सुमाप प्रिफिटन प्रम सम्बद्धाः जनवपुर मूकार/हे---रामकिशार अप्रवास, जनसपुर.



हातार का चाकार एवं भार २ ×३०<sup>7</sup>=१४ वीवव टाइन का फरनान १४ व्यावट येवा ३२ व्याप्टेट प्रत्य की श्रीवर्ष १०००





के कर-कमलों में सस्नेह भेंट

भेंट-कर्ताः



भा कर श्रवीचीन जम्बूद्वीप

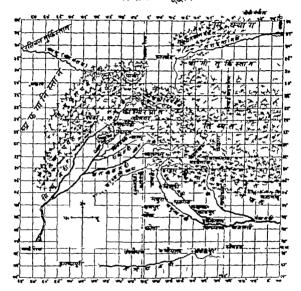

'सहकारीयाँ पुरुषः सहस्राषः सहस्रापत् । समृति सर्वतस्त्रत्वास्वतिक्ररतांगुक्य ॥" रीति अकर्ण-मारा । अवः अमर्थ-मारा । यात् अयो-मारा । क्व ३ सीकः ।

# प्राचीन जम्बूहीप

श्रन्तरंग १२०००]

[१००००० योजन]

[ वाद्यांग ८८०००

| ★<br>★ २-वायन्य-च-फेतु                                                               | थ्रहारा                                                  | ४१।१८                                                                        | १२ – ईशान – मुथ                | * * 33<br>* * 33                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| ायव्य ★ उत्तरकुरुवर्ष<br>★<br>व – केतु ★ ६०००                                        | १ – उत्तर -                                              | - फ - गुरु                                                                   | हरिवर्ष ६००० 🛨                 | k ईशान<br>-<br>श – बुध                |
| रुगवान् २००० ★<br>★<br>★                                                             | श्चेत २०००                                               | हिर् <b>ख्यमयवर्ष</b><br>६०००                                                | **                             | निपध २०००                             |
| ४ - पग्चिम - ट - शांन<br>४ - पग्चिम - ट - शांन<br>४ - पग्चकवर्ष ६०००<br><br>नील २००० | 00 १३ = १ + ३<br>१३ = १ + ३<br>मध्य -<br>इला<br>इला<br>१ | ातवल्य १०० में<br>=४ चतुर्मुग्यो<br>इस्र – सूर्य<br>द्वि<br>वर्तवर्ष<br>०००० | १० – पूर्व – य –<br>हेमकूट २०० | =२।७ देशान्त<br>o                     |
| ४ - नेऋत्य - त - राहु ★ ६<br>केतुमालवर्ष ★ नैऋत्<br>६००० ★ त - राह्<br>★             | ७ - दिनाग्<br>भारतवर्ष ६००<br>[कुक्तचेत्र]               | ा ~ॐ - सगल<br>० गन्धमादः<br>२०००                                             | र्थाग्नेय ★<br>प~चन्द्र ★      | य - प - चन्द्र<br>हिमवान<br>२०००<br>★ |
| क्ष ★ माल्यवान् २००<br>क्ष ★                                                         | · ·                                                      | न<br>स्थाप्र                                                                 | भद्राग्चचर्प ६०००              | ^ <b>*</b>                            |

😉 केन्द्र=श्रीनगर, कश्मीर । केन्द्र से ४०० मील चारो श्रीर । १००० वर्ग मील ।

[परिचय पृष्ठ 'ठ'] '

#### ►<del>1</del> विभर्ति मङ्गल-घट: घट-जातकाय 🗗



खारिकेश-किरस पाकर—
स्थान-नाल नगर बन के—
स्थान-नाल नगर बन के—
स्थान केम्स्य स्थान ।
स्थान-माल नाल केस्स्य स्थान-स्थान सामित-कारक
स्थान-स्थान सामित-कारक
स्थान-स्थान सामित-कारक
स्थान-स्थान सामित-कारक
स्थान-स्थान-सथ्य स्थान-स्थान स्थान-स्थान स्थान-स्थान स्थान-स्थान स्थान-स्थान स्थान-स्थान स्थान-स्थान-स्थान स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्यान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स्थान-स

#### प्रथम पटनीय

पाठक.

'मस्पृक्त-ज्युर-ज्या' का स्केटा परित्या कारिए। निस्मारम्य समेग्रामा कार्य, मेरी लेकने के रूपम सम्मी होटमें कहा कर (सृष्टित 'संगोदन' कर ), कारी 'सृष्टिका' परित्य। उत्तरन्त, काम्मनिकेत-पूर्वत समूर्य प्रत्याक्षीकत का कारिक कारून लेकिए।

## समर्पण



जिन-जिन देशों के, प्राचीन-प्रयाचीन देशो, फ्रियों, महत्माग्रों
तथा विद्वानी द्वारा, 'प्रकाशित-ज्ञान'-जो, मुक्ते प्राप्त
हुन्ना है, जिसका, एकप्र सवलन कर, इस ग्रन्थ
का निर्माण हो सका है, उन्हें, ग्रनेकश
ग्रीभवादन कर 'यह' उन्हों के देश
ग्रीर सन्तानों के करारविन्दों में
नादर सम्पत है।

"तुम्हारी वस्तु, गोविन्द! तुम्हारे पद चढ़ाते हैं।"

संकलन-कर्वा

#### प्रकाशकीय

परिश्वती क्यूरे हैं कि, मकाराक के नाते मैं भी खातक-दीपक के सम्बन्ध में दो शाय कियाँ। मेरा कहना था कि, जिस विषय में मैं निरुष्ट-सहाचार्य हूँ, यस विषय की पुस्तक के सम्बन्ध में मैं हुन क्यों सिन्दु ।

पर परिषठ की, जैस उच-कांटि क विद्वाल अपने विषयकान में पारंगत, परिममी तथा सगन्ती हैं और इमीतिए अन्यस्य हैं, वैसे ही वे, अपनी बात पर अब जाने वासे व्यक्तिमें में से भी कि हैं। अब मरसक वेटा करने पर भी, मैं नास न सका और मेर क्षिप कुछ न कुछ सिक्सना, अनिवार्य हो गया।

परिवार जी ने किस समय सर्व प्रवाम (बार वर्ष पूर्व) मुख्य इस पुस्तक के प्रकारानार्व बच्चों की वी, वन समय मैंने नहीं सोचा या कि, यह कोई साधारणानी पुस्तक न होका स्थाविपन्यान का एक बामूलपूर्व मन्य होगा। बात वर्ष प्रमान को देखकर में स्वर्य बारविषक प्रमानित हूँ और विशाप बक्ति हूँ इस बात मन्य कि, परिवारवी वास्त्य के बची न हात हुए भी इतने वर्ष मन्य की रचना का भार कैसे बहुन कर सके, किर कों स्वर्य विशाप विषय नहीं स्थाविप-सारीन किस्टवन विषय की मान्य स्वर्य कारों में है। व हम प्रस्य की क्योगिया के सम्बन्ध मान की स्वर्य कारों में है।

कैमा कि मैं कार कह चुका हूँ—चार कप पूत्र मैंत इसे एक साधारण-सी पुस्तक समग्र कर हापना प्रारम्भ कर दिया वा किन्तु 'कस-कम सुरसा वहत बहावा' के कानुसार इस मन्य ने वपना ककेवर बहाना प्रारम्भ किया पीर फिर समन्यसम्भ पर मेस में काम की व्यिषका के कारण बहुआ मेस ने भी गठि चीनी की तथा इसी प्रकार की कानेक कान्य काक्य में सामित्र कोती रहीं इस प्रकार कावेर-सबेर होतो रही चीर काविस्तान से चात्र यह मन्त्र में बागके सम्मान कावित्र कर सकत।

में अपने उन प्रिय पाठकों के समझ विश्वत्य के खिए विशेष कमा प्रार्थी हूं जिन्होंने हेड्ना वर्ष पूत्र ही हमार कैत्रपटर जीर पत्राह्म में इसका विद्यापन देखकर माहक-मेठी में अपना माम चाहित करना कर जाह तक वस्मुकता-पूर्वक वैर्थ पार्थ्य किया।

इस मन्द्र के गृहय के मन्द्रन्य मानी वा राष्ट्र वहूंना कावरतक है। सैसी कि मेरी पारणा थी, मैं समस्मा था कि यह पुरवक वाद सी पृष्ठ के सन्तर्गत का जावता कि सन्तर् कार ववकि मन्द्र के प्रत्य हैं वार हुवा हो इसके पृष्ठ के मन्द्र के करूप रहूँ वा गाँ कि न्यू का काविक मन्द्र के सामित्र करना भी काविकाय है। गया। साथ ही इन निर्मो न्यूनतम बनन सन्वन्धी नियम भी सरकार-प्रारा मेसी पर साथ हो जाव क कारण इसके द्वारा का क्या यह गया। स्पी व्या में इसके विकासन के साथ जो सन्मानित सूच्य माजित होता रहा बार रक्तन म हम समय म हो सक भीर ठव हमें बहे ही श्रीकोष के साथ इसका स्पृत्य मृत्य कि भी भा का सार रक्तन म हम समय म हो सक भीर ठव हमें बहे ही श्रीकोष के साथ इसका स्पृत्य मृत्य का भी भा का सार रक्तन म हम समय म हो सक भीर ठव हमें बहे ही श्रीकोष के साथ इसका स्पृत्य म्यून

स्थानिय मन्द्रान्धी आद तक जा भी पुस्तकें देशन में आधी हैं, यदि वे बाड़ी भी दूरयोगी हैं सा यहुमा कादा मूच्य इतना अधिक है कि, अधिकारी सोग वनका ताम ही नहीं कडा पात। एमी दूशा में इस प्रकार की पुनरकों को में नित्त परोगी। समस्ता है। इस विचार-पारा के अधुनार हम मन्य का मुन्त, कम स कम रहा। तथा है। जिसस कि, अधिक म अधिक सोनिय मेंनी सजन, इसक हारा साथ कटा सकें।

# संशोधन

| पृष्ठ                     | पंक्ति          | त्रशुद्                       | शुद्ध                                                                                      |
|---------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ষ্ম                       | <b>ऋन्तिम</b>   | सभी कार्य, सौर-मान से         | सभी कार्य, सायन सौर-मास से                                                                 |
| স্থা                      | 8               | भारत का                       | भारत की                                                                                    |
| व                         | 3               | करना पडीं                     | करनी पडीं                                                                                  |
| æ                         | १६              | डाक्टर <b>-रजिस्टर</b>        | डाक्टर्स-रजिस्ट <b>र</b>                                                                   |
| 35                        | 4               | १ वर्ष ३६                     | १ वर्ष, ३६                                                                                 |
| श्री                      | सत्र की १६      | १००० (२७ वर्ष ६ मास सौर)      | १०००० (२६ वर्ष १० मास )                                                                    |
| ख                         |                 | श्रयनाश के द्वारा             | श्रयनाश द्वारा                                                                             |
| ख                         | सप्तर्षि की ३   | लघु कल्प वष                   | लघु कल्प वर्षे                                                                             |
| ग                         | 38              | १६४६                          | १६५०                                                                                       |
| घ                         | १र्०            | ६ श्रक के                     | ध् श्रकों के                                                                               |
| ठ                         | 4               | 80                            | ३६                                                                                         |
| ₹                         | ११              | <b>इ</b> यमीवतार              | <b>इ</b> यग्रीवावतार                                                                       |
| त                         | ११              | दिगसहरा                       | दिग्सहस्र                                                                                  |
| ्त                        | र्म             | कयोंकि                        | क्योंकि                                                                                    |
| ं द्                      | ধ               | ततगयोदशे                      | ततस्रयोदशे                                                                                 |
| , <b>फ</b>                | १८              | रुधिवर्धक                     | रुधिर-वर्धक                                                                                |
| ६ व                       | १८              | लद्कमल                        | द्लकमल                                                                                     |
| ् व                       | २३              | ,                             | यादव=एक स्राकाशीय पदार्थो द्भूत पदार्थ (ऋग्वेद)                                            |
| ₹                         | १७              | सेकेएड                        | संकरह                                                                                      |
| ्रेत<br>में च             | १०              | में)                          | मे,                                                                                        |
| , ,                       | 3               | स्राजायंगी                    | श्रा जाती हैं।                                                                             |
| ६ व                       | 3               | जायगा                         | जाता है।                                                                                   |
| ी स                       | \odots          | ग्रन्थ के द्वारा <sup>'</sup> | मन्थ द्वारा                                                                                |
| ग्र <sup>ं</sup> ह<br>य B | <b>३</b> १      | का श्रीर २                    | का तथा २                                                                                   |
| 4 ° ₽                     |                 | वाम-दिच्च                     | दित्तरा—वाम                                                                                |
|                           |                 | १ <b>५</b> +६<br>             | ₹ <del></del>                                                                              |
| ŧ                         | <b>о</b><br>- з | ्र आस्त्रम् भाक               | के ऊपर 'मंख्या-क्रम-शोधन' नामक शीर्षक चाहिए ]                                              |
| <b>11</b>                 | म ३<br>म ६      | दशपद्य<br>संख्यनाम            | दरापद्म -                                                                                  |
| स ,                       | न प<br>१२ १४    | स्पष्टीकरण                    | सख्या-क्रम<br>शिद्धा                                                                       |
| .24 :                     | १५ चकर          | ल, व श्रादि हस्य श्रहर        | ाराचा<br>ला, वा श्रादि दीर्घ श्र <del>वार</del>                                            |
|                           | २५ ३<br>२५ ३    | पायेगी                        | णा, पा आद दाघ श्रह्म <b>र</b><br>पाएगी                                                     |
|                           | २५ विवेचना      |                               | रिशिहा३६. शके में के २०-                                                                   |
| ₹                         |                 |                               | [२३।६।३६, शके में से २१८।८घटाकर केतकी-मत<br>से बनाइए तो, विश्व-पचाग का श्रयनाश वन<br>जाएगा |
|                           |                 |                               | जाएगा ]                                                                                    |
| j                         |                 | •                             | 7                                                                                          |
|                           |                 |                               |                                                                                            |

| æ           | पंक्ति              | मधुद्                                  | যুৱ                                      |
|-------------|---------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| Q.K         | विवेचना             | २३।३।४० ( इपोकेस )                     | P३।११।२० (केतकी भवनीता)                  |
| ٩x          | विवेचना             |                                        | इस प्रस्य में पहो मान्य है [ टिप्पणी ]   |
| RŁ          | •                   | फरवरी क                                | फरपरी ६                                  |
|             | (ছেচ                | ६३ सं ६२ त इ. प्रदेश-निर्माण 🕏 परित्रत | न पर भ्यान रखकर प्रोन्त-शायन करते बाह्य] |
| ąx          | <b>t</b> o          | इदेगी (म०प्र)                          | कटेंगी (स० म०) २१-४४५०६ १७ चौर कटेंगी    |
|             |                     | , -                                    | (अवसपुर) २३-२४। अ६-४ ]                   |
| ₹ <b>v</b>  | tr                  | कातावाय (पंजाद)                        | काकाषाप (सीमाप्रान्त)                    |
| 35          | २०                  | स्रापा के नीच (काद)                    | स्नापरसेड्रा (नागपुर) २१ १४/०६-१०        |
| 8           | <b>†</b> \$         | गोभरा                                  | गोघरा (पंचमहरू)                          |
| 80          | 48                  | चायम के नीचे (वाद)                     | चैंदवारा (बॉदा ) २४-४६१८०।३३             |
| ¥Χ          | Ł                   | दमाइ का देशान्तर ५३।२६                 | इमोइ का बेशाम्बर भ्धारध                  |
| 86          | ***                 | नम्दर                                  | मम्बर (मन्देड)                           |
| 80          | <b>ę</b>            | र्ववनम् के नीचे ( बाद )                | पंचमहत्त्र (गोपरा ) २२-४४/७३-४७          |
| XΕ          | Ę                   | स्रतीमपुर ( <b>च प्र०) २</b> ।।१३      | समामपुर (ह म०) २७।१५                     |
| ξ×          | मं० ६               | कराँची ६७३०                            | [अपन के बाद ] अर। कर सिया गया है।        |
| ĘŁ          | 5                   | वर्सक्त रू गृहान्                      | वरसंस्कृताद् महात्                       |
| 48          | द्या =              | <b>₹</b> IR⊏                           | <b>६</b> 1३<                             |
| ₩4          | २.६                 | म <b>पु</b> न                          | मि <b>धुन</b>                            |
| <b>-8</b>   | शीर्पक              | भाररणी                                 | सारवी                                    |
| 104         | ६ ठा कोष्ट          | <b>सा</b> (                            | सिंग्                                    |
| 775         | ११६ सरह             | €n.                                    | •                                        |
| ११८         | शोपक                | इटकाल चया सम्त शोधन                    | शोधन के १६ मेर                           |
| **⊏         |                     | इनके शावम की                           | इएकास तथा सान के शोधन की                 |
| 315         | १ के नीचे           | ×                                      | पड़ १२                                   |
| 145         | 58                  | <b>र</b> नहरूमार                       | इत्रहमार वा इस्द्रङ्गगर                  |
| 115         | **                  | नाट                                    | <b>राषा</b>                              |
| 450         | भौमसाधन             | धाररा ४                                | <b>भारश</b> ारेश                         |
| 488         | १२ १४               | पार् बास्य                             | पारचास्य                                 |
| SKE.        | ર <b>૧</b><br>૨૪    | केनिय<br>इथे                           | केल्पन<br>इय                             |
| txe<br>txe  | २४<br>सन् <b>से</b> | इय<br>वारोस में श्लाभ१६                | हु५<br>तारील में १६। शर्६                |
| 9 X L       | सन्स<br>सन्से       | वारान म रजजर्द<br>सार्च वह १६।अ१६      | सार्च व इ १७।५१६                         |
| 1xt         | सन् से<br>सन् से    | पथा१–⊽ असम में अस                      | वदार-१कम र्ने संस्थितः                   |
| 148         |                     | रारमध्य                                | Alteive                                  |
| 140         |                     | विश्वा भक्र                            | विश्वा-फ्ब-वक्र                          |
| 158         | <b>राग्विक</b>      | बक्ष समित सप्तवर्गे                    | सप्तदगे वज                               |
| <b>२२</b> ६ | •                   | राशिनाम के बाद                         | TIO TEMPLETT É                           |
| म्र्र७      | <b>१</b> 5          | २१ मात्र स २० मार्च वड                 | २१ मार्च से २८ मार्च तक                  |
|             |                     |                                        |                                          |

| पृष्ठ                                                        | पंक्ति                                                              | त्रशुद्                                                                                                             | शुद्ध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              | १८<br>१ में (शुद्ध)                                                 | नं ० ५ में २३ श्रगस्त से २२ सित ० तक<br>नं ० ६ में २३ श्रक्टू ० से २१ नव ० तक<br>नं ० ११ में २२ दिस ० से २० जन ० तक | २६ मार्च से २० श्रप्रैल तक  । न० २ मे २२ मार्च से २० श्रप्रैल तक ।  । नं० ४ मे २२ मार्च से २१ जून तक ।  । नं० ६ मे २३ जुलाई मे २२ श्रमस्त तक ।  । नं० ६ मे २३ सित० से २२ श्रक्टू० तक ।  । नं० १० मे २२ नव० से २१ दिस० तक ।  । नं० १२ मे २१ जन० से १६ फर० तक ।  न्वॉ-द्वारा मानों के ज्ञान का ध्यान रखिए ।                                                             |
| २२७<br>२२४<br>२२४१<br>२६३<br>१६४<br>१६५<br>१६६<br>१६६<br>१६६ | क्रम ३ ३ ३ ६ २ ०३ ३ ६ १ नं ०३ ३ ६ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ | [ २ ] ×<br>नं ० ७ में<br>न ० = में<br>× क-दीपक<br>श्रासानी कर<br>१४।६<br>विभन्न<br>४ ·<br>कठोर होता<br>नोट<br>नोट   | चान्द्रमास के ऊपर नं० [२] समिकिए १६ सितम्बर मे १६ श्रक्टूबर तक १७ श्रक्ट्बर से १४ नवम्बर तक [जातक-दीपक श्रासानी से कर १४।१६ विभिन्न ४८ कठोर होता है भाव-दिशा प्रहां के ज्योतिपी पारचात्त्य यदि नेपच्यून, लग्नेश हो तो, (लग्नस्थ के श्रागं की तीन पक्ति, पृष्ठ ३६७ के श्रन्त में रखिए श्रीर पृष्ठ ३६८ का 'लग्नेश नेपच्यून फल' नामक शीर्षक काट दीजिए, श्रयीत श्रनावश्यक |
| 388                                                          | 2.0                                                                 |                                                                                                                     | समितए)। 'नाम श्रीर स्थान का श्रक' शीर्पक चाहिए। तदनंतर 'श्राने, श्रापके नाम के श्रंक से'—श्रादि तेख पढ़िए।                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ४७५<br>४८१<br>प्रन्थमें                                      | शीर्षक<br>धनु<br>यत्र-कुत्र                                         | कहीं अवाध (उटराउ) लेखनी का उपर                                                                                      | श्रष्टमस्थ<br>उन्छ्वग<br>।पय के कई-कई शीर्षक रखकर विभिन्न प्रकार के<br>करस में एकत्र कर दिये जायँगे (जावगे)।<br>योग हो गया है [यही व्यावहारिक मूल होती।<br>।न का सदुपयोग कर संशोधन कराइए [देश के                                                                                                                                                                      |

| विषव        | प्रम            | विषय                     | Дà       | विषय               | ŢŢ    | विषय                   | A.         |
|-------------|-----------------|--------------------------|----------|--------------------|-------|------------------------|------------|
| भारम निषे   | स्न <b>्र</b> े | माग्वंत                  | 7        | गशित-सपद           |       | राशियों का कोश         | \$0        |
| र्मगला परम् |                 | सप्तदीप                  | 3        |                    | _ 、   | ) नियोश<br>-           | 7.         |
| स्पाविष     |                 | 1                        |          | बातक-दीपक (प्रथम-भ | [4( ) | भक्तीं का कीश          | ₹=         |
| ष्ठपयोग     | 85              | इसस                      | ट        | प्रयम-वर्तिका      | ¥     | क्रिन संकेत            | ŧ=         |
| दिन         | ¥               | जम्बुदीप                 | ઢ        | र्मगसाबरण          | ž     | माम                    | <b>₹</b> 8 |
| मास         | <b>1</b> 4      | <b>चीदस्</b> युवन        | T        | <b>स्पा</b> तिप    | ×     | प्तव-संद्रा            | ₹4         |
| वर्ष        | व्या            | % या                     | ₹        | भासमान परिसापा     | •     | म≰–संद्या पक्ष ४       | २०         |
| भारतमेघ     | भा              | कालास्तर                 | ₹        | विन                | 4     | प्रदा का कारा          | <b>ন্</b>  |
| भीराम       | 3,              | 45                       | Ŧ        | माम                | j     | त्तारकाश्चिक मित्रवा   | <b>ন্</b>  |
| सोस         | ŧ               | ।<br>दि० सव त्रेर        | ग्र      | बर्प               | •     | पच्या-मेत्री           | 28         |
| नैशिपारक्व  |                 | द्वि. द्वापर-व           |          | गणिव के संक्ष      | u     | यस-यमः ४               | २१         |
| बॉस्टर      | ਚ               | त् महायुग                |          | गणिष-संद्या        | •     | भाषों के नाम           | २१         |
| पार्कियामेक |                 | पुराया                   | <b>u</b> | जोड़ भीर वाड़ी     | 5     | भाव-कारा               | ٦.         |
| विषुत्      | , <u>s</u>      | जिस <b>ड</b>             | ਧ        | ग्रजा              | 5     | मात्र-कार्य            | २२         |
| रयन्तर      | 35              | ग्रम्या <b>व</b>         | 4        | पहादा              | =     |                        | 2.5        |
| प्रसम       | ų               | हान्य<br>वर्ग            | ्<br>च   | पहादा–चक           | Ł     | पर्रोत्तम-धेजा         | २३         |
| WEIT        | વે              | विरोट                    | 7        | गुणा का नियम       | Ł     | भावों की संकार्षे      | ₽1         |
| सृद्धि      | मो              | क्रक्री                  | è        | भाग                | ·     | पहाँ का शुनाशुभत्व     | २३         |
| प्रथा       | भो              | मजित                     | ₹î       | भाग का स्पन्नीकरण  | 7     | प्रकाश्चमादि           | * 3        |
| सत्र        | षौ              | चपम्या<br>-              | FF       | त्रेराशिष          | ₹     | तृतीय-वर्तिका          | 28         |
| जी          | 5               | रिग् <b>या</b> र्थी      | -        | म्यस्त इराधिक      |       | इस्स्ती-रचना           | 28         |
| <b>3</b> 11 | · ·             |                          | 4        | गोमुत्रिका क्रम    | **    | भगनारा-साधन            | 48         |
| भवन         | ₹1              | मागदश <b>क</b><br>जिरवास | च<br>अ   | द्वितीय-वर्तिका    | РĘ    | वि <b>श्य</b> मा       | ₹.         |
| सप्तर्वि    | ₩.              | प्रस्थ                   | 7        | ति <del>पि</del>   | **    | सायनाई-साधम            | ₹¥         |
| प्रयोग      | q               | मेरी पात                 |          | पार                | 81    | दिनगान-सामन            | ₹#         |
| भग्रा       | ¥               | सरा पाव                  | £        | शरा भड़ १          | * *   | सूर्वोदय-सूर्यारह-मामन | ₹.¥        |
| मेद         | <b>u</b>        | विंशी-सिद्ध              | Λī       | <b>भवत</b>         | 18    | <b>परपश-सायन</b>       | ₹.         |
| प्रमेद      | ₹               | 42                       | A        | <b>प</b> रम        | ty.   | रंपासर                 | ₹\$        |
| विश्वति     | व               | <b>काल्प्रेंस</b>        | В        | राशि               | ₹8    | <b>मिथमान</b>          | ₹4         |
| क्रवयुग     | 뜍               |                          | ₹ B      | नवत्र भादि चक्र २  | ٩×    | देशाग्वर               | ŖΦ         |
| पुष्टि      | Œ               |                          | R C      | राशि~कश चक्र ३     | ₹€    | स्टैयहर्ड टाइम         | २ ७        |
| नाराद       | ब               |                          | C        | राशियों की संभाष   | ₹     | काकत टाइम              | २८         |
| ममु         | 푝               | चायु-द्यान               | D        | विरोधी थक          | १७    | ए. एन भार पी एम        | २८         |
|             |                 |                          |          |                    |       |                        |            |

| विषय                              | <b>वें</b> ड     | विषय                                      | ăß          | विपय                                               | ं वृष्ठ               |
|-----------------------------------|------------------|-------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| उदाहरण स्थानीय-समय                | 24               | लग्न-मान साधन                             | ७६          | लग्न-शोयन (१३ वाँ प्रकार                           |                       |
| वेलान्तर                          | २८               | लग्न-साधन                                 | ७६          | चतुर्दश प्रकार                                     | १३०                   |
| इष्ट-काल-साधन                     | ३६               | पलभा, चरखण्ड, चक्र १०                     | ৩=          | जन्म-स्थान (१४ वॉ प्रकार                           | -                     |
| एकत्रोकरण                         | 38               | दशम-सार्गी                                | હદ          | प्रसूतिका-विचार(१६वॉ प्रक                          |                       |
| लग्न-सावन                         | રદ               | भारत की लग्न-सारणियाँ                     | <u> ಇಂ</u>  | प्रसूतिका-चक्र १८                                  | १३२                   |
| कलाटि श्रनुपात                    | ३०               | उपकोष्टक चक्र ११                          | 308         | पंचान-संस्कार                                      | १३३                   |
| लग्न-सारणी का परिचय               | ३१               | दिनमान-साधन चक्र                          | ११६         | फल घटी                                             | <b>१३३</b>            |
| ंडपकोष्टक का उपयोग                | ३१               | दिनमान-साधन विधि                          | ११७         | भयात-भभोग-साधन                                     | १३४                   |
| उदाह्रणार्थ चक ६                  | ३२               |                                           | 11          | नच्त्र-चरण-नाम                                     | १३८                   |
| त्रज्ञांश-देशान्तर चक्र <b>७</b>  | ३३               | पंचम–वर्तिका                              | ११=         | उदाहरण-गणित                                        | १२ <b>५</b><br>१३६    |
| रेखान्तर देश                      | દરૂ              | मध्यान्ह्-छाया                            | ११८         | कुएडली लिखने का ढग                                 |                       |
| रेखान्तर के समीपस्थ नगर           | ६३               | छाया द्वारा इर-सावन                       | ११ <b>म</b> | 1                                                  | <b>७३</b> ६           |
| स्टै॰ टाइम के समीपस्थ नगर         | ६३               | शोधन के १६ भेड                            | <b>१</b> १≒ | पष्ट-वर्तिका                                       | 880                   |
| निर्त्त देश                       | ६४               | प्राणपद (प्रथम प्रकार)                    | ११ <b>=</b> | चालन-साधन                                          |                       |
| मेरिडियन टाइम                     | ६४               | प्रारापद-साधन                             | ११६         | म्रह-साधन                                          | ्र <b>१</b> ४०        |
| सूर्य-घडी                         | ६४               | गुलिक (द्वितीय प्रकार)                    | १२०         | ग्रह-गणित-चक्र १६                                  | 288                   |
| पृथ्वी में स्टै० टाइम के देशान्तर | - Ey             | गुलिकादि चक्र १३                          | १२०<br>१२०  | चक १६ की परिचय                                     | १४२                   |
| स्टै डर्ड टाइम के स्थान           | ६४               | गुलिक-साधन                                |             |                                                    | १४४                   |
| पलभा-साधन                         | ६७               | चन्द्रद्वारा (तृतीय प्रकार)               | १२१         | चन्द्र-रपष्ट चक्र २०                               | १४४                   |
| श्रनारा-साधन                      | ६प               | तत्त्व द्वारा (चतुर्थ प्रकार)             | १२१         | चन्द्र-गति चक्र २१                                 | १४६                   |
| पलभा-ज्ञान                        | ţ.<br>Ę <b>⊏</b> | तत्त्व-चक्र १४                            | १२१<br>१२२  | राहु-गति चक्र २२                                   | १४८                   |
| श्रनाश-ज्ञान                      | ξ <b>=</b>       | म्रह-तत्त्व                               |             | चन्द्र-गति साधन                                    | १४८                   |
| अयनाश की गतियाँ                   | 33               | राशि-तत्त्व                               | १२२<br>१२२  | चन्द्र-साधन ,                                      | े १४म                 |
| सूर्यमिद्धान्त द्वारा             | ĘĘ               | तत्त्व-भिश्रग् फल (श्राकृति)              | १२३         | शह-(पष्ट चक्र २३                                   | १४०                   |
| मकरन्द द्वारा                     | ٠,<br>ع          | नवाशद्वारा (पंचम प्रकार)                  |             | दशमभाव-साधन                                        | 940                   |
| सिद्धान्तसम्राट् द्वारा           | ७०               | वर्श                                      | १२४<br>१२४  | द्वादशभाव-साधन                                     | १५१                   |
| महलायव द्वारो                     | હુ               | मान्दि-साधन (पष्ट प्रकार)                 | १२४         | जन्म-चक्र २४                                       | १४२                   |
| श्रयनाश चक्र ⊏                    | ७१               | वर्ण्डेश-साधन (सप्तम प्रकार)              | १८४         | चितित-चक्र २५                                      | १५२                   |
| वेलान्तर चक्र ६ (क)               | <b>60</b>        | यामार्धेश                                 | १२६         | विश्वा-साधन                                        | १४२                   |
| वेलान्तर चक ६ (ख)                 | ডঽ               | यामार्घ-चक्र १४                           | १२६         | राफेल्स द्वारा कार्य                               | १४५                   |
| वेलान्तर चक्र ६ (ग)               | હ્યુ             | दर्गड-चक्र १६                             | १२७         | राफेल्स् मह                                        | १५६                   |
| ज्योतिप-प्रवर्तक                  | ৩২               | दण्डेश-साधन (श्रष्टम प्रकार               | 1850        | हर्शल, नेपच्यून, प्लूटो<br>हर्शल-सावन              | १५९                   |
| सिद्धान्त                         | ৬২               | दग्डेश-साधन (नवम प्रकार)                  | 1 850       | सन् से संवत्-हान                                   | १४६                   |
| संहिता                            | ৬১               | निचन द्वारा (दशम प्रकार)                  | १म्म        | सायम र्याच चन                                      | १५६                   |
| वर्ष-सान                          | હ્ય              | सिएडचे-चक १७                              | १२=         | सायन हर्शल चक्र २६ (क                              | ) १६०                 |
| चतुर्थ-वतिका                      | ७६               | लग्न-शोधन (११ वॉ प्रकार )                 | १२६         | सायन ने च्यून चक्र २६ (ख<br>सायन प्लूटो चक्र २६ (ग | ) १६२<br><b>)</b> ४६० |
| चरपण्ड-साधन                       | بر               | सिद्वान्त-नियम<br>लग्न-शोघन (१२ वॉ प्रकार | १२६         | सायन चक्र २६ े,                                    | १ ५४<br>१६५           |
|                                   | ~ <b>~</b>       | । ਗਾਰ-शाधन ( ٧२ ਜਾਂ ਸਵਾਣ '                | 1000        | केंतकी के सायन-मह                                  | 194                   |

| निपय                           | Æ                   | विषय                                   | ₫.           | विषव                     | A.B.        |
|--------------------------------|---------------------|----------------------------------------|--------------|--------------------------|-------------|
| पारचास्य सायत-वक्ष २७          | 144                 | सप्तम-वर्विका                          | ₹०¥          | २३ अक्टू से २१ सब त      | F RXX       |
| विभिन्न-देशों में सम्त-वक      | 252                 | l                                      | 402          | भगश्न मास                | 533         |
| विरवा-फस-वक ८                  | 250                 | महाबरा।पँ                              | २०४          | २२ नव से २१ दिस व        | F Qku       |
| चासन-चक                        | 15=                 | विंशोचरी सहावशा                        | २०४          | पीव मास                  | २∤⊏         |
| चाधन-चक्र का कार्य             | ₹+₹                 | व्रा:-क्रान- <b>चक</b> ७३              | 507          | २२ दिस से २० वन वर       |             |
| दरावग                          | tus                 | भन्त <b>क्</b> राप्                    | २०७          | माथ मास                  | 461         |
| होरा-द्रेष्काय-सप्तरा          | 100                 | प्रस्थन्सर्वशापेँ                      | २ ७          | २१ जन से १६ फर सब        |             |
| नवरा-द्वादशांश-विद्यांश        | tus                 | चन्तर-प्रस्थन्तर चक्र <b>ध</b> र       | २०५          | फास्तुन मास              | 258         |
| सप्तवर्गं का परिचय             | 144                 | स्कादराार्ये                           | २१७          | बन्म वारील द्वारा फ्ल    | २६७         |
| सप्तवग-चक्र ३०                 | 144                 | प्रम्यादराएँ                           | २१७          | नवम-वर्तिका              | ₹4€         |
| त्रिवरी-विचार                  | 101                 | चन्द्र द्वारा दशा सावन                 | <b>२१</b> ६  | अस्म-न <b>एउ-प</b> ह     | 241         |
| परामारा-पक्र ३१                | 144                 | अष्टोत्तरी महादशा                      | • • •        | रामा-श्रम-ग्रम           | २७१         |
| पोडर्मरा-चक्र ३२               | 148                 | अन्तर्दशा चक्र मरे                     | 606          | क्रम्न में विशिषता       | Ruse        |
| पप्न्यंश-चक्र ३३               | 15                  | यागिनी दशा                             | ⇒६६          | प्रायाप <b>र</b>         | <b>Que</b>  |
| पञ्चरा                         | १दर                 | षोगिनी के नाम भावि                     | 245          | मानस्य प्राखपन्-एक       | que;        |
| पारिकातादि-संज्ञा              | 153                 | भन्तवेशा श्रक सम                       | न्र्≉        | भावस्य गुविक-एक          | Rut,        |
| मैत्रि-चन्न ३४, ३६, ३७         | 8≃3                 | फलित-संयद                              |              | म <b>इ-मुक</b> गुलिक-फस  | ર્ષ્ય       |
| सप्तवग-वद्य-वद्य ३८            | 148                 | t                                      |              | मद                       | RWE         |
| न्यावग-चक्र ३६                 | 1 CX                | बेलक-कुरवसी                            | २२६          | महाँ के शुभादि           | ₹⊑०         |
| वराहरण श्रीट-चक्र ४०-४         |                     | भ्रष्टम-वर्तिका                        | २२७          | भावों के शुभावि          | ٩c          |
| पद्कान                         | <b>१</b> = <b>६</b> | मास-फ्स                                | २२७          | प्रमु-मान-संयोग          | ६⊏०         |
| कारक-सिकान्त                   | 1==                 | मास-इान                                | १२७          | थविकार-माप्ति            | र⊏∙         |
| विविध कारक साधन                | १८३                 | २ पर संदश्माच वक                       | र२⊏          | मात्रश-विधान             | rc.         |
| रारीर में भइ                   | 120                 | <b>पैत्र</b> मास                       | २२⊏          | प्रिकेश-विचार<br>-       | 4=1         |
| क्यंश कुरवंत्री                | 14.8                | २२ साच से २ व्यक्ति तक                 | २३०          | माय-फक्ष-विधान           | ÉLS         |
| प <b>र्</b> -सम्ब              | REK                 | वैशास सास                              | P32          | मह्-बुक्त भाव-चन्न-विधान | रद          |
| <b>ड</b> पप <b>र्-</b> सय्न    | 72.4                | २१ भप्रैल से २१ मई तक                  | २३३          | माषस्य मष्-पत्र          | ₹₽¥         |
| <b>इ</b> गरा <del>-इ</del> ग्न | 8E4                 | <b>≠पे</b> छ साम                       | 248          | स्य-फा                   | ₹≅₹         |
| <b>घप्टकवर्ग</b>               | १६७                 | २२ मई सं २१ सून तक                     | २३६          | चरपु-मञ्ज                | श्च         |
| रसा-रत                         | ę                   | भाषाद्व मास                            | 510          | नियम्ब-मह                | र⊏र<br>श्हर |
| समुदायाप्टकवत चक्र ६७          | २००                 | २२ सून से २२ मुलाई तक                  | 480          | मंगस-फ                   | LFA         |
| कम-रमा चक्र ६८                 | R.                  | भावण मास                               | εñ           | भाव-विशा                 | 214         |
| भाव-रेला चक्र ६६               | २०                  | २३ शुक्तासे २२ व्या तक                 | र४२          | बुध-फल                   | us.         |
| रिशा-रंखा                      | ₹•१                 | मार्पर मास                             | 288          | गुर-पत                   | 1.          |
| चवस्था-रेला                    | 4.1                 | १३ चग से ३२ सित दक                     | म्⊌ः<br>म्धः | शुक्र-पत्थ<br>शनि-श्वस   | 11          |
| व्यष्टकश्ग-शोवम                | 4.6                 | भारियन मास                             | २४१          | राद्व-फन                 | For.        |
| त्रकाल-सायन<br>यकाविपत्य-सोयन  | <b>₹</b> 2          | २३ सित से २२ अवड् वक<br>कार्तिक मास    | 223          | केनु-कम                  | 10          |
| मुकासमार-सामग                  | <u></u>             | · ************************************ | ~~`          |                          |             |
|                                |                     |                                        |              |                          |             |

| विषय                        | ब्रेड              | विपय                         | वृष्ठ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | विषय                  | <u>पृष्ठ</u>      |
|-----------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| प्रहों के ज्योतिषी          | ३०८                | महों पर मह- <u>-</u> - छि-फल | ३४१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ~                     | <del></del>       |
| राशिस्थ मह-फल               | 308                | <del>क्रा</del>              | ३४१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | एकाढश-वर्तिका         | ३≂६               |
| सूर्य राशि फल               | 308                | चाइज -                       | २०१<br>३४२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | लाभदायक स्थान         | ३८६               |
| चन्द्र राशि फल              | 323                | ਸੀਸਕ                         | 388                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | लाभदायक दिशा-बोध      | 3⊏€               |
| भौम राशि फल                 | ३१७                | ਰਬ                           | २००<br>३४ <b>६</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | भू-परिधि-मान          | 380               |
| बुध राशि फल                 | ३१८                | TT                           | २०५<br>३४७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | योजन-मान              | 380               |
| गुरु राशि फल                | 398                | पाक                          | રેઇદ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | परिधि-मान-साधन        | 3 <b>E</b> 8      |
| शुक्र राशि फल               | <b>३२०</b>         | ਲਹਿਤ                         | 3×0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | श्रज्ञांश में समतत    | ३६२               |
| शनि राशि फल                 | ३२१                | प्रह-सम्बन्ध                 | 3×8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | देशान्तर में समतल     | 383               |
| राहु राशि फल                | ३२२                | स्थान-सम्बन्ध                | 342                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | देशों की राशियाँ      | 383               |
| राहु में विशेषता            | <b>3</b> 22        | दृष्टि-विवेचन                | 342                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | प्राम-चुनाव           | ३६४               |
| केतु राशि फल                | ३२२                | पाश्चात्त्य मत से दृष्टि     | 342                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | काकिएा-चक्र           | ३६४               |
| भावेश भावस्थ फल             | ३२३                | दोप्ताश                      | ३४२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | श्रापकी राशि ?        | ३६६               |
| लग्नेश फल                   | ३२३                | प्रधान दृष्टि के दीप्ताश     | 342                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | कूर्म-चक्र            | 338               |
| धनेश फल                     | ३२४                | गौरा दृष्टि के द्राप्तारा    | 343                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | मध्यदेश १             | 338               |
| चतोयेश फल                   | ३२४                | हब्दि-सम्बन्ध                | <b>३</b> ४३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | पूबदेश २              | ४८२               |
| सुखेश फल                    | <b>३</b> २६        | दृष्टि के भेद (पाश्चात्त्य)  | 3×3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | श्राग्नेयदेश ३        | ४०४               |
| पुत्रेश फल                  | ३२७                | ताजिक मत से दृष्टि           | 343                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | दिव्या देग ४          | ४०४               |
| यप्ठेश फल                   | ३२८                | टिंग्ट-साधन                  | 323                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | नैऋत्य देश ४          | ४०६               |
| सप्तमेश फल                  | 378                | दशम-वर्तिका                  | ३५४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | पश्चिमदेश ६           |                   |
| रन्ध्रेश फल                 | ३३०                | ſ                            | <b>५२०</b><br>३४४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | वायञ्य देश ७          | ४११               |
| नवमेश फल                    | ३३१                | मह्-त्रय<br>हराल             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | उत्तर देश ⊏           | ४१३               |
| दृश्मेश फल                  | ३३२                | भावस्थ हराल फल               | ३४४<br>३४६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ईशान देश ६            | ४१४               |
| लाभेश फल                    | ३३३                | राशिस्थ इशिल फल              | ३६२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | श्रं क-विज्ञान        | ४१७               |
| व्ययेश फल                   | ३३४                | हराल की युति आदि             | ३६३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | देश-चक्र              | ४१ <i>६</i><br>४१ |
| भाव पर प्रह-दृष्टि-फल       | ३३५                | इशेल का गोचर-भ्रमण           | ३६५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | नाम श्रीर स्थान का अक | ४१६<br>४१६        |
| तनु ,, ,,                   | ३३४                | नियच्यून                     | ३६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | अकों के मित्रादि      | ४२१               |
| द्वितीय ,, ,,<br>रुतीय ,, , | ३३४                | भावस्थ नेपच्यून फल           | 380                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | जन्म का अक            | ४२१               |
| ਬਰੂ ਹੈ                      | ३३६                | नपञ्यन क अनुभत फल3ए          | १–३७३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | वर्षका अक             | ४२१               |
| ਪੰਚਸ                        | <b>३३</b> ६        | । राशिस्य नपच्यून फल         | ३७१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 'श्रकों का गुण-योग    | ४२२               |
| प्रहरू                      | 330<br>330         | नेपच्यून की युति श्रादि      | ३७३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | दिन का अक             | ४२२               |
| सप्तम ,, ,,                 | ३३७<br>३३ <b>८</b> | प्लुटो<br>प्रत्यच श्रनुभव    | ३७६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | नचत्र-विज्ञान         | ४२३               |
| त्रप्रम ,, ,,               | ₹ <b>₹</b> ~       | भावस्थ प्लूरो का फल          | ३७५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -नवाश-चक              | ४२४               |
| नवम ,, ,,                   | 33E                | प्लूटो का मह-सम्बन्ध-फल      | ३७ <i>५</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | मह-गुण                | <b>૪</b> ૨૪       |
| दशम "                       | 338                | किया में ब्रह                | 3 <b>८</b> ०<br>३८३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | वितिष्ठ भाव           | ૪ર્પ્ર            |
| लाभ ,                       | 380                | प्राणी का जन्म               | रपर<br>३द्वेष्ठ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 'फल-बोधक-नियम         | ४२५               |
| ञ्यय " "                    | 380                | श्राधानकाल ज्ञान             | ₹=5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | योग-कारक              | ४२६               |
|                             |                    |                              | A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH | यागकारक-सिद्धान्त     | ४२६               |
|                             |                    | <del>&gt;</del>              | , <u>)</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                   |

### [ VIII ]

विषय

дЭ

ित्तवय

ਚਸ਼

विषय

দ্ম

| 4.a      | 1944                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | #m ( str ) -                            | 883                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | रनप्रदाप्रह हारा                       | ४७४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| - 1      | त्रिक्य कि कोष                          | 888                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | स्ट्रापस्य द्रेपकारा                   | S.T.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          |                                         | AXA                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | चटनस्य द्वारा                          | 806                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        | Rod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          |                                         | 888                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        | 804                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          |                                         | 827                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        | ४७६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          | Sec Co                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        | 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          | 1                                       | 850                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | मेप                                    | Åm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|          |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 ''                                   | Sec.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        | ANT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 834      |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        | Sco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ₽₿७      |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        | ४⊏१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        | ४८२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | । सक्द-कुरस-नाग<br>नेनाम (शक्त क्रिया) | Y=1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        | ¥=1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        | ४५३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        | 848                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        | <b>Vex</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        | Acak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        | VCK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        | Sec.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          | त्रिकेश-विचार                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | स्वर-पारववन                            | ¥=4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | वास स्वर क काय                         | >=4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | वाद्या स्वर क काम                      | ¥⊏¶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | सन्तान, मान्य क रचर                    | 254                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        | Acts<br>and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|          |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | मृत्युका झान                           | 844                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | हिंदर स आजान                           | Y==                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          | विष भागनभारत करन                        | 8/40                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | रीर्पायु के बपाय                       | Acre<br>Acre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          | ि हरू करना से पाव                       | ¥40                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | स्वर स काव-प्रस्त                      | Rail.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          |                                         | 805                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | स्वर संगम-प्रस                         | YEL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          | महातिस का स्थान                         | 808                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | स्थर स प्रवासा परन                     | YEL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          | 1                                       | Åτs                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | स्वर स युद्ध-प्रस्म                    | YEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | स्वर का तरव-मान                        | Ar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        | q <b>s</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| •        |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                                      | 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|          | च दिस्या                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                                      | ar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          |                                         | 334                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | I WI HER WI                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <u>_</u> |                                         | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          | ANA | प्रश्न स्थ (पाष) - पंचारि होय प्रशास होय होरा होरा हेर होर होर हेर होर होरा हेर हेर होर होरा हेर हेर हेर होर होरा हेर हेर हेर हेर होर होरा हेर हेर हेर होर होरा हेर | 80 मण ( पात्र ) - 823 रिकारि दोप       | प्रश्त ( पात्र ) - प्रथ्ने एक्सास्य हेण्या प्रश्न प्रभ प्रश्न प्रभ प्रश्न प्रभ प्रश्न प्र्म प्रभ प्रभ प्रभ प्रभ प्रभ प्रभ प्रभ प्रभ |

## —: ग्रात्म-निवेद्न:—

करारिवन्देन पदारिवन्द मुखारिवन्दे विनिवेशयन्तम्। वटस्य पत्रस्य पुटे शयान वाल मुकुन्द हृदये स्मरामि ॥

> वाणी। विराजो, पथ भी वताश्रो, जो सत्य हो, जातक-दीपकार्थ। ले लेखनी लेखन ग्रन्थ तेरा, ग्राया यहाँ ग्रात्म-निवेदनार्थ।।

######## यह शास्त्र, एक प्रमाण-दायक शास्त्र है। जिसके मुख्य कारण हैं, सूर्य ग्रीर चन्द्र। ये दोनो ग्रह, गिणित तथा फलित में, अपनी प्रधानता रखते हैं। अतएव, प्रथम प्रधानों के लिए, प्रशाम ११ [ सूर्य की उपासना मे गिग्रत-ज्ञान तथा चन्द्र की उपासना से फलित-ज्ञान होता है ]

######## इस जास्त्र द्वारा, कृषि-व्यापार-उद्योग-म्राचार-धर्म-गति भ्रादि के लिए, जो 'योग्य-काल' का निर्णय #उपयोग # ######## किया जाता है, वह, सूर्य-चन्द्र द्वारा सम्पादित होता है। जिमे वताने के लिए, ग्रन्थ भ्रौर पचाग, एक मात्र साधन हैं। गित द्वारा पचाग-निर्माण तथा ग्रन्थ द्वारा, उसका उपयोग (फलित-निर्माण), वताया जा सकता है। यही कारण है कि, ग्राज इस रूप में, ग्रापके समक्ष ग्राने का। हाँ तो, योग्य-काल जानने के पूर्व, काल-मान की परिभाषा जानना ग्रावश्यक है। काल-मान के विभिन्न ग्रग होते हैं। 'कव किस ग्रग का, किस कार्य में उपयोग हुम्रा है, होता है, होना चाहिए ।'--इसका निर्णय, इस शास्त्र द्वारा लिखने के लिए, इन पंक्तियों में, बैठ गया हूँ। जो भी काल-मान हें, उनमें इतिहास (पुराग्य) वर्णित 'युग' शब्द, विवादास्पद तो नहीं, किन्तु, भ्रमात्मक अवश्य है। विचार करेंगे पाठक कि, किस ग्रन्थ में, किस विषय का 'श्रात्म-निवेदन' है। फलित का ग्रन्थ, उसमें युग की मीमासा, ग्राश्चर्य ? किन्तु नहीं। इस युग-मान के विचार-मध्यन्तर में, प्रकृत ग्रन्याध्यायियों को, कई उपयोगी विषय, प्रकाश में आयोंगे। जिनका विवेचन, स्रभी तक नहीं किया गया। यह तो, ज्योतिष ग्रन्थ है, इसमें, सभी शास्त्रों की सहायता लेनी पडती है। मुख्यतया, इस क्षेत्र वाल ग्रन्थों के साथ, वेद, व्याकरण, तर्क, गणित, पुराण, इतिहास, भूगोल, खगोल, ग्रघ्यात्म, देशिक साधारण ज्ञान, प्राणी-परिचय, साहित्य, प्राचीन-ग्रर्वाचीन भाषा-भाव-ज्ञान, क्रमिक-पद्धति, परिभाषान्तर, कालान्तर, निमित्त-निदान, ग्रायुर्वेद मादि, म्रनेक व्यवहार-योग्य क्षेत्र की म्रावश्यकता पडती है। इन सवों के द्वारा, कभी नयी खोज हो जाती है, जिसे, जनता के समक्ष रखना पडता है। यही कारण है कि, सर्व प्रथम 'युग' शब्द का उपयोग करना पडा। अस्तु । विकाश श्रर्थों में, ज्योतिष का ग्रादि ग्रन्थ, सूर्य सिद्धान्त है । उसमें जो, लम्वा-लम्वा युगमान दिया गया है । प्रशासम्भागाः

4 वण् वासं दित सं १ दित का एक सावत-मासः ३ दित १ वष्ट वा एक सीर-मासः

मामः

7 दित २२ वण् का एक भारत-मासः

8 दित १२ वण् का एक बाल-भासः है।

शासहारिक कार्यों में सावत-मासः मारतीय विवाहार्षि कार्यों में तवा संसार के राजनतिक कार्यों में सीर-मामः

वारोल-मिस्तः

[ पुण्यक्षी-निर्मायः सारतीय विवाहार्षि कार्यों में तवा संसार के राजनतिक कार्यों में सीर-मामः

वारोल-मिस्तः

वारोल-मिस्तिः

वारोल

स्थानसम्भाम २४ घण्टे वाले दिन को, सावन या विषुव (Equinox) दिन कहते हैं। ३६० सावन दिन का वर्ष स्थित स्थान विन का एक चान्द्र-वर्ष, ३४६ सावन दिन का एक नाक्षत्र-वर्ष, ३६६ सावन दिन का एक नाक्षत्र-वर्ष, ३६६ र र र र र सावन दिन का एक सीर-वर्ष होता है। १००० सावन दिन का एक सोम-वर्ष, १४६ सावन दिन का एक प्रविचेष चेष्ठ होता है। भारत का ग्रर्वाचीन पचवर्षीय योजना, ता २११०११६५२ से प्रारम्भ हुई। किन्तु पचवर्षीय चुनाव-युग, फरवरी-मार्च १६५२ से प्रारम्भ हुग्रा। भविष्य में ये दोनों, २२ मार्च से प्रारम्भ किये जायेंगे] "तस्य च त्रीिया ज्ञानि च षष्टिश्च स्तोत्रीया तावती सवत्सरस्य च रात्रय।" शतपथ १०-४-२। तेतिरीय ७-५-१। २४ घण्टे वाले दिन से, ३०० + ६० = ३६० दिन का, एक सवत्सर होता है। ऋग्वेद १ मण्डल १६४ सुक्त ११ मन्त्र में, ७२० नित-गित (३६० रात ३६० दिन) का सवत्सर वताया गया है। किन्तु एक सवत्सर में, धे वर्ष होते है। "सवत्सरे वर्षद्वय जायते। तथा हि—एकेन वर्षेण तृप्त शरदि ब्रीह्याग्रायण करोति। ग्रपरेण तृप्ती वसन्ते यवाग्रायण करोति।" रवी—खरीफ (उन्हारी—स्यारी) नामक, फसलो के ग्रन्नोत्पादक-पोषक वर्षा—काल को, वासन्तिक-शारदीय नामक, दो वर्ष वर्ताय गये हैं। एक सवत्सर के, ये दो वर्ष, फसली सन् द्वारा, राजनैतिक क्षेत्र में घुस गये हैं। जो कि, केवल कृषकों के लिए, ईश्वर-निर्मित हैं। इनकी ग्रयेक्षा, एक तीसरा 'वर्ष' है। जो कि, पूरा राजनैतिक वर्ष है। जिससे, काल-माप नहीं की जाती। केवल, राज्य—मूमि की माप की जाती है। ग्रति प्राचीन काल के एशिया को, ६ खण्डो में विभाजित कर, भारतवर्ष की भाँति, नाम—रूपों में प्रसिद्ध थे [देखिए जम्बुद्दीप]

श्रन्तर देखकर, एक मीटिंग की गयी। काग्रेस-ग्रधिवेशन की भांति, श्रश्वमेध यज्ञ का समारोह किया गया। यह समारोह २१ दिन तक हुन्ना । तब, सावन-सौर की समानता हो सकी । तदनुसार प्रत्येक ४ वर्ष में. एक श्रद्वमेध करने का विधान बना दिया गया । जिसे प्राचीन साहित्य में, सुन्दर श्रलकारिक भाषा में, वर्णन किया गया है। "प्रजापितरकामयत्, महान् भूयान् स्यामिति। स एतावश्वमेघे महिमानौ ग्रहावपश्यत्। तावजुहोत्। ततो वै स महान् भूयानभवत्।।" शतपथ १३-२-११ ग्रीर १३-४-४ भी। प्रजापति (सवत्सर) ने इच्छा किया कि, मैं पुन सीर वर्ष के समान वडा हो जाऊँ। ग्रग्नि न, सावन-सौर (दो) ग्रहों को, ग्रश्वमेध में वढते हुए देखा । उन दोनों की पूर्णाहुति (समानता) की गयी । उस समय सवत्सर, (पूर्वोक्त प्रकार से) निश्चय ही, पुन वडा हो चुका था। ऐसा सयोग १४४०-१४६१ दिनों के मध्य, २१ दिनों में, ग्रश्वमेघ द्वारा किया जाता था। जिसमें २१ यूप (स्तम्भ) ग्रौर २१ रस्सियां लगती थी। स्तम्भों में १ राज्जुदाल का, २ पीतदारु के, ६ बिल्व के, ६ खदिर के, ६ पलाश के = २१ स्तम्भ, २१ दिनो के प्रतिनिधि होते थे। प्रजापित = सवत्सर = भ्रग्नि की--नासिका = राज्जुदाल, नेत्र =पीतदारु, कर्ण = बिल्व, मास = खिदर, म्रस्य = पलाश रूपी प्रतिनिधि होते थे [Physical-Science] । इस यज्ञ तथा इन पदार्थो द्वारा, नवीन सवत्सर का जन्म (प्रारम्भ) होता था। यह वर्ष, उत्पन्न करने वाला वर्ष (राजनैतिक वर्ष) कहा जाता था, श्रीर गतवर्ष को, म्रधिक वर्ष (Intercalary-Year)कहते थे। इस १४६१ दिन वाले वर्ष को, म्रश्वमेघ वर्ष, राज-नैतिक वर्ष, मन्वन्तर, कल्प, चतुर्युग [४ वर्षों में, दो प्रकार (सौर-सावन) के वर्षों को जोडने वाला ], ४ अकों का समुदाय (Quaternary) कहा जाता था। ऐसा यज्ञ, पारिसयो में अभी भी होता है। बह मुग-मान कहाँ उपयोगी है, कहाँ नहीं पूरायों के बही-बही संख्या बासे मान क्या हैं ?—कादि की एक ससी-भूत से बसाना भाहर हैं। सर्व प्रथम एक सिक्ष काट है कि, मूर्य-सिक्षण्य के जन सम्बे मान वासे मूर्य-प्रहाग्य हाए सहार में कोई पंकांग नहीं निक्सता। पाटक प्रमान ने रहें। क्योंकि उन युगमानों का उपयाप न करने के लिए, हवां पूर्वीसान्तकार ने निवध किया है। हसिनए नहीं कि वे पाट्र हैं। वरत हसिनए नहीं कि कृषा पत्रनम्पनेत । कार्योपनी युगमान हुए हो हैं। वे भी कार्य-सेक्ष-करण से निवस मित्र में नीता-भीत के नारकपुराय-प्रमुचन में मूर्यीसान्त हुए हो हैं। वो भी कार्य-सेक्ष-करण से निवस में हैं। वे तक प्रमान कि प्याप, कुछ लीनों को बना ही रहता है। वस तक प्राप्तार सिक्स मी वसी प्रमुचनारों से उदाहरण नहीं दिखाया। किर भी वसी प्रमुचनार्यी युगमान का प्याप, कुछ लीनों को बना ही रहता है। वस तक प्राप्तारिक प्रमान से प्रमुचन हों है तक तक कियी प्रकार की प्रम्यवस्था नहीं होती। किन्दु, वब मेरीसानिक प्रमान के प्रमुचन का प्राप्तार की सम्बद्ध मान है। व्याप रहे कि हुख साहित्य वर्धनात्मक रहता है उपयोगीएसक नहीं। किन्दु परि किनी करनु की उपयोगीएसक यना दी बाव से सहित्य कर्यन से से समस्य से स्थान करने प्रमुचन सान कि बिरार्य पर से हैं। के स्थान से कर प्रमुचन सान कि बिरार्य पर समें में इस प्रव में निवार प्रया है। भी नहीं तिला पर के से संबंध मेरी समस है। से कित्र वर्धन स्थानी में इस प्रव में निवार प्रया है। भी नहीं तिला पर के से संबंध मेरी सिक्ष पर करें संबंध में वहा विशेष पर सहीं वहा विश्व पर सी से इस प्रव में निवार प्रया है।

सर्वसायारमा सर्वसायारमा म प्रसिद्धि है कि २४ कर का दिन होता है। परन्तु, दिन के विमिन्न अमीग से इसका मिन्नमान हो जाता है। (१) एविवार धादि दिन २४ कर का (२) एक सुर्गोदय से दूसरे सूर्णोदय तक होने वाले दिन वप में करत दो दिन [२२ माण २४ सितायर] २४ कर के होते हैं धर्म दिन २३ कर १६ सिना के सा २४ कर होते हुई (१) का नात्रमान हो जाता है। (४) मारतीय पंचाराव दिन ११ से १३ कर तक (४) धंगलेक पंचारत्व दिन २३ कर १० कर १ मिनट के होते एवं दिन ११ से १३ कर तक (४) धंगलेक पंचारत्व दिन २३ कर १० कर १ सिना हो। (४) मारतीय पंचाराव दिन ११ से ११ हे कर निकर तक (४) धंगलेक पंचारत्व दिन २३ कर १० कर १ सिना हो। एक स्वार पंचारत्व दिन ११ से ११ स्थानेक एक स्वार दिन ११ से ११ स्थानेक एक स्वार दिन ११ से १२ कर महीग (२४ कर वाले १६ दिन) का एक दिन [१२ कर देन मिनट तक (५) धुक्त स्वार (मार्थ-सांत्र की एक ध्वेत से १२ परमात्व (६) मारत हो। है। (७) मारत होते हि। (७) मारत होते हैं। (विवास से १२ कर निकर से १२ कर से ११ स

प्रभावनामाम् ४ वरू बाल दिन सं १ दिन का एक सामन-मास १ दिन १ वर्ष्ट का एक सीर-मास
समित्र है।
स्वास्त्र है।
स्वास्त्र है।
स्वास्त्र हिन का एक नाम्न मास होता है।
स्वास्त्र हिन कार्यों में सामन-मास भारतीस निवाहादि कार्यों में तथा संदार के प्रजनिक्त कार्यों में सीर-मास
स्वामक-मीस्त्र हो हु व्यक्ती-निर्मास सामि ] में मालव-मास मारतीस वर्तेस्वादि कार्यों में नामन-मास कार्यों में सामन-मास कार्यों में सामन-मास कार्यों में सामन मास मारतीस वर्तेस्वादि कार्यों में सामन मासि मासि स्वयं नीर-मान में होने सामें ।

तिथ वर्ष (चान्द्र) ग्रीर सक्रान्ति वर्ष (सीर) का अन्तर [३२।१६।४सीर = ३३।१६।४ चान्द्र] सोम विकार, एक सोमयाग द्वारा निश्चित किया गया कि, १००० दिनात्मक, पुरुषोत्तमवर्ष (मलमास = मल्लमास = वीरमास = हठात् दूमरे के समान हो जाने वाला मास) किया जाय। फलत' सोमपान (चन्द्रामृत) के लोभ से, सम्पूर्ण जम्बूद्धीप के मत, केवल गोस्वामी—छाप—पेटी में ग्रागये। ३४४ दिन का चान्द्रवर्ष, ३६४ दिन का सीर वर्ष = ३ वर्ष में, ३३ दिन का ग्रन्तर हो जाता है। ग्रश्चमेघ की भाँति, सोमयाग द्वारा, ३३ चान्द्रमास = १००० दिन में, चान्द्र-सीर की समानता की गयी। सर्वप्रथम देत्यों द्वारा सोमवर्ष का ग्राविष्कार हुग्रा। [उपरान्त, होली पर्व की भाँति, सर्वव्यापी हो गया। प्रह्लाद के इन्द्रत्व काल में, होलिकोत्सव प्रारम्भ किया गया था]।

| (१)   | १००० वि | (नान्त | प्रथम सं | गिमवर्प |   | प्रथम त्रि | वृतष्टोम   | = x × x o =     | २५० ऋपि  |
|-------|---------|--------|----------|---------|---|------------|------------|-----------------|----------|
| (२)   | २०००    | "      | २रा      | 11      |   | द्वितीय    | 73         |                 |          |
| (३)   | ३०००    | ,,     | ३ रा     | "       |   | नृतीय      | ,,         |                 |          |
| ( )   | 8000    | 11     | ४ था     | "       |   | प्रथम प    | नदशप्टोम   | = \ \ \ \ \ o = | २५० ऋषि  |
| ( ধ ) | 4000    | 77     | ५ वाँ    | 13      |   | द्वितीय    | "          |                 |          |
| (६)   | ६०००    | 11     | ६ ठा     | 11      |   | वृतीय      | 1)         |                 |          |
| ( ७ ) | 0000    | "      | ७ वां    | "       |   | प्रथम स    | प्रदशष्टोम | = 4 × 4 ° =     | २५० ऋषि  |
| ( = ) | 5000    | 17     | ८ वॉ     | "       |   | द्वितीय    | 23         |                 |          |
| (3)   | 0003    | 11     | ६ वां    | "       |   | नृतीय      | 17         |                 | •        |
| (१०)  | १००००   | 11     | १० वाँ   | "       |   | प्रथम ए    | कविंगष्टोम | = x × x o =     | २५० ऋषि  |
| (88)  | ११०००   | 73     | ११ वाँ   | "       |   | द्वितीय    | 11         |                 |          |
| (१२)  | १२०००   | "      | १२ वाँ   | "       |   | नृतीय      | 57         |                 |          |
|       | १२०००   | 11     | १२       | "       | = | ₹×४        | = १२ यज्ञ  | = X X 700 =     | १००० ऋषि |

<sup>[</sup>क] प्रथम वार, १००० दिनान्त वाली त्रिवृत को २५० ऋषियों ने किया, १००० दिनान्त वाली पचदश को २५० ने, १००० दिनान्त वाली सप्तदश को २५० ने तथा १००० दिनान्त वाली एकविंश को २५० ने किया। इस प्रकार १००० वाली को, १००० ने, ४ यज्ञ किया। जिसमें वैवस्वत-पुत्री (इला) ने पत्नी तथा तप ने मनु ( यजमान ) की मूमिका को थी।

<sup>[</sup>ख] द्वितीय बार, १२००० दिनान्त, १२ सोम वर्षों में, ४ प्रकार की, तीन-तीन बार से, १२ यज्ञ, पुरुरवा-काल में, नैमिषेय ऋषियों ने किया।

घन्तर, केवन इतना ही है कि यह ४ धीर-वर्षान्त में होता या फिन्यु पारती सीग प्रायक ६६० दियों के बाद गा-धा-मं-ब-र नामक ४ भवारों के क्य में ४ विम मानकर (३६६ वें दिन से), नवीन धेवत्सर प्रारंभ करते हैं [यह का विधान ( धीन-पूजा ) उनके मर्मानुसार है] इसका पूर्णांग ३६४% ४  $\leftarrow$  १५५० दिन कम होता है [४ सीर वर की घरता इनके ४ वर्ष में एक दिन कम रहता है, जी कि, हमार विद्युत वर्ष की मीति है]। ऐसे यम मीराम में से बार हुए। (१) बीगिरी झाराता ४ से १४ सम्बद्ध ११८२६ में यम ११ विन वासे वह सम्बद्ध ११८२६ में वस (१) दिन समें वह सम्बद्ध ११८२६ में वस ११ विन वासे वह सम्बद्ध ११८२६ में वस ११ विन वासे वह सम्बद्ध है। सन्द्र भी प्रत्यक स्वीचें बर्ग इस्तर साम में एक दिन बहते हैं। सन्द्र भी प्रत्यक स्वीचें वर्ग इस्तर साम में एक दिन बहते हैं। सन्द्र भी प्रत्यक स्वीचें वर्ग इस्तरी मार्ग में एक दिन बहते हैं। सन्द्र भी प्रत्यक स्वीचें वर्ग इस्तरी मार्ग में एक दिन बहते हैं। सन्द्र भी प्रत्यक स्वीचें स्व

भी राम हो गया है। कहीं ११०० वर्ष को प्रत्युति है। १ सस्वभेष = १ ४४ = ४ सीर वर्ष। २४ + १४ + ४ ≈७३ पूर्णम् । १ ००० वर्षे ≈२६।१० वय मादि सीर । २४ + १४ + २६।१ ० ०६४।१० पर्णाय । फिन्त, ग्रन्यकारकों से पता असवा है कि थी राम ८० वर्षाय में सानेत पत्तारे ने । प्रतारन १ घरकमेश या १४६१० दिन राज्य करके यसस्वी हुए, निश्चित होता है। १००० वर्ष ⇔सीर मासादि ३२११६११ = बान्य मासाबि ३३११६१४ होता है। मध मर्ता महातेजा बयसा पंचविसकः ।" बास्मीकीय ४७ धारस्य । २५ वर्षाय में अनुवादा १४ वर्ष बनराज्य ४ वर्ष प्रयोग्धाराज्य के उपरान्त द्ध वर्षाय में पम विषय-क्योति हो गये । इन्हें मर्यादा-पृथ्योतम एक विक्षेप सक्य से बजा गया है। दिन का एक पुरुवोत्तम (सीममाग) वर्ष होता है। जिस वर्ष में प्रादमीय हमा था वह पुरुगोत्तम वर्ष या तथा 'पश्य-तिथि' होने बासे वर्ष में भी पुरुषोत्तम वर्ष था। राज्यकास में १० धत्रवमेख तथा १ सोमयाय कियों हे । सीसमाय = मज = मर्सोडीय यह = वार्तिक योजना वर्ष । सरवनेद = वोटि = स्वर्सीडीय यह = राजनीतक ग्रोजना वर्ष । क्यामिति हारा सक-संस्था की रंसा (भूब-कोटि की रेसा) समान की। कोटिन्ह वाजिमेव प्रम कीन्हें। नोस्वामी जो । प्रत्यवा १ • वर्ष में एक करोड़ से प्रविक्त वाजिमेव कैसे हुई होंगी जबकि १४६१ दिन का प्रस्तमेच वर्ण एवं २१ दिन में एक प्रस्तमेच का विभान था। शक्तमेच में नौड़ा छोड़ा नाता का भारत-मीम में विश्विक्य की आठी की। तस्पतः ४ वर्ष में एक ग्रक्तमेश योग्न समय मानस्पक का । किल (१) १ धस्त्रमेच (२) १० सोमयाय (१ •वर्ष राज्य), (३) कोटिमा वानिमेघ—यं तीनों बाबद 😗 वर्ष के राज्य-श्रम (मज से कौटि रेसा विशेष) से पूर्ण सिद्ध सर्घ हो जाता है। वेसिए, साप नहते हैं कि 'तो जीव चरु प्राख समाना'। चिमक मिनता रूप में गविन द्वारा १+ १ वहा जामया। १+१≃वी मिस गरी। सवा व्य+पानी = १+ १ कर दिया जाता है। इसी प्रकार ज्यामित द्वारा व्य+पानी की सब कोटि की समान रेखा कहा कामगा। १×१ = १ वर्ष स्ववायर, कोटिन्छ। भी राध जी का पुर्वार्ष ४ वर्ष ना एवं एकरार्च भी ४ वर्ष का बा। ४ का संक ४ से बनता है, जिसक धर्म युनपुरूर के लिए, बसुर्दिश, बतुर्मसी होने का सुवक है। जितने दिन (४ वर्ध) तपस्या के उतने ही दिन [४ वर्ध] राज्य के। धत्रप्य स्तवायर (धाँस-धारण्य) भीतम नाले युगपुरुष की 'कोटिला' सिनकर, स्वयं शिक्ष कवि हो गया । ४ घीर १ कं मंत्र (४×१) वेद मीर विशा का प्रतिनिवित्व कर, प्रॉल-राज्य्ब अर्थ को पूर्ण कर वेते हैं। ११ का पंत-नप पितृपति-सुषक है सिंब मिलि करह परस्पर प्रेम जासी होय सूर्ममून क्षेत्र । प्रेम-समान नाहि वन कीय एक-एक मिसि स्यारह होय] (१ + १) = दिता (सूर्य) से करना हुए और रिता (सूर्य) में त्रय हो गये। कुछ नहीं । यी राम की त्रीय बैक्शन करूरों हैं न एक एकत ? सेन से दौर । एकसरा का डोते हैं 1- मतराब सालेकसारी नहीं, कैनासनासी हैं। दो १

३ तप ४ भाव ५ रम्भ ६ ऋतु ७ क्रतु = वन्हि ६ हब्यवाहन १० सावित्र ११ भुव १२ कुशिक १३ गान्धार १४ ऋपभ १५ पड्ज १६ मार्जालीय १७ मध्यम १८ घैवत १६ वैराजक २० निषाद २१ पचम २२ मेघवाहन २३ चिन्तक २४ ग्राकूति २५ विज्ञाति २६ मनोभव २७ भावन २८ वृहत् [ प्रव २१ ग्रध्याय के ग्राग ], २६ माम ३० रथन्तर ३१ क्वेतलोहित ३२ पीतकृष्ण [ मतान्तर से, ३१ क्वेत ३२ लोहित ३३ पीत ३४ कृष्ण, ३५ विक्व-रूप ३६ सर्वरूप] नामक कल्प हैं। [३० रथन्तर के आगे, ३१ क्वेत = २ वर्ष, ३२ = २ वर्ष, ३३ = १ वर्ष, ३४ = १ वर्ष, ३५ = १ वर्ष ३६ = १ वर्ष का, स्पष्ट हो रहा है ] २८ = ११२ वर्ष । ३० = १२० वर्ष । ३२ = १२८ वर्ष । ३६ = १२ वर्ष । २ वर्ष कल्प, वृहन् नामक है। "चत्वारिंशत्महस्राणि, शतान्यष्टो च विद्युत । सप्तिं चापि तत्रैव, नवविद्युद्विनिश्चये ॥१८०॥'' वायु ५० । [ इसमें 'नवित विद विनिश्चये' का शुद्धपाठ 'नवविद्युद् विनिश्चये' कर दिया गया है । क्योंकि, यदि कही लिख दिया जाय कि, मगल के साथ, राहु-केंतु ही तो, मगल के साथ, राहु-केतु (दोनों) नहीं हो सकते, तव मगल के साथ राहु होगा या केतु, समऋना पडेगा। इसी प्रकार (१) नवितं वा विनिश्चये—(२) नवविद्युद् विनिश्चये—दो पाठो में से, दूसरा शुद्धपाठ रहेगा । विद्युत विद्युत् [ इतने से, इतना, न्यूनाधिक ो, दोनों भव्द, ग्रावश्यक हैं। तव, सख्या-क्रम, स्वय ही गिएत से सिद्ध हो जाता है। देखिए—] प्रथम श्लोकद्वारा २८ कल्प=११२ वर्ष की (द्वि श्लोकद्वारा) विद्युत्=४०००० + ५०० +६=४०८७६ दिन (११२ वर्ष में ) निश्चय मे ग्रा रहे हैं। तब थे कितने १ सीर दिन ३६४.२४२२ xx = १४६० ६६८८ = १ अञ्चमेघ = १ कल्प । १४६० ६६८८ X २८ ( ११२ वर्ष ) = ४०६०७ ०००४ थे। ४०६०७-४०८७६ = २८ दिन । २८ कल्प में, २८ दिन कम । तव एक कल्प में, एक दिन = १ मील में, एक मिनट । यही कारण है कि पारसी लोग, ४ सौर वर्ष से, १ दिन कम करके, अपने ४ वर्ष के दिन [ १४६१-१ = १४६० ] रखते हैं [ देखिए, ग्रश्वमेघ ]। ११२ वर्ष = २८ दिन = २८ पल = ११ मिनट १२ . सेकण्ड । १० वर्ष = १ मिनट = १ मील । १० वर्षों में, सूर्यमण्डल का १ वर्ग मील भाग, ठण्डा होता जा रहा है । फलत १० वर्ष में १ मिनट, विद्युत-प्रवाह कम हो जाता है। जिसमे ११२ वर्ष = २८ कल्प में, २८ विपुत तथा २८ पल की कमी त्रा जाती हैं [ इसे, कालान्तर सम्कार कहते हैं ] ग्रस्तु । वायु ६६ श्रध्याय द्वारा ज्ञात होता है कि, श्री सूत न (शाजपायन से), पाण्डुवशी अधिसीमकृष्ण (हस्तिनापुर), ऐक्वाकु दिवाकर (श्रयोध्या), पीरवमागध सेनजित, (बृहत्सेन, राजगृह) के राज्यकाल में, वायुपुराण का यह प्रवचन, ११२ वर्ष का ग्रन्तर बता रहा है। इसे, ई॰ पूर्व १११० वर्ष समिम्मए। [ई॰ पूर्व १२२२ में (७२ वर्षीय व्यास ने ) वायुपुराण रचा था ] इस विद्युत् पद (Para ) में २८ कल्प का मान, दिखाया गया है। उसी प्रकार श्रागे, रथन्तर कल्प में ३० कल्प का एव प्रलय कल्प में ३२ कल्प का मान, दिखाया गया है।

विद्युत् पद ( Para ) में, रयन्तर नामक ३० वां कल्प वताया गया है। एक दिन में, दो नित-पित होती हैं। कल्पदिन × ३० × २ = १४६० ६६८८ × ६० = ६७६५८ १२८ नित-गित = १२० वर्ष ( ३० कल्प ) में। ६६००० - ६७६५६ १२८ = ३४१ ६७२ नित ( १७० ६३६ दिन = ५ मास २१ दिन ) १२० + ५।२१ = १२० वर्ष ५ मास २१ दिन में ६६००० नित-गित = नैमिपारण्य के ऋषि। चान्द्रमान ४४००० × २ = ६६००० नित-गित। निमिपारण्य के ऋषि = नैमिपारण्य के यज्ञकाल में ६६००० नित-गित। जिसके अर्थ हैं कि, कल्पारम्भ से, ४४००० - १४६१ = १२० वर्ष ५ मास २१ दिन सौर = ४४ सोमवर्ष = ३० कल्प या [ग] वृतीय बार ( क्षिपीय बार की मौति करसान्तर में ) कुसपति सौतक द्वार्य की मयी वाँ। इसीके बीधानत— भाषक्ष की सूत द्वार्य हुए में । तीनों बार की सभी का स्थान नैमियारक्य ( सदस्यनी नगरी ) मं वा। १२ की यक के बाद २२ वाँ दिन सा ४ की यक सी ४ यही के १०० कृषि सं। सतस्व २२ ४४ ४९०० ≃ प्रद००० कृषि सी सूत्र की वा ( को है ती का ) प्रवचन सुनकर सोम-यान के नसे में उद गये | सत्त्रस्तंत्र ]

पण डाक्नर एक रोगी वं पास १ ०० दिनासम्ब वर्ष कं मध्य दिन-एत प्रादा-आता खा।

क्षांक्टर एक डाक्नर एक रोगी वं पास १ ०० दिनासम्ब वर्ष कं मध्य दिन-एत प्रादा-आता खा।

क्षांमध्या पाय ही उत्तरे कम्माउच्यर ने तारीक कमसंदया रोगी का नाग ग्रीमधिविकाय प्राप्त किस्तर,

प्रपंता 'रोगी-रविक्तर' मदता खा। रोगी करी था। रोगी-द्या घीर २४ मध्ये का दिन प्राव्यक्तावय रोगी

के पास ४४ डाक्नरों की माना पक्ता था। उसे ११ मौन्तरें डाक्नरों के प्राप्त ४४ डाक्टर-पित करना पत्ती।

प्रपंत डाक्टर के पास एक-एक रोगी-रिक्टर था। किन्तु रोगी-स्टेटरी के पास ४४ डाक्टर-पित स्टर था।

एक ड्राव्य की १ द्विप दिन-यत करनी पहती थी। रोगी स्वस्त्व हो गया। फसता प्रथम पच्य विक्

पाणियामेयर पर Vinuos पाणियामेयर प्राचीन काल में नैमियारम्य [ नीमचार, सीवापुर वस्तर-प्रका पाणियामेयर मारत ] में भी। यहाँ एक बार, तक व्यापाने की निमा नावक-स्वीकर के एक सावारण कुछ के तीन मुचनप्रशासन्य होकर १२ वर्ष (तिरन्तर ) प्राकाण ये प्रतान तक धार्मिक स्व एक सावारण कुछ के तीन मुचनप्रशासन्य होकर १२ वर्ष (तिरन्तर ) प्राकाण ये प्रतान तक धार्मिक स्व एक सावारण कुछ के स्वता से मन कर किया कुछ निमा वाप्त प्राचीन तक धार्मिक स्व एक के स्वता सिवपो पर, लेक्सर प्रकृत मत्वान तिया वहुत किया समाध्या तक हुछ वर हुछ। । अन्तर्त सिवप स्वेत्र प्रतान प्रतान प्रवास प्रकार के स्वता स्वता प्रतान कुछ मत्व हुछ ति हुछ। । अन्तर्त सिवप स्वतान प्रतान प्रवास प्रतान कुछ निमा प्रतान किया प्रतान कुछ निमा प्रतान के स्वास प्रतान कार्य हुछ। । कित्र के सिवप में न के बरल, स्व क धार्मित हो प्रतान कार्य (By 88000 Rishi) हिन्दी प्रकृत को प्रतान के ही सिवप में न के बरल, स्व क धार्मित हो प्रतान कीर भी प्रतिक मानने लगा पर, प्रतिक की बीवप के साम सिवप स्वतान के स्वतान कीर प्रतान के स्वतान के सामने स्वतान की सिवप के सामने हुछ प्रवास की धार्मकाला वर्ष में सिवप स्वतान कीर प्रतान कर सिवप सिवप स्वतान करने हिन्द करने वाले करने हैं कि कियान के स्वतान हुए हैं। विन्तु करने वाले करने हिन्द करने वाले करने हैं कि कियान कीर प्रतान की प्रतान की प्रतान कीर प्रतान कर प्रतिकार करने वाले करने हैं कि कियान की स्वतान की स्वतान कीर प्रतान कर प्रतान करने स्वतान की प्रतान की प्रतान कीर प्रतान करने स्वतान करने स्वतान करने स्वतान कीर प्रतान करने स्वतान स्

में ] सूर्य-स्थित का हो जाना । ससार के क्रमिक हास की भाँति, १० वर्ष में सूर्य-गोल का एक वर्गमील भाग, ठण्ढा होता जा रहा है । इस क्रम से, एक समय, ऐसा आ सकता है, जबिक, 'जगत्येकार्य्विष्ठत' का रूप वनकर, जल, आकाश, ईश्वर, शेष रह जाय । किन्तु, इसे न किसी ने देखा है और न देख सकता है । एक मात्र, लक्षणालकार को कल्पना है । गिएत के द्वारा, कल्प दिन १४६० ६६ क २३२ (१२६ वर्ष) = ४६७५१ ००१६ = ६३५०२.००३२ नित अर्थात् १२६ वर्ष में, प्रलय, अपने व्यापक अर्थ द्वारा, एक चक्र पूर्ण कर [कल्पावयवरित ] पुन चक्रारम्भ करता है । फिलित-उपयोगी, परिवर्तन के वर्ष [मानवार्थ] ६,७,१०,१६,१७,१६,१६,२०,४२,६०,७०,६६,१०२,१०६,११२,११४,११६,१२० [ ससारार्थ ] १२६, १३३,१४०,१६०,१७०,१६०,१६०,१६०,१६०,१००,१८०,१६०,२००,३०६,३२३,३४०,३४३,३६० हैं । इसके दो मूलारम्भ हें । (१) वर्तमान सृष्टि का प्रारम्भ, ई. पूर्व ३१०२ वर्ष = ३ + १ + ० + २ = ६ सूर्य वर्ष या षट्चक्र ] तथा (२) मानवारम्भ, उसी के जन्म दिन से मानिए । मनुष्य में उपयोग करने के लिए ६ से १२० तक के अक-वर्ष तथा ससार के लिए १२० से ३६० तक के अक-वर्ष हैं । अमीष्ट युगमान ४३२००० = ४ + ३ + २ = ६ ग्रह । १२० = १ + २ = ३ में, ६ ग्रहों का पट्चक्र, त्रिकाल तक, त्रिलोक में, त्रिगुगात्मक रहता हैं [पृष्ठ १८६-१८६] । सूर्य से केतु पर्यन्त, ग्रहों के मण्डल से, केन्द्र तथा प्रलय, बनता रहता है । प्रलय शब्द से मृत्यु परिवर्तन, सूर्यास्त, राज्य-समावि, परमानन्द-दर्शन ग्रादि व्यापक रूप है । ग्रच्छा, मार्कण्डेय-स्वरूप—पाठक । ग्राप, इस प्रलय से वाहर ग्राइए ।

प्राप्ताः प्राप्त के वाद, सृष्टि के निर्माता, पितामह हैं। परन्तु, ग्रापक पितामह, ग्रापके ब्रह्मा, ग्रीर ज्योतिष के निर्माता। निराकार ब्रह्मा, एक 'दीर्घ ग्रविघ का समय' ग्रथवा सहस्राव्दी । साकार ब्रह्मा, समय-समय पर, नाम कमाने वाले [सूर्यादि नवग्रह स्वरूप ] (१) युगपुरुष. (२) श्रेष्ठ सत्र करने वाले (३) राजा (४) पार्लियामेण्ट का स्पीकर (५) गवर्नर (६) राष्ट्रपति (७) निर्माता (८) कर्ता-धर्ता, (६) शिलान्यास करने वाला, ग्रादि ग्रथों में, इस शब्द का उपयोग सर्वदा होता है। यह्या का श्रॉफिस = सुप्रीम कोर्ट इन दि स्टेट अथवा पार्लियामेण्ट [कुछ प्रान्तीय, कुछ विभागीय] सर्व प्रथम, यह श्रॉफिस. ब्रह्मावर्त [ यानेसर, पजाव ] में खोला गया । जाति इनकी, प्रजापति थी, जिन्हें वर्तमान युग में क्रुम्भकार ( कुम्हार ) कहते हैं [ इस मध्य-प्रदेश में अधिक पाये जाते हैं । पहिले, प्राचीन मध्यदेश (पृष्ठ ३६६ ) में, एक थे, विन्तु वर्तमान में, कई ढल चुके हैं, उन्हीं का काम, जम्बूद्वीप में दिख रहा है ] साधाररा भाषा में, भट़पट, घट चना देने वाले । ग्रपना चाक, ग्रपने डण्डे से घुमाया कि, बना । उसे, पट के एक सूत से कट (Cut) कर, श्रापकी सेवा में प्रस्तुत किया। चाक भी, श्रजव किस्म का था। जिसमे, किसी समुद्र मे घी भर दिया ग्रीर किसी में सुरा ।सेमल की पत्ती में ईरान ग्रीर जामुन का रस निचीडा कि, भारत तैयार । जिसमें, हम जो लिख रहे हैं, उसे, श्राप पढ रहे हैं। मानव-ढलाई का काम, पहिले कुछ ढीला-ढ़ाला चला, पर श्रव तो, उन्नति के शिखर पर है। इस प्रकार ग्राप, ग्रपने को छोडकर, शेष प्रदार्थ निर्माण में, एक करोड, सत्तर लाख, चौसठ हजार वर्ष, ब्रह्मा को लगा-जान लीजिए [हमारे गणित से, लगमग १३० वर्ष हो तहे हैं ] । तदनन्तर, हम हुए, फिर ग्राप । किन्तु, जहाँ चार होते हैं, खटकते ही हैं, देखकर, ब्रह्मा ने ग्रांफिम ख़ोला, [जिसका पता, न्त्राप को नोट करा चुका हूँ] ग्रीर चुनाव श्रारम्भ किया। स्वय तो ग्रा ही गये, कुछ ग्रीर भी ग्राये [ब्रह्मा, ऋषि, मनु, ऋत्विज्, पत्नी रूप में, दीपशलाका (माँचिस) से, इला (भ्रग्नि) भी वना लिया [ऋग्वेद १ मण्डल १३-१४ सूक्त]। श्रव कार्यारम्भ हुग्रा । सर्व प्रथम, गणितज्ञ से वार्तालाप्त हुग्ना ३ एक प्रश्न के उत्तर में, गणितज्ञ को कहना ही पडा कि, "'ब्रह्मस्थानमिद चापि यदा प्राप्त त्वया विभो । तदा प्रभृति कल्पश्च त्रयत्रिशत्तमी ह्यसौ ॥४८॥" वायु २३ । करनेम वर्ष मे र मास २१ विन = ८०० निक्ति = विवृद्ध-वर्ष १२०।४१२ = सावनवर्ष १२२।२१२ हुए। इस १८००० निक-मि (रमन्तर) पर सीर-सावन-वान्य-नाक्षम का वक्ष पूप हुमा। ऐसा संयोग सीर-वान्य १२० वर्ष प्र मास २१ विन वर्ष विवृद्ध ( विवृद्ध ) साम १२० वर्ष प्र मास २१ विन वर्ष में विवृद्ध ( वृद्ध हुमा) उसका माम निम्मारच्य पता तथा को वृद्धि यक घर रहे में वे ८००० पत्र से संविद्ध हुए। उपस्त वर०० चत्र से संवृद्ध हुमा। उसका माम निम्मारच्य पता तथा को वृद्ध पत्र वर्ष रहे में वे ८००० पत्र से संविद्ध हुए। उपस्त वर०० चत्र से संवृद्ध हुमा । वर्ष वर्ष भाव पत्र विवृद्ध को वृद्ध से स्वर्ध हुमा हुमा संवृद्ध को व्यवस्थ के स्वराग का पार १२ विव्या पर वृद्ध का प्रमा । प्रतिवृद्ध को वृद्ध के प्रमान का पार १२ विव्या पर वृद्ध का प्राप्त से प्रमान का पार १२ विव्या पर वृद्ध का प्रमा । प्रतिवृद्ध का प्रमा । प्रतिवृद्ध का प्रमा । प्रतिवृद्ध को प्रमान का पार १२ विव्या पर वृद्ध का प्रमा । प्रतिवृद्ध का प्रमा । प्रमान संवृद्ध के प्रमान का प्रमान संवृद्ध का प्रवृद्ध । प्रमान विव्या प्रमान संवृद्ध का प्रमान का

[ मही 'पीवत' शब्द घरमधीन हो रहा है] 'पीजनानी प्रमायत'—[ योवन ≔बीड़ घादि गरिव करने वात ] प्रमित्त हो हे प्रमाय है बातने योग्य है [ म लग्नरमध्येषीत भावः ] । बाल-सावन-सीर मात से एक-सा रचलर (बर ० नित) होने पर नैसियारच्या में सहामहित्य हुमा। ऐसी पवित्र मूर्ग पद् र दूरिया है। प्रमार क्षेत्रीत का प्रचार है। × × 'एक महोच्य द्विभन स्वादित का प्रचार है। र प्रमार प्रमाय द्विभन स्वादित है। स्वादीत है स्वादीति है स्थाप पर ] सुद्धनाठ करने ८ वितार्थ (तिकीतीत) निन्नोस-प्रकार से विकासा—[ल्क्सबिन १४६ १६६८ × ६६८ र ११२ वर्ष )=४००७ सीपवित्र २ ८ १११ वर्ष हो स्वादीति हो स्

आन्य आन्याद्ध-मुनीय 'हमत्यम्' प्रस्किका में हुन्-हन् का सन्यन व्यक्तिय में स्टकान-मूच का प्रमान अविकास की मुक्त का सम्यन निस्त प्रसार परस्तायकी है उसी प्रकार मुद्दिन्स का सम्यन मी सम्याद्धालया है है स्व प्रमान है । 'जैनी-भीनी वहनति हसा का-नेपी-समान ।'' ४६ कार मेंबहुत । निस्त सम्याद्धालया है हि एक प्रमानि है । 'जैनी-भीनी वहनति हसा का-नेपी-समान ।'' ४६ कार मेंबहुत । निस्त सम्याद्धालया है कि का-नेपी की बात नीचि है अप की स्ति है । सिन्त मुक्त हमा स्वीदे दुवर होगा पूर्वीर होगा प्राप्ति । प्रसान सम्याद्धालया होगा प्राप्ति । प्रसान सम्याद्धालया होगा प्राप्ति । प्रसान सम्याद्धालया होगा प्राप्ति । प्रसान स्व जैना होगर, प्रसान स्व प्रकार सम्याद्धालया है वहीं पर्वी है हिण्ड १ क्यां ए स्व होगा प्रसान सम्याद्धालया है वहीं पर्वाद स्व प्रसान सम्याद्धालया है वहीं पर्वाद स्व प्रसान सम्याद्धालया है वहीं पर्वाद स्व प्रसान स्व प्रसान सम्याद्धालया है वहीं पर्वाद स्व प्रसान स्व प्रसान सम्याद्धालया है वहीं परवाद स्व प्रसान स्व प्रसान सम्याद्धालया है स्व स्व स्व प्रसान स्व स्व स्व स्व प्रसान सम्याद्धालया सम्याद्धालया सम्याद्धालया सम्याद्धालया सम्याद्धालया सम्बन्ध सम्बन्ध सम्याद्धालया सम्याद्

"भूव्यास में २२ का गुगा, ७ से भाग करने पर 'स्यूल-परिघि' होती हैं। इसमें चतुर्यांग व्यास का गुगा करने पर, 'क्षेत्रफल' होता हैं। इसमें ४ का गुगा करने पर, 'पृष्ठफल' होता हैं। इसमें पष्ठाश व्यास का गुगा करने पर 'गोलघनफल' होता हैं।"—लीलावती। यजुर्वेद के पुरुष-सूक्त [सहस्रशीर्ण] में, जो रमल-शास्त्रीय, दायरा-ए-मिजाज की श्रादम शक्ल हैं, उसके द्वारा, इस प्रकार से—

भून्यास १००० योजन = १० हजार मील = ५० करोड योजन = ५०० करोड मील [ २५ हजार मील भू-अर्घ-व्यास ( Diameter )। २५००० मील - ३६० = लिब्ध = १ अश में ४ मिनट के देशान्तर-गणित द्वारा, २४ घण्टे बाद, पुन सूर्योदय तथा ससार की चलती-फिरती घडियाँ, जनता-जनार्दन के कलाई की शोभा वढा रही हैं। [ पृष्ठ २७, ६४, ३६१ इसी ग्रन्थ में ]। गणित को नाचीज समभने वाले, ५० करोड योजन पृथ्वी को सुनकर, ५०० करोड मील को, १७६० गज वाले मील से, नापने को तैयार हो जाते हैं अथवा आकाग की ओर उडने लगते हैं। अभी तक, (अधिक से अधिक) २५२६८ मील और (कम से कम) २४८६० मील का ग्रन्वेषण हो पाया है। जिसका मध्यम-मान २५००० मील (अर्घ-व्यास) के आधार पर, १० अगुल की भूमि को, सारे देशो के वायु-यान, नापते फिरते हैं, अन्यथा हमारी कमल-कर्णिका (साइकल-सीट) १० अगुल की है। इतना समीप, इस स्पष्ट-गणित का प्रतिरूप, टेलीग्राफ-रेडियो द्वारा, नित्य-सूचित 'टाइम' है। इसी गणित [ पृष्ठ ३३ से ६६ तक ] के ३४ पृष्ठीय कार्य में, कम्पोजीटर्स, सिनेमा-सगीत का स्वर निकाल रहे थे।

######### ऐसे लेखों को रुचिपूर्ण रखने के लिए, प्राचीन-श्रर्वाचीन साहित्य का सहारा लेना पडता है। विषय मान्यामा के साथ, भाषा भी चाहिए। गिणत-व्याप्ति की भौति, साहित्य-सरसता की श्राकाक्षा, जन-जन में है । ग्रतएव, पुराण्-रचना-शैली तथा रहस्यों का विकाश, उसी भाषा-विषय में [ पहेलियों की वात, पहेलियों में ] आवद्ध किया गया। इस प्रकार विवेचन करके, इन वस्तुओं के न रखने के कारण, गणित के स्थान पर, 'गोविन्दाय नमो नम ' की हाँक लगाने वाले, वडी कठिनता भोगते हैं। उनका समफना ग्रौर इस ग्रन्थ-योग्य साहित्य का प्रकाश होना, 'एक पन्य दो काज' का भ्रानन्द दे रहा है। कोई जम्यू द्वीप के मेरु को, ध्रुव-म्थान में मान कर, लोगों को ग्राकाश में उडा देते हैं ग्रथवा पाताल में पटक देते हैं। पिछले पृष्ठों का, एक निष्कर्ध यह भी है कि, प्रयोगात्मक युग जब्द, अरवों की गगाना में नहीं है। १ शिर = ५ करोड वालों वाले शब्द का उपयोग भी वताया गया । सर्व प्रथम, चतुर्युंग शब्द के ग्रर्थ हैं १४६१ दिन । इसमें अञ्चमेध का विधान है । उसी प्रकार १००० वर्ण, केवल ३३ चान्द्रमास हैं, जिसे सोमवर्ण कहा गया है। [सोमकल्पलता = एफेड्रीन (Ephedrin) है। मुभे दमा रोग के कारण, इस सीम का स्वाद लेना पड़ा है] इस कारण १०००,१४६१ दिनों वाले, वर्षों का भ्रधिक प्रचार हुया [ कहीं, सूर्य-चन्द्र के वर्णमान न होकर, मगल, गुरु, शनि, ध्रुव श्रादि के वर्णमान हैं। कहीं, त्रिसाप्ताहिक प्रलय वता दिया गया हैं। कहीं करोडों वर्ण का मानव, वता दिया गया। कहीं दो वर्षों का यज्ञ कह दिया, जिसके भ्रर्थ हैं, भारतवर्ष भ्रीर केतुमाल वर्ष सरीखे, दो वर्ष (न कि, ७२० दिन)। पुराणों को नवीन वनकर समभना कठिन है। 'घाता यथा पूर्वमकल्पयत्' को मूल-मन्त्र समभिए। यदि ब्रह्मा १०० वर्ण जीवन रखते हैं तो, सहस्रार्जुन ने ८५००० वर्ण राज्य कैसे किया १ (स्कन्द) [ १००० ( २७ वर्ष ह मास सौर ) वर्ण राज्य किया और ५४००० वर्ण (२२७ वर्ण सौर) हैहयवशी राज्य, हैहय स वीतिहोत्र तक सगबन [पुम्पी-निर्माय हुए तो २ करोड़ वर्ष हो यस धौर धान (बहा) उससे भी करोड़ों करोड़ वर्ष पहिल हुए ये। किन्तु,] जिस समय साप इस चुनाव में विजयी होकर इस ब्रह्म-क्यान को सुसीमित किया है, उस समय को (जो है सो) ३३ वौ करन करने हैं। पाठक की भाषा में ई० पूर्व २९७४ २९७० वय। [३२ वे करन (१२८ वें वय) में प्रमय हुआ वा क्या आप को समस्य नहीं है १ कोई बाट नहीं।]

मामा मामा मृद्धि माना यथा पूर्वमकल्यम् । के भाषार पर - 'वर्धाभमन्यवस्थान तेया बह्या तथाकरोत् । बायु ४७। मानामात्वा प्रव चह्या ने मानव की बसाय (वाति प्रकार ) बनाया । बाह्याय पहिले किन्तु वे बाह्याय क्रमण खुत तक हो गय । प्रांत पय-पान से साथ सिनेमा-निरीक्षण तक की व्यवस्था की गयी । क्योंकि कोई मेटनी-सौ वंसन सगते से । जिसे भागुर्वेद निश्वम मानता है । ब्रह्मा का परिसय वा --माकस्य गोत्रीय 'धानन्द' परमेक्टी (परम इष्टि करने बाला)। भाग परमानन्य कह सकते हैं। इन्होने प्रलय के बाद सच्छि की। 'बाह्मायीऽस्य सुक-मासीत् बाह राजस्य कृतः। ऊक रवस्य यद्भैसः । सजुर्वेद की सामा पर, वाय व प्रक्रमाय । १० मुग (नर-नारी) [१ जोडी मौजे (Glove) की मौति धान मुखारविन्य सं प्रकट किया । तवनन्तर इतने ही क्षत्री इतने हा वैश्म (उस समय शूह भनावस्थक वं)। जिनका जो इ.३ . युग होता है। यहाँ युग सम्ब बाय-भाषा का है ] क्तना काम ३ वर्ष [ई पूर्व २९७४ से २९६६ तक ] में हुमा । सार्पश्च यह कि एक भारवमेध यज्ञ क शुनाव में अङ्गा भी होता या । जिसका कार्य यज्ञ तवा देश की सम्पूर्ण व्यवस्थाएँ करना मुख्य था। हाँ प्रथम सन्न बाने की ग्रपेक्षा उसरीक्तर यहाँ बासे बहुत का सहस्य बहुता जाता था क्योंकि कार्य-मार मी बढता का रहा था। कमी वही ब्रह्मा की मेहरू की भाँति। पूनः पूनः चूनाव में घा बाता था। कमी ब्रसरी ही बार बदस जाता जा। कोई बहुए बहुत अच्छा काम करता जा भीर कोई दहा प्रजापति की माँति विहारी-सदसई की रिसर्च करता रहता था। अस्तु, यह बद्धा यो भूनावों में बाने से व वर्ष रहा। बद्धा धर्मी भी होते हैं। भो कि कूछ सेकल्ब कम २ वर्षकी भागुपाने हैं [२ ≔ धवन ध मास सीर]। पूजे भी जाते हैं। किन्त सन्धविश्वासी देवता नहीं मानतं । सभी बह्या चतुर्मकी ( घॉन-राज्य्व-वकर ) होते हैं । सभी बह्या वेद जान वर्मधास्त्र विवान वानतं बनाते पहते रहते हैं। कमर्श-कर्धिका (केन्द्र) में उनका पसैट रहता है। कुआ।-मन्दिर में तो रह चुने । धनएन धन राम-मन्दिर की मौति नर्तमान ब्रह्मा ना मन्दिर मेविष्य मे प्रनस्य बनेगा (सामने किसी का मन्दिर नहीं बनता )। बाल्मीकि स्थास कामिदास गौरवामी भावि के इतिहास की कोब मन्दिर पूजा पादि में पाज भारत कठिनद है। सन् १८३७ में प्रयम बीट, कीन मा र सुमाय-प्रतीक्षा भ्रमी भी की जा रही है। देखिए, बहुत की सीची परिमाया विवास ??

पूर्णि वहा ने बताया १ करोड़ बचों में तिराती है के उत्तर में समुप्रान्तमान का प्रवास की जिए। पेकारा-प्रविद्या को दिवस्तीयाँ सवीसवनकामना। विव मागवत साथि। दूसरी भाग में (मबुवेंद के पुरस्मूक बारा) १ वर्षीय प्रवन्त्युव की मीति है। सहा-निर्मित सृमि बहा। के १२ पष्ट के समान है। देशक १ स्रोह की बनाह है (स्रतिष्ठ्य वसासुम्म)। वेद से पुरास तक की माया में १ स्रोहस वेश करोड़ सीवन तक की मुस्ति है। विरामे का महित हो। सिहत है स्राय मानवन्य रहते हैं। हतनी चीटी-वड़ी संस्था साथी मुनि का माय सोदी संस्था का मिश्र कोट में सीर बड़ी संस्था का गरिद्र पुरतक्तरसावा ने कमी पत्रमुकी।" सेवर मनाये वे रहे हैं।

१ करोड़ पीवन (पीमननफत्त) =  $\left[ \begin{array}{c|c} t & \times ? \times x \times x \times t \\ \hline & 0 \times Y \times x \end{array} \right] = t$  मोजन पूष्पास

दिन = ३२।१६।५ सीरमासादि = ३३।१६।५ चान्द्रमासादि । १४६१ दिन = ग्रव्यमेघ वर्ष = दिन्ययुग = ४८ सीर-सावन मास = ४६ चान्द्रमास । दिन्य = राजकीय योजना । मानुष = धार्मिक योजना । ग्राज भी चान्द्रमास से व्रतोत्सव ग्रीर सीरमास से राजकीय कार्य किया जाता है । इस प्रकार चतुर्युग शब्द से ४ वर्ष ग्रीर १००० वर्ष का, लघु ग्रीर मध्यम - मान है । द्विवर्ष = मीर - चान्द्र - युग १००० दिनात्मक । इन दोनो (४ ग्रीर १०००) के सामक्षस्य से, ग्रागे के लेख में, ऐतिहासिक गवेषणा की गई है । हाँ, ब्रह्मा की पूर्णायु १००० दिन की ग्रथवा १४६१ दिन की ग्रथवा १००० × २ × ३६० × १०० = ७२०००००० वर्ष की होती है ।

सामानामामा ३६० म्रज = १२ राशि = २७ नक्षत्र । एक नक्षत्र = १३ म्रश, २० कला = ६०० कला । स्यूल म्रयन मिन्नामामा रिति से ६०० कला = १००० वर्ष । ७१ ६ × १३।२० = ६४४ ६७ सीरवर्ष । १००० - ६४४ ६७ = ४५ ३३ (कालान्तर) । चूंकि केतकी द्वारा म्रयन के एक म्रश में ७१ ६ सीर वर्ण होते हैं । तव १३ म्रज २० कला में ६४४ ६७ मीर वर्ण होते हैं । इस प्रकार ४५ ३३ वर्ष, जेष रहते हुए भी, कालान्तर सस्कार से युक्त, यह काल १००० वर्षीय पूर्वोक्त (युगपद-वर्षित) कृतादि चतुर्युग की भाँति हैं । १००० वर्ष = २४० लघुकल्प = १ महाकल्प = १ महायुग = महाम के १२ घण्टे = १००० नेमिपारण्य के म्रयि = १००० योजन भूव्याम = १००० युग (नर-नारी, ब्रह्मा-मृष्टि) । म्रयन के २७ नक्षत्र मे २७००० वर्ष (म्रयन महाकल्प में, सूक्ष्मता से २५७७६ वर्ष = ६४४ ६७ × २७) होते हैं । इस २७००० वर्ष की समाप्ति या रेवत्यन्त विन्दु पर, म्रयन-चक्र म्राने का समय, ई० पूर्व ३१०२ (ता० १६ फरवरी दिन के २।२७।३० वजे—वेली) वर्ष में हुम्रा था। यही २७००० वर्ष = २७ युग की समाप्ति तथा २८ वें युगारम्भ का समय था। प्रथम १००० वर्ष के मध्य, सप्तम पद्म-कल्प था। ई० पूर्व ३१०२ –२६७४ तक, पद्म (पृथ्वी) का उद्भव एव वृद्धि होती रही । ३१०२ + १६५७ ई० = ५०५६ वर्ष गत। ५०० वर्ष = ५ म्रयन युग × १३१२० नक्षत्रमान = ६ म्रग ४० कला + ४६।२४ (५६ वर्ष की म्रयन-गति) = ७।२६।२४ –४४५ (म्रवनाक्तर) = ६।४५।१६ [ज्योतिर्गिएत, पचागाध्याय, पृष्ठ ६४] । ३० – ६।४५।१६ = २३।१४।४१ म्रयनाच [ इस ग्रन्थ का पृष्ठ ७१ । इसे १०६ = ई० १६५७ । इसी म्रयनाच के द्वारा, भारत तथा इगलैण्ड के पचागों का निर्माण, म्राज भी हो रहा है ]

समिष्य एक नक्षत्र में १०० वर्ष रहते हैं । "तेनेत ऋषयो युक्तास्तिष्ठन्त्यव्दगत नृणाम् । २८।" समिष्य मागवत १२-२ । एक शताब्दी = सप्तिष्य का १ नक्षत्र । २७ नक्षत्र में २७०० वर्ष । यह भी २७ युग माने जाते हैं । कृतादि चतुर्युग = १००० वर्ष = १० सप्तिपि-नक्षत्र = १ ग्रयन-नक्षत्र = २५० लघु-कल्प-वष्य (सौर-सावन-चतुर्युग) । २७०० वर्ष का, एक सप्तिपि-महाकल्प होता है ।

| कृतयुग    | ४०० वप   | =            | ४ स      | प्तर्षि नक्ष | त्र= | १०० ऋ | श्वमेघवष | τ' = | ४  | जीभ = श्वेत मुख |
|-----------|----------|--------------|----------|--------------|------|-------|----------|------|----|-----------------|
| त्रेता    | 300 "    | =            | Ą        | ,,           | =    | -७४   | ,,       | =    | ą  | ,, = रक्त       |
| द्वापर    | २०० ,,   | =            | २        | "            | =    | ሂ၀    | "        | =    | 3  | ,, = पिंगल ,,   |
| कलि       | १०० ,,   | . <i>=</i> _ | <u>१</u> | "            | =_   | २,५   | 77       |      |    |                 |
| १ महायुग= | •        | =            | १०       | 12           | =    | २४०   | ,,       |      | १  |                 |
| ય " =     | χοοο ,,  | =            | ५०       | 13           | =    | १२५०  | ,,       | =    | ¥  | "               |
| २७ ,, =:  | ,, 00000 | =:           | ०७५      | "            | =    | ६७५०  | 2)       | =    | २७ | //              |

१४ पीढी में रहा । ]इस कम से सोमयाय-प्रवसेष का योग-कॉम १२ वर्ण में (मालक-सोर-सावय-पान्य योभ) होन से मारी महोरस्व किया गया । संसार का सबसे बड़ा यह वा । प्राकारा-मूमि स्वर्ग-पार्य रिशन-मारत एका-प्रका राजनीति-मार्ग सम्बन्धी शवका क्रस्तव एक साव में वा । इस महात् यह का वर्षीन प्रानेक स्वानी में मिमता है। इस यह की सबसे बड़ी विशेषता यह मिमी कि १२ वर्षीम (४ मात = १२ वर्षा) सेक्सी वमन के बाद विशोसरी-दशा का निर्माण किया गया । हाँ जी ।

पानस्वाता पानस्व के प्राप्त के प

पूरा स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप ता को कु से १ = चक स्ट Cycle स्यु स्थाप स्याप स्थाप स्याप स्थाप स्याप स्थाप स

दिन = ३२।१६।५ सीरमासादि = ३३।१६।५ चान्द्रमासादि । १४६१ द्विन = ग्रव्यमेघ वर्ष = दिन्ययुग = ४८ सीर-सावन मास = ४६ चान्द्रमास । दिन्य = राजकीय योजना । मानुष = धार्मिक योजना । ग्राज भी चान्द्रमास से व्रतोत्सव ग्रीर सीरमास से राजकीय कार्य किया जाता है । इस प्रकार चतुर्युग शब्द से ४ वर्ष ग्रीर १००० वर्ष का, लघु ग्रीर मध्यम - मान है । द्विवर्ष = सीर - चान्द्र - युग १००० दिनात्मक । इन दोनो (४ ग्रीर १०००) के साम अस्य से, ग्रागे के लेख में, ऐतिहासिक गवेपणा की गई है । हाँ, ब्रह्मा की पूर्णायु १००० दिन की ग्रथवा १४६१ दिन की ग्रथवा १००० × २ × ३६० × १०० = ७२०००००० वर्ष की होती है ।

अयन स्थान स्यान स्थान स्यान स्थान स्यान स्थान स

सप्तिष्ट एक नक्षत्र में १०० वर्ष रहते हैं । ''तेनैत ऋषयो युक्तास्तिष्ठन्त्यव्दशत नृगाम् । २८।" सप्तिष्ट एक नक्षत्र में १०० वर्ष रहते हैं । ''तेनैत ऋषयो युक्तास्तिष्ठन्त्यव्दशत नृगाम् । २८।" स्थायमामा स्थायन १२–२। एक शताब्दी = सप्तिष्ट का १ नक्षत्र । २७ नक्षत्र में २७०० वर्ष । यह भी २७ युग माने जाते हैं । कृतादि चतुर्युग = १००० वर्ष = १० सप्तिष्ट नक्षत्र = १ श्रयन-नक्षत्र = २५० लघु-कल्प-वष (सौर-सावन-चतुर्युग)। २७०० वर्ष का, एक सप्तिष्ट महाकल्प होता है ।

| कृतयुग    | ४०० वर्ष | =     | ४ सः     | प्तर्षि नक्षः | <del>1</del> = | १०० ग्र | श्वमेधव | ष`= | ४  | जीभ = श्वेत मुख | ſ |
|-----------|----------|-------|----------|---------------|----------------|---------|---------|-----|----|-----------------|---|
| श्रेता    | _        | =     |          | 23            | =              | ७४      | ,,      | =   |    | ,, = रक्त ,,    |   |
| द्वापर    | २०० "    | =     | २        | ,,            | =              | ५०      | "       | Ę   | 12 | ,, = पिंगल ,,   |   |
| कलि       | १०० ,,   | . = . | <u>१</u> | 11            | =.             | २५      | 1)      | =_  |    |                 |   |
| १ महायुग= | · ·      | ==    | •        | 11            | =              | ~ጚሂ o   | 33      | =   | १  | श्रयन—नक्षत्र   |   |
| ሂ " =     | ५००० ,,  | =     | ४०       | 11            |                | १२५०    | 2)      | =   | ¥  | 11              |   |
| २७ ,, =:  | ,, 0000  | = :   | ० ७      | "             | =              | ०५७३    | ,,      | =   | २७ | 22              |   |

प्रयाग विस्तरंगेवर्ग्वतं स्वांपाइ व्यावहारितम्। मध्यमात्मन कार्य ग्रहाद्यामिष्टतो सुगात् ॥"—

प्रयागम् पूर्यसिदान्त सम्माय १॥ सूर्यसिद्वान्त में स्पष्ट वहा गया है कि ४३२ वय का कसित्य ।
८६४ ० वत का द्वापर । १२६६० ० वर्ष का त्रेता । १७२८ वय का सत्य्य मापक को हुगतान
वताय है, वह, विस्तार सं वहा गया है। किन्तु व्यावहारिक नहीं है। संवेप वाला व्यावहारिक
है। संवेप वाला कीन १ इस प्रकल के उत्तर म विस्तृत पर्ध्यम क्षष्ट सांति सीनी प्रकार के प्रमाव
वारा युगमानी का प्रयोग होना चाहिए। [वोई वाल्य क्षियत नहीं ]। विस्तृत वाला युगमान ४३२० ०
वर्ष का है। प्रवस्य ध्यान रिकार कि यह 'क्सा का वर्ष' है। विस्के वप वला कम कता होते हैं।
'कसारयाया प्रवृत्ताया प्राप्ते नेतायुग तदा। वर्णाव्यमध्यवस्थान इतवन्तरण वे युनः।।वाशा वायु ४७॥ इसवा
कथास्ययम इस प्रवार है कि सोरायायन न भी सूत्र जी सुद्धा कि पूर्व काल में (स्वायन्त्र्य मन्द्र
सं चावि नेताकाम में) यक्त का किस प्रकार सं प्रवार हुन्य। इसी वात को दूधर प्रकार से पुन
कहा गया कि 'वत्र सत्युग के साथ उसनी सिज भी समाप्त हो गयी सीर 'कलाख्या' (विराप्त्र्य) में
नेतायुग माने पर स्विधी तथा स्वायम्यक्ष मनु ने किता प्रकार पुन वर्णसम-स्ववस्था की है इस स्वोक्त
में जो कलाख्या सन्द धारा है। उसना स्वरुग्य इस प्रवार है —

युगारम्य के ११ २ वर्ष बार ६ छन् के प्रचार होने के कारण ध्रव ध्रापको गुम ध्रव्य की कोई धावस्थकता नहीं रही। यहाँ बहुत से ध्रापव कर (ई पूर्व ११ २ से १९४७ ई तक) एक संक्षेत्र से विश्वस्थ करणे की प्रस्त-स्थात हैं। पुरावों के कारण ई पूर्व ११ २ सं ४९६६ के यूप स्वय की विश्वेष धावस्थकता है। ई १८६४ से कीरेस सुगारम्य। ई १८८६ से तिकत सुगारम्य। ई १८८६ से तिकत सुगारम्य। इं १८८६ से तिकत सुगारम्य। विश्वस्थ से १९८१ से स्वयंत्र से १९८१ से १९८१

٢

वर्प (२६ वां) सतयुग ई पूर्व २१०२ - १७०२ वप 3807-7007 (२८वाँ) सतयुग ई पूर्व त्रेता १७०२ - १४०२ 11 २७०२ – २४०२ त्रेता ,, १४०२ - १२०२ २४०२ -- २२०२ द्वापर द्रापर " १२०२ - ११०२ कलि २२०२ - २१०२ कलि १०२ से २६८ (३१ वर्ग) सतयुग ११०२ -905 (३०वाँ) सतयुग 786 - 486 त्रेता मन् ४०२ त्रेता ७०२ -,, **५६** -- ७६८ द्वापर ४०२ - २०२ द्वापर ,, 333 -330 कलि १०२ कलि २०२ -" १२६८ - १४६८ त्रता ८६८ - १२६5 (३२वां) सतयुग ,, सन् कलि १७६= - १८६८ १५६५ - १७६५

द्वापर ######## "ग्रगो ग्रगीयान्महतो महीयान्।" छोटे से छोटा श्रीर वडे मे वडा रूप, परमात्मा, ग्रगु, ग्रक, श्रिया होते हैं। एक सकण्ड = ३६० × १००० × २ × १०० = ब्रह्मा परमासु = २०१५५३६२ के ग्रागे १३ शून्य [ पृप्त ⊏ के द्वारा, २ ध्रुव १५ नील ५३ गख ६२ पद्म ]। इसी की गित पर संसार है। इस, ग्रागु, तन्त्र, मन्त्र, सृष्टि, लय ग्रादि में उपयोग किया जाता है। २०१५५३६२=२+०+१+५+५+३+६+२=२७=२+७=६ का ग्रक स्यूल में सूदम तक व्याप्त है। इन्हों ६ ग्रक क प्रतीक, सूर्यादि नव-ग्रह हें। २७ में २ का ग्रक 'ऋण सज्ञक केतु' है और ७ का ग्रक 'धन सज्ञक चन्द्र' है। लघु-महत्, परमात्मा है। इसी के मध्यम-मार्ग का उपयोग करके एक नयी बात, श्रापके समक्ष रखना चाहते हैं। किन्तु, बड़ी लम्बी सख्या, ज्ञानात्मक है, उपयोगी नहीं। २, ०, १, ४, ४, ३, ६, २ का लघुतम  $= 2 \times 4 \times 3 \times 3 = 60 = 6 + 0 = 6$  का ग्रक, पूर्वोक्त की भाँति, नघु से लघु रूप में श्रा गया।यह ६ का श्रक, मन्त्र वन गया। 🗙 🗙 श्रभी यहाँ, दो महापुरुपों का महत्तम दिखा देना चाहते हैं। महाभारत, वनपर्व १८८ में, मानुषवर्ष १२०० में सतयुगादि ४ युगों का रहना, वताया गया है। यदि १२००×३६०= ४३२००० (दिव्य) वर्ष का एक मनु होता है तो, ४३२००० × ६८ ( कहीं ७१ )=२६३७६००० वर्ण का जीवन, वैवस्वत मनु का मान लिया जाय १ कदापि नहीं । २+ ६+ ३ 🕂 ७ 🕂 ६ = २७ वर्षीय राज्यकाल ( वैवस्वत मनु का ) रहा था । एक वात ध्यान देने की है कि, वैवस्वत मनु से ६३ र्वी पीढी में, श्रीराम हुए [भागवत, विष्णु ग्रादि ]। यदि समानता किया जाय तो, २६३७६००० 긎 ६३ = ४६६२६० वर्ष की आयु, श्री राम की हो जाती है। किन्तु इस प्रकार, इन दोनों महापुरुषों की आयु, विश्वस्त नहीं। वैवस्वत-कालीन वेद-निर्माण में, केवल शतायु का वोध कराया है। पुराणों के प्रति, दो शब्द ध्यान में रिखए कि, विषय का ठोस वर्गान, व्यास-कृत है, श्रीर जो, भ्रष्ट-वर्गान है। वह, वाद में ठूंसा गया है। िदेखिए, विशेषता के लिए पुरागा-पद ी

सवसं ग्रधिक उपयोगी युग ४ ग्रोर ५ वर्ष का है। १००० तिथ्यन्त, १४६१ दिन, १८२६ दिन में मेद से सबसे ग्रधिक उपयोगी युग ४ ग्रोर ५ वर्ष का है। १००० तिथ्यन्त, १४६१ दिन, १८२६ दिन में स्मानामास मे, १४६१ दिन वाला युग, प्राचीन काल में तथा १८२६ दिन वाला ग्रवांचीन काल में, राजनैतिक उपयोगी हुग्रा। "सवत्सरादय पच, चतुर्मान विकल्पिता.। १८२।" वायु ५०। १८२६ (५ वर्षीय), १४६१ (४ वर्षीय) युगमान ही वर्णित है। प्राचीन काल का पचवर्षीय यग—"मान्यत्व्याण्यस्य पीपकृष्णा-

समापिर्क । सुगस्य पंचवर्षस्य कांभकानं प्रचलते ।।३२।। सबुवेंदाग-नयोतिय । सवि दक्षिण भारतीय 'खायाय्य-कान भ ही तो स्व स्वोत्त के वर्ष मताने में एक मास की मृत होगी । सतएव स्थान रिक्र के किए पर्यात नहीं हैं। सहस्यक स्वारी सारक होते हैं। स्तिक का स्वर्ष है कि साव प्रचल में प्रचल के किए पर्यात नहीं हैं। सहस्यक स्वरी सारक होते हैं। स्तिक का स्वर्ष है कि साव प्रचल में प्रचलते से प्रचलते होता है। पौपहस्या (दारिक्योय्य) = मामकृष्या (उत्तरस्य) । वर्षमान प्वकारीय मुग ३६५,२४२२ × ४ = १०२६ २११ दिन का होता है। किन्तु, प्राचीन वाले पचवर्षीय मुग से भी १०२६ दिन होते से। [वर्ष ४ ४ + ११ २४२२ × ४ = ३६४,२४२२ × ₹ = १०२६ २११ दिन का होता है। किन्तु, प्राचीन वाले पववर्षीय मुग से भी १०२६ दिन होते से। [वर्ष ४ ४ + ११ २४२२ × ४ = ३६४,२४२२ × ₹ = १०२६ २११ दिन का होता है। किन्तु, प्राचीन काले दिन ११२ ] के स्थित में है। यह दिन-सारीक-संक्रान्त का सेल करता है। 'वर्ष सहुत' ११ वर्षीय काल। साव किस दिन विस्त सारक संदर्श है। के विस्त संक्रांत असी मुक पर मितल-साते हैं।

प्रमान है। १२ वर्षीय युगका प्रयोग गुरुमान से निर्माण किया गया है। १ठ वें घर के १२ वें वर्ष में न समझ है। १३ वर्षीय युगका प्रयोग गुरुमान से निर्माण किया गया है। १ठ वें घर के १२ वें वर्ष में न समझमात्रामा (१ १३ २४ ३७ ४६ ६१ ७२ म४) का कम चसता है। इतमें ६१-७२ व सम्म ११ वय मं श्री यह युग पूर्व हो जाता है। ८४ वं बय को बाप एक समन्द्र कर, पुन:-पुन क्रम बना बीजिए। स्थिरराधियों (२ १ ८ ११) में गुरु के बाने पर, क्रमशा प्रयाग नातिक उज्जीन हरधार में कुम्म-पर्व होता है। ३६ असारमक गुरु का भोग-काल पूर्वोक्त पचवर्षीय युग की भाँति माम कृष्य अमावास्था को प्रयाग से प्रारम्म होता है। इस कुम्म-पर्व का विकास के ११६-७१६ के मध्य से किया जाता जात ही रहा है। मीहर्पवर्धन का राज्याभिषेक है, ६०६ में हुआ। यह है, ६१३ में बौद-वर्मी हो गया था। है, ६४३ में प्रयोग में यह कुम्म-वर्व इसी क द्वारा प्रारम्म हुमा। ई. ९४० में इसकी मृत्यु हुई। ई. ७६० में चतुम द्वापर का धन्त तवा ३२ वर्षायु वासे श्री सक्ताचार्य का १ वर्ष वय था। इन्होंने दर्वा वये में सन्यास-ग्रहण किया वा। प्रयास से प्रारम्य करन का धर्म है कि ब्रापरयुगादि निर्मि का मझेत्सव। [ मतान्तर सं ई, ६८६ में भी र्राकराबाम का जन्म है, ६६४ में सन्वास-प्रह्या है, ७१८ में पुन संकर-क्योति हो गये ] है, १ क पूब कुरम-पर्व का पता नहीं नया। पहिल [ ई. ६४६ में ] श्री हुए ने इसे सनातन-बीद सम्मेशन के रूप में प्रारम्म किया या सथा परिवर्दित एवं व्यवस्थित हुमा क्षीशकरावार्य-युग में कुम्म-पर्व बन कर । मे वो पुष्ट प्रमाख मिनत हैं । एक प्रकार स दूसर प्रकार में होकर प्रमंद हो गया । X X X ११ वर्षीय युग का प्रारम्भ ई १४२ में हुआ था। किन्तु इसका प्रभव क्य है, १८७८ १८१८ के मध्य ११ वर्षीय युग भी नेतकर हारा भारत में प्रचमित हुमा [ है, पूर्व ४६४ १८४ क भृत्य ग्रीश्वामी मेटन द्वारा ग्राविष्ट्रत ] इसकी विश्वपता है कि ग्राज बिस बाग्र-तिबि में जो ई, की तारीय भागी है १९ वप बाद उसी निषि [कभी १ तिथि माग-पीछ] में बही में की तारीक ही जाती है। यका संवत् १९४७ पीय गुरुत र परिवार ता १-१-१२ १ ई । संबन् १८७६ पीय सुक्ता र गुरुवार ता १-१-१६२ ६ । संबद् १६६% पीप शुक्त १ प्रविवार ता १११६३८ ६ । सबद् २ १४ पीप सुक्त ११ बुधवार हा १-१-११ १६ के देश्याकि । सम्मात १६ १२२ १४१ क्यों में पूत्र पुत्र होता है। इसमें १६. १४१ वर्षीय चक्र है। १४१ क्या ने बार १६ क्या और १६ वय न तात १२२ वय ने मन्तर से पुता १४१ वय में

क्षय-मास होता है। संवत् २०२० में १४१ वें वर्ष वाला तथा सवत् २०३६ में १६ वर्ष वाला क्षय-मास होगा। चैत्र से ग्राह्विन तक के मास ही बढ़ते हैं [पुरुषोत्तम वर्ष]। माघ मास, क्षय-वृद्धि नहीं होता। इसीलिए पचवर्षीय युग, प्राचीन काल में, माघ शुक्ल प्रतिपदा से प्रारम्भ करते थे। शेष मास, क्षय हो सकते हैं। जिस वर्ष क्षय-मास होता है, उसी वर्ष में, दो पुरुषोत्तम मास होते हैं। १६ वर्षीय युग, ६६४० दिनात्मक, सौर-चान्द्र-ई० तारीख (तीनों) के सम्मेलन का रूप है। २०६ वर्ष के चक्र से, सौर-चान्द्र-दिन-ई० तारीख, (चारों) मिल जाते हैं।  $\times$   $\times$  प्रह्ण का भी, लगभग १६ वर्षीय युग है। १६ वर्ष = १युग = ७०-७१ ग्रह्ण = ४२ सूर्य के + २८-२६ चन्द्र के। जिसमें, एक ही स्थान पर दृश्य ७ सूर्य के + १८ चन्द्र के। शेष एक ही स्थान पर ग्रदृश्य ३५ सूर्य के + १०-११ चन्द्र के। प्रत्येक ग्रह्ण, १८ वर्ष या १८ वर्ष ११ दिन या १८ वर्ष + १ माम में, ग्रपना परावर्तन ( टर्न ) करता है। इस प्रकार, यह प्रभेद वर्ग है।

सामार्गियां सामुद्रिक मत से, एक करागुलि-क्षेत्र का माप २० वर्षीय है। २० × ४ = १०० वर्ष = "शरद विश्रित क्षित क्षित हैं। विश्रित क्षित हैं। विश्रित क्षित हैं। इक पूर्व २६३७ वर्ष में, चीन में, प्रभवादि सवत्सरों की, ब्रह्मा-विष्णु-शिव नामक 'विश्रित' कहते हैं। ई० पूर्व २६३७ वर्ष में, चीन में, इनका उपयोग हुग्रा ग्रोर ई ७२० में ये, भारत में भी ग्रा गये। यदि यहाँ के होते ग्रोर ई ५०० के पूर्व के होते तो, पुरागों में, (कहीं युग के स्थान में) इनका उल्लेख ग्रवश्य मिलता। [विश्रित के साथ, ब्रह्मादि त्रिदेव तो, चिपक गये। पर, ब्रह्मादि त्रिवेदों के वर्णन-स्थल में, विश्रित, चिपकी न दिखी ] सस्या-गणना, १-२-३ ग्रादि ग्रगुलियों से की जाती है। ग्रतएव करागुलि पर्व (पोर, पोरवा) एक विन्दु माना गया, १२ विन्दु × ४ = ६० विन्दु (वर्ष) के नाम, प्रभवादि है। पचाग में लिखे जाते हैं। सकल्प में, उच्चारण करने का ग्रादेश है। पर, सध्या तो वर्तमान में ईश्वर करता है। ज्योतिपी, सूर्यास्त लिखते हैं। वस। इसे गुरुमानात्मक, ६० वर्षीय चक्र समफ लीजिए। × × × गोवी-मगोल, किल्क-श्रवतार-भूमि है। [चीन के प्रमगवश लिखा गया]।

प्रचलित कृतयुग (सतयुग) से, यह दूसरा है। प्रचलित कृतयुग, १७२८००० वर्ण का है। कृतयुग स्वानित कृतयुग (सतयुग) से, यह दूसरा है। प्रचलित कृतयुग, १७२८००० वर्ण का है। इस पद (Para) में लिखित कृतयुग, एक शताब्दी का है। ६०-१०० वर्ण के मध्य, इस कृतयुग का रूप ग्रा जाता है।" यदा मूर्यश्च चन्द्रश्च यदा तिष्य वृहस्पती। एकराशों समेष्यन्ति प्रपत्स्यित तदा कृतम्।।६०।।" महाभारत वनपर्व १६०। चान्द्रमास ११७५=६५ (६४ ६६) सोर वर्ष में, सूर्य-चन्द्र-गुरु (एक राशि में) ग्रा सकते हैं [२३५ चान्द्र मास=१६ सीर वर्ष वर्ष ११३३ चान्द्र मास=सौर ६१ वर्ष ७ मास=१० म्न ग्रश (एक बिन्दु) पर, सूर्य-चन्द्र-गुरु (श्लेषा के प्रथम चरण पर) ग्रा सकते हैं। फिर ६२-६५ वर्ष को शताब्दी मान, क्यो लिखा १ 'क्षय सवत्सराणा च मासाना च क्षय तथा।३०१।'महाभारत, शान्तिपर्व। जिस वर्ष में, तीन राशियों में, गुरु-भ्रमण होता है, उसे, लुप्त-सवत् कहते हैं [मुहूर्त-चिन्तामणि, शुभाशुभ प्रकरण ५३ श्लोक]। ता० ४-५ ग्रगस्त (प्राय श्रावण मास) से, पूर्वोक्त कृतयुग प्रारम्भ हो सकता है। परन्तु कार्तिक शुक्ल ६ को कृतयुगारम्भ, बैशाख शुक्ल ३ को त्रेतारम्भ, माघ कृष्ण श्रमावास्या (प्रयाग-कुम्भ) को द्वापरारम्भ तथा भाद्रपद कृष्ण (उत्तरात्य ग्राश्विन कृष्ण) १३ को किल प्रारम्भ होता है। [मुहूर्त-चिन्तामणि, शुभाशुभ ५७]। इस कृतयुग के १०० वर्ष, सप्तर्ण नक्षत्र काल की माँति है। ये, युगारम्भ तिथियाँ, १७२६००० ग्रादि वर्षमान वालों की ग्रवश्य हैं।

प्राप्तातामा पुनित । चर्मी प्रत्व हो, युक्तियों के भाष्यार होते हैं। एडत् यह भी है, फिल्तु पावृनिक भाषा में प्रवेशाहरा विकासकारी मुस्पट। विसमें पुराय साहित्य इतिहास पथित फर्सिश स्नादि सम्बन्धी सनेक युक्तियाँ बतायी गमी हैं। युक्ति का बताना और समस्ता (दोनों) एक साथ हो ती युक्ति-प्रदर्शन उपयोगी है सन्यमा सरस्य रोदन है। सीमे से वेद (ज्ञान) देका तो १ सब्या श्रापूर्वाची तदा १२ संस्था 'समवाची' है। (१) प्रयो जीव शरदशासम्। (२) मारकार्यं विषक्षायैर्विशोक्तरी प्राकृता। (३) विस्तरेग्रीयदृक्तितं चेकोपाद स्थावहारिकम् ।—सादि वानयों से केयस १००−१२ वय ही सायुगीन मं प्राद्या हैं। क्योंकि ४-४ वर्षीय सुर्गो के महत्तम १ −१२० हैं। १ ० ∸ ४ ≔२५ ⇒२ + ३ = ७ वौ माव बाय का पूर्व। १२० - ३ =२४=२+४=६ठा भाव रोग का है।२४ −७=२४ −६=१८ वर्षामुर्मान का प्रतिरात (इस प्रकार ) होता है। [भागवत द्वारा २ वर्ष से ३० वर्ष तक का भागूर्भाग इसी भारम-निवेदन में पहिए ] १ ० वव के वदामास भावल्त सन्धिकास से मुक्त १ + १० + १० = १२ वप हैं। १ ० सौर वप से १२० चान्त्र वर्षे तक हैं। धौरमाम से अन्मपत्र वय विवाह, भाकाख-पादास वान गणित-कार्य जीवन में के कार्य किसे जाते हैं। कान्त्रमान से मृत्यु के बाद वाले कार्य (पूच्य संचय कार्य मौर्घ्यदेष्ट्रिक कार्य मादि) किसे जाते हैं। नयोंकि योगियों (योग ≈जोड़ करन वाले गणिठआं) वी गठि सौर-मण्डल (सौर-मान) में होसी है। किन्तु सोसारिक (सामारण् ) जन की गठि कान्द्र-सक्का (कान्द्र-सान) में है [ मीता-प्रीक्ष् । पंकास-देखिए ]। इसके प्रभाषा प्रश्मेक विद्वान, जानते हैं। फर्मित-विज्ञान द्वारा सूच उच्च एवं जीवननायक उत्पादक वर्षक है। किन्तु, चन्त्र का गुण शान्त (शीतलस्वं ≔णबस्वं ) बताया गया है। कमकाष्ट-विधान द्वारा भावणी-सम एवं कम्मोत्सव वर्षयाँठ बादि में सप्तर्वियों से सताय का माधीर्यहरूप होने से सीरमव्यक्तीय है। गदह पुराय हारा भान्त-शौर सस्कार के बाद भान्त-संस्कार (भूमि या भल में धस्मि-विश्वर्यन) बाला होता है। यतएव यह बारदमण्डमीय है। 'सक्तसरकृते पूर्वे वाति संक्तार स्रवम् । देहिनामायूपः काले यत्र यत्मानमिष्मतः।। अरक विमान-स्थान ३ इत्यादि धनेक मठों से १००-१२ संस्था का यवा-स्थान उपयोग करना चाहिए।

श्वाराह । इसीय स्वयन मुस=प्रवमनहानुग=छात्म परा वस्य है पूर्व ११ २१ २ क सम्य रहा था।

याराह । हि पूर्व २१ २-११ २ ने सहम बाराह करूर रहा बा]। इस प्रय करन में है पूर्व २१८५-२४८२

में प्रथ ३ वो क्वारण करूर बा। है पूर्व २४८२-२४७८ के सम्य ११ वो दरेत करूर बा। है पूर्व २४८५-२४७१

में प्रथ ३ वो क्वारण करूर बा। है पूर्व २४८२-२४७८ के सम्य ११ वो दरेत करूर बा। है पूर्व २४८५-२४७ के सम्य देश वो दरेत करूर बा। है पूर्व २४८५-२४७० के सम्य १९ वा हा प्रवास ने स्वर का निर्माण प्रारम्भ विद्या गया। है पूर्व २५००-२६५६ में स्वायम्मुक प्रमुख है विविद्य स्था ।

मासीतु समुत्र करूर परी भाग क्रिजोस्स । माराहः छाप्रशतको तस्य क्यामित विद्याप्त १९०१ वा वा १९११ वा प्रथ प्रमुख प्रमुख स्था ।

प्रमुख समार्थ करनुष्ठे पर परी भाग क्रिजोस्स । माराहः छाप्रशतको तस्य क्यामित विद्याप्त १९०। यण राज्य समुद्याप्त करने विविद्य ।

प्रमुख्याप्त करनुष्ठे पर पर पर प्रमुख स्थापनुष्ठे वा स्थापनुष्ठे पर पर पर प्रमुख समुद्यापनुष्ठे ।

प्रमुख्यापति करनुष्ठे अपन । — क्यं केतापनुष्ठे वाक्स्यावित्यकनम् । पूर्व स्थापनुष्ठे वर्ष स्थापन् प्रकारित वे साम्य स्थापनुष्ठे विव्यापनुष्ठे वर्ष स्थापन् प्रकारित वे विवास स्थापनित्र वा स्थापनित्र विवास स्थापनित्र स्थापनित्र स्थापनित्र विवास स्थापनित्र विवास स्थापनित्र स

इस स्वायम्भव मनु के वश में केवल ६ मनु हुए । प्रथम त्रेता के नववें युग में स्वायम्भव मनु तथा ७१ वें युग में चाक्षुष मनु हुआ । सप्तम वैवस्वत मनु ई० पूर्व २१५०-२१४६ के मध्य हुआ । चाक्षुष मनु से ६८ वें युग में वैवस्वत हुए थे। इन वैवस्वत के पिता, इसी चाक्षुष मन्वन्तर में उत्पन्न हुए थे। "विवस्वानदिते पुत्रः सूर्यों वै चाक्षुचेऽन्तरे । विशाषांसु (२२० ग्रश ) समुत्पन्न ग्रहागा प्रथमो ग्रह ॥१०४॥" वायु ५३ । ब्रह्माण्ड २४-१३२ । स्वायम्भुव षट् मन्वन्तर [ई० पूर्व २६७०-२१४० = ४२० वर्ष ]।

स्वायम्भुव ई पूर्व २६७०-२६६६ [ मन्वन्तर ५२० वर्ष में १८ राजा = २६ वर्ष मन्तु मन्तु में एक राजा ] इनके दो पुत्र थे। प्रियव्रत श्रीर उत्तानपाद (वायु ६२-६३)।

| 4 24 and 15 11 a 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |                               |                 |         |      |
|----------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------|------|
| <b>१</b> 1                                         | प्रियव्रत                     | उत्तानपाद       | ई पूर्व | २६४३ |
| २                                                  | ग्रग्नीन्ध्र                  | धुव             | "       | २६१६ |
| ą                                                  | नाभि                          | पुष्टि          | "       | २५५६ |
| 8                                                  | ऋपमदेव                        | प्राचीन गर्भ    | "       | २५६२ |
| ሂ                                                  | मनुर्भरत ( जडमरत )            | उदारघी          | 11      | २५३५ |
| દ્                                                 | सुमति                         | दिवंजय          | 17      | २५०५ |
| ૭                                                  | इन्द्रद्युम्न (तैजस) परमेष्ठी | रिपु            | 27      | २४५१ |
| 5                                                  | प्रतिहार (प्रतीह)             | चक्षुष्         | 2)      | २४४४ |
| 3                                                  | प्रतिहर्ता                    | चाक्षुष्        | "       | २४२७ |
| १०                                                 | उन्नेता                       | <b>क</b> र      | ,,      | २४०० |
| ११                                                 | भुव (भूमा)                    | भ्रग            | "       | २३७३ |
| १२                                                 | उद्ग्राम्य ( उद्गीथ )         | वेन             | ,,      | २३४६ |
| १३                                                 | प्रस्तार ( प्रस्तावि )        | प्रयु           | ,,      | 3१६  |
| १४                                                 | पृयु (विभु)                   | श्रन्तर्घि      | "       | २३६२ |
| १५.                                                | नक्त                          | हविर्घान        | ,,      | २२६५ |
| १६                                                 | गय                            | प्राचीन-वर्हिष  | ,,      | २२३⊏ |
| १७                                                 | नर (चित्ररथ)                  | प्रचेतस         | ,,      | २२२१ |
| १८                                                 | विषग्ज्योति (शतजित्)          | दक्ष (सती-पिता) | ,,      | २२०६ |
|                                                    |                               |                 |         |      |

इनमें श्रग्नीन्ध्र ने जम्यूद्वीप वसाया। परमेष्ठी नामक ब्रह्मा, श्रति प्रसिद्ध हुए। ध्रुव की प्रसिद्धि, जन-जन में है। ऊरु श्रीर उसके भाई तपम्वी, श्रतिरात्र, श्रमिमन्यु, श्रगिरा ने मिलकर, सिन्व, श्रफगानिस्तान, ईराक, टर्की, श्ररव, सीरिया, त्राफिका, मेंडागास्कर को विजय किया। स्वर्गलोक वसाया। ट्राय-युद्ध के विजेता वायविल के घेतान, ग्रवस्ता के श्रहरिमन, ग्रीक के मैन्यु, ग्ररव के मेमना, ग्रापके पुराणों के ग्रगिरा-मन्यु थे। इनके समय में, केंस्पियन-मागर-समीप, वाँकू-ज्वालामुखी के फटने से, वर्फीले वाँच दूट गये। फलत प्रलय हो गया। समार के सभी साहित्यों में, इस प्रलय का वर्णन मिलता है। हमारे पुराणों में "प्रलय के बाद वरुण ( ब्रह्मा ) ने क्या किया ?" लिखा पाया जाता है। म्वर्गलोक नष्ट ही गया। ग्रग, चक्रवर्ती नरेश हुआ। वेन ने, ऋग्वेद की रचना की, पृथु ने कृषि प्रारम्भ किया। दक्ष तो, ग्रत्यन्त प्रसिद्धि पायी। चाक्षुप-मृतु वशी, रवादियन [ इतिहास प्रसिद्ध खाल्डियन ] रवि-गण ये।

प्रधारम्याः हि पूच २४८६ से १३ २ तक सिका वाता रहा [११८४ वर्ष=२१६ लडक्स्प=१ महायुग अध्ययेद् । सम्बद्धाः स्थलकस्य [संसार का सावित प्रत्या=वस्तेद । वेत-पृषु काल से इसका विकास प्रारम्य

हुमा । वही वेदोदयकान कहा गया । किन्तु, इसके पूत्र की भी कुछ रचनाएँ हैं । उत्तरकुर इक्षानृत रस्यक घोर भारत में इसकी रचना हुई। दूसरे सक्यों में स्वर्गनीक बहायीक देवसीक भूमि झार्यावर्त चन्द्रमण्डल सूयमध्यम में इसका निर्माण हुया। स्यूक रीति से १२० वय में रचना पूर्व हुई। सबसे प्रश्निक माग मारतकर्य में ही मिला गया। अन्य वर्षों के भी हुन्छ वर्षान हैं। जिनकी भौगोसिक जानकारी करना आज कुसाव्य है। जैसे-जैसे जम्दूरीप की वृद्धि हुई, वैसे-वैसे बंद रचना परिवर्षित की जाती रही। दैस्प-वेब काम से वशिष्ठ-विश्वामित्र काल तक का वर्णन अधिक मात्रा में हैं। शेष वर्णन साधारण है। देवकाल में बोज अधिक तथा कायंकाम में विकार-विनिमय प्रविक किया गया । उस काम में राजनैतिक बीच की भाषा वेद-बादी रूप में वी ।

सहयोप इसके वर्षन यो प्रकार से मिसते हैं। किन्तु, कौन विश्वतर है, इस पाठक स्वयं विचार करेंगे। सहयोप (१) बन्द्रशिप (इसका विवरस जन्द्रशिप में पढ़िए)। झारसनुत्र ≃कानासमुत्र। (२) प्रकार वर्मती । इसु समुद्र ≈ प्रद्रिमाटिक । (३) शास्पती ≈ श्रीम । मुरासमुद्र ≈ कैन्पियन सागर । (४) कुश ≈

भ्रमीका । वृतसमुद्र = नानसागर । (४) क्रींच = करमीर काबुन रशिया , भीत । सीरोद समुद्र = मानसरोबर, ब्रह्मपुत्र नव । (६) शाक ==विश्वयो क्स सीसतान से (स्यासकोटो सिन्ध तक । एक समुद्र = सिन्धनव पंचनद । (७) पुष्कर = मजनेर राजपुताना । गुडीय समुद्र = निपुष्कर कृष्ट । इससे भी बहुत प्राचीन मागे सिखे वा रहे हैं। (१) वस्तृद्वीप (भ्रम्नीरम्भ राज्य) कवमीर। वस्तृतद ≈िवनाव। सार समुद्र ≈सवस्। समुद्र ≈सवस्। ममक के पर्वत (रावनपिच्ची)। कार ≔कपास गुख मुख या नमक को कान सिन्युनद का प्रान्त है। सार, पाचक-बाची शब्द है। बम्बूफ्ल ना रस भी सार है (सारा नहीं) । अलग-चिनाव के मध्य सेंचा नगर के पवत मास्यवात्) हैं। (२) स्वाद्वीप (इच्मजिञ्जराज्य ) यसुना से काली नदी तक (मेरठ-महेमकाक)। इस्तुसमुद्र = इस्तमती नदी ( कासी नदी ) रहेकलच्छ में । (३) शास्मसिद्वीप (यजवाह राज्य) भेजन पिनाव के सम्म मंदिरा समुद्र = मतमाला समुद्र (भूतम नव) । (४); कुलाद्रीप (हिरम्परता राज्य) हरकार में धामपास ना प्रदेश हरकार में कुसावते है । मृतसमूत्र = पृतसक्ता मामन सरीवरं = पिहीबा ( मध्यामा-पंजाव ) । कीवडीप का स्वामी वृतपृष्ठ का तब बृतमस्ति यस्यिन् पृष्ठेऽसी बृतपृष्ठ ।' (४) क्रीयद्वीर (बृतपृष्ठ राज्य) =क्रींच पूर्वन ≈केसाख की एक धासा जिस पर मानसरीवर कीन है। क्रींचवस्म (सफ्रें कोह, सीमाप्रान्त ) सीरोद समुद्र ≈ ब्रह्मपुन (सीपु सबी तिस्वती भाषा में ) । (६) धारुबीप (मेबातिषि एज्य ) चिनाव-तानी को मध्यमाग । स्थामकोट राजवानी । तकसमुत्र = रावी नदी । एक बार महाँ इस्त्र ने संनिधान किया वा किन्दू, परास्त होकर सीनना पड़ा । तब की मसल मनाहर है नि 'लक शकाम बुर्समम्। (७) पुष्कर डीम (बार्तिहीय राज्य) सक्युताना-सबमेर-पुष्कर। बुदोव समुद्र = त्रिपुष्कर कुष्य । यह परिचय अविक प्राचीत है। उस समय संसार का मादिस वर्ष ना। श्रवण्य स्वायम्भूव मनुपूत्र प्रियवत ने इस सरागरा सरहीपा पृथ्वी को बमावर, पूर्वोक स्थने सात पूत्रों में बौट दिया था। इसके बाद जानदूरित राज्य में ही ये सभी होतों के राज्य समा गय । भानीत्म न जनदूरित जोति बहुत् हो एहा बा --- हे ए सब्ब कर स्रवन पूत्रों में विभावित कर दिया था।

प्रमाणकामाः 'रियुक्त' पूक्त' काची काली बतल बटेदबर'। काशिक्रपी महावाल कक्सा तब कीटव<sup>र</sup>।।' रेयुक उन्हों (यागप के पास) मूकर (सीपें एटा उत्तप्परंग) काची (वारोजसा) काम (वहा काग्रहावार्ग)

वटेश्वर (ग्रागरा प्रान्त में), कालिखर, (बाँदा में, उत्तरप्रदेश), महाकाल (उज्जैन), काली (कलकत्ता), कीर्ति (कीर्तिनगर, देवप्रयाग से १६ गील, गढवाल, उत्तरप्रदेश)। इन नव स्थानो को 'ऊखल-स्थान' कहा गया है। 'प्रलयकाल में, इन ऊखलों से, जल निकलकर सारी पृथ्वी को इवा देगा।' किन्तु यदि, घ्यानपूर्वक देखा जाय तो, 'ये ६ स्थान केवल, गगा-यमुना के कछारों पर हैं। केवल, गगा-यमुना में वाढ श्राकर, सारी पृथ्वी श्रर्थात् श्रमेरिका श्रादि का हूवना, श्रसम्भव है। हाँ, गंगा श्रोर यमुना एव मालवा के कछारों में हानि हो सकती है। तव, यह प्रलय हुआ श्रोर हस्तिनापुर वहकर, कीशाम्बी के किनारे जा लगा। साराश यह कि, 'सम्पूर्ण पृथ्वी शब्द' कह देने मात्र से, ५०००० मील की पृथ्वी, मत समिभए। ससागरा, सप्तद्वीपा पृथ्वी, वहुत छोटी थी, श्रादिम युग 'का, श्रादिम काल था। प्रारम्भिक काल में ४० करोड जन-सख्या का भारत कैसे होगा है विचार कीजिए।

देखिए चित्रने २ ग्रन्थ के ग्रादि में। यह ग्रापका, प्राचीन एशिया है। स्वायम्भव मनु ने, ब्रह्मा-निर्मित, जन्मूद्रीप वृह्मावर्त राज्य को परिवर्द्धित किया। इनके पुत्र प्रियव्रत ने, ससागरा-सप्तद्द्वीप पृथ्वी का विकास किया। इनके पुत्र ग्रग्नीन्ध्र ने, जम्मूद्वीप राज्य का विस्तार किया। (ग्र) जम्मूद्वीप = जम्मू-कश्मीर [चिनाव-सिन्चु के दोग्रावा में। सिन्चुनद नामक सागर का द्वीप है]। वायु ३४। जम्मूनद (शव्दार्थ) से (१) सिन्चुनद ग्रीर (२) चिनाव। भावार्थ से, कश्मीर-भूभाग के नद। मेरु = पामीर-से टिव। वडवातीर्थ, मार्तण्ड-मन्दिर ग्रादि, ग्रग्नीन्ध्र एव ग्रादित्य के चिन्ह हैं। कश्यपमेरु = कश्मीर का श्रीनगर = ग्रादित्योदयाचल। इलावर्तवर्ण = कश्मीर। कुमुद = कैलास। शतवल्श = यारकन्द नदी (तराइन नदी)। सुपार्श्व = खेवर दर्रा। ग्राम्र = ग्रामू = ग्राक्सस नदी। मन्दर = वदरीनाथ के समीप पश्चिम। कदम्ब = यमुनां नदी।

(क) हिरण्यमयवर्ष = सिंक्याग, गोवी-मगोल । श्वेतपर्वत = थियेनशान (Ticshan) । (च) उत्तर-कुरुवर्ष = रिशयन तुर्किस्तान । श्रुगवान् (सिन्युकोश ) = हिन्दूकुश । (ट) रम्यर्कवर्ष = ग्रफगानिस्तान । नील ⇒सुलेमान पर्वेत । (त) केतुमालवर्ष ≕वलख से फेलम तक । माल्यवान् ≕फेलम के साल्ट रेंज (सैन्धव नमक के पर्वत ) । यहीं लवण-समुद्र और क्षार-समुद्र था । ग्रभी भी वहां की घाटियां सूचित करती हैं कि, यहाँ श्रनेक घाराएँ थीं। [भ्रमात्मक गगासागर, जवलपुर में हैं। किन्तु, यहाँ किपलमुनि, कभी भी नहीं रहे ग्रौर न, सगर की ६०००० सेना ही श्रायी थी ] (ॐ) भारतवर्ष = सरस्वती, कुरुक्षेत्र (ब्रह्मावर्त) यमुना-गगा। गन्धमादन = केदारमण्डल । (प) भद्राश्ववर्ष = बदरीनाथ धाम । हिमवान् = हिमालय । (य) हेमकूट = काराकोरम (कृष्णकूर्म) । किम्पुरुषवर्ष = तिव्वत, नेपाल । (श) निषध पर्वत = ईरेखा-विरगा पर्वत । हरिवर्ष = तार्तारी (मञ्चूरिया से पूर्व ) देश । जम्बूद्वीप का माप, एक लाख योजन = दस लाख मील = १००० वर्ग मील =केन्द्र से ५०० मील चारो श्रोर है। जिसमें मध्य (ग्रन्तरग) का १ वर्ण = १२००० योजन तथा वाह्य के द वर्ष = दद००० योजन [११००० × द]। १० वर्ग योजन = १०० योजन = १००० मील अर्घव्यास (Diameter) । श्रीनगर (कश्मीर) श्रक्षाश ३४।६ देशान्तर ७४।५५ है। किन्तु इसके पूर्व, जम्बूद्वीप का केन्द्र क्रिक्सेत्र में या तब, कुरुक्षेत्र का श्रक्षाश ३०।० देशान्तर ७४।५० है। यदि कुरुक्षेत्र को केन्द्र मानकर चारों श्रीर २००० मील माना जाय तो, भ्रघिक सुभीता रहेगा। क्योंकि, इस मध्यकेन्द्र के मानने से ज्योतिष ग्रौर पुराग् में कोई मेद नहीं रह जाता । वेद-निर्माण का केन्द्र, पामीर से टिव ग्रीर ब्रह्मावर्त (दोनों) है। पामीर से टिव से प्रारम्भ, उत्तरकुरु-रम्यक में परिवर्धन होकर, ब्रह्मावर्त में पूर्य किया गया। किन्तु जम्बूद्वीप का केन्द्र, ाबह्यावर्त में था। ब्रह्मावर्त केन्द्र के श्राधार पर, उत्तर श्रक्षाश २२।४८ से ३७।१२ तक तथा,पूर्व देशान्तर इता देन से पहार तक बा। स्रीमवर कं साधार पर उत्तर स्रजीस एका भे रेश र तक बे तब पूर्व देशान्तर इंशापन से पराश्व से पराश्व के स्वार वह तमा पूर्व देशान्तर इंशापन से पराश्व के पराश्व के स्वार कर का प्रव देशान्तर इंशापन से पराश्व के स्वार के स्वार के स्वार कर के स्वार के स्वर के स्वर के स्वार के स्वर के स्

| का आविर्य संग्रह्मका क्या                       | ત નહાલા હતા છે !                                      |                                                               |  |  |  |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>ची</b> दह                                    | <b>उसा</b>                                            |                                                               |  |  |  |
| [दक्षिए पृष्ठ १ पर मॅगला                        | क्या सूर्य से ३००                                     |                                                               |  |  |  |
| सक्ति देवः<br>भाकृत्योन वर्तमानः                | = भगवान् पूर्वं<br>⇒ कृष्यु-वस्य से भी वर्तमान = धपनी | मीस मार्ग चसती है। अस्तू-<br>द्वीप विज्ञनं २ के प्रत्येक शब्द |  |  |  |
| भारतन्त्रात वर्णनातः<br>(वर्तमानः) चमुते मर्स्य | भूत्यकीय प्राक्यण राकि है  = (बतमान) जीवित मानवीं की  | <b>१० • मोजन</b> ≔ १ वग                                       |  |  |  |
| निवेश्यय <b>न्</b>                              | = रक्ते हुए ( घारब निमे हुए )                         | मीस के हैं। जब सूर्य हरिवय<br>में पहुंचते हैं तब ३० मीस       |  |  |  |
| च<br>१<br>हिरप्पन                               | ≔ घोर<br>⇔ हिरव्यमयवर्ष कं                            | द्याय पूर्व में उत्पा (मरुपोरम)<br>कास हो जाता है [ऋग्वेद     |  |  |  |
| र्यन-रजसा (यिन्दुना)                            | ≖ वस्त्र-विन्तुसे                                     | मण्डस १ पूर्ण १९३                                             |  |  |  |
| भेवनानि                                         | = बाठों दिसामी को (= एकडीको)                          | मन्त्र ६ 🕽                                                    |  |  |  |
| पद्यम्<br>वामि                                  | ⇒ देखते हुए (भ्रमण करत हुएं)<br>= गति करता रहते हैं।  |                                                               |  |  |  |

विषयानार करें। बताने के लिए, मुक्ते भी विषयानार करता पड़ा। बातानार ही इतिहास वा निर्माण कालागतर है। यह तर्बन एक मा निर्माण कालागतर है। विषय पुरुष कालागत के त्यार कालानार के भीत के त्यार पुरुष कालागत है। के लागते के तिए, एक सीधाना क्यान्तर के हैं। प्रशाद है ति भूप कालगी के सरकार होता है। कि वालते के तिए, एक सीधाना क्यान्तर के हैं। प्रशाद है ति भूप कालगी को सरकार होता है। विन्तु कब व है इसका उत्तर, गयी सीव सरकार वहाँ द करते हैं। विस्तु कब व है इसका उत्तर, गयी सीव सरकार वहाँ द करते हैं। विस्तु कब व है इसका उत्तर, गयी सीव सरकार वहाँ द करते हैं।

१४ जनवरी को मकर-सक्रांति का होना, दिखा। ऐसा वब से कब तक का उत्तर, विना गिण्ति के नहीं दिया जा सकता, पर इतना तो निश्चय है कि, किसी काल में १३ जनवरी के स्थान में १२ जनवरी को श्रीर १४ जनवरी के स्थान में १४ जनवरी को मकर-संक्रान्ति, हुई श्रीर होगी। ठीक इसी प्रकार से, 'हुई-होगी' का श्र्य समक्त कर, इतिहास का श्रनुसन्धान करना पटता है। यह तो, हुई कालान्तर की वात। किन्तु, श्रव विपयान्तर की सुनिए। जब कि, वर्तमान में १४ जनवरी को मकर-सक्रांति होती है तब, भारत का एक ऐसा भी पचाग है, जो वर्तमान में १० जनवरी को मकर-सक्रांति लिखता है जिसे, सर्व साधारण नहीं जानते। क्योंकि, भारत भी, कालान्तर में, विषयान्तर कर रहा है। जिसके उदाहरण हैं, २३ जनवरी (सुभाष तिथि), २६ जनवरी (गणतन्त्र दिवस) ३० जनवरी (गान्धी तिथि), १४ त्रगस्त (स्वतन्त्रता दिवस), ता २ श्रवदूवर (गान्धी जयन्ती), १४ नवम्बर (नेहरू जयन्ती), राष्ट्रीय-कलेण्डर इत्यादि। इस प्रकार इतिहास का निर्माता, 'कालान्तर' होते हुए भी, वेद से लेकर, श्राज तक केवल २४ घण्टे के दिन के श्राधार पर, १०० वर्ष= ३६००० दिनात्मक श्रायु का उल्लेख किया गया है।

मितासामामा [क्यानक रीति ] इसका अर्थ 'चिन्ह' है। चिन्ह का सूचक 'विन्हु' होता है। निराकार विन्दु, अक्यानामा 'मह्म' का सूचक । किन्तु साकार विन्दु, आकाश का सूचक है। साकार विन्दु के वाद, उसी विन्दु में लम्वा चिन्ह लगाने से, एक (१) चिन्ह, भूमि का सूचक हो गया। एक के वाद दो, स्त्री-पुरुष सूचक। दो के वाद तीन, प्रात -मध्यान्ह-सायम्, सिच का सूचक। तीन के वाद चार वेद-आखा का सूचक। चार के वाद पाँच, वेदशाखा और वेदझ सूचक। पाँच के वाद छह, मधुरादि षट् रस सूचक अथवा पड़ग सूचक। छह के वाद सप्त, नग सूचक [हिमालय, निपध, विन्ध्य, माल्यवान, पारियात्र, गन्धमादन, हेमकूट] अथवा एष्ट्रानॉमिकल सप्तिप् सूचक। सप्त के वाद अष्ट, अष्टाध्यायी सूचक, अष्ट वसु सूचक, एष्ट्रालॉजिकल अष्टम भाव [वसुपति = यम का राज्य] सूचक। अष्ट के वाद, नव-शिक्षित [अक-शास्त्री] एक 'आर्य-शिकारी', अपने शिकार की खोज में, अकेला, दोनों नेत्रों से देखता हुआ, तीन प्रत्यचा से पुष्ट-बद्ध, धनुष लिए, चारों और का वेद (ज्ञान) करता हुआ, पाँच वाणों से युक्त 'भायी' पृष्ठ पर लम्बायमान, नेत्र-कर्ण-हस्तादि षडगो में चेतना भरे, सप्त पर्वतों को लाँघता-लाँघता, अष्टवसु-वृद्धि (यम = क्रोध) से, एक के वाद एक, नव-श्रक (चिन्ह) वनाता-बनाता, सघन वन-प्रान्त देख, एक-विन्दु पर [अकेला] दिग्दृष्टि कर (चारों और देखकर) खडा हो गया। (शून्य और १ से ६ तक)।

श्रकेला शिकारी, दृष्टि-क्षेप द्वारा, श्रपने विन्दु पर, खडा होने के कारण, लम्वायमान विन्दु को, एक (भूमि) समफकर, श्रगले विन्दु को, श्रपने, एक पर रखकर 'दिग्' किया [दूर दिशा में देखा] किन्तु, शिकार न दिखा। तव, उसने, उससे भी श्रगला विन्दु, (दृष्टि-क्षेप द्वारा), श्रपने दिग् विन्दु पर, रख 'शत' किया। पर, शिकार न दिखा। क्रोध से, वाम-स्कन्धावलिम्बत धनु पर, कराधात कर, धनु-स्थिति का प्रत्यय किया [२००० धनु का कोश होता है (पृष्ठ ३६०)। ४ हाथ का घनु होता है। एक हाथ = ५०० धनु २ हाथ = १००० धनु । ३ हाथ = १५०० धनु । ४ हाथ = २००० धनु । इस शिकारी के दो हाथ थे, जैसे हमारे-श्रापके। श्रतएव १००० धनु श्रक (एक हाथ, धनु पर रखने से) सहस्त-धनु का उच्चारण, सहस्र-धनु वन गया] शिकार न दिखने के कारण, शत विन्दु से आगे विन्दु रखकर, सहस्र से मिला दिया। सहस्र श्रक से श्रगला विन्दु, दिग्सहस्र बनाकर, ज्योंही श्रगला विन्दु वनाया कि, उसका 'लक्ष' शिकार-विन्दु पर पहुँच गया। फार्यारंग-पोजशिन पर श्राते ही, उसका शिकार, प्रथम लक्ष-विन्दु से, श्रगले विन्दु पर पहुँचा हुआ देख, फट से, उधर दिग्लक्ष-विन्दु पर दृष्टि, इधर मुज में वाण्युक्त-धनु [ मुज तथा ज्या-चापीय रेखा] और शीघ्र ही, श्रपने

घोर खिकार को कोटि रेखा पर बाय कोड़ दिया। विन्तु बाय के पहुँबरे-महुँबर), शिकार को, कोटि-किन्दु से धनले-किन्दु (विम् कोटि किन्दु) पर देखा। बाय को कोटि-किन्दु पर, धम्म गिरा देख विद्यूक्ति से विश्वीय-वाय मुक वन्न को धाकर्य ताना। उत्तर सिकार को धपने पीये वायपातोक्मूत-व्यति कर्यों में सुनाई मी। तब सर्वाधित किन्छक कर, धरत-व्यत्त हो एक तिरक्षे मार्प पर, देह-कार्याक मान्ना। इत्तर किन्तियम होते हुए, शिक्सित वाले की विकार के कर्य-मार्ग पर, पपन वाय को कोटि-मार्ग से पुन खोड़ दिया छमतः निर्केषण्य होते हुए, शिक्सित वाले की विकार है। शिकारी का बहुत बड़ा काम हो गया था। शूर्य एक से मत्र के बाद—एक, वस सत्त स्वत् अपने कार्य करा दिस्सक मुख ब्या वाप कोटि कर्यों के धरूय किन्दु पर सिकारी को शिकार तथा धरूआतिवारों को धर्म का मान्ना प्राप्त था। दोर्गों के करा में पिन्हर विन्तु पर, हर्योग्या से वस्तु पर दृद पड़े। काम-तमाम है। गया था। विकार का।

बड़ाही हर्वेत्सव भनाया गया । धार्य-प्रार्थाधा धपने विद्युष्टों की कीड़ा देख धपना-प्रपता धरीता-स्मरण किया। प्रत्यत्वातीत इतना भवीत वेना कि एक वस शत सहस्र विग्रहन्न (प्रपुत्त) लक्ष विस्तत (प्रपुत ) कोटि विककोटि की संक्याएँ स्पृतता में ब्रागर्यी [ वीसे कि १ पृष्ठांकी व्यातक-वीपक के पृष्ठ र से पीक्षे बेलने को भाग से भनुरीम है। र से पीछे तो म गर्ने होता है ] कुछ भी हो सहाँ तो स्पृत्तता मा चुकी थी। प्रमाना भंक देखना था ती 'ऐसा गर्म कहाँ देखा थाय । प्रमान के पूर्व 'भार्यायी' उत्तर र्षी । प्रबृंद ( क्लक्षोपराल्ड ≔विककोटि का प्रथिम बिन्दु) देशा । किन्दु, उसके ग्रागे दिगर्बुदिक्दु होगा [ ३ वर्ग = } संस्था भिषक = परन्तु वेबार्ग में कम = शब्दै के पीसे समु बिन्तु । किन्तु, बूर के कारण भिषक संस्था वाणी विगर्बुद बना सनस्य है। दिगर्बुद बिन्द से दूर सन दिला लिलानती में धर्बुद के बाद सम्म लागे निसर्व महापद्म राक् समि प्राप्त मध्य परार्थ बताया है। किन्तु स्कूमी गणित-पुस्तकों में प्ररव के बाद सरव मील पद्म शक्त निका गया है। इस दोनों में न्यास-कम ठीक महीं। ठीक अस-सीलाक्टी में घर्नुंद कर्न निसर्व ग्रम्भ महापण वांकू अस्थि मध्य परार्थ शत्य र समनुक्य (=) हिन्दी में ग्रन्य सरव दशसरव पण ाराज जन्म पहुंचा थाने काराज जन्म पराज जनमा प्रताज करना र वाह्य हमा (हाना न करना वर्षण करना वर्षण करना पराज करना वर्षण पर चंचा नीता प्रताज करना हमा कार्य हो मुख्य करना होता है। चल के शब्दार्थ ही है फोटा [गर्न — वर्ष सार्ग चलं नाहिए। करना है पर्युव स्था विल्लु । साथ के होता है। चल के शब्दार्थ ही है फोटा [गर्न — वर्ष सार्ग — वर्ष्य ] प्रत्युव के पूच पर्या का प्रार्थि विल्लु । साथ ही प्रयुव के बाद चल एक प्रस्थ के बाद महापप करने में सप-गति हैं। साथ को सूक्य-निरीक्षाय देरी तब करता देख प्रार्थीयी तक गर्यी (प्रतायीन)। स्वस्था प्रार्थ भी उढ़े भीर विक क्यें को हो बाद क्षीर-सामर तर पर प्रकट हुए। देखा कि विष्यु-गार्वन के मन्त्र वर्त ही सुन्दर हैं। गतान्त जब में प्रविष्ट हो सार्य ने एक कमसनास पर माना सारा कि करस्य कमसनाव ने सर्रातस्य थम को मस्तिष्करतीत कर किया। धार्म ने इसे दिकलवे विश्व का संधिम विश्व समध्य [क्योंकि वहुत कूर दिककर वर्षों के उपचल इसकी प्राप्ति थी ]। प्राप्त ने पद्म-माक-मुत्त को विगुष्य (महाप्त्य) समाप्ता । क्योंकि यह पद्म किया के उपस्ट-ब्लाइप्ट (मामि)से उद्भूत था। यहापद्म के मृत को जानने के लिए धार्म ने एक सक पर १५ जून्य युक्त सस्यात्मक प्रतु सम्बा ( उंचा ) एक शंकु गाड़कर प्रस्थारवेशन की योजना बनायी । किन्तु, एक हिनुस्तानी मण्डिनास्टर ने प्रार्थ-पीवा पर कर-बेप कर, तीर-वापर में इवा दिया। एकत एक बरीपराईण प्रार्थ के हाथ में घा टरफर। कोई बाद नहीं 'सन्त बूचन नवनीत समाना। के कारण प्रार्थ में निव पैस्स के सूत्र से महत्त्वप के बरिया बिन्दु पर संहु (संक्ष) को रखा। साथ ही इसके दिखिनहुन्सन्वेवस-कार्यभव के प्रार्थ के प्रार्थ

तीर-सागर में गहरी इवकी लगाया। ह्वं ल-शार्क ग्रादि पाताल-प्राणियों से वचते-वंचाते पहुँचे तो, शकुँ का दिग्विन्दु ग्रीर जलिंध-विन्दु, कर-वद्ध हो, प्रार्थ के स्वागतार्थ 'ग्रटेन्शन' नजर ग्राये। ग्रस्तु। टी-पार्टी के मध्यावरण में, ग्राय-प्रश्न का उत्तर देते हुए, जलिंघ बोले कि, में 'ग्राकाश' में बहुत ऊँचाई पर रहता हूँ, इसलिए सागरीय गीरत्व के स्थान में 'नीलाम्बुजश्यामलकोमलागम्।' हूँ। तथा च देवलोक वाले ग्राकाश के नील, वहण्णलोक वाले जलिंघ के नील, भारत वाले एडम्स-ब्रिज-निर्मातः नील कहते हैं ग्रीर हमारे पितृंदेव, दशजलिंघ (दिग्जलिंघ) हैं। मेरे द्वारा, उनके शिर पर रखा, पाषाण-ब्रिज, उत्तराता रहा था। [देखिए, हिष्ट्री ग्रॉफ लका-ग्रिमयान]। ग्रब तक के काल में, सहस्रों स्ववायर-योजन, क्षीर-समुद्र का क्षीर, ग्रार्य के पट में भर जाने के कारण, ऊब कर ४६ पवनवेग से ग्राकाश की ग्रीर उडे। उडते-उडते, दिग् जलिंघ वर्षों के वाद उनका उदर-जल वाहर निकल कर, पुन समुद्र में इकट्ठा होकर 'खारा' हो गया।

सर्वाङ्ग-स्वस्थता प्राप्त कर ग्रार्य ने, देववाणी में देवलोक के लिए तथा हिन्दी में हिन्दुस्थान के लिए, क्रम से मच्य (ग्रन्तिरक्ष), परार्घ (ध्रुव), ग्रन्त्य(श्रुग) नामक ३-३ ग्रक, दशजलिंघ के ग्रिग्रमें विन्दुग्रों का पता, दो ग्ररव वर्ष तक, ग्राकाश में उडते रहने के वाद लगा सके। इसके वाद हमें, उनकीं 'ग्रजेंण्ट-टेलीग्राम',प्राप्त हुग्रा। लिखा था, शीध्र ग्राइए, ता० २६।१०।१६५३ ई०, पुष्य-गुरुवार, ग्रमृतिसिद्धियोग"। ग्रार्य का टेलीग्राम ग्राया। पर, श्रीगणेश-एयरोप्नेन तक, मेरे पास न था। ग्रन्तितोगत्वा, 'ल्यफ्ट, राइट, ल्यफ्ट' करते-करते पहुँचे। मार्ग में हम, भुनभुनाये भी। पर, वहाँ ग्रार्य, ग्रार्याणी से रहिस "ग्रांख-मिचौनी" खेल रहे थे—देखकर, हम भी, सव कुछ भूल गये। [पुराण-छाया शैली से शून्य, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, ग्राठ, नौ, दश, शत, सहस्र, लक्ष, भुज, कोटि, कर्ण, ज्या, चाप, ग्रर्व, खर्व, निखर्व, ग्रव्ज, महापद्म, शकु, जलिंघ, मच्य, परार्घ, ग्रन्त्य का क्रम से ग्रन्वेषण-हेतु-कल्पना]।

प्रीर शिकार की कोटि रेका पर बाबा ख़ीक़ विचा । किन्तु बाब के पहुंचले-पहुंचले, विकार को कोटि-विच्नु से प्राप्त-विच्नु (विम् कीटि विच्नु) पर देका। बाख को कोटि-विच्नु पर, क्यार्च गिरा देख विद्युत्पति से द्वितीय-वाय युक्त भन्न को धाक्य्ये ताला। उधर, शिकार की धयने पीछे वाख्यालोक्ष्मत-व्यति क्यों में सुनाई थी। तब सर्शकित किमक कर सरठ-व्यारत हो एक टिरक्टे मार्ग पर, देह-प्रशापार्च मागा। इघर विकारी ने उसी व्यवस्ता से शिकार के क्यों-मार्ग पर, प्रयत्ते वाया की कोटि-वार्ग से पुत्र क्षेत्र टिया फलतः गरित-वेपान होत हुए, शिवारित बासे की विवार है। शिकारी का बहुत वहा काम हो गया बा। धूम्य एक से नव के बाद—एक, वस एकत सहस्त विव्यत्त है। विकारी को विकार तबा प्रकारियों को प्रकार का विकार तबा प्रकारियों को प्रकार का प्रकार प्रमुख प्रकार से व्यवस्त प्रवार को के किप के के प्रकार विच्नु पर शिकारी को प्रकार का प्रकार प्रवार विकार तबा प्रविचारियों की प्रकार का प्रकार, प्राप्त वा। धीनों के 'कर' में संक (चिन्तु) धाने पर, हुपींग्नार से बस्तु पर टूट पड़े। काम-तमाम ही गया वा। विकार का ।

बड़ाही हर्योत्सव मनामा गया । भार्य-पार्यायी भ्रपने शिशुओं की श्रीड़ा देख अपना-मपना प्रतीता-स्मन्या किया। घरयन्तातीत इतना प्रतीत देशा कि एक दश सत सहस्र दिग्सहन्न (प्रमुत) तक दिग्लक्ष (प्रयुक्त ) कोटि दिककोटि की संस्थाएँ स्पूनला में भ्राममी [ जैसे कि ४ पृष्ठांकी जातक-वीपक के पृष्ठ १ से पीछे देखने को भाग से भनुरीब है। १ से पीछे तो द पर्म होता है | कुछ मी हो यहाँ तो म्पूरता भा चुकी थी। भगना भंक देखना था ती ऐसा गर्म कहाँ देखा जाय १ प्रक्त के पूर्व भागांची? उत्तर र्थी । भर्नुय ( कलक्षीपरास्त ≕विककोटि का समिम विन्तु) वेसा । किन्तु, उसके साग विगर्नृयविन्तु होगा [ ३ वर्ग = <sub>प</sub> संस्था अधिक = परन्तु देखने में कम ≈ अनुदे के पीसे शबु बिन्तु । किन्तु, बूर के कारण अधिक संस्था नार्वी विगर्बुद बना सबदय ]। दिगर्बुद बिन्तू से दूर सर्व दिशा [सीमावती में सर्बुद के बाद सक्त सर्व निसर्व महापद्म शक्त बलिब सत्त्य मध्य परार्च बताया है। किन्तु स्कूली नियद-मुस्तकों में घरव के बाद सरव नीस पद्म शक्त शिक्ता गया है। इन दीनों में स्थास-क्रम ठीक नहीं। ठीक क्रम-भीलाक्ती में प्रदेश कर्न निसर्व शस्त्र महापद्म शंकु वत्तवि सम्म परार्थ शस्त्र र समनुख्य (=) हिन्दी में घरव सरव दशसरव पप वस्तपमा संकानील मन्तरिका छूव मांग होता चाहिए। पुष्ठ ६ में स्पष्ट देकिए। ऐसा क्यों ? ] दसमर्व के ग्रागं वर्ष नाहिए। कारदा प्रार्वेद रूपी बिन्दु से सुदम कव होता है। वान के शक्तार्य ही है 'सीटा' [गव - सन ≈गर्व-सम्बो कार्बद के पूच सभ का झादि जिल्हा। साथ ही कार्बद के बाद खब एवं सम्ब के बाद सहापक्ष करने मं सय-गति है। साय को सक्त-निरीक्षया देरी तक करते वंस सामायी वह गर्यी (सन्तर्मान )। फनता साम भी जहें और दिक सर्व वर्षों के बाद सीए-सामर तट पर प्रकट हुए । देखा कि विश्यु-गार्वन के सम्ब वहें ही भून्दर हैं। गनान्त जस में प्रविष्ट हो आर्थ ने एक कमल-नास पर मध्या मारा कि करस्य-कमल-गंप ने मतीतस्य-असम की मस्तिष्मस्तीत कर दिया। धार्म ने इसे दिक्का के कियु का धरिम किन्नु समझ हि क्यों कि बहुत हुए दिक्का क्यों के उपरात्त दृष्टी प्राप्ति की ]। धार्म ने प्रकानसम्मन को विग्पय (महायप) समझा। क्योंकि यह पद्म क्या के उपरात्त दृष्टी प्राप्ति की ]। धार्म ने प्रकानसम्मन को विग्पय (महायप) समझा। क्योंकि यह पद्म क्या के उपराद्मकाहण्य (शामि)से उद्भूत था। महायध क गृत को जानने के निय, धार्म ने एक सक पर १५ मून्य युक्त सस्यारमक वर्त सम्बा ( जैंचा ) एक बांकु साइकर प्रस्करनंशन नी योजना बनायी। किन्तु, एक हिन्तुस्तामी मधिल-मास्टर में आर्य-मीना पर, कर-सेप कर, शीर-सागर में इबा बिया। फसतः एक बेपोरमंत्र कार्य के हान में का ध्यका । कोई बात नहीं, 'सन्त हृदय भवनीत समाना। के कारण आये में बिद वैक्स के सूत्र से महापद्य के बन्निम बिन्दु पर संकु (चंक) को रखा । साम ही इसके दिग्विन्दु-सन्वयस-कार्यासय के प्राप्ति के सर्व

क्षीर-सागर में गहरी हुवकी लगाया। ह्वं ल-शार्क ग्रादि पाताल-प्राणियों से वचते-वचाते पहुँचे तो, शकुँ का दिग्बिन्दु ग्रीर जलिव-विन्दु, कर-वद्ध हो, ग्रार्थ के स्वागतार्थ 'ग्रटेन्शन' नजर ग्राये। ग्रस्तु। टी-पार्टी के मध्यावरण में, ग्राय-प्रश्न का उत्तर देते हुए, जलिव वोले कि, में 'ग्राकाश' में वहुत ऊंचाई पर रहता हूँ, इसलिए सागरीय गीरत्व के स्थान में 'नीलाम्बुजश्यामलकोमलागम्।' हूँ। तथा च देवलोक वाले ग्राकाश के नील, विरुण्णलोक वाले जलिव के नील, भारत वाले एडम्स-न्निज-निर्माता नील कहते हैं ग्रीर हमारे पितृदेव, दशजलिव (दिग्जलिव) हैं। मेरे द्वारा, उनके शिर पर रखा, पापाण-न्निज, उतराता रहा था। [देखिए, हिष्ट्री ग्रॉफ लका-ग्रिमयान]। ग्रव तक के काल में, सहस्रों स्ववायर-योजन, क्षीर-समुद्र का क्षीर, ग्राय के पेट में भर जाने के कारण, ठव कर ४६ पवनवेग से ग्राकाश की ग्रीर उडे। उडते-उडते, दिग् जलिव वर्षों के वाद उनका उदर-जल वाहर निकल कर, पुन समुद्र में इकट्ठा होकर 'खारा' हो गया।

सर्वाङ्ग-स्वस्थता प्राप्त कर ग्रार्थ ने, देववाणी में देवलोक के लिए तथा हिन्दी मे हिन्दुस्थान के लिए, क्रम से मच्य (ग्रन्तिरक्ष), परार्घ (ध्रुवं), ग्रन्त्य (श्रृगं) नामक ३-३ ग्रक, दशजलिंघ के ग्रिग्रम विन्दुग्रों का पता, दो ग्ररव वर्ष तक, ग्राकाश में उडते रहने के वाद लगा सके। इसके वाद हमें, उनका 'ग्रजेंण्ट-टेलीग्राम',प्राप्त हुग्रा। लिखा था, शीघ्र ग्राइए, ता० २६।१०।१६५३ ई०, पुष्य-गुरुवार, ग्रमृतसिद्धियोग"। ग्रार्थ का टेलीग्राम ग्राया। पर, श्रीगणेश-एयरोप्लेन तक, मेरे पास न था। ग्रन्ततोगत्वा, 'ल्यफ्ट, राइट, ल्यफ्ट' करते-करते पहुँचे। मार्ग में हम, भुनभुनाये भी। पर, वहाँ ग्रार्थ, ग्रार्याणी से रहिस "ग्रांख-मिचीनी" खेल रहे थे—देखकर, हम भी, सव कुछ भूल गये। [पुराण्य-छाया शैली से शून्य, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, ग्राठ, नी, दश, शत, सहस्र, लक्ष, भुज, कोटि, कर्ण, ज्या, चाप, ग्रर्व, खर्व, निखर्व, ग्रव्ज, महापद्म, शकु, जलिंघ, मध्य, परार्घ, ग्रन्त्य का क्रम से ग्रन्वेपण्-हेतु-कल्पना]।

 है. पूर्व १६० १६०६ भी राम भीर विशिष्ठ हुए। (१७०२-२३ X X = १६१०)। मापनवर स्तम्य १ के भवातार, वेवस्वत से भीराम वक्ष विशेष्ठ रहे, साथ ही मिविनाचीय निमि(१ सम्ब १६)के समय विशिष्ठ ची मृत्यु भी बदायी गयी पुन मित्रावरूण से उत्पन्न हुए। बेद से पता चमता है कि बिश्व तो मुदास हरिबचन दकारय भीराम के समक्ष कमय रहे। हैं पूर्व १६ १ वय में भीराम हुए थे। अपिता हादरासमा कश्वाकृत्य निवेशने। सदब्बनियों वर्षे राजामन्त्रमत प्रतु: ॥१॥ सम मत्री महातेमा बगता पंचनियन ॥१॥ सस्मीकीय

प्रारम्य ४०। ६ पूर्व १११७ में पीरान का यहोरावीन हुधा (१२ वर्षाय में)। ६ पूर्व ११६४ में वन-माता। ६ पूर्व ११७३ में कर-माता। ६ पूर्व ११७३ वर ६ मास में किलिक्या से संकर-माता। ६ पूर्व १९००। ११ मास में रावय-स्था। ६ पूर्व १९२२ से ११७१ तक रावय-रायय रहा। 'बतुयुगानि रावाल ज्योवस से पार्थित ४१। ७० वासू। १३×४≔१२ वर रावय-रायय है ६ पूर्व १९०० -११२१ में राम-रायय रहा।

के पूर्व २१५ -१५२६ (६२१ वप) वैवस्त्रत मतु सं श्रीराम तक समीम्या-राज्य (पूर मेता ) रहा वा । क्षित्र होत्तर-कश्चि ६ पूर्व १४ २-१२ २ में क्षित्र कायर । ६ पूत्र १९३ -१९२६ में छाझ-पुत्र मन् ( मत् ) । विकास सम्बद्धिः ६ पूर्व १९ २ में क्षरमेद निर्माण पूर्ण । (८) मष्टमो कायरे विष्णुग्छाविने पराचारा । बंदम्यासंस्ततो जन्ने जातुक्यपुरस्सरः ॥१३॥ (क्सोक तक बागु ३२ कं हैं)२७ ×४≈१ ८ (१४०२१०८= १२६४) ई पूर्व १२६४-१२६ में बेवस्थास भीर जातुकर्ण हुए। (ई पूर्व ४ २२०२ में द्वितीय स्थास मी कर थे) । ६ पूर्व १२४१ में मुविधिर । ६ पूर्व १२४२ में श्रीकृष्या ग्रीर ग्रर्जन हर । ६ पूर्व १२३८ में क्त-बाह । है, पूर्व १२१८ वर्ष १ सास में साध्यव वन-बाह धीर धरिमन्यू जन्म । है पूर्व १२११ में धरिमन्यू का सक्रोपकीत । १६ पूर्व १२ २-११ २ में क्रितीय कलि । १६ पूर्व १२१ -११६८ तक पाच्छव बनवास । र्कृ पर्व १११७ वर्ष में मास में भारत-पुद्ध भ्रमिमन्यु की बीर गति २१ वीं वर्ष में। 'भ्रम्तरे चैत सम्प्राप्ते कृतिद्वापरयोरभूत्। समन्तपचकं युद्धं कूरुराण्डवसेनयो ॥१३॥" धादि पर्व २। प्राप्तं कतिसूर्यं बिद्धि ।२४।" शस्यपर्व ६ । मारत-पुद्ध के १८ में दिन भीकृष्य ने बसरामधी संशस्यपर्म का बाक्य कहा वा । 'एतत्क्रियम नाम प्रविराद स्त्प्रवर्तते ॥३ य॥ बनपर्य १४१ । अब प्रजन इन्द्र के पास से सौट पार्य तब पाच्छत-अमबास के ६ वर्ष हो कुके के। तभी हमुमान ने भीम सं बनपर्श का बाक्य कहा था। पूर्वीक १३ २४ ३८ हमोकों के प्रवे से विशास कारा भारत-यह के ४ वर्ष है भास पत्र से कमियगारम्म हमा । धीभमन्य करन से कतियगारम्म तक (१६ वव हुए मे )। परीक्षित जन्म है. पूर्व १११७-१११६ वप । है. पूर्व १११६-१११४ में महामारत-प्रमा रचा पया । 'त्रिमिववैं सन्द्रियाया कृम्यह्मैपायनी मृतिः । महानारतमास्यानं कृतवान् महत्वरपुरुत् ।(११)। भादिषव ६२ । जीवम-मृत्यु के बाद (जीवम-पर्व २) दो मास व्यवीत कर, प्रजारम करके तीन वर्ष में यूर्ण किया । मीष्य भारतयुद्धारम से ६ वें दिन शर-स्था में पढ़े थे । वे शर-स्था में १८ दिन तक रहे । शहर्यचास्तं राज्य समानस्याच मे गता । सरव निशितायेव मना नर्वसत दना ॥२७॥ मानोऽर्य समनुप्राती

स्तोकों के समें से परिण्य द्वारा भारत-युव के प्रवर्ग र भार युव से किसेयुगारम्य हुमा। पित्रमायु क्ष्म हं किसेयुगारम्य द्वारा । पित्रमायु क्ष्म हं कुलियुगारम्य दक्ष (१६ व व दूर थे)। परिक्षिय क्षम है, पूर्व १११०-१११६ वप) है, पूर्व १११६-१११६ से महानारकम्बन रवा पा। 'जितिनवों परिकार्य हिन्यूयी हुम्बियानी मृति । महानारकमस्याने कुलका महत्वस्तात्त्व ।।।। भार्य व ११ मोम्म महत्वस्तात्त्व ।।।। भार्य के बाद (मीम्म-पार्य १) से मास स्परीय कर, प्रत्यारम्य करके होत्त वर्ष में यूर्व किया। भीम्म भारतस्त्र करत्व हे वे विश्व वार्य व १ से मास स्परीय कर, प्रत्यारम्य करके रहे। वार्य-वार्य करे वार्य वार्य व १ से पार्य वार्य वार्य के वार्य विश्व वार्य व १ से पार्य वार्य वार्य व १ से पार्य वार्य वार्य व १ से पार्य वार्य व १ से पार्य वार्य व १ से पार्य वार्य वार्य व १ से पार्य वार्य वार्य व १ से पार्य वार्य व १ से पार्य वार्य वार्य

ई पूर्व ६४८-३२३ शिश्तानाम-वसी राज्य (राजगृह)। ई पूर्व ४२६-४०० शिश्ताना वसी विम्वसार (विधिसार) राजगृह का राजा था। ई पूर्व ४००-४७३ में विम्वसार मुश्रम्वापाली (विशाली-नगण्वधू) का पुत्र (ग्रजातशत्रु) का पाटलिपुत्र में (ई पूर्व ४६१ में) राज्याभिषेक हुग्रा। ई पूर्व ४६३-४६३ में शुद्धोदन-पुत्र (गौतम-युद्ध) थे। ग्रजात-शत्रु के समकाल में पाण्डुवशी वत्सनरेश उदयन (कीशाम्त्री में) ग्रीण प्रचोतवर्शा चण्ड (उज्जेन में)। ग्रयोध्यानरेश ऐक्वाकु प्रमेनजित ई पूर्व ५३३-४७३ में था। ई पूर्व ४७३-४४६ में ग्रजातशत्रु-पुत्र दर्भक (दर्शक) था। [उदयन को ग्रजातशत्रु-कन्या पद्मावती ग्रीर चण्ड-(प्रचीत) कन्या वासवदत्ता विवाही थी। देखिए, भाम कवि-कृत स्वप्नवासवदत्ता ग्रीर कालिदास कवि-कृत मेघदूत] ई पूर्व ४०६-३२३ में नवनन्द राज्य (पाटलिपुत्र)। ई पूर्व ४०० में कात्यायन (पटना, कीशाम्त्री, उल्ला सुनतानपुर)। ई पूर्व ३३३-३२३ में महापद्म (नवमनन्द, पाटलिपुत्र) था। ई पूर्व ३२३-१८६ में मीर्य-राज्य। ई पूर्व १८६-१४८ शुगवर्शा पुप्य-मित्र की ग्रद्यमेध में पतजिल थे। ई पूर्व ७४-२६ कण्व-राज्य। ई पूर्व १८६-१४८ शुगवर्शा पुप्य-मित्र की ग्रद्यमेध में पतजिल थे। ई पूर्व ७४-२६ कण्व-राज्य। ई पूर्व १८५ ई तक ग्रान्ध्र राज्य। पारीक्षित ई पूर्व १९७४ + २२५ ई ग्रान्ध्रान्त = १४०० वर्ष का विवरण, पूर्विक्त क्लोक द्वारा इम प्रकार हो गया।

मामामामाम हे पूर्व १४०२-१२०२ दितीय द्वापर। ई पूर्व १२६४-१२६० में पराशर-पुत्र वेद-व्यास श्रीर जातूकर्षा पुरागा है पूर्व १४०२-१२०२ दितीय द्वापर। ई पूर्व १२६४-१२६० में पराशर-पुत्र वेद-व्यास श्रीर जातूकर्षा मामामामाम हुए। इसी द्वापर में १८ पुरागों की प्रथम रचनाएँ की गयी थी। जिनका क्रम है—१ ब्रह्म २ पद्म ३ विष्णु ४ वायु (शिव) ५ भागवत ६ नारद ७ मार्कण्डेय ८ श्रीन ६ भविष्य (सीर) १० ब्रह्मवेवर्त ११ लिंग १२ वराह १३ स्कन्द १४ वामन १५ कूर्म (कर्यप) १६ मत्स्य १७ गरुड १८ ब्रह्माण्ड। "मद्वय भद्वय चेव ब्रत्रय वचतुष्ट्यम्। ग्रनापकूष्कर्लिगानि पुरागानि विदुर्वृद्धा ॥" शाखा मे मूल तक ग्रारोह तथा मूल से शाखा तक श्रवरोह होता है। पूर्वोक्त १ से १० (ब्रह्म ब्रह्मवेवर्त) तक श्रागेह तथा ११ से १८ (लिंग ब्रह्माण्ड) तक श्रवरोह हे। (१) इश्य-जगत् विसने वनाया ? का उत्तर है ब्रह्म में।(२) ब्रह्मा कहाँ मे श्राय या

किसने उन्हें बनामा का उत्तर है पद्म में । (३) पद्म इन्हों से झाया कि उत्तर है विद्युत में । (४) विद्यु कहाँ हैं ? का उत्तर है वायु (शिव) मं। (४) धेष नाम, किस भाषार पर हैं ? का उत्तर है भागवत में। (६) भगवान के समीपवर्षी कीन १ का उत्तर है मारव में । [पुरावों का तिहास है कि (क) पूज्बी ही कमन है (पर्यप्रयाय )। (ब) सूप ही ममवान विष्यु हैं। (ग) सूर्य-कन्त्र ही नामि है। (व) धन्तरिक्ष ही कमस-मास है। (च)पृथ्वी का, नाम के द्वारा सूर्य से सम्बन्ध है। महस्तीक ही देव हैं। क्योंकि नैमितिक प्रसय में विसोकी-क्षय के बाद 'महस्मिक' दोप रह बाता है। दोव नाग ( सप ) नहीं ] मूल तत्व क ४ मत है। (७) प्रदृति ही समस्य ब्रह्माच्यों का मूल-करन है मार्कच्येय में। (c) चानि ही समस्य ब्रह्माच्यों का मूल-करन है मिल में। (१) सूप ही समस्त ब्रह्माच्यों का मूस-तत्व है सीर=मविष्य से । (१) ब्रह्म ही समस्त प्रह्माण्यों का मूल-तत्त्व है बहाबैक्ट में। यहाँ तक घारोह-क्रम मा। मागे घनरोह-कम इस प्रकार है। (११) सूक्ष्म से स्मूमता कैसे ? का उत्तर है लिंग में। (१२) स्यूस से मण्डम (विस्तृत ) होते र का उत्तर है बराह में । (१३) मण्डमों पर प्राय-रूप कुमारागित है स्कन्द में । (१४) तीन पद (पुर्वि-मन्दरिक्त-सूर्य) बामन में । (१४) सूर्य-मण्डम से प्राप्त-रस द्वारा प्रायी होना है कर्म=कद्मप में । (१६) सूप-रस के सान जीत रस = उत्तर में वश्चिष्ठ विश्वया में बागस्त्य मध्य में मस्य ही प्रमुख है मस्स्य में । (१७) सोबान्तर-नित गरक में। (१८) सीक-बीकान्तरों का विस्तार ब्रह्माच्य में।पृथ्वी=भनोक। धन्तरिक्ष= जान्द्रसीक (भूजः) । स्व =भूमेंबोक । महः=भूगं से उत्पर । जन = परमेति मण्डस । तपः = परमेव्ही का ग्रन्तरिका । सरपम ⇒स्वयम्ममध्यतः । विस्तत-आमार्थः प्रतयः वेकिए रे

शिष्ठं ितिम भंपूत के शकु हारा किरवामित्र में क्षेत्र किरा में कर पूराव्यों तक में बाह्या इस मामस्याम्या विच्छा विकासित्र किछा वामदेव ( नारव ) के प्रतिमें से परिवर्तन के कृत सिमत हैं। कमी रावनितिक (पासिनित्य) कभी वामित्र परितर्पतान के अपने पासिन ( Victuous ) सावि परिवर्तन करना पढ़ते हैं। निर्मित करना प्रतिक स्वाप्त करना प्राप्त किया । स्वाप्त करना प्राप्त किया । स्वाप्त स्वाप्त करना प्राप्त करना प्राप्त किया । स्वाप्त स्वाप्त करने करना प्राप्त करना प्राप्त किया । स्वाप्त स्वाप्त करने स्वाप्त करना प्राप्त करना प्राप्त स्वाप्त स्वाप्त करने स्वाप्त करने स्वाप्त स्वाप्त करने स्वाप्त स्वाप्त करने स्वाप्त स्वाप्त करने स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त करने स्वाप्त स्वाप

प्रश्ताच्या पूर्ण करोति बाबार्क पर्गुस्तंपयते विशिष् । यहाना तमाई करे परमानक-माववम् ॥" मूक प्रमाणक्या पूर्ण को बाबार्क (मृत्रक्ष) करते ही । मैंगई का पर्वत पार करते हैं । ऐसी इपा के करते वालं समामाव्या । स्वाप्त करते ही । मैंगई का पर्वत पार करते हैं । ऐसी इपा के करते वालं सम प्रमाणक्य में मूक्या मावव को मैं प्रदान करता है। "प्रमुच्च माववर बासित्तरस्त्र । स्वोपित-सारक में मूक्याव (केन-बिदाल माववर्ग के संग्रान्तिक स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के हिंग है । यह ११ प्राप्त के स्वाप्त स्वा

पूर्वीक्त इलोकस्य माघव शब्द के अर्थ हैं, श्रीकृष्ण, वैशाख मास, वसन्त-ऋतु का प्रौढकाल, विवाह-कर्म, माध्वीक, लवगा, मधु-क्षार । 'मघोरपत्य पुर्माक्चेन्माधव ।' (१) जव हमारा जन्म हुग्रा था तव हम, मूक ग्रौर पगु (दोनो) थे । ग्ररे भाई, मैं ही नहीं, सारा ससार था । पर कालान्तर में, ससार के साथ, हम-ग्राप (सभी ) वोलते एव चलते-फिरते हैं। तात्पर्य यह कि, मूकत्व-पगुत्व दूर हो गया। (२) यह वोलने एव चलने का प्रारम्भ, माघव के सभी ग्रथों,द्वारा होता है। (३) प्रलय के वाद सुष्टि, मृत्यु के वाद पुनर्जन्म, पत्रभड के वाद पल्लवित-पुष्पित करना, यज्ञोपवीत के बाद विवाह कर्म, खिन्नता के बाद माध्वीक सेवन, वातस्तम्भ के बाद लवण (क्षार) सेवन, ( मघु दैत्य का पुत्र लवगासुर था। वाल्मीकीय ) से मुखरता एव गित प्राप्त करना, माघव के सभी ग्रर्थी द्वारा, सम्भव है। (४) श्रायुर्वेद द्वारा, मधु की श्रोपिंघ के श्रर्थ होंगे, माधव श्रीपिंघ। लवण युक्त श्रोपिंघ, माधव भ्रौपिध कहाती है। यथा, मधुकल्प, मधूक-कल्प, मधु-मकरध्वज, लवगा-भास्करादि चूर्गा, मृतसजीवनी सुरा, द्राक्षारिष्ट, द्राक्षासव ग्रादि । मधु-रसात्मक पदार्थ, रसगुल्ला (गुटिका) ग्रादि, शिशु से वृद्ध तक क़ो, मुखरता एव गतिदायक [टॉनिक] हैं । (४) षोडश-सस्कार में से सर्वश्रेष्ठ सस्कार, विवाह है । यदि यह सस्कार हटा दिया जाय तो, निराकार ससार रह जायगा। ग्रतएव यह सस्कार, समार को मुखरता एव गति देता है। इस सस्कार की श्रयवा समार की मूकत्व-पगुत्व-नाशिनी महान् श्रीपिध, माधव है। (६) विवाह में मबुपर्क-सस्कार, जोकि वर्तमान में न खिला के, केवल नापित को पारिश्रमिक देकर, [ ग्रॉर्डर वाई सस्कार-विधायक-पण्डित ] फेंक दिया जाता है। भावना है कि मयुपर्क, सुरा है, (टॉनिक नहीं)। सनातन-धर्मी विवाह-पद्धित में, वैद्रिक-धर्मी सस्कार-विधि (भ्रार्य-स्वामी दयानन्द-विरचित) में, पारस्कर गृह्य-सूत्र के प्रथम काण्डीय तृतीय कण्डिका में मधुपर्क का विषय है। १२ तोले दही में ४ तोला मधु-मिश्रण से, यह दिव्य-टॉनिक वनकर, वाजीकरण, वात्रव्र, श्वास-कास नाशक, रेचक-पाचक, रुधिवर्धक, दीप्त-गुणी होता है। स्मरण श्राता है कि, मेरे दो विवाह करने पर भी, इस ग्रौषिव-सस्कार से क्यों विश्वित रखे गये। माधव की ग्रनकृपा से माधव ( मधुपर्क ) न मिला। जिसे, श्राद्धकर्म में पितृगण, मघु-गायत्री पाठ द्वारा, सर्वदा चाहते रहते हैं। जिसे, उपनिषद्कार मघु-विद्या कहते हैं। ऐसे ही कारण हैं, मूकता-पगुता न दूर होने के। इसके विरुद्ध ग्रर्वाचीन माध्वीक, मुखर ग्रीर गति-शील को, मूक ग्रौर पगु बना देती हैं। इसका कारण, उसकी निर्माण विधि तथा उसकी मात्रा है। लोगों को, बेग्रर-हाउस का मार्ग, ज्ञात है। किन्तु, माधव-उपयोग की भ्रनभिज्ञता है। ससार के सभी माधव का सदुपयोग एव ब्रानन्द, ग्रर्थ-भित्ति पर है। ॐ मधुव्वाता ऋतायते, मधु क्षरन्ति सिन्घव , माध्वीर्न सन्त्वोषधी । मधुनक्तमुतोपसो मधुमत्पार्थिव रज, मधु द्यौरस्तु न पिता। मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमान्नस्तु सूर्य, माध्वीर्गार्वो भवन्तु न ॥ पारस्कर गृह्य-सूत्र काण्ड १ कण्डिका ३। ××× वर्तमान में ग्रानन्द ब्रह्मा की सृष्टि है। ग्राप मी भ्रानन्द्र से, वायु (शिव ) पुराण् को पढकर जान सकते हैं। परमानन्द माधव, श्रभी ग्रापके समीप, पूर्वोक्त पक्तियो में हैं। हमारे ४६ वसन्त वीत गये। हो सकता है कि, श्रापके शत-वसन्त वीतें। ग्रानन्द के समान, श्रानन्दित होकर, महात्मा गान्ची, युग-निर्माण में, किस माधव-ब्रह्मा से कम काम किया। जबकि, गणित से मोहन = माघव हैं। XXX सहस्राव्दी, शताव्दी, दशाव्दी, पञ्चाव्दी में किस क्रम से मूकत्व-पगुत्व दूर होकर, युग के साथ, हमारा-ग्रापका निर्माण होता है। सभी प्रकार की ग्रव्दियाँ, पचाव्दी के रूप में पुराण के पचवर्षीय गुग, पातञ्जलिसूत्रस्य यम ( ग्रहिंसा, सत्य, ग्रस्तेय, ब्रह्मचर्य, ग्रपरिग्रह ) ग्रीर नियम (शीच, सन्तोष, तप, स्वाघ्याय, ईश्वर का प्रियाचा = ध्यान ) नामक पच-पच साधनाएँ, तन्त्र के पञ्च-मकार, सिक्खो के पच-ककार, त्रायुर्वेद के पच-सकार, मन्त्र के पञ्चाक्षर, ज्योतिष के पचाग (तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करणा ), योग के प्रजामिन्तप, शरीर के प्रजन्तत्त्व, शिव के पंच-मुख, विष्णुशर्मा का पश्च-तन्त्र, सत्यनारायण का पश्चामृत (दूध-

वहीं-थी-मच्-गृङ्) कर्मकाण्य द्वारा प्रायश्चित्तार्च पंच-मध्य (गीमूत्र गीवर, गोदुग्ध गोदधि गोवृत ) पश्च-रह्म (मोती सास सुवर्ष मूँगा घाँदी) पद्मायती तन्त्र (गण्सात्र ) पंत्रशीस बोप पंत्रवर्षीय बोजना भावि को . बाप केवल पचवर्ष कह सकते हैं। 🗙 🗙 सभी युग के बबतार काल में क्यान्तर से कुछ देवता इस पृथ्वी पर मा जाते हैं। (१) पदुम मठारह यूवप वन्दर। मोस्वामी भी । (२) 'शंका में ३२ करोड़ राक्षस ।" श्री सीता-समक्ष रावण-वाक्य बाल्मीकीय झारम्य । इन बोर्नो बावयों से ग्राप प्राचीन कूनासकार-युक्त बाडकास्ट ७-११ बक्षौहियी की भांति राम-राक्य की सेना के गयित पर ध्यान दीजिए। गोस्तामी जी ने इजल कूटासंकार सगाकर, संका में यलजसी मचा दी। राजदा ने राजस वतामा तब इघर मूचप वतामा गया। रावणा ने ३२ घंक कहा तब इघर १० घंक कहा गया। रावणा ने कोटि कहा तब इसर पद्म कहा यया। सामारख भनता क्या शकरा गया। किन्तु हम पं राजस मर्पात् संका में। तुरस्त गणित लगाया। कोटि=करोड=भेगी = यक्तल=१० × १२≈१२ • रावय-सेना। पद्म=कर≕पूथप≔१ सेनाच्यका। १ ×१८=१८ • राम-सेना। राम≔१८ पाण्डव=७ मक्षीहित्यी । राज्या=३२ वतु कीरव=११ मक्षीहित्यी । रामसेमा में १० मूचप । राज्या सेना में ३२ श्रेणी राक्षस । गूमप≔श्रेणी ≔१ । रावया-कौरव की हिस्मत वढ मयी भीर गुद्ध का दका वजा विसा गया । १८=१ मे ८=६ भाग्योक पर सुद्ध । १२=६ म २=६ बृद्धि पर सुद्ध । ७=स्त्री पर सुद्ध । ११⇒ १ - १ = २ = पॉपर्टी पर युद्ध । परियाम यनत निकसा । इसका कारय वा कि क्योतिय को न रावय मानता पा भीर न कौरव । तब हम बताते क्या ?। हनुमान-भंगव शत्रय-समा से तबा कृष्य जी कौरव-समा से बेरंग बापस मा गयं वे। फसित में देखिए पृष्ठ २२६ । मुख-कोटि वाली कोटि में एक साइन रखती है। मूर्फि-सहस्र लवकमस में (योग) हृदय-कमस में (भ्रापुर्वेद) जराय-कमस में (गर्म) मुझ-कमस में (ग्रागार) नंत्र-कमस में (भाव-मार्च ) कर-कमस में (सेना की बाग-कोर ) नामि-कमस में (सृष्टि-रचना ) चरण-कमल में (मिक्ति) । × × × यादन शाशिबन्दु के एक बारव सन्तति वीं । दसनक्षसहस्राणि पुत्रायो तास्वजीजनत् । ३३ । मागवत १२३ । सङ्ग्र सन्तिति (किरश्) वासं स्विधिनन्दु (चन्त्रामृत)से वसी विसाएँ स्थात हैं। इस मता सहस्र (इसमें सत्त सम्ब सूच्य बीचक भी हैं) = १ सेगा = १ सूच्य × सहस्र सेता। पूर्वच्छाया से उद्भूत चन्द्र की सहस्रकिरसे चयत् म स्थात हैं। जिनसे ९ स्थ्हुर्र बनती हैं। यादव सामि-निन्तु के सुक्य ६ पुत्र के। चन्द्र-किरस्स १ शिन सुद्धार्च मंता १ । प्रजा स्थान् सन्तती जने। ग्रमर-कोश । सन्ति =पूत्र सेना जनसस्या किरण । भारत की सेना = ३६ करोड जन-सस्या है । सम्पूर्ण हेस सैनिक होता है, उसमें भी स्वावर-वयम सभा । सेना में सैनिक बाहन अवस्था आदि सब की गएना होती है। हमारा देस अपने राज्य की सम्पूर्ण सेना सर्ववा मानता बना मा रहा है। कुछ काम धर्कस बाल धर पाने रहे । सममते ने बोर किन्तु स्वीग के लायक । पुराखों के सम्ब का स्वीग विकाले-विकाल १२ ० वर्ष हो गये । तारिक्त बात एक यह भी है कि लीलावती के भर्दद चान्य के भर्च हैं मर्भ क कमलोपरान्त भूख की स्विति जो कि 'एक' होता है। इस एक को हिन्दी में झरव कह वंते हैं। बस गिनते रहो सस्मा १×××द्वीप≔दीमाबा ≈ टापु≔यसः । तप ≂राज्य ≕प्रमरन ≔सरकृति ≕िसका ≕मोगः । भगीरमः तप करकः मंगाः सायः । इसकं मणः हीं कि भगीरम न अपने राज्य की प्रजा के सहयान से हुदानी-स्प्रवदा तकर गहर की मौति संगा से हुमनी नहीं को निराता धीर प्रपत्ते पितामह की रसी हुई ६ 👚 सेना को बसाया । समुद्रतीर्थ में प्रस्थि विस्तर्भ करने वा स्वयं विज्ञात है। ववरीनाय = यंगोत्री से २ क्षोता जल रामेस्वरम् को और रामेस्वरम् से २ क्षोमा जल वयरी-साय की बाज भी सशाई होता है। इसे बाप कसर मर्बों से मो समिक्रा कि भी प्रम में जाहाबी-पार किया

(भागीरथी नहीं) । शकरजटा की गगा = कैलास गगा = गगोत्री से वक्नीज तक । जाह्नवी = कन्नीज से ब्रह्मपुत्रसम्मेलन तक । भागीरथी = हुगली नदी । ग्राज, सम्पूर्ण गगा भागीरथी है ।  $\times$   $\times$  भारत = (१) ग्राप्स-पुत
(भरत) की राजधानी ब्रह्मावर्त (थानेसर-पंजाव) (२) दुप्यन्त-पुत्र (भरत) की राजधानी, प्रयाग का भूंगी किला
[ हस्तिनापुर श्रमम्भव । देखिए पुराण में चन्द्रवशी वृध से, २५ वा पाढी पर भरत श्री २० वा पीढी पर हस्ती
ने हस्तिनापुर वसाया था ] (३। श्रीगम-श्राता (भरत) के पुत्र ( पुष्कर = भारत) की राजधानी, पेशावर के पास
पुष्करावती ( चारसहा ) में । इन तीन (भरत) शब्द से, भारत की म्परेसा का श्रनुमान कीजिए ।
किन्तु, इन तीनो (भरत) में से, प्रथम भरत के भावार्थ द्वारा इस देश का नाम भारत, ग्रपनी

विशेषता के कारण हुया। ऋषभपुत्र भरत था। ऋषभ-पिता नाभि था। भारत का नाभि-वर्ष (हिमास्य) भी नाम देखने को मिला है। "हिमाह्व यस्य वे वर्ष नाभरासीन्महात्मन ।" विष्णु २, २। "भरगात्प्रजनाच्चेव मनुर्भरत उच्यते । निरुक्तवचनैञ्चेव वर्षं तद्भारत स्मृतम् । तस्यर्पभोऽभवत्पुत्रो मेरुदेव्या महाद्युति । ऋषमाद् भरतो जज्ञे ज्येष्ठ पुत्रशतस्य म ॥ विष्णु २, ३। मन्स्य ११४। नाभि-पिता ग्रग्नीन्त्र था। इसके समय में जम्बूद्वीप के नव-राण्ड हुए ग्रीर एक नवें जण्ड का नाम नाभिवप हुग्रा। ग्रग्नीन्ध्र-पिता प्रियवृत या । इसके समय में नसागरा सप्तद्वीपा पृथ्वी हुई । जिसमें जम्मूद्वीप, ग्रग्नीन्घ्र की मिला । क्रम-पति के अनुसार, ब्रह्मावर्त (स्वायम्भुव राज्य) से वडा, सप्तद्वीप राज्य हुआ। सप्तद्वीप मे वडा, नव-वर्ष राज्य हुआ। नव-वर्प राज्य से वडा, भारतवर्प राज्य हुम्रा । वर्तमान में तो, भारतवर्प श्रावा रह गया है । प्राचीन भारत देखिए, पृष्ठ ३६६ से ४१८ तक । भरण तथा उत्पादन करने वाले मनु का नाम, भरत हुया, जो कि ऋपभ-पूत्र था। इसने नाभि-वर्ष का नाम 'भारत' रखा। किसी पुराग को कम से देखने के लिए, 'पुराग्ए-पद' देख लीजिएगा । मत्म्य की भ्रवेक्षा, विष्णु प्राचीन है । 🗙 🗙 🗴 ५०० वर्ष वाद भारत, ठण्डा देश हो जायगा (भविष्यवाणी)। ऐसी भविष्यवाणी करने के लिए, ज्योतिप का एक ग्रक्षर, पढने की ग्रावश्यकता नहीं है। . क्योंकि, श्रापके इस ग्रीदार्य-पूर्ण कार्य के लिए, तथ्यत राष्ट्र-नेता को कप्ट होता है। परन्तु, हमारी भविष्यवासी १ ज्योतिप-शास्त्र से नहीं, गीता मे हैं। लोगों ने पढा "सर्वस्य चाह हृदि सन्निविष्ट ।" सर्वों के हृदय में 'चाह' सिन्निविष्ट हैं। तब, विना १० वार चाह (Tea) पिये, हार्ट में हीट नहीं आ रही हैं। ऐसी स्थिति में इस हार्ट के हार्ट (सन्तित), ५०० वर्षों में कैसे निर्मित होंगे ? अनुमान लगाइए। चाय, औपिंघ है। मात्रा या निर्माण विधि का ध्यान रिखए तो आप, हमारी भविष्यवाणी को भ्रक्षरश भ्रसत्य-सिद्ध कर सकते हें। इसी प्रकार ज्योतिपियों की श्रनेक भविष्यवाणियाँ, योग्य देश-काल-पात्र वाले, नित्य ग्रसत्य-सिद्ध करते, त्रिकाल में मिलेंगे ।। ग्रापन प्रयत्न किया । प्रयत्न-विधियाँ, ग्रर्थानुपूर्वी हैं । कभी द्रव्य-यज्ञ के द्वारा, कभी प्रार्थना द्वारा, कभी चचा कहके ग्राप, भ्रपना कार्य साधन करते रहिए। चाहे, तन्त्र-मन्त्र द्वारा, चाहे छाता लगाकर, शरीर रक्षार्थ, ग्रीष्म-वर्षा से वचते रहिए। साथ में, बचाते भी रहिए। ग्रापके किसी कार्य द्वारा, किसी की कष्ट न हो, ऐसी शुभ-धारणा रित्तए। × × × । भृगु-सन्ति = भार्गव। भृगुक्षेत्र (भडौच-गुजरात)-वासी = भार्गव। नाग = पर्वतीय जन श्रीर सर्प । नाग-पुत्री, लक्ष्मी, पार्वती, नर्भदा, हैं। 'ससर्पे च गृहे वासो मृत्युरेव न सशय ।' पचतत्र । जिस घर में सर्प रहता है, उसमें निवास करना, खतरे से खाली नहीं है । विष्णु, शिव, पुरुकुत्स के घरों में ग्रौर मध्य-प्रदेश में, एक-एक नागिन रहती हैं। × × × ग्रयोध्या में (रघु-काल में), कुबेर ने स्वर्ण-वृष्टि किया।' रधुवशमहाकाव्य-पचमसर्ग। रूपान्तर से, भारत में पातालपुरी से सीना स्राता रहता है। भारत – ८२।३० पूर्वी देशान्तर । पातालपुरी = ६७।३० पश्चिमी देशान्तर । सोना =च्यापारिक सन्घि । ग्रलास्का, कनाडा श्रीर समुद्र में इवकी लगाकर, मारत में सोना, नहीं लाया जा रहा है। सुवर्ण = सुन्दर = Gold। पाताल-शब्दार्थ- वांची कह स्थान हैं। इसके ब्राय केंग्रस नीची-भूमि समिम्प् निसी बनायम में गोता मत सताहए। ×××
रेखाय क्यां बातर दिगर (चारों) पुजरस्य-स्वति हैं। (सं महामारत पूळ ७२ गीता-श्रेष्ठ ।। मनी
तत्र ह्यामा जी के सीण एव पूछ देखते हैं। किन्तु, ह्युयान जी ने मुझे घरनी तीन पूछ दिखाया।
को ति विश्विद्धा रस्ती को मीति वटी हुई एक दिखती है। धी छम, ख्रक्ष (मानरंद पवर्तिम व्या) सामर
(किकिन्द्रण पर्वतिम जन) मामक तीन महारावयों बात निर्माणित रावदृत (हुनुमान) सेका में भा
को के पूछ नार्थ के बाद 'रावदृत-सवम्म' नामक विश्वाम धाज तक चमा मा रहा है पूछ के मर्थ हैं स्वामी
वा स्वामित्क प्रयान देश को धान। (एवश्च ने किमा बीर मीता = मारत के एक अच्छ ने किमा भीर मीया।)।
क्षातिल हुनुमान भी को प्रमुख पूछ, ती एम जी का च्यान कीविष्ठ। तेला का पूछ-चाव्य पूज जाए। स्वानिक हुनुमान जी को प्रमुख पूछ, ती एम जी का च्यान कीविष्ठ। तेला का पृष्ट-चहित ने पायक
पूछ का पूछ का प्रमुख पूछ हो प्रमुख पुछ ना जात्र मा ति पृष्ट पहिल पे पायक
पूछ का पूछ मा ती व्या को पूछ पर। वसी हुनुमान जी ने बोनों को घरनी पूछ स सरका तिम से
सामा के तार दिखा विष्य। उसी वित्र से भारतीय-संकृति के सुभार का प्रकार उठाया गया। ठीक पर्य
समसी के मारे साम पा । विश्वती सुक्याकृति पश्चतिल मीजना है। वही हमारे भगवान स्वरतारमध्य
वा प्रमुख प्रमुख है। पुराणों के बमा सम्वी साक्षों के उतन मी गायित—कित के विरोप सब्बों का सम्यास्था स्वर्ति, उपतीपी सपते हारा सन्तिसा—कर्म कीविष्ठ।

प्रशा च में तिस्तरच में तिस्तरच में तिस्तरच में तैव च में एव च में घर च में हा च में तब च में तब च में तिस्तरच से विश्व में तिस्तरच से तिस्तरच से तिस्तरच में तिस्तरच

१० सर्ताप का १००० वर्ष है। एक पैर वाला युग ४३२००० वर्ष का कलि, दो पैर वाला ६६४००० वर्ष का हापर, तीन पैर वाला १२६६००० वर्ष का त्रेता ग्रीर चार पैर वाला १७२८००० वर्ष का सतयुग हो गया = ४३२००० × १० युग (पैर=मर्ताषे) =४३२०००० वर्षे का एक महायुग । ७१ महायुग =३०६७२०००० वर्ष का एक मन्वन्तर । १४ मन्वन्तर =४२६४०८०००० वर्ष + मतयुगमान × १५ ( नन्वि )=४३२०००००० वर्ष का एक करप, जो कि यह कल्प का मान=१०००० किनयग है। ऐसे दो कल्प==६४०००००० वर्णाय नाल = वृह्या का एक अहोरात्र (आपके २४ घण्टे का दिन) होता है । ब्रह्मा-दिन ×३६० ×१०० = ३११०४० अरव (पृष्ठ द्र ) वर्ष में एक ब्रह्मा का परिवर्तन होता है। इस प्रकार श्रकों का विराट् रूप होता जाना है। श्राप जिस प्रकार ४ वर्ष में, फरवरी के २८ दिन के स्थान में २६ दिन मानते हैं। ठीक वैसे ही, एक करोड वर्ष में २६ दिन की फरवरी होगी। किन्तु ४ वर्ष का ही विराट् न्य, एक करोट वर्ष है। ग्रतएव, टीघेतमा मामतेय १० x ४ = ४० वपाय वयो वृद हुए । x x x पूरोक ३११०४० श्रर्वृट वर्षाय जरठ इह्या ने, जब ग्रपना ग्रॉफ्स खोला। तब, केवल ग्रकेने होने के कारण, महाश्रम द्वारा ग्रपने ग्राफिस के ग्राम-पास १० प्रगुल की भूमि में सृष्टि वसाया। तदनन्तर एक, दश, शत, सहस्र, लक्ष, कोटि योजनो तक, सिंप्ट का विस्तार किया, केवल एक परमाणु टाइम मे । फनत माकार ब्रह्मावर्त, सप्तद्वीप, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष को रूप ५०० करोड मील का हो गया। जव मृष्टि की कोई वस्तु नहीं थी। तव भी ब्रह्मा, एक सेकेण्ड में ३२४०००० परमाणु यूग ( ग्राई-ग्लाम में ग्र ट्य, नर-नारी) वनाते ही न्हते थे। उमी के द्वादश-द्वादश नर-नारी द्वारा हम, ॐ के विन्दु की भाँति, ग्रहकार में ग्रोत-प्रोत, मांढ तीन हाथ के समूचे लम्बे, बैठे लिख रहे हे । इस प्रकार हमारे जैसे ३३ कोटि से । केवल ३३ से=३×२=६ प्रहों से ) २ ग्ररव जन्तु, वर्तमान पृथ्वी में गण्ना योग्य है। सो भी केवल, जन्तु-विशेष (द्विषद) मात्र। हमारे द्विषद-मज्ञाध्यायी, पक्षिगण् भी हैं। परन्तु, ब्रह्मा की सृष्टि में अपद, द्विपद, चतुष्पद, पट्पद, अष्टपद, शतपद, महस्रपट के निवाय, स्थावर-जगम भेद से, क्या-क्या और है १ इसे, अपने आस-पास धूमकर देख लीजिए। हस्त्र, दीर्घ, प्युत स्वर से बुलाकर, ऋपना हाजिरां र्राजस्टर भर कर, पॉकिट में रख लीजिए। न ब्रह्मा गिन सकते हो, ग्रीर न उनकी मृष्टि। देना, जरठ द्रह्मा की विराट् सृटि का निर्माण, परमाणु-युग में [ग्रीर एक हम है। जो कि, डाक्टर के रोगी-रिजस्टर में यौवनायु लि जाने मात्र के लिए भवर्ताग्त हुए हैं।] ख ब्रह्म से पूर्णमद तक निराकारी सृष्टि का शुमारी-कार्य होना, ग्रसम्भवम् । एकीऽह दितायो नास्ति मे ग्रतिप्रद् दशागुलम्, शरद शतम्, सहस्रशीर्पा ग्रावि तक साकारी सुष्टि हो गयी है। देखिए स्द्राष्टाघ्यायी दितीय अध्याय। 'पुन्प एवंद नर्व यद्भान यच्च माव्यम्' इम ब्रह्मा की जितनी सृष्टि हो चुकी है या होगी, वह नव, प्रथमा का एक वचन 'इद सर्व पुरुप एव' हैं, ग्रादम-शक्ल हैं। 'एतावानस्य महिमातो ज्यायाँश्च पूरप'।' मे क्रमश वर्डनी गर्या सृष्टि की पुरूप-मृर्ति। वटते-बढते 'ततो विराडजायत' तदनन्तर विराट् हो गयी । फिर भी हम, एक हे । "गुणिगण्गणानारम्भे न पतित कठिनी नसभाद्यस्य । तेनाम्वायदि मुतिनी वद वन्ध्या कीदृशी नाम ॥ एकव्चन्द्रस्तमो हन्ति न च तारागग्शातान्यपि ॥" ग्राप, ग्रपने 'एक' के साथ, ग्रपन देश के कितने 'एक' देख रहे हैं। जिन एकों की सख्या ३६ करोड है। विन्तु एक दिन, जम्बूई।प के एक वर्ष (भारत) में, एक ये नामि-प्रपौत्र, ऋपम-पौत्र, भरत-पुत्र, शतन्युग। [स्वन्द के कुमारिका-खण्ड में] जिनके प्रपुत्र श्रीर एक कत्या थी। जैमा पर्विक्त पुरत का विराट् स्वरूप कियो गया था, जैंसा ही सदापु ग-सन्तित हारा भारत का जिराट् स्वरूप किया गया। १ वर्ष की मीति इसमें १ साझ थे।
(१) गान्वर्षसम्ब (गाम्बार=क्यक्तार) सत्तु (स्तमः) चन्द्रमासा (जिनाव) से युक्तः। (२) कुमारिकासम्ब (सरक्ताच=स्ताम्मीर्व=सम्मान की साबी गुजरात) गारियाल पर्वत ( सर्वमी पर्वत ),
वे ( सरस्तित ने स्पृति (स्पृति (सृत्ति ) निर्मित्रमा ( स्वासियर की सिन्यु सदी ) से युक्तः।
(३) सीन्यसम्ब (सोमनाय पाटन काटियावाइ)। (४) क्यंत्रसम्ब (स्तीमयद) महानवी (एयगाक्रसम्बस्तुर)
शृतिकाती (महानरी की सहस्यक द्विकत नवी ) से युक्तः। (१) वमसित्तान्त्र सम्ब (स्थाप्यवा) किन्य पर्वत कुमारी ममेता नवी (उत्तर-विश्तिय मारत की सीमा पर, एक प्रसिद्ध मदी। इसी नवी के उत्तरी तट पर वक्तपुर
है) ऋता ( मानरेर पर्वत ) से युक्तः। (६) इन्द्रहील (जबीसा) महोद्र पत्रत (यवाम) व्यक्तिह्वला (रिविकुसिमा नवी गंवाम में) से युक्तः। (१) मारावस्य (नानपुर, बन्वर्स) मारोस राव्यक्तान्त्र हैरस्यार की सवदा बस्ती में सहस्यक्ति (स्वरूप की प्रस्ता (स्वरूप की स्वरूप की स्वरूप की स्वरूप की स्वरूप की स्वरूप में स्वरूप की स्वरूप (स्वरूप स्वरूप की स्वरूप की साम स्वरूप की स्वरूप स्वरूप

कामान्तर में भारत की कररका परिवर्तित होती रही हैं। पूरागों के द्वारा कर्ष बार विराह् विराह् करन होता रहा है। इस विराह् भारत में सन् १६८६ है सक्षेत्रस-नुग प्रारम्भ हुआ। यह मुग न तो ४ वप के समान बोटा है भीर न कमिनुन-मान के समान सन्धे निविश्व कर कर है। विसे निविश्व करने में कोई बाबा महीं है वह मूग पत्रवारी है। मान्त्रों बताया वा कुत है कि वर्ष कमस वहीं की वरहां नहीं हैं। सान्त्रों बताया वा कुत है कि वर्ष कमस वहीं की वरहां नहीं हैं। मान्त्रों बताया वा कुत है कि वर्ष कमस वहीं की वरहां नहीं हैं। सान्त्रों बताया वा कुत है कि वर्ष कमस वहीं की वरहां नहीं हैं। सान्त्रों वरहां कि स्वारम्भ (१) सर्व की वर्ष प्रवेश कर है वर्ष (१) भी नान्त्रों वहां है। स्वार्ट है । सान्त्रों वरहां है। स्वार्ट क्षेत्र के वरहम प्रवेश कर कर समस्य विराह् पृत्या विराह् पृत्या वरहम् प्रवार कर कर समस्य विराह् पृत्या वरहम कर के उनहार। 'यज्ञेन यक्षमयक्ष वेशास्त्रात्त वर्षात्र प्रमान्त्रयास्त्र । तह नार्क महिमानः स्वक त्राय कर की उनहार। 'यज्ञेन यक्षमयक्षय वेशास्त्रात्त वर्षा क्षमयास्त्रात्त्र है। स्वार्ट का कि स्वर्ट कर के वरहम प्रवार के स्वर्ट का स्वर्ट का स्वर्ट का साम्यान्त्र है। स्वर्ट कर सामन स्वर्ट का सामन सामन सामन सामन सामन (नारह) होता है। मानसिक मानत से बिलाट मन 'प्रयद-पद-तिपी हो बाता है। हो मन की मायान्त्रस सीग मेनन (अर्टाटा) वहते का पहें हैं। विरित्नक्षक सामहुमार, मेन-व्यवहर्ष (मनक्षी पृत्य विर्मु) की १११७ है बाती वामा की मोरा एक सुमनस्वरक मायर समर्त्र । (१) (क)

प्रस्ति । प्रश्न लगोसस्य बड़ा के हारा निर्मित होती है। ऐसा क्रिया-क्य में बृष्टि-मोकर होता है। परलु प्रवासकायायायायायायायाया हुण्डमी के पह धाकारा बाले बही ना एक स्थामा-क्या है। यथा कूप का मत एक पट में। प्रश्न क्योंकि के शिर का प्रश्नामींक ही धाकार है। उनमें भास की बोर घनसा भाग तका शिका की और पिरामा भाय है। बोनों धीर कात के द्यार पार्य-माग है। इन तीनों भागों (धासा-पिस्प्य-मार्य-) में तीन तीन रूपक हो विस्तृत हैं। य उपक मध्य घव नाम से है। य इ एका न होकर तीन भाग से सांसारित

 <sup>(4)</sup> चुनाव (स्वयंवर) में भी अनन के गत मैं दर मान (दिजय-मान) मा पड़ी। तन मेनन-मद्गुलम-मण्यत स्थाः।

भान का तथा ग्रधोभाग द्वारा शरीर का सम्बन्ध रहता है। स्पष्ट समिभए कि, शरीर की स्वस्थ-ग्रस्वस्थ किया, केवल ग्रधोभाग को प्रभावित करती है, उर्ध्व-मध्य को कभी नहीं। उर्ध्व ग्रीर मध्य से उतर कर, जो क्रियाएँ ग्रधोभाग में ग्राजायँगी, उनका रूप, शरीर द्वारा प्रत्यक्ष हो जायगा। योग-शास्त्र, श्रायुर्वेद, ज्योतिष, तन्त्र-शास के श्रध्ययन के वाद, पूर्त्रोक्त स्पष्ट-निर्ण्य किया जा सकता है। ज्ञानात्मक विस्तृत वर्णन के लिए तो, यह स्थान नहीं। ग्रतएव क्रियात्मक रूप से, इसकी निर्माण-विधि इस ग्रत्य के प्रारम्भ से बतायो गयी है। कुण्डली के बनाने में सर्वप्रथम, तीन बातों पर ध्यान रवने की श्रावश्यकता है। किस स्थान में जन्म हुग्रा (१) घडी का टाइम बताया गया जो कि, जन्म-स्थान से भिन्न स्थान का प्राय होता है (२) इन दोनों से भिन्न स्थान का पंचाग, जो ग्रापके पास है (३)। ये, तीन विन्दु विभिन्न होते हैं। इनमे तृतीय विन्दु (पचाग), वहीं काम देगा जिसमें, श्राधुनिक कालोपयोगी 'कालान्तर-सस्कार' किया गया हो। वेधशाला ग्रीर केतकी द्वारा बनाय गय तथा बनारस के श्री वापूदेव शास्त्री का पचाग, कुण्डली-निर्माण में उत्तम उपयोगी हैं। भारत-राज्य में 'सस्कारित-पचाग' बनाने का निर्ण्य हो चुका है।

वर्तमान में कुण्डली बनाते समय, 'घडी का टाइम' किठनता डालता है। मूक्ष्म-ज्ञानी के लिए, कोई वात नहीं। पर सर्वसाधारण कुण्डली-निर्माता-वर्ग, 'घडी का टाइम ग्रीर जन्म-स्थान'—इन दो विभिन्नताग्रो पर, लेश-मात्र ज्यान न देकर, कुण्डली-निर्माण-कार्य करता हुग्रा चला ग्रा रहा है। किन्तू, इममें उनका ग्रपराध नहीं है। कारण, शिक्षा की कमी है। जिस गुरु-परम्परा से उन्हें, इस ज्ञान की प्राप्ति होती है, वहीं मूल की शिक्षा, ग्रघूरी है। इम ग्रन्थ का मुख्य लक्ष्य है कि, कुण्डली-निर्माण की शुद्ध-पद्धित को सरलता में बताना। जिसे, ग्राजतक किसी ग्रन्थ-विशेष द्वारा नहीं किया गया। गणना के लिए, ग्रन्थ निकलते गये पर, काम के समय, 'सर पर हाथ रल वेठ जाग्रो' की कहावत पूर्ण करते हैं। जो ग्रन्थ हैं भी, वे ग्रधूरे, दुर्वोध एव क्रम-बद्ध स्थिति में दूर हैं। किसी में फलित है तो, पता नहीं कि, किस गणित से, यह फल मिल सकेगा। किसी में गणित है तो, केवल ग्राकाश नापिए, वहीं रिहिए, खाइए, पीजिए, भूमि में ग्राने की ग्रावश्यकता नहीं। जनता को चाहिए, उनके उपयोगी फलित। फलित, किस गणित द्वारा ग्रन्थ में निखा गया है, स्पष्ट प्रदर्शन होना चाहिए। जिनमें गणित-फलित दोनों हैं। उनमें सर्वप्रथम त्रुटि, शुद्ध एवं सरल मार्ग वताने की न्यूनता है। किसी की मूमिका, ग्रित सुन्दर, किन्तु २४ ग्रश पृथ्वी का (ठीक) भुकाव मानते हैं उन ग्रन्थो द्वारा २३।४६ तक सूर्य-क्रान्ति पायी जाती है। २३ ग्रश के ग्राधार पर, लग्न-सारणी वनी है ग्रीर ग्रयनाश वनाते हें ग्रहलाधवीय। उदाहरण, ग्रवूरे। शुद्ध ग्रयनाश कौन १ सीधी सी वात है कि, जिस ग्रयनाश द्वारा, लग्न-सारणी, सूर्योदय-सूर्यास्त, ग्रहण्-गणित, गुरू-गुकाम्त ग्रादि परमोपयोगी विषय-निर्माण किय जाते हैं, वह है २३ ग्रयनाश।

केतका ग्रह-गणित ग्रथवा ग्रीनिवच-ग्रव्जरवेटरी (वेध-शाला) के तुल्य (पृष्ठ २४ ग्रीर ७१) ग्रयनाश उपयोगी है। एक ग्रन्थ (मूल्य २० रुपये), ऐसा भी देखने में ग्राया, जिसमें चू-चे-चो-ला (ग्रनावश्यक) छन्द से प्रारम्भ कर, १६ ग्रीर २३ ग्रयनाश की लग्नसारणी दंकर, शिक्षार्थी वर्ग को भटका दिया गया। जिसके द्वारा ग्राप, वर्तमान में १० जनवरी ग्रीर १४ जनवरी को मकर-सक्रान्ति मानकर, दिनद्वयात्मक धर्माचारी होकर, स्वर्ग की डवल-सीट रिजर्व करा सकते हैं। ऐसी दशा में कुण्डली-निर्माता-वर्ग, भ्रमित एव ग्रर्धांगाधारी होने से, घर्डी के टाइम ग्रीर जन्मस्यान की कोई सम्कारित पद्धित न लेकर, ग्रन्धाधुन्ध, कुण्डली के निर्माण में जुटा हुग्रा है। फलन ६८ प्रतिशत कुण्डलियां, ग्रशुद्ध वन जाती हैं। तव, हिरत भूमि तृण सकुलित, समुिक परे निह पथ' की कहावत चरितार्थ हो रही है। ग्रतण्व ग्राधुनिक सर्वोत्तम प्रणाली से युक्त 'निर्माण-पद्धित' बताने वाला 'ग्रन्थ' वना ग्रीर ग्राज, ग्रापके हाथ में है। मले ही ग्राप इसे, टेवुल पर रख कर पढ रहे हो। योग्य ग्रर्थ, योग्य-पद्धित,

बोग्य क्षत्रीय स्पक्ति या ग्रन्थ स जासना व्यक्तिए । कष्णकारी-स्वाय का झान स्थाकरणाश्रायं की प्रपेक्षा प्रारमध्याय द्वारा उपयोगी रहेगा । इस प्रकार घडी का टाइम अप्रसम्बास क्रीर प्रधाग इस उपयोगी पदार्कों के एक जिल्ह पर भाकर सी मूर्वोदयान् 🕂 इष्टम्' धनाइए । जिमे यह ग्रम्यः क्रमः स्वताता पत्ता जायसा । पृत्र १ सं २२५ तर नं गणित द्वारा क्रवडनी का निर्माल फरक ( कार्ड कोई भी क्रूबडली मार्थ पर उसे निस्वस्त म समिक्ति ) इस क्रेन्ड में सिर्फ फसित मिर्फ्यमा चाहित । दिर में स्थित प्राक्षाण (हदस ) में २८ मुक्तंत्र बारक राशियों नवप्रक्र सादि का क्या की 'अस्स फर्ट है।

प्रभाव प्रभाव । प्रतित । यह प्रत्य सरम-गर्भार स्वक है। फरिन दथा क पूत्र गास्त्रि ईस्वर-सारण कुण्डसीन्यर पर प्रभावनामा नवपहन्यान करना पाहिए। बच तह बिज्वान न हो कि कुण्डमी वा गर्सा कर्म तहाँ तव तक पत्तित क निए मस्तिपक-धम करना, स्थर्ष है । इसकिए प्रथम जनस ग्रथम-वर्तिका पर फल सुनाउए । जब कुण्डली-पुद्रता का परिचय मिल जाय तत्र सबस-वर्तिका का फल सुनाइए । दशम-वर्तिका का फल सर्वेस पारण म उपयाग म कीजिए । गमीदरा-वितंता का उपयोग ग्रतिस्थिर (सम्मीर) वातावरदा में होकर कम स कम कीबिए । भारम-निवेदन नथा दावश-वर्तिका द्वारा स्वास्थ्य एवं ग्राय का एक दिका-मन स्विर कीबिए । फर्मित सिक्ते समय भाग ज्यातियां स जब बन जाइए । स्थिति-मांग को बोर्ट समीफर । जातक के प्रति न्याय के निए साक्षी-स्वरूप ग्रह-फस निकाए । प्रत्य को विधान-संग्रह समिन्छ । जिला कोट की मौति साक्षियों (ग्रही) का बयान-संग्रह (ग्रहा का स्वामानिक-कस) हाई कीट की मौति वहस (फल-विवेचन) ग्रीर सप्रीम कीर्र की भारत प्रतिसम निवास (सम्मव तथ्य फ्ला) बताइए ।

मूलाभार ⊏नारमी रंग सूर्य स्व विधान = हरित पुराचन मवि.पर ≕सान मगस प्रभाइस = नील द्घ निशस ≕पीत নুৰ গক माजा = केयर्ना सामि हावशारविश्व = श्याम

फीनत का सिद्धान्त है कि साल-नील रंग समक्ष है, इनके मिलन म लाग रंग चाराय हो जायगा । पीत-बैंगनी रम परस्पर समक्ष है. इनके मिलन स पीत रंग भवस्य ही जायगा । मारंगी-स्याम रंग परस्पर समक्ष है. इसक मिलने सं दोनों रंग भदस्य हो आर्थेंग । हरित के समीप काई रंग सभी है (इस कार्लोस में बेलिए)। इस क्षत्र-मित्र निर्माख द्वारा फसिए का अनुसम्मान किया गया है। चन्त्र को प्रकृति धौर वगत माना गया है। कता के बाम पादक में उच्छामच्छम तथा दक्षिया पादक म दक्षिमच्छम है। पूर्वोक रंगा का भासीक (साइट) 'सूर्यकोटिप्रचीकास चन्द्रकोटिस्रचीतलम् । विद्युकोटिसमामासमस्य

तत्पर महत् ॥ सुय-नम उज्ज्यनता चन्त्र-सम चीतनता विद्युत-सम माभा से युक्त कृत्व मरुव-वर्षी है । भासीक का पूर्वेत समावया पूर्व सम्बक्तर तमो प्रह् राहु है भीर भासोक तथा सन्वकार का मिश्रय (समिव नामक स्विति) केतु है। ३१ वाँ करूप वन्नतमीहित नेतु भीर ३२ वाँ करूप तील-कृष्णा यह है। फीसत क्वान में सामन प्रह काम नहीं तेते । निरमण कार्य ही कलितोपयोपी है। यह स्थित का मन्नि-तत्व है। किन्तु, सामन गणना से बतु सम्म का क्यक्ति मोटा होगा । (क्योंकि निरम्पण गंबाना से बरियक अग्न होगी) एवं सामन-पर्याना में सैदालिक मेर हो वाता है। उद हरपार्व पृष्ठ १४२ के कर २४ पुछ २१८ में चह में क्लालंग (स २ १२। १। २ से सं २ १४। हार तक) पुष्ठ ४६२ ब्रेस्काच १६ के क्रम १६ के मंग मादि कारवाँ से मार्च ११४७ का समय हास्पिटल में बिताना पढ़ पहा है [ ब्यान पहें, इसान्तर्वसा (चहु-बन्द्र) ना पब्छक यीम भी हैं] । हो तो इस ग्रन्य की जल से परिए और अस से कुण्डली बनाइए तथा अस में फल मिलिए। फल निकर्त या बतान का क्रम इस प्रचार होता चाहिए कि जिस जातक की कृष्यली प्रापक सामन है। उसन सर्व प्रचम ससकी प्राय

हा। इस ग्रेन्य के पृष्ठ ३८३-३८६ का भी ग्रध्ययन किया, 'शुर्चाना श्रीमता गेहे।' गीता पर भी व्यान दया। जातक-दीपक की नवम-त्रर्तिका (भाग्यरेग्वा=पूर्व जन्म का निर्णय) पर, तपस्या की सारी शक्ति त्गाकर, एक सूची तयार किया । ग्रावश्यक्तावश ऋतुघर्म की श्रवधि, विशिष्ठांनी द्वारा जाननी पर्डा । दुष्ट से र्ष्ट की मित्रता तथा सज्जन से सज्जन की मित्रता का योग समभा। रावण के सभी ग्रह दवाने वाले ग्रहों की -स्थिति को समभा । [ दुष्ट से सज्जन का विरोध होगा तो, युद्ध में मज्जन न ठहर सकेगा । किन्तु, दुष्ट के साथ, कोई बलिष्ठ दुष्ट मिल जाय तो, दुप्ट को मैदान छोड देना पडेगा, यथा सर्प के लिए लाठी। यशिष्ठ ने ध्यान रखा कि, ऐसा दुष्ट भी न हो, जैसे चप्पल, श्रपन पृष्ठाग में ही घूल भोंकते रहते हैं। चेला हो चेला, गुरु न वन जाय, किन्तु गुस्ता रन्वे ही। रावण ने, सभी ग्रहों को ग्ररेस्ट कर लिया है, उनमें से जो, हमारे पक्ष में ग्रा सकते हैं। उन्हें मुक्त कराया जाय ]—इत्यादि ग्रनेक प्रकार मे, जो है सो, विशिष्ठ ने तपस्या का ग्रम्यास करना, जारी रखा। उनकी, इतनी तपस्या करने में, १२ वर्ष के समय के साथ, उस समयोपयोगी नगद-दाम ( Ready-Money ) बहुत लगा। खडाऊँ से चन्दन नक का भारी-भरकम खर्च, माथ में १०० पुत्रो की गृहस्था, कभी सिनमा-त्राक्स के लिए विशिष्ठानी का गतिक-ग्राग्रह [वह तो हमी ग्रच्छे हैं। जो कि, पुत्रों का खर्च नहीं, दासी की परवाह कीन करता है, चन्दन खर्च जीरो ( ख ब्रह्म ), पडाऊँ के योग्य नहीं, भोजन के लिए हवा काफी है ] इस प्रकार विशिष्ठ, नाक चिसते-चिसते, तपस्या के हल पर ग्रा ही से गये थे कि, श्रयोध्या नरेश का साकार प्रश्न ? [ साकार कार्यकर्ता को साकार श्राशी चाहिए। किन्तु लोग, निराकार श्राशी देने में, ऋपनी मित्रता सममते हैं ] "पुत्र चाहिए। ५२ वर्षायु व्यतीत हो गयी। एक वार, लुकिंग-ग्लास देखते ममय, एक रजत-रोम भी दिख चुका है, अतएव, कृपा कीजिए मुनिवर जानी ?"--सुनकर, विशिष्ठ ने, 'आप, म्राश्रम-गार्डन की पुष्प-गन्य लीजिए' नरेश से कहकर, स्वय जातक-दीपक पर ध्यानस्य हो गय ।

प्रश्नकर्ता की श्रायु ५२ = ५ + २ = ७ तुलालग्न (भाग्याक) । कल्पारम्भ से वर्तमान सन् १४६२ = १+४+६+२=१६=१+६=७ केन्द्राक। ई पूर्व १६०६ वर्ष (ग्रगला वर्ष) होगा, तव १+६+६= १६=७ प्रश्न ग्रक । जातक, २५ वर्ष में ग्रभियान करेगा=२+५=७ मारत का मगल । तव प्रश्नकर्ता की श्रायु ७७ (५२+२५=७७=डवल सात) की होगी=७+७=१४=१+ ८=५=पुत्र प्रश्न (पचम भाव) तया ५ ग्रह उच्च वाला जातक, कुल-दीपक वनेगा। वयोंकि, रावण के भी तुला लग्न में चन्द्र-शनि, मकर में मगल, मेप में सूर्य, कर्क में गुरु, मीन मे वुध-शुक्र प्रकार से स्थिति है [ शेप, रावण की सेण्ट्ल जेल से निकालना किंटन है। ग्रच्छा, उनकी ग्रावश्यकता ही क्या है, ग्रपने धर्म के नहीं, म्लेक्ष ग्रीर ईसाई हो गये हैं ]। हमारे स्थान का, भाग्य का, नाम का, सब ७ ग्रक है, ठीक । जातक के, सुख स्थान में वर्तमान तुला लग्न होना चाहिए । किन्तु, चन्द्र का तुला में भ्राना ठीक नहीं, जबिक, अपृमेश शनि हैं। प्रश्न के दशवें भाव की लग्न हो तो जातक, प्रश्नकर्ना से श्रिविक प्रतापी होगा। प्रश्न लग्न के भाग्य में ३ राशि है, अतएव १४ वर्ष श्रभियान-टाइम रखना पढेगा = १ + ४ = ५ ग्रहवाला,५ ग्रह वाले के लिए, ठीक । हाँ, एक वात ग्रौर, २५ + १४ = ३६ = ३ + ६ = १२ - १ + २ = ३ श्रक जाग्रत होगा, जविक, रावगा-राज्य का श्रक ५२ = ५ + २ = ७ का श्रक होगा। ५२ में ५ श्रक मेरे प्रश्नकर्ता का श्रोर २ श्रक मेरा, प्रश्नकर्ता श्रोर रावण का, तीनों को मुक्ति चाहिए [मेरे इस जीवन से क्या, पञ्चामृत के घोखे में पचगव्य पीना तथा घर से वाहर तक पचाग देखना--] वर्तमान, ७ के लग्न की पूर्णा-हृति, ग्राज से ४० वर्ष बाद, ७ के श्रक पर होगी। उस समय कल्पारम्भ सन् १५३२ = १ + ५ + ३ + २ = ११ = १ + १ = २ ग्रक, वर्तमान लग्न तया रावर्ण (दोनों) का श्रप्टम भाव रहेगा । देशकार्य सिद्ध होगा । उस समय विभागमध्यम् संभारत् भावा में प्रतिब है कि बाल-क्यों से दूर, नाट वास्तर प्रपता सींस की प्रपत्नी क्षोपडी-सपस्या से सोपड़ी में विठावर स्थिर हो जाता. तपस्या है। किन्तु, ऐसी बाठ नहीं। एक सेक्य भी ऐसा न की जिए, हो भी हपस्या होती है। क्योंकि जिस कार्य के साथन में जिन साधक पशायों की आवस्यकता पडती है, उन साधनों को [ 'बबौगिनं पुरुवसिंहमुपैति लक्ष्मी" प्रमान् प्रयत्नवीम व्यक्ति को सिबि मिनती है--के नियम से ] एक व या बलमान कर देना ही लगस्या की सिद्धि या बर-आप्ति है। स्कून में बस्ता फेंक्कर, मार्प गावन की हवा काएँ तो विद्या-प्राप्ति न होगी। भर्ष यह कि आपने विद्या-प्राप्ति के लिए, तपस्या करना बन्द कर दिया। महारमा गान्धी ने २८ वय =७ चतुर्यग तपस्या करन के बाव [सन् १६२०-१६४७ ई.] सनु को सात समुद्र पार [ सप्तरित्यु प्रवेश से बाहर, को कि भूसे में पूर्वदार सं उन्हें परिचमदार सं बाहर ] लदंड़ दिया। वैसा वपस्या । यदि भागन तपस्या करके इसे म पडा तो सक का ठीक भागव न मिल सकेगा। केवस क-क-कि की ब्रादि बक्तर मात्र में ही यह किसा गया है, जिस मास्टर केवस १ वयं में निस्तरा-पदना सिका देता है। किना, एक वर्ष क्या जब तक ४ युग ⇒ २ वर्ष की तपस्या न होगी तब तक तपस्या का समस्त सकना असम्मव नहीं तो अत्यन्त बटिन अवस्य है। यह तो एक साभारण उचाहरस है। स्वर्म तप का कहना है कि जो व्यक्ति मुम्हे धनस्यमान से निरम प्रमारन पूर्वक करता है। उसे मैं (धहं) सीम (सिक्ष) भीर क्षेम (फल) वंता है।~ गीला ६ २२। इस धर्म म मुक्ते दोनों मिस चुन होग जब नि किसी पाठक के हाय में यह सन्त होगा। घस्तु। यनक ऋषियों महात्माची ने तपस्या किया है। मगीरव ने अपन सहायकों के साथ कुवानी सेकर मंगा सान में सक्त हुए ( न कि नाक बान कर कैठने म ) । इसी प्रकार एक बार विध्यु ने घपनी हुण्डभी विकतायी प्रवन या उनका कि मंछ समीट काम कैसे सिंह होगा है ज्यातियों ने कहा 'क्योतिय सीको' सीर जातक-बोपक पड़ों तपुपरास्त जातक-दीपक उत्पन्न करों तब दुम्हारा काम छिद्र होना । बिश्वप्र न तपस्मा शारम्म की पड़ा सीका। अब जलक-तीपक उत्पन्न करने की तपस्या प्रारम्म हुई। विषयान्तर में सबन्द मीजिए कि हमारे नस्याकाच के साम-साम देसहितान एक बीर पूर्व की धावस्थकता विशेष्ठ की भी। क्योंकि अतिस्य दक्षि धरम के प्लार्जा। परम मनीत करा प्रकुतामी ॥' मोस्कामी जी। पात्रवा का प्रत्य का प्रत्य किल्लि की। ऐसी बस्रा मं वशिष्ठ ने सीवा कि एसा प्राणी नहीं है (किस लोक में है) उसे साकट किस वृति में उत्पन्न किया काय । सार्गंश यह नि करम-योग्य सभी विश्वेष वृष्टि-कोश स वेस-व्यक-पात्र का प्रानेपक विकार-वारा में बोहरा

'प्रथम विन्द 'खल गर्ने सित भाएँ । जे विनु काज, दाहिनेहु वाएँ ।।" करने के बाद, उन सभी खेसको का, वात्मत्य-र्क्ष्राभारी हूँ कि, जिनकी रचनाओं ('चाहे वे, किसी भाषा में हों) द्वारा ज्ञान प्राप्त 'कर,-'इसे'-लिख सकें। संसार का प्रत्येक लेखक, इसे अपनी रचना समसे। केवल सकलन-कर्ता, हम बन गये तो, इससे क्या ? "निमिन्नमाय भव संव्यसाचिन्।" बाली ग्राज्ञा थी।

मार्गामामा तर्क से वाहर रहकर, में हृदय से, यह श्रवश्य कहना चाहूँगा कि, जिस समय कुण्डली का निर्माण मित्रिश्वाम या फल-कथन करना है, उस समय इमें, श्रवश्य पास रितए । पान्यिक ढंग (Pocket Edition) का, यह एक श्रन्ठा ग्रन्थ है। तर्क करने वाले भी इमें, एक वार देय लेने पर, कार्य-सावन की श्रावश्यकता के कारण, इसे रखेंगे श्रवश्य, ऐसा मेरा श्रमीम विश्वास है। वर्तमान समय की प्राप्त, श्रच्छी पद्धित के हारा इसका निर्माण हुग्रा है। कुछ हठवादी छोड़कर, श्रेष भारत के एक कोने से दूसरे कीने तक वाले, इस पद्धित को, प्रथम-स्थान देते हैं। कुछ हठवादी छोड़कर, श्रेष भारत के एक कोने से दूसरे कीने तक वाले, इस पद्धित को, प्रथम-स्थान देते हैं। कुछ हठवादी छोड़कर, श्रेष भारत के एक कोने से दूसरे कीने तक वाले, इस पद्धित को, प्रथम-स्थान देते हैं। कुछ हठवादी छोड़कर, श्रेष भारत के एक कोने से दूसरे कीने तक वाले, इस पद्धित को, प्रथम-स्थान देते हैं। कुछ हठवादी छोड़कर , श्रेष भारत के श्रावश्यकता-पूर्ति उन पचागों से कीजिए, जो गिण्ठत के नवीन सस्कारों में युक्त हों। प्राचीन गिण्त की भित्ति पर ही सस्कार किया जा सकता है; इसलिए किया भी गया है। 'प्राचीन गिण्ना से ही, धर्म-साधन (व्रतोत्सव दि) करना ठाक है।'—ऐसी मान्यता भ्रमात्मक है। प्राचीन काल में भी, प्रत्येक श्रवमेधादि यज्ञ में, नवीन-सस्कार [ मिह बलोक-सुधार ] किया ही जाता था। पाठकवर्ग में, यह भी कहना है कि,—''माना कि, विना गुरु-उपरेश के (स्वकीय प्रयत्न में) शिक्ता-प्राप्ति करनी, कठिन है। फिर भी, जितनी कठिन है, उससे कहीं श्रिधक, लाभदायक भी है। श्रतएव, प्रत्येक ज्योतिय-श्रेमी, इसके हारा, विना गुरु के भी, ज्योतिय-शान प्राप्त करने की चेष्टा करे तो, श्रयेक्षाकृत कठिनता कम एव लाभ श्रिक का श्रमुभव पायेगा।"

मामामामामा का नाम 'जातक-दीपक' है। दीपक में वितिका होनी हैं। ग्रतएव इसकी द्वादश-वर्तिकाएँ, द्वादशादित्य ग्रन्थ में का नाम 'जातक-दीपक' है। दीपक में वितिका होनी हैं। ग्रतएव इसकी द्वादश-वर्तिकाएँ, द्वादशादित्य मामामामामा के द्वादश-सक्रमण-वेला का प्रतिनिधित्व करती हुई, जातकों के द्वादश भावों का प्रकाश करेंगी। मेरा भी द्वादशवर्षीय युग, इस सेवा में त्यतीन हुग्रा, जिसमें, जन्म सार्थक हुग्रा,। श्री पिता जी चाहते थे कि, 'पुत्र, भागवत पढ़े ग्रीर व्यास-गद्दी में वठकर कथा सुनाए।—किन्तु, ऐसा न हो सका। उनके पुत्र ने वह शिक्षा पार्या, जिससे जन-सकुल के समक्ष में न रहकर, रन्य सकुल के समक्ष में रहना पड़ा। इस ग्रन्थ के लिखने में ग्रक भागवत वया-१ कीन प्राप्त-साहित्य न देखना पड़ा, इसे, कोई भा, इस ग्रन्थ के सम्पूर्ण पढ़ते ही समक्ष जाएगा। 'गद्दी में न वैठ सका १, जन-घिच में न ग्रासका १'—इसका 'लेखा-जोखा' भविष्य वतायगा। ग्रन्थ में 'भूमिका' लिखी जानी चाहिए १ (ऐसी परिपार्टी हैं)। किन्तु, 'भूमिका' कौन लिखता? जविक मेरे सामने हम ग्रीर कुछ ग्रन्थ रहे। कीन, इस ग्रन्थ वी पढ़कर, भूमिका लिखन में, समय ग्रपव्यय करे ग्रीर क्यों?—के के हिन, हमारे पास भी नहीं, स्वय ही, 'वयों' के हल मे हैरान हैं। लेखक, सम्पादक, संकलन-कर्ता के रूप में, जब किसी ग्रन्थ-प्रकाशन का समय ग्राता है, तब क्या, किठनता होती है १ इस, 'वाक कि जान, प्रसव की पीरा प्रे का कारण, सुताना व्यर्थ है। निश्चत है कि, यदि प्रकाशक न होता तो, ग्रापके हाथ 'यह' भी न होता। यही कारणे हैं कि, लर्खक मंत्रकाल का सम्बन्ध, सरस्वती लंक्सी के समान है। जिसे, जल-वीचि की भांति होना चाहिए। किया सम्बन्ध कर, प्रकाशन हुग्रा १ इसे, ग्रन्थ-निरीक्षण कर, देखा जा सकता है। ग्रीक्षाकृत, रुचि-पूर्ण होगा। जिसके लिए, ग्रग्रवाल-दीपक श्री रामिक्शोर जी [हमारे महा-हठ के रक्षक] तथा उनके कर्मचारीगण का ग्रवनत-प्रामारी होकर उन्हें, शुभाशीर्युक्त करता है।

है पूर्व ११७ रहेगा ८१ + १ + ७ = १३ ८ १ + १ = ४ सक जातक की सम्म साझायगी [वर्तमात तुला का यथममान सकामित होगा ] हम उसका गाव-तिसक वरेंग । [गृष्ठ २२६ में ७, १ संव तथा सम्पूर्ण झारम-निवेदन लख को भाग मनस-प्रकारण सर्विवार्ण ] ही सब यह वथ (है पून १६१) सम्बन्धिय वा है, सत सक्त (सम्मीमान) होना चाहिए । एक प्रकारतमो होता । वक्क राधि में मूर्व चन्न सात पर, मृष्टि में बीस-चपन विसा जान ठीक । तब नवम-मास में उन का मूर्ण देशम नाव म तथा रिन-मनतार झानायमा। भारत की मनर राशि जानक की परनी सनमी बहुत ठीक ।

स्वित्यास्त्राच्या महोबय मेरा चापसे समिनय निवंदन है कि इस उन्च में हायदा-बर्जिका हैं। यह इस इंग से वित्यासम्प्राम्य निया प्रमा है कि इस माप केवल एक दिन में पूर्ण पढ़ सकते हैं। यिक स स्वित्य स्वाप्त में पूर्ण पढ़ सकते हैं। योगिक स स्वित्य स्वाप्त में पूर्ण पढ़ सकते हैं। योगिक स स्वित्य स्वाप्त में पूर्ण पढ़ सकते हैं। योगि वा स्वाप्त में सिंद साथ एक ही दिन-व्या जानना चाहते हैं तो नाथ-साउप पोल पर १२ घण्ण वाता दिन प्राप्त में प्रतिक त्या स्वाप्त वा कि प्रमुख कर १ इस्त है। स्वयु सक्तों में एक प्रति १ वित्य को सम्बद्ध है कि देशों सन्त सायस्य का प्रति देश माप्त कर मेरित न मेरित का प्रतिक का प्रतिक का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त माप्त का स्वाप्त स्वाप्त का स्वाप्त स्वाप्

प्रभाव कर्मा अमेनिय के सिप्तुला एकं मेरी कुक्तभी व नायर भी मूर्यदेव की कुमारा म 'गर्स मारा' कराव मारा दर्मों के निल प्रेरता हुई भीर इस सम्बन्ध म भारत ग्राम्य हम मारा पुत्र बहु मर । भी कर सम् कर निल्मा वर्षोगी है इस किल्पन कर्म माम मेंगे। माप ही इस क्व क हारा कुक्सिनियांस में भी सरसता किस जिस की सिर्मा क मार्थ। इस परिश्म क उसमेग का गरका मूल्य स्वय कुका दस। कुक्त गर्म भी होन का उपयोगी करनु का उसमेग हैं 'प्रथम बन्दि खल-गर्ने सिर्त भाएँ। जे बिनु काज, दाहिनेहु बाएँ।।" करने के बाद, उन सभी लेखकों का, वात्सल्य-र्ग्नाभारी हूँ कि, जिनकी रचनाओं ('चाहे वे, किसी भाषा में हों) द्वारा ज्ञान प्राप्त कर,-'इसे'-लिख सके । संसार का प्रत्येक लेखक, इसे ग्रंपनी रचना समके। केवल संकलन-कर्ता, हम यत गये तो, इससे क्या ? "निमित्तमार्त्र भव संव्यसाचिन्।" वाली श्राज्ञा थी।

मागामामा तर्क सं वाहर रहकर, में हृदय से, यह श्रवश्य कहना चाहूँगा कि, जिम समय कुण्डली का निर्माण मिनामामा यो फल-कथन करना है, उस समय इसे, श्रवश्य पास रितए। पान्यिक ढंग (Pocket Edition) का, यह एक श्रनूठा ग्रन्थ है। तर्क करने वाले भी इसे, एक वार देख लेने पर, कार्य-माधन की श्रावश्यकता के कारण, इसे रखेंगे श्रवश्य, ऐसा मेरा श्रमीम विश्वास है। वर्तमान समय की प्राप्त, श्रच्छी से श्रच्छी पद्धित के हारा इसका निर्माण हुग्रा है। कुछ हठवादी छोडकर, शेप भारत के एक कोने में टूपरे कोने तक बाले, उम पद्धित को, प्रथम-स्थान देते ही। कुछ हठवादी छोडकर, शेप भारत के एक कोने में टूपरे कोने तक बाले, उम पद्धित को, प्रथम-स्थान देते ही। कुछ हठवादी छोडकर, शेप भारत के एक कोने में टूपरे कोने तक बाले, उम पद्धित को, प्रथम-स्थान देते ही। कुछ हठवादी छोडकर, शेप भारत के एक कोने में टूपरे कोने तक बाले, उम पद्धित को, प्रथम-स्थान देते ही। कुछ हठवादी छोडकर, शेप भारत के एक कोने में टूपरे कोने तक बाले, उम पद्धित को, प्रथम-स्थान देते ही। श्राचीन गणाना में ग्राचीन गणित की भित्ति पर हा सस्कार किया जा सकता है; इसलिए किया भी गया है। 'प्राचीन गणाना से ही, धम-साधन ( ब्रतोत्सव दि ) करना ठाक है।'—ऐसी मान्यता भ्रमात्मक है। प्राचीन काल में भी, प्रत्येक श्रवमेधादि यज्ञ में, नवीन-सस्कार [ मिह बलोक-मुधार ] किया ही जाता था। पाठकवर्ग में, यह भी कहना है कि,—''माना कि, विना गुरु-उपरेश के (स्वकीय प्रयत्न से) शिक्षा-प्राप्ति करनी, कठिन है। किर भी, जितनी कठिन है, उसमें कहीं श्रीक, लाभदायक भी है। श्रतएव, प्रत्येक ज्योतिष-श्रोमी, इसके द्वारा, विना गुरु के भी, ज्योतिष-ज्ञान प्राप्त करने की चेप्टा करे तो, श्रपेक्षाकृत कठिनता कम एव लाम श्रीक का श्रनुभव पायेगा।"

इस प्रत्य के प्रसव में कई मुगों ने महान अम किया। जिनका सामार-प्रदर्शन नाम-क्यों में किया क्या है। केवल एक यग चीप यह समा । उसका नाम तो आपको सेसब-परिचय में इंडने से मिल ही आयना । नेरे प्रयस्त के साथ उसकी मुक-सेवाए हैं। जिसे हम केवल नगच्य-दासी मानते के ग्रम्यासी बन यसे हैं फिर बी हमारी भारता के मनुसार, इस प्रन्य का सम्पर्य प्राथीबाँद 'उसे' मिसना चाहिए और 'प्रविस-धाप' मुके। क्योंकि हम केवस सिक्ते रहे भीर सारी भागतियाँ मोमनी पड़ीं उसे। [ यथा नेजनी का संगी मसी-पात्र ]

मरी बात है का शस्प-निषेदम में सबकी बात थी और प्रव मेरी बात है का मेरा स्वामाविक गुरा है कि मेरी बात कार्य-निष्क कार्य-निष्क में सुबकी बात थी और प्रव मेरी बात है का मेरा स्वामाविक गुरा है कि होकर कार्य करके दिसा सका है। ऐसी दशा में स्वानीय सदर-बाबार-स्वित स्रोमर-बैध्य-बंधव स्री रोसनसात की (फसितक ) में मित्र के नार्त बाहरेन्दान किया । उन्होंने धपने नामानक्य, 'रोदानी' विकासी कि बस बस पड़े ग्रापको 'बातक-बीपक' दिकाने । दायक (सुम भीर चन्त्र की ज्योति ) के बिना और क्या देख सकता है ? वह बात दसरी है कि एक ने पैसा कि 'सर ! दीपक दिसाया जाय ? —सनकर सर ने उत्तर दिया कि 'भापके कर करते का सत्ययोग न कर सब्देगा । सत्यव सरेतर बनों को दीएक की माबस्यकता होती है । उसे दिखाने, हमीं चस पड़े। क्योंकि सुम्र भी सभी संसक विकार रहे हैं। हाँ एक नए इस से दिखाने का यह प्रथम अवसर है। जिसके कारण इसमें त्रटियाँ भी होंगी। तृतियाँ ४ सेक्स्ब में १ होती हैं। यदि हमारे सेक-कान के किसी सेक्य में कुछ बटि हो गया होतो पाप उन्हें पकड़ने में बुटि न कीबिए । साप ही उदारता पूर्वक उन्हें सुवित करके मसले 'सामा' संगवादण । जिसम भविष्य में हम उस प्रकार को 'त्रदि' न कर सकें। माया है कि इमें धापको यह 'करि' एकडन का धवसर न मिनेया । इसके भनन्तर औ इस्टरेव की क्रपांस का ध्यान कर, विभिन्न

माम-स्प पर्दी (Paragraphas) में निवित्त सन्त को सेप करता है। [ 'नियेक्सेपो क्यतावसेप' ! ] समगुमयन !

भागीरच्या यमदिशि तटे कर्णपूर्वाचि प्रान्धे पत्रस्यानकः विसधहरी' ग्राम बोध्यं सुपीमि ।

> रेवा-तीरे जबतपूरणे साम्प्रतं वै त्रिपाठी शास्त्राभ्यासी सफल-गणको नाम बालो मुकुन्व ॥

नंदलय-दशा

च तक प्रतंक क्षा जाने के कारण निरोध्यो-निकान्य का केल, कामे रखना पत्रा ।

# विंशोत्तरी-सिद्धान्त

यह, शब्दार्थ द्वारा १२० वर्षीय हैं । इसी १२० वर्ष को ==000 ऋषि, योजन, वर्ष, नित-गित, विद्युत, जम्बूद्धीप, वेद, सृष्टि, प्रलय, पूर्णायुर्मान, श्रादि प्रकार के नामों [विभिन्न स्थलों] में बताया गया है । यह, एक मनुष्य की श्रायु से लेकर, कल्प, महाकल्प, ब्रह्मायु तक में व्याप्त प्रक है । योग-शास्त्र (षट्चक्र-भेदन-गित ), ग्रद्धैतवाद, द्वैतवाद, त्रेगुण्यमय, त्रिगुणातीत, निराकार, साकार, ब्रह्मा, विष्णु, महेश का रहस्य, ग्राकाश-भूमि-पाताल (त्रिलोक), त्रिकाल, हम या हम-तुम या कुछ नहीं ग्रादि ग्रनेक माषाग्रो का सूचक १२० श्रक है । इसे विस्तृत बताने के लिए, स्वतन्त्र ग्रन्थ चाहिए । १२० = १ - २ - ० = १, १२० = १ + २ + ० = ३, १२० = १ × २ × ० = ०, १२० = १, २, ० ग्रादि । ० से ३ तक ग्रीर ३ से ० तक । इस सिद्धान्त पर यहाँ, यह बताना है कि, १२० वर्ष की विंशोत्तरी दशा, वर्तमान में ३६० वर्षीय कैसे बन गयी । कुल ६ ग्रह १२० वर्ष का त्रैराशिक द्वारा विभाग न करके = ६, १२० का लघुतम = ३ × ३ × ४० = ३६० वर्षीय विंशोत्तरी त्था की परम्परा बना दी गयी । जो कि, युक्ति-सगत नहीं । यदि ६ ग्रह = २७ नक्षत्र = १२० वर्ष का त्रैराशिक किया जाय तो, शुद्ध-क्रम बना रहेगा । तब ग्रहों के वर्ष का न्यास, इस प्रकार रहेगा ।

= ६ वर्ष सूर्य दशा, शेष वर्ष ११४ (१) सूर्य १२०- = १५ [चक] - ६ ग्रह = १० वर्ष चन्द्र दशा शेष वर्ष १०४ ११४∸७ = १६ - सूर्य-वर्ष (२) चन्द्र = = ७ वर्ष मगल दशा, शेष वर्ष ६७ १०४ - ६ = १७ - चन्द्र-वर्ष (३) मगल = = १८ वर्षे राहु दशा, शेष वर्ष ७६ (४) राहू 86-1 = 18-1 日本 =२० वर्ष शुक्रदशा, शेष वर्ष ५६ ७६-५ = १५ + १ चक्र + ४ ऊपर (২) शुक्र = = ७ वर्ष केतृदशा, शेष वर्ष ५२ (६) केत् ४६-४ = १४ + २ चक = १६ - **६** 

(७) बुष = ४२ - ३ = १७ [चक्र का श्रभाव] = १७ वर्ष बुघदशा, शेष वर्ष ३५ (८) शन = ३५ - २ = १७ + २ चक्र = १६ वर्ष शनिदशा, शेष वर्ष १६

(६) गुरु = १६-१ = १६+ ० स्वय-सिद्ध क्ष = १६ वर्ष गुरुदशा, शेष वर्ष पूर्ण पाँच चक्रों का मदन कर छठवें स्राज्ञा-चक्र में कुण्डलिनी, सदगुरु से भेंट करती हैं। गुरु, शनि-चक्र

में कुण्डलिनी को पहुँचा कर ग्रागे, सहस्रारिवन्द में ईश्वर-दर्शन िज्ञान ने कराता है। ग्रघ्यातम-ज्योतिष ।

क्ष श्री महेराप्रसाद धुराटिया का प्रश्न है कि, क्या इसका इस प्रकार का गणित, त्राल के पूर्व प्रकाशित हो चुका है ? सम्पूर्ण प्रन्थावलोकन के उपरान्त उत्तर टीलिए।

**产品为产品** 

७ झहसारिक्ट में शनिन्राहु मेल होता है। तब कमन्यास में राहु के क्यर क्रुमंगस, बन्द्र, सूर्य तथा राहु के मीचे युष, श्रामि कुम सूक हैं। चित्र में भ्यात वें, मूलाभाट के स्वामी कुम के लम्ब-सूत्र में उपर मंगम तथा नीवे चन्द्र होने के कारच यहाँ मंपस के बाद बाला चन्द्र सूर्य के पास पहुँच जाता है। जब सूर १२० वर्ष से प्रारम्भ हीना है तब कंद्र ६० वर्ष से प्रारम्म होता है। फपत बुध-चुक के सम्म में केंद्र सा जाता है। इस प्रकार चक्र-वासन द्वारा क्रम — सूब, चन्त्र, मगम राहु युद्द शनि युव्द केंद्रु, खुक्र होकर १२० संक पर, युद्ध करहे, भ्रपना-भ्रपना प्रतिवात प्रविकार जमा लेते हैं। वहीं विद्योत्तरी के वर्ष वन जाते हैं। सूर्य की चक्र-नेमि (केन्द्र) के समक्ष जब, अन प्रहोंकी चक्रनेमि प्राजती है उसके मध्यका कास ज्यागिति द्वारा साधन वर स्पष्टक समस्त्रिए।

यह 'राउण्ड-टेड्स-कान्केंस' है। अरू-सम्पोक राहु-सहित क्यु तक १ यह (केम बना) सीर स्तु मार्गा रहित सहुतक ३ यह (कंक्टबना) हैं। सहुद संस्थानतु, सूय के समक्षा भनि गुरु कंसमछ। शुक्त भीर बुध के सम्बन्धन को चन्द्र-सगल ने भेरकर कान्कोंस किया। ६ मेम्बर (बद्ध-शाह्मक) द्रम से बैठकर १२ ग्रंब पर सबी में बृष्टि स्विर की । सूम ने (१ = ब्रह्म बनकर) सृष्टि किया तो सनि भ ( = मृत्यू बनकर) सय दिया । सूर्य के दक्षिय-हस्त शुरु नं संसार' चसाया ही सूय के बाम-इस्त चन्द्र ने 'मन' चसाया । सनि के बाम-दक्षिण बैठकर, गुर-मुखन सून्य को समझ्य । गुरू ने सून्य को आनशक्त समझ कर भानन्द-बद्दांकी कीज में कम गयं। बुध प शूर्य को श्रंक (पीव) समक कर, उस पर चढ़ बैठा शूच्य तस्वा होकर 'एक' वन गया ( दुव गयित की सोज में सग पये)। गुरू-शुक्त की बहुत बमजल हुई, फसत



खुका एक भांक पुराया में एक इतिहास वन समी। एक एड़ यो होकर एडु-नेतु हो गयं बोनों सं १२ का दी देखकर दिल्कित सन्दितारा सूम चन्द्र स बदला सिया। सगल मिलीन्दी-दियों के सदनर बना दिसे सम। चन्द्र-मुख-गुरु-गुरु--- मे चारौ ग्रहु अनन अपने अनस वसस पापप्रहों की देसकर, उनकी हो में हाँ सिसाते रहे। इस कान्फ स का सारा महत्त्व सूथ-र्कान भीर राहु-स्तु क हाव रहा । इसकी ३ रिपार्ट 'संगम न प्रकाशित की ।

हात्रात्ताप्राप्ता सिरियार ? सिरियार श्री सिर्याप्तामा धमा है। क्यु स राहु तबा राहु से क्यु नामक उसटे-सीच करू हैं। यह स्विति याम्यात्तर है। पूर्व-परिचम मान से सूर्य से शनि तक सीमा (अव्यं) चक्र तथा शनि सं सूर्य तक जलदा (श्रेष ) चक्र है। कूल ग्रह र हैं भतएव १२ वस के कल्क क्रियं आर्यों तो सूर्यया गहुचक द्वारा श्यहों का मध्यमाग एक दूसरे स मिन वासमा। राहु से = बट् चक साया । कुन १ प्रहों के चत्र मिलाना है किन्तु सूर्य-चक्र पूर्ण क्षेप साठ रह पर्य सतएव ] १४-१ = ६ थय सूर्य के हुए सौर १२ ∽६ ≔११४ वर्ष शेय रहे। फिर चक्र वसा पहिसे झाठ खब्ब किय वे अठएव

साह तममूने के लिए इमारे भीगुक्देवजी के भुगुब--भनोतिवाचार्य ताहिसाचार्य पं भी रामेन्द्र का छाजा र्गदमक्त बी. च. (दिना), प्राप्तारक अक्कत-कार्तिक, बातायक, राजायुक, प्रनात मेंद्रारः।" का भाग रिवार । पे, मुक्ते बड़ा भाई मानते हैं। किन्तु में ! "गुरुपुर्व गुरुवस्मनेतः वन्तुवता आदुवत्। —का मार-मार्थ हैं. हेन पुरु ह

इस; वार-७ खण्ड, करेंगे-ा-१२४ ∸७ = १६ वर्ष लब्ध, शेष २ वर्ष रिजर्व रिखए । जैसे सूर्य में,से ६ घटाया था, वैसे यहाँ सूर्य वर्ष (६) घटाना पडेगा। तब १६-६ = १० वर्ष चन्द्र के हुए। इसी क्रम से ११४-१० = १०४ ÷

६ = १७ वर्ष में से चन्द्र वर्ष (१०) घटाकर, शेष ७ वर्ष मगल के हुए। १०४-७ = ६७ ÷ ४ = १६ वर्ष हुए। िपुन न्ध्यान दीजिए, —गतलब्धाक १४, १६, १७ के वाद १६ लब्धाक श्राया, किन्तु, १७ के वाद १८ चाहिए था, फिर १६ क्यों १ शेष वर्ष ६ + १६ + १० + १६ = ४८ हुए। ७, ६, ४ से भागित करने पर, शेष दो वचता रहा था। इस दो शेष को, उलटे-सीघे चक्र में विभाजित करना पड़ेगा। श्रतएव शून्य में एक जोड़ो तथा शून्य में से एक घटात्रो, तब दोनों 'एक' का श्रन्तर, दो होगा] यथा, रिववार को शून्य समुक्तो, इसमें से एक घटाने पर शिनवार हुश्रा तथा रिववार में एक जोड़न से सोमवार होगा। श्रव देखिए, शून्य में एक कम शिनवार = - १ श्रीर शून्य में एक श्रिष्ठक मोमवार = + १ हुश्रा। किन्तु शनिवार में नोमवार तक का श्रन्तर, दो हो गया। राहु तक ५० है, यहाँ एक घटाग्रो = १६ - १ = १८ वर्ष राहु के हुए। तब १२० - ६ + १० + ७ + १० = १२० - ४१ = ७६ वर्ष शेष रहे। यह साघे चक्र की रिपोर्ट हो गयी।

एक राहु वर्ष में घटा दिया था तव, दो शेष में से एक शेष (धन) रह गया था। पिछली रिपोर्ट का शेष ७६ + १ = 50 हुए। विपरीत कम में ५ ग्रह हें श्रत ४ खण्ड करना पड़ेगा = 50  $\div$  ४ = २० वर्ष शुक्त के हुए [किन्तु राहु तक ५ ग्रह का चक्र हो गया था, शेप ५ ग्रह विपरीत कम में हैं। ग्रतएव ८० - ५ = १६ वर्ष में (नीचे के ४ चक्र शेप रहने के कारण या ऊपर के ४ चक्र व्यतीत होने के कारण) ४ जोडकर = २० वर्ष शुक्र के मानिए, तभी गिणित का क्रम वनगा] ग्रथवा ७६ + १ = 50  $\div$  ५ = १६ + ८ = २० वर्ष शुक्र के हुए। तब 50 - २० = ६० वर्ष शेप रहे। पहिले शुक्र में ५ से भाग दिया था, ग्रतएव ग्रव ६०  $\div$  ४ = १५ [१ + ५ = ६ = चक्र ग्राया] में से (सूर्य की मीति) ६ घटाने स६ शेप रहे। क्रम से ६ + १० + ७ + १८ + ६ = ५७ हुए। राहु तक ५ द हुए थे, तव वहाँ १६ में एक घटाया था। किन्तु यहाँ ५७ हें ग्रतएव एक जोडने से, राहु के ठीक

मा गर्ज भूम शुक्र, केतु, बुध, र्शान, गृह रहे [देग्गिए कान्क्रोंस की टेवुल]। लब्धाक के वाद, जो दो शेष थे, उसमें से

सामने केतु हो सकेगा। ग्रतएव ६+१=७ वर्ष केतु के हुए। इसी क्रम से ६० – ७= ५३ ÷ ३=१७ [ राहु-केतु में एक-एक ऋषा-घन करने से यहां घनर्षा न होगा] ग्रतएव १७ वर्ष, केतु के बाद बुध के हुए। ५३ – १७=३६ – २=१६ [यहां १८=१+६=६ सूर्य के समक्ष शनि—चक्र हैं। केतु में १ वर्ष ग्रधिक करके राहु से चक्र-सूत्र मिलाया गया था, ग्रतएव यहाँ भी एक वर्ष ग्रधिक करके सूर्य से चक्र-सूत्र मिलाना चाहिए]। १८+१=१६ वर्ष शनि के हुए। इम प्रकार ६+१०+७+१५+२०+७+१७+१६=१०४=सूर्य, चन्द्र, मगल, राहु, शुक्र, केतु, बुध, शनि के वर्ष जोडकर १२० वर्ष में घटाइए, १२०-१०४=१६ वर्ष = १+६=७=केन्द्र=१६० ग्रश=गुरु के वर्ष १६ स्वय-सिद्ध हुए। ग्राध्यात्मिक- शास्त्र में स्वय-सिद्ध गुरु, राहु = कुण्डिलनी को षट्चक्र-भेदन कराकर सूर्य ( ब्रह्म ) से मिलाते हैं।

हिपार के पूर्वोक्त [ गिणित-सम्बन्धी ] दो रिपोर्ट प्रकाशन के साथ, यह फिलित-सम्बन्धी तीसरी रिपोर्ट भी स्मिणामामा थी। वरन मंगल की यह रिपोर्ट, स्वय की है। किसी ग्रन्य के उपयोगी नहीं, फिर भी फिलित-प्रन्य में फिलित-रिपोर्ट का रहना, ग्रत्यावश्यक है। "मैं (मगल) ग्रीर राहु, जब कभी एक साथ हो जाता हूँ श्रीर कान्फ्रेंस-चक के केंतु-चक (केतु-दशा) में जिसका जन्म होता है, तब उसके लिए में, शुभाशुम परिणाम देता हूँ। में (मगल का ध्यान रिखए), कान्फ्रेंस-चक में राहु के दाहिने तथा बुध के सामने से उत्तर में बैठकर, राहु

|   | -                   |                   |              |                                           |
|---|---------------------|-------------------|--------------|-------------------------------------------|
|   |                     | भागु-द्यान        |              |                                           |
|   | ज म-दशा             | मृत्यु-दशा        | पूर्वाय-वर्ष | यशि भाप कामकें स (Para.)                  |
| ŧ | सूर्यं दशान्तर्देशा | सनि वद्यान्तर्वशा | = 11-45      | को पढेंची बायु-कान के                     |
| 3 | শক্ত                | मुच               | =4 -60       | निर्माण का विद्वान्त समस्ट हो             |
| 1 | र्मगम               | बुष               | =×₹~60       | भाषमा। विश्वका स्पष्ट रूप                 |
| ٧ | राह                 | केन्द्र           | = 17-00      | पुनदक्ति न मामकर पुनः पढिए                |
| Ł | गुद                 | चूक               | = 19-08      | जबकि सूर्यं के समक्ष शति है हो            |
| • | गरि                 | सूर्यं            | 39-WE        | £+1 +0+15+11+11                           |
| • | र्येष               | चन्द्र या मंगन    | = 11-40      | ्र≂७६ वर्गहुष, इसमें से ६+                |
| 5 | • <b>ব্</b>         | चह                | =Y}-\$6      | १६≔२४ क्टाकर≔४१ से ७६                     |
|   | যুক                 | <b>मृ</b> च       | = 127-50     | वर्णतककी पूर्वासुधमभी समी।                |
|   |                     |                   | marineren en | शास्त्रा धारा-प्रश्न पर्स अस्ति अस्ता है। |





# जातक-दीपक

# प्रथम-भाग

# प्रथमवर्तिका

ॐ ष्ठाकृष्णेन रज्ञसा वर्तमानो निवेशयत्रमृत मर्स्यद्ध । हिर्ण्येन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन् ॥ यद्गण्डमण्डलगलन्मधुवारिविन्दु-पानालसाविनिमृता लिलतालिमाला । सद्गुम्फितेन विनिहन्ति नवेन्द्रनील शङ्काशनो गणपति शिवमातनोतु ॥

> वालकृष्ण गुरु नत्वा मुकन्दो घालपूर्वक । जावकाना फलार्थाय सीम्यखावकदीपकम् ॥

### ज्योतिप

च्योतिप के दो विभाग हैं, एक तो गणित-ज्योतिप और दूसरा फलित-ज्योतिष। फलित ज्योतिष में, जितने अश, सिद्धान्त-ज्योतिप (गिषत-ज्योतिप) के आवश्यक होते हैं, उतने ही अश को, पहिले लिखकर, तदुपरान्त फलित-ज्योतिप का वर्षन करना ही समुचित होगा।

गणित छार फलित का परस्पर इतना निकट सम्बन्ध है, जितना कि शब्द छोर उसके अर्थ का, क्योंकि, फलित का ठीक पटित होना शुद्ध छोर सूक्ष्म-गणित पर हो निर्भर है। तब, परमावश्यक है, कि इस प्रन्थ का आप अपने पास रक्यों, यि आप ज्योतिप के फलित-विभाग में र्जाच रखते हों। हो सकता है कि, आप इसके विपयों में पार्गत हों, ती भी, जब आप, जन्म-पत्र (कुएडली) का कार्य करने वैठेंगे, तब, इसकी आवश्यकता, अपेनित होगी।

गिष्विज्ञ को त्रैराशिक गिष्वि का इतेना श्रभ्यास होना चाहिए, जितना 'मुख' वक भोजन ले जाने में 'हाथ' का श्रभ्यास होता है, श्रन्यथा, श्रापके किये हुए, जोड़, वाक्री, गुखा और भाग का उत्तर ठीक है या नहीं, इसमें सन्देह ,रहेगा। त्रैराशिक का गिष्वि—"श्री विद्यु की व्याप्ति, कख-कख में" के समान व्याप्त है। श्रवएवं इसकी श्रभ्यास श्रद्यन्तावश्यक है।

वब चाप इस प्रत्य को पूर्य-याग के साथ पठम-प्रतन करेंगे हो, काई पेसा स्वस नहीं जिसका क्यांनेग काप, सरक्षता से न कर सकें। फिर काप देखेंगे, कि क्योतिक में फांबत का क्या रहस्य है, भीर सोसारिक तका भाष्यास्मिक कार्यों में यह क्षेत्र किराता सहायक है।

हाँ, ता. कव आवरयक है फलित निकासमें बासा गणितः इसमें भी प्रवस आर्वरवक है. काल-सान परिभाषा का कान।

#### काल-मान-परिमाण

यक क्रम क्रकट के बकारस के समय का 'साधा' या 'तिमेप' करते हैं। इस पर से काल-मान निम विक्रिय होता है—

> २ निमेव ≈ १ ब्रटि = २४ प्रतिसेक्यद = 🔭 मस = १ विपद र० बरि ≈ रे प्राप्त = ४ सेक्यड = रक्स = १ विपक्त ६ प्राप्त = १पक = २४ सेकपड = ६ का<u>स</u> = ६ किपक

२३ पक्ष ≔ १ मिनट ≔ ६ सेवस्ड = १४ भास ६ पक्क = १ घटी = २४ मिनट = ३६० भम्

२३ घटी = १ घटटा = ६० मिनत = ६० चस

६० घटी = २४ घटटा = १ चहोरात्र (दिम-राव)

२३ विपक्ष = १ सेक्बर 🕶 ६० प्रतिसेक्बर

६ विकसा = १ कवा

६० इस्त = १ घीरा (भाग)

३ व्यथः = १राशि

१२ राशि = १ भगष (नषत्र-समूह)

#### दिन---

चार प्रकार के होते हैं। चान्त्र सीर सावन भीर लाक्ष्य । चालर दिन = १ ठिपि का भाग-समय सीर दिम = सय के ? चंदा का भोग-समय

साबम दिन = सर्पोदय से सर्पोदय एक (२४ पटे का समय)

नाबन दिन = मुबनोदय से नबनोदय तब (एड मुबन का भाग-समय)

### मास

३० विथि ( एक श्रमावास्या के श्रन्त से दूसरी श्रमावास्या के श्रन्त तक या कृप्ण प्रविपदा के प्रारम्भ से ग्रांक पूर्णिमान्त तक) का चान्द्र मास । एक संक्रान्ति के प्रारम्भ से दृसरी सकान्ति के प्रारम्भ तक सीर माम। ३० दिन का सावन मास ( त्यवहार कार्य में )। २७ नज्ञ के भोग-समय का नाज्ञ मास ।

१२ चान्द्र मास का एक वर्षे प्राय ३५४ दिन के लगभग का होता है, जब मलमास पड्ता है, तय प्राय वह वर्ष ३८४ दिन के लगभग का होता है, श्रीर इसका कारण है सीर वर्ष, क्योंकि सीर वर्ष (अर्थात १२ सकान्तियों का भोग-काल) प्राय ३६४% (३६४।१४।२२।४७) के लगभग दिनों का होता है। ३६४ - ३४४ = ११ दिन । ११ दिन प्रत्येक चान्द्र वर्ष में कम होने के कारण 'साम्ख्रुस्य' के लिए, तीन चान्द्र वर्षों के मध्य में एक मलमास करना पडता है। सावन वर्ष, १२ सावन मास अर्थान ३६० दिनों का होता है। १२ नाचत्र मामों का एक नाचत्र वर्ष होता है।

कुण्डली बनाने मे, घडियां का समय सावनमान से श्रीर पचाग चान्द्रमान से वथा लग्नादि का निर्माण नाचत्र काल मान से बनाना पडता है। सामखस्य के लिए, विशेप ज्ञान-द्वारा ही शुद्ध कुण्डली का निर्माण हो सकता है।

श्रमान्त चान्द्रमास से दित्तण भारत के पचाग, पूर्णिमान्त चान्द्रमास से उत्तर भारत श्रीर विहार के पचाग तथा सौरमान से बगाल के पचाग बनाये जाते हैं।

# गिएत के संकेत

| सकेव |   | ' सूचक                    | सकेत   |   | सूचक               |
|------|---|---------------------------|--------|---|--------------------|
| +    | = | धन (जोड)                  | 0      | = | श्रश या दिन        |
| _    | = | ऋग (वाकी)                 | ı      | = | कला या घटी         |
| ×    | = | गुणा (पुनरावृत्ति का जोड) | 11     | = | विकला या पल        |
| ÷    | = | भाग ( त्रश, खरह )         | 111    | = | प्रतिविकला या विपल |
| =    | = | परावर ( समान )            | ,,     | = | पुनरावृत्ति (डिटो) |
|      |   | ਜ਼ਰਿਤ                     | ਾ ਜੰ≃ਾ |   |                    |

## गाग्त-सज्ञा

योज्य, योजक, योगफल। वियोज्य, वियोजक, वियोगफल। गुएय, गुएक, गुएनफल। भाज्य, भाजक, भागफल (लव्धि) और शेष।

जिसमें जोड़ा जाय, वह योज्य । जो थोडा जाय, वह योजक । जो फल ( उत्तर ) स्रावे, वह योगफल । जिसमें मे घटाया जाय, वह वियोज्य । जो घटाया जाय, वह वियोजक । जो फल (उत्तर) थावे, वह वियोगफल (वाकी या शेप)। जिसमें गुएा किया जाय, वह गुएय। जिसका गुएा किया जाय, वह गुएक। जो फल (उत्तर) श्रावे, वह गुखनफल । जिमका भाग किया जाय, वह भाष्य । जिससे भाग किया जाय, वह भाजक । जो फल ( उत्तर ) आवे, वह भागफल ( लव्घ )। अन्त में वाकी करने के वाद जो रह जावे, उसे शेप कहते हैं।

सख्या की गणना, दायें से बायें की स्रोर की जावी है। जिसका प्रकार स्रागे लिखा जा रहा है।

```
F a
        यवा संस्था वस बाल = १००० ० है। इसका रुपयोग वर्तमान में इस प्रकार करना चाहिए —
कार्ये की क्रोर--- १०
 4
        वर्तमान समय को श्रीकावती में तथा प्रचसित स्कूबी पुस्तकों में संक्याओं का सत्मेद, बरन तक के
संस्थानाम में नहीं है। आये के मठमेव को पूर्वोच्छ विभि से दर करमा चाहिए। ऐसा करमें से दोनों के
मार्मी में साम्बता भावायगी।
                                  बाद और गर्फी
        यवा स्थानीय (इकाई के तीचे इकाई, वहाई के नीचे वहाई, ) बंकों का याना (ओह ), या अन्तर
( बाक्री ) करना चाहिए । पवा--
सैकड़ा २३४
                                       गुसा
        इसमें पहाबा-जान होना परमावस्पक है। विशेषक ६ अंक तक का।
                                      पहासा
        जिसने चंद्र को, जिस्सी दार रसकर ओड़त हैं उसका योग-फल उसने चद्र का पहाड़ा हा जाता
है। गुला का कर्य है पुनरावृत्ति का योग । वधा--
                                                               बार योग = १ एक
t x t = t
1 + 9 = 0 x 5
                                                                       = 3 ਈ ਜ
***= * + * + *
2×8=2+2+1+4
                                                                      = ४ पार
₹×x=₹+₹+₹+₹+₹
                                                                       = १ पॉच
2×4=2+2+2+2+2+
                                                                      ⇒ ७ साह
2x4=2+2+2+2+2+2+2
                                                                      ⇔ द ऋाठ
**=*+*+*+*+*+*+
                                                                      ≖ामी
2×4=2+2+2+2+2+2+2+2+2
```

प्रथमवृतिका ]

इसी प्रकार नीचे के चक में एक से नी तक का पहाडा लिखा जा रहा है, इतना अभ्यास हो जाने पर गुमा, भाग करने में, आपको सहायता मिलेगी।

|   | गा पहाड़ा चक्र ( |     |   |    |            |        |     |      |    |        |    |       |  |
|---|------------------|-----|---|----|------------|--------|-----|------|----|--------|----|-------|--|
| ৠ | ाुर्य            | १   | 1 | ٦  | 3          | 8      | ¥ , | ६    | ৩  | ۲      | 3  | गुणक  |  |
|   | १                | ?   | Ī | २  | 3          | ४      | ¥   | ,ξ   | હ  | 5      | ع. |       |  |
|   | ٦,               | , s |   | 8  | ε          | Ε.     | १०  | १२   | १४ | १६     | १८ |       |  |
|   | ३                | 3   |   | દ  | <i>₃</i> € | १२     | १५  | १८   | २१ | २४     | २७ |       |  |
|   | ૪                | 8   | 1 | 5  | १२         | १६     | २०  | २४ ं | २५ | ३२     | ३६ |       |  |
|   | ሂ                | 1 4 |   | १० | १४         | २०     | २४  | 30   | 35 | ४०     | ४४ | पहाडा |  |
|   | Ę                | ٤   |   | १२ | १इ         | २४     | ३०  | ३६   | ४२ | ४=     | ২৪ | 1     |  |
|   | , <b>(9</b> )    | ,   | , | १४ | २१         | २=     | 34  | ४२   | 38 | ४६     | ६३ |       |  |
|   | 4                | ,   | = | १६ | २४         | ३२     | 80  | 8=   | ४६ | ६४     | ৩২ | 1     |  |
| 1 | 3                |     | ٤ | ₹5 | ا عرب      | े   ३६ | 8×  | ५४   | ६३ | _ \ ७२ | =8 |       |  |

गुगा का निय**म** 

गुण्य की एकाई में गुण्य की इकाई को गुणा कर के रखे, गुण्य की दहाई में, गुण्य की इकाई का गुणा कर के रखे, गुण्य के सैकडा में, गुण्य की इकाई का गुणा कर के रखे, अक का रखना यथा—स्थानीय होना चाहिए। इसी प्रकार गुण्य में, गुणक की सभी सख्या का गुणा कर के जोडिए, तो गुणन—फल प्राप्त होगा।

### भाग

भाज्य सख्या के वार्ये अन्तिम अक में, भाजक का जित्ने वार गुखन करने पर गुखन-फल घट जावे ( यदि एक वार का भी गुखन-फल न घट सके, तो, भाज्य के वार्ये अन्तिम अक के सभीप, वाई और का अक लेकर गुखनफल घटावे ) तो उतने वार की सख्या भागफल ( लेक्स ) तथा भाज्याक-गुखनफलाक का अन्तर ( शेप ) होता है। यदि भाज्य के अक और भी शेप हों, तो शेष में, भाज्याक का एक अक और्ग का 'उतार ( ले ) कर शेप के वार्ये इकाई के स्थान में रखे, फिर भाजक में ( पूर्वि कि रीवि-द्वारा ) भाग है, उमी प्रकार भाज्याक के इकाई तक के अक ले-लेकर भाग देता जावे, तो लिक्ष और शेप प्राप्त होंगे।

गुसा का उदाहरस

पॉच सी पैंतालीस ४४४ में ६ छह

का गुसा करना है, तो,

गुस्य <u>४४४ × ६</u> (गुसक)

२०
२४

३०
२४

३०
(गुस्स फल)

श्रथवा भ

३०४० ३२७० (गुसन फल)

**.सन फ**ल ) ं (*व* 

# वया ३२७१-५६

#### मारा का स्पष्टीकरण

पहिलो ६ से भाग, भाग्यांक के वार्से कन्तिस इन्ह ३ में देसा चाडा परना एक बार भी न जासका. क्यांकि ६ से ३ कम कोक है। अब प्रथम बार ३२ में ६ से माग विमा, ता स्रवित में शब्दीर दोव २ रहे। आगे आ संद ७ दवारा, वो २७ हुए। इसमें ६ से माग दिया, वो द्वितीय बार सम्ब में ४ और रोप ३ रहे। फिर धारी का १ चंक चतारा, ता २१ हुए, इसमें ६ से भाग दिमा तो तृतीय थार सस्त्रि में ४ भीर शेव १ रहा। श्रव भाग्योक के काई संब, रोप नहीं हैं, सत् अप्रश्न समिम एवं रोप १ प्राप्त हुआ।

#### **चै**राशिक

कमी तक ओड़, वाकी गुखा और माग में दो-दो राशियों (संस्वावों ) का कार्य होरहा वा ! वैराशिक (तीन राशियों का कार्य) में प्रमाख इच्छा और फल राशि होती हैं। इनमें प्रमाख और इच्छा एक वातीय तथा पत्र धन्यवातीय होता है। चाहि में प्रमास, सन्य में पत्र पत्र चन्त में इच्छा होती है। यहि फल में इच्छा का शुर्या करके, प्रसाय से भाग हैं, वो इच्छा का फल प्राप्त होता है। पना--

१ दिन में (प्रमाणः) १० इपमें (फक्का) मिलते हैं तो, ६ दिन में (इच्छा) कितने दपने मिर्झेंगे हैं

काम वहाँ = (फल ) १ × ३० (इच्छा ) = ३० ठवर (इच्छा का फल )

#### व्यस्त हैराशिक

त्रेराशिक का विपरीत कार्य स्पस्त प्रेराशिक कहताता है। यथा--

विद ३ किम में (प्रसाया) ३०० रुपये (फक्क) मिलते हैं, तो १ दिन म (इच्च्या) कितने रुपय मिलेंग है काव गर्ही = (प्राव ) है० ×१ (इच्छा) = १ रुपमे (इच्छा का प्रात )

#### च प्रव

रैं दिन सं(फला) १० रुपये (प्रसास्त ) सिक्षर्त हैं यो ३ रुपये (इस्क्रा) किनने दिन में सिक्सेंगे हैं

भाव गृह्यों = (फला) १×३० (इच्छा) = ३० दिन (इच्छा का पता)

[क] जुहाँ इच्छा की दृश्चि कीर फक्ष का हास या इच्छा का हास कीर फल की दृश्चि होती हो। वहाँ स्थरत त्रेराशिक करना चार्रिय । यया-

१ दिन में, सूर्य 20 कवा चलता है तो १४ घटी में कियमा चलेगा है

## गोमृत्रिका-क्रम

भिन्न-गणित में इसका रूप त्रैराशिक की भाँति होता है, परन्तु सरल-गणित में खरह-गुणन की रीति से किया जाता है। यह कम ज्योतिष में विशेष उपयोगी है। दिन-घटी-पल का राशि-अश-कला-विकला से गुणा करना पडता है, तव यही कम (गोमूत्रिका) सरल होता है। इसमें अलग-अलग (पृथक-पृथक) गुणा करके, जोड किया जाता है, फिर प्रमाण से भाग दिया जाता है, अर्थात् इच्छा का फल से गुणा और प्रमाण से भाग दिया जाता है। यथा—

यदि १ दिन में, सूर्य की गित ४७ कला ४ विकला है, तो, १ दिन ३० घटी ४० पल में कितनी गित होगी १ गोमूत्रिका क्रम

(फल) ४७। ४ × १। ३०। ४० (इच्छा) (प्रमास) ६० घटी = (१ दिन) एसे गसित को गोमूत्रिका क्रम से कीजिए, क्योंकि त्रैराशिक करने में अधिक समय लगेगा।

| वारादि        |                  | सूर्यगति         |                    |                       |
|---------------|------------------|------------------|--------------------|-----------------------|
|               | कला ।            | विकला            | স০ বি০             |                       |
| 8             | <b>২</b> ৬       | <u>५</u>         | 0 Jd 0 K           | ٥                     |
| ३०            | <b>২</b> ৩       | ų                | 0                  | ٥                     |
| ४०            |                  | १७१०             | १५०                | • .                   |
|               |                  |                  | २२८०               | २००                   |
| योग<br>त्तव्ध | ४७<br>२६ (त )    | १७१४<br>४० (त )  | २४३०<br>३ (त )     | ⊋20- <del>2</del> -ξ0 |
| (ল ) १ স্থাং  | म्ह÷६०<br>२६ शेष | १५ सेप<br>१५ सेप | २४३३ ∸६०<br>३३ शेप | २० शेप                |

कत्तर = १ करा २६ कका, १६ विकसा, ३३ प्रविशिक्ता, २० असुविश्वेता

क्षपता अव १ दिन में सूर्य की गति प्रथार देवो १। ६ | १४ | ३६ | २० सूर्य की गति विकास समय में होगी १

ण्मे गरिवत में क्यस्त त्रैराशिक ही।करना पढ़ेगा । पहिले १०४१ क विकला,सनाको; <sub>।</sub>फिर १।२६।१४ के विकता बनाची, इसमें ? दिम के गति बाबे विकता स भाग दा, तो कश्चिम में दिन, शेप में ६० का गुखाकर गति विकता से माग दो ता सम्ब में पदी, फिर रोप में ६ का गुर्खाकर, गति विकता से माग ता, तो सम्प में पक्ष प्राप्त होंगे, रोव को त्याग करी क्योंकि व्यवहार में इवना ही सावरोक रहवा है।

४७×६०+४=३४२४ ्राति विकसा (१ तिम वाका) ः १×६ +३६×६ +११ ≒ ४१७४ विकसा भोग

३४२४) ४१७४ (१ विन रेक्ष्र रे रे रे व (३० महो 2780 X 80 इप्रस्थे)हिंदेप्र ०० (३६ पण 4 3 mg Babbo १४ ४ शेप

≈१ विन ३० घटी ३३ पक्र

रान्दारश्रावदान के स्थान में, मैंने शतदारश्र मात्र ही महस्य किया था । अवस्य ११३ ।४० उत्तर म बाकर, ११३ ।३६ व्यावा है। यह कोई प्रति मधी है।

-स्पष्टी-करश

इतन गयित का सदाम्यासी व्यक्ति, इस अन्य का पूर्ण भयोग कर सकता है। विशेष शुरू विन,कान सर्दि। विधार्थी, दो प्रकार के होते हैं आशीर्वादी जीर अवासवादी।

को विद्यार्थी, भी गुरुदेव जी के सम्मुक बैठकर विद्यान्यास करता है, गुर की प्रसम्प रक्तवा है वह भोराविधी होता है। उस 'भम्रत-मुगी विचा पान होती है और को विचार्जी किसी कारण-बरा गुँह जुराकर भी गुरुदेव की के प्रध-माग में बैठकर विचानमास करता है, वह अपानवादी होता है, उसे 'अपानवायुमयी अविचा माप्त होती है। ऐसा शिष्य बड़ी-बड़ी परीचाका में उचीर्य हाकर भी वह सार्वजनिक उपयागी नहीं हो पाता।

प्रधमवर्तिका 🗢 स्वोतिप का 'शरीर

# द्वितीयवर्तिका

#### तिथि

पहिले लिखा जा चुका है कि विथि का भोग—समय ही एक चान्द्र—दिन होता है। जव, सूर्य से १२ अश आगे चन्द्र पहुँचता है, तब यह एक तिथि पूर्ण हो जाती है। इसी प्रकार बारह—बारह अंश की एक—एक विथि होने से जब पूर्णिमा का अन्त होता है, तब सूर्य से ठीक १८० अश आगे चन्द्र की स्थित होती है तथा अमान्त में सूर्य से आगे ३६० अंश पर चन्द्रमा होता है और ३० तिथियाँ पूर्ण हो जाती हैं। ३६० में १२ से भाग दें, तो लिध्ध में ३० तिथियाँ प्राप्त होती हैं।

पचागों मे, प्रारम्भ में तिथि के ऋक १ (प्रतिपदा) से १४ 'पूर्णिमा' तक ग्रुक्तपच एवं १ (प्रतिपदा) से ३० (श्रमावास्या) तक कृष्णपच होता है। विथियों के नाम इस प्रकार हैं —

प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पचमी, पष्ठी, सप्तमी, श्रष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा को क्रमश, एक से पद्रह श्रक तक के द्वारा सकेत करते हैं। पुन इसी प्रकार १ (प्रतिपदा) से प्रारम्भ कर, चतुर्दशी तक १४ श्रक श्रीर श्रमावास्या को ३० तीस श्रक के द्वारा सकेत करते हैं।

#### वार

वार सात होते हैं, रिववार, सोमवार, मगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शिनवार। अन्य महों का चनत्व रूप न होने के कारण, उनके नाम के 'वार' नहीं होते। इन्हें वार, वासर, दिन और दिवस भी कहते हैं। इनका क्रम, इसी प्रकार, इसिलए होता है कि आकाश मण्डल में पृथ्वी के समीप चन्द्र, उससे क्रमश दूर बुध, शुक्र, सूर्य, मंगल, गुरु और शिन मह हैं। प्रलयान्त काल में (सृष्टि-प्रारम्भ काल में) जब सूर्य का उटय हुआ, तब, पिहला होरा, सूर्य का हुआ। एक आहोरात्र (दिन रात) में २४ होरा होते हैं और २४ वें होरा में सूर्योदय हो जाता है। 'आहोरात्र' का रूपांतर 'होरा' (हॉवर) सज्ञा का प्रारम्भ हुआ।

## होरा-चक्र १

| तस्त्र     | १  | २   | 3  | 8        | 4        | Ę   | Ø   | 6  | 3             | १०       | ११       | 32       | १३ | 38       | १५ | १६ | 10          | 96       | 3 6 | २० | २१ | २२      | २३  | 18 8 | होरा या घरटा      |
|------------|----|-----|----|----------|----------|-----|-----|----|---------------|----------|----------|----------|----|----------|----|----|-------------|----------|-----|----|----|---------|-----|------|-------------------|
| प्रलयारम्भ | श  | I   | मं | स्       | श्       | य । | र्च | श  | गु            | मं.      | स्       | 1        |    |          |    |    |             |          | !   |    | ਚ, | _       | Ì   | म    | प्र <b>लयान्त</b> |
| सृष्टि शा० |    |     |    |          | <u> </u> |     | _   | -  | $\overline{}$ | <u>'</u> | <u> </u> | <b> </b> | _  | <u> </u> | _  | _  | \— <u>'</u> | -        | -   | _  |    |         | -   | -    |                   |
| 3          | ₹  | शु  | यु | चं       | श        | गु  | मं  | स् | शु            | यु       | ਚ        | श        | गु | म        | स् | शु | यु          | चं       | श   | गु | म  | स्      | स्  | यु   |                   |
| ર          | च  | रा  | गु | म        | स्       | शु  | बु  | च  | श             | गु       | म        | स्       | शृ | यु       | ١. | 1  | ì           | म        | स्  | शु | बु | चं      | रा. | 1    |                   |
| <b>ર</b>   | मं | स्  | रा | य        | च        | श   | गु  | म  | स्            | IJ       | वु       | चं       | श  | गु       | म  | स् | शु          | बु       | च   | रा | 1  | म       | स्  | रा   | ĺ                 |
| 8          | यु | चं  | श  | गु       | म.       | स्  | যূ  | घु | च             | रा       | गु       | म        | स् | शु       | व् | च  | रा          | गु       | मं  | स् | शु | ।<br>यु | च   | श    |                   |
| , u        | गु | म   | स् | शु       | ब्       | च   | रा  | गु | म             | स्       | शु       | बु       | च  | श        | गु | म  | स्          | शु       | यु  | च  | श  | गु      | म   | स्   |                   |
| Ę          | शु | यु  | ਚ  | रा       | गु       | म   | स्  | श् | यु            | चं       | स        | गु       | म  | स्       | शु | यु | च           | श        | गु  | म  | स् | शु      | 3   | च    |                   |
|            | श  | ોગુ | म. | ्र<br>स् | शु       | व   | ਚ.  | (श | गु            | म        | स्       | शु       | व् | দ্ব      | 1  | 1  | म           | ।<br>स्. | যু  | यु | च  | श       | ij  | H.   | सप्ताहान्त        |

गुरूर्धभिन्तामस्त्रि के बार-प्रवृत्ति प्रसंग में को काक्षरोरा का बखन किया गया है, बससे यह पूर्ख मिसता है। बतमान राजकीय मन्दर्श (कारोक-बक्र) का पिन्ह मी २४ झवडों में विभातित है। तत्त्व २४ होते हैं। २४ तत्त्व में एक कारोरात्र हान के बाद २४ में तत्त्व पर सिष्ट या सूच कादि का उदय-काल होता है।

#### नचत्र

पंचांग में विधि, बार क बाद, जो घटी, पक किले होते हैं, व विधि के व्यतिम मान को स्वित्व करते हैं। इसके बाद मदान कीर तक्षणत्व के पती, पल विले होते हैं। तक्षण जा दूरी स्वत्व स्वस्मः भी कर सकते हैं। ये तक्षण कास-भील की सींति चौरा, कका-द्वारा दूरी की स्वत्या देते रहते हैं। मेद-पारित के व्यक्तिकृत से जब १३ चौरा २० कहा कार्त चन्द्र पहुँचवा है, तब एक तक्षण का सस्भ (माहत होती) मितात है। इसी प्रकार ६६ चौरा + १६ चौरा २ कहा =२० विभि (तक्षण) के समात चूरी स्वक्त सत्था होते हैं। सारोग यह कि तक्षण (म या च्यक) २० होते हैं। ये कह वारा-पुंच से वतन हैं। इतक भी ताम इस प्रकार के हैं

व्यक्ति भरकी कृतिका रोहियी स्वारीरा, वार्त्रा पुनवसु पुच्य रक्षण स्था पृक्षिकस्थानी, वचराध्यस्थानी, इस्त वित्रा स्वाती विशासा, अनुरावा, स्वेष्ठा, सूच पृक्षापाइ, वचरायाइ, स्वस्य, प्रतिष्ठा रातिस्या पृक्षाभाद्रपद वचरासाद्रपद, रेवती।

#### चरग

प्रत्येक तक्षत्र के चार चरख समान—(१ वर्षर २० कता के) मान (करह) के हाते हैं और सर्वों को एक व्यवस्थ के संकेत-हारा पुकारते हैं। यवा

करिबती के भार चरसा≔१ चूर से ३ को ४ का ( एक-एक ककर का संकत )

#### नोर—

ह या या पर नाम बनाने में कठिनचा आती है, सवप्त प्रतक्ष समीप के सक्द [ सिसचे न वा नक्षत्र परक्षे और म राशि ] पर नाम रक लेना चाहिए। किन्तु नाम क्षिणने के पहिसे नवृत्र और वस्त्र अपत् स्माप के स्माप माहिए। अपना चार्य हिल्तु में। किन्तु नाम क्षिणने के पहिसे नवृत्र और वस्त्र सीप वस्त्र में। किन्तु मान किन्तु मान रक्ष्त्र मान किन्तु चार्य पर किन मान वस्त्र मान कर्म पर न क्ष्य पर किन कर्म पर है। और भी अने क्ष्याकरण की मिन्नु के कारण भी मैनसीनवां नाम कर्म पर मान करा की राशि क्ष्या वस्त्र के आ तृत्रीय चरस रहेगा, क्ष्यों किन्तु में किन्त

#### शक्री

पहिले किया जा जुका है कि, ३ और की एक राशि होती है, परना पहाँ हम सिपते हैं कि ६ चरल अर्थात् २३ नवत की एक राशि हमी है। यह दो मेर न होकर एक ही मेर हैं। र चरण ≃३ और २० कक्षा ×३ चरल =३० और ≔१ राशि। चाई ३ चरल की एक राशि करिए, चाह ३ और की वात एक ही है राशियाँ १२ होती हैं। क्योंिक ३० छश = १ राशि  $\times$  १२ राशि = १२ राशि या ३६० छश छौर पूर्ण २७ नच्चत्र ३६० छशों के ही होते हैं। वार क्रम बताने में देखिए, कि मगल में प्रलयान्त हुछा, छतः मगल के कारण, प्रथम राशि का नाम मेप (मेढा का रूप) हुछा, इसी प्रकार क्रम से —  $^{\circ}$ 

मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुम्भ श्रौर मीन, ये १२ राशियाँ हुई। जिनका सरलता से ज्ञान कराने के लिए श्रागे चक्र २ विया जा रहा है।

# नचत्र, चरण, अचर, राशि आदि का चक्र २

| नचत्र             |              | श्र <u>ा</u>  | रेवर्न     | Ì              |         | <b>भर</b><br>— | खी       |                  |       | कृति        | तका    |      | रोहिसी |       |      |                    | मृग-     |            |
|-------------------|--------------|---------------|------------|----------------|---------|----------------|----------|------------------|-------|-------------|--------|------|--------|-------|------|--------------------|----------|------------|
| चर्ए              | च <u>ू</u>   | चे            | चो         | ल              | जी      | लू             | ते       | लो               | श्र   | BY.         | उ      | ए    | श्रो   | व     | वी   | वृ                 | वे       | वो         |
| राशि              |              |               |            |                | मेप     |                |          |                  |       |             |        |      |        | बृ    | घ    |                    |          |            |
| नचत्र             | f            | शरा           |            | স্থা           | द्री    |                |          | पुनव             | सु    |             |        | पुष  | य      |       |      | स्राश्ले           | तेपा     |            |
| चरण               | <del>क</del> | की            | कु         | घ              | इ       | छ              | के       | को               | ह     | ही          | ьçб    | मेह  | हो     | - ह   | डी   | इ                  | हे       | डो         |
| राशि              |              |               |            |                | मि      | थुन            |          |                  |       |             |        |      | ·      | कक    |      | <b></b>            |          |            |
| नच्चत्र           |              | - ;           | मा         | ·-,            |         | पू             | फा       |                  |       | ভ '         | क्ष    |      |        | हर    | त    |                    | चि       | <b>τ</b> — |
| चरए               | -{           | मी            | मृ         | मे             | मो      | 3              | टी       | द्य              | टे    | टो          | प      | पी   | पू     | प     | ग्   | ठ                  | पे       | पो         |
| राशि              | - -          |               |            |                | ₹<br>—— | मह             |          |                  | कन्या |             |        |      |        |       |      |                    |          |            |
| नचः               | -<br>        | त्रा          | _          | <del>-,-</del> | गती     |                |          | वि               | शाखा  |             |        | ञनुर | ाधा    |       |      | <del>उ</del> ये    | धा       |            |
| चर                | - -          | र री          | -   3<br>- | इ रि           | रो      | व              | वी       | ਰੁ               | ते    | तो          | न      | नी   | न्द    | ने    | नो   | य                  | यी       | यु         |
| राहि              | - -          |               |            | <del></del>    | ব্      | ला             |          | 1                |       |             |        |      | ō      | [रिचक | -    | ···········        |          |            |
| नम्               | _            |               | मूल        | <del>-</del>   | _ _     | पूर            | र्गापाढ़ | <del>- ,</del> - |       | उत्तर       | ापाढ़  |      |        | श्रव  | स    |                    | ध        | -          |
| चर                | 1-           | ये   र        | गे         | भ ।            | री :    | मू घ           | फ        | ढ                | भे    | भो          | ज      | जी   | बी     | खु    | , खे | स्रो               | ग        | गी         |
| रा <u>ां</u><br>— | ¦-           | <del></del> - | 1          | <del></del>    |         | ा <u>नु</u>    |          |                  |       |             |        |      |        | मक    | र    | · <del>'····</del> |          | 1          |
| नच                | 1            | निष्ठ         | 1          |                | तवि     | पा             | _        | पू               | भा    | ग डभा रेवती |        |      |        | वी    |      |                    |          |            |
| -                 | (स           | ग्            | गे         | गो             | स स     | गी   ३         | में से   | सो               | - ह   | दी          | ढु     | य    | म,     | ञ     | हे   | हो                 | 7        | ची         |
| राष               | श्           |               |            |                | Ę       | कुम्भ          | -        |                  | -     |             |        |      |        | मीन   | •    | <u>'</u>           | <u> </u> |            |
|                   |              |               |            |                |         |                |          |                  |       |             | er man |      |        |       |      |                    |          | لب         |

| [ *           | • ]            |               |          | स्रो        | रिग्र संद्रा | का प  | हिच्छ          | इ                 |             |            |           | वाव                 | <b>इ-</b> दीपप |
|---------------|----------------|---------------|----------|-------------|--------------|-------|----------------|-------------------|-------------|------------|-----------|---------------------|----------------|
| <b>\$</b> 211 | धेशः           | सेप           | बुप      | मिश्रुन     | 474          | Ric   | क्रम्बा        | ी राजा            | Tite a      | चनु        | मक        | t   <del>3</del> 44 | र ∤मीग         |
| T-            | स्थान          | गिरिम्        | धमम्     | वस्यू       | वस्यू        | गिरि  | <b>્યા</b> મમ્ | वसम्              | - जबम्      | गिरिय      | वन ५      | [ सम                | ( प्रश्नम्     |
|               | धीम्बर्ध       | स्य           | धीम्ब    | क्य         | सीम्ब        | क्रम  | सौम्ब          | क्रम              | भौम         | क्झ        | ਬੀਸ       | <b> </b>            | d.             |
| 1             | भवी            | विद्वा        | शक्रि    | दिया        | राश्चि       | दिका  | रावि           | विषा              | सकि         | विवा       | रावि      | विव                 | । सामि         |
|               | समादि          | विषम          | 발꾸       | विषम        | सम           | विचम  | सम             | विषम              | सम          | विपम       | • सम      | विवस                | ।<br>सम        |
| ۱,            | विका           | τŧ            | द्विश्व  | परिच        | उत्तर        | पूर्व | विक्य          | परिष              | • इत्तर     | पूर्व      | र्गिक     | परिव                | इचर            |
| ١,            | संगनिक         | क्रस्य        | मण्डम    | सम्बस       | 41           | चरप   | चक्प           | भ्रहर             | पर्         | अस्प       | करप       | मध्य                | 4 4 3          |
|               | क्रन्ति        | स्य           | क्य      | किम         | विस्व        | र प   | +4             | ( <del>a</del> sa | स्मित्व     | +4         | स्य       | क्रिय               | किन            |
|               | बाति           | क्षमी         | वेरव     | यम          | विधा         | चुची  | देख            | <b>4</b> 7        | विष         | क्रमी      | वेरव      | W.                  | कि             |
| ,             | उर्व           | पुष           | Let      | सीचें       | An           | शीर्थ | सीर्च          | णप                | ग्रीच       | do.        | वृष्ट     | वीर्च               | इसव            |
| ۱,            | र्युसारि       | र्दस          | લા       | र्वस        | ₩.           | ₫œ    | <b>e</b> ff    | र्वस              | <b>e</b> ft | र्युस      | ₩1        | र्नुस               | ₩.             |
| 11            | क्रावि         | चर            | रिश्र    | विस्त       | चर           | स्थि  | हिस्य          | ₩.                | स्थिर       | द्विस्य    | चर        | न्दिर               | figer.         |
| 18            | पुष्यवि        | स             | τţ       | 44          | 43           | 44    | ₩.             | स                 | <b>9</b> 70 | <b>C</b> F | 44        | पद                  | 4              |
| 11            | योषीय          | इस्य          | इस्ब     | <b>श</b> म  | सम           | बीर्घ | राच            | 414               | दीव         | सम         | सम        | 4.6                 | 78             |
| 14            | वसवि           | *ग्र          | पश       | नर          | वस्यर        | पर    | नर             | नर                | #für        | नरपञ्च     | वक्षप्रशु | अव्यनर              | बक्र चर        |
| 775           | मकारि          | शुक           | ग्रन     | ਹੁ-ਵ        | वस           | St.   | 84             | 43                | ==          | गुष्क      | ₹         | मध                  | HW             |
| 14            | तस्य           | ग्रम्प        | व्यक्ति  | बाहु        | वद           | चचि   | <b>श</b> ुमि   | बादु              | मक          | चिम        | ष्यि      | वादु                | 44             |
| ۲۰            | पव             | <b>न्युप्</b> | चतुष्य   | विषय        | क्रपष्       | च्छाप | क्रिपव         | दिवद              | 4544        | विरुष      | रहम्प ∤   | चएड्                | करर            |
| ₹4            | पर्व           | काक           | स्क्रेंग | ₹स          | गुकाची .     | An.   | रीया 🖟         | विकास<br>         | - [         |            | पीश्वा    | क्षरा               | 4.2            |
| 14            | 774            | 101           | शीय      | 214         | सीस          | रप्य  | धील            | -                 |             | - 1        | ਹੀਰ       | \$C\$               | गीत            |
| •             | चलु            | पिच           | पानु     | सम          | 44           | पिच   | बाद्           | सम                | - !         | पित्त      | राष्ट्र   | EW                  |                |
| 42            | गम्प           | क्रमि         | चरि      | राजं        | £,et         | धीर्व | चर्च           | दीन               |             |            | 1         | <b>4</b> 44         | ***            |
| 22            | मया कारक       | धरन           | सम्बस    | सभाव<br>गणा | 41           | महर   |                | व्यक्त            | •           | 1          | 1         | प्यम<br>प्रमुखी     | या<br>सर्व     |
| 188           | <b>भ्रमग</b> य | िक्र          | सुच      | नाहु        | -74          | इत्य  | . 1            | - 1               | •           | - 1        | •         |                     | J              |
| -             | रायीम          | मणक           | ग्रीक    | 34          | <b>₹</b> 7   | पूर्व | 44             | U*                | 1-14        | 30 1       |           | -(-)                | 24             |

## राशियों की विभिन्न संज्ञाएँ

= कर्क, सिंह, तुला, वृश्चिक I **श्राध्या**त्मिक धार्मिक = धनु, मकर, कुम्भ, मीन। = मिथुन, तुला, कुम्भ। शास्त्रीय = कर्क, मकर। श्चयत विपुव (गोल) = मेप, तुला। =[लग्न में बली] = मिथुन, कन्या, तुला, धनु पूर्वाधे, कुम्भ नर \*\*\*=[ चतुर्थ में वली ] = कर्क, मकर उत्तरार्ध, मीन जलचर =[सप्तम में वली] = वृश्चिक (मतान्तर म कर्क) कीर = मेष, वृष, सिंह, धनु उत्तरार्व, मकर पूर्वार्ध " "= [दशम में वली ] पशु = वृश्चिक ( मतान्तर से ) सरीसृप = वृप, मिथुन, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर, कुम्भ, मीन। जलाश्रयी = मेप, सिंह, तुला, धनु। धराश्रयी

## विरोधी वल

लग्न में चतुर्थ में सप्तम में दशम में

इन राशियों को इन स्थानों में वल प्राप्त होना, जातक-पारिजात में माना गया है। आगे लिखी हुई प्लव सज्ञा से, इसका विरोध पड़वा है। अत यह सर्व मान्य नहीं है।

## राशियों का कोश

१ = मेप, अज, विश्व, किय, आद्य। तुम्युर।
२ = वृप, उत्त, गो, गोकुल, द्वितीय। ताबुर।
३ = मिथुन, द्वन्द्व, नृयुग्म, यम, युग, तृतीय। जुतुम।
४ = कर्क, कर्कट, कर्काटक, चतुर्थ। कुलीर।
५ = सिंह, कर्एठीरव, मृगेन्द्र, पचम। लेय।
६ = कन्या, रमाणी, तरुणी, स्त्री, पष्ठ। पाथोन।
७ = तुला, तौलि, वासिज्य, घट, सप्तम। जूक।
= वृश्चिक, श्रलि, कीट, श्रष्टम। कौपि।
६ = धनु, धन्वी, चाप, शरासन, नवम।
१० = मकर, मृग, मृगास्य, नक, दशम।
११ = कुम्म, घट, तोयधर, एकादश।
१२ = मीन, मीनाली, मत्स्य, पृथुरोम, मुप, द्वादश।
इनमें मेप से वृश्चिक तक के श्रन्तिम नाम 'श्रीक'
भाषा के हैं।

## तिथीश

तिथि ईश १ = विन्ह २ = जहाा ३ = गोरी ४ = गणेश ४ = छहि ६ = गुह (कार्तिक) ७ = रिवा ६ = दुर्गी १० = यम ११ = विश्वेदेपा १२ = हरि १३ = कामदेव

| [ १६ ]                                                                   | ( जातक दीएक                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| नचत्रों का कोश                                                           | , मंक रुपि संकेत                                                               |
| र≔ भरिवती दास्त्र भरिव भाष, भरत के साम।                                  | ।१≕मृचन्द्रभौरकस <b>व कं</b> सभीनास। एक                                        |
| २=भर <b>ली, यम अन्तक।</b>                                                | २≔षम, सुज, पच और नंत्र के सभी नाम। क्रि                                        |
| ३=कृष्टिका, वन्दि ।                                                      | ३ ⇒शिवनत्र,राम, व्यन्ति के सभी साम । त्रि                                      |
| ४=राहिसी त्रस्न, त्राहा क भावा।                                          | ४≂कुग,वेद।समुद्रकेसमीनाम! चतुः                                                 |
| ४=मृगशिरा, मृग, शन्ति ( चन्द्र के समी नाम )।                             | <b>र≍थास क्समी नाम । पंच</b>                                                   |
| ६≔माद्रौ शिष रुद्र ईश्वर।                                                | ६=रस, चंग, शास्त्र तके। पद्                                                    |
| ७=पुनर्वेसु व्यविति ।                                                    | ण≕ऋषि। भरव और पर्वत के सभी नाम। सप्त                                           |
| द≂पुष्य, क्रेम्प किथ्व ।                                                 | प≕नागवसु।स <b>व</b> कंसमीनास। वड                                               |
| ⊾≈रक्षेपा, सर्पं ।                                                       | ६≔ लर्पसे, श्रंक, धुर्सा, प्रद्रा स्व                                          |
| १० = मणा पितर।                                                           | ०=गगन <b>के सभी</b> साम । <b>ग्र</b> स्य                                       |
| ११≃पूर्वाफास्युती सम ।                                                   | १० = विशा के सभी नाम (भाशा, विक् भावि) दश                                      |
| १२≔क्चराधाश्युनी कार्यमन्।                                               | ११ ≔िराव चौर रुद्र के सभी नामः। पकादरा<br>१२ = भूपछ । रवि के सभी नामः। द्वादरा |
| १३ = इस्ट कर कर्क, पर्चंग, सूर्यं के सभी भाग !                           | १२ ≔ मूर्यकाराव के समानामाः अयोदरा<br>१३ ≕ विरवाकासदेव के सभी नामः अयोदरा      |
| १४≔चित्रास्वापूर्विश्वः।                                                 | १४= इन्द्र, सनु, सुबन क्षोक शिव विद्या चतुत्रस                                 |
| १४=स्वाती, मारुव पथन वासु के समी साम ।                                   | १४ = तिथि । पंचवरा                                                             |
| १६ = विशासा, दीश (दीशास्य का विशासा) इन्द्राम्ती ।                       | १६ ⇒ष्टगार। भूप (मूप राजा भावि) पोडरा                                          |
| १७≔चतुराचा मैत्र सित्र।                                                  | रेण≂कत्पष्ठि। समदरा                                                            |
| १८ ≈स्पेम्ठा इन्त्र शाकः।                                                | रे⊏=भष्टि।वर्षि। महाव्य                                                        |
| १६≃मूख राष्ट्रस निक्र्ति क्रम्य।                                         | रैंध⇔ व्यति घति। श्वानविंशक्रि                                                 |
| २०≈पूर्वीषाकृश्रसः।                                                      | २ ≔ इ.ति । मणा। विंशिद                                                         |
| प्र£=ठत्तरावाह वैश्व विश्वदेव।                                           | २१≈प्रकृति । वैश्व । पक्रविशति<br>२४≈क्रिम (वैभी तीर्वकर) वृत्विशति            |
| ५२≔व्यमितित्, त्रद्याः। (सबदा प्रवेश नद्रौं)                             | २४ ≔क्रिस (वैसी शीर्वकर) वदुर्विशक्ति<br>२४ ≔ तक्कर स्वर्थिकारि                |
| २३ ≔ भवता सृति कर्यो विष्णु, इति ।<br>२४ ≔ वनिष्ठा वसु वस्तव ।           | २७=नवात्र म ऋच चाति। सप्तर्विशति <sup>†</sup>                                  |
| ९४ ≔रातमणा वधु वासवा<br>२४ ≔रातमिया, पारि वरुख <b>बहेरा के</b> धनी नाम । | ३२=रव, इस्त । हार्सिशत                                                         |
| क्र=पूर्वामात्रपद <b>शबैक्याद</b> ।                                      | ३३ = सुर, असर धाहि इंड के नास प्रवर्तिरान्                                     |
| १७= उत्तराभात्रपर भहित्रेपुत्र ।                                         | ६४ ≔कता। हः चतुचरि                                                             |
| रद=रे <b>वदी प्</b> यन् गीध्य क्रम्स । <sup>प</sup>                      | [शेष प्रश्न १७ में ]                                                           |

#### मास

चान्द्र मासों के नाम १२ हैं। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आपाढ, श्रावस, भाद्रपद, श्राश्वन (क्वाँर), कार्तिक, श्राप्रहायस (मार्गशीर्प), पौष, माघ, फ़ाल्सुन।

| t | 1  | मास        | पूर्ििमा में नचत्र | मासों के श्रन्य नाम      |                                                 |
|---|----|------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|
|   | १  | चैत्र      | <del>चि</del> त्रा | मधु, चैत                 | नोट                                             |
|   | २  | वैशाख      | विशाला             | माधव, राधेय, राधा, वैशाख | श्राज भी इसका प्रमाख                            |
|   | ३  | ज्येष्ठ    | ज्येष्ठा           | शुक्र, जेठ               | र<br>प्रत्यद्य रूप से पचागों में                |
| , | 8  | श्रापाढ    | पूर्वीपाढ          | शुचि, श्रपाढ़            | मिल जाता है। नत्तत्र श्रीर                      |
|   | ሂ  | श्रावस     | श्रवस्             | नभस् , सावन              | पूर्धिमा विथि का सयोग                           |
|   | Ę  | भाद्रपद    | पूर्वाभाद्रपद      | नभस्य, भावों             | प्राय हो ही जाता है।                            |
|   | ৬  | त्राश्विन  | <b>ऋश्विनी</b>     | इप, घ्यश्वयुक्, क्वॉर    | कभी एक दिन आगे-पीछे<br>(पूर्णिमाके) नचत्र मिलता |
|   | 5  | कार्तिक    | कृत्तिका           | ऊर्ज, वाहुल, काविक       | है श्रौर ऐसा श्रवसर वर्ष                        |
|   | 3  | मार्गशीर्ष | मृगशिरा            | सहस्, श्रगहन             | भर के केवल तीन ही                               |
|   | १० | पौप        | पुष्य              | सहस्य, पृस               | किसी मासों में अधिकाश                           |
|   | ११ | माघ        | मघा                | वपस्, माघ                | सम्भव रहता है।                                  |
|   | १२ | फाल्गुन    | पूर्वाफाल्गुनी     | वाप, वापस वपस्य, फागुन   |                                                 |

## • प्लब-संज्ञा (यवनमत)

लग्न की पूर्वे दिशा। चतुर्थ की उत्तर दिशा। सप्तम की पश्चिम दिशा। दशम की दिल्ला दिशा। यवन जातक अन्थों में इसका उल्लेख पाया जाता है।

जो राशि श्रपने स्वामी की दिशा में स्थित हो, उस राशि की सव—सज्ञा होती है तथा श्रेष्ठ फल देती है। इस प्रकार पूर्व में सिंह राशि (लग्न में ) उत्तर में मिथुन, कन्या (चतुर्थ में ) पश्चिम में मकर, कुम्भ (सप्तम में ) दिच से मेष, वृश्चिक (दशम में ) विलष्ठ होती है।

क्या, इसी प्रकार मेप-सिंह-धनु का सूर्य लग्न में, वृप-कन्या-मकर का मगल दशम में, कर्क-वृश्चिक-मीन का बुध चतुर्थ में, मिथुन-तुला-कुम्भ का शनि सप्तम में विलष्ठ होगा ?

हाँ, मेप, सिंह का सूर्य लग्न में, मकर का मगल दशम में, कर्क का बुध चतुर्थ में श्रीर तुला, कुम्भ का शिन सप्तम में बलिष्ठ होता है।

इन्ध मुमि

43

मध्यानह

चौकान

शेष्ट सर्विया

स्म

मकर १८

क्के ६म

मेप १२

स् चं

IJ

यु स

पुरा

참하다

×

312 319

मेच बरिचक मिधुम

मार्थ भूमि

ধাৰত

परानह

स्यूख

कॉसा

नर

**बृ**प वै

वृश्चिक व

भूप

œ

स. द

र्मगु

मुरा

₹

밴

214

3180

पहुर्मुम

বিক

स-पान्ड

चानान

सुवस

स्विर

सेप १

तुसा र

Æ€ ?

सिंह

पं मं

IJ

3

शुरा

.

VIII

XIE.

318

**पुंसा**वि

क्ष

बावि 5

थात्

**उच्च रा**शि

नीच राग्धि

मुक्क विक्रीफ

स्वयूही

F

Haffe

मित्र

सम

বাস τι

गुल**रध मा**न

TO T

त्रिवाच ग

प्रकार <sup>11</sup>

8 गुण

z प्रकृति

6

Ł सदस्या

ŧ۰ पर्

22 स्थान

ŧ۵ रस

14 समय

48 कोस

25

15 स्वभाव

\*\*

ŧ۵

11

Þ

ŧ۶

25

| सूर्व               | चय          | मीम         | <b>पु</b> ष        | गुरु           | ग्रुक    | शनि                    | चा           | *3                |
|---------------------|-------------|-------------|--------------------|----------------|----------|------------------------|--------------|-------------------|
|                     |             | पराक्रम     | वासी               | द्यान          | भाग      | दुःस                   | दुःस         | <b>द</b> ल        |
| ष्मारमा<br>गुस्रामी | मन<br>सफेत  | सास         | इस                 | पीका           | सफेद     | कासा                   | कामा         | काला              |
| पूर्व               | वायस्य      | वृक्तिस     | <b>स्थ</b> र       | क्रान          | चाम्नप   |                        | नेश्वरम      | नैश्वरम<br>स्त्री |
| पुरुष               | स्त्री      | पुरूष       | नपुंसक             | पुषप           | स्त्री   | नर्पुस <b>रू</b><br>वम | स्त्री<br>तम | स्य।<br>सम        |
| सस्ब                | सत्व        | वम<br>पित्त | समगातुः<br>समगातुः | सत्व<br>समधान  | रव<br>इक | वाद                    | वात          | वात               |
| पिच<br>—            | <b>₽</b> 46 | अप<br>धरिन  | मूमि<br>मूमि       | चाकार <u>ा</u> | লয়      | चायु                   | वासु         | बादु              |
| भगिन                | यस          |             | 1 ~ `              | ١              | L c      | l                      | क्रम         | ा स्थेप           |

| ı | 444          | 40.00   | • • •           |         |        |       | A       | b      |
|---|--------------|---------|-----------------|---------|--------|-------|---------|--------|
| 1 | वायस्य       | वृक्तिस | <del>चच</del> र | क्रान   | चाम्नप | परिचम | नगरम    |        |
| 1 |              |         | -des            | पुद्रप  | स्त्री | नपुसक | स्त्री  | स्त्री |
| ı | स्त्री       | पुरुष   | नपुनक           | 3**     | l      |       | त्तम    | शम     |
|   | सरव          | 5म      | ∖रक             | सत्व    | रव     | वम    | 4"      |        |
|   | 1 1          | पिच     | समगतु           | संस्थात | 44     | वाद   | वात     | वात    |
|   | <b>42</b> 4€ | · -     |                 | ı       |        | बायु  | वासु    | वायु   |
|   | वस           | धरित    | भूमि            | चाकारा  | লল     | ביר   | 7.3     |        |
|   |              |         |                 | 1       | i Gara | 100   | स्त्राच | । स्सद |

| - 1 | वायस्य      | - वाक्य | च्यर  | March 1 |             |        |        |        |
|-----|-------------|---------|-------|---------|-------------|--------|--------|--------|
| ١   |             |         | नप्सक | पुद्रप  | स्त्री      | नपुंसक | स्त्री | स्त्री |
| 1   | स्त्री      | पुरुष   | 4444  | 3**     |             |        | त्रम   | सम     |
| 1   | सत्व        | 5म      | रक    | सत्व    | रव          | वम     | વન     |        |
|     |             | पिच     | समगतु | संस्थात | 5%          | वाद    | वाव    | वात    |
|     | <b>₽</b> 46 | l .     |       | 1       |             |        | वायु   | वायु   |
|     | यस          | धारिन   | भूमि  | चाकारा  | জন          | चायु   | 7.3    |        |
|     | l .         |         | য়ার  | ৰিম     | <b>ৰি</b> ম | राह    | म्बद   | म्स्रव |
|     | वैश्य       | सूत्री  | 1 44  | 1       | ٠           |        | 43     | 12     |
|     |             | 777877  | साध   | 1 42    | युवा        | 1.4    |        |        |

| 11817   | स्त्री      | पुरुष    | नपुसक | 344      | 571        | .17.2. |         |              |
|---------|-------------|----------|-------|----------|------------|--------|---------|--------------|
| पुरुष   |             | -        | रंब   | सत्व     | रव         | वम     | त्रम    | वम           |
| सस्य    | सरव         | धम       | ,     |          |            | चाव    | भाग     | वात          |
| पिच     | <b>5</b> 76 | पित्त    | समगतु | समभातु । | 4.4        | 410    |         |              |
|         |             | धरिन     | मूमि  | चाकारा   | জয়        | बायु   | वासु    | बायु         |
| चिंग    | जस          |          |       | বিষ      | বিস        | ग्रह   | म्बद    | म्सेव        |
| चत्री   | वैश्य       | क्रमी    | যুর   | 148      | 192        |        |         | 44           |
|         |             | युवा     | वास   | ₹₫.      | मुदा       | 44     | 11      |              |
| युक्    | पुरा        | . ~      | 1     | द्विपद   | हिपद       | पची    | । सर्वे | पदी          |
| चतुष्पद | सर्प        | चतुष्पर् | पची   | 1844     |            |        | उसर     | <b>इ</b> .सर |
| •       | •           |          | l     | OTTOT I  | । जन्म भाग | उसर    | 247     | -            |

मधुर चम्स

पुषान्ध परान्द

रस्न सुबए

> क्वे र मीन २७

सकर ४ मीन १५

> सुर्च चु रा

र्म ₹1

स स

٠ 1 स्, व

TIU!

BIE

वस मीनार्प, तका

चौती कारा

इच्या २७ सप २

मं गु IJ

끿ㄷ SIC

ZJĘ, ×

रमसान मामभू

43

पुषान्द

गांक

सिभ सद

कुन्या १४

कृत्सा ⊅६ चन

क्रमा

स् ग्र

रा

मं गु

Ð

4

깱드

Ħ٤ XIX.

उसर बसमुमि

विच

रीप स्रपट गोक्ष

कुम्म

Brott

rit

× 217 \*

বিক বিক

दीष z eq

साहा

वीस्प ਰੀਵਾਰ क्षम

कुरम् २०६६ हरमासिह सम

करमा मकर

रात्रि रात्रि वरूपा

नोदा

वीक्स्य

र्वारवक, 14 तुसा २

मीन

इ ग्र g u पु ग

U श रा

> I IJ

मृच म मृष मं स्**प** म

चम्प सम्प 네트

115

A AL PERSONELLE

\*17\* PIĘ

315

मिनुन १४ पन १४

ug १४ मिश्चन१४

## ग्रहों का कोश

सूर्य = हेली, तपन, दिनकर, दिनकृत्, भानु, पूपन्, श्ररुख, श्रर्क, इन, तिग्मांग्रु, उप्र्षांग्रुमाली, तरिख।

चन्द्र = सोम, शीतद्युति, उडुपति, तारेश, ग्लौ, मृगाक, इन्दु, शीताशुमाली।

भौम = घार, वक्र, चितिज, भूतनय, रुधिर, घ्यगारक, क्रूरनेत्र, धराज, कुपुत्र, भूपुत्र।

बुध = सौम्य, तारातनय, विद्, वोधन, इन्दुपुत्र।

गुरु = मन्त्री, वाचरपति, सुराचार्य, देवेज्य, ईज्य, स्नम्सन्त्री।

शुक =काव्य, सित, भृगुसुत, श्रन्छ, श्रास्फुजित, दानवेज्य, उशनस् , भार्गव, सूरि ।

शनि = असित, छायासूनु, सौरि, तरिणतनय, कोण, आर्कि, मन्ट।

राहु =सर्प, श्रसुर, फिल, तम, सेंहिकेय, श्रगु ।

केतु = ध्वज, शिखी।

## तात्कालिक--मित्रता

सभी प्रह, अपने-अपने स्थान से २-३-४-१०-११-१२ वें भाव (स्थान) में स्थित प्रहों से मित्रता रखते हैं। इसी प्रकार वे १-४-६-७-८ वें भावों के पहीं से शत्रुता रखते हैं।

## पञ्चधा-मैत्री

चक्र ४ में, नैसर्गिक मैत्री के तीन भेद छीर तात्कालिक मैत्री के दो भेद होते हैं। टोनों को मिलाकर महों की मित्रता के पॉच भेद हो जाते हैं, छतिमित्र,

मित्र, सम, शत्रु श्रीर श्रविशत्रु। विद्वज्जन, इन्हीं पॉचां भेदों के द्वारा प्रहों का दशवर्गी, प्राय सप्तवर्गी वल निकालकर, फलों का श्रनुसन्धान करते हैं। पश्चधा-मैत्री

का स्पष्टीकर्ण आगे चक्र ४ में किया गया है।

## पश्चधा-मैत्री का गल-चक्र ५

| नैसर्गिक + तात्कालिक                                                                           | पख्रधामेत्री                                     | कलादिवल                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| मित्र + मित्र में<br>मित्र + सम में<br>मित्र + शत्रु मे<br>सम + शत्रु में<br>शत्रु + शत्रु में | श्रतिभित्र<br>मित्र<br>सम<br>शत्रु<br>श्रतिशत्रु | २२।३०।०<br>१४। ० ।०<br>७ ।३०।०<br>३ ।४४।०<br>१।४२।३० |  |  |  |  |  |  |  |  |
| स्वगृही में                                                                                    | श्रेष्ठ                                          | ३०।०।०                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |

## भावों के नाम

लम्र (ततु), बन, भाई, सुख, पुत्र, रात्र, स्त्री, धर्म, कर्म, लाभ श्रीर व्यय नामक वारह-भाव कमश होते हैं।

### भाव-कोश

भाव

१ = लग्न = देह, वनु, कल्प, उदय, घाद्य, जन्म विलग्न, होरा, घ्रगा प्रथम।

२ = धन = द्रव्य, वासी, श्रर्थ, भुक्ति, नयन, स्व, कुटुम्व, कोश । द्वितीय ।

३ = भाई = पराक्रम, भ्रातृ, दुश्चिक्य, विक्रम, सहोदर, वीर्य, धैर्य, कर्रा। तृतीय।

४ = सुख = सुहृद्, मित्र, पावाल, वृद्धि, हिवुक, चिति, मावा, विद्या, वाह्न, श्रम्बु, गेह्, वन्धु । चतुर्थं।

४ = पुत्र = सुत, बुद्धि, देवराज, भक्ति, पितृनन्दन। पचम।

६ = रात्रु = रात्रु, रिपु, रोग, खरा, मातुल, रास्त्र, भय, ज्व । पष्ठ ।

[ २७ ]

[ **वातक-दी**पक

🌞 🖘 स्त्री 😑 कक्षत्र, जामित्र, कंगता, दारा, मार्चा, काम गमन, कक्कत्र, सन्पतः सून, कर्ताः। सप्तमः।

द ≈ बावु = मृदि, नारा, रभा, रस, विनारात । बच्टम ।

६ = धर्म = मुख्ति, मान्य, गुरु, ग्रुम, दप । मबस ।

१० = कर्म = ब्यापार, संपूर्य, सम्य, साम, झान, राज, ब्यास्पर, पर, पिता, ब्याकारा, रागन । दशस ।

११ = स्नाभ= चान, रुपान्त्य, भव । एकार्स :

१९ = अपय = रिज्ड, भन्त्य । हादशा ।

#### माव-कार्य

१ ≈ सम्न--रारीर का सुल--दुःल, वस्साह, प्रवास, महत्वाक्रीका, सामाग्य, जीवन, बायु, कार्वारम्म, जम्म-स्थान की वाद, रारीर क विग्द, काकृति, राजनीति उद्याग शिर मुल, काजीविका।

२ ≈ वन —पूच्य कुटुन्न, सन्तान, वंश भाग्यय, वाखी, तेत्र, वन वा सहायक, पहामी समीपस्य-वन, भाजीविका केन-देम, सहायक, भागमन उपम, लगीद-विक्री साहुकार कंगास, राता, कृपस, सरकार भक्ति, गवा, करठ, प्राप्तित्वान, नस्ट-चस्तु का भागा ।

३ ≈ भाई—बन्तु विहेन स्वध्न-विधा स्रपुदात्रा किसी के सेवल स बाता, शस्ता भाव, हेट्-कम्पल, सन्तोष, नौकर, पर्म देवस्थान बन्धा हाव पर्काक्त वर्षो संगीव-स्वर, बर्धान महत्त्वाकीया गुप्त-राष्ट्र।

भ = सुक-पर, मृति संवारी, परा विद्या, कृषि पिता, तहकाना प्रत्यों में गड़ी वस्तु देश, इच स्वक, सातु-पन साता स्थान, कार्य-परिश्वास, परिवर्तन, समीपस्य का प्रस्त पाता, कुछि, कार्य वच्च रावकीय कैरी सुरू-मनुस्य का पन।

१ = पुत्र —गर्म बस्तु-काम राजा, किंग बरव, बानल से मेते हुए व्यक्ति का विधार बागमन स्मह, कुरास-अत्र की विक-कार्य देश्वर-मण्डि, बुद्धि विद्या स्वानक-साम दशक, गित्र-वार्तो परंत्र, मंगल-कार्य प्रसम्मता व्यारवर्य के कार्य ग्रामाग्रुम शिल्प पिछन मादब-परार्थ व्याम-सिक्त, व्यामाग्रुम शिल्प पिछन मादब-परार्थ व्याम-सिक्त, व्यामान्-विक्रम, व्यापार का परा मात्र-वन पुत्र यन राजा बारा नाम।

६ = रिपु—रोग मामा मीधी गुप्तराष्ट्र, शॅठ सेवक मिशका मित्र प्रस्यु आक बिरोप, वाप, शोक, क्षुप्रीक (शकावि), क्षक याचना सत्ताप चारी-क्स, शकु बदर मामि पेट!

 = स्त्री, पाँत राष्ट्रवा स्वीक्षित नीकरी बादाबात-स्थापार मागे साम्य बार विवाद रो बन का बद्धम क्षामान सम्पन्न रिषद पन विवस मैसून, परदेश विवाद, नस्ट-बन्तु मुक्यमा मीति, प्रदेशब-बाबु, स्वलास्तर द्वास्त्रकर (परिवर्णन) वैषक, ग्रातंग।

च = आबु --गरबाग्यर-कप्ट प्रत्यवर जीववारी समुरास की सिकि क्षी-सन्वयन से या विवाह से बन-आम श्रवनागर-बाम यसु-पत्र (वसीपतनामा) से पत्र बाम समृ, कारदी बूटी जाता का वन यस पत्य सोक विकास पुण-नियति व्यास देने का बहेरा दुर्जित साम्य पत्य-बना पर्यत, कोट शाह्मस्य सम्प्रपूर्वरा समाना, मृत्युकारस बाह्मस्य दरित्रवा सूत्री वात, शीलव-सुरा पैर।

६ = अमे - व्यक्तिकार सहावार, तीर्क-बाजा दूर-पाला परोपकारी-बाजा मंगक-बाजा माम्य दान स्वय्न विद्या असुष्टाल कर पोग, समाधि पति-बाने देव-पूजा व्यक्ति-बन, सींवर्ड वन दिरवास सेवा स्वयमें सम्पास क्षेत्रा वर्षय वर्ष्यं परा गृह, विद्या समाव-सेवा सार्वजनिक-कार्ब, राजधीय संस्था से एकस्थ सुरक्त-क्या। १० = कर्म -- व्यापार, सन्यास, प्रेजुएट होना, महानिद्यालय की परीचा, परीचोत्तीर्णता, शास्त्रार्थ में विजय, नौकरी, खेती, अधिकार, योगी, राजदरवार, सामाजिक, सम्मान, पिता, प्रतिष्ठा, जायदात, वैभव, अधिक शक्ति वाला शत्र, चोरी का धन, ज्येष्ट-वन्धु की मृत्यु, वल-तन्त्र, सेना, उद्यम,

श्रीपिं , गुरु, माता, मेघ, मन्त्र-यन्त्र, जाति-मुन्विया, वैद्य, पर। ११ = लाभ-पिंडुली, मित्र, बुद्धि, मन्त्री, सात्विक-स्वभाव, लाभ, सिद्धि, श्राशा, भाग्य, दीवान, जज, न्यायकर्वा, ईश्वर, सत्य, शान्ति, नियम-धारण, वन्धु, नवीन-योजना, पिता का धन, माता

की मृत्यु, पुत्र का शत्र ।

१२ = व्यय-खर्च, शत्रु-पीडा, सकट, दूरयात्रा, वन-पर्वत-भ्रमण, पशु, उद्योग-नाश, ऋण, खून, आत्महत्या, पूर्वार्जित-सम्पत्ति, गुप्तशत्रु, जेलखाना, वन्धन, मुक्ति, व्याधि दूर होना, वेल आदि पशु का वन्धन, चाचा, राजमान, सुख-दु ख, परिसाम-फल, चरस, नेत्र।

# त्रित्रिकोण-संज्ञा

लग्न से नवम पर्यन्त भावों को त्रित्रिकोस कहते हैं।

# वर्गोत्तम-संज्ञा

जो बह या भाव, जिस राशि का हो, यदि उमी राशि के नवाश में आ जावे, तो वर्गोत्तम सज्जा होती है। परन्तु नीच-राशिश्य-प्रह, नीच-राशि के नवांश मे श्रा जावे, तो, वर्गोत्तमी न होकर, परम-नीचांश वाला कहा जाता है। इसी प्रकार उच राशि वाला प्रह, उच राशि के नवाश में आ जावे, तो वर्गीत्तमी न होकर, परम-उचाश वाला कहा जाता है।

# भावों की मजाएँ

१ = लग्न-स्थाद्य, केन्द्र, करटक, चतुष्टय, गुप्त-त्रिकोस । ७ = स्त्री-केन्द्र, कण्टक, चतुष्ट्य। २ = धन-परमफर। ८ = श्रायु—चतुरस्र, त्रिक, पराफर। ३ = भ्रातृ—ञ्चापोक्तिम, उपचय। ६ = धर्म-त्रिकोस, श्रापोक्लिम।

४ = सुख—केन्द्र, चतुरस्र, चतुष्टय, कण्टक, पाताल, विद्या । १० = कर्म—केन्द्र, कण्टक, चतुष्टय,मध्य,चपचय। ४ = पुत्र-त्रिकोस, पराफर। ११ = लाभ-पर्णफर, उपचय।

## ६ = रिपु-त्रिक, आपोक्लिम, उपचय। - १२ = व्यय-श्रापोक्तिम । ग्रहों का शुभाशुभत्व

क्र-सूर्य, राहु

पाप-मंगल, शान, वेतु।

## शुभ-पूर्ण-चन्द्र, शुभ-युक्त वुध श्रीर गुरु तथा शुक्र। श्रश्चम —सूर्य, चीरा-चन्द्र, मगल, पापयुक्त-बुध, शनि, राहु, केतु।

चन्द्र का शुभादि शुक्त एकाटशी से कृष्ण-पचमी तक पूर्ण-चन्द्र, कृष्ण पण्ठी से कृष्ण दशमी तक तथा शुक्ल पछी से

शुक्ल दशमी तक मध्यम-चन्द्र, कृष्ण एकादशी से शुक्ल पचमी तक चीगा-चन्द्र रहना है। तात्पर्य यह, कि-शुक्ल एकाटशी से कृष्ण पचमी तक पूर्ण-चन्द्र

फुप्ए एकादशी से शुक्ल पचमी तक चीए-चन्द्र शेप समय मे मध्यम-चन्द शुभ-दृष्ट चन्द्रमा

शुभ अशुभ-तप्ट चन्द्रमा अशुभ द्वितीय-वर्तिका = ज्योतिप का धन

[ २<sup>२</sup> ]

= स्त्री = कत्रत्र, जामित्र, शंगता, दारा, भागी, काम गमत, कत्रत्र, सम्पत्, कृत, कात । सप्तम ।

द = भाषु = सृति, नारा, रश्य, रख, विनाशम । सम्द्रम । ६ = भर्मे = मुक्ति, भाग्य, शुरु, शुभ, तक । नवम ।

१० = कर्म = स्थापार, सेपूरल, सम्य, सान, ज्ञान, राज, भास्पद, पद, पिता, बाकास, रागन । दहास ।

११ = बास = बाय, श्यान्य, भव । पकाषशा।

१२ = व्यय = रिष्क धन्त्य। शावरा।

#### माब-कार्य

१ = कम-पारीर का सुल-कुक, उत्साह, प्रवास, महत्वाक्षंत्रा सीमाग, जोवन, बायु, कार्यारण, जन्म-स्वान की वात, रारीर के चिन्ह, बाफ्रित, राजनीति उद्याग, शिर मुल, भाजीविका।

२ = पन — प्रत्य कुटुन्व सन्तान, वैरा धान्युष्य, वासी नेत्र पन का सहायक, पहासी समीपस्य-का धान्नीविका क्षेत्र-वेन, सहायक, धागमन, उसम, करीद-विक्री, साहुकार, कंगास, दाता, कृष्य, सरकार मणि, गस्ना वस्ट प्राप्तिस्वान नस्ट-वस्तु का धाना ।

३ = माई—वन्तु वदिन स्वप्त-विचा लपुवात्रा किसी कं भेजन से यात्रा शस्या चाय, देह-कम्पन सन्तोत्र, नीकर, धर्म देवस्थान कन्या हाय पर्काक्तम कर्यो संगीत-स्वर, वचीन, महत्याक्षका, ग्रान-ग्राव।

४ = मुझ-पर मूमि सवारी, यहा विद्या, कृषि पिता, सङ्काना पूरणी में गड़ी वस्तु देश वृद्ध, सुरुष, मात्-पन माता स्वान कार्य-परिखाम, परिवर्तम, समीपन्य का प्रस्त, सन्ता, कृषि, व्यति वृद्ध राजकीव-कैदी पृत-मनुष्य का पन ।

र = पुत्र --ार्स, बल्तु-साम गुरा लिंग धारव, भागत्व से मेत्रे हुए स्थल्दि का विचार, भागतम, स्तेह, इरास-पत्र खेलिस-कार्य देश्वर-मण्डि, पुद्धि, विचा भागतन-लाम दण्ड, तित्र-बार्य स्टब्स, मंगत-कार्य प्रसानता सारवर्य के कार्य हामागुन, शास्त्र, पिएसन मारक-परार्थ भाग-निका, क्योग-निशा स्थापर का पदा सार-धन पुत्र का राजा हारा लाम।

६ = रिपु—राग मामा मीमी गुमरात्र, वाँत सेवक मिल का मिल मृत्यु, झांक-विराध दोप, रोफ, सपुत्रीव (भवादि) ऋस पावना सन्ताप वारी-वस, राजु वहर लामि पैर।

 स्त्री —स्त्री, पाँव राजुवा स्वीकृति, नौकरी पाठापाठ-स्थापार मार्ग साम्य चोर विवाद दो बन का बग्न सागमन सन्यवशिवत वन विवय मैधुन परदेश विवाद सस्य-बस्तु गुक्तमा मौति, प्रत्यव-राजु, स्वकान्यर द्वास्त्रफर (परिवर्षन) वैद्यक, गुर्माग।

चर्म — स्मिनियार सहावार, गीर्थ-मात्रा तृर-भाता, परोपकारी-पात्रा मंगक-पात्रा मान्य हान क्यान,
विचा अञ्चलात क्य क्या समाचि पति-वर्म देव-पृत्रा स्पापित-वन, संवित घम विरवास
सेवा परवर्ष सम्पास क्या त्रवर क्यार्थ यहा हुई विशा समाज-सेवा, सार्वजनिक-कार्य,
राजवित संवा में सम्बन्ध प्राज-का।

द्वितीय-वर्तिका ]

१० = कर्म - ज्यापार, सन्यास, प्रेजुण्ट होना, महाविद्यालय की परीचा, परीचोत्तीर्णता, शास्त्रार्थ मे विजय, नौकरी, खेती, अधिकार, योगी, राजदरवार, सामाजिक, सम्मान, पिता, प्रतिष्ठा, जायदात, वैभव, अधिक शक्ति वाला शत्र, चोरी का धन, ज्येष्ट-वन्धु की मृत्यु, वल-तन्त्र, सेना, उद्यम, श्रीपिं , गुरु, माता, मेघ, मन्त्र-यन्त्र, जाति-सुविया, वैद्य, पैर।

११ = लाभ-पिंडुली, मित्र, बुद्धि, मन्त्री, सात्विक-स्वभाव, लाभ, सिद्धि, श्राशा, भाग्य, दीवान, जज, न्यायकर्ता, ईश्वर, सत्य, शान्ति, नियम-धारण, वन्धु, नत्रीन-योजना, पिता का धन, माता

की मृत्यु, पुत्र का शत्रु। १२ = व्यय-म्बर्च, शत्र-पीडा, सकट, दूरयात्रा, वन-पर्वत-भ्रमण, पश्च. उद्योग-नाश, ऋरम, खून, आत्महत्या, पूर्वार्जित-सम्पत्ति, गुप्तशत्र, जेलयाना, वन्धन, मुक्ति, व्याधि दूर होना, वैल आदि पशु का वन्धन, चाचा, राजमान, सुख-दु ख, परिसाम-फल, चरस, नेत्र।

## त्रित्रिकोण-संज्ञा

लग्न से नवम पर्यन्त भावों को त्रित्रिकोख कहते हैं।

## वर्गोत्तम-संज्ञा

जो ग्रह या भाव, जिस राशि का हो, यदि उसी राशि के नवाश में था जावे, तो वर्गीत्तम सद्गा होती है। परन्तु नीच-राशिस्थ-प्रह, नीच-राशि के नवाश मे आ जावे, तो, वर्गीत्तमी न होकर, परम-नीचाश वाला कहा जाता है। इसी प्रकार उच राशि वाला प्रह, उच राशि के नवाश में आ जावे, तो वर्गोत्तमी न होकर, परम-उचाश वाला कहा जाता है।

## भावों की मंज्ञाएँ

७ = स्त्री—केन्द्र, कएटक, चतुप्रय । १ = लम्न-त्राद्य, केन्द्र, करटक, चतुष्टय, गुप्त-त्रिकोस्। २ = धन-परमफर। ८ = श्रायु—चतुरस्र, त्रिक, पर्णफर।

६ = धर्म-त्रिकोस, श्रापोक्लिम। ३ = भ्रात्-श्रापोक्तिम, उपचय।

४ = सुख-केन्द्र, चतुरस्र, चतुष्टय, कण्टक, पाताल, विद्या। १० = फर्म-केन्द्र, कण्टक, चतुष्ट्य,मध्य,उपचय। ४ = पुत्र-त्रिकोस, पराफर। ११ = लाभ-पण्फर, उपचय।

६ = रिपु-नित्रक, आपोक्लिम, उपचय। - १२ = ज्यय-श्रापोक्लिम ।

# ग्रहों का शुभाशुभत्व

शुभ-पूर्ण-चन्द्र, शुभ-युक्त बुध और गुरु तथा शुक्र। क्र-सूर्य, राहु श्रशुभ — सूर्य, चीर्ण-चन्द्र, मगल, पापयुत्त-बुध, शनि, राहु, केतु। पाप-मंगल, शान, वेत् ।

## चन्द्र का शुभादि

शुक्त एकाटशी से कृष्ण-पचमी तक पूर्ण-चन्द्र, कृष्ण पष्ठी से कृष्ण दशमी त्क तथा शुक्ल पष्टी से शुक्ल दशमी तक मध्यम-चन्द्र, कृष्ण एकादशी से शुक्ल पचमी तक चीण-चन्द्र रहना है। तात्पर्य यह, कि-शुक्ल एकाटशी से कृष्ण पचमी तक पूर्ण-चन्द्र

कृष्ण एकाटशी से शुक्ल पचमी तक चीग्-चन्द्र शेप समय में मध्यम-चन्द्र शुभ-टप्ट चन्द्रमा शुभ अशुभ-हष्ट चन्द्रमा

श्रशुभ

द्वितीय-वर्तिका = ज्योतिप का धन

#### तृतीय-वर्तिका

#### ⊈पहली~रचना

इन्दर्शी केंसे वन व्यर्थात् किस प्रकार से गणित किया वास विसम ग्रुद्ध कीर सुद्धम तथा निरिवत् प्रम्म परित करने वाक्षी इन्दर्शी (सन्म-पश्चिका) वन सके ?

शुद्ध कुरवसी बनाने के किए, प्रयम शुद्ध रहकाल का बनाना परमावरमक है। शुद्ध रहकाल क्षत्री बन सकता है कब कि, भाषकों किसी शुद्ध पढ़ी-द्वारा जाम-समय बनाया गया हो, तिर स्वानीय दिनमान स्यानीय सूर्योदय-सूर्योस्त और त्यानीय काम-समय बनावा बाय, तब करी, शुद्ध रहकाल बन सकता है तथा जब स्वानीत शुद्ध रहकाल हारा, स्थानीय अवशेश की व्यस्तारणी से क्षत्र बनायों बाव, तब युद्ध तम जनती। इतने कार्यों के करने के क्षिए, जिस विधि क्षत्र आवरपकता पहली है, को रम क्रमश लियना प्रारम्स करते हैं।

यहाँ स यदि काई किथि शीप्रवा से समक्ष में न कार्य, दो किशेप किला की याद नहीं है क्योंकि प्रह—स्पष्ट एक कार्य—कार्य, सभी वार्ष स्पष्ट समग्र में का जायी हैं।

#### भयनांश-साधन

जिस वर्षे का कावनारा बनामा हो, तस वर्षे के सके में से १८० घटाकर रोप गरावर्ष का दो स्थानों में रखे प्रवास स्थान के शेप में क्ल से लाग है तो क्षिम में क्षित। इसके शेप में ६ का ग्रुपा कर पुन कर से मान है तो कियम में क्ला। इसके रोप में ६ का ग्रुपा कर पुन कर से मान है तो कियम में क्लिया। मान होंगे। वे प्रवास शेप के क्लामि (किया) होते हैं। दिरोप स्थान में रखे हुए शेप (श्रक्ष म से १५० प्रवास्त को शेष बावे हो) गरावर्ष में ६ साम दे तो क्लिय में क्लाम। इसके शेप में ६ का ग्रुपा कर पुन १ से मान है वा क्लिय में क्लिय साम होंगे। वे दिरोप शेप के क्लामि (क्लिय) हाते हैं। प्रयास क्लिय की क्लामि से से दिरोप क्लिय स्थाप के क्लामि प्रवास होंगे। वे दिरोप स्थाप होंगे। के क्लामि क्लिय साम होंगे। वे स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन। व्यवस्थान के क्लामि प्रवास रोप में २२ क्ला, १३ विकंका बाह है तो क्यानों। व्यवस्थान।

शके १८४२ में (जन्म) से १८० घटाया शेप≈ ४२ गतवर्ष र२ + ७० = कविव चाँगावि । ०।३६। में से ४२ + ४ = ११ कवावि <u>।१४ प्रशास्त्र । १३४१</u> १०६ १८४२ का भवनारा २२।४३।३६ हुआ।

इसीका राके १८ स समाप्ता २४ वर्ष के अपनांश बनाकर काने कक बान में निकास गता है बिससे इतमा भी गाँखत न करना गढ़े। यक वर्ष में अपनांश की गति ४ विकसा के सगमग होती है। वर्ष में १९ मास होते हैं। असपन १० मास में ४ विकसा अपनांश ककता है तो एक मास में ४ विकसा १ प्रतिविकस्था अपनांश की गति होगी। इसो प्रकार तो मास में य विकसा न प्रतिविक्का गति होगी। इस प्रकार से गुरू १८८९ के न। सुर्व गुरू अपनांश कियाना होगा। है

शब्द १६५२ का कार्यनींश

शके रैप्प्रशाशे पर असमीरा विश्वास्थित हैया

तृतीय-वर्तिका ]

् आगे जो उदाहरण, हम दिखाना चाहते हैं; उसमें २२।४३।४० ही श्रयनांश लेकर कार्य किया गया है। इसमें कोई त्रुटि न होगी। चाहे शके १८४२ के २२।४३।४३ पर मे ही आप कार्य करें, तो भी कोई त्रुटि न आने पायेगी।

## विवचना

शके १८७४ में, मैं यह प्रन्थ लिख रहा हूं, अतएव इस वर्ष का अथनाश विभिन्न मतों से क्या होगा १

प्रह-लाघव २३।४१।० नृग्तुल्यायनाश २३।८।६ [सशोधित-मकरन्ट] विश्व-पचाग २३।६।३६ [हिन्दू-विश्वविद्यालय-सिद्ध] हपीकेश-पंचाग २३।३।४८ [चैत्र-पचीय] सिद्धान्त-सम्राट् २२।४८।४१ सूर्य-सिद्धान्त या मकरन्ट २१।४८।३६ [ब्रिशत्कृत्यो युगेत्याटिना]

[हमारा भी यही मत है]

इनमें सबसे सुलभ एव शुद्ध केतकी-श्रयनाश ही व्यवहार-योग्य है। रृग्तुल्य या वेथ-सिद्ध बनाने में सर्व साधारण को श्रत्यन्त कठिनता है, किन्तु इन दोनों के समीप, केतकी का ही श्रयनाश श्रा रहा है। सवत् २०१० के हृपीकेश-पचाग में लग्नसारणी के पास, वेतकी-श्रयनाश बनाने की विधि भी दिखायी गयी है। श्रयनाश का चक्र श्राठ देने के श्रतिरिक्त, श्रागे-पीछे वर्षों के लिए, सोदाहरण विधि भी पृष्ठ २४ में लिख दी गयी है।

२३ | ११ | २०

आगे पृष्ठ ३३ से (अचारा-देशान्तर-चक्र, श्रयतारा-चक्र, वेलान्तर-चक्र, पलभा-चरखण्डा लग्नमान चक्र, दशमसार्खा, प्रश्नारा मे ३६ श्रचारा तक की लग्नसार्ण्याँ और उनके उपकोष्टक दिये गये हैं।

# सायनार्क-साधन

क्ष केतकी-श्रयनाश

अमीष्ट-काल के सूर्य में, अभीष्ट शके का श्रयनाश जोड़ देने में सायनार्क होता है। परन्तु ध्यान रहे कि, दिनमान बनाने में प्रात सायनार्क श्रोर लग्न बनाने में तात्कालिक सायनार्क श्रावश्यक रहेगा। यथा—

हिनमान बनाने के लिए प्रात सूर्य १।२६।४१। २ है, इसमें शके १८४२।२।० का श्रयनाण <u>२२।४३।४०</u> जोडा, तो— प्रात सायनार्क = २।२२।३४।४२ हुआ

## दिनमान-साधन

प्रात सायनार्क में ६ राशि जोडने से, सायकाल का सायनार्क होता है। श्रपने जन्म-स्थान के श्रज्ञाश की लग्न-सारणी के द्वारा साय मायनार्क के श्रक में से प्रात. सायनार्क के श्रक घटाश्रो, तो दिनमान वन जाता है। यथा—

जन्म-स्थान (जवलपुर) के श्रज्ञाश २३।१० (२३) की लग्न-सारगी से— प्राव सायनार्क + ६ राशि = ८।२२।३४।४२ साय सायनार्क के श्रक ४४।२४।२४ में से २।२२।३४।४२ प्राव सायनार्क के श्रक ११।४४।३६ घटाया जवलपुर का दिनमान = ३३।२६।४६

## स्योदय-स्याम्त-माधन

दिनमान में ४ से भाग दे, तो लिब्ध के घण्टा-मिनट में सूर्यास्त होता है। सूर्यास्त को-१२ घएटे में से घटाने पर, शेप, सूर्योदय के घण्टा-मिनट होते हैं। यथा—

विनमान = ३३।२६।४६ ÷ ४ = ६।४१।४७।१२ वर्ण्टादि में सूर्यास्त । १२ वर्ण्ट में से सूर्यास्त = ६।४१।४७।१२ को घटाया तो, ४।१८।२।४८ घरटादि में सूर्योदय हुआ।

[कादक-दीपक

चर-पस, रेलाखर भीर मिभमान-साथन की भावस्यकता इस मन्य में तो गई। है। परन्तु इसमें इक्षित्रित सप्र-सारणियों से क्या-क्या उपयोग हो सकता है। यहाँ, बसे दिलाया का रहा है।

#### चरपल-साधन

दिनमान को व्यापा करा। यह व्याधा, १६ पटी स जितना कापिक या कम होगा; वही कर (पटी-पक) होता है। पति कर्षांग, १६ पटी से कम हो ता तृष्ठिय (श्वस्त-संक्रक) कर होता है जीर पदि व्यापक हो, तो तकर (पन-संक्रक) कर होता है। यका---

विनमान = ३३। २६। ४६ + २ = कर्षाय = १६। ४४। ४३ में से

१ था का कमिन को धनावा

१४ पटी से समिक होने से (बर-सन्तादि) उत्तर (सन-संग्रक) रे 1 १४ । १३ ।

#### रेखान्बर

पन्मीन देशान्तर से कपिक देशान्तर (श्वतः) में चन पर्व कम देशाग्वर में बाख रिलान्तर' होता है। यथा—(वेशान्तर वक्त सात के हारा)

| स्वस्तुद्रका | कागपुरका | काशी का | द्वाग्यद | ७६।१६ | ८०१६ | ८३।० | प्राप्तेत का | ७४।१० | ७४।१६ | ७४।१० | वेपरासा-स्वस्त्र) | रेस्नान्यर + छो। | + छो। | + ७११ | (चेरागिर)

रेलान्यर संशाहि में ४ का गुणा करने पर मिमिटाहि क्यावा कौशाहि में १ का गुणा करने पर पतादि रिलान्यर देशा है। स्वयस्त बावसुर का १९१६ मिमिटाहि खपना १९१६० स्वाहि रिलान्यर कन (कन्दैन से बावसुर का दशास्त्रर क्यांक होन से) हुमा। इसी प्रकार कानपुर का १७४६ मिमिटाहि अववा ४४४४ प्रकाहि एवं काशी का २०४७ मिमिटाहि स्पन्ना प्रदर्शाहि १९१४७ रेलान्वर पन हुमा।

#### मिभ्रमान

रवानीय दिनसान का आधा करत पर दिनाच होता है। दिनाच में २ पटो जोड़न से मन्पस सिक्रमान होता है। मन्पस सिक्रमान में 'रंकान्तर सेन्कार (पन पा खरा) करन से रुप्ट-सिक्रमान इति है। प्रयान्न

हिसमान ३३।२६।४६ विसाधै १६।४४।४३ +३ घटी +रेपालर जनसपुर का ४१।३ घटमार्व = १८८३ हे।२३ = विक्रमान ।

#### नोट---

विरव-भंजांग में क्षे हुए कमीन का रेकास्तर परमादि शाः है, जा कि शाशाः हाना जाहिए। वैसा कि, अस्य स्मानों मं (वैवक्षविनांव में ७२ पत्त काशी का वंशास्तर) क्षित्रा है। ही सक्या है कि, बार्य की भूत हो। चस्तु---

कारते का ता १४ जून १६४६ को किरब-पंचाग में दिनार्च १६१४७६ + ६ घटी + रेसान्तर (११६)= ४५१६१ = सिक्सान कारी का !

परन्तु ग्रुद्ध सिलमान श्रेषाधर ही होता है। इसी प्रकार विरवर्धणांग में जबवापुर का वेशान्तर २०११ होते वाका २ १९ अया है। यह सब मुख्योवन की मुर्ले हो सकती हैं।

मेरी बनायी हुई कमुसारियानों से शुद्ध विनमान, वरपद्ध मिनशान सूर्योदय सूर्यास्त तथा

## देशान्तर

सारे मूभाग के दो खण्ड किये गये हैं, जिनका नाम है, पूर्वी-गोलार्घ और पिरचमी-गोलार्घ। लन्दन-रियत, प्रीनिवच-वेधशाला, शून्य देशान्तर पर मानकर, सभी देशों के अन्तर निश्चित किये गये हैं। आकाश की मॉति पूरे मूभाग को भी ३६० खण्डों में वॉटा गया है। इस प्रकार शून्य से १८० अंश तक पूर्वी-गोलार्घ तथा १८० से शून्य अश तक पश्चिमी-गोलार्घ है। कुछ अन्य देशों के साथ भारत भी पूर्वी-गोलार्घ के ६८ अश तक वसा हुआ है। अस्तु ३६० × ४ = १४४० मिनट = २४ घण्टा में पृथ्वी का अमण, सूर्य के चारों और होता है। (ध्यान रहे कि, सूर्य की भी एक गित है, जिसे, अयनांश-द्वारा समीकरण करते हैं) यही २४ घण्टा, अर्थात एक अश में ४ मिनट या १० पल के अनुपात (हिसाव) से, पृथ्वी पर देशान्तर होता है। अपने भारत में किस स्थान का, क्या देशान्तर है १ इसे, आगे चक्र सात में दिखाया गया है।

## स्टैगडर्ड-टाइम

वर्तमान काल में, जिस समय (घड़ी के टाइम) के आधार पर कार्य होते हैं, वह सब स्टैएडडें टाइम (किसी एक म्थान-द्वारा सम्पादित) होता है। आपका ज्योतिप-कार्य केवल लोकल (स्थानीय) टाइम पर अवलम्वित है। अत स्टैएडर्ड-टाइम से लोकल-टाइम वनाना भी आवश्यक है।

स्टैंग्टर्ड —टाइम (घडी के टाइम) का देशान्तर है प्रा३० पूर्वी—गोलार्घ। जो कि भारत के सोनहाट (पूर्वी—राज्य) नामक स्थान के देशान्तर पर है, तथा गोलगुण्डा (मद्रास) के देशान्तर (प्रा३१) के लगभग है। उत्तरप्रदेश के जिला मिर्जापुर के पश्चिम विन्ध्याचल रेलवे स्टेशन (प्रा३०) के समीप है। स्टैंग्टर्ड —टाइम (बृह्प्पचाग-फलादर्श के अनुसार) ता १ जुलाई सन् १६०४ के पिहले समय में, मद्रास (प्र०१७ देशान्तर) के आधार पर होता था। फिर वा १ जुलाई १६०४ से ३१।प्र१४४२ तक प्रा३० देशान्तर के आधार पर हुआ था। फिर शिश्य है। १४१०।१६४४ तक ध्या विकाश व्यक्ति जीवित हैं। ध्या सालवीन नदी (वर्मा) पर से किया जाने लगा था। जिमे देग्ने वाले अभी अधिकाश व्यक्ति जीवित हैं। ध्या ० – प्रा३० = १४ अश = १ घण्टा टाइम वढा दिया गया था। वा १४।१०।१६४४ से पुन प्रग३० देशान्तर के आधार पर टाइम चल रहा है। भारत के रेलवे स्टेशन एवं तारचर की घडियाँ मिलाने के लिए, प्रत्येक दिन शाम को चार वजे प्रा३० देशान्तर के आधार पर 'कलकत्ता टेलीग्राफ ऑफिस' से सूचना आती है। घडी के टाइम लेने के अतिरिक्त, किसी अन्य प्रकार से टाइम लेना, सरल नहीं है। एक समय ऐसा था, जब कि लका, उज्जैन से टाइम लिया जाता था, क्योंकि इसीके आधार पर आजकल अनेक ज्योतिप-प्रनथ भी बने हुए मिलते हैं। आज भी लकोव्य (राशिमान) द्वारा लग्न-साधन एव उज्जैन-द्वारा पचाग वनाना पडता है। विना स्थानीय समय के जन्म क्रएडली आदि का कार्य ग्रद्ध नहीं हो सकता।

| ( ग्रीनविच से पूर्व देशान्तर ) | चड्जैन<br>७५।५०<br>×४ | जवलपुर<br>७६।४६<br>×४              | कानपुर<br>⊏०।१६<br>×४  | काशी<br>=३।०<br>×४                        |                   |
|--------------------------------|-----------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|-------------------|
|                                | + ३०३।२०<br>+ ४।३।२०  | + <u>३१६१४</u> ६<br>+ ४११६१४६      | + ३२१।१६<br>+ ४।२१।१६  | ३३२।०<br>+ <b>४</b> ।३२।०                 | मिनटाटि<br>घएटाटि |
| काशी से पश्चिम                 | —०।१०।४४<br>-<br>     | थावेश०<br>नपुर) था१धा४६<br>—०११२१० | (जवलपुर) धाः<br>—<br>— | ३२।०<br><b>३।२० (</b> उज्जी<br>१८।४० घरटा | 7 99              |

#### नार---

पूर्व (अभिक) में धन, परिवम (कम) में ऋष हाता है। जाहे उन्जैन स या कारी स वा सैरहर्य टाइम से या अवलपुर से या कानपुर स वा करी से बनाइये, देशान्यर एक सा तिकलेगा।

#### लाकल-टाइन (स्थानीय-समय) की भावश्यकता

क्षेत्रस्य (श्वातीय ) टाइस बनाने की कावरयकता इस्तिये है कि, इस्टब्री में "श्वी सूर्योग्वारिप्टर्" क्षित्रना पदवा है, अयोग, 'सूर्योद्यात इस्टम्' के अर्थ है। हैं कि, 'स्थातीश सूर्योद्य से इस-कास । एर स्वॉर्ड्य बनारस क्षारि पंथोगी का, जरम-समय स्टैश्बर्य तथा वासक का क्या देश क्यात्र का हाने से—"स्टब्य्य" म बनकर 'सप्टम्" बनता है। इन्हें कारणों से वर्षेत्रान में १६ महिरात इस्टब्रियों क्यात्र बन जाती हैं।

#### ए. एम भीर पी एम (मारत में)

उस भी समझना सबक लिए कावर्यक है तिसमें क्योठियां को बिरोप। को भी व्यक्ति ताइने से कोई गर्याव करना चाहता हो, तस चाहिए कि, १२ वर्जे रात से १२ वर्जे दिन तक ए. एम तमा १२ वर्जे दिन से १२ वर्जे दिन तक ए. एम तमा १२ वर्जे दिन से १२ वर्जे रात तक पी एम राज्य का अपयोग स्टेडबर्ज-स्टाइन क्षित्रने के बागे कर हे। यहां—टाइम १ १० ए यम सा ताइम १११० पी एम । विस्के कर्ज १०१८ वर्जे दिन बीट १११२ वर्जे रात होता है। वर्जीर्फ मारत से सारीन का बारायम चालीरात से किया बाता है।

#### उदाहरस स्थानीय-समय (सोक्स-टाइम)

स्टैपडर्ब-सद्म-इंगान्तर (६२१३ ) कम्म-स्वानीय (अवसपुर) देशान्तर (६६११६) का कन्तर = १३१ × ४=१ सिनट, ४ सेक्यड = देशान्तर । अवदा---

स्टैयबर्ब-हाइम-वेशान्तर प्रशा्च संसे [व्यधिक से] जग्म-स्वातीय (अथतपुर) देशान्तर ७<u>११६</u>का प्रतासा तव [कम दोन पर चया]

ऋण वैशान्तर २। ११ = शेव चंशावि  $\times$  ४=१।४ मिनटानि किसी का क्य-समय  $\times$ 1१० (पी पम है) इसमें से

ाइस्ता का वर्गम-वंशन २ । १४ (२) प्रश्न च / १ प्रण च स्थानीय देशान्यर - <u>। १ । ४</u> घटाया (क्वॉडि स्टेडबर्ड से झन्म स्थान परिचम है) (भीन-<mark>कोक्ज-</mark>नाइस) ≿। १।४३ मन्यम-स्वानीय-समब (थी यम वा सावस्)

#### बेमान्तर ( उद्यान्तर या कास-समीकरण )

पूर्व्या की गाँत, स्वेगति के सामक्रस्य सं पूरे १४ घरता की ग होकर कुद्ध स्यूनाधिक होती है। वह प्रतिदित्त बदलवा रहता है। इसे बेकाल्यर बहुते हैं। सभ्यस-सभ्याद और रुप्य-सम्पाद का अल्यर । आसे तीन प्रकार के बेबाल्यर-बन्ध ६ हिये गये हैं। एक तो चक्क ६ (क) सायनाई-डाटा और वृक्षरा चक्क ६ (प्र) तारीप्र-डाटा । होनों ही कहारा वेबाल्यर बातने में सरस्ता है। परन्तु कमी-कमी एक तृतीय-वर्तिका }

पल=२४ सेकण्ड का अन्तर (२५-२६ दिन की फरवरी क कारण) पड़ता है। प्राय एक-सा मिलता है। श्रॅमेजी पचागों के आधार पर मिनट-सेकण्ड वाला तीसरा वेलान्तर चक ६ (ग) दिया गया है। जो कि वेध-द्वारा निश्चित किया गया है। इसके चक भी प्रागे दिये गये हैं। यथा-

प्रात सायनार्क २,१२२,१२८।४२ = + १ पल वेलान्तर (प्रथम चक्र ६ क द्वारा) ता १४ जून १६२० को = + ० पल " (द्वितीय चक्र ६ रा द्वारा) ,, ,, ,, ,, = +०।७ मिनटारि " (तृतीय चक्र ६ ग द्वारा)

स्टैएडर्ड-टाइम सं लोकल-टाइम बनाने में वेलान्तर-संस्कार को यथा-तथ्य धन-ऋग् (जैसा खंकित हो) कर देना चाहिए, तो, म्पष्ट-स्थानीय-समय होता है। यथा-

ा) कर दना चाहए, ता, रपष्ट-स्थानाय-समय हाता है। पथा— मध्यम-स्थानीय-समय ४।१।४६ वेलान्तर <u>+०।०।२४</u> (मेकरुड=१पल) स्पष्ट-स्थानीय-समय ४।२।२० हुआ

## इप्रकाल-माधन

स्पष्ट-धानीय-समय में स्थानीय-स्यों व्य घटाइये, शेप घएटा-मिनट के रूप वाला इष्टकाल (सेड़ियल-टाइम) होता है। इसमें यदि ढाई का गुणा कर दें तो, घटी-पल-रूप में इष्टकाल हो जावेगा। यदि जन्म-समय में स्योंदय न घट सके, तो टोपहर (मध्यान्ह) के बाद वाले समय में १२ घएटा तथा आधीरात के बाद वाले समय में २४ घएटा जोडकर, सूर्योदय घटाया जावे।

थथा-
१२ घएटा

स्पष्ट-स्थानीय-समय ४।२ ।२०।० पी एम (सायकाल) स्थानीय-सूर्योवय <u>४।१८।२ ।४८ ए</u> एम (प्रात, जो कि सर्वटा रहेगा) सूर्योवय से (सेड्रियल-टाइम) ११।४४।१७।१२ इष्टकाल (घण्टा-मिनट वाला)

×२३ "श्री सूर्योदयादिष्टम्" रहा २०। ४३।०० इष्टकाल (घटी-पल वाला)

# एकत्रीकरण ( तृतीय-वर्तिका के प्रारम्भ से किये गये सभी गणित को यहाँ एकत्र किया गया है )

शके १८४२ ता १४ जून १६२० प्रात सूर्य १।२६।४१।२ स्रयनाश २२।४३।४० सायनार्क २।२२।३४।४२ विनमान ३२।२६।४६ सुर्योदय ४।१८।२।४८ चर पल १०४।४३ उत्तर, रेखान्तर +४१।३० स्टेंग्डर्ड-टाइम ४।१२ पी एम । स्रवाश २३।१० देशान्तर ७६।४६ (- १०।४ मिनटाढि) वेलान्तर +२४ सेकग्ड = १ पल, मध्यम-स्थानीय-समय ४।२।२० सेड्रियल टाइम ११।४४।१००१२ इष्टकाल २६।२०।४३ जन्म-स्थान जवलपुर।

#### लग्न-साधन

तात्कालिक सायनार्क के श्रमुपात से, श्रपने जन्म-स्थान के श्रन्तारा वाली लग्न-साराधी-द्वारा श्रक लेकर, इष्टकाल में जोड दे, इसी योगफल श्रंक के समान, राशि-श्रश, सायन-लग्न के होते हैं। सायन-लग्न में श्रयनाश घटा देने पर, लग्न-सप्ट हो जाती है। कला-विकला का ज्ञान श्रमुपात ( प्रैराशिक या गोमृत्रिका ) द्वारा होता है।

भारत के पचागों में निरयण लग्न-साधन तथा विवेशी पर्चांगों में सायन लग्न-साधन करते हैं। हमारे भारतीय-फलित-प्रन्थ, निरयण लग्न-मान में ही उपयोग किये जा सकते हैं, श्रतएव श्रयनाश-रहित (निरयण) लग्न-स्पष्ट का उपयोग करना चाहिए। गार्थ का क्रांक रेशरेंक व

#### कलादि-अनुपात

क्सा-विकास किसी दो बांशों के मध्य की बरतु होती है। यमा—मात सावनाक रास्मारि २०२०१४७४२ है, तो ४४४१ क्यारि, सिमुन राशि के २९ कांश कोर २५ कांश के सम्य की है। यह कर दानों कांगे की बाति में, इंप्याद कानुसार वाक्षी कक्षा, विकास का गुरहा करके ६० से साग देने यर सिम्प में अनुसार सिक्स वार्षणा? यका—२३ कहांस पर तास्त्रातिक सावनाके १०२३१९४० के द्वारा कांक, सन-सारशी से निकासना है, तो—

(२३ व्यवांश की सम्मसारकी द्वारा) इसमें स

) को घटाया, हो शरके का बाक श्रीप्रधार० ारेंारें० शेप. गति ≔एक चंश की वाब र बांग्र = ६० कक्स में १०१९० गति है. तो २ कक्स ४७ विकस में कितनी गति होगी है (फ्का) १०।१० x २।४७ (इच्छा) त्रैराशिक गणिव कीविय ६० (ममास) गोमुनिका द्वारा राधवा---राज्यावि २।२३ = ११४४।४० ातिप ŧ. क्रमादि २।१२७ ≈ P٥ श्वश्वासाध्य का रेगा। रेड (सम्मसारणी का श्रंक) २३ श्रवांश पर रपदास REIR INT जोश v प्रशास्त्र है भोगक्क समान कप्र-सारकी के दा पर ४१।१०। ० हैं (काव: सायन कम्म दा हुई) शरश रे शेष इतने प्रवाधि स कितनी कतानि होती है धोग कार्षेत्र, एक बांश की गति ११।१८ प्रकाति है सी-

१शरम ६७८) ३६६६ (४८ क्या ३३६०

> \$20 × 0 \$858 \$00

११।१ × ६ = क्या १ = स्पस्त बैरासिक-द्वारा = व्हर × ६

६७८) २०१६ (२६ विश्वता १<u>३४६</u>

इंहे०२ प्रेयत रोग (माजक के कर्णमाग से कामिकहोलेगर कम्मि के २६ विकता में एक बांदकर ३० विकता रखा गंगा है) भव ४१।२१।१ सारकी मंद्र हारा सायम् कम्न 🖾 । ४८३ में से

व्ययनीश २२१४३१४ घटाया स्पष्ट (निरम्या) कम्म अन्तरक्षप्र (मर्कारा २३४८)

=पसावि । भ्यारे धार = २८

विपन्न (स्पवहार-वास्प)

यदि चाप मं प्रमार के स्वाम म मार कान मी मान खेते, यो

प्रायः कोई तुरिः स रहेगी। हाँ विशेष कल्यर महौ हाना चाहिए। बन्नहपुर कन्नांग २३१० है। बातपन २१ कन्नांश की कन्न-सारयी से इसी साँति कन्नसायन करके बोगों क्षमों का कल्यर निकासी उस

से इसी माँति बानसायन करके होगों क्षणों का धकर निकाली उस धारार में १९११ के १ मात्र का गुजा करो, गुयानकता में १ से मान से ब्रामित के कलाहि, सायनजन्म वा निरम्या कर्मा में महारो, क्यांकि बागे क्यांता में सन्त के ब्रोक कम हो हो जाते हैं। इस मजार २९११ भाषार पर क्षणान्तरम् हा बालेगी। सर्वेत भारता ही करना चाहिए। स्वाम्न 

 ४०/४० × १०
 = ७/५= ऋग्स
 २३° प्रज्ञाश निरयस-लग्न ७।=।१४।४०

 १०' की गति ऋग्
 ७/६०

 २३।१० पर स्पप्ट-लग्न ७।=। ६।४२

यि आगे अन्नांश की लग्न-सार्णी से काम न लो, तो भी कोई विशेष त्रिट न होगी। हाँ, अनाश की कलाएँ यदि ३०-३४ स अधिक हो तो, आगे अन्नाश की ही लग्न-सार्णी से लग्न-स्पष्ट करो।

## लग्न-सारणी का परिचय

कोई भी लग्न-मारणो देनियं, वाम भाग की (ऊपर में नीचे की छोर) प्रथम पिक में राशि, द्वितीय पिक में लग्नमान-पल छार उपकोष्टक-खएड-मंख्या लिसी गयी है। यथा—२३ छनाश की लग्नसारणी में मिथुन छोर मकर के नीचे ३०४।६४ है, तो लग्नमान ३०४ पल वथा उपकोष्टक-खएड ६४ हैं। तृतीय पिक से नीचे तक, लग्न-सारणी के छंक हैं। उपर प्रथम पिक में (वायें से दायें), शून्य से २६ छशा तक लिग्ने हुए हैं। यथा—सूर्य २।२३ (वो राशि तेइस छंश छर्थात मिथुन के २३ छशा) पर ११।४६।४० (२३ छनाश में) छंक हैं। इसी प्रकार सारणी के ४३।३ छक पर लम के राश्यादि ६।१० होते हैं। तात्पर्य यह कि, राशि के मामने (दाहिने) छोर छश के नीचे, एक कोष्टक वाला छक या एक कोष्टक के छक से वॉर्ये राशि तथा ऊपर के छंश जानना, उपयोगी हैं।

विश्रोप—इन सारिणयों में किसी खयनांश का उपयोग नहीं है, खत कभी दृषित होने वाली नहीं हैं। सर्वटा ठीक लग्नादि स्पष्ट करेंगी। खाप सायनार्क बनाते समय जिस सिद्धान्त का खयनाश उपयोग करेंगे, उसी सिद्धान्त-विधि से लग्न-स्पष्ट हो जावेगी। हमने प्रत्येक सिद्धान्त से खयनाश बनाने की विधि, यहाँ इसिलए नहीं दी, जिससे शुद्ध-कार्य-कर्ता, भ्रम में न पड जावे। हाँ, खागे चलकर सभी प्रकार के खयनाश-साधन लिखे गये हैं।

## उपकोप्टक का उपयोग

टेग्विये उपकोष्टक रायड ६४। ऊपर लग्न-पल श्रोर नीचे कला-विकला हैं।

जब कलादि ४।४४।६ मे १ पल

वय ,, राज्यार में देपल = •• • ३० विपल

इसलिए ,, २।४७।० में

(तव-इसलिए) शेप १०१३ में लगभग = - २ विपल (घटाया)

कलादि अनुपात के नीचे गोमूत्रिका-द्वारा यही अक निकला था = २८ विपल (पृष्ठ ३० में) (२३ अज्ञाश से) जब हमें २।२३ पर लग्नाक ११।४६।४० मिला, इसमें

२५ वि जोडा गया, तो—

सायनार्क २।२३। २।४७ के अनुपात पर = १२। ०।१८ (देखिये पृष्ठ ३० में)

j.

#### संघ्वा---

बारनोक पाराप्रका । ४१।२१।१ पर सम्म रास्यादि दला, वो

मा० पर सम्बोक प्रशास्त्रा है

ारिशर शेप, पक्ष पर कक्षा बताओं दे पा० बाखे (धनु) उपकोप्तक

क्या वर्ग ६६ में देका, तो ११ पक्ष पर अन्तरक्षांश्वर क्यादि मिसे, तथा— १ विषक्ष पर शेषशस्त्र को बागया

स्वारेश्युशास्य क्यांकि हुए। झम्मांक घोगक्य ४१।२११ पर बार रार्साव मान्युत्तरेन को स्वक्तान्तर से रक्ता गया।

ये उपकोष्टक, सुरुगता सापनता एवं सरकता के किए दिय गये हैं। त्रैरासिक का सपन्ना सम्बास को जाने पर: ऐसे गणित मौसिक होते जाते हैं।

#### सदाहरसार्च पक ६ पंचाय का एक प्रकासना (भावरवक सात्र)

|     | संवत् १९७७ शके १८४२ मापाइ इय्या पश सन् १९२० जूनमास था १४ को वाम दिन      |     |     |       |     |     |    |                               |     |     |                     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------|-----|-----|----|-------------------------------|-----|-----|---------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| £   | है चन्द्र मास-पीफ ३ बुध प्रात कवकी महर्गेख १६ |     |     |       |     |     |    | ३ जुभ प्रात संतकी भाइगीय १६ ० |     |     |                     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| *   | पुत्र                                                                    | γx  | 177 | -     | ٦ŧ  | ×   | मा | KŁ                            | २   | 18  | भसु ३६।४            | 1                 | स व म इ गुरु स रा के मह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ₹   | 34                                                                       | ×   | F   | म्    | 82  | ঽঽ  | 1  | 60                            | •   | 1   |                     | मिश्रुवे व        | 121 1 191919111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1   | Q#                                                                       | ĸΥ  | 80  | पूचा  | ×τ  | 84  | T  | Ö                             | 19  | 8   |                     |                   | श र भ रा के रे के के के रा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٧,  | ग्रवि                                                                    | χ-  | Y   | क्रवा | ٧,  | ११  | •  | īī                            |     | ×   | मक्र मान            | ties s            | 1_1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ×   | रवि                                                                      | 10  | ٦,  | 47    | 10  | ┢   | 1  | $\Gamma$                      | Q.  | 1   |                     | ·                 | 100 - 2420 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - |
| ž   | 41                                                                       | 1   | 35  | ¥     | 1   | 100 | ₹  | 'n                            | - 5 | ū   | क्रम ३३।४६          | क्रम <b>्</b>     | <u>                                    </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٠,  | म गण                                                                     | ٦   | 30  | •     | 1   | ĺν  | 1  | 15                            |     | =   |                     | ःरिक्मे पुर्वोदवः |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٦   | 77                                                                       | ¥   | ۲u  | •     | ١,  | Į,  | n) | 25                            | _   |     | मीन १३।३८           | काश्यमी           | £ 405044 & 04017UII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ξ   | गुद                                                                      | 1   | ٦-  | पूमा  | =   | kν  | चा | a R                           | γŧ  | 20  |                     |                   | गोचर-महा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| -   | 774                                                                      | 1.7 | ٠,  | डमा   | 15  | ki  | सी | V-                            | v   | ? ? |                     |                   | ४ गु रुप धु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 77  | किन                                                                      |     | 18  | ₹.    | -   | ĺπ  | हो | γ°                            | 规   | 22  | सेव ७/३३            | जाधिकी ११         | kस रेस्. इ रोक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7.7 | třt                                                                      | Į,  | 1,0 | w     | 1   | 3   | च  | 144                           | 20  | 23  |                     |                   | (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 12  | 44                                                                       | ·~  | ₹₹  | Ħ     | 1.5 | ñ   |    |                               |     |     | कृप १६।६६           | मिश्रुगेऽकं मदाप. | 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 14  | H/R                                                                      | ¥=  | Ħ   | Ð     | 78  | -   |    | २२                            |     |     |                     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ŋ c | **                                                                       | 39  | 96  | ₹.    | V   | λĸ  | ₹. | lt u                          | 88  | 14  | मे <b>लु</b> बर्ग्स | एर्स ३            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## अर्चाश - देशान्तर चक्र ७

|                   | [भारतं स्टैगडर्ड टाइम देशान्तर ८२।३०:] |           |               |                         |               |          |              |  |  |  |  |  |
|-------------------|----------------------------------------|-----------|---------------|-------------------------|---------------|----------|--------------|--|--|--|--|--|
|                   | स्थान                                  | ग्रज्ञांश | देशातर        | स्था                    | न             | ग्रज्ञाश | देशांतर      |  |  |  |  |  |
| श्रकलकोट          | ( वम्बई )                              | १७३१      | ७६ १५         | श्रमरपुर                | (काठियावाड )  | २१४८     | ६६ ४०        |  |  |  |  |  |
| श्यकवरपुर         | (फेजाबाद, उप)                          | २६ २६     | =२३३          | <b>अमृतसर</b>           | ( पंजाव )     | ३१३७     | ৯৪ ৪ন        |  |  |  |  |  |
| श्रकयाय           | (वर्मा)                                | २० ६      | ६२ २७         | श्रमावॉ, टिकारी         | (बिहार)       |          | ≒४ ४०        |  |  |  |  |  |
| श्रकोला           | (म. प्र)                               | २०४२      | હહ ર          | <b>श्र</b> म्विकाप्र    | (ंचड़ीसा )    | २३१०     | <b>५३</b> १४ |  |  |  |  |  |
| <b>अर्कोट</b>     | (मद्रास)                               | १२ ५६     | ७६ २४         | <b>अमरावती</b>          | (सप्र)        | २०४६     | ৩७४५         |  |  |  |  |  |
| <b>अकोट</b>       | (म प्र.)                               | २१ ६      | ७७ ६          | स्रमेठी                 | (ਚ.ਸ਼)        | २६ द     | <b>८</b> १४० |  |  |  |  |  |
| श्रकोट            | ( बम्बई )                              | १६ ३०     | હ્યું દ       | अ∓वा                    | (हैदरावाद )   | १=88     | ७६ २३        |  |  |  |  |  |
| <b>ऋक्तिश्वर</b>  | ( वम्बई )                              | २१३=      | ७३ ३          | श्रम्वाला               | (पजाब)        | 1 1      | ७६ ४२        |  |  |  |  |  |
| <b>अगु</b> ल      | (मद्रास)                               | १४ ३०     | ८० ६          | <b>श्रम्बास</b> मुद्रम् | (मद्रास)      | 1 1      | ७७ ३६        |  |  |  |  |  |
| <b>ऋगु</b> ल      | ( उडीसा )                              | २०४४      | <b>न×</b> ३   |                         | (मद्रास)      | १२५०     | ७=8४         |  |  |  |  |  |
| <b>खगरतला</b>     | ( वंगाल )                              | २३४०      | ६१२३          | श्रमेट                  | (राजपूर्वाना) | २५२०     | ७३ ४६        |  |  |  |  |  |
| श्रजमेर           | (राजपृताना)                            | २६ २७     | <u> ७४</u> ४२ | श्रम्बर                 | (राजपूताना)   |          | ७४५३         |  |  |  |  |  |
| श्चजयगढ्          | (म भा)                                 | 28 ४३     | ५० १३         | श्रममेरा                | (ग्वालियर)    | २२ ३२    |              |  |  |  |  |  |
| चस्रार            | ( वम्बई )                              | २३ ४      | ७० १६         | श्रमीनगॉव               | ( बगाल )      | 3 39     |              |  |  |  |  |  |
| श्रवएटा           | (हैटरावाट)                             | २० ३३     | ৽য় ৪⊏        | श्रमलेखगंज              | (नैपाल)       | २७१५     | f 1          |  |  |  |  |  |
| श्रञ्जनगाँव       | (ट्रावनकोर)                            | = 80      | ७६ ४≒         | श्रमरेली                | ( वडीढा )     |          | ७११५         |  |  |  |  |  |
| श्रटमाकु <b>र</b> | (नीलोर)                                | १४३७      | જિટ ઝિટ       | • •                     | ( च प्र )     | २८ ४४    | 1            |  |  |  |  |  |
| स्रटक             | ( पजाव )                               | ३३४३      | <b>७२</b> १७  | अयोग्या                 | (ਚ ਸ਼)        | २६४⊏     | l i          |  |  |  |  |  |
|                   | / \                                    | 1 - 1     |               | 1                       | . ,           |          | ı i          |  |  |  |  |  |

(मदुरा) ऋदुर घटुर

**अड्डानकी** 

**खहोनी** 

अएडमन

अथगढ

**अथम**क्षिक

**अ**दीलाबाद

**अन्**पशहर

श्रनिमद्वपुर

श्रनाकपल्ली

थन्तागढ

अनन्तपुर

**थनागु**एढी

श्रन्पगढ्

अमगपुर

ष्ययनी, ष्यठनी

(सलेम) (मद्राम) (मद्रास)

( वस्त्रई )

(3月)

( लका )

(मद्राम)

(मद्रास)

(हेटराबाट)

( वीकानेर)

( हेदराबाट )

(चम्तर, म. प्र)

११|३६|७५|३६ १४४६ ८० १ (द्वीप)

१५३८७७१६ १२ ८६२४८ ( उडीमा ) २०।३२।५४।४१ (उडीसा) २८।४४|८४|३८

१०१६७७५३

१६४४७४ ६

१७ ४१=३ ३

१६४=दश्य

88,88 ar 38

१४ २ १ ७६ ३३

३ हिएस उ

-१४४६६ भ

घरमूर, घार्मर श्रराकान श्ररनी, श्ररणी श्रराकान यामा श्वरुप्पुक्कोट्टाई अलवर **अलीग**ढ **अलीग**ढ

अरमोरी, आर्मरी

**अरनटॉगी** 

श्ररकोनम

**अली**वाग

घलीगज

**अलीपुर** 

श्रलीपुर

खली**पु**र

थलीपुर

(मद्रास)

(राजपूताना) (उप) (राजपृताना) (बम्बई) ( इथुस्रा, विहार )

(वगाल)

(वगाल)

(पजाव)

(म भा.)

(मद्रास)

(मद्रास)

(मप्र)

(वर्मा)

(वर्मा)

(मद्रास)

(हेदरावाद)

१०१०७६

१३ ४७६४३

२०२५ ५० २

२५५८ ७ । 7=38 50 24 रहारच≒प्रदेश २२।३२|८८|२४ २६।३० 🗔 ह।३५

(बादक-रीपक [ 38 ] ब्रचांग-देशान्तर चक्र ७ िमारत स्वैयवर्ष बादम देशास्त्रर ८२।३० ] बकार रेगांतर प्रकृति रेगांवर स्पान स्थान 2 12 2 2 6 (वर्मा) २६|३५/३६|४० चावा (च. प्र) चक्रमाहा و إسطيداوط (बंगाक) रचेश्री-क्षेरप्र चासनसोस (ममा) चलीराजपर (वर्गी) रब्द्धिक्षेत्रः चार्चाटी (देवराचार) পথাঁৰ 22 80 23 32 (वस्वह) (ट्रावनकोर) श्रीश्री श्रीवपुरी चास्त्रीपै इंगसिशनामार (चंगास) (देदरागाद) रचर ० ज्यार श चास्त्रीतेर (विदार) (मदास) **मस्त्**र ( इडीसा ) (वर्मा) १६/२१६ श्रेट इच्छापुरम् वस्थानम्पो રિકાંગ્રહી-શેર્પ (महास) रश्चरप्रकारम् इचलकर्रजी (महास) चलुर (च म ) (वर्मा) इटावा चहाँन 35 3c 20 22 (위 되 ) ( बोपपर ) इटार्सी चसाप 1 role 2 (गुबराव) (देवराबाद) Rolly Met 1917 चस्साये (वर्मा) इन्सीन (काश्मीर) गस्दर (म भा) श्योर (वस्वर्ष) वाहसदावाद (देवरावाद) (बन्बई) **१-द्**र **प्रदू**मदनगर (बर्क्स) 548 tE बन्दापुर (पंजाव) धहमद्पुर 22 20 4 22 (श्वपूर्वाना) इस्त्रगद (등 위) महरौरा (मगस) मोरी (4 丸) (चासाम) इम्प्रांत मनीपुर (बासाम) भाइबक (ट्रावनकोर) इरनाङ्गम (**ਚ ਸ**) चागरा (राजपूतामा) इरिनपुर (ग्वावियर)

३|=३१३| इराव

१८ २१ 💵

15 86 28 2

11 14 Halvo

Politicals:

इर्रामाका

इक्षिचपुर

इस रा

इसार

इसालेक

उलहा

<del>दवेद</del>रा

डट कम र ह

राप्रेन

इडिपी

दस्तामाचाद

इरविद्दी माण्य

इक्षाद्वाचार प्रवास

(महास)

(महास)

(ਚ ਸ )

(म म )

(महोस)

(पैद्याव)

(मज्ञाम)

. (मैस्र)

(कारमीर)

(उकरा पंजान)

(इंड वहावसपुर)

(नागीचम मा)

(रेग्गन्दर-स्थान संसा)

(देवरावाव)

(वर्गा)

15 10 5 2

Rel Plusita

[१६'४7**|**=१] 4

રહાશ્ક્રોત્રશ સ

चागर

भाम

मानव

भाष्

भानन्तुर

चामपानी

चामगाँव

भारा

कामर करमूर

चारामवाग

चासमपुर

भार्गी

चारमगढ

चारियाँव, चदेगाँव

चारम का पुत्र एडम्सजित

चाडिरामपत्तन

(T. FI)

( 위 되 )

(मद्रास)

(धंका)

(वर्मा)

(भन्मई)

(पंजान)

(ਸ 대 )

(बिहार)

(चंगास)

( चभा )

(राजपुताना)

(काकार्यकी)

(देवरागार)

(देवरानाव)

# श्रदांश-देशान्तर चक्र ७

# [ भारत स्टैण्डर्ड टाइम देशान्तर ८२।३० ]

| स्थान                        |                               | श्रहांश देशांतर | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | स्थान 🕆                 | खचाश <b>देशांतर</b> |
|------------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| उत्तरी लखीमपुर               | (ञ्रासाम)                     | २७ १४ ६४  ७     | कगमार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (काश्मीर)               | ३३ ३० ७= ३०         |
| <b>चत्तुगराई</b>             |                               | १२ १६ ७८ ३४     | कच्छ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (माग्डवी)               | २२ ४८ ७६ १२         |
| <b>चद्यपुर</b>               | (राजपूवाना)                   | २४३०७३४०        | कखहार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ( उड़ीसा )              | २१३० ८६ ०           |
| <b>उद्</b> यपुर              | (द्रिपुरा)                    | २३ ३१ ६१ ३१     | कटक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ( उडीसा )               | २०२८८४४४            |
| <b>चदयपुर</b>                | (सरगुजा)                      | २२३१≒३ ४        | कटनी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (जबलपुर)                | २३४७=०२७            |
| <b>चदयपुर</b>                | ( खरहेला )                    | २७४२७४३३        | र्काटहार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ( बिहार )               | २४३०८७४०            |
| उदयपुर छोटा                  | ( वम्बई )                     | २२१८७४ ३        | कटगी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (म प्र)                 | २१४७७६ ५७           |
| <b>उद्</b> यार्पलैयम्        | ( मद्रास )                    | ११ ११ ७६ २०     | कटचिड़ना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (म.प्र)                 | २१३४७=३०            |
| <b>चद्मालपे</b> ठ            | ( मद्रास )                    | १०३६७७१७        | कटुवा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (काश्मीर)               | ३२१७७५३६            |
| <b>चदयांगरि</b>              | (नीलोर)                       | १४४२ ७६ १६      | कड़पी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (मद्रास)                | १४२८८० १३           |
| <b>उदयगिरि</b>               |                               | १६ ८ ५४         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (मद्रास)                | १२ ०५० ०            |
| <b>उद</b> िंगर               | ( हैदरावाद )                  | १= २४ ७७ १८     | कर्णाटिक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (मद्रास)                | ११२०७६२०            |
| उना, ऊना                     |                               | ३१३२७६१⊏        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (लका)                   | ७१४८०३४             |
| <b>चन्ना</b> व               |                               | २६ ३२ 🖘 ३२      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (म भा.)                 | २६ ८७६४२            |
| उमरिया                       |                               | २३ ३० ५० ४३     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ् (पूर्व <sup>°</sup> ) | २०१२ -४ ०           |
| <b>उमर्</b> कोट              |                               | २४ २२ ६७ ४७     | कन्नानूर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (मद्रास)                | ११४२ ७४ २४          |
| <b>उमरेड [नागपुर]</b>        | (म प्र)                       | २०१८७६ २१       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (मद्रास)                | १६५७=२१५            |
| <b>चर</b> ई                  | (उप्र)                        | २६ ०७६३         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ( वगाल )                | २२ ४ ५६ ४०          |
| उसका                         | ू(उप्र)                       | २७१४ -३१        | कण्टाई, कन्ताई                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ( बगाल )                | २१४०८७४८            |
| <b>उस्मानाबाद</b>            | (हैदराबाद)                    |                 | कण्टाई, कन्ताई                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ( विहार )               | २६१३ - ४२१          |
| ए <b>क</b> लिंगजी            | (राजपूताना)                   | २४४३७६४         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ( मद्रास )              | ११२०७६४०            |
| एटा                          | (ਚ ਸ਼੍ਰ)                      | २७३४७८४         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (फर्फ खावाद, उप्र.)     | २७ ३७६ ४८           |
| एटपाडी<br>                   | (वम्बई)                       | १७३०७४५         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (मद्रास)                | १४ १२ ७६ ४७         |
| एतिचपुर<br>प्रोत्स्य         | (年 月 )                        | २११८७७३         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ( तिब्वत )              | 3€ 37 38 45         |
| एलेनाबाट<br>एवरेस्ट माडल्ट   | (पजाव)<br>( <del>गीरी</del> ) | २६ २६ ७४ ४      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (वर्मा)                 | २३ ४६८ ७            |
| एवरस्ट माउरट<br>एवटावाद      | (गौरीशकर)<br>(गीरायकर)        | २८ ४८६४         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (वर्मा)                 | २३२०६४३४            |
| एमहर्स्ट                     | (सीमाप्रान्त)                 | 1 1 1 1         | ४ कनी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (वर्मा)                 | २२२४६४४४            |
| यमहरूट<br>स्रोकारा [उखडा]    | (बर्मा)<br>(पजाव)             | 1. 1 1 1        | l l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (वर्मा)                 | २३२० ६ = ४३         |
| ऑकारेरवर<br>ऑकारेरवर         | (यजाय)<br>(मान्धाता)          |                 | 1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (वर्मा)                 | २३ ४६= ७            |
| आगररप <b>र</b><br>श्रोड़द्वा | (माम्याता)                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (काश्मीर)               | ३४ १० ७६ २०         |
| औं <b>गवन</b>                | (गंपा)<br>(वर्मा)             |                 | 1 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (पजाव)                  | ३१ २३ ७४ २४         |
| श्रींघ                       | (वस्वई)                       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (विहार)                 | २४ ० ५६ ४           |
| श्रीरगाबाद                   | ( हैदरावाद)                   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ( ब. प्र )              | २४३१८०४६            |
| श्रीरगावाद                   | (विहार)                       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ( ভ স )                 | ३०४६७६२६            |
|                              |                               | 1 1 . 4 . 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ( मद्रास )              | १४ २४ ७६ ३६         |
|                              |                               |                 | X The state of the |                         |                     |

| [भारत स्ट्रैयवर्ड बार्म देशान्तर ८९१६०] |                        |                |                  |                          |                                         |                        |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------|------------------------|----------------|------------------|--------------------------|-----------------------------------------|------------------------|--|--|--|--|--|
| स्थान                                   | •                      | बकोर           | रेगंतर           |                          | स्थान                                   | बक्षांत रेगांतर        |  |  |  |  |  |
| कम्पवसपुर[संवसपुर]                      | (पंजाब)                | 1.7            | • <b>2</b>   2 3 |                          | (н н)                                   | रम ८८११७               |  |  |  |  |  |
| कमयम<br>कम्बई                           | (सग्रास)<br>(वस्वद्वे) | ₹2 ₹8<br>₹0 ₹2 | 94 €<br>99 €=    |                          | (पंबान)<br>'(पंबान)                     | \$0 x3 x4 \$1          |  |  |  |  |  |
| कमिता                                   | (पंचाव)                | 1 1            | 98.80            | ľ                        | (थंगास)<br>(पंजान)                      | 7324-2 10<br>RE344/12- |  |  |  |  |  |
| क्र्यालपथन<br>करिंगा                    | (मद्रास)<br>(मद्रास)   | 1 1.           | क⊏१८<br>⊏२१०     |                          | (पंजान)<br>(पंजान)                      | 33 3705 38             |  |  |  |  |  |
| कराँची                                  | (सिन्ध)                | 28 × 1         | ६७ ४             | क्ष्रु<br>कारकरिक        | (पून)<br>(वर्म)                         | 7 1 3 4 0 X 3          |  |  |  |  |  |
| करंबा<br>करंबिया                        | (स प्र)<br>(पूर्वी)    | 28 83          |                  | काक्सवाजार               | (वेगाव)                                 | 283423 0               |  |  |  |  |  |
| करीशी<br>करैन्नी                        | (राजपूताना)<br>(वर्गो) | 1,1,           | 30 S             |                          | (सम्बप्दाना)<br>(संघ)                   | 25 008 0               |  |  |  |  |  |
| कराना<br>करीमर्ग <b>व</b>               | (चासाम)                | 28 44          | k ki             | काक्सन्वराई              | (संका)                                  | ERRES X                |  |  |  |  |  |
| करीमनगर<br>करमाखा                       | (देवरावाद)<br>(वस्वदे) | १८२५<br>१८२४   | 4 ×              | क्याक्ष्म्<br>क्याक्कामी | (वर्मा)                                 | SE AFRICA              |  |  |  |  |  |
| करनात कर्नाक                            | (पंजाय)                | 26.00          |                  | क्याकसी<br>क्याक्टार     | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | २१३६६६१०<br>२०४४६३     |  |  |  |  |  |
| <b>ब्र्</b> नूब                         | (मद्रास)               | 1220           | 77 1             | 44/4010                  |                                         | 2011                   |  |  |  |  |  |

चौगदा

क्योगिम

कान्नी किलीन है

कास्त्रीवरम

चारमाम

बाठमारङ

काठिवाषाद

काहिरायाद

द्रादिरी

कारर

नारी

दानपर

कापरगाँव

कामोगिर क्रीगिरि

च्योत

**4**87

करबार

क्र्यमान

कर्मिम

कर्न्द्रवर

क्लक्चा

क्खुनरा

कसंबा

दशपूर्गा

कलस

SARTS.

कस्याम

कम्यानी

∗विन्योग

क्कान

क्यामी

क्षस्मिपश्चन

**इ**रवारपर

(सर्वेद काकाहाँडी)

(पंबाय)

(महास)

(बन्बई)

(महास)

(बंगाल)

(दक्किए)

(बंगाल)

(मद्रास)

(441)

(¶41)

(वडीसा)

(धम्बई)

(यम्चइ)

(देवरावाट)

(म भ८)

(पंगास)

(महाम)

(गुक्तवर्ग देवरावाद)

(वर्गा)

(पंजान)

(महास)

(बविया)

(महास)

(चंगास)

(まり)

(नैपाल)

(पश्चिम)

(वहाँश)

(महास)

(मैसर)

(T. H)

(महास)

(सन्दर्ध)

1: 32

(देवरावाद)

(देश्रामार)

(देश्रामाम्)

(वर्गा)

श्रकांश देशांतर

कालापजा

कालीकट

कालाङ्गस

कालीमर

काश्मर

किरकी

किलर

किलकराई

किस्तवार

किस्तना

किशनगज

किशनगढ

किशनगढ

किशोरगज

कुच

काशी

कालाश्रम्या

# त्रनांश-देशान्तर चक्र<sup>16</sup>

# भारत स्टैगडर्ड टाइम देशान्तर ८२।३० ी

अधाश देशातर '

| ं 📜 - स्थान     | 71                 | ग्रद्धाश | देशातर           | ,                   | स्थान    | - ( <sub>e</sub> - e | श्रक्ष रेश | देशातर        |
|-----------------|--------------------|----------|------------------|---------------------|----------|----------------------|------------|---------------|
| कामठी ैं        | ) (नागपुर)         | २१ १४    | 98 18 Y          |                     | ŧ        |                      | २६२०       | नंह २६        |
| काम्बे          | - (वम्बई)          | २२ २=    | ७२३०             | ं <del>कु</del> र्ग |          | ( दिच्चिए )          | १२२८       | ७६ १०         |
| कामरेडी         | ् ( हैटरावाट )     | १८१८     | ७=२२             | कुडवाई              | (कोरवाई, | ग्वालियर)            | >8 હ       | ७५ ५          |
| कारोमण्डल कास्ट | (मद्रास)           | १२ ०     | 50 0             | कुड्डालोर           | r        | ( मद्रास )           | ११ १३      | <b>७४</b> ४६  |
| काराकोरम चोटी   | ( उत्तर )          | ३५/३०    | ७७३८             | कुड्डापाह           | )        | (मद्रास)             | १४२म       | <b>न</b> ० ४२ |
| कारेटिव 🔻       | (लका)              | = २२     | १७६ ४३           | कुएडलवाड़ी ं        | (        | हैदरावाद )           | १⊏१४       | <u>८७</u> ४३  |
| कारगिल          | (काश्मीर)          | 3830     | ७६ १३            | कुन्नान '           |          | (श्रासाम)            | २३ ४७      | ६३२०          |
| कारीकल          | ( मद्रास )         | १०४३     | र ७६ ४≎          | कुम्भकोनम           |          | ( मद्रास )           | १०४८       | ७६ २५         |
| कारोलाइन माउएट  | ( उत्तर )          | ३४ ८     | २ <u>१</u> ४     | कुमटा               |          | ( वस्वई )            | १४२६       | <b>७४ २७</b>  |
| कालपी           | ( ভ স )            | २६ ः     | =હદ્ ષ્ઠ=        | कुरु गल             |          | (लका)                | ७३१        | ≒०१६          |
| कालाडुग्गी      | ( बम्बई )          | १६       | ६ ७५ ३६          | कुरुचेत्र           |          | (पजाव)               | 30 0       | ७४ ४०         |
| कालावाघ         | (पजाव)             | ३२५      | = ७१३६           | कुलाची              | (        | सीमाप्रान्त )        | ३१५६       | 90 30         |
| कालाडन          | ु (वर्मा)          | २१       | 1 i              | 1 % c.              |          | (श्रासाम)            | २४३०       | દુરુ પ્ર      |
| कालाहॉडी        | (करौंड, पूर्व )    | १६ ४     | ० ५३ ०           | कुलहाकाँ गिरि       |          | ( तिब्यत )           | २= १४      | ६१ ०          |
| कालाहरती        | (मद्रास)           |          | ५ ७६ ५१          | कुलम                |          | (लका)                | न४०        | =03¥          |
| कालासकरी        | ( श्रफ्गानिस्तान ) | 1 1      | . <b>४</b> ६७१   |                     |          | ( नैपाल )            | २८ १६      | নই ৫০         |
| <b>कालिखर</b>   | (उप)               |          | ४ ५० २           |                     |          | ( अजमेर)             | २४४६       | <b>७</b> ४ २० |
| कालका           | ( पजाब )           | ३०४      | <i>}</i> ⊁ ডড ২্ | 🗸 केप कामोरिन       |          | (मद्रास)             | न ४        | ७७३६          |

( अफगानिस्तान )

(मद्रास)

(सिन्ध)

( 〒 月 )

(मद्रास)

(पजाव)

(मद्रास)

(बिहार)

(राजपूताना)

(जैसलमेर)

(वगाल)

(पश्चिम)

(काश्मीर)

( खिड्की, वस्वई )

३७ (वस्वई) (मद्रास) (सीमाप्रान्त)

८ ७३ ४०

१११२७५५० उध ३०७१ ४२

१०१८७६ ४२

25|33|8€|36 िश्र<del>रा</del>=३<sup>।</sup>

३३।१६।७५।४=

१४४५=११०

३६१० ५५ ०

२६३४७४४६

२७४३७०।४७

२४२६६०४६

२३३०७० ट

१⊏∣३३७३।४४ ६१४७=४०

33 0 0 5 2

कैमूर कैरा, खेडा कैंग्ड्रापारा

कोकनद

कोइल

कोंच

कोचीन

कोटा

कोकोचान

कोइलकुएडा

केल्लूर

क्वेलन

क्वेटा

कैयल

कैलास चोटी

कैरादा, खैरादा

कैम्पवेलपुर [सवलपुर]

(वस्वई) (वम्बई) (उडीमा) (पजाव) (मद्रास) ( अग्डमन )

(हैंदरावाद)

(श्रलीगढ)

(जालौन)

(जयपुर)

(द्रावनकोर)

(ट्रावनकोर)

(पजाव)

(हिमालय)

(हैदरावाद)

(जवलपुर)

( वल्चिस्तान )

१६ ४० = २१२

१३ ४६ ६२ ४०

१६४४७७४०

२६ ० ७६

ह प्रचं उहार ७

<sup>२</sup>×|१८|७१|१६

३०१२६७

३१४०≒२

रिध्य प्रचित्र ह

ोटा

केटहारा

कोटाराजा

कोबायाद

कोल्हापुर

ोस्सेग्य

भेरदर

**डोरा**गी

जोहार

स्यान

(राजपूताना)

(राजपुताना)

(देवरावाद)

(सीमामान्य)

(विक्य)

(मद्राधः)

(मद्राप्त)

(TI)

(समात्रा)

प्रकृति रेतितः

रश्यक्ष ।

80 35 0080

#### भवांश-देशान्तर चक्र ७ [भारत स्टेबबर कहम देशान्तर ८२१३०]

रश्रीकार्थन कोहिमा

स्याम

31

(चासाम)

(म प्र)

(देदराशद)

(बुक्तन्दरहरू)

(वर्शसा)

(सागर)

(देवराबाद) (बंगाक)

सुदाई नहर (कादाई केनांस महास)

बर्बाठ देवांतर

| <del>डोट</del> री         | (सिन्ध)       | २४२१६८२२ कृष्णामार                | (वंगाकः) विश्वपिक्यप्र                          |
|---------------------------|---------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| कोटचाँदपुर                | (बंगास)       | रिशेश्वर श कव्यागिर               | (मद्रास) १२ थे ≠ि ३                             |
| कोटकापका                  | (पंदाव)       | विविधिक्षक्षेत्र सम्बद्धेत् "     | (ग्वासिवर) २३२४ व्यार                           |
| बाटलाई                    | (पंजाप)       | ३१ पञ्चित्र सम्बुवा               | (स प्र) २११र० ७६ ५३                             |
| कोटसी                     | (कारमीर)      | ३३ ३० ०३ १५ सरहपारा               | (पूर्व) २०१६ च्यार                              |
| बोटर                      | (राजपुराना)   | २४/२६/०३/१४/ सरसमाद्वा            | (दशीसा) विश्वपिक्षांत्र                         |
| कोट्टायम्                 | (हावनकोर)     | । ध्रक्ष्ण्यंश्चर्य सरदेका        | (सयपुर) रिजीवीयर्थाः                            |
| कोट्ट क                   | (मद्रास)      | १४१४५/०६/१६/ सपरो                 | (सिन्ध) २६२०६म्पर                               |
| चोठी                      | (म मा)        | ि8¦8र्थ= 8िं <del>सम्मार्थट</del> | (हेवराबाब) रिर्णश्यन्तिशः                       |
| <b>कोबां</b> गल           |               | रिर्ज मृज्युश्च करसकों            | (पूर्व) रिश्वेष्ट्रच्यार                        |
| कोवकापुर                  | (मद्रास)      | ११२० पर्४७० करसावस्               | (कारमीर) रि४८३७६१०                              |
| कोड़ावसा                  | (देशरानाए)    | रपेश्रभ्यक्षर बाटरी               | (संसा) रि∛रा•िक्दर•                             |
| कोड़ा-बद्दानाबाद          | (ৰ ঘ)         | २६ ८,५०(२४ सादिर                  | (परि <del>ष</del> म) रिवे/४० <del>(००</del> /२४ |
| <u>कोवस्पुर</u>           | ( चैगाकः)     | २३ १ = र्व्यक्त ब्हापा            | (स.प्र.) २१२४५ वर                               |
| कोवापाद [क्टापाद ]        |               | १६ ४-५२४ सामगाँव                  | (स.स.) रिश्रिश्वीक                              |
| कादाई केनाक ( <i>सु</i> र | ाई नहर मदास्) | १ (१३)क्क(३२) सानगङ्              | (पंजाब) रिध्यप्रकारिय                           |
| कापकृषक 💮                 |               | २२/४४/७२(३८) ब्हानपुर             | (बस्बई) (स्थिनेक्श्रीस                          |
| कामिक्रा                  |               | ०३०७ <u>५११३</u> लामपुर           | (पंजाम) रिप्पप्रकारक                            |
| कोयम्बद्धर                |               | (११) (२०) व चानकी                 | (पद्मान) दिशेरकोश्र                             |
| कोरवार्द                  |               | २४ जन्म असानिपादाना               | (स सा) (शर्व रीभव ७                             |
| <del>प्राचि</del> ठ       |               | १२४३ कारासीया                     | (बम्बर्षे) २३ ०७१४४                             |
| कोसामध                    | (हाबनकार)     | दश्लक १ सामीचोटी                  | (पूर्व) रश्रदश्रद्ध                             |
| कोकर्गम कोलिकर            | (विदार)       | २५/१६/-०१७ किएकी फिरकी            | (यस्पर्व) (८३३ ७३)१५                            |
| कोकरमा                    | (इंका)        | ६५६म्बर्ध विमो                    | (बस्बर्स) रिप्रोफ्यंदिश्                        |
| क्रीक्षविर                | (वदीसा)       | २१४६=४१५ किसचीपुर                 | (स सा) रिश र्यक्षा                              |
| क्रोकार                   | (भमूर)        | १३ धेन्द्रश सीरी                  | ( R R ) KARREDER                                |

## अवांश - देशान्तर चक ७

# [भारत स्टैगडर्ड टाइम देशान्तर ८२।३०]

| स्थान                      |               | ग्रक्षांश | देशांतर   | स्थान            |              | <b>अन्तां</b> श | देशांतर       |
|----------------------------|---------------|-----------|-----------|------------------|--------------|-----------------|---------------|
| खुशाद 🚶 ,                  | 🥫 (पजाव )     | ३२ १⊏     | ७२ २४     | गाडविन श्रास्टिन | (काश्मीर)    | ३४३०            | ७६,३२         |
| खुशालगढ़ 🕠                 | ( पजाव )      | ३३∣२⊏     | ७१ ४६     | गारो पर्वत       | ( श्रासाम )  | 2x3c            | ६०३०          |
| खेंडवाडा, खेरवाडा          | (राजपूताना)   | રષ્ઠ ક    | ७३४८      | ग्वालियर '       | (म भा.)      | २६ १४           | <u>ज्य १०</u> |
| खेडब्रह्म, खेरब्रह्म       | ( वडौदा )     | २४ ३      | ७३ ४      | ग्वालपारा        | ( वगाल )     | २६ ६            | ६० ३७         |
| <sub>"</sub> खेडलू , खेरलू | ( वड़ीदा )    | २३४४      | ७२४८      | गाविलगंढ         | (म प्र)      | २१ २२           | ७७ २४         |
| खेडा, कैरा 🕠               | ( वम्बई )     | २२ ४५     | ( ৩২/৪४   | ग्यानगिस         | ( विब्यत )   | ₹ 0             | ⊏६ ४०         |
| खेतरी '                    | (पजाव)        | २⊏ व      | ত্যুত্ত   | ग्वा             | (वर्मा)      | १७३०            | ६४४४          |
| 'खेड़ा                     | ( वम्बई)      | १८४       | ७३ ५६     | गएटकल            | ( मद्रास )   | १४११            | <u> </u>      |
| खैवर घाटी                  | (सीमाप्रान्व) | 38 8      | ३७१ ४     | गण्दूर           | (मद्रास)     | १8 १=           | ५०२६          |
| खैरागढ                     | (पजाब)        | 25 X3     | रिष्शिश्च | गगाखेडा ्        | (हैटराबाट)   | १८४२            | ७६,४३         |
| खैरागढ                     | (म प्र)       | २१ २१     | इ ⊏श २    | गंगापुर          | ( जयपुर )    | २६२६            | ७६ ४६         |
| खैरपुर                     | (पजाव )       | २६ ३:     | ३७२ १७    | गगावती 💮         | (हैटरावाट)   | १४ ३०           | <b>७६३</b> ६  |
| खैरपुर                     | (पजाव)        | २७२ः      | न्दन्ध    | गगाउ             | (वर्मा)      | २२१०            | <b>६</b> ४११  |
| खैरडम                      | ( विब्यत )    | . ,       | र्श=श २   |                  | (राजपूताना)  | २३ ५६           | <u> ७५,४१</u> |
| खैरादा                     | (कराट, बम्बई) | १७१       | १ ७४ १२   | गजाम             | , ( इंडीसा ) | १६ २२           | ⊏ध ६          |
| खैरादा                     | े (बम्बई)     | १म        | ६ ৩১ ১    | गिद्धौर          | ( वगाल )     | २४४१            | 1 1           |
| गगोत्री                    | (ब प्र.)      | ३१        | ७७६ ५     | गिरहर            | (वम्वई)      | २१४०            | ७१ ०          |

( श्रफगानिस्तान ) गज़नी गर्टाक (विच्यत) गहुर (मद्रास) गग्डवा ( वल्चिस्तान) ( जोधपुर ) गढ़ा, गुरहा गढा गढ़शकर्

गढ़ा, गरहवा

गढवाल

गदाग

गया

गर्रीर्ला

गॉगटक

गाजीपुर

गरसोप्पा फॉल

गाजियाबाट 🖟

गाहवल, गहवल

गाहरवारा

(ग्वालियर) (पजाव) (विहार) (명 되) ( वम्बई ) (विहार) ( 年 牙 )

(भैसूर)

(3 岁)

(उप्र)

( 年 牙 )

(हैदरावाद)

(सिकिकम)

१४ ६ ७६ ४४ मीनविच २८ ४२ ६७३० गुगरा २४ १२ ७१ ४८ गुजरात प्रान्त २४।२४।७५ ३११३७६|१३| २४|१८|८३|४२|

२८/४०/७७/३६

रिश्र इंडिय

१६१३७७४

३१।४५/⊏०/२१

३३४४६८१८ गिरिडीह

गुजराव गुजरानवाला

गुर्जाला गुङ्गॉव गुड़ियाटम गुना २४ ४७६ २४ गुरयास १४।१८७४४४

गुकदासपुर

गुर्मकुण्डा

गुलवर्गा

गुलिस्वान

गुजर्या

गुरखा

गिलगिट एजेन्सी

(पजाव) (मद्रास) (ग्वालियर) (काश्मीर) (पजाव) (नैपाल)

(पजाव)

(विहार)

(लन्दन)

(पजाव)

( वस्वई )

(पजाव)

(पजाव)

(महास)

(काश्मीर)

२३ **८७३**३० ३२|३६|७४| ४ ३२१०७४१४ |१६|३०|७८|५६ াম্বর্থতা ৪ १२।४७७८।४४

२४१० ८६२१

|ই*ষা*ধ্বধ্ৰতিম্ব

३०४⊏७३२१

४१३८

२४.४८ ७७ २० ३४।३८७४।४६ ३२ ३७४/२७ |२७!५५|⊏४|३० (मद्रास) १३ ४७७८ ३८ ( हैटरावाट ) १७१६७६५५ (वल्चिस्तान) ३०।४०।६६।३०

३३ १६ ७३ २०

स्याम

प्रकृषि रेत

#### भवीश-दशाता सक्र ७ [[भारत स्वेडेंड डाइमें देगान्तरें ८शई•]।

स्पान

प्रवास देवांतर

|                                |              |                                         | ! 1                   | रचान     | · ' ('         | 4.0 100      |
|--------------------------------|--------------|-----------------------------------------|-----------------------|----------|----------------|--------------|
| गाकाक है                       | (बस्बह्)     | 14 11 187                               | पुपरी                 | (गोग     | री, विदार )    | 大中市          |
| गाक्टेक                        | (वर्मा)      | ગદ! પ્રદેશ વ                            | च उपका                | •        | (चंगावा)       | 1 2 2 2 2 2  |
| गांक्यां                       | (मैस्र)      | \$8.35 PR-0                             | पश्चल                 | 3        |                | وبجولهجاج    |
| गागो                           | (मन्बद्)     | 28 XX 35 8                              | पहराता                | 1        |                | . 23 00 28   |
| गोगरा [पामरा ]                 | (र प्र)      | 2826 - 325                              |                       |          |                | 2 week =     |
| गोगरी, <b>पुपरी</b>            | (पिहार)      | ₹ : c= 1 3 c                            | चपरान                 |          |                |              |
| गागाहवडा                       | (राजपूताना)  | ₹8,88                                   | बहुस्पुर, बैब         | 90       | (उदीसा) रि     | elorian a    |
| गोगरा गुगरा                    | (पंजाव)      | 30 25 25 06                             | पपरा सपरा             | (        | (ти) Р         | ***          |
| गोटक                           | (जैसक्षमेर)  | ₹ <b>9</b> - ₹                          | चमन                   |          | द्धविस्तान) रि | ***          |
| गोंदा                          | (ਵ ਸ਼)       | रधरमञ् १                                | <b>पर</b> म्गरी       | •        | (प्रम्) रि     | \$ F 102 20  |
| गॅडिस                          | (बन्बर्)     | 78 22 30 3                              | पाधम                  |          | (सम्पन) 🛚      | (구위 이제의      |
| गोंक्या                        |              | र <b>१</b> ए८=० २ ।                     | चौँदा                 |          | (स प्र) १६     | 20 22 28     |
| गापरा                          | (सम्बर्द्ध)  | - २ १३५ ७३ १८                           | चौंदवाली ,            |          |                | 186 484      |
| गोपाकंपुर                      | ( चङ्गोसा )  | 85 88 E8 Xm                             | चौरपुर                |          | (चैगास) २३     | \$ 50.80     |
| गोविन्दपुर                     | (शिहार)      | P\$  <b>X</b> \$ =\$ \$\b               | चौरपुर                |          | (मॉसी) १४      | 160          |
| गोमसमाटी नटी                   | (सीमाधान्त ) | \$9 3 3 S                               | चौंग                  | (विसासप् | रमप) 🗟         |              |
| गोबस्रपारा                     | (भासाम)      | 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | चामराजनगर             | •        |                | X State      |
| गोरमाइसानी                     | (ग्रीसा)     | रश ध≒ग्रध                               | चाक्षीसगाँव           |          |                | 33 az 80     |
| गारीचीन चोडी                   |              | रण्धरहरू व                              |                       |          |                | ₹₹₩€ ₹0      |
| गोरस्पर                        | (ਰ ਸ )       | <b>₹ 88</b>                             | चर्न्सीसी             |          | · /            | SAMPLAS.     |
| ग्राक्तन्दो                    | (चंगाक)      | · [186]                                 | चन्द्राय              |          |                | रक्षक्ष्रश्र |
| गोलपाट                         |              | रहे ३०६४ ०                              |                       |          |                | ४ व्यक्त     |
| गावजुरसा                       | (देवराबाद)   | १७२३ अस्र                               | चन्द्रनगर             |          | ( ) ( )        | रक्ष         |
| गातगुरहा                       | (मद्रास)     | र⊌४१⊨२३१                                | प-तूर                 |          |                | t pasts      |
| गांचा                          |              | ₹ <b>४</b> ३  •३×७                      |                       |          |                | 78 m 43 %    |
| गोससपुर                        |              | ण्डे २४८० ह                             | चन्दुरिया             |          |                | - XX         |
| गोसाईबान बोटी                  |              | रव अस्त्र व                             |                       |          |                | - 1 ×        |
| गोब्दाटी गोब्दाटी<br>गौटी गोटी |              | 75 27 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 |                       | '        |                | 8000         |
| गीराहार<br>गौराहार             | (संप्राप)    | 22 18 0 10                              | <del>lasten</del> ige |          | (मैस्ट) विशे   | olar yr      |
| मरीववाका (                     |              | 22 23 02 32                             |                       |          |                | Han 49       |
| पाटकारवान                      |              |                                         | विंग <b>ते</b> पुर    |          |                | र्ष≂ः १      |
| चाटका स्थाम                    |              | 11 44 4                                 |                       |          |                | 4-1          |
| <b>पाटमपुर</b>                 |              |                                         | विचर्गेग बटगो         |          |                | 12120        |
| <del>पु</del> गस               | (म म )       | 12 25 20 10                             | चित्रवदुर्ग           |          | (मैसर) (४)१४   | •६२६         |
|                                |              |                                         |                       |          |                |              |

# श्रन्ताश-देशान्तर चक्र ७

| [ भारत स्टैगुडर्ड टाइम देशान्तर ८२।३० ] |                     |                  |                |                                  |       |                             |          |                  |  |  |  |
|-----------------------------------------|---------------------|------------------|----------------|----------------------------------|-------|-----------------------------|----------|------------------|--|--|--|
| , स्थान                                 | 3- 7-3              | ग्रहाश           | देशातर         | FN.                              | स्थान | 27" ( " 1                   | ग्रज्ञाश | देशांतर          |  |  |  |
| चित्तीड                                 | - (राजपृवाना)       | <b>ર</b> શ્રપ્રશ | ७४)४२          | छि <u>न</u> ्दवाडा <sub>्र</sub> | 4 -14 | ( म. प्र. )                 | २२  ३    | <b>ত</b> ন্দ্ৰহ  |  |  |  |
| चित्रङ्गा 🐪 -                           |                     | २२ २१            | ६२ ५३          | छुई खदान                         | 7     | (म प्र)                     | २१ ३०    | नश १४            |  |  |  |
| ्चित्राल '                              | (सीमाप्रान्त )      | ३४ ४४            | ७१४४           | ,छोटी सद <b>री</b>               |       | (राजपूवाना)                 | २४ २४    | જુ રેઇ           |  |  |  |
| चित्तूर ं,                              | ( मद्रास )          | १३ १३            | ७६ ८           | छोटा 🕠                           |       | ् ( जयपुर )                 | २४ १⊏    | ७१ ६             |  |  |  |
| चित्तूर -,                              | (कोचीन,)            | १०४२             | ७६४७           | छोटा नागपुर                      |       | ं ( विहार <b>)</b> ः        |          |                  |  |  |  |
| चिदम्बरम्                               | ( मद्रास )          | ११ २४            | ७६ ४४          |                                  |       | (गुजरात)                    | २२१⊏     | ৬৪ ३             |  |  |  |
| चिन्नी                                  | ् (पजाव)            | ३१३२             | ७=१=           | जकोवाबाद                         | ,     | (सिन्ध)                     | २८ १७    | ६= २६            |  |  |  |
| <u>.</u> चिन्नूर                        | ( हैदरावाद् )       | 38               | હદ ૪३          | जगन्नाथ, पुरी                    | 1     | ( उडीसा )                   | १६ ४=    | ≒५ ४२            |  |  |  |
| चिन्तलनार                               | (पूर्व)             | १८ २०            |                |                                  |       | ( बगाल )                    | २४३६     | <i>=६</i> ४०     |  |  |  |
| चिन्नायकहल्ली                           | ( मैसुर )           | १३२६             | ७६ ४०          | <sup>,</sup> जगदत्तपुर           | (     | वस्तर, म. प्र )             | १६ ५     | प्रच ४           |  |  |  |
| चिपड्रपल्ली                             | ( मद्रास )          | १७३०             | ⊏३ १२          | 9                                |       | ( मद्रास )                  | १६५२     | 50 E             |  |  |  |
| चिरमिरी                                 | (म प्र)             | २३ ४             | 2 1            | 4                                |       | ( हैदरावाद )                | १=४=     | 3 30             |  |  |  |
| चिल्का लेक                              | ( उड़ीसा )          | 1 1              |                | 1                                |       |                             | 4 1      | ৩১ ३७            |  |  |  |
| चिलास -                                 | (काश्मीर)           | 1 '              | 1 1            | जनकपुर                           | (चगभ  | खार, म भा)                  | २३ ४३    | <b>८</b> १५०     |  |  |  |
| चिलाव -                                 | (लका)               | 1 1              |                |                                  |       | (नैपाल)                     | २६४०     | न्ह ०            |  |  |  |
| चुंगर्किग                               | (चीन)               | 1 ' 1 '          | १०६४०          | . ~ ~                            |       | (उडीसा )                    | १८४३     | <b>पर्</b> ३८    |  |  |  |
| चुनारगढ्                                | ( ব স )             | 1 1              | 1 1            | 1                                |       | (म भा)                      | २२ २६    | ৬৪ ३७            |  |  |  |
| चुनियान                                 | (पजाव)              |                  | 1 1            |                                  | _     | (म प्र)                     | २३ १८    | <i>કદ્દ પ્રદ</i> |  |  |  |
| चुम्वी, चम्वी                           | ्र (भूटान)          |                  | E 1            | 1 ~                              | ( व   |                             |          | ५० २             |  |  |  |
| चुमालारी<br>                            | ( तिव्यत )          |                  | 1 1            | 1                                |       | (विहार)                     | २५ १६    | -६३२             |  |  |  |
| चुरू, चूरू                              | ( वीकानेर )<br>/——— |                  | 1 }            |                                  |       | ( वगाल )                    | २४४६     | Ec 0             |  |  |  |
| चेरापूजी<br>चैत्र                       | (श्रासाम)           |                  | 1 1            | 1                                |       | (पश्चिम्)                   | १८ ०     | ० थय             |  |  |  |
| चेत्र<br>चैत्रपुर                       | (विहार)<br>(विहार)  |                  |                | ,                                |       | ( वम्बई )                   | १८४३     | ৬৬ ২৪            |  |  |  |
| चेतसू<br>चेतसू                          | ( उडीसा<br>( क्यापर |                  |                | ,                                |       | ( मद्रास )                  |          |                  |  |  |  |
| ने तुर<br>चैनसुर                        | ( जयपुर<br>( वगाल   |                  | ६ ७६<br>१३ म्म |                                  | 7     | (काश्मीर्)                  | ३२ ४१    | १७४ <u>४</u> ४   |  |  |  |
| चैनोट                                   | (पजाव               |                  |                | 1                                |       | ( वस्वई )                   |          |                  |  |  |  |
| चैवासा, चीवासा                          | (विहारू             | 1 22             | १३ ८४४         |                                  |       | (पजाव)                      |          |                  |  |  |  |
| चोपड़ा, चौपुरा                          | ( वम्बई             | ) 38             | १५ ७५३         |                                  |       | (सीमात्रान्त)               |          | ७१ २४            |  |  |  |
| चोम्. चमू                               | (जयपुर              |                  | 1 1            | 1 5                              | ,     | (टाटा, विहार)               | २२४८     | न्ह १०           |  |  |  |
| चरडीगढ                                  | (पजाब               |                  |                | 1                                |       | (नेपाल)<br>(जिस्स्कर)       | 35 30    | १३               |  |  |  |
| छतर्पर                                  | (ਤ ਸ                | . 1 2            |                | 1                                |       | (विहार)                     |          |                  |  |  |  |
| छवराँली                                 | (पजाव               |                  |                | 1 113                            |       | (श्रासाम)<br>(विहार, पूर्व) |          | ६४२६             |  |  |  |
| छपरा                                    | ( उप                | ) ২১             | ૪५ ≂૪¦ઠ        |                                  |       |                             | 155 M    | <b>=२३=</b>      |  |  |  |
| छावरा                                   | (राजपूताना          | ) २४             | ४० ७६।         |                                  |       | (राजपृताना)<br>(वगाल)       | 144K2    | 37 75            |  |  |  |
|                                         |                     |                  | <del></del>    | معرب بينات الر                   |       | ( 37101 )                   | 140 2.   | == 3=            |  |  |  |

जयमीपुर

स्वासामुग्री

स्थाम

स्यान

(कारमीर) (म. भा)

पर्कात देशांतर

| बराङ                     | ं (सिघ)              | ₹ <b>१</b> | ६८१८          | विष दोशाया                   | ं (पंजाब) रिस् ० थ¥ ०                                |
|--------------------------|----------------------|------------|---------------|------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>जरह</b> ट             | (धासाम)              | रह ४६      | CR SE         | दिम्ब, मिल                   | (प्रजान) २६ १६७६२३                                   |
| जरिया-फ्रेंबाइस          | ( चंगात )            | रश्र ८     | Fo,Xe         | बिमार, जेस्सार               | ं (बंगाखा) विश्वरिकेटर्र                             |
| वसासपुर                  | (पंजाव)              | रध र∽      | -११६          | <b>जु</b> न्नारदेव           | (बस्बई) रिध्रियेश्वरेश्वर                            |
| <b>बसासपुर</b>           | (ਰ ਸ )               |            |               |                              | (क्वीसा) (१६/१२/मर्थ                                 |
| जसाताचार्                | (कारमीर)             |            |               |                              | (बस्बई) २१३१ ००३६                                    |
| <b>जसार</b> पैठ          | (मद्रास)             | १०विभ      | w= 3 w        | जेस्सोर जिस्रोर              | (बंगास) रिवेरिवेन्स्रीर                              |
| बसगाँव                   | (भम्बद्र)            | 10 1       | an sc         | <b>बे</b> नीकेस              | (सीमाप्रान्त ) ३०४५०० २०                             |
| जसमालपुर                 | (चंगास)              | Ryles      | Eo '          | <b>जै</b> ससमेर <sup>।</sup> | ( राजपुताना ) २६/४४/३०/४७                            |
| जल्ल                     | (पंजाव)              |            |               |                              | (संसा) विश्वीरैर्शन्थि≉े                             |
| जलपाइगुड़ी               | (चंगास)              | २६३        | 4486          | बोस्                         | (बस्बई) रि३१६५४                                      |
| जनहार खबाहर              | (बस्बई)              | 82.70      | 3 \$ 50       | अरेगवानी ,                   | (बिहार) ⊃६१० ⇒४११                                    |
| <b>बरापुर</b> मगर        | (विदार)              | रश×∙       | <b>=</b> ¥₹₹  | <b>योगस्त्र</b> गर           | (पंजाब) दिश्वराज्यक्ष्यर                             |
| <b>बहाबपुर</b>           | (राजपूराना)          | 2.84       | 42 65         | वाघपुर                       | (राबपूराना) रिश्रीमं ४                               |
| जाम ँ                    | (पंशाव)              | ₹2.00      | USE Y         | <b>ण्वोरा</b>                | ः (संसा) विशेष्ट्रीर्थं स                            |
| ৰাল <u>ু</u>             | (बस्वर्द्र)          | 93 7       | 4 <b>4</b> 45 |                              | (स.स.) रिश्वप्रदेशक                                  |
| जॉंगका मत्यला            | (काग्मीर)            |            |               | मीहर                         | (गुबराव) रिधे भीरर                                   |
| वाजभऊ, ययाविपुर          | (कानपुर)             |            |               |                              | (बगाव) १४) पेन ४                                     |
| माञ्चपुर                 | (चंद्रीसा)           |            |               |                              | (बन्बई) रदश्यको ०                                    |
| वाजेटाइन                 | (मसाया)              | Ąc         |               | -0-140                       | (कारमीर) ३३४० वर्ष ०                                 |
| भार                      | (मम्बद्ध)            |            |               |                              | (स सा ) २४४४ व्यवस्य                                 |
| शासराबात                 | (वस्तर्क्)           |            |               |                              | (बिहार) २३४०-६३३                                     |
| वापरयासा                 |                      |            |               | मध्यर वासर                   | (राजपूराना) रिश्वेष्ट स्थान                          |
| भाषकता                   | (शंका)               |            |               |                              | (वद्यविस्तान) २६२म६४३४                               |
| कामलबढी समन्त्रही        |                      |            |               | म्हाँगमधिकाना                | (पदाव) २११६५०२०<br>(त्रशीसा)-२१७४८५४ ०               |
| भामनर                    | (बस्बद्र)            |            |               | म्बरसुगदा                    | (राजपूराता) निधुरेण्य १२                             |
| ज्ञामनगर मनामगर          |                      |            |               | म्बलरान्यादन<br>——-          | (बह्मचस्वान) २४ •१६                                  |
| जालर मन्त्रर             | (राजपुताना)          | 1271       |               | महास् <b>या</b><br>कर्म      | ( <b>a</b> x ) ≥ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 |
| <u>जातम्बर</u>           | (पैदान)              |            |               |                              | (सिन्ध) न्ध्रप्रदेश                                  |
| ज्ञानमा<br>- र्यन        | (देवरावाद)<br>(च म ) |            |               |                              | · (पंजाब) ३३ ७३४७                                    |
| ज्ञामीम<br>जावरी भाटी    | (ग्राम)              |            |               |                              | (जनपुर) विद्यु स्थापिक                               |
| आवना चाटा<br>स्वासामग्री | (पत्राच)             |            |               |                              | (महास ) १६४४=१४४                                     |

# श्रद्यांश – देशान्तर चक्क ७ [भारत स्टेंगडर्ड टाइम देशान्तर ८२।३०]

| स्थान                         |                               | श्रहाग                | देशांतर    | ्ंं, स्थान                 | <b>?</b>          | थसांय           | देशातर            |
|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------|----------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| टनकपुर '                      | ( उप्र )                      | २६ १०                 | 50 १5      | -हमोल ं                    | (बम्बई)           | १७३०            | ७३१०              |
| <b>टॅगै</b> ल '               | , (वगाल)                      | २४ १४                 |            | हमहंम, दमदम                | (वगाल)            | २२ ३८           | 1                 |
| टाउनसा, वानसा 🕝               | (पंजाव)                       | ३०४४                  |            | - खलहीजी                   | (पज्ञाव)          | ३२३४            | 7                 |
| टाँक                          | (सीमाप्रान्त)                 | ३२ २०                 |            |                            | ( उप्र )          | २६ ७            |                   |
| टाँकसी-टैन काशी               | (मद्रास)                      | 5 X5                  | ७७ २१      | <b>दहान्,</b> दहान्        |                   | १६४८            | 1                 |
| टॉगला                         | (श्रासाम)                     | २६३०                  | E5 c       | <b>डङ्क</b> न-पास          | <b>े</b> (पूर्व)  | ११ ०            | 1 '               |
| टॉगसा                         | (भूटान)                       | २७१४                  | ६०३७       |                            |                   | ३२१०            | - 1               |
| टाउनगू '                      | (वर्मा)                       | १८४७                  | ७६३१       |                            | •                 | २३४६            |                   |
| राँड्।                        | ( ग्वालियर )                  | २६ ३३                 |            |                            | (बगाल)            |                 |                   |
| टॉडी                          | ( मद्रास )                    | ६ ४४                  |            | • •                        | (वर्मा)           |                 |                   |
| टाँड़ो-श्रार्भर               | (पजाव)                        | ३१४०                  | ७५ ४६      | <b>डाल्टनगं</b> ज          |                   | २४ २            | - 1               |
| टाँड ू मुहम्मदखाँ             | ( सिन्ध )                     | २४ =                  | ६७३४       | डालिमयाँ दादरी [च          | र्खी   (पजाव)     | २58१            | i i               |
| ट्रावनकोर                     | 🔻 ( मद्रास )                  | 3                     | 95 0       |                            |                   | ३४१८            | 1                 |
| टिकारी, श्रमावॉ               | (विहार्)                      |                       | ८४ ४३      | <b>डिगरी</b>               |                   | २८३०            | 1                 |
| टिर्घारया                     | ( पूर्व )                     | २० २६                 | =४३४       | _                          | _                 | २७१७।           | 1                 |
| दिपरा, कोमिक्का               | ( वगाल )                      | २३३४                  | ६११३       | <b>डिण्डीग</b> ल           | (मद्रास)          | १८२२            |                   |
| टीकमगढ़, टेहरी                | (मभा)                         | २४ ४३                 | ( ড⊏ধ্য    | हिण्होरी                   | (म प्र)           |                 |                   |
| टीडीवनम                       | (मद्रास्)                     | १२,४१                 | ३ ७६ ४२    | डिच् <b>यू</b> गढ          |                   | २७ ३० ह         | .,                |
| दुना<br>?                     | ( बम्बई )                     | ारश ५                 | ० ७० ४     | डोग, डीघ                   | (राजपूताना)       |                 |                   |
| दुनी<br>                      | ( मद्रास )<br>/-              | 1 1 1 1               | 1 1 1      |                            |                   | २४४२६           |                   |
| <u>दुरा</u>                   | (श्रासाम)                     | २४०१                  | ६० १६      |                            |                   | २५४०            |                   |
| टेंगरीनार<br>टेरमकॉंगिरि चोटी | ( तित्र्वत )<br>( <del></del> | ३०३०                  | 1 1        | 1 5                        | ( चम्पारन )       |                 |                   |
| टरमकागार चाटा<br>टेहरी        | (काश्मीर)                     | ३४४                   | ४ ७५ ०     | <b>डुमरॉव</b>              | (विहार)           | २४३३            | -8 <del>-</del> 8 |
| टेहरी<br>टेहरी                | ( ਫ ਮ<br>( ਕੀਲਸ਼ਸ਼ਤ )         | System                | ० ७५४०     | हगरपुर, होंगरपुर           | (राजपूताना)       | २३४८५           | 9३ ५०             |
| टेंक<br>टेंक                  | ( टीकमगढ )<br>( सीमाप्रान्त ) | 1 32 0                | 8 I        | हुँगरगढ्, हींगरगढ          | ु(सप्र)           | २११२=           | 50 X0             |
| टैक्सपुर                      | (श्रासाम                      | 1253                  | 1 1        |                            | (हुँदरावाट)       | २०४३७           | ०० ४८             |
| द्रेन्कोवर, त्रिन्कोवर        | (मद्रास)                      | ) 22                  |            | डेगलर<br>ने <del>गलर</del> | (हैंदरावाद)       | १८ ३४           | इह थ              |
| ट्वैएटी, टटी                  | (वर्मा                        | ) 888                 | 2 2 2 2    | डेगसाही<br>डेरा-डग्माइलखॉ  | ्र(पजाव)          | ३०४३७           | ळ इ               |
| टोंक                          | (राजपूवाना                    | ) २६१                 | 2 (4)      | हरा-गाजीखाँ                | (सीमात्रान्त)     | ३१४१७           | ००५७              |
| टोकियो -                      | ( जापान                       | ) ३४,४                | 083=81     | हेरा-बाबानानक              | (पजाव)            | ३० ४७           | 3800              |
| ट्रोडी, टॉडी                  | ( महास                        | / L E 18              | 30 12      | रे होगरगह                  | (पजाव)            | ३२ २७           | 8                 |
| टोरी-फै्यपुर                  | (म भा                         | )  ২৮,২               | <u>'</u> ⊏ | होगरपर                     | (स प्र)           | २१ १२ =         | :०४०              |
| ठ <b>ड</b> वाई<br>>ऽ          | ( वमा                         | )  {5=2               | दा ६४ २५   | ਹ <u>ਛੋ</u> । ਵੀ           | (राजपूताना)       | २३४०७           | 3 yo              |
| <b>बमोई</b>                   | ं (बड़ीदा                     | )   २२ <sup>'</sup> १ | १ ७३ २     | डॉड-ब्रह्मापुर             | (नैपाल)<br>(नैयर) | २८ ४६ =         | <b>ं</b> ३०       |
|                               |                               |                       |            |                            | (मैसूर)           | रश् <b>रश</b> ु | १८                |

| [188 ]                           |                                       |                        | [ब्राटक-गीपक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|                                  |                                       | <b>मदौरा – दे</b> श    | न्तर पक्र ७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                  | [भारत स्टेयहर्व बाहम देशान्तर ८२।३० ] |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |
| ं स्थान                          | יי דו                                 | प्रकृति रेगांतर        | (3) स्थान ३ वर्षात देशीलः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |
| कोंकरा । म                       | (सं∗ा)                                | <b>₽</b> 4=0 ₹⊏        | विरुचनंत्र, त्रिचनंत्र (सहास्र)   प्रेश्नेन्द्राः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |
| बाका                             | (भंगास)                               | रक्षक रह               | विदर्जनक त्रिज्य - (सप्रास्) ११२३ मध्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |
| बॅबनावा ( ह                      |                                       | 2000                   | विवकोश्वर, विकोत । (मदास) ११ रप्पेश्वर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |
| बॉक                              | (थस्बई)                               | 64de0889               | विदर्भगसम्, द्रिभंगसः (सद्रास) ५४६ ५८ १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |
| <b>बासका</b>                     | 🤾 (बस्बई)                             | न्द्र <b>४४ •</b> दर्श | विक्पवि त्रिपवि ) (मद्रास)। १३४० म २०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |
| <b>र्व</b> गाइन                  | (विद्वार)                             | 2x 18 -8 14            | विदवरसूर, त्रिवेक ) (महास) १३ थन १५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |
| वक्की <del>-गुडे</del> माम       | ( सीमाप्रान्त )                       | 31 30 5                | त्रिचनापक्की (महास्र) १ ४०°≠४६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |
| वचा                              | (सिन्प)                               | ₹8886                  | त्रिपुर (कोचीन) रिवेश्वर्थार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |
| वस्रोग                           | (मद्रास)                              | 1 80006                | विन्होसासी (बंहा) <b>प्</b> रश् <b>र्ध</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |
| वम्बूर                           | (देदरावाद)                            | 141444                 | प्रिन्कावर द्वेन्कोवर (महास) <sup>११</sup> १७६४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |
| तमकर                             | (मैस्र)                               | 82 S 00 C              | त्रिनीडाड (कोचीन) रे०३०७६१४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| वराई                             | (র ম )                                | ₹६ ⊨                   | त्रिमुवसमझाई (विस्वमा-मलाई) १ १४ वर्ष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |
| वसाई-मन्नार                      | (संका)                                | £ 60 mm 3.             | त्रिपुरा द्विपुरा (बंगाक) रिशेष्ट्रवेर १००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |
| चस्राला                          | (बस्बर्द्ध)                           | 36 60 30               | त्रिवन्त्रम (द्रावनकोर) <sup>धरिधन्त</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |
| चस्रोवा                          | (बम्बई)                               | 21580811               | वीतसगढ़ (बढ़ीसा) २०१४=३२०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |
| <b>पन्नी भे</b> री               | (सद्रास)                              | 1888 04 35             | Shar anar (age) [ 1/2]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |
| चर्चग                            | (भासाम)                               | 14 13 5 18 1           | तुमसर (गम) रिश्यन रिध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |
| वस्थिका                          | (पंद्राव)                             | 13 vc 4- v c           | हुरव्यर (महास) ११ ६ अट <sup>9</sup> न                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |
| বাস্থ                            | ( होरांगाचाद )                        | 25 48 00               | Baratas ( descials . 1. 1. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |
| वाजपुर                           | (पासाम)                               | FRUEFIXO               | detailed the second of the sec |  |  |  |  |  |  |
| <b>वादीक</b> रि                  | (मैस्ट्)                              | 1385775                | dian city (axian) [ ] [ ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |
| वाइपत्री                         | (मद्रास)                              | 18/200                 | 4,730,41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |
| वानसा                            | (पंजाव)                               | 3 <b>772</b> × 7       | TOTAL DESIGNATION TO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
| वामकरु                           | (चंगा <b>स</b> )                      | २२१८-७४८<br>११२८-७४६   | बाना (बस्बह्) (रशरपन्द -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |
| वारनवरन                          | (पंजान)<br>( <del>पंजान</del> )       | 1. 10.00               | बार (म मा) २२४०५४२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |
| वासर्गंग                         | (पंजाव)<br>(ज्योधा)                   | 2 2002 14              | बाल (सीमाप्रान्त) ३३२४७ ३६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |
| ताक्रमर वक्रेमर<br>ताक्षीकाट     | (यम्बर्द)                             | 16 : 51-6 4            | यासमार (परिचम) १६४४ ०३१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |
| वाक्षाकाट<br>वाशि <b>पूर्व</b> ग | (भूटान)                               | Re 20-12               | डतिया (श्वाक्षियर) रश्रीश्र≉न्थ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |
| ताशमूनम<br>ताशीगंग               | (भूटान)                               | ₹ <b>₩ □1</b> 1 4 4    | द्वरमत (पंत्राम) रिस्परी धरे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |
| विवसमाद<br>विवसमाद               | (थंगाज)                               | 28 3 1 2               | क्सोबाहा (स.स.) १८८५=१०८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |
| विभीवेभी                         | (सद्राख)                              | C8500088               | वपावम-सावण्ट (सर्मा) रिक्टेन्टिक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |
| <b>विराह</b>                     | (सीमाप्रान्व)                         | 114 0040               | तमनुद्धाः (संका) ७ के दिन<br>सम्बद्धाः (संगासः) २०३०-स्था                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |
| वि <b>ज्ञी</b> चेरी              | (मद्रास)                              | 8 6 5 mm 4 2 c         | dual and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |
|                                  | गम] (कानपुर≀                          | र्दा०४ - ६             | बसम डामन (बन्बह्) र "गुञ्चरर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |

### त्रवांश - देशान्तर चक्र ७

## [भारत स्टैग्डर्ड टाइम देशान्तर ८२।३०]

| स्था                            | न                                | श्र <b>चां</b> श | देशातर             | • स्थान                |               | ग्रकारा देशातर |
|---------------------------------|----------------------------------|------------------|--------------------|------------------------|---------------|----------------|
| टमका                            | (बिहार)                          | २४ ०             | ५७ १४              | देगलर, डेगलर           | ( हैटरावाद )  | १८ ३४ ७७ ३३    |
| दमोह                            |                                  |                  | ७५ २ ६             |                        | ( मद्रास )    | ६४७७=४३        |
| दरसी                            | 🕖 ( मद्रास )                     | १४४०             | જ્દ ૪૪             | देवगढ़                 | (म प्र)       | २१ ४१ ७८ ४०    |
| दरवानकलॉ                        | (सीमाप्रान्त )                   | ३१४३             | ७० २२              | देवगढ                  | ( उडीसा )     | २१३२ - ४४६     |
| दरगाही                          | (सीमाप्रान्त)                    | ३४३०             | তথ্য               | देवगढ़                 | ( उड़ीसा )    | २३३० = २३०     |
| दरभगा                           | ँ (विहार)                        | २६१८             | -x x               | देवघर, बैद्यनाथ        | (बिहार)       | २४३० - ६४४     |
| दर्दिस्तान                      | (काश्मीर्)                       | ३४३०             | ુજ્યું વ           |                        | ( उड़ीसा )    | १८ २० ८२ ३०    |
| दहान्, डहान्                    | ( वम्बई )                        | १६ ५             | चुं ७२ ४५          |                        | ( हैदर।वाट )  | १६२४७७ ०       |
| दाग                             | (म भा)                           | २३४१             | इ ७५ ५ ८           | दवभोग                  | (म प्र)       | १६ ४८ ८२ ४४    |
| <b>दागुसा</b> ई                 | (प्जाव)                          | ३० ४             | 3 90 8             | देवर कुण्डा            | (हैदरावाद)    | १६४२ ज्यार्य   |
| टाई लेक                         | (नैपाल)                          | ર= ૪:            | प्र <b>ा</b> द्ध   | देवरी                  | (म प्र)       | २३२३७६ ४       |
| द्राजिन्दा                      | (सीमाप्रान्त)                    | 3880             | ક ૭૦ ક             | देवली                  | (म प्र)       | २०३६७८३२       |
| दार्जिलिंग                      | (वगाल)                           | २७               | ३ ५५ १६            | देवली                  | (श्रजमेर)     | २४ ४६ ७४ २४    |
| दादावेटा चोटी                   | ( मद्रास् )                      | ११               | प्रदेश             | र देवलाली              | (वस्वई)       | ८६ ४८ ७३ ४७    |
| दामन                            | ( वम्बई )                        | २०२              | <u>ধুতিই সূত্র</u> | देविलया                | (राजपूताना)   | २४ ३ ७४ ४२     |
| दासका                           | (पजाब)                           |                  |                    | देववॉध                 | (उप्र)        | २६४२ ७७४३      |
| दासुया                          | (पजाव)                           |                  |                    | रे देवास               | (म भा)        | २२ ४८ ७६ ६     |
| <b>टासप</b> ञ्चा                | (विहार्)                         |                  | ६८४                |                        | (श्रासाम)     | २६४१६१२६       |
| दासपुर<br>                      | (पूर्व)                          |                  | 55                 |                        | (जैंसलमेर)    | २६३८७१ ७       |
| द्वारिकापुरी                    | (बङ्गेदा )                       |                  | ४६६                |                        | (उ. प्र)      | ३०१६ ७८ ४      |
| दिनाजपुर<br><del>रिक्को</del> न | (वगाल)                           |                  | .जन्म ४            | ं दोश्राव              | (पजाव)        | ३४३४६७४२       |
| दिमचौक<br>दिमला                 | ( विव्यत )                       |                  | ४७६ ३              |                        | (पजाव)        | ३२ ०७३ ०       |
| दिमापुर                         | (वगाल)                           |                  | नन्देष्ठ           | 1 ' - '                | (सीमाप्रान्त) | ३२ ४६६१४       |
| दिर<br>दिर                      | (श्रासाम)                        |                  | (१६३४              | 1                      | (विहार)       | २३ २२ ८४ २२    |
| दिल्ली                          | (सीमाप्रान्त)<br>(भारत-राजधानी)  |                  | १४७१४              | 1 '                    | ( वस्वई )     | २२ ५३ ७४ १६    |
| दिलावर<br><u>दिला</u> वर        | (मारत-राजधाना <i>)</i><br>(पजाब) |                  | ३८७७<br>१७७१ २     |                        | ্(র স.)       | २६ ८ ५३२७      |
| दीननगर                          | (पजाब)<br>(पजाब)                 |                  | -<br>-<br>-        |                        | ( हैदराबाद )  | १६४७७४१४       |
| दीनापुर, पटना                   | ( नजाय )<br>( विहार )            | 25               | 3==2               | १ धनुपकडी<br>भ धमतरी   | (मद्रास)      | ह १० ७६ इस     |
| <b>दीपालपुर</b>                 | (पजाव)                           | 30               | 3=633              | ४ धमतरा<br>४ धमरा      | (म.प्र)       | २०४२ = १३४     |
| दीसा                            | (राजपूताना                       | 28               | १४७२               | व वमरा<br>व धर्मकोट    | ( बडीसा )     |                |
| दुर्ग, द्वुग                    | (मेप्र                           | २१               | ११=१               | १० धर्मजयगढ            |               | ३०५६७५१४       |
| दुर्गापुर                       | ( बगाल                           | )  २३            | ३०५७               | े वर्मपर               | (पूर्व)       |                |
| दुजाना                          | ( पजाव                           | )                | ४१ ७६              | ४० धर्मपुरम्           | (गुजरात)      |                |
| द्रमका                          | ( विहार                          | ) रिष्ठ          | ३०⊏७               | <sup>२०</sup> धर्मपुरी | ( महास )      | १०४४ उ७३४      |
|                                 |                                  |                  | . ۸                | 1 3                    | (महास )       | १२ नज्म १३     |

্ৰান্ত-গ্ৰাণ্ড [ 14 ] धर्मारा-देशान्तर पक्र ७ [ भारत स्टैयडर्ड साहम वेशान्तर ८२**१३**० ]

|                               | [ भारत स्टेबर्ड ग्रहम वेशास्तर ८२१६० ] |                 |                                |                                         |                 |  |  |  |
|-------------------------------|----------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|--|--|--|
| स्वान                         |                                        | प्रकृति रेपांतर |                                | स्थान                                   | nelo toist      |  |  |  |
| धर्मावरम्                     | (मद्रास)                               | 1898            | <b>गरसापुर</b>                 | ( सद्रास )                              | 18 76 - 172     |  |  |  |
| वर्गशाका                      | (पंजाव)                                | ३६ १६ ०६ २३     |                                | (सद्रास)                                | <b>१६१¥=० ६</b> |  |  |  |
| ঘাঁদুভা                       | (भम्बई)                                | रर्परश्चिर प    | <b>नरायसर्ग</b> ज              | ( चेगास )                               | 23 300 0 32     |  |  |  |
| <u>धानकुरा</u>                | (मैपाझ)                                | २६××≈०२०        | भरायखपुर                       |                                         | १1 ×1=1 12      |  |  |  |
| पार                           | (म भा)                                 | रश्यक्षकश्रद    | नरायखपेठ                       | ( 4 ( 4 ) /                             | 18 86 00 50     |  |  |  |
| <b>पारी</b>                   | (वड़ीदा)                               | २१ वेज्य १      |                                |                                         | ₹188 - =        |  |  |  |
| <b>धार्</b> शाङ               | (चन्चई)                                | 182 3442 2      | नरसिंहपुर                      |                                         | 22 xwf44 8x     |  |  |  |
| भौगमा                         | (चन्दर्भ)                              | २३ ०७१३१        |                                | 1 - 1                                   | ₹• २व=४ ७       |  |  |  |
| <b>धीरं</b> गत्रंग            | (मृ्टान)                               | रजश्चार         | न <b>र</b> सिं <b>द</b> राजपुर | (मस्र)                                  | 5 3 2 7 7 4 6   |  |  |  |
| प्रवरी                        | (भासाम)                                | रह स्ट० र       | नसर्1ा                         |                                         | 16 81 04 70     |  |  |  |
| <b>प्र</b> त                  | (पंदाव)                                | 1904-1904       | महरा पडा                       | (देदरागार)                              | 50 STT 50       |  |  |  |
| पुरवार्थ                      | (म भाू)                                | 5×50-41 4       | and the state of the state of  |                                         | १४४०वर २        |  |  |  |
| धुक्तिया                      | (कम्बर्द)                              | 50 XC1-15 84    | नवरोग नीरोरा                   |                                         |                 |  |  |  |
| <b>पौराबी</b>                 | (चम्बद्                                | 21.835 20 30    | सबसाहराव                       |                                         | २६ ४१६८ ⊏       |  |  |  |
| योग्रका, हालका                | (भूमक्)                                | रश्यक्ष         | सवानगर                         | ( minus )                               | 20 20 ELXX      |  |  |  |
| चीक्रागिरि                    | (नैपाक)                                | 28 8 8 = 8 C    | मबोबन्दर                       |                                         | 28 49280        |  |  |  |
| <del>पीसे</del> रा            | (यम्बद्                                | रह १३ ०२ १४     |                                |                                         | 5 5 mar 54      |  |  |  |
| <i>पीसपुर</i>                 | ( राषपुताना )                          | 26.8 m x 2      |                                |                                         | 4 X 8 = 1 8 2   |  |  |  |
| नगीना                         | (চ মু)                                 | RE WOOD VE      | <b>सवादर्गज</b>                |                                         | रह न्दर्भर=     |  |  |  |
| नक्षिपाद                      | (बन्बर्र)                              | 1 1 1 1 1       |                                |                                         | XXXXXXXX        |  |  |  |
| नंगीनेरी                      | (मद्रापः)                              | 2 435 88        |                                |                                         | 2 20-           |  |  |  |
| म <b>ञ्</b> नग <i>र</i>       | (मैसूर)                                | 1. 1.1.1.1      | नवसग <b>र</b>                  | (अयपुर)                                 | 10 x 2 44 25    |  |  |  |
| सम्यादवी                      | (इसालव)<br>(देवरावार)                  | 10 10 = 1       |                                | (गोबा)                                  | 1 2 6 9 5 X X   |  |  |  |
| मन्दर                         | (महास)                                 | रद्व ४६=०२      | सबर्गम                         | (बासाम)                                 | (इ.स.च.५४       |  |  |  |
| मि <b>रमा</b> म               | (मैस्र)                                | 13 32 05 88     | म्बर्गग                        |                                         | 2 2 22 3        |  |  |  |
| नशीदुर्ग<br>मनीकोटकर          | (मद्राम)                               | 1225-12         | नसीराचार                       | ( ,,,,,,, )                             | 6,5478.84       |  |  |  |
| मन्त्रकाटकर<br>समीराज         | (ज्ञीसा)                               | R. 12 - 20      |                                | ( ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | AAAT - SE       |  |  |  |
| सन्दाद                        | (गुजराव)                               | 24 220 22 28    | नदावी                          | (चंगास)                                 | \$2 20 7 P      |  |  |  |
| न-रार्<br>नग् <b>दुर्</b> षार | (बन्पर)                                | 21,21,21,14     | महान                           | (100.0)                                 | = 21 35 C S     |  |  |  |
| नश्यास                        | (मद्रास)                               | 12-67-52        | माक्ष्युवडी                    | (40146011)                              | E \$1) PA 38    |  |  |  |
| म(या                          | (चंगास)                                | 23 28 = 24      | नागर काइन                      |                                         | 3 84-12 20      |  |  |  |
| मधागङ्                        | (पूर्व)                                | 20 A. A         | मागरी चारी                     | (#314)  \<br>(#314)  \                  | 1 3/22 E        |  |  |  |

(रेटराबार)

मरमापत्तम

मरैना

(शाजपुताना)

(मराम)

### त्रज्ञांश-देशान्तर चक्र ७ [भारत स्टैग्डर्ड टाइम देशान्तर ८२।३०]

| नागर (महास) १८,०% प्रत्ये स्वरुप (पंजाव) ३०१८-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | स्थान               | ब्रक्षांत्र       | देशांतर     | स्थान              |                   | भद्राश देशांत        | ₹         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|--------------------|-------------------|----------------------|-----------|
| नागर (पन्नाव) ३२१० ज्यु सेक्सिको (उ छमेरिका) ३४ ०१०६५ मागीर (जीघपुर) २०११ प्याक (उ छमेरिका) १० १४ १४ १४ १४ १४ १४ १४ १४ १४ १४ १४ १४ १४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | नागर                | (मद्रास) श्रि     | ४ ८०३४      | नूरपुर             | (पंजाव)           | ३३ १८ ७४ ४           | Ę         |
| नागीर (जीधपुर) २०११ ७३४६ न्यू यार्क (उ. अमेरिका) ४० ४११ ०४११ नागीप (उचेहरा, म. मा.) २४१३ प्रतिक्षा (विषा) २४१६ ४५ विषा) २४१६ ४५ विषा (विषा) २४१६ ४५ विषा) २४१६ ५६ ४५ विषा (विषा) २४१६ ५६ ४५ विषा) २४१६ विषा (विषा) २४१६ ५६ ४५ विषा) २४१६ विषा (विषा) २४१६ विषा) विषा (विषा) २४१८ विषा) विषा) विषा (विषा) २४१८ विषा) विषा (विषा) २४१८ विषा) विषा) विषा) विषा (विषा) २४१८ विषा) विषा) विषा (विषा) २४४८ विषा) विषा) विषा (विषा) २४४८ वि |                     |                   |             | न्यू मेक्सिको      | ( उ अमेरिका )     | ३५ ०१०६५             | Ŧ.        |
| नागीप्र ( च चेहरा, म मा ) रह   दे   दे   दे   दे   दे   दे   दे   द                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     | 🍐 ( जोधपुर ) २७१  | १ ७३४६      | न्यू यार्क         | ( उ. अमेरिका )    | ४८ ४३ ५४१ व          | Ŧ         |
| नागपत्र (म प्र) र १ ६ ७६ ६ नेत्रकोस्स (वगाल) २४ ४ ३६० ४७ वि नागपत्रन (म प्र) २० ४६ ७६ ४६ नेत्रकोस्स (इन्टोर) २२ ३० ५०० २० वागापर्वत, नगाप्रवंत (काइमीर) २४० ७४ ४० नेत्रवारा (प्राप्ताना) २४ ४४ ५०० ०४ ४० नेत्रवारा (प्राप्ताना) २४ ४ ४०० ०४ ४० नेत्रवारा (प्राप्ताना) २४ ४ ४४ ४०० व्याप्तात्र (प्राप्ताना) २४ ४ ४४ ४०० व्याप्तात्र (प्राप्ताना) २४ ४ ४४ ४०० व्याप्तात्र (प्राप्ताना) २४ ४ ४ ४०० व्याप्तात्र (प्राप्तात्र (प्राप्तात्र ) २४ ४ ४ ४०० व्याप्तात्र (प्राप्तात्र ) २० १० व्याप्तात्र (प्राप्तात्र ) २४ ४ ४ ४ ४ ४ व्याप्तात्र (प्राप्तात्र ) २४ ४ ४ ४ ४ व्याप्तात्र (प्राप्तात्र ) २४ ४ ४ ४ ४ व्याप्तात्र (प्राप्तात्र ) २४ ४ ४ ४ व्याप्तात्र (प्राप्तात्र ) ४ ४ ४ ४ व्याप्तात्र (प्राप्तात्र ) ४ ४ ४ ४ व्याप्तात्र (प्राप्तात्र ) ४ ४ ४ ४ व्याप्तात्र (प्राप्तात्र ) १ १ १ १ ४ ४ ४ ४ ४ ४ व्याप्तात्र (प्राप्तात्र ) १ १ १ १ ४ ४ ४ ४ ४ ४ व्याप्तात्र (प्राप्तात्र ) १ १ १ १ १ ४ ४ ४ ४ ४ ४ व्याप्तात्र (प्राप्तात्र ) १ १ १ १ १ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ व्याप्तात्र (प्राप्तात्र ) १ १ १ १ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ व्याप्तात्र (प्राप्तात्र ) १ १ १ १ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ व्याप्तात्र (प्राप्तात्र ) १ १ १ १ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | _                   | बेहरा, म भा ) २४३ | ३ ८०३७      |                    | ें (द्वीप)        | ७३० ८३ ३             | 0         |
| सागापर्वत, नगापर्वत (काइमीर)   ३४,२० विश्व   १८०० विहास   १८०० विहा   |                     | (मप्र) २१         | ३ उथ इ      | नेत्रकोस           | (वगाल)            | २४४३६०४              | ড         |
| नागा चोटी (ष्रासाम) २६ ० ६४१२० नैतापारा (उ. प्र.) २०४२ न १३३ माना ने स्वाता (जैसलमेर) २०१६ ० ०१४४ माना (राजपूताना) २४४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | नागापत्तन           | ( मद्रास ) १०४    | ह ७६४३      |                    | ' (इन्टौर)        | २२३८७७               | 0         |
| नागा चोटी (ष्रासाम) २६ ० ६४१२० नैतापारा (उ. प्र.) २०४२ न १३३ माना ने स्वाता (जैसलमेर) २०१६ ० ०१४४ माना (राजपूताना) २४४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | नागापर्वत, नगापर्वत | (काश्मीर) ३४२     | •           | नैनपुर             | (म प्र)           | २३ मन्०२             | 0         |
| नाटोर, नाटौर (वगाल) रहुरुष्ण व्यक्ति (इ.प.) रहुरुष्ण  | नागा चोटी           | (आसाम) २६         | 1 i         | नैनपारा            | ੇ (ਫ ਸ਼.)         | २७ ४२ - १ ३          | 3         |
| नाथद्वारा (राजपूताना) २४/४६ ७३/२२ नेतालगज (उ. प्र.) २८ ० ८२ ० ८२ ० ८२ ० ८२ ० ८२ ० ८२ ० ८२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | नाचना, नचाना        | (जैसलमेर) २७      | १६ ७१ ४५    | 1 2 3 3 3          | (राजप्रवाना)      | २४ ४४ ७४ ४           | હ         |
| तानिका (चीन) ३० ४११ म ४४ ने लोगढ (पजाव) ३० ४५ ७६ १२ ने लोगढा (पजाव) १११३ ७५ ५२ ने लोगढा (प्राप्ता) १११३ ७५ ५२ ने लोगढा (प्राप्ता) १११३ ७५ ५२ ने लोगढा (प्राप्ता) १२१४ में लोगढा (प्राप्ता) १२४४ में लोगढा (प्राप्ता) १२४ में लोगढा (प्राप्ता) १२४ में लोगढा (प्राप्ता) १२४ में लेगढा (प्रा | नाटोर, नाटौर        | (बगाल) रिष्ठ      | `           |                    | ( ভ ঘ )           | २६ २३ ७६ ३           | 0         |
| नामा (पजाव ) ३० २५ ७६ ६ नैरावी (कत्या, अफ्रीका व ) ३१ १८ ३६ १२ नामाक्कल (मद्रास) ११ १३ ७८ १३ जिल्ला (यापा) २० ४ ६५४० नीवाखाली, सुघाराम (वंगाल ) २२ ४८ ६ मामालंगजग (भूटान) २६३० जिल्ला (यापा) २० ४ ६५४० नीजेरा (काश्मीर) २१ ४८ ५० नारतील (पजाव ) २८ २० ७६ १४ पत्रत (वर्षा) २१ १८ ६८ ६ नारतील (पजाव ) २८ २० ७६ १४ पत्रत (वर्षा) २१ १८ ४८ नारतील (पजाव ) ३२ ६ ७४ १४ पत्रत (वर्षा) २१ १८ ४४ ५० २२ १८ वर्षा वर्ष | नाथद्वारा           |                   | <b>'1</b> 1 | 1 .1 11.21 1.41    | (ভ স.)            | २८ ०८१४              | 0         |
| नामाक्कल (महास) १११३ ७८ १३ नीवाखाली, सुधाराम (वंगाल) २२४८ ६ १ प्रमास (यामा) २० ४ ६ १ ८० नामालिंगजग (भूटान) २६३० प्रमास (यामा) २० ४ ६ १४० नारानील (पजाव) २८ ०६ १४ प्रमान (यामा) २२४ १४ प्रमान (यामा) २४ १४ प्रमान (यामा) २२ २४ प्रमान (यामा) २२ २४ प्रमान (यामा) २२ २४ ५४ २२ व्यामान (यामा) २२ २० ६० ४४ ४४ व्यामान (यामा) २२ २० ६४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४                                                                                                                                     | नानर्किंग           | (चीन) ३२          |             | नैलागढ             | 🦩 ( पजाव )        | ३० ५७ ७६ २           | 2         |
| नामडॉग (श्रासाम) २० ४ ६ ४ ४० नौजेरा (काश्मीर) ३३ १३ ७४ १७ नामिलींगजग (मूटान) २६ ३० पदि पति (विहार) २४ ४५ ६ नारनील (पजाव) २८ ० ७६ १४ पति (वर्मा) २१ १६ ४६ ६ महास) (पंजाव) २८ ० ४४ ५ पवर्षाहर (जोधपुर) २४ ४५ ७० २१ नाहर (राजपूताना) २६ ११ ७४ ४६ पवर्षाहर (जोधपुर) २४ ४५ ०० २२ नाहर (राजपूताना) २६ ११ ७४ ४६ पवर्षाहर (जोधपुर) २४ ४५ ०० २२ नाहर (राजपूताना) २६ ११ ७४ ४६ पवर्षाहर (राजपूताना) २४ १४ ४५ ०० ४५ वर्षारा (वर्षाहर) २० ४५ ४५ वर्षारा (वर्षाहर) २४ ४४ ५० वर्षाहर (राजपूताना) २४ १४ ४५ वर्षाहर (प्रावाव) १४ १४ ४४ वर्षाहर (प्रावाव) १४ १४ ४४ वर्षाहर (प्रावाव) १४ १४ ४४ वर्षा (वर्षाहर) २४ १४ वर्षा (वर्षाहर) २४ १४ ५० वर्षा (वर्षाहर) १४ १४ ५० वर्षा प्रावाल (प्रवाव) १४ १४ ६० वर्षा प्रावाल (प्रवाव) १४ १४ ६० वर्षाली (वर्षाल) १२ १४ ६० वर्षाल) १४ १४ १४ १ | नामा                | 1 1               | 1 1         | 1 17               | न्या, अफ्रीका द ) | र १ २ = 3 <b>६</b> ४ | २         |
| नामहाँग (श्रासाम ) २७ ४ ६ ४१० नौजेरा (काश्मीर ) ३२ १३ ७४ १७ नामिल गण्या (मूटान ) २६ ३० जिहार ) ५६ ४४ नार नील (पजाव ) २८ ० जिहार ) ज्या विद्या (पणाव ) ३२ ६ जिहार ) ज्या विद्या (पणाव ) ३२ १० ज्या विद्या (पणाव ) ३२ ० ज्या विद्या (पणाव ) ३० ज्या विद |                     |                   | , ,         | I mandidity Markin | ( वंगाल )         | २२४८६१               | 5         |
| नारनील (पजाव) २८ ० ६१४ पगन (वर्मा) २१ १६४ ६ तारोवाला (पंजाव) ३२ ६ ७४४४ पवाई-मलाई (महास) १११४ ४० ३० तारवाडा, नारवार (ग्वालियर) २४ ३६ ७० ४३ पवधावर (जोधपुर) २४ ४५ ७२ २१ तासिक (वम्वई) २० २ ०३४० पवमही (म म्र) २२ ३० ०० २२ ताहर (राजपूताना) २६११ ७४४ पवचाहाड़ (राजपूताना) २४ २४ ४० त्र विकोषार (द्वीप) ७३० ६२३० पवमही (म म्र) २२ ३० ०० २२ त्र विकोषार (द्वीप) ७३० ६२३० पवमही (राजपूताना) २४ २४ ४० त्र विचासन (च म्र) २१४० त्र विचासन (च म्र) २४ ४४ त्र विचासन (च विचासन (च व्यापन) २४ ३० व्यापन (च व्यापन) २४ २० व्यापन (च व्यापन) २० २० व्यापन (च व्यापन) २० २० व्यापन विचासन (च व्यापन) २० २० व्यापन (च व्यापन) २० व्यापन (च व्यापन) २० व् |                     |                   | ~I I        | नौशेरा             | (काश्मीर)         | ३३१३७४१              | હ         |
| नारोवाला (पंजाव) ३२ ६ ७४ ४४ पचाई-मलाई (मद्रास) ११ १४ ४५ ३० नारवाडा, नारवार (ग्वालियर) २४ ३६ ७७४३ पचधावर (जोधपुर) २४ ४४ ७२ २१ नास्ति (ग्रम) २४ ३६ ७७४४ पचमही (ग्रम) २४ ३६ ०५ २२ विकोश (ग्रम) १४ १४ ४५ १६ विकोश (ग्रम) १४ १४ ४५ विवास (ग्रम) १४ १४ ५६ विवास (ग्रम) १४ १४ ५४ ५४ ५४ विवास (ग्रम) १४ १४ ५४ ५४ ५४ विवास (ग्रम) १४ १४ १४ १४ विवास (ग्रम) १४ १४ १४ १४ विवास (ग्रम) १४ १४ १४ १४ १४ विवास (ग्रम) १४ १४ १४ १४ १४ विवास (ग्रम) १४ १४ १४ १४ १४ १४ १४ विवास (ग्रम) १४ १४ १४ १४ १४ १४ १४ १४ १४ १४ १४ १४ १४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _                   |                   | <b>Y</b>    | 1 77/1             | (विहार)           | २४४८ न ५४            | 8         |
| नारवाडा, नारवार (ग्वालियर) २४३६ ७०५३ प्रचाहर (जोषपुर) २४४४ ७२ २१ नाहिर (राजपूताना) २६११ पचमही (म प्र) २२३० प्र-२२ नाहर (राजपूताना) २६११ पचमही (म प्र) २२३० प्र-२२ निकोवार (द्वीप) ७३० ६२३० पचमही (म प्र) २२३० प्र-२२ पचमही (म प्र) २२३० प्र-२२ पचमहो (म प्राय) (म पचमहो (म पचमहो (म पचमहो (म पचमहो |                     |                   |             | 1 1-1-1            | (वर्मा)           | २१ १६४ ।             | 3         |
| नासिक (चम्बई) २० २ ७३४० पचमढी (म प्र) २२ ३० ७२२ विस्तर (राजपूताना) २६११ पचीरा (चम्बई) २० ३८ ७४ १६ विसेशा (द्वीप) ७३० ६३३० पचपहाड़ (राजपूताना) २४ १४ ४० पचपहाड़ (राजपूताना) २४ १४ ४० पचपहाड़ (पजाव) २६ ०७० १८ विसाम (चागोवा) १४ ३० ७३ ४४ विसाम (चागोवा) १४ ३० ०३ ४४ विसाम (चागोवा) १४ ४४ विसाम (चागोवा) १४ ३० ०३ ४४ विसाम (चागोवा) १४ ४० ४४ विसाम (चागोवा) १४ ४४ विसाम ( |                     |                   | 1           | 1 118 119118       | ( मद्रास )        | १११४७८३              | 0         |
| नासिक (यम्बई) २० २ ७३४० पचमढी (म प्र) २२ ३० प्र-२२ नाहर (राजपूताना) २६११ ७४४६ पचीरा (यम्बई) २०३६ ०४२६ निकोचार (द्वीप) ७३० ६३३० पचपहाड़ (राजपूताना) २४४४ ६० विचासन (उप्र) २८१४ पचनाढ़िया (विद्वार) २४४४ ६६३४ पचनाढ़िया (विद्वार) २४४४ ६६३४ पचनाढ़िया (विद्वार) २४४४ ६६३४ पचनाढ़िया (विद्वार) २४४४ ६६३४ पचनाढ़िया (विद्वार) १६४४ पचनाढ़िया (विद्वार) १४४४ ६०० १४४ पटनाई चोटी (वर्मा) २४३० ०३४४ पटना (विद्वार) २४३५ पटना (विद्वार) २४३५ पटना (विद्वार) २४३५ पटना (विद्वार) २४३५ पटना (वद्वार) २०४३ ६०० १४४ पटना (वद्वारा) २०४७ १४४ पटना (वद्वारा) २०४७ १४४ पट्वाराला (पजाव) ३०२० ६०२४ पट्वाराला (पजाव) २०२० ६०२२ वद्वाराला (वद्वारा) २०२४४ ४४४४ ४४४ ४४४ ४४४ ४४४ ४४४ ४४४ ४४ ४४४ ४४ ४४४ ४४४ ४४ ४४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४  |                     |                   | 1 1         | 1 1-11-            | (जोघपुर)          | २४ ४५ ७२ २           | .१        |
| निकोबार (द्वीप) ७३० ६३३० पत्रपहाड़ (राजपृताना) २४२४७४४० विचासन (उप्र) २८४४ ५० पत्रपहाड़ (उडीसा) २४४४ ५० पत्रपहाड़ (प्रजाव) २६००० ४८ पत्रपहाड़ (प्रजाव) २६००० ४८ पिछाम (प्रजाव) १८००० ४८ पिछाम (प्रजाव) १८००० ४८ पिछाम (प्रजाव) १८००० ४८ पर्रा पर्रा (विहार) २४३५ ५८ ००० ४८ पर्रा (विहार) २४३५ ५८ ५८ वर्ग (विहार) २४३५ ५८ ५८ वर्ग (विहार) २४३५ ५८ ५८ वर्ग पर्रा (विहार) २४३५ ५८ ५८ वर्ग पर्रा (विहार) २४३५ ५८ ४८ वर्ग पर्रा (विहार) २४३५ ५८ ५८ वर्ग पर्रा (विहार) २४३५ ५८ ४८ वर्ग पर्रा (विहार) २४३५ ५८ ४८ वर्ग पर्रा (विहार) २४४५ ५८ वर्ग पर्रा (विहार) २४४५ ५८ ४८ वर्ग पर्रा (विहार) २४४५ ५८ ४८ वर्ग वर्ग वर्ग (वर्ग (व | नासिक               | ( चम्बई ) २०      | 1 1         | 1 4401             |                   |                      | २         |
| निकावार   (द्वीप )   ज्वर   ६वेव   पचपहाड़   (राजपुताना ) र४ १२४ ५४ ५०   पचगित्वास   (च्वरा र ) रथ १४४ ५०   पचगित्वास   (च्वरा र ) रथ १४४ ५०   पचगित्वास   (च्वरा र ) रथ १४४ ५०   पचनट   (पजाव ) र४ १४४ ५० १४४ ५०   पचनट   (पजाव ) र४ १४४ ५० १४४ ५० १४४ ५०   पचनट   (पजाव ) र४ १० १४४ ५० १४४ ५०   पचनट   (पजाव ) र४ ३० ज्वर ४४ ५० १४४ ५०   पचना   (च्वरागेवा ) र४ ३० ज्वर ४४ ५० १३ ५० १३ ५० १३ ५० १३ ५० १३ ५० १३ ५० १३ ५० १३ ५० १३ ५० १३ ५० १३ ५० १३ ५० १३ ५० १३ ५० १३ ५० १३ ५० १३ ५० १३ ५० १३ ५० १३ ५० १३ ५० १३ ५० १३ ५० १३ ५० १३ ५० १३ ५० १३ ५० १३ ५० १३ ५० १३ ५० १३ ५० १३ ५० १३ ५० १३ ५० १३ ५० १३ ५० १३ ५० १३ ५० १३ ५० १३ ५० १३ ५० १३ ५० १३ ५० १३ ५० १३ ५० १३ ५० १३ ५० १३ ५० १३ ५० १३ ५० १३ ५० १३ ५० १३ ५० १३ ५० १३ ५० १३ ५० १३ ५० १३ ५० १३ ५० १३ ५० १३ ५० १३ ५० १३ ५० १३ ५० १३ ५० १३ ५० १३ ५० १३ ५० १३ ५० १३ ५० १३ ५० १३ ५० १३ ५० १३ ५० १३ ५० १३ ५० १३ ५० १३ ५० १३ ५० १३ ५० १३ ५० १३ ५० १३ ५० १३ ५० १३ ५० १३ ५० १३ ५० १३ ५० १३ ५० १३ ५० १३ ५० १३ ५० १३ ५० १३ ५० १३ ५० १३ ५० १३ ५० १३ ५० १३ ५० १३ ५० १३ ५० १३ ५० १३ ५० १३ ५० १३ ५० १३ ५० १३ ५० १३ ५० १३ ५० १३ ५० १३ ५० १३ ५० १३ ५० १३ ५० १३ ५० १३ ५० १३ ५० १३ ५० १३ ५० १३ १० १३ १४ ५० १४ ५० १३ ५० १३ ५० १३ ५० १३ ५० १३ ५० १३ ५० १३ ५० १४ ५० १३ ५० १३ ५० १४ ५० १३ ५० १४ ५० १३ ५० १४ ५० १३ ५० १४ ५० १४ ५० १३ ५० १४ ५० १४ ५० १४ ५० १४ ५० १४ ५० १४ ५० १४ १४ १३ १४ १४ १४ १४ १४ १४ १४ १४ १४ १४ १४ १४ १४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | (राजपूताना) २६    | 1 1         | 1 1151             | ( वस्वर्ड )       | २०३⊏७४२              | 3         |
| नियासन (ड प्र ) र=१४ प्र पचगिहिया (विहार) रू४ ४४ =६३४ पचनाढ़ (पजाव) रू४ ४४ =६३४ पटकाई चोटी (वक्षा) रू४ ३० ७३ ४४ पटकाई चोटी (वक्षा) रू४ ३० ०३ ४४ पटकाई चोटी (वक्षा) रू४ ३० ०३ ४४ पटना (विहार) रू४ ३० च्या रूथ पटना (विहार) रू४ ३० च्या रूथ पटना (विहार) रूथ व्या रूथ पटना (विहार) रूथ व्या रूथ पटना (विहार) रूथ व्या रूथ व्या रूथ विहास (विहार) रूथ व्या रूथ व्या रूथ व्या रूथ विहास (विहार) रूथ व्या रूथ व्या रूथ विहास (विहार) रूथ विहास (विहार) रूथ व्या रूथ विहास (विहार) रूथ विहास (विहास (विहास) विहा |                     | (द्वीप) । ५       | ३० ६३       | े पचपहाड़          |                   |                      |           |
| निजगढ़ (उडीसा) २१४२ प्रथ प्वनट (पजाव) २६ ०७० ४८ प्रकामावाद (हैंदरावाद) १८४० प्रथ प्रकार्ड चोटी (वर्मा) १८४० ०० १० विमानी (वर्मां) १८४४ प्रथ प्रकार्ड चोटी (वर्मा) २८०० ०० विमानी (वर्मां) १४४४ प्रथ प्रथ प्रकार्ड चोटी (वर्मा) २८४३ प्रथ प्रथ प्रवासित्र (पजाव) २४३६ प्रथ प्रथ प्रवासित्र (पजाव) २०४३ प्रथ प्रवासित्र (पजाव) २०४३ प्रथ प्रवासित्र (पजाव) ३०२००६०४ प्रवासित्र (पजाव) ३०२००६०४ प्रवासित्र (पजाव) २४४५ प्रवासित्र (पजाव) २०२००६०४ प्रवासित्र (पजाव) ३०२००६०४ प्रवासित्र (पजाव) ३०२००६०४ प्रवासित्र (पजाव) ३०२००६०४ प्रवासित्र (पजाव) ३०२००४४ प्रवासित्र (पजाव) ३०२००४४ प्रवासित्र (पजाव) ३०२००४४ प्रवासित्र (पजाव) ३०२०४४ प्रवासित्र (पजाव) ३०२४४ ४४४ प्रवासित्र (पजाव) ३०२४४ ४४४ ४४ ४४४ ४४४ ४४४ ४४४ ४४४ ४४४ ४४४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     | (उप्र) रिष        | १४ =०       |                    | · I               | 1 1 1                |           |
| निजामावाद (हैंदराबाट) १८४० ७८ १० पिख्यम (नवागोवा) १४ ३० ७३ ४४ । विज्ञामपत्तन (महास) १४ ४४ ८० ४३ पटकाई चोटी (वर्मा) १८ ० ६७ ० १० विवानी (वर्मा) १४ ४४ ८० ४३ पटना (विहार) १४ ३५ ५३ ५३ पटना (वहार) १४ ३५ ५३ ५३ पटना (वहारा) १४ ३५ ५३ ५३ ५३ ५३ ५३ ५३ ५३ ५३ ५३ ५३ ५३ ५३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | · ·                 | ( उडीसा ) २१      | ४३ न्य      |                    |                   |                      | -         |
| निजामपत्तन (महास) १४,४४ प्रत्निक्ष पटकाई चोटी (वर्मा) २८ ०६७ ० विपानी (वर्माई) १६२४ ७४२३ पटना (विहार) २४,३६ पर १३ निवहरा (राजपूताना) १४३७ ७४४ पटना (उद्दीमा) २०४३ प्रत्निक्ष (उद्दीमा) १६४० पट पटियाला (पजाव) ३०२० ७६२४ पटियाला (पजाव) ३०२० ७६२४ पटियाला (पजाव) ३०२० ७६२४ पटियाला (पजाव) १४०७ ४ निर्माल (उद्दीसा) १४२७ पट्ट उक्कुट्टाई (मद्रास) १०२६ ७६२२ नीलिगिर (उद्दीसा) २१२७ पट्ट पट्ट उक्कुट्टाई (प्रताव) २२२० ६२२ नीलिगिर चोटी (पजाव) २१२७ पट्ट उक्कुट्टाई (प्रजाव) २२२० ६०२२ नीलिगिर चोटी (मद्रास) ११२४ ७६४७ पट्ट जिम्स (जका) प्रत्निक्रिट (पजाव) ३२२४ ७४४ ४३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | (हैदराबाद) १०     | ४० ७५       |                    | •                 |                      |           |
| निपानी (वम्बर्ड) १६२४ ७४१२ पटना (विहार) २४३६ न्४१३ निवहरा (राजपुताना) २४३६ ७४४ पटना (उड़ीसा) २०४३ न्द्र पिट्याला (पजाव) ३०२० ७६२४ निर्माल (हैटराबाद) १६६ ७५२४ पट्टीकुरखा (मद्रास) १४२४७७ ४ पट्टीकुरखा (मद्रास) १४२४७ ४२ पट्टाक्कुट्टाई (मद्रास) १४२६ ६२२ निलोरि (जड़ीसा) २१२७ ५६ ४६ पट्टीक्टी (पजाव) ३२२६४४४२ निलोगिर चोटी (मद्रास) ११२४ ७६४७ पट्टालम (लका) ६२४४४४ उट्टर न्यूचमन (वलुचिस्तान) ३१० ६६३० पठानकोट (पजाव) ३२२४४४४४ ३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     | (महास ) १३        | (18 Ec)     | 1                  |                   |                      |           |
| निवहरा (राजपूताना) २४३७ ७४४ पटना (उड़ीसा) २०४३ द प्रतिमांगिरि (उड़ीसा) १६४० पट पिट्याला (पजाव) ३०२०६२५ पट्टीकुराडा (मद्रास) १४०४ ४२ पट्टुक्कुट्टाई (मद्रास) १०२६७६२२ नीलोरि (उड़ीसा) २१२७ पट्टुक्कुट्टाई (मद्रास) १०२६७६२२ नीलोरि (उड़ीसा) २१२७ पट्टुक्कुट्टाई (पजाव) २२२०६०२२ नीलोगिरि चोटी (मद्रास) ११२४ ७६४७ पट्टालम (लका) द २७६४० पट्टालम (लका) द २०६४० पट्टालम (जका) ३२२४७४४४३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     | (वम्बर्ड) ११      | ६२५ ७४      | I                  |                   |                      |           |
| निर्मागरि (उड़ीसा) १६ ४० ५३ ० पिटयाला (पजाव) ३० २० ७६ २४ मिर्मल (हैटराबाद) १६ ६ ७५ २४ पट्टीकुएडा (मद्रास) १४ २४ ७४ ४२ पट्ट उक्कुट्टाई (मद्रास) १० २६ ७६ २२ नीलोर (मद्रास) १४ २७ ५० २ पट्टियाला (पजाव) १० २६ ७६ २२ नीलोरि (उड़ीसा) २१ २७ ५६ ४६ पट्टीडी (पजाव) २२ २० ६० २२ नीलोगिर चोटी (मद्रास) ११ २४ ७६ ४७ पट्टालम (लका) ६ २० ६४० म्यूचमन (बल्चिस्तान) ३१ ० ६६ ३० पठानकोट (पजाव) ३२ २४ ७४ ४ ४४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     | (राजपूताना) २     | 8 રહ્યું હશ | <sup>3ध</sup> पटना |                   |                      |           |
| निमल (हैटराबाद) १६ ६ ७८२४ पट्टीकुएडा (मद्रास) १४ २४ ७४ पट्टीकुएडा (मद्रास) १४ २४ ७४ १४ पट्टुक्कुट्टाई (मद्रास) १० २६ ४६ २२ नीलीर (मद्रास) १४ २७ ८० २ पट्टुम्बाखाली (वंगाल) २२ २०६० २२ नीलिंगिर (उड़ीसा) २१ २७ ८६ ४६ पट्टीडी (पजाव) ३२ १७७४ ४२ नीलिंगिर चोटी (मद्रास) ११२४ ७६४७ पट्टालम (लका) ८०६४० न्यूचमन (बल्चिस्तान) ३१ ० ६६३० पठानकोट. (पजाव) ३२२४ ७४ ४४ ४४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     | (उड़ीसा) १        | ६४० ८३      | े पटियाला          |                   | 302062               |           |
| नोमच (ग्वालियर) २४२७ ७४४२ पट्टुक्कुट्टाई (मद्रास) १०२६ ७६ २२<br>नोलोर (मद्रास) १४२७ ८० २ पट्टुआखाली (वंगाल) २२२० ६०२२<br>नीलिगिरि (उड़ीसा) २१२७ ८६४६ पट्टीडी (पजाव) ३२१७७४४२<br>नीलिगिरि चोटी (मद्रास) ११२४ ७६४७ पट्टालम (लका) ५२०६४०<br>न्यूचमन (वलुचिस्तान) ३१ ० ६६३० पठानकोट (पजाव) ३२२४७४४४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     | (हैटरावाद) १      | ६ ६ ७८      | ९४ पट्टीकुएडा      | -                 |                      |           |
| नीलोर (मद्रास) १४ २७ ८० २ पटुष्ठाखाली (वंगाल) २०२०६० २२ नीलगिरि (उड़ीसा) २१२७ ८६ पटीडी (पजाव) ३०१७७४४२ नीलगिरि चोटी (मद्रास) ११२४ ७६४७ पट्टालम (लका) ५०४४४२ न्यूचमन (वल्चिस्तान) ३१ ० ६६३० पठानकोट. (पजाव) ३२२४७४४४३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | (ग्वालियर) २      | ४२७ ७४      | _ 1                | •                 |                      |           |
| नीलगिरि चोटी (मद्रास) ११२७ ८६४८ पटीडी (पजाव) ३२१७७४४२<br>नीलगिरि चोटी (मद्रास) ११२४ ७६४७ पट्टालम (लका) ५२८४०<br>न्यूचमन (बलुचिस्तान) ३१ ० ६६३० पठानकोट (पजाव) ३२२४७४४४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | (मद्रास) १        |             |                    |                   |                      |           |
| नीलगिरि चोटी (मद्रास) ११२४ ७६४७ पट्टालम (लका) ५ २७६४०<br>न्यू चमन (वल्चिस्तान) ३१ ० ६६३० पठानकोट (पजाव) ३२२४७४४ ३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     | ( उड़ीसा ) रि     | श्च्छ ८६    |                    | _                 |                      |           |
| न्यूचमन (बल्चिस्तान) ३१ ० ६६३० पठानकोट (पजाव) ३२२४७४५३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | (मद्रास) १        | १२४ ७६      | ४७ पट्टालम         | •                 |                      |           |
| = \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | न्यू चमन            | (वलूचिस्तान) ३    | १ ८ ६६      | <b>3</b> पठानकोट.  |                   | 1 1 1                |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                   |             |                    | 2(10114)          |                      | <u>.२</u> |

जिल्ला - शिक [ es ] व्यवश्य-देशान्तर धक्र ७ [ मारत स्टेबडर्ड शहम देशान्तर ८२/३० ] बचार रिगंतर वकार देखांतर स्थान स्यान २१ ०३ २६ (ट्रावमकोर) ६७६k० पाक्पठान (पंजान) पद्मानापुरम् 13 x 12 80 (बद्दीदा) (च. म) पदरीना पादन રુપ્યાત્રા ર (भगपुर) (H H) दर्शश्च=श्रेष पदरिया १७ प्र≒च्हर (धरगर्ड) ويراو ما ما و ح (महास) पाटन पद्दापुरम् (नैपास) quischer ! 1 (बम्बई) १७४१७५ २३ परहरपुर (पश्चिम) (र। अपूराना) पाटन, सोमनाम प्रवादगढ पाटन, बिरू (देवरावाद) (च म) प्रवादगढ (चेगाक) २६१२५५७१४ पादना (विदार) प्रतावर्गज्ञभाट रिशेर केट ग्रेट द (भास्मीर) (विदार) प्रवाषपुर (बदौशा) (H H) पादरा प्रवाषपुर 25000 पाय**हुचे**री (महास) (म भा) प्रमरीगड (नर्मी) (देवरावाद) पवरी (यम्बर्ध) (समा) पानो पन्ना 2 6 30 0 5 37 (पंजान) (मद्रास) पानीपव पनस्री (वर्मा) १८ १ ० ६७०० (बम्बई) पापन **वनवेश** (बंगास) (वर्ग) पाचमा पचमा पन्चनाच 67 67 22 20 (महास) रशस्त्रध्यस्य प्यापत्ती पञ्चिपवर्षिय (ममा) (विदार) पारसनाव (इस्राहानाद) प्रयाग (विदार) 406 XC पारकाकिमडी (डेबराबाद) परसनी (म म ) पारकाकोट (म्बावियर) परान पदान (देवरावाद) पारधी (मद्रास) परमगुद्धी (भृटान) पारो, पेरू परासिया (# #) (बस्बइ) (देदरावाद) पासमपुर परेंड्रा (मद्रास) (वर्मा) पाकाको**स्य**् पद्धार (निहार) (चंगाक) पासमञ प्रधासी, प्लासी (मद्रास) पासमकोदा पद्मानपुर (राजपुवाना) (मद्रास) पाचपाट (बस्पई) पक्षेटना ( राजपुषाना ) पाची (महास) पश्चादम (मद्रास) पासहमस (मद्रास) पश्चावरम् (बिहार) (भद्रास) पालकोट पहीचासस (मैपास) वासपा (सहास) पक्षोकर (राबपुरामा) पाचना (महास) पश्चीचेदका (संद्रास) (पंदाव) पसस्य (भर्मा) (भगी) पाकवान (बंगास)

प्लासी, प्रलासी

(सराघ)

पाकसा

### अवांश – देशान्तर चक ७

## [ भारत स्टैग्डर्ड टाइम देशान्तर ८२।३० ]

| पार्वतीपुरम् (महास) रिक्षं प्रचार पेराविद्या (कर्क रेखा, बन्बई) रहे राज्याविद्यापुर (पावाव) हे रहे प्रचार पेराविद्या (कर्क रेखा, बन्बई) रहे रहे पेराविद्या (कर्क रेखा, बन्बई) रहे रहे पेराविद्या (कर्क रेखा, बनाव) रहे राज्याविद्या (पावाव) हे रहे प्रचार परमावाद (महास) रिक्षं प्रचाना रहे रहे प्रचार (महास) रहे राज्याविद्या (पावाव) रहे रहे प्रचार (महास) रहे रहे रहे पेराविद्या (महास) रहे राज्याविद्या (पावाव) रहे रहे प्रचार (महास) रहे रहे रहे पेराविद्या (महास) रहे रहे रहे पेराविद्या (महास) रहे रहे रहे रहे पेराविद्या (महास) रहे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | स्थान           |                | ग्रदांश                                | देशांतर        | स्थान                                      |                    | ग्रद्धांश | देशांतर       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|--------------------|-----------|---------------|
| पिरहहा, पेटहरा (म प्र)   २३ ४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | मार्चनीपरम      | (महास)         | १८४७                                   | <b>८३</b>  २८  | पेरिएटज (कर्व                              | र्वे रेखा, बम्बई ) | २३ २७     | ७२४४          |
| पिरह्वादाखाँ (पजाव)   २२ १४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | •              |                                        |                |                                            |                    |           |               |
| पिरहीषेप (पजाव) ३३११ ७०१८ वेरमबल्स् (मद्रास) १९१४ ७५६ ६ ६ वेरियाकुलम् (मद्रास) १० ७ ७७३१ विक्रवा (राजपूताना) २४१९ ७६ ६ ६ वेरिस्स (फाल्स) १० ७ ७५३१ विक्रवा (राजपूताना) २४१९ ७५३ वेरस्स (पजाव) १४ ००० ३४ वेरस्स (पजाव) १६०० ००० १४२ वेरहा (पजाव) १८०० ००० १४२ वेरहा (पजाव) १८०० ००० १४२ वेरहा (पजाव) १८०० वेरहा वाट (पजाव) १८०० वेरहा वाट (पजाव) १८०० वेरहा वाट (पजाव) १८०० वेरहा वेरहा (पजाव) १८०० वेरहा वेरहा (पजाव) १८०० वेरहा वेरहा वाट (पजाव) १८०० वेरहा वेरहा वाट (पजाव) १८०० वेरहा वे |                 | •              | ३२४४                                   |                |                                            |                    | २३ २७     | 0 03          |
| पिनमान् ( वर्मा )   १६ ४४   ६६   ६   दिस्स ( प्रात्स )   १० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 | •              | ३३१४                                   |                |                                            |                    | १११४      | <u>তন্ম</u> ধ |
| पिरामिड (महास)   १४ १२ ० ६ विरास (फान्स)   १८ १० ० ० ६ १२ ० ० ० ६ १२ ० ० ० ६ १२ ० ० ० ६ १२ ० ० ० ६ १२ ० ० ० ६ १२ ० ० ० ६ १२ ० ० ० ६ १२ ० ० ० ६ १२ ० ० ० ६ १२ ० ० ० ६ १२ ० ० ० ६ १२ ० ० ० ६ १२ ० ० ० ० ६ १२ ० ० ० ० ६ १२ ० ० ० ० ६ १२ ० ० ० ० ६ १२ ० ० ० ० ६ १२ ० ० ० ० ६ १२ ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 | (वर्मा)        | १६४४                                   |                |                                            | (मद्रास)           | १० ७      | ७७३४          |
| परितामिड (महास) है । ००० व पेरियार (महास) १००० ००६ १२ व पेरियार (महास) १२००० ००६ १२ व पेरियार (महास) १२००० ००६ १२ व पेरियात (महास) १२००० ००६ १२००० ००६ १२००० ००६ १२००० ००६ १२००० ००६ १२००० ००६ १२००० ००६ १२००० ००६ १२००० ००६ १२००० ००६ १२००० ००६ १२००० ००६ १२००० ००६ १२००० ००६ १२००० ००६ १२००० ००६ १२००० ००६ १२००० ००६ १२००० ००६ १२००० ००६ १२००० ००६ १२००० ००६ १२००० ००६ १२००० ००६ १२००० ००६ १२००० ००६ १२००० ००६ १२००० ००६ १२००० ००६ १२००० ००६ १२००० ००६ १२००० ००६ १२००० ००६ १२००० ००६ १२००० ००६ १२००० ००६ १२००० ००६ १२००० ००६ १२००० ००६ १२००० ००६ १२००० ००६ १२००० ००६ १२००० ००६ १२००० ००६ १२००० ००६ १२००० ००६ १२००० ००६ १२००० ००६ १२००० ००६ १२००० ००६ १२००० ००६ १२००० ००६ १२००० ००६ १२००० ००६ १२००० ००६ १२००० ००६ १२००० ००६ १२००० ००६ १२००० ००६ १२००० ००६ १२००० ००६ १२००० ००६ १२००० ००६ १२००० ००६ १२००० ००६ १२००० ००६ १२००० ००६ १२००० ००६ १२००० ००६ १२००० ००६ १२००० ००६ १२००० ००६ १२००० ००६ १२००० ००६ १२००० ००६ १२००० ००६ १२००० ००६ १२००० ००६ १२००० ००६ १२००० ००६ १२००० ००६ १२००० ००६ १२००० ००६ १२०० ००६ १२०० ००६ १२०० ००६ १२०० ००६ १२०० ००६ १२०० ००६ १२०० ००६ १२०० ००६ १२०० ००६ १२०० ००६ १२०० ००६ १२०० ००६ १२०० ००६ १२०० ००६ १२०० ००६ १२०० ००६ १२०० ००६ १२०० ००६ १२०० ००६ १२०० ००६ १२०० ००६ १२०० ००६ १२०० ००० ००० ००० ००० ००० ००० ००० ००० ००                                                                                                                                                                  |                 | (राजपूताना)    | २४ १२                                  |                |                                            | (फ्रान्स)          | 8= ४०     | २२०           |
| पीठपुरम् (मद्रासं ) १७ ७ न् १६ विशावर (पजाव ) ३४ १०१ २० विशावर (पजाव ) २४ १००६ ३७ विशावर (पजाव ) २६ ४७ ७६ ३७ विशावर (पजाव ) २६ ४७ ७६ ३७ विशावर (पजाव ) २६ ४७ ७६ ३७ विशावर (पजाव ) २६ ४४ ७६ ४५ विशावर (पजाव ) २६ ४४ ७६ ४६ विशावर (पजाव ) १६ १८ ७४ १६ विशावर (पजाव ) १६ १८ ०५ १८ विशावर (पजाव ) १६ १८ ०५ १८ विशावर (पजाव ) १८ १८ १८ १८ विशावर (पजाव ) १८ १८ विशावर (पजाव ) १८ १८ विशावर (पजाव ) १८ १८ १८ विशावर  |                 |                | ६३०                                    | ७७ २           | पेरियार                                    | (मद्रास)           |           |               |
| पीपर (पजाव)   २६ २०   ०३ ३४   पेहुबा (पंजाव)   २६ ४७ ०६ ३०   पीर (पजाव)   ३३ ३०   ०४ ३०   पैकाक (वर्मा)   २१ ४४ ६६ ४   ०४ १०   पैकाक (वर्मा)   २१ ४४ १६ ४ ७   पीरपजल घाटी (कारमीर)   ३३ ३६   ०४ १२   पोकरन, पोखरान (राजपूताना)   २६ ४४ ७१ १८ ४ १   पोकरन, पोखरान (राजपूताना)   २६ ४४ ७१ १८ ४ १   पोकरन, पोखरान (नेपाल)   २६ ४४ ७९ १८ ५   पोकरन, पोखरान (नेपाल)   २६ ४४ ७९ १८ ५ १   पोवरान (नेपाल)   १८ १८ १८ ४४ १   पोवरान (नेपाल)   १८ १८ ४४ १८ १८ ४४ १   पोरचनर (नेपाल)   १२ १८ ४४ १८ १८ ४४ १८ १८ ४४ १८ १८ ४४ १८ १८ ४४ १८ १८ ४४ १८ १८ ४४ १८ १८ ४४ १८ १८ ४४ १८ १८ ४४ १८ १८ ४४ १८ १८ ४४ १८ १८ ४४ १८ १८ ४४ १८ १८ ४४ १८ १८ ४४ १८ १८ ४४ १८ १८ ४४ १८ १८ ४४ १८ १८ ४४ १८ १८ ४४ १८ १८ ४४ १८ १८ ४४ १८ १८ ४४ १८ १८ ४४ १८ १८ ४४ १८ १८ ४४ १८ १८ ४४ १८ १८ ४४ १८ १८ ४४ १८ १८ ४४ १८ १८ ४४ १८ १८ ४४ १८ १८ ४४ १८ १८ ४४ १८ १८ ४४ १८ १८ ४४ १८ १८ ४४ १८ १८ ४४ १८ १८ ४४ १८ १८ ४४ १८ १८ ४४ १८ १८ ४४ १८ १८ ४४ १८ १८ ४४ १८ १८ ४४ १८ १८ ४४ १८ १८ ४४ १८ १८ ४४ १८ १८ ४४ १८ १८ ४४ १८ १८ ४४ १८ १८ ४४ १८ १८ ४४ १८ १८ ४४ १८ १८ ४४ १८ १८ ४४ १८ १८ ४४ १८ १८ ४४ १८ १८ ४४ १८ १८ ४४ १८ १८ ४४ १८ १८ ४४ १८ ४४ १८ १८ ४४ १८ ४४ १८ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ ४४ १८ ४४ ४४ १८ ४४ ४४ १८ ४४ ४४ १८ ४४ ४४ १८ ४४ ४४ १८ ४४ ४४ १८ ४४ ४४ १८ ४४ ४४ १८ ४४ ४४ १८ ४४ ४४ १८ ४४ ४४ ४४ ४४ १८ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४                                                                                                                                                                                                   |                 | (मद्रास )      | १७ ७                                   |                |                                            |                    | ३४ २      | ७१३०          |
| पीर (पजाव)   ३३३०   ०४३०   पैकाक (वर्मा)   २१४६ ४ ०४ २६   पीरपजल घाटी (कारमीर)   ३३३६   ०४२०   पैठण, पठान (हैंडराबाट)   १६४८   ०४४०   पोकरन, पोखरान (राजपूताना)   २६४४   ०४४०   पोकरन, पोखरान (राजपूताना)   २६४४   ०४४०   पोकरन, पोखरान (नेपाल)   २६४४   ०४४०   पोकरन, पोकरान (नेपाल)   २६४४   ०४४०   पोकरान (नेपाल)   १४४४   ०४४०   पोकरान (नेपाल)   १४४४   ०४४०   पोकरान (नेपाल)   १४४४   ०४४०   पोकरान (नेपाल)   १४४४   ०४४४   ०४४४   ०४४४   ०४४४   ०४४४   ०४४४   ०४४४   ०४४४   ०४४४   ०४४४   ०४४४   ०४४४   ०४४४   ०४४४   ०४४४   ०४४४   ०४४४   ०४४४   ०४४४   ०४४४   ०४४४   ०४४४   ०४४४   ०४४४   ०४४४   ०४४४   ०४४४   ०४४४   ०४४४   ०४४४   ०४४४   ०४४४   ०४४४   ०४४४   ०४४४   ०४४४   ०४४४   ०४४४   ०४४४   ०४४४   ०४४४   ०४४४   ०४४४   ०४४४   ०४४४   ०४४४   ०४४४   ०४४४   ०४४४   ०४४४   ०४४४   ०४४४   ०४४४   ०४४४   ०४४४   ०४४४   ०४४४   ०४४४   ०४४४   ०४४४   ०४४४   ०४४४   ०४४४   ०४४४   ०४४४   ०४४४   ०४४४   ०४४४   ०४४४   ०४४४   ०४४४   ०४४४   ०४४४   ०४४४   ०४४४   ०४४४   ०४४४   ०४४४   ०४४४   ०४४४   ०४४४   ०४४४   ०४४४   ०४४४   ०४४४   ०४४४   ०४४४   ०४४४   ०४४४   ०४४४   ०४४४   ०४४४   ०४४४   ०४४४   ०४४४   ०४४४   ०४४४   ०४४४   ०४४४   ०४४४   ०४४४   ०४४४   ०४४४   ०४४४   ०४४४   ०४४४   ०४४४   ०४४४   ०४४४   ०४४४   ०४४४   ०४४४   ०४४४   ०४४४   ०४४४   ०४४४   ०४४४   ०४४४   ०४४४   ०४४४   ०४४४   ०४४४   ०४४४   ०४४४   ०४४४   ०४४४   ०४४४   ०४४४   ०४४ |                 |                |                                        |                |                                            | (पंजाव)            |           |               |
| पीरपजल घाटी (काश्मीर)   ३३३६   ०४/२०   पैठण, पठान (हैटराबाद)   १६ २६   ०४/२६   पीलीभोत (उप्र)   २६ ४५   पीकरन, पीखरान (राजपूताना)   २६ ४५   पीकरन, पीखरान (राजपूताना)   २६ ४५   पीकरन, पीखरान (राजपूताना)   २६ ४५   पीकरन, पीखरान (ज्ञामी   २६ ४५   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६   १८ २६ १८ २६   १८ २६   १८ २६ १८ २६ २६ १८ २६ १८ २६   १८ २६ १८ २६   १८ २६ १८ २६ १८ २६ १८ २६   १८ २६ १८ २६ १८ २६ १८ २६ १८ २६ १८ २६ १८ २६ १८ २६ २६ १८ २६ २६ १८ २६ १८ २६ १८ २६ १८ २६ १८ २६ १८ २६ १८ २६ १८ २६ १८ २६ १८ २६ १८ २६ १८ २६ १८ २६ १८ २६ १८ २६ १८ २६ १८ २६ १८ २६ १८ २६ १८ २६ १८ २६ १८ २६ १८ २६ १८ २६ १८ २६ १८ २६ १८ २६ १८ २६ १८ २६ १८ १ |                 | (पजाव)         | ३३ ३८                                  |                |                                            |                    | २१४२      | ध्य ७         |
| पीलीओवे (उप्र) २५३६ ७६ ४१ पोकरन, पोखरान (राजपूताना) २६ ४४ ७१ ४५ पोखरा (नेपाल) २६ ४४ ७६ ४६ पोखरा (नेपाल) २६ ४५ १८ ५५ पोखरा (नेपाल) २६ १८ ४५ १८ १८ ५५ १८ १८ ५५ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | पीरपजल घाटी     | (काश्मीर)      | ३३ ३१                                  | ७४ २२          |                                            |                    | १६ २६     | ७४ २६         |
| पुगल (राजपृताना) २ प्र-३१ ७२ ११ पेखरा (नेपाल) २ प्र-१४ प्र-३४ प्राव्या (म्राव्या) १३ २४ प्र-३४ प्राव्या (म्राव्या) १३ २४ प्र-३४ प्राव्या (म्राव्या) १३ २४ प्र-३४ पेगिल्ली (म्राव्या) १४ १६ ४६ ४६ ४६ प्र-३४ पेग्रिली (म्राव्या) १४ १६ ४८ प्र-३४ पेग्रिलीया (म्राव्या) १४ १८ ५८ १८ पेग्रिलीया (म्राव्या) १४ १८ ६६ १८ पेग्रिलीया (म्राव्या) १४ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>पी</b> लीभोव | (उप्र)         | २८ ३०                                  | न ७६ ४१        | पोकरन, पोखरान                              |                    | २६४४      | ७१५८          |
| पुंगानूर (मद्रास) १३३४ ७८३६ पोगरहा (वर्मा) १८३६ ६३६ पुंचालूर (मद्रास) १०३३ ७८ ४२ पोहिली (मद्रास) १४३६ ७६३६ पुंचाला (भूटान) २७३२ ८८ ४३ पोन्नानी (मद्रास) १०४८ ४८ पुरित या (वहीसा) १८४८ ८२० पोन्नेरी (मद्रास) १३२० ८० १४ पुरित या (विहार) २३३६ ८४ ५० पोर्टाट, पुरहट (विहार) २२३६ ८४ ५८ पोर्टाट, पुरहट (विहार) २२३६ ८४ ५८ पोर्टाट, पुरहट (विहार) २२३६ ८४ ५८ पोर्टाट, पुरहट (विहार) २२३६ ८४ ६४ ५८ पोर्टाट, पुरहट (विहार) २२३६ ८४ ६४ ५८ पोर्टाट, पुरहट (विहार) २२३६ ८४ ६४ ६४ ५८ पोर्टाट, पुरहट (विहार) २२३४६ ६४ ६४ ५८ पोर्टाचेयर (व्ययहान) ११३० ६४ ४८ पोर्टाचेयर (व्यवहान) ११३० ६४ ४८ पोर्टाचेयर (व्यवहान) ११३० ६४ ४८ ५० पोर्टाचेय (वर्मा) १२३४ ६४ ५० विहार) ११३४ ४८ ६३ ४८ पोर्टाचेय (वर्मा) १२३४ ६४ ४८ १८ विहार) ११३४ ४८ ६३४ ५० विहार (वर्मा) ११३४ ४८ ६३४ ४८ विहार (वर्मा) ११३४ ४८ ६३ ४८ पोर्चचा (वर्मा) १८४ ६४ ४८ विहार (वर्मा) ११३४ ४८ ६४ ४८ विहार (वर्मा) ११४४ ४८ ६४ ४८ विहार (वर्मा) ११४४ ४८ ६४ ४८ विहार (वर्मा) ११४४ ४८ विहार (वर्मा) १४४४ ४८ विहार (वर्मा) १४४४ ४८ विहार (वर्मा) १४४४ ४८ विहार (वर्मा) १६१४ ६४४ ४८ विहार (वर्मा) १८४४ ४८ विहार (वर्मा) १६१४ ६४४ ४८ विहार (वर्मा) १८४४ ४८ विहार (वर्मा) १८४४ ४८ विहार १४४ ४८ विहार | पुगल            | (राजपूताना)    | २म३१                                   | १ ७२ ५१        |                                            |                    | २= १७     | <b>53 25</b>  |
| पुं सुकुर्हा हे (मद्रास) १०२३ ७० ( ) १२ पो ( ) १५ १६ १८ हे १८ पुं ताखा ( ) १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | पुंगानूर        | ( मद्रास )     | १३२                                    | ४ ७⊏३७         |                                            |                    | १८ २८     | ६४३४          |
| पुनाखा (भूटान) २०३२ प्रदेश पोल्लानी (महास) १०४७ ४ ४ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 | ( मद्रास )     | १०२                                    | ৪ ৩⊏ ধ্ৰ       | <b>पोड़ि</b> ली                            |                    | १५ ३६     | ७६ ३६         |
| पुरी, जगन्नाथ (जड़ीसा) १६४८ प्रेश्च प्रहट (विहार) २३२० ८९४ प्रहट (विहार) २३२० ८६४ प्रहट (विहार) २३६ ८४ प्रहट (विहार) २०३६ ८४ प्रहट (विहार) २०३६ ८४ प्रहे प्रहट (विहार) २०३६ ८४ प्रहे प्रहट (विहार) २०३६ ८४ प्रहे  |                 |                |                                        | २ ८६ ४३        | पोन्नानी                                   |                    | १०४७      | ত্য হ=        |
| पुर्तलया (विहार) २३२० प्रहार पोरहार, पुरहर (विहार) २२३६ प्रथम प्राप्त (व्यक्वेड) १२३८ प्रथम प्राप्त (व्यक्वेड) १२३८ प्रथम प्राप्त (व्यक्वेड) १२१४ हर्ष १० प्रव्या (व्यक्वेड) १२१४ हर्ष १० प्रव्या (व्यक्वेड) १२१४ हर्ष १० प्रव्या (व्यक्वेड) १२३४ ७४ प्रवास (व्यक्वेड) १२३४ ७४ प्रवास (व्यक्वेड) १२३४ ७४ प्रवास (व्यक्वेड) १२३० व्यक्वेड प्रवास (व्यक्वेड) १८३० व्यक्वेड प्रवास (व्यक्वेड) १८३२ व्यव्यक्वेड प्रवास (व्यव्यक्वेड) १८३२ व्यव्यक्वेड प्रवास (व्यव्यव्यक्वेड) १८३२ व्यव्यक्वेड प्रवास (व्यव्यव्यक्वेड) १८३२ व्यव्यक्वेड व्यव्यक्वेड प्रवास (व्यव्यव्यव्यव्यक्वेड) १८३२ व्यव्यक्वेड प्रवास (व्यव्यव्यव्यव्यव्यव्यव्यव्यव्यव्यव्यव्यव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                |                                        |                | पोन्नेरी                                   | ( मद्रास )         | १३ २०     | ५० १४         |
| पुसहट (विहार) १२१६ ५४८ ५५० पोटंबोखा (वर्डोदा) १२१४६६४६ ५५० पोटंबोयर (वर्डोदा) १२१४६६४६ ५५० पोटंबोयर (वर्डोदा) १२१४६६४०६४८ ५५० पोटंबोयर (वर्डोदा) १११३०६४४०६४८ ५५० पोटंबोयर (वर्डोदा) १११३०६४४८ ५५० पोटंबोयर (वर्डोदा) १११३०६४८५८ ५५० पोटंबोयर (वर्डोदा) १११३०७६४८५८ ५५० पोटंबोयर (वर्डोदा) १११३०७६४८५८ ५५० पोटंबोयर (वर्डोदा) १११३०७६४८५८ ५५० पोट्डोबोयर (वर्डोदा) १११३०७६४८५८ ५५० पोट्डोबोयर (वर्डोदा) १११३०७६४८ ५५० पोट्डोबोयर (वर्डोदा) १११३०७६४८ ५५० पोट्डावोदा (वर्डोदा) १११३०७६४० ३४८५५० ५५० पोट्डावोदा (वर्डोदा) १११४८५८ ५०० १११६४८ ५१० पोट्डावोदा (वर्डोदा) १११४८७५३४ ५१०६४० ५१० १११४८५ ५१० १११४८ ५१० १११४८ ५१० १११४८ ५१० १११४८ ५१० १११४८ ५१० १११४८ ५१० १११४८ ५१० १११४८ ५१० १११४८ ५१० १११४८ ५१० १११४८ ५१० १११४८ ५१० १११४८ ६१०४ १११४८ ६१०४ १११४८ ६१०४ १११४८ ६१०४ १११४८ ६१०४ १११४८ ६१०४ १११४८ ६१०४ १११४८ ६१०४ १११४८ ६१०४ १११४८ ६१०४ १११४८ ६१०४ १११४८ ६११४८ १११४८ ६११४८ १११४८ ६१४४ ५१४८ ६१४४८ ६१४४ ५१४८ ६१४४८ ६१४४८ ६१४४८ ६१४४८ ६१४४८ ६१४४८ ६१४४८ ६१४४८ ६१४४८ ६१४४८ ६१४४८ ६१४४८ ६१४४८ ६१४४८ ६१४४८ ६१४४८ ६१४४८ ६४४४८ ६१४४८ ६१४४८ ६४४४८ ६४४४८ ६४४४८ ६४४४८ ६४४४८ ६४४४८ ६४४४८ ६४४४८ ६४४४८ ६४४४८ ६४४४८ ६४४४८ ६४४४८ ६४४४८ ६४४४८ ६४४४८ ६४४४८ ६४४४८ ६४४४८ ६४४४८ ६४४४८ ६४४४८ ६४४४८ ६४४४८ ६४४४८ ६४४४८ ६४४४८ ६४४४८ ६४४४८ ६४४४८ ६४४४८ ६४४४८ ६४४४८ ६४४४८ ६४४४८ ६४४४८ ६४४४८ ६४४४८ ६४४४८ ६४४४८ ६४४४८ ६४४४८ ६४४४८ ६४४४८ ६४४४८ ६४४४८ ६४४४४८ ६४४४८ ६४४४८ ६४४४८ ६४४४८ ६४४४८ ६४४४८ ६४४४८ ६४४४८ ६४४४८ ६४४४८ ६४४४८ ६४४४८ ६४४४८ ६४४४८ ६४४४८ ६४४४८ ६४४४८ ६४४४८ ६४४४८ ६४४४८ ६४४४८ ६४४४८ ६४४४८ ६४४४८ ६४४४८ ६४४४८ ६४४४८ ६४४४८ ६४४४८ ६४४४८ ६४४४८ ६४४४८ ६४४४८ ६४४४८ ६४४४८ ६४४४८ ६४४४८ ६४४४८ ६४४४८ ६४४४८ ६४४४८ ६४४४८ ६४४४८ ६४४४८ ६४४४८ ६४४४८ ६४४४८ ६४४४८ ६४४४८ ६४४४८ ६४४४८ ६४४४८ ६४४४८ ६४४४८ ६४४४८ ६४४४८ ६४४४८ ६४४४८ ६४४४८ ६४४४८ ६४४४८ ६४४४८ ६४४४८ ६४४४८ ६४४४८ ६४४४८ ६४४४८ ६४४४८ ६४४४८ ६४४४८ ६४४४८ ६४४४८ ६४४४८ ६४४४८ ६४४४८ ६४४४८ ६४४४८ ६४४४८ ६४४४८ ६४४४८ ६४४४४८ ६४४४८ ६४४४८ ६४४४८ ६४४४४८ ६४४४८ ६४४४८ ६४४४८ ६४४४८ ६४४४८ ६४४४८ ६४४४८ ६४४४४८ ६४४४४८ ६४४४४४४८ ६४४४४८ ६४४४४८ ६४४४४४४४४                                                                                                                                                                      | पुरितया         |                |                                        | ० ८६०३         | पोरहाट, पुरहट                              | (विहार)            | २२ ३६     | <b>5</b> × 25 |
| पुष्करचंत्र (राजपूताना) व्हार ७४३७ पोर्टव्लेयर (अयहमन) ११३० ६२ ४० पृं छ, पृंच (काश्मीर) ३३ ४१ ७४ प्रांटिनोवो (मद्रास) ११३० ७६ ४८ प्रांटिनोवो (मद्रास) ११३० ७६ ४० प्रांटिनोवे (मद्रास) ११४० ७५ प्रांटिनोवे (मद्रास) ११४० ७६ ४० प्रांटिनोवे (मद्रास) ११४० ७६ ४० प्रांटिनोवे (मद्रास) ११४० ७५ प्रांटिनोवे (मद्रास) ११४० ४० प्रांटिनोवे (मद्रास) ११४० ५० प्रांटिनोवे (मद्रास) ११४० ४० प्रांटिनोवे (मद | पुरहट           |                |                                        | ६ ८४/२         | ने पोर्यन्दर                               |                    | २१३७      | ६६ ४६         |
| पूँछ, पूँच (काश्मीर) ३३ ४१ ७४ प्र पोट्टीनोवो (मद्रास) ११ ३० ७६ ४८ प्र प्रिस्ता, पुरिनया (विहार) २४४६ प्र पोल्लाची (मद्रास) १२ ३१ ७६ १० प्र पोल्लाच (मद्रास) १४ ४४ ७८ ३४ पोल्लाच (मद्रास) १४ ४४ ७८ ३४ पोल्लाच (मद्रास) १८ ४८ १२ पोल्लाच (मद्रास) १८ ४८ १६ २४ पोल्लाच (मद्रास) १८ ४८ १६ २६ पोन्लाच (मद्रास) १८ ४८ ६६ २६ पोन्लाच (मद्रास) १८ ४८ ७२ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | पुसाद           | •              |                                        | 1 1            |                                            | (बङ्गैदा)          |           |               |
| पूर्तिया, पुरिनया (विहार) २४४६ ८० ३१ पोल्लाची (मद्रास) १० ३६ ७० ३ १ पोल्लाची (मद्रास) १० ३६ ७० ३ १ पोल्लाची (मद्रास) १० ३६ ७० ३ १ पोल्लर (मद्रास) १० ३६ ७० १० १० १० १० १० १० १० १० १० १० १० १० १०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | पुष्करचंत्र     | •              |                                        | 1 1            |                                            | ( घ्रएडमन )        | ११३०      |               |
| पूना (वम्वर्ड) १८ ३० ७३ ४८ पोल्सर (मद्रास) १२ ३१ ७६ १० एयू (वर्मा) १८ २० ६६ २८ प्रोड्डाउर (मद्रास) १४ ४४ ७८ ३४ ७८ १० प्रोम, पे (वर्मा) १८ ४७ ६४ २० प्रोम, पे (वर्मा) १८ ४७ ६४ २० प्रोम, पे (वर्मा) १८ ४८ १० प्रोडी (उप्र) २० ४८ ५० प्रोडी (उप्र) २० ४८ ५० प्रोडी (उप्र) २० ४८ ५० प्रोनी, पोनी (पप्र) २० ४८ ५० ४० प्रेन्यामा (वर्मा) २० ० ६६ ० प्रोनड़ा (वर्मा) १८ ४८ ६४ ३४ प्रेनड़ा (कर्मवाद) २० ४० प्रेनड़ा (कर्मवाद) २० ४० प्रेनड़ा (कर्मवाद) २० ४० प्रेनड़ा (कर्मवाद) २० ४० प्रेनड़ा (क्रियर) १४ ४८ ५२ प्रेनड़ा (वर्मा) १४ ४ ७७३८ प्रेनड़ा (वर्मा) १४ ४ ७७३८ प्रेनड़ा (वर्मा) १६ ४८ ६६ २४ फतेहावाद, फटहावाद (पजाव) २६ ३१ ७४ ३० प्रेनडमाना (वर्मा) १६ ४८ ६६ २४ फतेहावाद, फटहावाद (पजाव) २६ ३१ ७४ ३० प्रेनडमाना (वर्मा) १६ १८ ६४ ४० फरीडकोट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | पूँछ, पृंच      |                | , ,                                    | 1 1            |                                            | (मद्रास)           | ११३०      | ७६ ४⊏         |
| प्यू (बर्मा) १८ २० ६६ २८ प्रोड्डाइर (मद्रास) १४ ४४ ७८ ३४ १५ प्रोम, पे (बर्मा) १८ ४४ ७८ ३४ १५ १६ १५ पोंडी (बर्मा) १८ ४८ १६ १८ पोंडी (बर्मा) १८ ४८ १८ १८ पोंडी (बर्मा) १८ ४८ १८ १८ पोंडी (म प्र) १८ ४८ १८ १८ १८ पोंडी (म प्र) १८ ४८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                |                                        |                | १ पोल्लाची                                 | ( मद्रास )         |           |               |
| पं, प्राप्त (चमा) १८ ४८ १२० प्रोम, पे (चर्मा) १८ ४८ २० प्रोक्त, पेपिंग (चीन) ३६ ४४ ११६ २५ पोंडी (उप्र) ३० ८८ ४० पोंडी (उप्र) ३० ८८ ४० पोंडी (उप्र) २० ४८ ४८ ४८ ४८ ४८ ४८ ४८ ४८ ४८ ४८ ४८ ४८ ४८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 | ( a+as         |                                        | १८ ७३ ४        | म पोलूर                                    |                    |           |               |
| पैकिंग, पैपिंग (चीन) दि ४४ ११६ २४ पौडी (उप्र) दे० प्र ४८ ४८ ११६ २४ पौडी (उप्र) दे० प्र ४८ ४८ ४८ ४८ ४८ ४८ ४८ ४८ ४८ ४८ ४८ ४८ ४८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 | (धमा           | \ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | १० ६६२         | म प्रोड्डाटुर                              |                    |           | ७=३४          |
| पेगू (वर्मा) १७२० ६६ २६ पौनी, पोनी (म प्र) २०४८ ७६ ४० पौनड़ा (वर्मा) १००० ६६ ० पौनड़ा (वर्मा) १८८६ ४० पौनड़ा (वर्मा) १८८६ ४३४ पौनड़ा (कर्मा (वर्मा)) १८८६ ४० फतेहगढ (फर्फ खावाद) २०२३ ०६४० पेग्ड्रारोड (म प्र) २२३० ८३ ० फतेहगुर (जयप्र) २८०४ २००४ २ पेग्ड्राखा, वेगुकुण्ड (मट्रास) १४ ४ ७७३८ फतेहगुर, इसवा (च प्र) २४४४ ८० ४२ पेग्नाना (वर्मा) १६४८ ६६२४ फतेहगुर, फट्रहावाद (पजाव) २६३१ ७४३० पेग्न                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 | (यमा<br>(चीच   | \ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | उद्ध हर्भ र    | ० प्रोम, पे                                | •                  |           |               |
| पेरलाट (वर्षी) २२ २६ ७२ ४० फतेहगढ (वर्षी) १८ ८६ ४३४ फतेहगढ (फर्फ खावाट) २७ २३ ७६ ४० फतेहगढ (फर्फ खावाट) २७ २३ ७६ ४० फतेहगढ (जयप्र) २८ ० ७४ २ फतेहपुर (जयप्र) २८ ० ७४ २ फतेहपुर, इसवा (उप) २८ ४४ ८० ४२ फतेहपुर, इसवा (उप) २८ ४४ ८० ४२ फतेहपुर, इसवा (उप) २६ ३१ ७४ ३० पेन्नाना (वर्मा) १६ ४८ ६६ २४ फतेहपुर, इसवा (पजाव) २६ ३१ ७४ ३० पेपन (वर्मा) १६ १२ ६४ ४० फरीटकोट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 | (पान<br>(सर्मा | ر اعداد<br>از اعداد                    | रश्रद्धा       | क्ष पाडी                                   |                    |           |               |
| पेटलाट (वडीदा) २२२६ ७२४० फतेहगढ (फर्फ खावाट) २७२३ ७६४० पेएड्रारोड (म प्र) २२३० ६३० फतेहगुर (जयप्र) २६ ० ०४ २ फतेहगुर, हसवा (च प्र) २६४४ ६०४२ पेन्नाना (वर्मा) १६४६ ६६२४ फतेहावाट, फटहावाट (पजाव) २६३१ ०४३० पेपन (वर्मा) १६१२ ६४४० फरीटकोट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 | ( auf          | 1 30                                   | रण हदार        | ६ पाना, पाना                               |                    |           |               |
| पेरहाराड (म प्र ) २२३० ८३० फतहपुर (जयपुर) २८ ०७४ २<br>पेनूकुरुडा, वेरापुकुरुड (मद्रास) १४ ४ ७७३८ फतेहपुर, इसवा (च प्र ) २४४४८०४२<br>पेन्नाना (वर्मा) १६४८ ६६२४ फतेहावाड, फटहावाड (पजाव) २६३१७४३०<br>पेपन (वर्मा) १६१२ ६४४० फरीडकोट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 | ( वडींटा       | )   20                                 | 92   CG        | ्। पानड़ा<br>जिल्ला                        | ् (वमो)            | १८२८      | ६५३४          |
| पेनूकुरहा, वेराकुरह (मद्रास) १४ ४ ७७३८ फतेहपुर, हसवा (उप) २४४४८०४२<br>पेन्नाना (वर्मा) १६४८ ६६२४ फतेहावाद, फटहावाद (पजाव) २६३१७४३०<br>पेपन (वर्मा) १६१२ ६४४० फरीटकोट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 | (स प्र         | ) 55                                   | 30 -3          | ० फतहराड                                   |                    |           |               |
| पेपन (वर्मा) १६१२ ६५४० फरीडकोट (पजाव) २६३१ ७५३०<br>पेपन (वर्मा) १६१२ ६५४० फरीडकोट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                |                                        |                | ्र क्षेत्रका समजा                          |                    |           |               |
| पपन (वमा) १६१२ ६५४० फरीटकोट (एन्सन १३०)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 | ( वर्मा        | ) 88                                   | <u>χη ε</u> ει | प्पाप्य प्रस्तिमा<br>अप्रतिहाबाट फ्ल्याना⇒ |                    |           | 1 1           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 | ( वर्मा        | ) {१६                                  | १२ हम्         | अ फरीडकोट                                  | •                  |           |               |
| पेरू, पारो (भूटान) २७ २४ ८ ६ १४ फरीडपुर (वगाल) २३ ३६ ८ ४३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | पेरू, पारो      |                |                                        | 28 28          | १४ फरीदपुर                                 |                    |           |               |

**ध्य सामार** 

वट्टीकवाचा वदनेरा

वदीया भाग्त

वदौदा सहर

वदवासी

(मभा)

वगहा

स्यान

(पंजार)

सर्वात रेतांवर

#### भवीश-दशान्तर पक्र ७ िभारत स्टेप्सर्व दाहम वेशान्तर ८२१३० व

स्पान

श्रकोर देशीया

(उ प्र ) २७ ध ७६ १७ बहासवाचाटी

| and desirated         | (07)          | , of ad.        | A 44141 (1410)       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                |
|-----------------------|---------------|-----------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| <b>फ्ले</b> रा        | (राजपूरामा)   | 25 x 2 4 x 1    | ध् भक्रमाद्दा        | (संसा) २२=४७४४८                                      |
| फ्सोदी                | (राक्यूधाना)  | રહાદ હરે        | ४ वहासमुद्रम्        | (स्कीसा) २०१८=३ •                                    |
| फाग <b>वा</b> (।      | (पंजाप)       | 3 ( [ (4)       | ं पदन्र, वेत्स       | (स.स.) हिश्हेदश्रक्षक                                |
| फा <b>विक</b> का      | (पंजाप)       | इ० रहे ७४       | ध महीनोय भाग         | (स.स.) २०४४)वस्थ                                     |
| प्राज्ञदा             | (चंगास)       | 9 위 디 드덕        | शे वहाय              | (च प्र ) रिम् भूमारे ।                               |
| <b>प्राप्ट</b> न      | (विक्या)      | १व व ५४         | <b>६ य</b> नारस      | / (स म.) रिश्रेरकी                                   |
| फाइसम                 | (वर्गी)       | <b>₹ ×= ٤</b> ३ | <sup>१</sup> ६∤ चनार | (गंबाव) विश्वविक्र                                   |
| फिल्लौर               | (पंजाय)       | 80 80 000       | ं भन्नू              | (सीमाप्रान्त) रि३ ० ०० हर                            |
| श्रीराकावाद           | (* F)         | ગ્હાશ ⊎⊂વે      | ध्र पंगकीर           | (मैस्र) शर्भप्रवेश्वरूप                              |
| श्रीरोजपुर मिल्डा     | (पंजाव)       | 1686 00         | ० भन्दन              | (मधाया) ध ध्राप्त                                    |
| <b>धीरोबपुर</b>       | (पंचाव)       | SORF AND        | ८ यमाई               | (पदिचस) रेप्टरप्रकरिय                                |
| कु <b>बी</b> यामा     | (धापान)       | ३४ ३० १३८       | .थ. <b>वर्तवा</b> न  | (बंगाबा) २३ १६ व्यवस्थ                               |
| <b>कुरीभं</b> ग       | (मृदान)       | रज्यस्य 🖼       | र्थ भन्दर शाह्य र    | (इंरान) ३० वश्धर                                     |
| <u>पृक्षक्र</u> दी    |               | रक्षरथ ⊏धी      |                      | (H H ) R 8044 X4                                     |
| पूजमार पुज्रमार       |               |                 | क्षे चरहासपुर, मझपुर | (चेतास) रथ छन्य। १                                   |
| <del>पूर</del> ापुर   | (ड प्र)       | २४/३२ ⊏२        | भ बरहामपुर महापुर    | (स्वीसा) १६ रम्प्यूर                                 |
| फेनी                  | (चेगास)       | २२४४ ६१         | परली [वाँस]          | (इ.स.) रूप्तर्भात्र                                  |
| फैबाबल                | (ड म )        | रक्ष्य =र्      | र परहरू              | (ब म ) रुवश्वन्तरभूव                                 |
| फोट बार्ज             | (मद्रास)      | 12 R CO         | (भे परकी वर्डी       | (म. मा ) २४३० -२२६                                   |
| फार्ट हेविय           | (मद्रास)      | ११४अ ७३         | ८० धराम्बा वक्ष्मा   | (पूजा) २ २४ च्या २३                                  |
| फोर्न मुनरो           | (पंदाव)       | SELVE GO        | <b>भे पर</b> न       | े(राजपूराना) २४ ४०५२३<br>(भंभा) २४ ४५०४०             |
| फोर्ट संबद्धामन       | (वस्तिस्तान्) | भश्यक वर        | शि बरास्का           | (पूर) वर्षसम्बद्ध                                    |
| फोर्न स्टेबमन         |               | २०१४ १५         |                      | (बस्विरतान) २६४६६६६                                  |
| फोर्ने हाका           | (पर्मा)       | रस्थल धर्म      | ∤र चरका यक्की        | (महास) (दश्यन्त्रप्र                                 |
| फोर <sup>ी</sup> हाइट | (चर्मा)       | रव १व ६३        | ् वदमा               | ( farette ) 13 \$ (7 c 5 3) 7 \$                     |
| वन्सर पत्नेसर         | (राजपूराना)   | रक्षक ७१        | ध बरवा               | (बंगास) २८१६ च्याप्रेक<br>(बंबाबिस्ताम) २६ प्रदेशहरू |
| वक्सर                 |               |                 | र वस्रपन             | (बद्धविस्ताम) २६ ध्रहेशहरू                           |
| षस्सादुष्पार          | (चंगाम)       | २६४४ 🖼          | स्य बद्धर            | (=जीव ) प्रश्वास्थास्य                               |

वर्किन

वलहारकाह

वसरामपुर

चकातरा

( राजपूताना )

(बुझारा)

वाँका पहाडी

वाँगनापल्ली

वागवेदी

वागरा

वाघरहाट

वाँटवाल, युटवल

वॉटरा, भान

वाटला

वॉदा

बादामी

वादिन

वादासाँ

वादला

वादुल्ला

वापटला

वारीसाल

वारामवी

वारावकी

वाविल्ली, वाबली

वाप

वाँकोट

ग्रहारा देशातर

२१**४४≒६**४२

३२४६ ७७२८

**२**६|३६|७७|४२

३० ३० ७३ २०

१८ १३ ७५ ५०

३४ १० ७४ ३०

হত প্রহাত্র ধ্র

२१४५ ५०१४

२१३०|⊏६।४४

*>પ્રાપ્ર*કાહશાસ્ત્ર

|३४|३८|७६|१०

२०४८ ५३ ३०

१८ ३४ ८३ २४

२० ५७७१०

२३ ३७७८ १४

**२३|३०|७४|**२४

२०४५ ७३ २८

१६|२२|७७|१२

१६ २२ ७२ ५६

१६।४४।६४।४०

३१३० ७८ ३०

२३|३४|६०|२८

२७३०८४३८

२३४८६१

५ ७५ २०

3 933

८ ६७ १५

ह ७४।२१

२६२०६१

୍ ଓ ଓ ଓ ଓ

२६

38

36

38

२६

( उड़ीसा )

(पजाव)

(पजाव)

(बम्बई)

(राजपूताना)

(राजपूताना)

(श्रासाम)

(काश्मीर)

(म. प्र)

( 年 牙 )

(उड़ीमा)

(हेटरावाट)

(जोवपुर)

(आसाम)

(काश्मीर)

(पूर्व)

( वर्मा )

(अजमेर)

(मद्रास)

(म. प्र)

(म भा)

(बम्बई)

( वस्वई )

(पजाव)

( वगाल )

(वगाल)

(विहार)

(वर्मा)

(राजपूवाना)

(हैदराचाद)

#### अर्चाश - देशान्तर चक्र ७

वालापुर खामगाॅव

वालासोर, वालेश्वर

वालनगर, वोलनगिरि

वालावाट

वालकुएडा

वालीपाडा

वाल्टिम्वान

वाव लेक

वावली

वासिम

वाँसवाडा

वासमेट

वाशहर

विक्रमपुर

विजनीर

विजी

विजन

विकनाथोरी

विदूर, ब्रह्मावर्त

वावर, ज्यावर

वासोदा, नवाव

वासिन, वेसिन

वासिन, पाथिन

त्राह्मस दरिया

वॉसदा, वशदा, वॉसड़ा

वालमेर

### िधारम स्वैगर्स शहय देशास्तर /२।३० र

|       |            | [ 4100        | 7505         | S 218     | म प्रान्तर ८रा रहा ] |
|-------|------------|---------------|--------------|-----------|----------------------|
| स्यान |            |               |              | देशांतर   | स्थान                |
|       | चलसर       | ( वम्बई )     | २०३६         | ७३ ०      | वारीपाडा             |
|       | वस्वी      | ( उ. प्र )    | २६४⊏         | ८ ४६      | वारालचा, बड़ालचा     |
|       | वस्तर      | ( जगदत्तपुर ) | १६ १०        | म्<br>१३० |                      |
|       | वसिया      | ( विहार )     | २२ ५२        | =४४३      | वारी दोखाव           |
|       | वसवा       | ( जयपुर )     | २७ ६         | •६३२      | वारसी                |
|       | वहादुरावाट | ( वगाल )      | २४ ६         | = = 20    | वारमेर               |
|       | वहराइच     | ( ख प्र )     | <b>२७</b> ३४ | =१३=      | वारपेटा              |
|       |            | , ,           | I. I.        | 6 ( )     |                      |

रिश्र १४ उट ४०

**থিত্য হাত্র** হ

१४|१६|उद्म|१५|

१६|३३|७६| ४

રિષ્ઠો×્રી≒દ∣⊃દ્ય

२२<u>।४०|८६|</u>४०|

३१४६७५।१४

াংলাহ হাতহা হা

|२४|२म|=०|२२|

१६। ३७२४२

१४।४४।७४।४४।

**ર**શેરદોફન\પ્રશ

२४|२० ७३|४४|

<u>বি</u>ডাইহা হা

१४|४४|८०|४८|

१⊏३४=३|२४

|રસ|૪૱|૨૪|

२६<sup>'</sup>४६|=१|१३|

१८ ३ ७४ २६ विजावर

१७० ह

**ा**५० १८

30

(म भा)

(वम्बर्ड)

(महास)

(बम्बई)

(वगाल)

( बगाल )

(पजाव)

(मद्रास)

(इप्र)

(बम्बई)

(बम्बई)

(सिन्ध)

(लका)

(मद्रास)

(मद्रास)

(वगाल)

( वस्वई )

( ২. স )

( अफगानिस्तान )

(राजपूताना)

(जैसलमेर)

वहावलपुर रि≒रिशं∞शंध्रंश्रं बारमूला (पजाव) वाँकी (उडीसा) र०रश⊏ध३३

,वाँकुरा (वगाल) २३।१४।≂७ ७ वाकरगज (वगाल) २२ २६ ६० १८ वाँकीपुर (पटना) २४।४०। ५४।१२

( बम्बई )

१६१२ ७५४५

वागलकोट वागरकोट ( वगाल ) |२६|४०<del>|८८</del>|३०|

- (म. भा) (म भा) (कानपुर)
- (র স ) २६ २३ ७३ १० (पूर्व) १८ २८१२४ २४|२७७६| ४ રિ**ઝી**રવ્યક્ટ|૩૨ २६|३७|८०|१६

ণ্ডৰ কাৰাৰ

फ्लेरा

क्योरी

फागवा हा

वनसर

वनहा

बद्दनंदा

वदवानी

वरसादुषार

वट्टीक्सोचा

वदीवा प्रान्त

वकीया सदर

स्याम

(पंजाब) ३२४६ व्यक्त

(म मा)

(वडीसा)

(बंगाक)

(जर्मन)

(वस्विलान)

(राषप्ताना)

(बुसारा)

(म म ) वि

सर्वात देवांतर

(रावपूराना)

(रासपुराना)

(विदार)

(चेनाक)

(विदार)

(बभ्बई)

(बर्मा)

(म भा )

(इंडा)

(स म ) रिलंध

#### भयोग्-दशान्तर चक्र ७ [ भारत स्टेप्पर्व ताहम देशान्तर ८२१३० ]

न्धंदर्ध ७६/३५ बहालवाबाटी

**७५**१६ **भड़नादा** 

**७२,२४ वहासमुद्रम्** 

स्यान

मकोठ देवांतर

(पेजाम) ११ ६ ७५५० परन्र, बैत्व

| দ্যবিক্ <b>ষ</b>       | (पंचाप)       | इ०२४ ७४ १          | परीनीथ पाम              | (स.स.) विलक्ष्यक्रिया                 |
|------------------------|---------------|--------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| श्चासदा                | (चंगास)       | िश्च च च्च व       | <b>पराय्</b>            | (उ.स.) रिम् थ्यां१०                   |
| फासदन                  | (विक्या)      | रिर्व व ५४वि       | <b>प</b> नारसे          | (चम) २४२० न्य                         |
| फासम                   |               | 2 xc 22 x          |                         | (पंजाय) ३१३०७४०४                      |
| फिल्मीर                | (पंजाव)       | ROPE WER           | <b>भ</b> स्नू           | (सीसाप्रान्त) २३ ० ०० ३६              |
| फोरोबाबाद<br>-         | (चप्र)        | િખંદી જ્વે ધ       | <b>बंगर्सी</b> र        | (मैसर) (२४८००६८                       |
| भीरोजपुर मिरका         | (पेजाव)       | Turky valor        | वन्दन                   | (सकाया) ६ ४६६२७                       |
| चीरोबपुर               | (पंजाव)       | ROKE WYK           | यम्बद्                  | (पदिचम) (१८३४/७२४४                    |
| कु <b>न्दीयामा</b>     | (भाषान)       | ३४ ३० १३⊏ ३४       | वर्षवाम                 | (भगकः) २३१६६२५४४                      |
| <del>पुर</del> िश्वांग | (मूटान)       | रणश्रेष्ट्र 🖘 प्र  | बन्दर शाहपुर            | (इंसन) २० व्यय्                       |
| <b>पूजाव</b> की        | (चेंगात)      | रिष्ट्रीरच न्यास्ट | महसुरी                  | ( <b>म म</b> )   २०४० <b>। • ६०</b> ६ |
| पूसकर पुराकर           |               |                    | परदामपुर, मझपुर         | (चंगाका) रिध धन्म१६                   |
| पूरुपुर                | (ভুম)         | रश्रेष वर्ग ध      | बरहानपुर ब्रह्मपुर      | (क्कीसा) रिध्रामध्येप                 |
| <b>फ</b> ोनी           | (चंगास)       | 12 det : 1/29      | गरेली [वॉॅंग]           | (इ.स.) रुद्धान्य २७                   |
| फैजाबाद                | (র ম)         | रक्षक ⊏र १२        | परहर                    | (स म ) विद्यासम्बद्ध                  |
| फोट बार्ज              | (मद्रास)      | १३ ध ८०१५          | परबी पर्वी              | (म. मा ) १४३० रिप                     |
| फार्ट हेबिक            |               |                    | <b>पराम्बा सङ्</b> म्बा | (पूर्व) २०२४ व्यवस्थ                  |
| फार्र मुनरा            | (पंदाव)       | REAL OF B          | बरन                     | (राकप्राना) रिश्व थेण्यस्य            |
| फोर्ट संबद्धामन        | (वस्विस्तान्) | वश्यल वश्य         | चरारका                  | (म मा) थ्रि. अन्वक                    |
| फोर्ट स्टेबमन          |               | 140 18 EU 0        |                         | (पूर्व) २१४६८६६४६                     |
| फोर्ट्स का             |               |                    | परका वड्डा              | (बस्थित्तान) विश्वधिक्ष               |
| कोर्न हाइट             |               | 12 12 Lake         |                         | (मग्रास) (द्रश्रह्म)                  |
| वस्सर वद्रोसर          | (राजपूराना)   | 13888 ०४ ह         | वरवा                    | (विदार) २३१८८४१६                      |

वर्षिन

विजया

वस्रोवरा

पस्रारशाह

वकरामपुर

वाँकीपुर

वागलकोट

वागरकोट

वॉगनापल्ली

वागवेदी

वागरा

वाटला

वाँदा

वाघरहाट

वाँटवाल, युटवल

वॉदरा, भान

वादामी

वादिन

वादासाँ

वादला

वादुल्ला

वापटला

वारीसाल

वारामती

वारावकी

वाविल्ली, वावली

वाप

ग्रहांश देशांतर

२१४४≒६४२

३२।४६।७७।२८

२६ ३६ ०७ ४२

**३०३८७३**२० १= १३७४ ४०

२६ ०७०४०

२६२०६१ ३

३५/१०/७४/३० |२०४२|७६|४२

|२१४४|=०१४

|૨શે૱૦|≒६|૪૪

१६ ४७५२०

ર્<u>યાજ્ય</u> હશે રહ

३५/३८/७६/१०

रवष्टन३३०

१८ ३४ ८३ २४

२३३७७⊏|१४

२३|३८|७४|२४

**२०**।४४।७३|२⊏

१६|२२|७७|१२

१६|२२|७२|५६

१६।४४।६४।४०

३१३८ ७८ ३०

२३४८६१ ह

२३|३४|६०|२८

२७३०८४।३८

२६ २३ ७३ १०

२४ २७७६

**বিপ্তাইলা**ত্য|3**২** 

|२६|३७=०|१६

र∣दशद्ध

१=

इहिर ह

८ ६७ १४

६ ७४ २१

र किक ह

२६

38

२६

२०

(जोधपुर)

(श्रासाम)

(काश्मीर)

(पूर्व)

(वर्मा)

(अजमेर्)

(महास)

(म प्र.)

(मभा)

(वभ्वई)

( यम्बई )

(पजाव)

(वगाल)

(वगाल)

(विहार)

(ৰ স)

(म. भा)

(म भा)

(कानपुर)

(पूर्व)

(वर्मा)

(राजपूताना)

( हैदरावाद )

#### श्रवांश - देशान्तर चक्र ७

|              |            | स्टैगड        | -              | म देशान्तर ८२।३०] |                                       |
|--------------|------------|---------------|----------------|-------------------|---------------------------------------|
|              | स्थान      | শ্বদায        | देशातर         | स्थान             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| वलसर         | ( वम्बई )  | २०३६          | ७३ ८           | वारीपाडा          | ( उड़ीसा )                            |
| वस्ती        | ( उ. प्र ) | २६४⊏          | =२४६           | वारालचा, वड़ालचा  | (पजाव)                                |
| वस्तर        |            | १६ १०         | =१३c           | वारी              | (राजपूताना)                           |
| र्वासया      | (विहार)    | २२ ४२         | ≒४४३           | वारी दोस्राव      | (पेंजाव)                              |
| वसवा         | ( जयपुर )  | २७ ६          | ७६ ३२          | वारसी             | ( बम्बई )                             |
| वहादुरावाद   | ( वगाल )   | २४ ६          | ८६ ४७          | वारमेर            | (राजपूताना)                           |
| वहराइच       | ( उप.)     | <b>२७</b>  ३४ | =१३=           | वारपेटा           | (श्रासाम)                             |
| वहावलपुर     |            | २८ २४         | ७१४७           | वारमूला           | (काश्मीर)                             |
| वाँकी        | ( उडीसा )  | २० २१         | <b>≒</b> श्र३३ |                   | (म. प्र)                              |
| वाँका पहाड़ी |            | २५ १४         | =० ५०          | वालाघाट           | ( म. प्र. )                           |
| वॉकोट        |            | १७४⊏          | ७३ ४           | वालासोर, वालेश्वर | (उड़ीसा)                              |
| ,वाँकुरा     |            | २३ १४         | ≂७ ७           |                   | (हैटरावाट)                            |
| वाकरगज       | ( वगाल )   | २२२६          | ६०१८           | वालमेर            | (जोधपुर)                              |

(पटना)

( वम्बई )

( चगाल )

(मट्टास)

( वम्वई )

(वगाल)

(वगाल)

(पजाव)

(मद्रास)

( उप्र )

(बम्बई)

(वस्वर्ह)

(सिन्ध)

(लका)

(मद्रास)

(मद्रास)

(वगाल)

( वस्वई )

(उ.प्र)

( श्रफ्गानिस्तान )

(राजपूताना)

(जैसलमेर)

न्य ४० ८ ४ १ र

१६।१२।७५।४८

२६४०<u>८८</u>३०

१४|१६|७८|१७

१६ ३३ ७६ ४

|२४|४१|⊏६|२६|

२२/४०|८६/४०

३१४६७५१४

१२ ४३ ७४ ४

रिश्रारम्बन्नारु

२४।३६।६८४४

शिष्ठ

२४।२०७३।४४।

**বিভাৰ**্থ

१४४४=०४०

रिम्|३४<u>|</u>=३|२४|

**रिर्**षिश्चह

्रच ३**७**४२६

६४६=११३

<u> ইতিহাধুহ</u>

38

30

वालीपाड़ा

वाल्टिम्तान

वाव लेक

वावली

वासिम

वॉसवाड़ा

वासमेट

वाशहर

**ं**च्या विक्रमपुर

वावर, व्यावर

वासोदा, नवाव

वासिन, वेसिन

वासिन, पाथिन

ब्राह्मस दरिया

विकनाथोरी

विजनीर

विज्ञी

विजन

विजावर

विदूर, ब्रह्मावर्त

वाँसदा, वशदा, वाँसङ्ग

वालनगर, वोलनगिरि

विकासपुर

विकारा

विश्विन

विसाड

विमामपुर

विरवनाथ

विष्णुपुर

नीकानेर

बीखापुर

गोद

बीवर

बीना

बुसारा

<u>चुगचुग</u>

बुद्धगंड

<u>बुद्ध</u>गया

बुद्धसभार

**नुष्यानपुर** 

बुसदाना

गून्दी

नेदपुर

वेजवाहा

वेतिया

बेसर्हाग

बरो

441

बुलनश**ह**र

युक्तसर पन्नसर

बेत्पुदुबर, पेन्दुपरा

बद्धांको देवांज

( प्रस्पर्दे )

(मद्रास)

(चड़ीसा)

(संप्र)

(बिहार)

(विद्वार)

(बंगात)

(वर्मा)

(श्रीसा)

(मद्रास)

(क्वरी)

(ममे)

(**€**. ਸ )

(पिहार)

(TR)

(पंजान)

(बस्बर्)

(नैपाल)

(पेबाब)

(बम्बई)

(बद्दीमा) वि

(मग्रस)

(बंगास)

(मैन्र)

(शब्दनाना) विज्ञेश

(राजपूरामा)

--

وويت

(इमुमानगर)

(ग्वांसियर)

(देवराबाद)

(मारव के पूर्व)

( वह विस्तान )

(**ह**स)

#### **मदां**श-दशान्तर चक्र ७

मकार देशकर स्थान स्थात विद्स (देवराबाद) १७४५७७१६। वेक्साम, विकर्गाव रिक् र =०३० वेसमेड विक्की [फ्टोइप्र] विस्त्रीपत्तन (महास ) रिष्केरशेनशेशन वेस्बरी वियाटा स्त्रेशियर (काश्मीर ) शिक्षेप्रचण्यांश्रेण ब्लेड परोदा रिव्देश्केन्स्य बेत्स विसिन्नपर (बैस्बमेर) विधासपुर

रिशे श्रेन्द्रीश्रे बैजनायपुर स्टेट

( राजपुतामा )

(पर्मा)

(भासाम)

(बंगास)

(बम्बई)

(# ਸ਼)

(बिहार)

(विशर)

(甲耳)

(बर्ग्य)

(महास) 2 9 9

(मगस)

(नद्रास)

(बंगाक)

(राजपूराना)

( चपनानिस्तान ) रिधेप्रवेदप्रदेश

(दैवरानाव)

(राजपताना) रिप्तं रोज्येश्यो १६ १० व्य ४६

(पंजान) ११/१६/०६/१० वेशमाय वेबपर

રક્ષેત્ર અને શારતી

१६ ३१ 🖚 ३६

27 22 22 23

रत्ने लेखारचे केरकपुर

रिवरिके जेरम बोमिडाउन रदश्यक्य न

बोद, बाध

<u>षोषनायकामूर</u>

वापन

पोर्निया वार्निस

<u>बोनाई</u>गढ

वासनपाटी

कृष्याचन मधुरा

भक्तर भारतरा

भड़ाच भगुद्धेत

भद्रम भद्राव

शहायसम्

भद्राजन

मदेश्वर

महाबती

धगुभा

भरतपर

चोरी

चंत्री

भटक्क

मनगाँप

भटिंग

भटनेर 30 4 2 2 2

मदौरा

भक्ता

શ

मारत स्टेबडर्ड टाइम देशास्तर ८९।३० ]

मेंसंदही

भैंसरार

भोजपुर

भोपाल

भैंसा

#### अदाश – देशान्तर चक्र ७

| [ भारत स्टेंग्डर्ड टाइम देशान्तर ८२।३० ] |                |           |                 |                 |                |              |               |
|------------------------------------------|----------------|-----------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|---------------|
| स्थान                                    |                | श्रन्तारा | देशातर          | ₹               | यान            | ग्रज्ञारा    | देशांतर       |
| भवानीपत्तन                               | (पूर्व)        | १६ ४=     | -३/१२           | भ्योरा          | (म भा)         | २३४४         | ७६ ५७         |
| भागलपुर                                  | ( विहार )      | २५ १५     | <u> ५७</u> २    | भोर             | ( वम्बई )      | १८ ६         | ७३ ५४         |
| भागीरथी                                  | (गढवाल)        | 368       | ८६ १            | भोरघांट         | ( वम्बई )      | १८४८         | ७३ २२         |
| भाटपारा                                  | ( वगाल )       | २२ ४४     | ८८ २४           | भौन             | (पजाव)         | <b>३२</b> ४४ | ७३ ५१         |
| भाटियापारा                               | ( वगाल )       | २३ १३     | =६ ४६           | भग्डारा         | (म प्र)        | २१ ह         | હદ પ્રર       |
| भाटरजान                                  | ( राजपृताना )  | २५ ३१     | ७२५४            | मऊ,             | (म प्र)        | २२ १४        | <b>=</b> c ₹3 |
| भादरा                                    | ( बीकानेर )    | २६ १३     | ७५ ३            | मङ,             | (उप)           | ১৯ ৯৫        | ⊏³३६          |
| भादरबाह                                  | (काश्मीर)      | ३३ १      | ७४ ४०           | मङ्गज           | (म भा)         | २४४०         | =१ ५६         |
| भानपुर                                   | ( राजपूताना )  | २४ ३३     | ७४५१            | मऊ रानीपुर      | (ਚ ਸ਼)         | २४१४         |               |
| भागा                                     | ( वर्मा )      | २४ ११     | ६७१७            | मऊ विन          | (वर्मा)        | १६४४         |               |
| भालकी                                    | ( हैटरावाट )   | १=        | ३७७१०           | मकरान           | ( वलूचिम्तान ) | २५१०         | ६४ ०          |
| भावनगर                                   | ( पाश्चम )     | 2 १ ४     | ६७२११           | मकडी            | (मप्र)         | १६४४         | 5825          |
| भिकनायोरी                                | ( विहार )      | २७३       | - <del> </del>  | मकडाई           | (म भा <b>)</b> |              | 90 E          |
| भिएड                                     | ( ग्वालियर )   | २६ २      | y ত= ধহ         | मकडाइन          | (पजाव)         | 1 1          | ७४५४          |
| भिल                                      | (म भा)         | २२/४      | ० ७४ ३०         | मकसूदावाद       | ( वगाल )       | 1 1          | == १=         |
| भिलसा, विदिशा                            | ( ग्वात्तियर ) | >३ ३      | २ ७७ ५१         | मगवी            | (वर्मा)        | २०१०         | 1 1 -         |
| भिवानी                                   | (पजाव)         | २८४       | ६७६१=           | मगोरी           | ( वस्वई )      | 1 1 1        | ७३ २४         |
| भीनमल                                    | (राजपृताना)    | २४        | ० ७२ १६         | (               | ( मद्रास )     |              | <b>-११२</b>   |
| भीर                                      | ( हैटरावाट )   |           | 0022            |                 | ( उप्र)        | 1            | <b>८२</b> २७  |
| भीलवाडा                                  | ( राजपृताना )  |           | १७४४            |                 | (पजाव)         | ३१४६         | 1 1           |
| भीपमपुर                                  | (राजपुताना )   | 1 1       | १४ <b>७२</b> १४ | 1               | (हैंदराबाद)    | १६ =         | ७६ १३         |
| भुज्                                     | ( वम्बई )      | 1         | १४ ६६ ४१        |                 | ( लका )        |              | 5030          |
| सुरहेज्वर                                | (विहार्)       |           | ८० =३ ११        |                 | (मद्रास)       |              | ७७ ५०         |
| <u> </u>                                 | (पूर्व)        | २१        |                 | 1               | (कुर्ग)        | १२२८         | ७५ ৪⊏         |
| <b>सुवा</b> ली                           | ( नैनीताल् )   |           | ३ ७६ ३          |                 | (पजाव)         |              | ७१४०          |
| <b>भुसावल</b><br>भूसावल                  | ( वम्बई)       |           | 1 1             | 1               | (विहार)        | ১৯ ৯৫        | =६५१          |
| भूपालपत्तन<br>भेटा भारा                  | (पूर्व)        | . 1 .     | ४०८०३           | श्री मत्ताँचेरी | (कोचीन्)       | ६४७          | ७६ १७         |
| भेडा, भाडा<br>भेलसा                      | (पजाव)         |           | २६ ७२ ५         | 1               | (वर्मा)        | १६३०         | c७ <b>४</b> ० |
| मुलसा<br>भैरववाजार                       | (ग्वालियर      |           | 35 VC V         |                 | (ভ স )         |              | ७७ ४१         |
| <b>भर्</b> षपाजार<br>अः                  | ( वगाल         | 1 28      | ४६१             | ० मदारीपुर      | ( बगाल )       | વિરાશિષ્ટ    | 2024          |

(म प्र ) २३१६ ०७/१८ महुरान्तकम्

88 80 W V=

२४ ४८ ७४ ३६ मटुरा

२७१० ८६ ४६ मदवच्ची

(年月)

(विहार)

(हैदराबाद)

(राजपृवाना)

(वगाल)

(भारत)

(मद्रास)

(वर्मा)

(लका)

(महास)

स्यान

स्थान

| 1     | म्यांश- | दशान | <b>1</b> ₹ | 可非   | ৩            |
|-------|---------|------|------------|------|--------------|
| [भारत | स्टेपहर | राहम | देश        | न्दर | <b>८</b> २।1 |

| मध्या                               | (धर्मा)                       | 20 SFE 6                                | मद्द्रा                 | (परिचम) २१'१८ वर्षध                           |
|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|
| मर्देन                              | (सीमाप्रान्तः)                | \$X 1000 5                              | महिन्पुर                | (स सा ) २३ व्हाकर ४९                          |
| मधुवनी                              | (विश्वार)                     | २६ ⊃१⊏६ ७                               | महमदाबाद                | (सम्बद्धे) ० ४० का प्रद                       |
| मञ्जूर माभापुर                      | (विदार)                       | 28 6-2                                  | महाँ दवस                | (T. N )   PEXCE 10                            |
| <b>मधोद्ध</b>                       | (मृक्तिस)                     | १६ २० व्या                              | मह                      | (संसा) (२२३४) धर्भर                           |
| <b>म</b> षोक्ष                      | (दैवरावाद)                    | 15 c 25 X 5                             | माई का टीसा             | (बर्सा) २०४ ६३४४                              |
| मनाम                                | (भूटान)                       | २६ ३०६० १५                              | माचीबाहा                | (पंदाव) ३ ४४७६१४                              |
| मनीपु <b>र</b>                      | ( भासाम )                     | 48,88 F 634                             | मायटगांमरी              | (पंजाब) १ प्रच ३१४१                           |
| <b>मनले</b> री                      | (विदार)                       | २३४०=४३३                                |                         | (सम्बद्ध) न्दश्रहे ब्रहे हर                   |
| मनेर                                | (देवरावाद्)                   | 12 30 ME 0                              |                         | (बस्बई) १८४६७३१८                              |
| <b>मनगा</b> €                       | (मन्दर्भ)                     | २०१४ - ४२६                              |                         | (राजपुताना) पर्वस्य ।                         |
| समोहर थाना                          | (रावपूराना)                   | 28 8 m e 6 85                           |                         | (* x )   x                                    |
| सनवत सनीत                           | (दैवरागार)                    | १६ १८ ३६३०                              |                         | (नेपास) १०४४=१२०                              |
| मरीपुर महीपुर                       | (विद्वार)                     | 3x x4=6x1                               | मानपाता, चौंकारेरवर     | (म मा) २१३वध्य ३                              |
| सरकरा सक्केरा                       | (इन)                          | १२२ प्रधन                               | मानभूम पुरक्षिया        | (बिहार) विशेषकार                              |
| <b>मरगुई</b>                        | (वर्मा)                       | १२ २६६६ ११                              | मामसी                   | (बमी) व्यवस्थित                               |
| मलाबार                              | (मद्रास)                      | ११२०७६ व                                | मानको                   | (देवराबाद) १४ ४७७६ ४८                         |
| म <b>वीषु</b> न                     | (वर्गा)                       | 6 645-85                                |                         | (पिहार) २६ जन्मध्य<br>(सराम) ११ ६७६४२         |
| मलारकेटला                           | (पंजाय)                       | 3 8808 0                                | मा <b>पाषर</b> म्       | 1 "" " "                                      |
| <b>मक्रिया</b>                      | (परिचम)                       | २३ ६७० रर                               | मारकापुर                | \ '''''     -  -  -  -  -                     |
| मक्कापुर                            | (स मू)                        | 20 X 3 04 8 W                           |                         | (4)4444111                                    |
| मतवा                                | (बम्बई)                       | १६ २७३३०<br>३ २७७= ६                    |                         |                                               |
| मस्री                               | (8 H)                         | ३ २७५८ ध<br>१६१०७२४४                    | मानवा 🕒                 | (श्रंगाल) १४ ३ है<br>(महास) १५३ है            |
| म <b>रुष</b>                        | (सीमाधान्तः)                  | 4 = 42                                  |                         | (अयपुर्) २६१८०४१४                             |
| मस् <b>रक्ष</b>                     | (इन्हा)<br>(पूर्व)            |                                         | मावपुर<br>माग्रवा पोटिव | (स मा ) २४३० <b>०६</b> ०                      |
| मोहेन्द्रगिरि                       | (भून)<br>समदी](स.स.)          | ₹ <b>२१४७</b> ०                         |                         | (बर्बा) रश वश्र                               |
| सहादेव पोटी [पव<br>सहावतेरवर        | (सम्रा] (सम्रा)<br>(शम्बद्धे) | 6 × 200 5 8 5                           |                         | (हरम) दशक्ष्मीरू रेज                          |
| महावसरवर<br>महावसीपुरम              | (मग्रस)                       | १२ १७०० १४                              |                         | (यसी) रिस्प्रवेध्धर्मे                        |
| सहाजम<br>सहाजम                      |                               |                                         | मिक्कोपर                | (के म ) रशक्तरहरू                             |
|                                     |                               | 25 27 100 25                            |                         | (बर्शायस्तान) रिपंजन १११८                     |
| स <b>र्व्</b> वनगर<br>स <b>द्दे</b> |                               | 100000000000000000000000000000000000000 | मिठान <b>को</b> ड       | (पंजान) २८४४ ४०२४<br>(श्रास्त्रमम्) १२३ ६२४   |
| महेर <b>वर</b>                      | (इन्दीर)                      | 2011/02/20                              |                         | N 20 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     |
| सहीक•ठ                              |                               |                                         | मित्तप <b>क्षाइप</b> म् | (महास) रिशेरप्रकारिक<br>(मंगास) रिशेरप्रकारिक |
| महोबा                               | (चम)                          | SE SEPTEMBER                            | ामरमाप्र                | ( date ) instant                              |
|                                     |                               |                                         |                         |                                               |

मुजफ्फरगढ्

मुजफ्फरनगर

मुजफ्फरावाद

मुजफ्फरपुर

मुडासा

मुस्की

मुड़वारा

मुक्तिनाथ

मुक्तिसर

मुद्गल

मुन्दर

मुराद

मुरार

मुर्री

मुरादावाद

**मु**शिंदाबाद

मुल्लाईटिव

मुलवान

मुद्दाविहल

**ত**হ|३७

5880

६६ २४

UE 30

८०|२७

७६ ४२

न् ४६

**5 2 2 2 2** 

2834

६६५४

**5886** 

७६|२३

७० ५४

७१|१८

उ न्थ

६७४२

६२

(वडौटा)

(वर्मा)

( वम्बई )

(उप्र)

(बगाल)

(वगाल)

(मद्रास)

( 年 牙 )

(विहार)

(वर्मा)

(वर्मा)

(विहार)

(वस्वई)

( 年 牙 )

(वर्मा)

(वर्मा)

( हैटरावाट )

(जैसलमेर)

(हैदरावाद)

|२३|४२|

२६२०

२१३०

१२१८

२४१६

२५।२४

रिच्छि

२४ २०

**रि**६।४८

१८४४

રિચેષ્ટદ

२७।१७

२०|१०

२१ ३ ह

#### अद्याश - देशान्तर चक्र ७

### भारत स्टेगडर्ड टाइम देशान्तर ८२।३० ]

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | [ 4100        | (540             |           |                    |                  |       |     |            |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------|--------------------|------------------|-------|-----|------------|-----|
| स्थान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | ग्र <b>द</b> ांश | देशांतर   | स्थान              | ,                | ग्रस् | ाश  | देशाः      | तर  |
| मिनव्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (वर्मा)       | २० ७             | ६४४न      | मुस्तग             | (नैपाल)          | રદ    | ٤   | =3         | ሂሂ  |
| <b>मिनह्</b> ला                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (वर्मा)       | १६५७             | ६४ ४      | मुहम्मदगढ          | (म भा)           | २३    | 38  | ড=         | १३  |
| मियानी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (पजाव)        | ३२ ३२            | ७३ ⊏      | मृत                | (म प्र)          | २८    | 8   | હદ         | ४३  |
| मियॉवाली                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (पजाव)        | ३२३४             | ७१३३      | मूलवगल             | (मैसूर)          | १३    | ११  | ७५         | १४  |
| मिरज                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ( चम्बर्ड )   | १६४६             | ०४४३      | मेकलचोटी           |                  | २२    | ३०  | <b>=</b> १ | 30  |
| मि <b>रा</b> मशाह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (सीमाप्रान्त) | ३३ ४             | <b>30</b> | मेक्सिको श्रोल्ड   | (उत्तरी अमेरिका) | 38    | ४६  | १၀၀        | १प  |
| <b>मिसमिस</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (तिब्द्रत )   | 25 0             | ७ ७३      | मेगजीन             | ( नैपाल )        |       |     |            | 1   |
| मिश्रिख, नैमिपारण्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (র স )        | २७ २४            | न् ३७     | मेडक               | ( हैदरावाद )     | 1 1   |     |            | १=  |
| मीठी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ( वम्बई )     | २४,४०            | ६६ ५७     | मेडकसिर            | (मदास)           |       |     |            | 38  |
| मीरपुर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (काश्मीर)     | 3३ १३            | ७३४१      | मेदिनीपुर          | (वगाल)           | 1 1   |     |            | २१  |
| मीरपुर खास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (सिन्ध)       | २४३०             | ६६ १०     |                    | (राजपूवाना)      | 1 1   | 1   |            | ξ   |
| मुकुन्दवाहा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (राजपूताना)   | २४ ४५            | प्रवाह    | 1 -                | (ੰਚ ੲ.)          | २६    |     |            | 88  |
| मुकर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ( हैटरावाट )  | १=४ः             | ডভ ২৪     |                    | (राजपूताना)      | २६    |     | ષ્ઠ        | 1   |
| मुगलभीम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (सिन्ध)       | २४२ः             | ६४।१६     | म्येम्यो, मेयोमेयो | (वर्मा)          | २२    |     |            | ₹o  |
| मुग्लसरॉय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (র দ)         | २४ १।            | ऽ =३ ११   |                    | (सिन्ध)          | २७    | 1 1 |            | ४२  |
| मुगेर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (विहार)       | २४ २             | ३ =६ ३०   | महरपुर             | (वगाल)           | २३    |     |            | 80  |
| 77 - VIII | /             | 1 - I            | 1 - 1 -   | 1 6                |                  |       |     |            | 1 - |

मेहसना

मेंगकवॉ

मैनपुरी

मैस्वल

मैसूर

मैहर

मोगक

मोगएड

मोरवी

मोहनगढ

मोहपानी

मौकमाई

मगर्किग

मगापेठ

मोवीहारी

मोमिनावाट

मोकामाघाट

मैमनसिंह

मैनी

(पजाव)

(3 昇)

(बिहार)

(काश्मीर)

(जवलपुर)

(नैपाल)

(पजाव)

(वम्बई)

(दिच्या)

(उप्र)

(पजाव)

(वगाल)

(लका)

(पजाव)

(ग्वालियर)

(हैदरावाद)

(सीमाप्रान्त)

(वम्बई)

२६।२८<u>७७</u>।४४

न्हा **छ**न्धर्

३४/२४/७३/२२

|२३|२⊏|७३|२१|

२३४१ ८०१८

२८ ४४ = ३४६

३०२६ ७४३३

१६।२०७६।१०।

१६ ०७६२४

રરાષ્ઠદ[ફદ[ધર

रन४१७म४६

**े**हार३७चार४

|3३|১১|৩३|२७|

|२४|११|=⊏|१६

हार्थ ८०१३

**३०**१२७१।३१

१८ १८ ७३

(पजाव) ३०४६७४४८

महाबहेरकर

महावसीपुरम

महबूबनगर

सहाजन

महेरपर

महीचण्ठ

महोवा

महे

(धन्बई)

( महास )

(मद्रास)

(इम्बोर)

(परिचम)

(44)

(राजपूराना)

(देरराचार)

(इस)

(पर्मा)

(in)

(पत्राव)

(म्ब्रास)

(चेगाम)

(वहाँबस्याम)

(बारहमन)

|                        |                | मप्रार        | ा–दश                  | न्तर पद्र ७        |               |                                       |
|------------------------|----------------|---------------|-----------------------|--------------------|---------------|---------------------------------------|
|                        | (मार           | त स्ट्रेग     | र्ष स                 | म देशास्तर ८२(६०]  |               |                                       |
| **                     | यान            | भवीत          | रेणांचर               | स्यान              |               | auta fei                              |
| म <b>र्</b> या         | (पर्मा)        | २० ०          | 16 8                  | <b>मह्</b> षा      | (परिचम)       | 11401                                 |
| <b>मर्च</b> न          | (सीमाप्रान्त ) | 34 50         |                       |                    | (स मा)        | 28 35 45                              |
| मधुषनी                 | (विद्वार)      | 20/24         | <b> </b> =6  <b>•</b> | सहसदाबाठ           | (बस्बई)       | ES YOUR                               |
| मधुपुर माषापुर         | (बिहार)        | ₹8            |                       | महाँ एवक           | (उम)          | 26 Km=4                               |
| समोक्ष                 | (दक्षिसः)      | १६२०          | ex Rc                 | सङ्                | (मंभा)        | २२ ३५ म्य                             |
| मघोत                   | (देवरावाद)     | 18 0          | ***                   | माई का दीका        | ( ¶मा )       | 140 x 40 x                            |
| भनास                   | (भूटाम)        | २६ ३०         | <b>1</b> 10 4         | मानीवादा           | (पंजाव)       | 10 1704                               |
| <b>शनीपुर</b>          | (भाषाम)        | 28,88         | LEXT                  | माश्टगामरी         | (पंजाक)       | Series                                |
| <b>भनकेरी</b>          | (विद्रार)      | २३/४०         | 53 KB                 | माण्डवी            | (बस्पई)       | per sharp                             |
| <b>सनेर</b>            | ( देवरावाव् )  | १८३०          | 94 c                  | माबेरान            | (बस्बई)       | 12: 45 05                             |
| <b>भनमार</b>           | (बरवर्ष)       |               | <b>अक्ष</b> २३        | माघोपुर            | (राजपूताना)   | २७ २८ व्य                             |
| सनोहर थाना             | ( राजपूराना )  | 188           |                       | मानिकपुर           | (9.7)         | <b>                   </b>            |
| सन्बद्ध सनीत           | (दिवसामाद)     | 15 12         |                       | मानसरोबर           | (नैपास)       | 30 22-1                               |
| मरीपुर मड़ीपुर         | (विदार)        | 1X X4         |                       | मानपाता चौंकारेरवर | (म भा)        | 283008                                |
| गरकरा सङ्करा           | (अम्)          | १२२           | <b>12</b>             | मानभूम पुरक्षिया   | (बिहार)       | 150-63                                |
| <b>मराह</b>            | (वर्मा)        | [१મ[મધ        | . 4 4 9               | मानसी              | ( /           | 28.88                                 |
| मसाबार                 | (मन्नास्)      | 18 8 30       |                       | <b>भान</b> वी      | ( 44,11,17    | SE America                            |
| म <b>सीबु</b> न        | (वर्मी)        | 1.1.1         | 4=6                   | मान चौक            | (विद्यार)     | 35                                    |
| <b>सम्रा</b> रकोटचा    | (पंत्रान)      |               | <b>9</b> € c          | मायायरम्           | ( 471.0 / 5   | 11 B 52 V                             |
| सक्तिया                | (परिचम)        | <b>[२३]</b> 4 |                       | मारकापुर           | , ,,,,,       | 65,AS 05 6                            |
| मस्रकापुर              | (ग प्र)        |               | ≉ १५                  | भारवाङ् जेक्सन     |               | दश्च दश्चीक्यों क<br>इ.स. १३ कियों के |
| <b>सल्ब</b> ि          | (गम्बद्ध)      | [14]          |                       | माक≄ल् भारी        | 1 (0.000)     | 48 4839 (π.<br>18 1839 (π.            |
| <b>मस्</b> री          | (द म)          |               | व्य भ                 | मालवा              | (4/11/17)     | 15 16 5                               |
| मस्टब                  | (सीमाप्रान्त)  | 14/19         |                       | भा <b>ककानगिरि</b> | ( -1,5111 / 1 | 25 6000                               |
| <b>भस्टक</b>           | (संका)         |               | =0 42                 | मानपुर             | 1             | 22008                                 |
| <b>सद्दे</b> न्द्रगिरि | (पूर्व)        | 12 0          | -8'રલ                 | मासवा प्रोटिष      |               | 2                                     |
| सहार्व प्रति [         | पचसदी] (भ मृ)  | रश₹ध          | 7.3                   | मासी्द             | ()            | P 12 1 2 1 2 1                        |

मास्को

र्मिगाइन

मिजापुर

**मिर्जाण** 

मिचपलाइयम्

४२ व्य ३४ मिठानकोठ

क्य रेज मिहले

u मिन्नापुर

### ग्रज्ञांश - देशान्तर चक्र ७

## [ भारत स्टेगडर्ड टाइम देशान्तर ८२।३० ]

| स्थान               | •              | श्रहाय देशांतर | ₹₹               | ान              | प्रचारा देशा    |
|---------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| रानी वन्नूर         | ( व्मबई )      | १४,३३ ७५,४१    | रावनावाद         | ( वगाल )        | २१४०६०          |
| रावर्टसनपेठ         | ( मैसूर )      | १२४= ८= १६     | रावलपिएडी        | (पजाव)          | ३३३७७३          |
| रामकोला             | (मप्र,पूव)     | २३४० -३ =      | राहुन            | (पजाव)          | ३० ५८ ७६        |
| रामगढ़              | ( विहारे )     | २३३६८५३४       |                  | ( बम्बई )       | १६ २३ ७४ ४      |
| रामगढ               | ( जयपुर )      | २५१० ७५ ०      | रिमा             | (तिब्बत)        | <b>२=१४६७</b> € |
| रामगढ               | (म प्र)        | २३ ८ ५१ ८      | रीवॉ             | (म भा <b>)</b>  | २४३१=१          |
| रामगिरि             | ( महास )       | १६ ४=३४४       |                  | (राचना-दोस्राव) | 3 2 30 03 1     |
| रामटेक              | (म प्र)        | २१२४ ७६ २०     |                  | (नैपाल)         | २=३४=२४         |
| रामदुर्ग            | (दिच्या)       | १४ ४८ ७४ २२    | <del>ग</del> डकी | (उप्र)          | २६ ४२ ७७ :      |
| रामनगर              | (म भा)         | २४११=११२       | मडोल्फ लेक       | (कन्या)         | ४ ०३४           |
| रामनगर              | ·<br>(म प्र)   | २२३६ 🗝 ३३      |                  | (उप)            | २८ ३० ७६        |
| रामनगर              | (काश्मीर)      | ३२ ५२ ७५ २२    | रूपनगर           | (राजपुताना)     | २६४= ४४         |
| रामनगर              | (पजान्र)       | ३२ १६ ७३ ४०    |                  | (मद्रास)        | १७३४=१          |
| रामनद               | (मद्रास)       | ६२२ ५३         | रेनी             | (राजपूताना)     | == ४१७४         |
| रामपा               | (मद्रास)       | १७२० = १४=     |                  | (मद्रास)        | १६ २००          |
| रामपुर              | (पजाव)         | ३१२० ७= ०      |                  | (पजाव)          | र्द रच ७६१      |
| रामपुर              | ( उडीसा )      | २१ ४ = ४ २२    |                  | (सप्र)          | २३३८७६          |
| रामपुर              | (विद्वार)      | 35 85 BE &     | l s              | (पश्चिम)        | 233200          |
| रामपुर              | (ग्वालियर)     | २३ २५ ७५ ३०    |                  | ( मद्रास )      | १४१२७६          |
| रामपुर              | ( র স )        | २≒ ५४ ७६ २६    |                  | (पजाब)          | २६ ४४ ७४        |
| रामपुर, वोत्तिया    | (वगाल)         | २४२२८८         |                  | (इटली)          | ४१ ४४ १२        |
| रामल्लाकोट          | ( मद्रास )     | १४ ३४ ८८ २     |                  | (पजाव)-         | २६ ८ ७६         |
| रामेश्वर            | ( मद्रास )     | ६ १७७६ ३       | रोहितास          | (विहार)         | २४३६८३          |
| रायगढ               | ्(म प्र)       | २१५४ ≒३ २६     | रोहरी            | (सिन्थ)         | २७४१६४          |
| रायचूर              | ( हेदरावाट )   | १६१२ ७७ २६     | रोजा, खुलदाबाद   | ( हैदरावाद )    | २० १७४          |
| रायचोटी             | (महास)         | 18 8 2E X C    | रग्न             | (वर्मा)         | १६४४६६          |
| रायजादा             | ( उडीसा )      | १६ ६=३२७       | रगपुर            | ( बगाल )        | २४४४ = ६        |
| रायदुर्ग            | ( मद्रास )     |                | रगमती            | ( वगाल )        | २२ ३= ६२        |
| रायनगर              | ( चगाल )       |                | रगैया            | (श्रासाम)       | २६३०६१५         |
| रायपु <b>र</b>      | (सप्र)         | 1 1 1 1        | र नक्की          | (सीमाप्रान्त)   | ३२३७७०ऽ         |
| रायपुर<br>रायपुर    | ( वगाल )       |                | ž                | (बिहार)         | २५ १० =६        |
| रायविन्द            | (पजाव)<br>(च ) |                |                  | ( बगाल )        | २३ २ हर         |
| रायवरेली<br>राजकाङा | (ভ ঘ )         | 1 1 1 1 1 1    | 1                | (पश्चिम)        | २२४६७१५         |
| रावकाका<br>रावतसर   | (धर्मजयगढ)     | 1 1 1 1 1 1    |                  | (उप्र)          | २६४४≒१          |
| रानवस्              | (राजपूताना     | ) २६।१६। ५४। २ | ६ लग्यनाडीन      | (मप्र)          | २२३६७६३         |

मंगाँव

मंगक्षगिरि

येकस्ट्र

येवस्रा

र्क्सांत

येकन्यभाषाय

स्यान

(विदार)

( बारमीर )

(चंगास)

(軍用)

(बिहार)

(चंगास

unta tahu

#### श्रद्धांश्र−४शान्तर पक्र ७ [भारत स्टेयहड शहम दगान्तर ८२।३०]

रघुनाथपुर

स्यान

बचीय बेसांतर

(धम्बद्)

(मैस्र)

(वस्वई)

(विदार)

(देशराबाद)

| Million C                | (4714)        | م المال مالم المال             | 1 13.4       | ( sammed)   elidadiz                       |
|--------------------------|---------------|--------------------------------|--------------|--------------------------------------------|
| <b>मंगक्षदेष</b>         | ( चासाम )     | 262062                         | रचनगढ्       | (राजपूर्वाना) २८ राजपुर                    |
| <b>मगसोर</b>             | (मद्रास)      | 12/25/24/23                    | रवनपुर       | (बेक्टा) ६० ≒०३                            |
| मन्दार                   | (राजपूराना)   | 178 F F 108 W                  | रतमपुर       | (सप्र) दिश्वदिशीर                          |
| मेंगरास                  | (बेम्बई)      | ेश चेश्वरध                     | रवलाम        | (संभा) विशेषध्य ७                          |
| मेप्यार                  | (बिहार)       | रिश्चर <b>ा</b> ≒ध् <b>३</b> ८ | रचनगिरि      | (बस्बद्) रिज् स्किरेरह                     |
| सब्द्रमहाब्              | (सीमाप्रान्व) | 35 95 5 95                     |              | (qar) [ <sup>2</sup>   z‡=z,∗३             |
| मरदक्ता                  | (स प्र)       | स्र्पेश= ३३                    | रनिया        | (पं≋ाष) िस्टिपेश्रध                        |
| <b>म</b> य <b>रस</b> गद् | (राजपुताना)   | ₹ ₹₹ # ₹                       | रपुर क्युर   | (पंजाब) रिक्श करे                          |
| स <b>रहास</b>            | (वर्मा)       | रश्रद्र द                      | रस्≢         | (पंजाब) रिरेश्येश्रेर                      |
| मर्ण्डा                  | (पैद्याव)     | 3 83 0 Exc                     | रसेरा        | (बिहार)  २४,४४=६१                          |
| मन्दसोर                  | (स भा)        | 28 3 24 E                      |              | (संबा) दिस्तिनी                            |
| सन्धना [शाजपेयी व        | न (कानपुर)    | 78/93/=3-76                    | राचना दोबाव  | (वकान) दिशे लोग ४०                         |
| <b>मम्नार</b>            | ( র্বভা )     | - XE DEXX                      | रॉपी         | (बिहार) रिवेरिकेन्ट्रिके                   |
| मन्नार्गुहरू             | (संकाभारत)    | □ Yout Yo                      |              | (बस्पर्क) रिष्टेशन्तर्भ प्रव               |
| मग्नारगुकी               | (मगस)         | શ્ક્રિક કર્ય                   | राजगढ        | (बीकानेर) रम्१६ व्यारह                     |
| पतीयान टोटा              | (संका)        | ] o                            | राजगढ        | (स सा) प्रिप्त विश्वय                      |
| षनानगंग                  | (वर्मा)       | <b>₹   4(14   )</b>            | राजगढ्       | (अयपुर) विश्वविद्यान्ति                    |
| चनाम                     | (मद्राम)      | 11884-118                      |              | (महास) १८३६८६४८                            |
| पवतमास योधमाक            | (म प्र)       | ROF 1000 18                    |              | (म म ) व्या वन्यप्र                        |
| याजिन                    |               | 15 12 3130                     |              | (पंजाच) विशेषकारिक                         |
| यानवून                   | (वर्मा)       | रण अध्यक्ष                     |              | (स.स.) २१ क्षेत्र ४<br>(बस्वर्ड) १६१६७२१३३ |
| बामविन                   | , -           | <b>₹ २५६</b> ६ ६               |              |                                            |
| पार <b>कुड</b>           | (मद्रास)      | 1185-519                       |              |                                            |
| <b>बारनागुड</b> म्       |               | 10 <b>4</b> -114               |              | (गद्रास) १७ ०८१४८<br>(गद्रास) ६२७०५३६      |
| भी                       | (वर्मा)       |                                | राभापकाश्यम् | (बस्बर्ष) २१व्यक्ते ६                      |
| <b>┸</b> ,               |               | स्थाधका ३०                     |              | (हेवराबाद) १६४४ अध्रय                      |
| च तेगसीय                 |               | 40 28 F 7 F                    |              |                                            |
| बेम्मोगमूर               | (मन्नास)      | 18886                          | (1413)       | (बस्बई) दिवेशकार्थ                         |

रानहा

रानामार

रानीगंब

राशीर्गज्ञ

रामपुर

रामपुर

रामपुर

रामपुर

रामपुर, वोलिया

रामल्लाकोट

रामेश्वर

रायगढ

रायचूर

रायचोटी

रायजादा

रायनगर

रायहर्ग

रायपुर

रायपर

रायविन्द

रायवरेली

रावकाका

राग्तसर

( 年 牙 )

(पश्चिम)

(मद्रास)

-(५जाब)

(इटली)

(पजाव)-

(विहार)

(सिन्ध)

(वर्मा)

( बगाल )

( वगाल )

(श्रासाम)

(विहार)

(वगाल)

(पश्चिम)

(3月)

(平 牙.)

(सीमाप्रान्त)

(हैटरावाट)

२३ ३⊏ ७६

२३|३२|७०|४०

१प्टोश्चिष्टा३६

२६।४४।७५।१७

४१४४१२२=

२४३६=३४२

२७४१६४४७

१६४४६६१३

२४४४ = ६।१८

२०१३८६२१४

28 30 68 20

**3হা**ইড/৩০/১৬

२४ १० = ६

१३ व हर

|२६|५४|=१|

२२४६७१४४

|२२|३६|८६|३६

१७५१५

८ ७६ =

#### अन्तांश - देशान्तर चक्र ७

## भारत स्टैगडर्ड टाइम देशान्तर ८२।३० ]

| <del></del> | ान                            | श्रद्धाय देशातर |               |                 | ग्रहाश | देशातर             |
|-------------|-------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|--------|--------------------|
| रानी वन्न्र | ( बम्बई )                     | १४,३३७४,४१      | रावनावाद      | ( वगाल )        | २१४०   | <u>।</u><br>[६० ३० |
| रावर्टसनपेठ | (मैसूर)                       | १२ ४= ८= १६     | · ·           | (पजाव)          | ३३३७   | 1 1                |
| रामकोला     | (म प्र, पूर्व)                | २३४० -३ -       | राहुन         | (पजाब)          | ३०४०   | 1 }                |
| रामगढ       | ( बिहार )                     | २३३८८४३४        | , –           | ( वम्बई )       | १६ २३  | 1                  |
| रामगढ       | ( जयपुर )                     | २५१०७४ ०        | ۱ ^ `         | (विच्वतं)       | २= १४  | 1 }                |
| रामगढ       | (स प्र)                       | २३ ८ = १ ८      | रीवॉ          | (म भा)          | २४३१   |                    |
| रामगिरि     | ( मद्रास )                    | १६ ४८३ ४४       | रीचना         | (राचना-दोस्राव) | ३१३०   |                    |
| रामटेक      | (म प्र)                       | २१२४ ७६ २०      | रुक्मकोट      | (नैपाल)         | २५३४   | 1 1                |
| रामदुर्ग    | (दिच्चण)                      | १४ ४८ ७४ २२     | <b>रु</b> डकी | (उप्र)          | २६ ४२  |                    |
| रामनगर      | (म भा)                        | २४११८०          | रुडोल्फ लेक   | (कन्या)         | 8 0    | ३५४०               |
| रामनगर      | (म प्र)                       | २२३६ 🖘 ३३       | रुद्देलखण्ड   | (उप्र)          | २८३०   | 1 1                |
| रामनगर      | (काश्मीर )                    | ३२ ४२ ७५ २२     | रूपनगर        | (राजपूताना)     | २६४=   | 1 1                |
| रामनगर      | (पजान्न)                      | ३२ १६ ७३ ४०     | रेकपञ्जी      | ( मद्रास )      | १७३४   |                    |
| रामनद       | (मद्रास)                      | ६ २२ ७८ ४२      |               | (राजपूताना)     | ≥=88   | 1                  |
| रामपा       | (मद्रास)                      | १७२० ८१ ४८      | रेपल्ली       | (मद्रास)        |        | <b>५३</b>          |
| रामपुर      | (पजाव)<br>( <del>२०१०</del> ) | ३१२०७८ ०        | रेवाडी        | (पजाव)          | २८ १२  | 1 1                |

रेहली

रैपर

रैपर

रोडी

रोम

रोहतक

रोहितास

रौजा, खुलदावाद

रोहरी

रगून

रगपुर

रगमनी

रगैया

लक्की

लक्सम

लग्नर

लखनङ

लग्यनादीन

लक्की सरॉय

२३|२५|७५|३०

<sup>३</sup>८४४७६|२६

१४|३४|८८

ह १७७६ २=

२१४४=३|२६

१६१२। ७८ २१

98 8 5 X c

१६ ६ = ३२७

१४४२ ०६ ४३

२११४=१४१

23 c Ec ye

3 140 28 5

=६|१४|=१|१६

|२२|२=|=३|१४

35 45 36 35

23

( उदीसा )

(विहार)

(평 되)

(वगाल)

(महास)

(महास)

(平 牙)

(मद्रास)

(उडीसा)

(मद्रास)

( बगाल )

(甲昇)

(वंगाल)

(पजाव)

(ভ দ)

(धमेजयगढ)

(राजप्ताना)

(हेटरावाट)

(ग्वालियर)

| [ x= ]                    |                        |                          |                       | ſ                      | बावक-दीपक                              |
|---------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------------------|
|                           |                        | <b>भवां</b> श-स्त्रा     | न्तर चक्र ७           |                        |                                        |
|                           |                        |                          | म देशान्तर ८२।३० ]    |                        |                                        |
|                           | [ 4100                 | 3 10444 014              | e dativic cette       |                        |                                        |
|                           | स्थान                  | वकोश देखांतर             | स्य                   | ।<br>                  | प्रकार रेठांवर                         |
| बस्तपत                    | (बम्बद्र)              | 23,22 4528               | स्रोधरान              | (पंदान)                | 72 30 08 80                            |
| ब्रसीमपुर                 | (भासाम)                | PU #1212                 | वजीरस्वान             | (सीमाप्राम्व)          | 3   se   c                             |
| <b>क्षभी</b> मपुर         | (द म )                 | PX X450 X4               | वजीरावार              | (पंजान)                | \$ - Ref - 1                           |
| शहमनगर                    | (जगपुर)                | 70 x 22 2                | वरंश्वर               | (র ম)                  | 3€8= = 38                              |
| बहर                       | (दैवराचार)             | १८ २४ ७६ १६              | वनिधामवादी            | (महास)                 | ₹ <b>२</b> ४१७< २६                     |
| क्रमं की की तस            | (सीमाप्राम्व )         | विश्व भाग्य व            | वसालपैठ               | (सङ्रास )              | 63,300                                 |
| वाहारन                    | (कारमीर)               | ३२ o⊨ o                  | बरोदा                 | (स प्र)                | 20 68 mm d                             |
| हरकाना                    | (सिन्धः)               | 24 33 44 8x              | चमा                   | (स म )                 | المراجع أحدادا                         |
| कक्षितपुर                 | (ਰ ਸ਼)                 | २४१२५ = =                | <del>पर्सा</del>      | (चन्दर्घ)              | re reserve                             |
| वारकर                     | (म्बासियर)             | 7€ १० 00€ १०             | वाई                   | (धम्बई)                | 102002XE                               |
| क¥रा                      | (पूर्व)                | रिशेर६िचशिक्ष            | वाँकानर               | (पश्चिम)               | P-11-1-1-1                             |
| स्रहोरथर                  | (मद्रास)               | १४ जन्म दश               | वादी                  | (दैदराबाद)             | in chete                               |
| संका                      | (मारव)                 | ] = d=t( )               | बाधवाँ                | (चम्बई)                | 35 25 16 25                            |
| शन्दन                     | (इंग्लैंड)             | रशेषद रप                 | <b>भा</b> ना          | (सीमाप्रान्तः)         | ३२ २६ ०६ १३                            |
| भागसी                     | (मंभा)                 | 2x 2002 40               | बारंगस                | (द्वैदराबाद)           | Sape So                                |
| बॉगकड                     | ( मासाम )              | إع إيوارداونا            | वासहर                 | (पंचार )               | 757000                                 |
| कारमा                     | (पंचान)                | 30 olas 2                |                       | (सहासः)                | 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1- |
| <b>श्रासमा</b> ग          | ( वंगास )              | न्ध्र <u>श्र</u> ाह्म    |                       | उत्तरी भगरिका)         | 1-XF00-84                              |
| खासमूसा                   | (पंदाप)                | 15 8 cm8 1               | विक्टोरिका मात्रपट    | ( चंगाज )              | न्यं क्ष्म                             |
| काखसूव                    | (जयपुर)                | 25 28 05 22              |                       | (वर्मार्)              | 15/40/01/2                             |
| कायसपर                    | (पैज्ञान)              | 12788 42 4               |                       | (सद्राप्त)             | (#240640<br>(# #=840                   |
| सावा                      | (राजपुताना)            |                          | विक्यानगरम्           | (मद्रास)               | 15 VE 12 0                             |
| वामा                      | (विश्वव)               | Pets   20   21           |                       | (                      | 78 ¥ € 12 ₹                            |
| श्रोसपारी                 | (राजपूराया)            |                          | विस्थानम् स्टेशन      | , , ,                  | 28 802 80                              |
| <b>सार्</b> गर            |                        |                          | विन् करका वेगुक्रस    | . (                    | 18 204 8 8                             |
| क्रियाह                   | ्(पैबाव)               | 30,000,00                |                       | ( -11, 41, 1)          | 12204 Ru                               |
| श्चिमसुगर                 | (देवरानाय)             | 12 mp 32                 |                       | (ट्रायमकार)<br>(वदीया) | 12 75 02 8=                            |
| <b>हुभिया</b> मा          | (पजाव)                 | 3 XX ax XX               | बीबापुर               | ( '7'''                | c constant                             |
| क्रुनी                    |                        |                          |                       | (44,1212)              | ₹ <b>8 202</b> 8                       |
| लुनावदा                   | (गुनराव)               | रम् । स्वाप्त            | बीरमगाम<br>बीसा बन्दर |                        | 120000                                 |
| <b>सुनावका</b>            | (वस्पर्वे)<br>(क्ष्म्य |                          |                       | ( , ,,, )              | (a) 2 mag c                            |
| <b>B</b> EIE              | (पंजान)<br>(क्रिक्ट)   | स्द्र १६०४४८<br>१३१६≂४४० | पुन<br>पुन्य          |                        | (1) X \$ 12 X X 0                      |
| सुद्दारकारी।<br>क्रेनिनगढ | (विदार)<br>(हस)        | XLX-10Re                 | ज्ञात्र<br>जुक्कर     | (बारमीर)               | (8-50-28-20                            |
|                           | (क्ट)<br>(कास्मीर)     |                          |                       | (सङ्गास) ।             | 2 rules 10                             |
| <del>#E</del>             | ( कारमार )             | 1/41/14-14-1             |                       |                        |                                        |

सनइवे

सपाट्ट

समना

समस्वा

सम्भल

समस्वीपुर

सम्भलपुर

## अद्यांश-देशान्तर चक्र ७

| [ भारत स्टेगडर्ड टाइम देशान्तर ८२।३० ] |               |            |                   |                       |                         |               |                     |  |  |
|----------------------------------------|---------------|------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|---------------------|--|--|
| स्थान                                  | श्रक्ष        | ांश        | देशातर            | स्थान                 |                         | श्रनारा       |                     |  |  |
| वेकटप्रम                               | \ /           |            | 50 <sub>3</sub> 8 | सम्बलपुर, कैम्पबेलपुर | (पजाव)<br>( <del></del> |               | ७२२३<br>७५४६        |  |  |
| <b>चेंगर</b> ला                        | / ' '- / I'   |            | ०४।६०             | समधर                  | (ग्वालियर)              | <b>3</b> 3    | <b>!</b> }          |  |  |
| वेरावल                                 |               |            | ७०,२६             | समरकन्द (             | च्यफगानिस्तान)          |               | ६६४०                |  |  |
| वेल्ल्र                                |               |            | se ११             | मरगुजा                | (म भाू)                 | 1 1           | न3 ×                |  |  |
| वेल्लुपुरम                             | \ '* / I      |            | હદ્ રૂચ           |                       | ् (पूर्व)               | <b>1</b>      | -2 X-               |  |  |
| वेकम                                   | (द्रावनकोर) ह | Yc         | ७६ ३०             | सरॉदा                 | (बिहार)                 | 1 i -         | <b>=</b> ⊻ १∨       |  |  |
| वृद्धाचलम्                             | (मद्रास) ११   |            | ૭૬ ₹૪             | _                     | (राजपृताना)             | 1 1           | ७३४=                |  |  |
| वन्दीवास                               | (महास) १३     | विद        | SE 3€             |                       | (पजाव)                  | 1 1           | ७२४०                |  |  |
| वशधारा                                 | (मद्रास) ११   | ۽ اِ       | -3 Xc             | <b>मरै</b> ना         | (म भा)                  | 1 1           | <u>ુષ્દ</u> ૪३      |  |  |
| सकेसर                                  | (पजाब) ३      | र्∤३३      | । ७२ २            | सरहिन्द               | (पजाव)                  | 30 35         | ७६२६                |  |  |
| सकोली                                  | (म प्र) २     | <u>و ا</u> | र्ज्ञ १           | सरकार्स               | ( मद्रास <b>)</b>       | १८            | o €=                |  |  |
| सकाजंग                                 | (विद्यत) २    | ६ ३,       | 되=뇌 =             | सरगना                 | (गुजरात)                | २०३३          | ) <b>७३</b> २०      |  |  |
| सकरदो                                  | (काश्मीर) ३   | प्रश       | ১ ৬১ বিধ          | <b>मलवाई</b>          | (म भा)                  | ২২'১          | १७= १६              |  |  |
| सक्खर                                  |               |            | = हिश्लप्र        |                       | ( नैपाल )               | ्रि⊏ २!       | र=२/१४              |  |  |
| <b>मगो</b> ली                          |               | ६४         | હ=૪૪              | सलेम                  | ( मट्रास )              | ११३१          | ७= १२               |  |  |
| सगाइग                                  | , , , ,       | 812        | ४६६ :             | सल्र                  | ( मद्रास )              | (₹=3          | १≒३१४               |  |  |
| संगमनेर                                | (बम्बई)       | E 3        | प्रजिप्त र        |                       | ( राजपुताना )           | אָעכ          | - ७६ ३०             |  |  |
| सच्चर, सिलचर                           | (श्रासाम)     | रक्ष       | 0 62 4            | १ ससरामा              | (बिंहार)                | <b>२</b> ८ ४। | ⊌ <del>ন</del> ४¦ ३ |  |  |
| मचिन <sup>ं</sup>                      | _ 1           | २१         | ধূত3              | ८ सहार नपुर           | (র স )                  | રદ્દ પ્ર      | ন ৬৬ বই             |  |  |
| मतारा, सितारा                          | (वम्बई)       | १७१        | <sub>3</sub> २ ७४ | न सहर्प               | (विहार )                | २५५           | ६=६४०               |  |  |
| सतना                                   | (म भा)        | રષ્ઠ∤ઃ     | ३४८०४             | ५ सहपुरा              | (म प्र.)                | २३१           | o ≂० <i>४</i> ४     |  |  |
| सत्तीनपङ्गी                            | (मद्रास)      | १६         | २४ ५० १           | १ सकरनायनरकाविल       | ( मद्रास )              | 83            | ८ ७७ ३४             |  |  |
| मत्तुर                                 | ( मद्रास )    | 1          | २१ ७७ ५           | 1 , 3                 | ( बगाल )                | २१४           | ।<br>जन्म१०         |  |  |
| सत्यमगलम्                              | ( महास )      | ११         | ३०७७              | ≀ष सागर               | (म प्र)                 |               | ০৩ন্ধ০              |  |  |
| सन्थाल परगना                           | ्र(विहार)     |            | ३०५७              | •                     | ( हैटरावाद )            | १६            | <b>ं</b> ७६५१       |  |  |
| सदाशिवपैठ                              | (हैटराबाट)    |            | ४५ ५७             |                       | ( जयपुर )               | २६ ४          | ३६ ७५ ४६            |  |  |
| सदिया                                  | (श्रासाम)     |            | ४०६४              |                       | (पजाव)                  |               | হ ৬২ ২২             |  |  |
| मनोवर                                  | (पटियाला )    | ३०         | १⊏७६              | ३० सॉगारेड्डीपेठ      | ( हैदरावाद )            | ) शिष         | १४७८ २              |  |  |

सॉगली

सॉगसूप

साँचर

सादरा

सॉभर

सामका

सातपगोहा

(दिस्ण)

(जोधपुर)

(मद्रांस)

(बर्मा)

(गुजरात)

(राजप्ताना)

(वर्मा)

१६४२७४३६

**ર**િષ્ઠ|રિષ્ઠ|૪૪

|২৪|३६|७१|४४

१२३७≂०१४

२३२०७३४७

२६ ४४ ७४ १३

০০ নহড় १

३०४८७७ ८

२६ २० ७१ ३३

マメメソニソメゥ

२= ३५ ७= ३७

(पजाय) /३० ७७६१६

(वर्मा)

(पजाव)

(पजाव)

(विहार)

(उप)

( उडीसा )

[ बातक-गैपक

स्याम

| <b>अदांश-दशा</b> न्तर चक               | ૭     |   |
|----------------------------------------|-------|---|
| िभारत <b>स्टेप्डर्ड डाइ</b> म देशास्तर | ૮રા≹∘ | ] |

स्यान

सिपात्र द्विसपात्र

सिपरी शिवपुरी

सिराजगंज शिवराजगंज (वंगाक)

मिमगा

सिरपुर

सिरमा

मिर्सी

मिहर

सिराधी

िमरा

(ममा)

(भैसूर)

1 2 3 5

(विशासपुर)

(इंदराबाद)

वक्षांत्र हेतातर

| मामलकाट, स्यामसकाट              | (मद्रास)      | ₹ <b>⊍</b> ₹ | ⊏रशि         | <b>सिरौँ</b> चा    | (स म ) (र⊏४१८० १                           |
|---------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------------------------------|
| सामन्तवादी                      | (द्धिय)       | 2 × × 8      | 3,80         | सिरौँव             | (राजपुवाना) २४ ६००४४                       |
| सारंगङ्ग सारंगगड                |               |              | <b>Ε</b> ξ 0 |                    | (शिवरामपर) िश्रेप्टिन                      |
| सारगपुर                         |               |              |              | सिक्षीगरी शिकगड़ी  | (बंगाल ) ि६४४ नियस्य                       |
| मासम्बार                        | (राजपूराना)   |              |              |                    | (बासाम) ४,४३/१८१३४                         |
| साबन्र                          | (बस्बई)       |              |              |                    | (बिहार) सिक्ष निर्धेर                      |
| सा <b>द्वि</b> गञ               | (विहार)       |              |              |                    | (कायपर) रिश्विधिर्देष                      |
| सादिवास                         | (पश्चाम)      | عاودا        | ⊾ર ર         | सिवनी              | (# 뭐 ) [아이 티드(**                           |
| स्या <b>सक</b> टि               | (पंजान)       |              |              | सिवनी मासवा        | (स. म.) <sup>३०¦००</sup> व्यक्त            |
| स्वात                           | (सीमाप्रान्त) |              |              | <b>मिद्दोरा</b>    | (अवसपुर) २३०३ ८० ६                         |
| स्वावी                          | (सीमाधान्त)   |              |              |                    | (विद्वार ) रिव्युवधीयी <sup>२०</sup>       |
| स्थावा<br>स्थि <del>कि</del> कम | (भूटान)       |              |              |                    | (ਰ ਸ਼ <b>ੇ ਵਿਖੇ</b> ਵਿ <sup>ਰ</sup> ੇ ਪੈਂਪ |
| सिकन्दरा                        | (इ.स.)        |              |              | सीवापुर            | (पंजाब) २६ ११७० प्र१                       |
| सिकन्दरावाद<br>-                | (देवरावाड)    |              |              |                    | (नागपर) दिश राज्य व                        |
| सिकार शिक्रा                    | (राजपुवाना)   |              |              |                    | (fact) Pharman                             |
| सिगापुर                         | (महामा)       |              | R 3 8X       |                    | (स सा) ४ १४४२३                             |
| सिंगरेनी                        | (देवरावाट)    |              | = 0          |                    | (बोघपुर) १४४६७३४                           |
| सिदीपेठ सिद्धिपाठ               | (हैदराबाद)    |              |              |                    | (बीकानर) २५४२ १४३१                         |
| सिद्धपर                         |               |              |              | <b>मुज्ञा</b> नपुर | (वंजाम्) ३१४ ७६३३                          |
| सिमीव                           | (मद्रास)      |              |              |                    | (पूर्व) १८२ =१४६                           |
| सिन्धलेका                       | (बस्पद्र)     |              |              |                    | (पंजान) ३ व्यवस्थर                         |
| सि भगी<br>-                     | (बन्बई)       | 18 2         | = ७६/१३      | सुनामर्ग <b>व</b>  | (बासाम) २४ ४८१२६<br>(पूर्व) २६ ६-४         |
| सि मनर                          | (हैन्दाबाद)   |              |              |                    | (बंगास) ३६ च्य                             |
| सिश्वसागर राज्याव               |               |              |              | मुन्तर वन          | (पतास) ३३ च ३४ ४                           |
| सिन्नार                         | (वस्पर्दे)    | REF          |              | <b>मुक्</b> रावॉ   | (देवराबाद) १६३१७६४=                        |
|                                 | ( mm )        | bolu         | 1 :1.55      | मरपर               | fractures trans                            |

सरपुर

सुराजा

मरीपैठ

सुबतानपुर

सुक्षवानपुर

श्लमानकी

मरग

4.

सुपर्यारेगा नदी

सुरी

( वर्षासा )

(बंगास)

(देवरायात्)

(राजपुराना)

### अर्जाश - देशान्तर चक्र ७

## [भारत स्टैगुडर्ड टाइम देशान्तर ८२।३०]

| स्थान                      |                  | श्रहाय                                  | देशातर           | स्थान                          | स्थान                            |        | देशांतर         |
|----------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------|-----------------|
| सेन्दुर                    | (मद्रास)         | १४ २                                    | ७६३६             | शाह्पुर                        | (द्द्यिए)                        | १४४०   | <u>७४</u>  ३४   |
| सेनवी                      |                  | २३ १८                                   |                  | शाहपुरा                        | (राजपूताना)                      | २७ २३  | ७५ १            |
| सेलम, सलेम                 | (मद्रास)         | ११३६                                    | ७५ १२            |                                | ( बम्बई )                        | २४१०   | ६७४६            |
| सेवाप्राम [गांधी-स्राश्रम] | (वर्घा)          | २०४४                                    | <u>৬८</u> ३७     | शाहाबाद                        | ( ব. স )                         | २७ ३०  | ५० ४            |
| सेहडा                      | (विहार)          | २४ २=                                   | ८८ ८४            | शाहावाद                        | (র স )                           | २०३६   | <u>ज्</u> नप्रह |
| सेहवॉ                      | (सिन्ध)          | २६ २६                                   | ६७४४             | शाहावाद                        | (पजाव)                           | ३०१०   | ७६ ५५           |
| सैगॉव [कोचीन]              | (चीन)            | १०४६                                    | १०६४१            | शाहावाद                        | ( हैदराबाद )                     | १७ १०  | ७= ११           |
| सैदपुर                     | (उप्र)           | २५ ३२                                   | =३१६             | शिकार                          | (राजपूताना)                      | २७३६   | ७५ १५           |
| सैदापेठ                    | (मद्रास)         | १३ २                                    | 50 १६            | शिकारपुर                       | (मैसूर)                          | १४१६   | ७४ २४           |
| सैयदवाला                   | (पजाव)           | ३१ ६                                    | ७३३१             |                                | (सिन्धं)                         |        | ६५४०            |
| सैलाना                     | (म भा)           | २३ ३१                                   | ७५ १             | शिनकोटा                        | (द्रावनकोर)                      | 2 3    | ७७ १=           |
| सोनाखान                    | (म प्र)          | २१३६                                    | ⊏२ <sup>३६</sup> | शिमला                          | (पंजाव)                          |        | ७७ १३           |
| सोनपुर                     | ( विहार )        | २४ ४२                                   | 🗆 🖘 १३           | शिमोगा                         | (मैसूर)                          |        | ৬५३⊏            |
| सोनपुर                     | ( उड़ीसा )       | २०४१                                    | ५४ ०             | शिलॉग                          | (श्रासाम)                        |        | ६१५६            |
| सोनारपुर                   | ্(ড স.)          | २= २५                                   | ५ ८० ४७          | शिलगढी                         | ( नैपाल )                        | २६ १२  | नश ६            |
|                            | (हैटरावाट् )     | 38                                      |                  |                                | (वगाल)                           | २६ ४२  | ८८ २४           |
| स्रोनहाट                   | (पूर्व)          |                                         |                  | शिवगंगा                        | ( मद्रास )                       |        | ७८ ३२           |
| सोपुर                      | (कारमीर)         | 1 1                                     | ६ ७४ ३०          | शिवपुर                         | (म भा)                           | २४ ३६  | ७६ ४१           |
| सोवरन                      | (पंजाव)          | 1 1                                     | খ ৬৪ ३३          | शिवपुरी                        | (ग्वालियर)                       | २५४०   | હહ પ્રયુ        |
| सोमनाथ [पाटन]              | (पश्चिम)         | 1 1                                     | ४ ७० २१          | शिवसमुद्रम                     | ( मद्रास )                       | १२१६   | ७७ १३           |
| सोरों, शूकरचेत्र           | (র স)            | 1 1                                     | २ ७५४            | 1                              | ( श्रासाम )                      | २७ ०   | <b>६</b> ८८ ८३  |
| सोलन                       | (पजाव)           | 1 ' 1                                   | 1 1              | 1                              | ( मद्रास )                       | ११ ०   | ७५ ०            |
| सोहागपुर                   | (म प्र)          | 1 1                                     | च ७५१            |                                | (पजाव)                           | ३६ ४३  | ७१२०            |
| मोहागपुर<br>सोहावत         | (म भा            | 1 1                                     |                  | ध शुभराम                       | ( वगाल )                         | २२४    | £ ? E           |
| सोहावता<br>सोहिला          | (म भा            |                                         | 1 1              |                                | (जयपुर)                          |        | ৬৪४०            |
| सॉसर [छिन्दवाङा]           | ( उड़ीसा         |                                         | 1 1              | 0.0                            | ( विहार )                        |        | = × × ₹         |
| सांकि<br>शक्ति             | (स प्र<br>(स प्र |                                         | र ७५४            | ० शेखूपुरा                     | (पजाव)                           |        | ७४ ०            |
| शान्तीपुर                  | (ग न             |                                         | (                | े शेगाँव [यौतमाल]<br>ध शेजापुर | (म प्र)                          | २०४    | ७६ ४६           |
| शारकपुर ′                  | (पजाव            | )  \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | (8) 4-14         | थ शजापुर<br>६ शेरगढ            | (ग्वालियर)                       |        |                 |
| शाहगढ                      | (राजपूताना       | ) 216                                   | = 85             | प शरगढ<br>७ शेरपुर             | (राजपूताना)                      |        | ७६३२            |
| शाहजहाँपुर                 | (उप्र            | ) 20                                    | 230 68           | .ज रारपुर<br>ए शेपाचलम्        | ( वगाल )<br>( <del></del> )      |        |                 |
| शाहदेरी                    | (पजाव            | <b>, 1</b> , 1                          | १७ ७३            | १६ स्वेगियन                    | ( मद्रास )<br>( <del>२</del> 2 ) |        | <u>७८ ३</u> ०   |
| शाहदरा "                   | (पंजाब           |                                         |                  | र्वडो '                        | ( वर्मा )<br>( <del>२२०</del> )  |        | ६६४८            |
| शाहपुर -                   | (पजाव            |                                         |                  | 3                              | ( बमा )<br>/ <del>उस्के</del> १  |        | ६४ ४४           |
| <del></del>                |                  | <u> </u>                                |                  |                                | (वर्मा)                          | 142/85 | ६५ १८           |

सोरकोट

स्यान

स्थाम

वावय-शेरव

auto tele

भवांश-देशान्तर चक्र ७ [भारत म्हेबबब राइम देशान्तर ८२।३०]

मक्रीय देशीयर

(पंजाब) रिंप्स ७२ ६ हाजीपुर

| discase.                                 | المع المعاديا المعاديا                           | न का का अर                | (144) ( 1/2/2)                                                             |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| शोरनपुर                                  | (सनास) १०१० ७६                                   | ≀ध्∎ायरस                  | (स म ) रणवेश कर्                                                           |
| शोलापुर                                  | (बस्बई) १७४ फर                                   | २ <b>इ</b> । नोषर         | (बस्बई) रिप्ररेण प्रवीप                                                    |
| ऋ गपहुम                                  | (मैस्र) (श्येरही अक्ष                            | श्चे दापुद                | (교 피 ) == 8위 = 7                                                           |
| ऋ गरी                                    | (मैस्र) १३ २७ ७४)                                | ६ हाबीगञ्ज                | (अध्यक्तास्य ) रिभोनेशी ध्रीरी                                             |
| भीगाद्या                                 | ( बम्बद्दे ) (रह्मेश्वरी ज्या                    |                           | (सिन्ध) रिश्वेष भिनेत                                                      |
| भीनगर                                    | (फारमीर) ३४ ६ ७४।                                | र्थ शासेनरसीपुर           | ( मैस्र) (रगभ्भ ४५९५                                                       |
| भीनग <b>दराष्ट्रकोट</b>                  | (महास) १८ ६ ८३।                                  | १ हाथका                   | (ক্লেক্বা) ৷ মধ্য দিব                                                      |
| भीमाघोपुर                                | (राबपुताना) विश्य ७४                             | थ <b>ाँ</b> सी            | (प्रजाम) रिध भ भी भ                                                        |
| भीरामपुर                                 | (धंगाबा) रिए४५ दर्द                              | .भे शासपेठ                | (महास) ।ध्राप प्री                                                         |
| भीरंगम्                                  | (मद्रास) १ १२५ ५८)                               | थ दिंगता≡                 | (बर्खायस्वान) विश्ववि 👯                                                    |
| भीरंगपत्तन                               | (सद्रास) १२ (२६/०६/०६/                           | ६ हिंगोसी                 | ( इंदराबाद ) १६४५ <sup>५०</sup> ।र                                         |
| भीषर्भन                                  | (यन्बर्फ) १८ २ ७३                                | <b>ি হি</b> তে≅ারন        | (राजपुधाना) रिश्वेश 💆 ४                                                    |
| भीविस्कीपुर                              | (सद्रासः) । ध्रेशे ज्या                          | ं दियकोक्स                | (पूर्व) २ वर्ष म्यस्थ                                                      |
| भीइरिकोर                                 | (मद्रासः) (१३/४४) ८०।                            | र्थ हिन्द्वासी            | (पंचाष ) दिश्रेप क्पीय                                                     |
| <b>इ</b> जारीमाग                         | (विदार) २४ ० ⊏ध                                  | र्थ <b>दिल्ह्य</b> र      | (महास) १६४ जन्म<br>(बस्चिस्ताम) ३ १६ ६०११                                  |
| इकाइ                                     | (सप्र) २२३७ ७६।                                  | म् इत्यूषाग               |                                                                            |
| <b>इक्</b> पानाइस्थी                     | (मद्रास) १४४५ ७५५                                | ८ दिसालय पर्वेत           | (97) 74 4 5                                                                |
| इनामकुरका                                | ( देवरावाव ) रेष्ट्र ३ ७६३                       | २ विराव                   | (भक्गानिम्बान) १४ <sup>२६ १९</sup> ६                                       |
| <b>र</b> नुमानग <b>र</b>                 | (सन्नर) २६३५ ७४                                  | १ दिशोशिमा                | (बापान) ३४३८ <sup>(३३</sup> १४                                             |
| इमीरपुर                                  | (क म् ) निश्⊲रम् म्ल/र                           | • ६िसार                   | (पजाय) रेश प्रभार                                                          |
| इरोज                                     | (यन्बर्दे) रिवेश्च ७१३                           | ६ दिसरम्बेशियर            | ( missis ) [ (4) ]                                                         |
| इरवा                                     | (स.स.) २-०१ ७५                                   | र्द्धागनपाट               | (स म ) ि ३५ ७०० १९                                                         |
| <b>इ</b> रवोई                            | (बप्र) रिक्रेश नि                                | <b>्रह</b> ग <b>की</b>    | (बगाछ ) २२४४४ म्पर्<br>(बस्वर्ष) १५१२८ ७४११                                |
| <b>इरिकार</b>                            | (च म ) रिधरन जन्                                 | वे हुवसी                  |                                                                            |
| इरिनमाट नदी                              | (बागास) २२ ६०                                    | <ul><li>इसानगर</li></ul>  |                                                                            |
| इरनइस्की                                 | (मैस्ट) १३१४ ०६१                                 | ६ इंदराना                 | (वृद्धिया) १७२ ४ <sup>८६</sup><br>(सिम्प) २४ <sup>२४</sup> <sup>६८३८</sup> |
| इर्राष्ट                                 | (पंजान) २ १५ ७०५                                 | न दवरागाव                 | (1444) (272                                                                |
| र्दारहरचेत्र                             | (बिहार) न्ध्रप्र प्या                            | श्र द्वारागामाय           | (स.स.) २२४६ ७५४४<br>(पंजान) ३१६१ फररण                                      |
| एधिएर                                    | (मैसर) रक्षर प्रम                                | ॰ इतिस्थारपुर<br>६ इतिहास | (सम्बद्ध) १४४६ प्रथ                                                        |
| इसन इस                                   | (मैस्ट) १३ १ ०६१<br>(पंजान) १३४८ <sup>७३</sup> ४ | C EVIEN                   | (गिसगिट) दिइन्द अप्रपष्ट                                                   |
| ्सन <b>चध्दुत</b><br>•सन् <b>चध्</b> दुत | (देवरावार) १८१८ कर                               | C EMIET                   | (वर्मा) १७३६ ६४२७                                                          |
| इसनपारी<br>इसर इपार                      | (महास्) (१०४४ ७०)                                | च रखार<br>हासमानी         | ( सैसर ) (१४/१व/ ४३/४१                                                     |
| <b>र्</b> सर, रासुर<br>रॉगडॉग            | (श्रीन) रम्ध्रास                                 | र रेसदर्ग                 | (शैसर) रिश्वेशचं ७भीरे                                                     |
| शकरा                                     | (पंजाब) ३३४% ७%                                  | र इंसर                    | (मैस्ट) शिश्च ध्रश्य                                                       |
| 71-71                                    | 1,1-1,1/1,1/1,1/1                                |                           |                                                                            |

### रेखान्तर—देश

[ ग्रह-गणित-द्वारा ]

| स्थान                                                                                                                                                                                                               | म्यज्ञाश देगातर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | स्थान                                                                                                                                      | न ग्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | नाश                   | देगांतर                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|
| जयपुर (राजपृ<br>टॉक (राजपृ<br>कोटा (राजपृ<br>उन्जैन (म<br>मुसावल (३<br>श्रम्साये (हैदर                                                                                                                              | ताना) २६११७५४०<br>ताना) २५१०७५४२<br>भा) २३६७५४०<br>मन्बई) २१२०७५७६<br>त्वाचाट) २०१४७५७२<br>वस्बई) १८५५७५८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | वागलकोट<br>हरिहर<br>चिकमगल्र<br>मडकेरा<br>कालीकट<br>देवकन्या                                                                               | (वस्वई) १६<br>(मैसूर) १४<br>(मेसूर) १३<br>(कुर्ग) १२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १२<br>३१<br>०००<br>१४ | のみ なら<br>のみ 名亡<br>のみ 名亡<br>のな など<br>のな など |
|                                                                                                                                                                                                                     | and the second s | समय में ]                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                           |
| स्थान                                                                                                                                                                                                               | अभाश देशांतर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | स्थान                                                                                                                                      | ग्रन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ाश है                 | गातर                                      |
| मांटर्वाह् (क<br>टाँडा श्रामर (प<br>जालन्थर (प<br>फागवाडा (<br>फिल्लीर (<br>सुनाम (<br>जारा (<br>जुहारू (<br>रोवरी (<br>जयपुर (राज<br>साँगानेर (<br>टाँक (<br>खुगरी (राज<br>कोटा (राज<br>भानपुर (राज<br>भानपुर (राज | प्रमीर ) ३४१८ ०४४६<br>प्रमीर ) ३३१८ ०४४६<br>प्रमीर ) ३११६ ०४४६<br>प्रमाय ) ३११६ ०४४६<br>प्रमाय ) ३० ८ ०५४६<br>प्रमाय ) ३० ८ ०५४६<br>प्रमाय ) ३० ८ ०५४६<br>प्रमाय ) २८ १६ ०५४६<br>प्रमाय ) २५४० ०५४५०<br>प्रमाय ) २५४० ०५४५०<br>प्रमाय ) २५४० ०५४५०<br>प्रमाय ) २५४० ०५४५०<br>प्रमाय ) २५४० ०५५५०<br>प्रमाय ) २५४० ०५५५०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | जामनेर<br>भीर<br>वीड<br>वारमी<br>शोलापुर<br>वीजापुर<br>वाजापुर<br>वाजाकोट<br>हरिहर<br>ताडीकरि<br>चिकमगल्स<br>मडकेरा<br>फुड्डालोर<br>कालीकट | (म भा ) २२<br>(वम्बई) २१<br>(वम्बई) १०<br>(हैटराबाट) १६<br>(वम्बई) १५<br>(वम्बई) १६<br>(वम्बई) १९<br>(वम्बई) १९ | 2                     | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4     |

| (स. भा)  २३'४१                           | । अप्रेप <b>ः</b> लका                           |                |      |          |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|------|----------|
| माग्न स्ट्रेण्डर्ड टा                    | इम समीपस्य नगर                                  | य श्रांश       | देगा | तर       |
| विन्ध्याचल स्टेशन<br>मानहाट<br>गोलगुण्डा | ( पर्वी रेलवे )<br>( मध्यप्रदेश )<br>( मद्रास ) | २४/१८<br>२३/२८ | == ; | 30<br>30 |

| निर <b>च-देश</b>                                         | Relat             | नसाब्यन तास्न     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| चोर्निया (पर्वी गोलार्य)                                 | <del></del>       |                   | प्रव्वी पूनती दुई अब १६ कांश का                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
| वीर्निया (पूर्वी गोसार्य)<br>समाचा (स्वयं डेस्ट इधिस्या) |                   | ११४ ० एवं         | माग पार करती है, तब सूर्य भी धपमी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |
| विका (सारव-विवयः)                                        |                   | १०२ ० पू          | पुरी पर भूमता हुना, एक बारा का मार्ग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
| किसमेया (इटाकिन्न सोमावीविंड)                            |                   | WX XOT            | गर करता है। भवपत्र पूर्णी-गवि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
|                                                          | ३ <b>व</b><br>२ ड |                   | ( म्-भ्रमण ) व कारण जब भ्रमेरिका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
| इस्टेबबी (अगरहा)<br>  स्टेनब फास्स (बेबबियन कॉंगा)       | 1 1 1             |                   | में है बजे प्राय होता है तब ठीक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
|                                                          | }                 | २४ २ प्           | वसी सम्ब                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
| प्रेंच इक्चटोरियक (भागीका)<br>मेकापा (दक्किय भागेरिका)   | °                 | ₹ <b>६</b> ० पू.  | अन्त में ≔श्रृषके दिन हाता है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
|                                                          | 0                 | र्श २ व           | मारव में 🚆 = ६ क्जे शाम हाती है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
| क्वंटो (इस्वेडर)                                         | ० १० द            | <b>ल्द</b> ्रिश्च | फिलीडीप में ≕ १२ वज राध हाती है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
|                                                          | स्य               | –धड़ी             | मञ्च रात्रि से तारीक स्वसना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
| अभासपुर (वंगाकः) शक्तवाँ (विध्ववः) भू                    | द्यान पटेट        | [ E   q ]         | ६ असे प्रात समक्ष १२ वर्षे रात                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
| स्त, चीम श्याम मलाया साहबरिया जिमका                      |                   | 1 × q             | 📰 ७ घणे दिल 🤼 १ वजे रात                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |
| हच ईस्त इपिहवा चीन                                       |                   | 60 d              | 🖆 मधजेदिन " २ वडो राह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |
| रूस, बापान, बास्ट्र शिया                                 |                   |                   | The second secon |  |  |  |  |
| न्यू शास्य पस्य पैसफिक सागर                              |                   | 1 Po 48           | र्ले १ मजे दिन । श्रमको राव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
| क्से सालमम द्वीप, क्रेड़ेडोनिया न्यूऔरीटड                |                   | 1988 T.           | ?१ वजे िन '≭ क्केराद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
| फिजीडीप रूस                                              |                   | १८०   ० पूर       | १२ वजे मध्याह ६ वजे प्रायः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
| पश्चिमी क्रकास्त्रा प्राप्त (च क्रमेरिका) पोक            | गनिसिया           | १६४ ० प           | ्रियमे विस् <b>अवद्येति</b> न                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
| पूर्वी ककारका पान्त ( वचरी क्यमरिका )                    |                   | 820 04            | रवजेतिन 'दमझोदिन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
| पश्चिमी कताहा उत्तरी भमेरिका सेनम्बरिस                   | को 💮              | १३४ ० प           | ्रैवजेदिन " <b>ध्वजेदिन</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
| चंद्रस बाइससैवड, नार्ववेस्टटेरेंटरी (बत्तरी ध            | मेरिका)           | १२ प              | ४ पर्की दिस ' १० वजी किस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
| डेनबर धनाडा मेक्सिको (क्यरी धर्मारका                     |                   | १ ४ 🔻             | ष्ट्री×पञ्जिति " ११ यसे दिन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
| कताबा सरद्रश कारेरिका, इस्वेबर (इक्किपी ध                | मंदिका)           | 2 04              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
|                                                          | - 1               |                   | ्रश्वादात १यज्ञातिन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |
| वफाइन नाब-बेस्ट टेरेटरी (इतरी अमेरिका                    | ) ৰাহল            | ६० प              | ्रव्यारात २ <b>वर्जा</b> दन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
| ्यामकान मेन चाको, माहमबैश्ड शीनस्रीय                     | ļ                 | Ax d              | . क्लो राग <sup>११</sup> ३ मजे दिन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |
| बेनमार्के स्ट्राट (मानसैयङ) रहिसी चार्जिया               | _                 | र प               | १० यजे राव ' ४ वर्ज दिन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |
| भाइससैरह, परिचमी गन्धिया मर्देट हेक्स भार                |                   | १४ प              | ११ घक्र रात ? ४ वर्जे दिन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |
| मौनधिण मेबूद्रब फण बंस्ट मन्नीचा चट                      | वीरिया            | । पर्यू           | रिरमजराव ' ६ मझे शाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
| स्वीडन राम बीविया, प्रशंस बोद्दान्सवरा                   | 1                 | १ <b>१</b>   %    | रिम्बराव <sup>ग</sup> ७ व्योराव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
| बेलिनमेड, टर्की स्वान, इविप्त                            | - 1               | ३० ०पू            | ) श्यक्षरातः ' स्थलेरातः 💎                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
| रूस परसिया व्यर्गवया इयोपिया मेडागार                     |                   | An A A B          | . १ वर्षराव " ३ वर्षेराव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
| रूस परिसमा दिन्द-महासागर                                 |                   | a d               | ४ वर्जेराव " १० वर्जेराव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
| कराँची प्राप्त का पूर्वी साग (वाकिस्तान)                 |                   | "" " 4   A        | 1 4 4 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |
| मदिरदा (पंत्राव) सुरू (बीकानेर)                          |                   | ~   4             | 1 4 44 (14 13 13 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |
| स्टरहर्षे टाइम विष्णाचन स्टेशन (पृषरिक्षेत्र) गा         |                   | न्द्रीय पूर्      | ४, नमे रात ११३ पमे रात                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
| समाकपुर (गंगाम) सहस्याँ (विष्यव) भूदा                    | न स्टब            | Fo   A            | इंबज प्राप्त १२ वजे राव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |

[ \( \x \) ]

१८० | ०पूर्वीगोलार्घ

० प्

० पू

० पू

० पू

० पू

८ पृ

० पू

० पू

० प

० प

० प

० प

० प

स्टैएढर्ड टाइम

देशान्तर

१८०१० पूर्वे

० प गोलार्ध

० पश्चिम

**⊏२** ३० पू.

६७ ३० पू

१७५ ३० पू.

१५०

१३४

१२० ११२ ३० प्

१०४

80

ХY

३०

१४

103

१०४

१२०

१३४

१४०।

१६५

देशान्तर

| देशां के स्टैगडर्ड-टाइम का देशान्तर                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (१) चाथम श्राइसलेंड, न्यूजीलैंड, फिजीद्वीप                                                          |
| (२) लार्डहार श्राइसर्लेंड<br>(३) श्राट्टे लियन केपिटल टेरेटरी, मखलिन (उत्तरी उत्तर श्रनाश ४०० वाला) |
| (४) मलकस आइसलैंड, नान्यो गुरुट्ट, स्त्रोम्बे, पेरटर, संखलिन शिप २१ न०                               |
| (४) वाली, वेलीटॉग, वोर्नियो (डच) इण्डोचाइना, जाया, मदुरा, लम्बलिम                                   |

प २१ न० पर ] क्ष लम्बलिम, लम्बक

(६) फेड्टेंड मलाया स्टेट, स्ट्रोट्स मेटिलमेण्ट्स (७) चीन (यॉगिकिंग, चुगिकंग से शाब्से तक) रियो आइसलैंड, सुमात्रा, रिमया (पूर्वी)

( प्र ) भारत (विन्ध्याचल-स्टेशन, उत्तर-प्रदेश ) कलकत्ता ( ईस्ट इण्डिया कम्पनो ) (६) कराँची (पाकिस्तान) सिन्ब, वलूचिस्तान (१०) वहराइन, श्रोमन (मसीरा, सलाला) द्रसियल श्रोमन (सर्जा)

(११) श्रदन, कन्या (दिल्ए श्रक्रोका), जजीवार, उगग्डा, टॉगानियका, विटिश सोमालीलैंड (१२) लोविया (क्रिनाइका) माम्को (पश्चिमी रसिया)

(१३) लीविया (ट्रिपोलीटानिया), हॉलैंग्ड, जर्मन

(१४) गेम्प्रिया, प्रीनविच (इगलैएट) सिर्रालिनो, स्टेट हेलन, फ्रास (१४) चाइल ( टिच्या अमेरिका ) डोमीनिकन रीपिन्लक, कोलिम्बिया, पेरू

(१६) मेक्सिको (उत्तर अमेरिका) एक्जिप्त, सं।नोरा म्टेट, सिनालो, नयारिट (१७) लोश्रर केलीफोर्निया की टेरेटरी, हिच कीप

(१८) श्रलास्का,(द. पू कास्ट इन्क्ल् हिंग कास साउएड) हगलस,जनवा, किश्माश्मकोव, पीटर्सवर्ग (१६) त्रलास्का, (उ प कास्ट ऑफ क्रांस साउण्ड ओर इन्स्लूहिंग प्रिंस विलियम साउण्ड) (२०) हवाइयन आइसलेंड

#### (२१) मिह वे आइसर्लैंड क्षि[ दिन्निणी उत्तर त्रज्ञाश ४०। व्वाला, सावू, दिमर(हच), वेट्टा ] स्टैएडर्ड-टाइम के स्थान

(वटाविया)

( जावा ) इएडोचाइना और श्याम (स्याम)

जावा

मदुरा

|                                      | स्थान          |
|--------------------------------------|----------------|
| (१) चाथम आइसलैंग्ड                   |                |
| फिजी द्वीप                           |                |
| (२) लार्ड हाउ प्राइसलैण्ड            | 3              |
| (३) श्रास्ट्रोत्तयन देश              |                |
| सखितन उत्तरी                         |                |
| (४) मल्कस श्राइसलैएड                 |                |
| सप्ततिन दक्तिगी (स<br>टिमर (मलक्का व | रावू, वेट्टा ) |
|                                      |                |
| (४) वाली द्वीप (वेलीटॉग              | (1)            |
| वोर्नियो ू                           |                |
| लम्बक (लम्बलिम                       | )              |
| , ,                                  | `              |

स्थान ( न्यूजीलैएह )

० स्ट्रा १७६३५ प १६ १८० ० प ० द । (पैसफिक सागर) |३१/४६ ट १४६ ८ पू |१४७।३० पूर्व

(केपिटल टेरेटरी) २३ २७ इ 250 ० पू. १४०१० पूर्व (रसियन-जापानी) ४० १४३ ० प ( नान्योगुरुद्व, स्रोम्चे, पेरटर ) ० द १२८ χo ० च

श्रनांश

( इस्ट इएडीज ) (डच इस्ट इएडीज)

१० ० द म् २० इ ११५ प्रदेश दा

१५३ ० पू १२५ ० प 334

११६।२० पू

० पू | १३४।० पुर्व "

"

० पू १२०१० पूर्व "

STATES DAN

#### स्टराहर्ष-राहम के स्थान

| — स्यान                                                           | नसौरा          | देशास्त्रर | विगान्तर<br>विगान्तर |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------------------|
| (६) फेड़े टेड मजाया स्टेट्स (स्ट्रीट्स सेटिकमेस्ट्स)              | र्भ ० स.       | ११रो३ प    | ११२।३०पूर            |
| (७) चीन (बॉगस्टिंग, चुंगस्टिंग से शाम्से वर्क)                    | १ ३२ च         | 1 4 4 4.   | १०३। पूर्व           |
| सुमात्रा (रियो माइम क्षेरह)                                       | 6              | १० प       | , ,                  |
| (८) भारत (क्सकता इस्ट इश्डिया क्रम्पनी) करडमन, निकावार            | २२३४ च         | च्चन्४ प्. | स्कोई व मुख          |
| (६) पाकिस्तान ( <b>कराँ</b> पी)                                   | 1 v 2 3.       | ६० ४ प्    | ६ श३ पूर्व           |
| (१०) भामन (मसीरा सम्राक्षा) (भरेनिया)                             | र्श्वे ३० छ.   | ru q.      | 4ा पूर्व             |
| मामन (सर्वा) (भरेनिया)                                            | रश्र क         | ₹\$₹8°¶.   | ,,                   |
| <b>गहराइन</b> (परशियम गुरूक)                                      | २६ च           | ৮ ২ দু     |                      |
| (११) भारत (भारेणिया)                                              |                | ४४ ४ व     | ४४१० पूर्व           |
| त्रिटिश सोमासीक्षेपब                                              | १० च           | प्रश्च रह  | ,, `                 |
| जंबीबार (मडागास्कर) (भारतीय समुद्र)                               | ાં પ           | ३८३ प्     |                      |
| राँगानियका (पूर्वी कफीका)                                         | 8 4            | 18 T       |                      |
| चगरबा (पूर्वी काश्रीका)                                           | ∤ र च          | वस्य पू    |                      |
| कन्या (मैरोबी) (पूर्वी वाप्रदेशा)                                 | १ १८ ६         | ३६४२पू     | 77                   |
| (१२) जीथिया (पश्चिमी अफ़ीका) किनाइका, इजिप्त                      | २¥ ड.          | २६ पु      | <b>₹া</b> ৹ ঘূৰ      |
| मास्को (रूव)                                                      | א אני איב      | ३०३० पू    |                      |
| 11.5                                                              | ३२४४ च         | १३ १४ पूर् | १४। पूर्व            |
| वर्मन (बास्ट्रिया) (वर्किन)                                       | x 148 mi       | १३ -५ प्   | •,                   |
| <b>राजीश्ड स्टे</b> टस                                            | <b>रश् च</b> . | ¥ મુ       | 17                   |
|                                                                   | ४१ ३२ छ.       | ٩          | ŧ                    |
| सिरोक्तियों                                                       | 8 E-           | 1 4        | n                    |
| गम्बिया (स्टब्स देखन) मीनतैरह                                     | ₹8 3-          | १३८ प      | , _                  |
| (१४) चाइत स्टेट्स बोमीनिकन रीपम्बिक, कोकन्त्रिमा पेस, वेंजुका     | * *            |            | ¥। पश्चिम            |
| (१६) मिक्सको (सोनोरा स्टेट्स सिनासा नवारिट) एचरी बर्मारका         | १६ १६ छ        |            | Fol d                |
| (१७) केसीस्पर्निया (सामर) हिम् कीप                                | २७ ह           |            | क्ष प                |
| (१८) सकास्का (विद्या पूर्व) कतेवा (वगन्नस किमास्मक्रम, पीटसेवर्ग) |                | १२४२ प १   |                      |
| (१६) भक्षास्का (अचरी) पिस विकियम साठव्य (माववर्य टैरियर)          |                | १४ ० प १   |                      |
| (२) इवाह्बन चाह्ससैयड (हानोब्द्य) (च्छरी भगरिका)                  |                | 5×2 4 5    |                      |
| (२१) सिश्वने ब्याइससैण्ड (मध्नमार्गस्य द्विमद्वीप )               | पश्चिमी        | गकार्थ १   | ¶λi Υ                |

नक ७ के द्वारा चपने समीप्त स्वान का स्वकृति दशास्त्र देशिय। वर्षित सिसे ता, वर्षक समीपत्व स्थान के द्वारा कार्य कीशिय। प्राय सापका दिवा (मदद्य) या समीप का प्रकर वास स्वरंप मिलेगा। वर्षेत्र प्राप्त स्थानिक स्वकृति देशास्त्र की द्वादा पर स्विक स्वान को विचा नका है दिर भी इस विषय म मूल हो जाना स्विक सम्भव रहता है। सत्यव स्वने-स्पन्ने स्वान को मक्सा हारा देखकर निक्रम करने का कप्ट स्वत्य हो कर निविद्य। स्वत्यस्त्रके एरकास या कोगमिन प्रवचान हारा सहायवा से स्ववन्ते हैं। परण्यु मृत का प्यान रिक्ष्य, स्वान ( भूल ) আक्सफोर्ड में (उप्र ) कानपुर का अज्ञारा २४।२८ (है) (सशोधन की भूल )

(ठीक) लॉगमैन में ,, रहान्म (है)

(ठीक) স্মাक्सफोर्ड में (यम्बर्ड) धूलिया का स्थनाश २०।४८ (ই)

(भूल) लॉगमैन में ,, १२।० (है) २१।० होना चाहिए। इत्यादि।

श्चतएव किसी भी एटलास की छपाई पर निश्चित (पूर्ण प्रमास) नहीं किया जा सकता। इसमें २१०० स्थानों के श्वनाश-देशान्तर लिखे गये हैं। मुक्ते लिखते समय यह श्वनश्य श्वाभास हुत्या कि, श्रपेना-कृत श्वान्सफोर्ड एटलास में मैप (नाप) की श्रधिक शुद्धता एव सूक्ष्मता से कार्य किया गया है। श्वस्तु।

#### पल्मा-साधन चक्र ८ (क)

| श्रन्तारा | श्र⊅         | ग्रज्ञाग | श्रंक         | ग्रसाश | ,श्रक | ग्रह्मश | श्र क        | यद्वारा | ग्रक    | ग्रहारा | ग्रक   | ग्रज्ञारा  | श्रंक   |
|-----------|--------------|----------|---------------|--------|-------|---------|--------------|---------|---------|---------|--------|------------|---------|
| ٩         | ०१७४         | १४       | २४६३          | २७     | ४०६५  | ४०      | ≒३६१         | ४३      | १ ३२७०  | ६६      | २ २४६० | 30         | ५ १४४६  |
| २         | <i>3</i> ४६० | १४       | २६७६          | २८     | ४३१७  | ४१      | <b>म</b> ६६३ | ጽጸ      | १ ३७६४  | ६७      | २ ३४४६ | 50         | ५ ६७१३  |
| ર         | ०४२४         | १६       | २८६७          | ર્દ    | ४४४३  | ૪ર      | ६००४         | ধ্ধ     | १ ४२५१  | ६५      | २ ४७५१ | <b>≒</b> १ | ६३१३८   |
| ૪         | 33३०         | १७       | ३०५७          | ३०     | ५७७३  | ૪૩      | ६३२४         | ४६      | १∙४≒२६  | ફદ      | २ ६०५१ | 52         | ७ ११५४  |
| ¥         | ০নতয়        | १८       | ३२४६          | 38     | ફ૦૦૬  | 88      | ६६५७         | ১০      | १ ४३६६  | ဖ၁      | २ ७४७४ | <b>⊏</b> 3 | = १४४३  |
| Ę         | १०५१         | 38       | ३४४३          | 35     | ६२४६  | ષ્ટ્ર   | १००००        | ধ্ব     | १ ६००३  | ७१      | ၁ ၉၀႘၃ | =8         | ६ ४१४४  |
| હ         | १२२८         | २०       | ३६४०          | ३३     | ६४६४  | ४६      | १ ०३५५       | પ્રદ    | १ ६६४३  | હર      | ७००० ह | 둑          | ११ ४३०१ |
| 5         | १४०५         | २१       | ३⊏३६          | ३४     | ६७४४  | ४७      | १ ०७२४       | ६०      | १७३२१   | ७३      | ३२७०६  | <b>π</b> ξ | १४ ३००७ |
| 3         | १४५४         | २२       | 8280          | ३४     | ७००२  | 8=      | १११०६        | ६१      | १ ८०४०  | હ્ય     | ३ ४८७४ | 50         | १६ ०५११ |
| १०        | १७६३         | २३       | ४२४४          | ३६     | ७२६४  | 38      | १ १५०४       | ६२      | १ ५५०७  | ৬১      | ३ ७३२१ | 55         | २= ६३६२ |
| 88        | १६४४         | 28       | ५४४५          | ३७     | ७४३६  | ४०      | १ १६१=       | ६३      | १ ६६२६  | હફ      | ४ ०१०५ | 37         | ५७ २६०० |
| १२        | २१२६         | ্ হি     | ४६६३          | ३८     | ७=१३  | ५१      | १ २३४६       | ६४      | 5 ovo 3 | ৬৬      | ४ ३३१४ | 03         | श्चनन्त |
| १३        | २३०६         | . ၁६     | <b>৽</b> ৪⊏७७ | 38     | 5085  | ४२      | १२७६६        | ६४      | २ १४४४  | ৬५      | ४ ७०४६ |            |         |

#### चक्र ८ (क) से पलमा-साधन

चक ८ (क) में श्रचाश के सामने (दाहिने) वाले श्रक (स्पर्शरेखा) मे १२ का गुसा करने पर पंजभा होती है। यथा—

२३ छन्नाश के सामने का छक ४२४४ × १२ = पलभा ( ४ ०६४० ) ऋगुल (४ + ०६४०)

नोट---

ं दशमलव चिन्ह ( ) के वाहिनी श्रोर वाली सख्या में ६ का गुखा करने से पलभा के न्यगुलादि वन जाते हैं। यथा — पलभा ४ ०६४० है तो—

 680 x €
 = 3 x 680

 80 x €
 = 3 x 80

 80 x €
 = 3 x 680

≕प्लभा **धा**धा३⊏।२४ हुई ।

[६⊏] [बावक-वीपक

#### पक ⊏ (क्र) सं चर्चाश−साधन

पक्षमा के व्यक्तिम श्रांक में ६ से माग वीजिये कमशः वरामकव वनता जाता है। इस प्रकार पक्षमा का दरामकव बमाकर १२ से माग वीजिय, कविव के श्रांक-समान वक्र म (क) के ड्रारा श्रद्धांरा जातिय। यहा-

पत्रमा श्रेशक्तिस्य-६ श्रेशक्तिसम्बद्ध = 보기되기록도 당 = 보기되기록도 당

राभ देश + ६ = १ ०६४ (द्रामसन ) लव) + १२ = ८२४४ सत्मात (स्टेंस )

४ ०६४ (दशसक्तव) + १२ = ४२४५ सः संब ( ४२४४ ) क समान चक्र = (क) में २३ सर्वाश हैं।

चक्र (४४४८) क समान चक्रम (क) म रह सद्यारा हा। चक्र है० स प्रत्मा—ज्ञान

नक १ में ८ अपोरा से ३६ अपोरा वे ४ प्राप्त । विश्व विश्व विश्व है। अनुपाद (नैराहिक) द्वारा अपने अपोरा की प्रस्ता कानिय। प्रत्येक स्वानों है अपोरा, अंश-क्का के रूप में किसे गये हैं। वपने (अपोरा के) जंश चीर आग के बसा की प्रस्ता का चनत कीविय, शेप में यपने (चाहारा के) कहा वा गता। कर ६ से माग वीजिय क्रिय का चपने (चाहोता है) जंश की प्रस्ता में ओड़ वीविण रो, आपके

खान की पक्षमा हो जायगी। पथा—

बनकपुर का कार्यारा 31१० है। चक्र १ से २३ चरा की पक्षमा शशरू है और २४ चरा की
पक्षमा शरू रहे हैं होनों का चन्तर (रीप) शरूश्यह चंगुलादि हुच्चा। ।१४४६ से कार्यारा की कका
(१) का गुणा किया को शरूश२० हुच्चा इसमें ६० से माग दिया वा स्तिम ।१७२०२० चंगुलादि से शशरू
(२३ कार्यारा की पत्तमा) को बोकने से शान्दिश२० स्पष्ट पत्तमा (शन्द चंगुलादि जनहार योग्स) वचलपुर
चन्नीय (२३११) के चालार पर हो।

पंत्रमा द्वारा श्रवीश-हान (१) 'स्वाचन्कारेयन्त्रमाया करिक्शमस्वोनायमाशा प्रतीशाः।" श्रव-नायव

सर्वात् पक्तमा में १ का गुणा कीविष् किर पक्षमा के वर्ग का व्यामारा घटाइप, वो सर्वाय कन खाता है। किन्तु इस मियन से स्कृत सर्वात वा पाता है। इसम १ का गुणा करना वना पक्षमा कं वर्ग दूसमंग्रेष्ट भी समान क्ष्य में न होना है। स्थानता है। ''समक्षिपाव इतिकव्यवं। तीक्षावती। सर्वात किसी मी संस्था का वसी संस्था से गुणा करने पर वर्ग होता है। यथा—

१ का क्यों १ २ का वर्षे ४ ३ का वर्षे ६ ४ का वस २४ इस्पादि।

उदाहरख जनसञ्जर की पखमा शनाक्षत्र है इसमें ४ का गुणा किया तो = २२१४ | १३१४० १ म्य १ पहास के बग (शहर ४) प्रकार अपन्ति । चाराम्य = २३॥ १३१२ । १३१२ थीए

 (०) एक महोत्रय ने पत्तमा में द०३ का गुखा काक १८१ में माग देने पर क्षकांश हो बाना किला है। परन्तु यह नियम वो क्षरमन्त स्कृतवा सांता है। यबा---

चक १ सं स चवारा की पत्रमा ११४१११ किकी गयी है तो ११४१११ से स ३ का गुरा करने पर ११४८११ ११६ हुए, इसमें १८१ से भाग केने पर सरिप में अध्यक्षी चात्रीय चा रहा है। वॉ यह नियम केवल मासियर चार्चारा २६१४ पर ही परित हो रहा है—

म्बाकियर प्रकास श्रेष्ट्रभप्ट है; इसमें स्वरं का गुका करने पर बनामम अवश्य होता है, इस गुकारक में इस से मान देने पर २६११४ बाकर पढ़ मात्र रोग यह बाते हैं। पूर्वीक नियम सर्वेत्र बागून होने का कारण मुकारमा-काटिक्या का सरमान रूप हो है, क्यांकि स्थानांत की मुकारमा १३६१० का से से गुका करने पर २००५४ में होकर करका रूप१६ ही मुकारमा (स.२ २ ८ १६ कामीय की) हो पाती है। सन्द्रा नृतीय-वर्तिका ]

(३) यदि पलभा में ४ का गुणा कर, प्लमार्थ को श्रंशादि मानकर घटा दें तो, पूर्वोक्त दोनों नियमों से भी श्रियक सूक्ष्म एव शुद्ध श्रज्ञाश, जवलपुर के समीपस्थ स्थानों का निकल श्राता है। परन्तु यह नियम सार्वित्रिक ठीक नहीं हो पाता। विभिन्न प्रकार से ऐसे-ऐसे नियम, केवल श्रपने स्थान के लिए, सभी गिणतज्ञ बना सकते हैं, किन्तु सर्वटा चक = (क) के द्वारा सार्वित्रक शुद्ध-नियम का उपयोग कीजिए।

# ययनांश की गतियाँ

ू मृर्यसिद्धान्त-द्वाग

त्रिशत्कृत्यो युगे भाना चक प्राक्परिलम्बते । तद्भुशाद्भ्रदिनेभेक्का शुगशायदवाप्यते ॥ तद्दोस्त्रिच्ना दशाप्तामा विज्ञेया स्त्रयनाभिधा । तत्संस्कृतोद् गृह्यकान्तिच्छायाचरदलादिकम्॥

युगादि श्रह्मंश को, युग-श्रयनाश-भगश (६००) का गुणा करके युगकुदिन (१४७७६१७=२=) से भाग हैं, तो लिघ्ध में श्रयनाश के गनभगश, रोप में १२ का गुणा कर युगकुदिन से भाग है, तो लिघ्ध में राशि, रोप में ३० का गुणा करके युगकुदिन से भाग हैं तो, लिघ्ध में श्ररा, इसी प्रकार रोप में ६०-६० का गुणाकर, युगकुदिन से भाग हैं, तो लिघ्ध में कला-विकला मिलेंगे। इस लिघ्ध राश्यादि का भुज बनाकर, ३ का गुणा करके १० से भाग हैं तो, लिघ्ध में श्रयन के श्रंश (श्रयनाशादि) प्राप्त होंगे।

यथा-शके १=७४ मेपार्क दिन में खयनारा क्या होगा ?

१८७० = ८।३२।१६।३०

+ k = 0। 030।२६ ।। ६।। ( ,, शके रिक्छ में नाउग्रहार् श्रहर्गस-वल्ली दिन -2 = सोमवार । नाउराप्ठहार = श्रहर्गस १८४६०१६ सुगादि (मेपार्क में )

नाइराष्ट्रहारह = खह्मस् १८४६०१६ सुमादि (मपाकं म)

<u>१८४६०१६ × ६००</u> = ० भगस् + <u>११०७६०६६००</u> = ८।१२।४१।४६

युगकुहिन (१५७७६१७८२८)

यथा— ११०७६०६६०० x १२

शके

१४७७६१७८२८) <u>१३२६१३१४२०० (८</u> १२६२३३४२६२४ <u>६६७६७२४७६ × ३०</u> १४७७६१७८२८) २००३६१७७२८० (१२

१४७७६१७=२म) ६६२४६म००६४० (४२ १४७७६१७=२म) ६६२४६म००६४० (४२

> ६३११६७१३१२ ३१३३०⊏७४२० श्रुधिक = ३१४४⊏३४६४६

श्रधिकाश = २२७४८११६ (स्वल्प)

श्रुत ४२।० के स्थान में ४१।४६ रखा।

ना१२।४१।४६ = लव्धि ( राश्यादि ) भुजारा ७२।४१।४६ x ३

॥३॥ (मफरन्द--द्वारा)

१०

=<del> २१</del>=।४।४७

= २१।४८।३४।४२ = श्रयनाश

रवि-सिद्धान्त-मजरी का भी यही

श्रयनाश होता है। इसी को मकरन्दकार ने किवनी सरलता से बवाया है। देखिये—

7

मकरन्द-द्वारा

शके में से ४२१ घटाकर, शेपवर्ष का दशांश, शेषवर्ष में से घटाकर, शेष में ६० से भाग दें, तो लव्धि में अयनाश होता है। यथा—

शक १८७४ - ४२१ = १४४४ शोपवर्ष

१४४४-1-१०=१४४। ४ (शेपवप का बशाश)

१४४४ - १४४।२४ = १३०व्य३६ व्ययनांश (कसाहि )

१३०८३६+६०=२१।४५३६ श्रयनोश (श्रांशहि )

इस बायलोग की बार्षिक गति ४४ विक्रमा है । क्या--

(वर्ष दिन) <u>१६० × १</u> = प्रतिविकता १२४० = ४४ विकसा; कार्यान्--

पक्र सास = ३० दिन में ४० विकसा गति एवं ६० दिन में ६ विकसा गति ।

#### नियम

वार्षिक मूर्योश में ३ का गुलाकर ९० से माग दे का अस्पि में वार्षिक-गति हाती है। यथा---

वार्षिक सूर्यारा <u>१६ ×३ = १०८ = ४४ विकता (</u>वार्षिक-गिते)

#### सिद्धान्तमप्राट-द्वारा

शके में म २७८ घटाकर शंव में ७० मे भाग हैं तो लिप्प में अपनांश होता है। यथा-

#### प्रदक्षापर-द्वारा (स्पृत-यान)

हाके में स ४४४ घटाकर शब में ६ से माग है ता सम्पि में ध्यमंत्रा हाता है। यमा—

हाके राज्य - प्रथम = १४३१ = २३१४१० व्यवसारा। वार्विक-सात १ कता ।

यह-आपच स ६ (बढला मूर्य-भिद्धान चीर सकराव म ३५ विकस सिद्धान-मधार म ३६६ विकस, ६५६ी गाँगत स ३०६ विकस चावसोत्ता की कार्यक्र-गति है। चकरोत्त के क्योरन्स कार गति में सिन्नता है। चत्रपर चनक चाम स हुन रहक्त सक्ता क्राव्यक्तीत हरण कर कार्य की जा। जिस वृक्ष का (चक्र क) में सिमा गया है।

### श्रयनांश-चक्र ⊏

| शकवर्ष           | ə           | यनाञ    |                | शकवर्ष               | 9:             | यनार          | ī          | शकवर्ष               | अ          | यनाग    |            | शकवर्ष | अ           | यनार     |            | शकवर्ष       | 3:             | अ <b>यना</b> श |         |  |
|------------------|-------------|---------|----------------|----------------------|----------------|---------------|------------|----------------------|------------|---------|------------|--------|-------------|----------|------------|--------------|----------------|----------------|---------|--|
| १८००             | २२          | 5       | 33 }           | १⊏४६                 | २२             | ४७।           | 3          | १मध्य                | २३         | २५।     | 38         | १६३८।  | २४।         | 8        | y          | १६५४         | 28             | ४२             | 38      |  |
| १८०१             | २२          | 3       | 23             | १८४७                 | २२             | ४७            | ४३         | १८३                  | २३∤        | २६      | २४         | १६३६   | ₹8          | 8        | <u>ሃ</u> ሂ | १६८४         | રપ્ટ           | દુષ્ઠ          | રદે     |  |
| १≒०२             | २२          | १०      | १३             | १८४८                 | २२             | 85            | 88         | १८४                  | 23         | २७      | १४         | १६४०   | 28          | y        | 88         | १६⊏६         | ခ်န            | 88             | १६      |  |
| १८०३             | २२          | 28      | 8              | १=४६                 | হহ             | 38            | 38         | १८६४                 | 23         | २⊏      | ×          | १६४१   | 28          | ξ        | 34         | १६५७         | င်မွ           | ४४             | έ       |  |
| १८०४             | २्२         | ११      | 28             | १८४०                 | २२             | yo            | ગ્ર        | १=६६                 | २३         | 25      | <b>YY</b>  | १६४२   | २४          | ی        | οy         | १६५५         | 28             | 85             | ४७      |  |
| १८०४             | २२          | १२      | 88             | १८४१                 | ລວ             | ५१            | १४         | १≒६७                 | २३         | ३६      | ४४         | १६४३   | २४          | =        | १६         | 8550         | ခုမွ           | ४६             | ४७      |  |
| १८०६             | २२          | 83      | 38             | १८५२                 | 55             | प्रञ्         | ્ર         | १८६८                 | 23         | 30      | ३६         | १६४४   | 28          | 3        | ε          | 3580         | 28             | 80             | 36      |  |
| १८०७             | २२          | 88      | 28             | १८५३                 | २२             | ४२            | ४६         | १≒६६                 | २३         | 38      | ₹६         | १९४५   | 28          | 3        | प्रह       | 8338         | ર્જુ           | 85             | 20      |  |
| १८०८             | २२          | १५      | १५             | १८४४                 | ३२             | ४३            | ક્ષ્ટ      | १६००                 | 53         | 35      | १६         | १६४६   | 28          | १०       | ઝુદ        | १६६३         | ခ်ဂ            | 38             | १७      |  |
| १ं⊏०६            | २२          | १६      | y              | 2=25                 | २२             | 88            | 38         | १६०१                 | ૦૩         | 33      | ξ          | १६४७   | ခမ္မ        | ११       | 38         | <b>833</b>   | <b>ခ</b> မ္မ   | 30             | 5       |  |
| १≒१०             | 22          | १६      | 22             | १⊏४६                 | ວວ             | 22            | २६         | 3800                 | ⊋३         | 33      | ४६         | १६४८   | ၁၀          | १२       | ÷10        | 8588         | ခ်လို          | Уc             | y=      |  |
| रुं≕११           | २३          | 180     | 88             | १८४७                 | 25             | ४६            | १६         | \$203                | 23         | 38      | ४७         | 3838   | २४          | १३       | १७         | 1884         | २४             | ५१             | 8=      |  |
| १८१२             | হ্হ         | १५      | ३४             | १=४=                 | 22             | 20            | ی' ا       | 8038                 | <b>२</b> 3 | 34      | 36         | १६४०   | 28          | 38       | ζ.         | १६६६         | 28             | <b>9</b> 2     | 3=      |  |
| १ंद्र१ं३         | २२          | 38      | २६             | १८४६                 | 22             | ४७            | ২৩         | 2808                 | 23         | 38      | २्७        | १६५१   | 28          | 38       | X¤.        | १६६७         | 28             | 73             | ī       |  |
| १ं⊏१४            | 22          |         | १६             | १=६०                 | 25             | ধ্ব           | ४७         | १६०६                 | <b>२</b> ३ | 36      | १७         | १६५३   | ၁႘          | १५       | 85         | १६६५         | ₹8             | 78             | २५      |  |
| १८१४             |             |         | 8              |                      | 22             | 3%            | 30         | १६०७                 | २३         | ३८      | ٠, ن       | १६४३   | 28          | १६       | 38         | 3338         | 28             | уу<br>УУ       | 38      |  |
| १≒१६             |             |         | ४६             |                      | २३             | 0             | २७         | १६०५                 | २३         | 3=      | УS         | १६५४   | २४          | १५       | 38         | 2000         | २४             | ५<br>५         | ٤       |  |
| १ँ≔१७            |             | 1 .     |                | , .                  | >३             | १             | १=         | 3038                 | ₹3         | 38      | გ⊏         | १६४५   | 28          | 8=       | 88         | २००१         | 28             | 3.5            | 0       |  |
| १≒१=             |             | 4       |                |                      |                | રં            | `=         | १६१०                 | 23         | ४०      | 32         | १६५६   | ર્જ         | 38       | 3          | २००२         |                |                | χc      |  |
| १न१६             |             |         |                |                      | २३             | 5             | צע         | १६११                 | २३         | 83      | २्¤        | १६५७   | 28          |          |            | ,            | <b>28</b>      | <u> ২</u> ৬    | 80      |  |
| १८२०             |             |         |                |                      | 4 '            | 3             | ४५         | 3535                 | 23         | 85      | <u>ې ۲</u> | १६४८   | 28          | 38       | ५८<br>१८   | 2003<br>2008 | ခုမ္မ          | 35             | 38      |  |
| १=२              |             |         |                | 12 1                 |                | 18            | 35         | १६१३                 | 23         | 83      | , ,        | 5878   | <b>२</b> ४  | 50<br>50 | 80         | Pocy         | २४<br>२४       | 3%             | 23      |  |
| १⊏२ः             |             |         |                |                      | i              | ١٧            | ३६         | १६१४                 | ३३         | 83      | 38         | १६६०   | 70<br>78    | 22       | 30         | २००६         |                | 0              | 28      |  |
| १≒२              | ३ ∣ २ः      | ⊃   २्। |                |                      | L .            | ξ             |            | १६१४                 | 23         | 88      | 38         | १६६१   | 28          | २३       | २०         | 2000         | २.<br>२.४      | १              | ४<br>५१ |  |
| १⊏२              |             | २∫२ः    | ≒   3:         |                      | · •            | ي ا           |            | •                    | 23         | 88      | 38         | १६६२   | ર્જ         | 28       | २०         | २००५         | 27             | 8              | ४२      |  |
| १८२              |             |         |                | = १५७                | १   २३         | ં હ           | 38         |                      | २३         | . ४६    | 35         | १६६३   | 28          | 5 y      | ,8         | 3005         | 24             | 3              | 32      |  |
| १=२              |             |         |                | <u>ন   १८७</u>       | > <b> </b> > ₹ | }   E         | . ∣ ૪૬     | १६१८                 |            | 80      | २०         | १६६४   | ર્જ         | ગ્રે     | 48         | २०१०         | Sy             | છુ             | 55      |  |
| १८२              | - 1         | २   ३   | - 1            | =   १=७              |                |               | , ,        | १६१६                 | २३         | 82      | १०         | १६६५   | 58          | 36       | ४१         | 2000         | ร <sub>ิ</sub> | ¥              | १२      |  |
| ४⊏२              |             | 2 3     | 7 1            | ६   १५७              | 8 5:           | · .           |            | १६२०                 | ≥3         | 38      | 0          | १६६६   | ခ်န         | হ্ড      | 38         | २०१२         | २५             | ફ              | 2       |  |
| १८२              |             |         | २ ४            | 1 '                  |                | • 1           |            | <b>—</b> ,           |            | ું જ્રદ | 120        | 2880   | ર્૪         | 25       | २ १        | २०१३         | 28             | ε              | ४३      |  |
| १८३              |             |         |                | ० १८७                | ६ 🖘            | 1 '           |            | १६२२                 | .   २३     | 190     | So         | १६६५   | ર્જ         | 35       | १२         | २०१४         | ะy             | હ              | 83      |  |
| १ <b>८</b> ३     |             |         |                | ० १५७                |                |               |            | 1,                   |            | ४१      | 38         | ३६६६   | 28          | 35       | ב          | २०१५         | ર્ષ્ટ          | 5              | 33      |  |
| १ <b>५</b> ३     |             |         |                | १० १८७               | ٠,             |               | 1 1        |                      |            | ४२      | २१         | 18600  | २४          | 30       | ४२         | २०१६         | 2,5            | 3              | 23      |  |
| १⊏ः              |             |         |                | १ १८७                |                | ., .          |            | 1 '                  |            |         | 188        | १९७३   | ર્જ         | 38       | ४२         | २०१७         | २्४            | १०             | १३      |  |
| १ <b>८</b> ;     |             | २२   :  | १७  <br>१७   ३ | १ १५                 |                | 3 8           | ४ ३        |                      |            |         | 1 3        | १६७३   | २४          | 35       | 35         | २०१८         |                | १२             | ક       |  |
| १ <b>=</b> :     | ۲×   ۱      |         |                | <u> १</u> १ १८       | 14 15          | 3 <b>१</b>    | ξ 5:       |                      |            |         |            | १६७३   |             | 33       | २३         | 3405         | Þγ             | ११             | 28      |  |
| 8=               | ۲۲  <br>عاد |         |                | ४१   १८:<br>३१   १८: |                |               | ७ १        | २   १६२०<br>३   १६२० |            | 1       |            | १६७४   | ર્જ         | ३४       | १३         | २०२०         | २४             | १२             | 88      |  |
| <b>१</b> ⊏       |             |         | 1              |                      |                |               | 1          | , - ,,               |            |         |            |        |             | ३४       | ३          | २०२१         | Σy             |                | 38      |  |
| 8 <del>-</del> - |             | • 1     |                | २२   १८३<br>१२   १८३ |                |               | ۶ ع<br>ع   |                      |            | 3       |            |        | 1           | 38       | ४३         | २०२०         | ঽ৸             | १४             | 28      |  |
|                  |             |         | 82             |                      |                |               | ६ ४<br>० ३ |                      |            | 1       | 1          |        |             | ३६       | 83         | २०२३         | ২্১            | १५             | १५      |  |
|                  |             |         | 1              |                      |                | 3 5           | १३         | ३   १६३:<br>३   १६३  |            | 1 -     | 1          | 1      |             | 36       | 38         | 2028         | २४             | १६             | ×       |  |
|                  |             |         |                | ४२ १=                |                | <b>(3</b>   5 | = 8        |                      |            |         |            |        | ,           | 3=       | २४         | २०२४         | ૨૪             | १६             | XX      |  |
|                  | :83         |         |                |                      |                |               | . 1 '      | 8 353                |            |         | ,          |        | 1 '-        | 38       | १४         | २०२६         | २४             | १७             | ४४      |  |
| <b>₹</b> ₽       | 88          |         |                |                      | : 03           |               |            | 8 853                |            |         | , , -      |        |             | 80       |            | २०२७         | , , ,          | १८             | ३४      |  |
| १ः               |             |         |                |                      | : 83           |               |            |                      | ७ २        | - 1     | 1 38       |        | 1           | 80       |            | २०२८         | •              | 38             | २६      |  |
|                  |             |         |                |                      |                |               |            | <u> </u>             |            |         | , .        | 11500  | <u>  २४</u> | १४       | ક્રદ       | २०२६         | २४             | २८             | १६      |  |

जाक १८७४ - ४२१ = १४४४ जोपनर्य

१४४४ - १० = १४४।२४ ( रोपवर्ष का दशीश )

१४४४ - १४४।२४ = १३०दा३६ वायलीश (बळाडि )

१३०व्य१६-१-६० = २१४व्य०६ व्ययनोरा ( व्यशादि )

इस भवनांश की वार्षिक गति ४४ विकला है । वदा--

(वर्ष मिल) १६ ×६ = मतिविकता १२४० = ४४ विकता कर्षान-

पक्र मास = ३० दिन में ४६ विकता गति पर्व ६ दिस में ६ विकसा गति ।

#### नियम

सिद्धान्तसम्राट-द्वारा

राष्ट्र में स रक्ष्य पटाष्ट्रर रोव में ५० से भाग वें तो कव्य में व्यवमांत होता है। बबा-

राके <u>रिम्बर - २७८ = ११६७</u> = १२१४मा४१<mark>३</mark> व्यवनीरा

बार्विक-गति  $\frac{1}{2m} = \frac{2 \times 4}{2m} = \frac{2}{3} = 22 \frac{1}{3}$  विश्वता

#### प्रदेशायव~द्वारा (स्वक्त-मान)

शके में से ४४४ वटाकर रोज में ६० से माग दे तो शब्जि में कमनौरा होता है। सवा---

हाके रेप्प्र - ४४४ = १४३१ = १३११। चयनारा। वार्षिक-गति १ कता।

मह-साथव से ६ विकास सूर्य-सिद्धान्य भीर मकरन्य सं ४४ विकास सिद्धान्य-समाठ से ४१ई विकास केनकी-गरिशय से ४०ई विकास व्यवसारा की वार्षिक-गरित है। व्यवसारा के वर्षीरण्य भीर गरित में भिन्नता है। भत्यव भनेक क्षम से दूर रहकर सर्वदा केठकों का स्वतारा प्रदेश कर कार्य कीविय। जिसे पुष्पा ७१ (चक्र ८) में किला गया है।

### श्रयनांश - चक्र ८

| शक्वर्ष        | र्व अयनाश शकवर्ष |                     | शकवर्ष               | अयनाग             |            |              | शकवर्ष         | 8              | यनार   | ī        | शकवर्ष   | स                   | यनार      | ī         | शकवर्ष       | 8:           | वनाञ      | वनाश   |            |
|----------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------------|------------|--------------|----------------|----------------|--------|----------|----------|---------------------|-----------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------|------------|
| १८००           | र्२              | 5                   | 33                   | १८४६              | २२         | 80           | 3              | १मध्य          | २३     | २४       | 38       | १६३८                | २४        | 8         | y            | १६५४         | २४        | ४२     | 38         |
| १≒०१           | २२               | 3                   | २३                   | १८४७              | २२         | ४७           | ४३             | १८३            | 23     | ર્દ      | २४       | १६३६                | २४        | 8         | ሂሃ           | १६८४         | ર્જ       | 83     | २६         |
| १≒०२           | २२               | १०                  | १३                   | १८४८              | <b>२</b> २ | 85           | 88             | १न६४           | 23     | ર્હ      | १५       | १६४०                | २४        | y         | ४४           | १६=६         | 28        | 88     | १६         |
| १≒०३           | २२               | ११                  | 8                    | १=४६              | হ্চ        | 38           | 38             | १८६५           | २३     | २८       | ¥        | १६४१                | ર્જ       | Ę         | 34           | 2850         | 58<br>,0  | ४४     | ξ          |
| १८०४           | २२               | ११                  | 48                   | १८४०              | २२         | ४०           | รั้ง           | १न्ह           | 23     | 25       | ४४       | १६४२                | २४        | 6         | 5 y          | १६८८         | ဗပ္ပ      | 83     | ب<br>يور   |
| १८०४           | र्घ              | १२                  | 88                   | १८४१              | 25         | ५१           | १४             | १८७            | २3     | २६       | 88       | १६४३                | 28        | 5         | १६           | 8828         | ခ်င်      | ४६     | ४७         |
| १ं⊏०६          | २२               | १३                  | રુષ્ટ                | १८४२              | २२         | ४२           | ×              | १८६८           | २३     | 30       | 38       | १६४४                | ခ်လို     | i i       | ξ            | 8550         | 28        | ४७     | 30<br>30   |
| १८०७           | र्र              | 88                  | २४                   | १८५३              | २२         | ४२           | ४६             | १८६            | २३     | 38       | २६       | १६४५                | ર્        | 3         | ५<br>।<br>५६ | १८६१         | ર્જ       | 82     | ł          |
| १८०८           | २२               | १४                  | १५                   | १≒५४              | 22         | ४३           | 38             | 8800           | 23     | 32       | १६       | १६४६                | 28        | १०        | 38           | 155          | 78<br>78  | 38     | २७         |
| १=०६           | २२               | १६                  | , y                  | १८४४              | <b>२२</b>  | 88           | 38             | १६०१           | 5३     | 33       | `ξ       | १६४७                | ခ်န       | ११        | 38           |              |           | 1      | १७         |
| १८१०           | २२               | १६                  | XX                   | १न४६              | २२         | XX           | २६             | 8603           | 23     | 33       | ४६       | 3585                | <b>38</b> | ११<br>१२  | 20           | 8338         | <b>₹8</b> | ४०     | 5          |
| १=११           | २्२              | १७                  | -                    | १८४७              | 25         | ४६           | १६             | 8603           | २३     | 38       | 80       | 1888                | ₹8<br>₹8  |           | ĺ            | १३३१         | 28        | χo     | ソニ         |
| १८१२           | २्२              | 35                  | 34                   | १८४८              | 25         | ४७           | ی' ا           | 8033           | २३     | 34       | 30       | १६४०                | 1         | <b>१३</b> | १७           | १६६४         | ₹8        | ४१     | 8=         |
| १ं⊏१ं३         | २२               | 38                  |                      | 858               | २२         | ४७           | ২৩             | १६०४           | २३     | 38       | 20       | १६५१                | <b>२४</b> | १४        | , L          | 3338         | 28        | प्र    | 35         |
| <b>र्ग</b> =१४ |                  | २०                  |                      | १८६०              | 25         | ২5           | 80             | १६०६           | 23     | 36       | 20       | 1572 S              | 28        | 88        | <b>≯</b> ≒   | १६६७         | 28        | 73     | २म         |
| १⊏१४           |                  | २१                  |                      | १≒६१              | २२         | 32           | 30             | 1600           | २३     | 35       | ٥,       | 1 '                 | 28        | १५        | ४५           | १६६म         | 28        | 78     | १६         |
| १≒१६           |                  |                     |                      |                   | २३         | 0            | २७             | 8€05           | 23     | 35       | 1        | १६४३                | 28        | १६        | 38           | 3338         | २४        | XY.    | ٤          |
| १ं⊏१७          |                  |                     |                      | १८३               | 23         | 3            | १८             | 3808           | 23     | 38       | 85<br>85 | १६५४                | २४        | १७        | 35           | 2000         | २४        | 3.5    | O          |
| १≒१=           |                  | •                   |                      |                   | 23         | 1 5          | 7 5            | 1880           | २3     | 1        | 35       | १६५४                | 28        | १५        | 38           | २००१         | २४        | ४६     | X0         |
| १ं≒१ं६         |                  |                     |                      |                   | २३         | २            | y=             | 8888           | २३     | 80       |          | १६५६                | ગ્ય       | 38        | 3            | २००२         | ર્ષ્ઠ     | ধ্র    | ४०         |
| १⊏२०           |                  |                     | 1                    |                   |            | 3            | 82             | 15632          | 23     | ४१       | २८<br>१८ | १६५७                | 28        | 38        | ४६           | २००३         | २४        | ᆺ      | 3 ?        |
| १८२            |                  |                     |                      | 1 . '             |            | 1            | 35             | 1613           | २३     |          | 1        | १६४८                | २४        | 50        | χc           | २००४         | २४        | ४६     | २१         |
| १⊏२            |                  |                     |                      |                   |            |              |                |                |        |          | 3<br>3%  | 3838<br>8880        | २४        | २१        | 80           | २००५         | ۶¥        | 0      | ११         |
| १≒२            |                  |                     |                      |                   |            |              |                |                |        |          | 38       | १६६१                | 28        | २२        | 30           | २००६         | २४        | १      | *          |
| १≒२            | ४ २              | २   २               |                      |                   | 1          | ٠,           | . ``           |                |        |          | 38       | १८६२                | 28        | 23        | २०           | २००७         | عد<br>ا   | १      | ४१         |
| १८२            | ४ २              | 2 S                 |                      |                   |            | ی ∫ د        | 1              |                |        | 1        | 3.5      |                     | 28<br>8c  | 28<br>28  | १०           | 2002         | อัก       | 9      | ४२         |
| १≒२            |                  | २   ३               | ० १ः                 | = 2=G             | 5   53     | ३   =        | 1              |                |        |          | 1        | 1                   | २४        | 25        | 3            | 3008         | ર્પ       | 37 (   | 32         |
| र्⊏२           |                  | २   ३               | १ :                  | = । १=७           | ३∫२३       | <b>३</b> । ह |                |                |        | 1 .9 -   | ł        |                     | 28        | • -       | 74           | २०१०         | 27        | ડ      | २२         |
| ४=३            |                  | , P   3             |                      | ६   १८७           |            |              |                |                |        |          |          | 1 2 2 2             | 28        | २६<br>२७  | 38           | २०११<br>२०१२ | ≎¥        | ¥      | १२         |
| १८             | - 1              |                     | २ ४                  |                   | יב   ע     | 3   ११       | ₹   <b>5</b> c |                |        |          | ४०       |                     |           | २=        | 28           | 5083         | 94<br>94  | 8,     | 5          |
| १८             |                  |                     | ३ ४                  |                   | ६ 🖘        | ٠,           |                |                |        |          | 1        |                     | રેજ       | 30        | १२           | २०१४         | zy.       | ξ      | ४३         |
| १⊏ः            | 7 1              |                     | - 1                  | ० १८७             |            | - 1          | 1              | १६२:           | १ २:   | 142      | 1.       | 1                   | 28        | 30        | 2            | २०१४         | २४        | છ<br>- | 83         |
| १ <b>=</b> ;   | 1                |                     |                      | ,० १=७            |            |              | . 1            |                | }   ⊃; | ১ হ      | 1        |                     | २४        | 36        | ४२           | २०१६         | 23        | 3      | 33<br>23   |
| १ <b>८</b> :   |                  |                     | ३६   १               | १ १८७             |            | 3 3          | 1 -            |                |        |          | ११       |                     | 28        | 38        | 85           | =०१७         | २४        | १०     | <b>१</b> 3 |
| <b>१</b> न     | _ [              |                     | 30                   | १ १५=             |            |              |                | २   १६०१       |        |          | 3 3      | १६७०                | २४        | 32        | 35           | २०१८         | २४        | 55     |            |
| १५<br>१५       | 2X   1           | र् <b>ग</b><br>२२ ो |                      | (१   १==          | :१   २     |              |                |                |        | કે ફિપ્ટ | 3 48     |                     | 28        | 33        | २३           | 3400         | 28        | ११     | ४४         |
| 6-             |                  |                     | ३ <b>८</b> ।<br>३६ । | 39 8==            | -3   -     | 3 3          | ७   १          | २ १६२          |        | 3 X3     | ( । ४=   |                     | િક્ષ      | 38        | 23           | २०२०         | २५        | १३     | 88         |
| 8-             | ३=               |                     |                      | ११ १८०<br>२२ १८०  |            |              | 1              | 3 १६२          |        |          |          |                     |           | 34        | ેર           | २०२१         | 29        | १३     | 38         |
| 8=             |                  |                     |                      | २२ १८<br>१२ १८    |            |              |                |                |        | 1 -      |          |                     |           | ३५        | УЗ           | २००२         | οy        | १४     | ર્જ        |
|                |                  |                     | 82                   |                   |            | (3   5       |                |                |        |          |          |                     |           | 38        | 83           | 2023         | २५        | १५     | १५         |
|                |                  |                     |                      | भ्य । १ <u>=</u>  |            |              |                | 3 8E3          |        | · 1 ·    |          | 1,                  | २४        | 30        |              | ३०२४         | ąγ        | १६     | \ <u>\</u> |
|                |                  |                     |                      | 80 8=             | ;          | ₹3           | 1 '            | ३ १६३<br>४ १६३ |        | 1 -      |          |                     | 158       |           |              | २०२५         | οy        | १६     | ४४         |
|                |                  |                     |                      | ३३ १ <del>८</del> | . ا ء      | 3 3          |                | 8 853          |        |          | 2   S    |                     | ર્જ       |           | १४           | 3008         | 27        | १७     | પ્ટેક      |
| १ंद            |                  |                     | ,                    | •ेइ हे <b>-</b>   |            |              |                | 8 853          |        |          |          |                     |           |           |              |              | २५        | १=     | 34         |
|                | -8x              |                     |                      | १३ १=             | ٤ ا        |              |                | १६३            | د ای   | ارد      |          | ४   १६८<br>४   १६८  | २<br>१ २७ | 80        |              | २०२५         |           | 38     | २६         |
|                | •                |                     |                      |                   |            |              |                |                | -1     | 1        | ~ · \    | د ا <i>ا د حد</i> ر | -         | 88        | ુપુદ         | 355          | २४        | २८     | १६         |
|                |                  |                     |                      |                   |            |              |                |                |        |          |          |                     | .4        | 3         |              |              |           |        |            |

ψe

१ २

14 ¥

15 ş

11 ۹ ŧ , **१**२ **१**२

₹0

२१

२२

₹₹

₽¥

₽⋭

٩

ą.

₹=

41

ą ŧ٥ ર 13 **१**२

ą

ŧ , ŧ 13 \*\* ŧ

0

1

ŧ

3

ŧ ŧ 48 \*\* 77 32

\*

ŧ

ŧ.

10 ą ŧ× c

मेच

ŧ۲

ţu ¥ Ł

\*\*

मित्रुन ٠ċ

> ŧ ¥ ٩¥ ٩

Ł

1 **१**२ 11

ŧ 12 23 •

ą

ŧ 12

11

ŧ٧

ŧ٧

ŧ٤ ς ŧ٤

77

¥

¥ ŧ٤

>

+ \$5

٩Ł 'n

31 ٧o ą

ŧ٩ ¥, 11

12 Ş, 15 12

18 ĦŁ 18 २२

15 35 ţ• ٩k 34 \$D

34 ţu

5 ٩ş g, ? 5

Ł 38 34 12 98 10

łŁ ţ 30 5 ęκ

\*\* ŧ

**१**0 • • ٩ĸ Ŋ. 12 ₹¥

ŧ٥ 11

ŧ ţ¥ 43 सहर **S**IH

+ 12

33 2 31 34

मीव

- 32

ο£

1º ¥

31 3×

35 \*\*

35

٩u

30

4.

ţo

44

15

ŧ۵ 34

₹ 11

11 ą.

ŧ

٩L

16 ₩

Q.

91

₹\$

٩Ł

٩¥

₽¥

\*1

**२**२

२१

٦ŧ

Ð

~ {Ł 35

(सामार्क इत्य )

(QE 471 तसा

> ŧ٤ 1 ŧ= 31 38 Ŗ

ŧ٤ × ২০ 34 38

3 ŧ٤

| 8  | ₹8       | ١,       | 5   | <b>  </b> | 12  | 8   | २०  | 12  | 30  | - 0        | 30         | 48         |
|----|----------|----------|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|------------|------------|------------|
| ×  | १३       | <b> </b> | ٦.  | Ę         | 12  | 8   | २१  | ¥°  | 31  | ١ ۽        | 1 43       | 1 44       |
| 4  | 25       | •        | =   | ١,        | 1×  | 1 1 | २२  | No. | 1   | ¥          | 1 44       | 23         |
| •  | १२       | •        | 5   | •         | 12  | l o | २३  | ¥   | રદ  | ١,         | 4.4        | 119        |
| 5  | 11       | =        | •   | 5         | 12  | 1   | વય  | ¥   | २६  | J v        | ¥8.        | <b>3</b> 3 |
| ı  | 10       | =        | u u | -         | 12  | ~ 0 | २१  | ¥   | श्य | =          | 38         | 41         |
|    | १०       | -        | ٠   | ١         | 12  | + 1 | २६  | Ϋ́ο | 49  | ı          | 188        | **         |
| 22 | l e      |          | 4   | Ł         | ₹\$ | २   | २७  | 81  | ₹   | *          | া বহ       | 3.0        |
| 12 | =        |          | -   | 1         | 18  | ٦ ا | २८  | ¥ŧ  | 2,5 | **         | ₹#         | 30         |
| 11 | · ·      |          | ×   | ₹0        | 18  |     | २८  | ४१  | :8  | <b>१</b> २ | ₹ <b>≵</b> | ₹Ł         |
| 18 | <b>4</b> | 1        | ×   | 10        | 18  | 8   | ₹ક  | 8   | 21  | ??         | 34         | 41         |
| 12 | 4        | ı        | ¥   | 7.5       | 18  | , t | 10  | 82  | २ए  | ₹ <b>≭</b> | 34         | २⊏         |
| 25 | x        |          | 8   | 22        | 12  |     | 3,5 | 80  | ₹ ₹ | ₹€         | 34         | ₹₩         |
|    |          |          |     |           |     |     |     |     |     |            |            |            |

# वेलान्तर-पल चक्र ६ (ख)

| <del></del> |               |             |           |            |         |               |        | <del></del> 1 |             | ı      | 1          |         | <del></del> 1 |                    |                |
|-------------|---------------|-------------|-----------|------------|---------|---------------|--------|---------------|-------------|--------|------------|---------|---------------|--------------------|----------------|
| तारीख       | जनवरी         | फरवरी       | मा        | र्घ ।      | रुश्रिल | मई            | 4      | रून           | जुलाई<br>—— | श्च    | गस्त       | सितम्बर | श्रक्टूबर     | नवस्वर             | दिसम्बर<br>——— |
| 8 1         | - 5           | – ३४        | 1 -       | 38   .     | - १०    | + 0           | +      | ६             | - E         | 1 -    | १४।        | + 0     | + २४          | +88                | + 50           |
| ٦ ا         | 3             | 38          |           | ३१         | 3       | 5             |        | ¥             | 3           |        | १४         | १       | २६            | ४१                 | २६             |
| 3           | १०            | ३४          |           | ३०         | 5       | 5             |        | ¥             | १०          | l      | १४         | ર       | २७            | ४१                 | २४             |
| 8           | १२            | <b>३</b> ४  |           | ३०         | v       | 5             |        | ሂ             | १०          |        | १४         | ર       | २म            | ४१                 | २४             |
| ષ્ટ્ર       | १३            | 34          | :         | २६         | ৩       | 3             |        | ጸ             | ११          |        | १४         | ३       | २६            | ४१                 | २३             |
| ६           | १४            | 33          |           | २५         | ६       | 3             |        | 8             | ११          |        | १४         | 8       | ३०            | ४१                 | २२             |
| v           | १४            | 38          | į         | 2=         | ሂ       | 3             |        | 3             | १२          | }      | १४         | પ્ર     | ३०            | ४१                 | 28             |
| 5           | १६            | 38          | ₹         | २७         | 8       | ٤             |        | 3             | १२          |        | १४         | ६       | 38            | ૪૦                 | २०             |
| 3           | १७            | 3           | ξ         | २७         | ૪       | 3             |        | ર્            | १२          |        | १३         | હ       | ३२            | ४०                 | 38             |
| १०          | १=            | ३           | ل ی       | २६         | 3       | 3             |        | ર્            | १३          |        | १३         | v       | ३२            | ४०                 | १५             |
| ११          | 1 88          | .   ३       | <b>6</b>  | २५         | 5       | १०            |        | १             | १३          |        | १३         | 5       | ३३            | ૪૦                 | १७             |
| १२          | <b> </b>   २० | ) ३         | ای        | २४         | ર       | १०            |        | 8             | १३          |        | १२         | 3       | ३३            | 80                 | १५             |
| १३          | २१            | ≀   ३       | v         | २४         | १       | १०            | -      | + 0           | १४          |        | १२         | १०      | ३४            | 38                 | १४             |
| १४          | ∐ २ः          | ?           | ξ         | २३         | ?       | १०            | -      | - 0           | १४          | ł      | ११         | ११      | ३४            | 38                 | १३             |
| १४          | ∐ २ः          | ३   ३       | Ę         | २२         | - 0     | १०            |        | 8             | १४          |        | ११         | १२      | ३४            | ३८                 | रेश्य          |
| १६          | 1 2           | 8   3       | ३६        | २२         | + 0     | १०            | 1      | १             | १४          | ١      | १०         | १३      | ३६            | <b>३</b> ८         | ११             |
| १७          | । २           | <u>لا ا</u> | ३४        | २१         | १       | १०            |        | ঽ             | १४          |        | १०         | १४      | ३६            | 30                 | 3              |
| १=          | ः∐ २          | ६ े         | રૂપ્      | २०         | २       | १०            | 1      | २             | १४          |        | १०         | १४      | ३७            | ३७                 | 5              |
| <i>१६</i>   | -    ۶        | ξ           | ३४ │      | २०         | २       | . 8           | .      | 3             | १५          | ۱ )    | 3          | १४      | ३७            | ३६                 | v              |
| <b>ર</b> લ  | 11            | - 1         | ३४        | 38         | 3       | ٤   ١         | -      | 3             | १५          | ۱ ا    | 3          | १६      | ३८            | ३४                 | Ę              |
| ۶(          | 11            | ₹5          | 38        | १८         | 1 3     | 8             | -      | 8             | १५          |        | 5          | १७      | ३८            | ३४                 | У              |
| ₹:          | 11            | 38          | ३४        | १७         | } '     |               | -      | 8             | १ः          |        | ৩          | \<br>   | ३८            | ३४                 | 3              |
| ₹           | 11            | 3.5         | 38        | १६         | 1       | •             | ₹      | ¥             |             | X      | v          | 38      | 38            | ३४                 | ٦              |
| २           | 11            | ३०          | 38        | १६         | 1       | - 1           | 5      | 8             | 1           | - 1    | Ę          | २०      | 38            | ३३                 | + 8            |
|             | 3 3           | ३१          | ३३        | १४         | }       | - 1           | ٦      | 8             | 1           | ı      | ×          | २१      | 38            | 32                 | - 0            |
|             | - 11          | 38          | ३३        | १४         |         |               | 5      | ,             | 1           | ধ      | ¥          | २१      | 4             | ३१                 | 8              |
|             | (6)           | ३२          | 33        | १३         | 1       | `             | હ      |               | - 1         | ধ      | 8          | े २२    | l             | ३१                 | २              |
|             | ۲             | ३२          | 32        | <b>?</b> ξ |         | Ę             | ا<br>د |               |             | ধ      | 3          |         | _             | ३०                 | 8              |
|             | 35            | ३३ -<br>३३  | - ३१<br>■ | १=<br>११   |         | <u>ی</u><br>س | છ      | 1             | 1           | x<br>y | ર<br>ર     |         | _             | २६                 | <b>4</b>       |
|             | 11            | ₹8          | ¥5        | - 80       | 1       | i             | ξ      | <u> 178</u>   | 1           | १५     | - <b>१</b> | ( '     | 1             | + २८<br>  <b> </b> | 0              |
| -           | !1            |             |           | , ,        | 1 ***   |               |        |               |             |        | •          | -       | +88           | <b>E</b>           | - 5            |

#### बंसान्तर-चक्र ६ (ग)

|            |                    |           | •                | ,        | T.       | ार्च<br>वि | ٦      | मि         | Γ:  | मई      | Т      | न्त                       | ī         | gar      | Т    | भग                                            | Т   | सित  | т,         | प्रमृह   | Т                | नव         | 1   | Re            |
|------------|--------------------|-----------|------------------|----------|----------|------------|--------|------------|-----|---------|--------|---------------------------|-----------|----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------------|----------|------------------|------------|-----|---------------|
| 1          | मि                 | मे        | Π=               | à i      | मि       | <b>#</b>   | fi     | से         | n   | से      |        | र स                       |           | म सं     | 1    | म से                                          | 16  | मस   |            | 111      | 1,               | में से     | 1   | in,−<br>Farè  |
|            | -                  |           | <u> </u>         |          | Ι-       | _          | -      |            | ١.  | F       | i      | +                         | +         |          | 十    | _                                             | ᆠ   | +    | ╬          | +        | ╬                | +          | ╁   | +             |
| ١,         |                    | ₹≒        | 2.5              |          |          | 16         | 8      | ι          | 9   | 18      | ĺ۶     | 155                       |           |          |      | 1 11                                          | 1   | j u  | · [ ŧ      | İ١       | • ( १            | ٩įŧ        | ٤   | र्श क         |
| ₹          | 3                  | ×ŧ        | 15               |          | 84       |            | ١×     | ,          | Į٩  |         | ļ٦     | 1 .                       |           |          |      | i) :                                          | ,   | ] ११ | ! ] *      | 21       |                  |            | ) ( | Y.            |
| 4          | 8                  | २४        | <b>१३</b>        | 25       | 14       | *          | 3      | 28         | 1   |         | l      | 1                         | ٦         |          | 1    |                                               | ٠,  | 1.   | 140        |          |                  |            |     | 0 18          |
| 8          | 3                  | ¥₹        | 48               | 3        | 11       | χŁ         | 1      | १व         | 1   |         | ľ      | 3                         | 8         | В        | ľ    |                                               |     | *    | 111        |          |                  |            |     | F   X1        |
| X          | ¥                  | 8£        | 18               | 5        | 11       | 84         | ٦      | 2.0        | 3   |         | Ľ      |                           | 13        | 18       |      | ,                                             | 1.  | , .  | 1.         | . ,      | 1.               | , i        | - 1 | ₹ 28          |
| Ę          | <u>بر</u><br>5     | 89<br>88  | 18<br>18         | ₹3<br>₹0 | 12       | 23         | ٦<br>٦ | 100        | ٩   |         | !      | Ro                        | ۱,        | 98       | ,    | 1 -                                           | 1.  | 30   | ,          |          | 111              |            |     | ٠ .           |
| 5          | ą<br>Ę             | lc.       | 18<br>18         | ₹0       | ११<br>११ | ₹=         | ۲<br>q | ₹<br>1     | 3   | 37      | !      | 3.5                       | 8         | 18       | Ľ.   | 1 .                                           | т.  | 10   | 1 '        |          |                  |            |     | ¤  ४१         |
| 1          | 9                  |           | 18               | ६३       | 17       | 8          | ,      | 80         | 13  |         | 1      | 15                        | 18        | 88<br>83 |      |                                               | ٠,  | 13   | 199        | , ,      |                  | ., .       |     | =   ₹X        |
|            |                    | -         | 188              | 98       | 10       | \$8<br>8£  | ?      | 3          | 1   | 8-      | ľ      | \ \<br>  <u>\ \</u> \ \ \ | 8         | 2        | 1    | ,                                             |     | 28   |            |          | 1                |            |     | ⊌ કૃદ<br>⊌ ૨૦ |
| ,<br>121   |                    | 23        | 18               | 28       | 100      | <b>१</b> ८ | ŀ      | 23         | 1   | ) -     | l      | 88                        | 15        | 1.       | ľ    | 7                                             |     | 150  | 153        | J -      | 1.               |            | ٠,  | 6 2X          |
| 12         | 5                  | 2.5       | 48               | 2.5      | 10       | 4.         | ľ      | ×.         | 1   | -       | ı      | 130                       | ķ         | 1        |      | •                                             |     | 133  | 14         |          | 1.               |            |     | F 20          |
| 23         | 5                  | 38        | 58               | 03       | 1        | 84         | ١.     | 81         |     | ¥=      | 1      | 1                         | ĺ,        | 76       |      | 1                                             | т,  | 22   | 12.        |          |                  | 1          |     | 2 28          |
| 48         | į                  | ą         | 18               | 28       | ū        | ₹.         |        | ₹6         | 1   |         | ì      |                           | ĸ         | 33       | ľš   | 1                                             | 1 . | 188  | 123        |          | 183              | 18         |     | 11            |
| - 1        |                    | 1         |                  |          |          |            |        |            |     |         | 3      | Ŀ.                        | 1         |          | ĺ.   | 1                                             | l   | 1    | 1          | 1        | L                |            | Ł.  |               |
| **         |                    | 무확        | 18               | \$F      |          | *          |        | 18         | 1   | 8£      | ]      | ×                         | ×         | 80       | 8    | ₹ <b>(</b> 9                                  | Iß  | 15   | \$5        | ۰        | 125              | २४         | ŀ۱  |               |
| 19         | ŧ.                 | 88        | 18               | 14       | 5        | ¥Χ         | 0      | g          | a.  | 82      | 1      | ₹=                        | ¥         | ¥        | ß    | 24                                            | 8   | ¥5   | 18         | 22       | १५               | 82         | ۱,  | <b>∤</b> ₹₹   |
| 70         | 1                  | ×         | 12               | ęυ       | 5        | 35         | 0      | ₹≒         | اوا |         |        | 28                        | ×         | χą       | ß    | 8                                             | ×   | ₹₹.  | 18         | २⊏       | 24               | 8          | ١   |               |
| 1=         | 10                 | 28        | 18               | ٠        | <b>-</b> | ą          | 0      | 3          | 1   | 84      | Ţ      | 88                        | ×         | . '      | 3    | *                                             | Ł   | 8    | 18         | ¥        | ۱۲               | <b>₹</b> ₹ | ١   |               |
| ₹₹.        | ١                  | ४३        | 18               | 3        | 5        | ٦          |        | 84         | ٩   | ጸጸ      |        | χu                        | ٩         |          | *    |                                               | ٩   | ₹    | 18         | **       | 18               | ą.         | 1   |               |
| 7          | ??                 | ٩         | 45               | 25       | •        | æ          | Þ      | χŁ         | ١.  | 84      | *      | ₹.                        | ٩         | Ę        | 1    | ρĥ                                            |     | २२   | 77         | 3        | 18               | 25         | 1   | 1             |
| २१         | 11                 | 8.5       | 13               | *        | •        | 5♠         | 3      | 42         | 3   |         |        | ২য়                       | 8         |          | ar o | *                                             | ٩   | 84   | 12         | ₹2       | 43               | **         | ١.  | 1             |
| 52         | 177                | \$Ę       | 12               |          |          | - 1        | 3      | E.P.       | ٠.  | #<br>28 | ,      | રફ<br>૪૨                  |           | **       | ,    | ¥६<br>अश                                      | 9   | 5.F. | 2.5<br>2.8 | 31       | १ <b>२</b><br>१३ | **<br>**   | *   | 1.            |
| 5.5<br>2.5 | 11                 | ΧÞ        | १३<br>१३         | 12       | 4        | * ?        | 3      | 3 É        | 3   | 3       | ٠<br>٦ | 8 2                       | •         |          |      | 25                                            | )   | 84   | ₹X         | 36       | 84               | 21         | ١,  | 22            |
| •          | ١'`                | •         | } (*             | ĘΨ       | ١,       | 22         | ?      | *          | •   | -       | ٦.     |                           | 1         | ,,       |      | , ,                                           | ٦,  | °٦   | `^]        | ``       |                  | 1          |     | ±.            |
| ×          | 150                |           | 11               | 15       | ٩        | 18         | 7      | χŧ         | 3   |         | Đ      | **                        | <b>\$</b> | 35       | P    | 3                                             | 5   | اه   | 12         | ¥4       | ??               |            |     | 18            |
| ₹.         |                    | 14        | 84               | . 5      | k        |            | ٦      |            | 1   | 18      |        |                           | ا<br>نوا  | १ E.     | ?    |                                               |     |      |            | 23<br>25 | <b>१</b> २       | ४७<br>१८   | 7   | 1 '           |
| ₹ <b>७</b> | १ <b>-</b><br>  १३ | S.F       | १ <b>२</b><br>१२ | علا ا    | y<br>y   | ğ=         | P      | 11         | 1   | 9       | Q      |                           | Ę         | 14       | 1    |                                               |     |      | 24         | `\       | 17               | ,          | ì   | 30            |
| 42         |                    | , र<br>१२ | १२<br>१२         | ४४<br>४४ | , a      | ٠,         | 4      | ₹.<br>\$2: |     |         | 1      |                           |           | 15       | è    | . ,                                           |     |      | 24         |          | ŧŧ.              | 85         | ₹   | 1             |
|            | } ``               | 1 1       | ł -              | •        | 1        | 1          | 1      |            |     | - 1     | -      |                           | 1         | - 1      |      |                                               | Ų   | ļ    | 1          | Į        |                  | . }        |     |               |
| 4          | 12                 | 44        |                  | 3        | ¥        | 81         |        | 84         | R   | ٧X      | R.     | १७                        | ۹ ا       | 15       | Į    | 88                                            | 寸   | 80   | 14         | "        | ? ? {<br>+       | २७         | ą   | 1             |
| 45         | 11                 | 22        |                  | 1        | ¥        | PΚ         | +      |            | Ę   | Į.      |        |                           | 4         | tv       | -{   | 2.5                                           | +   | 1    | 14         | ₹€       |                  | ı i        | ₹   | ki.           |
|            | <u>.</u>           | -         | <u> </u>         |          | <u>_</u> | <u> </u>   |        | _          | +   |         |        | !                         | _=        | _        | _    | <u>.                                     </u> |     |      | _±         |          |                  |            |     | _             |

### ज्योतिष-शास्त्र के प्रवर्तक

नार्ट श्रीर कश्यप ने १८ प्रवर्तक नथा पराशर ने २० प्रवर्तक वताये हैं। पितामह, सूर्य, बृहस्पित, विशिष्ठ, मनु, श्रित, पुलस्त्य, लोमश, पोलिश, मरीचि, श्रिगिरा, व्यास, नारट, शीनक, भृगु, न्यवन, यवन गर्ग, कश्यप श्रीर पराशर।

### सिद्धान्त

सूर्यसिद्धान्त, सोमसिद्धान्त (शोनकसिद्धान्त) ब्रह्मसिद्धान्त [ब्रह्मसिद्धान्त, पितामहसिद्धान्त, ब्रह्मगुप्तकृत-ब्रह्मसिद्धान्त-(पृथूदको, भट्टोत्पली)], वशिष्ठसिद्धान्त (लघु, वृद्ध) लोमशसिद्धान्त (रोमकसिद्धान्त) व्याससिद्धान्त, भृगुसिद्धान्त श्रीर पराशरसिद्धान्त।

### संहिता

त्रह्मसिहता, वृहस्पविसंहिता, विशाष्ठसिहता, लोमशसिहता, नारवसिहता, भृगुसंहिता श्रीर गर्गसिहता।

### वर्ष-मान

|    | मव                                      | दिन घटी पल विपल प्र वि  |
|----|-----------------------------------------|-------------------------|
| १  | प्रथम श्रार्थसिद्धान्त                  | ३६४।१४।३१।१४। ०         |
|    | द्वितीय श्रार्येसिद्धान्त (वरार्हामिहर) | ३६४।१४।३१।३०। ०         |
| 3  | सूर्यसिद्धान्त                          | ३६४।१४।३१।३१।२४         |
| 8  | <b>पितामहसिद्धान्त</b>                  | ३६४।२१।२४। ०। ०         |
| ×  | रोमक ( लोमश ) सिद्धान्त                 | ३६४।१४।४८। ०। ०         |
| ६  | पौतिशसिद्धान्त                          | ३६४।१४।३०। ०। ०         |
| ড  | त्रह्म <u>गु</u> प्तसिद्धान्त           | ३६४ । १४ । ३० । २२ । ३० |
| 5  | सिद्धान्तशिरोमणि                        | ३६४ । १४ । ३० । २२ । ३० |
| 3  |                                         | ३६४।१४।३१।३०। ०         |
| १० | श्राधुनिक <sup>ं</sup> शोधानुसार        | ३६४।१४।२२।४६ ८७         |

तृतीय-वर्तिका = ज्योतिप का परिश्रम

### चतुर्य-वर्तिका

#### प्रमा-द्वारा चरखएर-साधन

पद्ममा म कमरा १०, म, १, का गुरुष करने पर चरलण्ड होता है। रविसिद्धान्तमल्लरी म आठ के स्थान पर ११ किला है। एका—

| धामावैद्यान्धः × १० | म्म <b>१०</b> १५६(२४)० | ≈k?  | मथम   | <b>परकरह</b> |
|---------------------|------------------------|------|-------|--------------|
| श्रेश्चित्रहरू 🗴 🖘  | =8018XIM(R             | ≈8₹  | वितीय | #            |
| श्रीश्रीवार्थ×-}-   | = १६।ধ্যপ্তনা০         | ≔ tu | वदीय  |              |

इस प्रकार चरकरब के हैं चंक ( ११/११/१४ ) निकासना चाहिए। ४०/१६/१४ का ४१ वॉ चंक, ४ १४८/७१२ का ४१ वॉ चंक चौर १६/१८/१४न का १७ वॉ चंक प्रदेश करना चाहिए।

#### स्थानीय सरत-सान का साधन

लंकाइय (इस्तेटर बाइन पर) राशि-मान (क्षम- मान) वेच द्वारा सप-मीन-कन्वा-मुझा का १७८ पत्न वृप-कुम्म-सिंह-दृश्चिक का २६६ पत्न चीर सिश्चन-मकर-कड-चनु का २२२ पत्न है। संबादय सेप-मीन से सबस बरकारक द्वारा तथा कमा-मुझा में बना वृप कुम्म में दितीन चरकारक द्वारा तथा सिंह-वृश्चिक में बन और सिश्चन-मकर में एतीन चरकारक द्वारा तथा कि कि निवास करते हैं। इस प्रकार का सिवास करते प्राव्हारा में है। वृद्धिया अकार में इसका विपरीत कार्य करना व्यक्तिय। इस प्रकार करने से स्वानीय क्षम-सान तथा है। वृद्धिया अकार में इसका विपरीत कार्य करना व्यक्तिय। इस प्रकार करने से स्वानीय क्षम-सान तथा है। वृद्धिया अकार करने से

|                    |        | 4,-, 4, 4,-,,        |       |            |    |           |                  |
|--------------------|--------|----------------------|-------|------------|----|-----------|------------------|
|                    | ोपक्रम | <b>प तं</b> कोदय     | 47    | <b>सरह</b> | ρį | यक्षेश का | <b>स</b> म्न-मान |
| मेष-मीन            | =      | २७६                  | -x?   | (1)        | =  | २२⊏       |                  |
| नुप-कुन्म          | =      | ?દ્રષ્ટ              | -84   | (٩)        | -  | २१८≒      |                  |
| मि <b>धुन</b> ~सकर | =      | ¥२म                  | -10   | (३)        | =  | ₿c¥       |                  |
|                    | =      | <b>१</b> २२          | + १७  | (8)        | ≃  | \$ \$6    |                  |
| सिष्-पृरिचक        | =      | <b>48.8</b>          | + 84  | (१)        | =  | #8        |                  |
| कन्या-शुका         | =      | २७६                  | + *1  | (1)        | =  | N,        |                  |
|                    |        | तरित≂ १८० प <b>क</b> | = 1 9 | ती         |    |           |                  |

नक १० में प्राप्त अर्थाता और द से ३६ अर्थाता एक की प्रक्रमा चरकपड एवं कमा-मान के प्रक्र किसे गये हैं। इसी नक १ के सामार पर काले काल-सारस्थितों का तिसीय किया परा है। किर काली की काल-सारस्थितों की काला मान कर किया में करल-सामन इस प्रकार करना माहिए-

#### सार्वत्रिक स्नग्न-सावन

किसी भी स्वात का क्षम्म-साथन करने क्षिय, तम स्वान का घाषांग पक्षमा चरकस्व कम्म-मान (क्ष्य-पन्न ), इस्टकाक सूर्य-स्वय चौर व्यवनांश एक स्थान पर कम्मा किसा होना चाछिए। दिर शतकांते सावनाकंत्रण नियम के द्वारा मुख्यकार चीर सोव्याकार नामक वो विधिवों से कान्-साथन, मन्यकारों ने क्षिका है। दोनों प्रकारों से क्षप्र (चक्र ) एक-या खाता है। खतप्य पहाँ केवस मोन्य-सकार से कम्म-सावन का नियम क्षिका का रहा है।

इंटरकाबिक ( शास्त्राधिक ) सूर्व में कायगांत्र बोबने से तात्वाधिक बावनार्क होता है। सायमार्क के तेव कांग्राहि 'शुक्तांत हाते हैं। अलांत्र को एक राशि (३ कांत्र) में से बहावर 'सोम्पांतर'

वनाइए। भोग्यांश में सायनार्क राशि के स्थानीय लग्न-मान (पलो ) का गुणा कर ३० से भाग दे तो, लब्धि में 'भोग्य-पल' होते हैं।

इष्टकाल के घटी-पलों को पल वनाइए (घटी × ६० + पल)। इन इष्ट के पलों में से भोग्य-पल घटाइए, शेप में सायनार्क राशि के अग्रिम राशि-मान (लग्न-मान) पलों को कमशः घटाते जाइए। अन्तवो गत्वा जिस राशि-मान के पल न घट सकें, उसी राशि की अग्रुद्ध-सहा होवी है और शेप में अग्रुद्ध-संक्षक राशि के भुक्त-पलादि होते हैं।

इसके वाद भुक्त-पलादि में ३० का गुणा कर, श्रश्च स्वा वाली राशि के पलो से भाग हैं तो, लिध में श्रंशादि प्राप्त होंगे। इस श्रंशादि के साथ श्रश्च संहा वाली राशि का पिछला श्रक, राशि के स्थान में रखना चाहिए। इस राश्यादि में से श्रयनाश घटाने पर, शेप राश्यादि रूप में निरयण-लग्न स्पष्ट होती है। श्रयनांश न घटाने से सायन-लग्न स्पष्ट होती है। श्रयनांश न घटाने से सायन-लग्न स्पष्ट होती है। यथा—

स्थान जवलपुर, श्रज्ञाश २३।१०, पलभा ४।६।६।२० चरखण्ड ४१।४१।१७ लग्न-मान, मेप-मीन = २२८ वृप-कुम्भ = २४८ मिथुन-मकर = ३०४ कर्ष-धनु = ३३६ सिंह्- वृश्चिक = ३४० कन्या-तुला = ३३० पल हैं। इष्टकाल २६।१८।४३ सूर्य-सप्ट २।०।१८।४७ श्रयनाश २२।४३।४०

#### भोग्य-प्रकार

सूर्य-स्पष्ट २।०।१८।४७ में श्रयनाश २२।४३।४० जोड़ा सायनार्क २।२३।२।४७ योगफल = भुक्ताश २३।२।४७ (मिथुन के) १ राशि = २०।०।० (श्रंशादि) में से भुक्ताश = २३।२।४७ घटाया •

भोग्याश = दाराहरू वटाया भोग्याश = दार्राहरू × ३०४ (सायनार्क राशि मिथुन के पल का गुरुषा)

भोग्याश ६।४७।१३ × ३०४ = २१२०।४१।४ गुरानफल ।

२१२०।४१।४÷३० = लिब्ध ७०।४१।४२।१० ( मिथुन के भोग्य-पत्त )

इष्टकाल २६।१८।४३ (२६×६०+१८) = पलादि १७४८।४३ इष्ट पलादि १७४८।४३। ०। ० मे से

मथुन के भोग्य पल <u>७०।४२।४२।२०</u> घटाया १६८८।११।१७।४० शेष में से

कर्क - सिंह - कन्या - तुला - वृश्चिक

३३६ + ३४० + ३३० + ३३० + ३४० = १६७६ राशि-मान का योगफल घटाया

श्रग्रद्ध-सज्ञक धनु के भुक्त पलादि = ह।११।१७।४०

श्रम्राद्ध-सज्ञक घतु के भुक्त पलादि हा११।१७।४० × ३०=२७४।३८।३२।३० गुरामनफल गुरामकल २७४।३८।३२।३०÷३३६=लव्धि ०।४८।४७ (धन के ३

गुणनफल २७४।३८।३२।३०+३३६=लिघ ०।४८।४७ (धनु के भुक्ताश) श्रशुद्ध-राशि (धनु) के पिछले श्रक (८ राशि) से युक्त भुक्ताश = ८।०।४८।४७ (सायन-लग्न) में से

> भ अयनाश = २२।४३।४० घटाया स्पष्ट निरयण लग्न = ७। म। ४।४७ शेष

#### समालोचना

इस प्रकार लग्न-स्पच्ट जाताशास्य है और २३ श्रनाश की लग्न-सार्पी द्वारा, लग्न-साधन करने पर, पृष्ठ ३१ में जात्राशास्य है। जो कि प्राय समान रूप से है। पलमा, चरखरड, इष्टकाल, सूर्य-स्पच्ट, लग्न-साधन श्रादि कार्यों के गुणा-भाग श्रादि करने में कुछ शेपादि रह जाने की सूक्ष्मता का श्रन्तर लग्न-साधन में दिखायी दे रहा है। जो कि उपेक्ष्य है। लग्न-साधन की इस विधि से सारे ससार के किसी भी स्थान की लग्न-स्पष्ट की जा सकती है।

### चतुर्य-चर्तिका

#### पक्षमा-द्वारा परस्रवर-साधन

पक्षमा म क्रमरा. १०, ५, ५ का गुर्वा करने पर चरकण्ड होता है। रिविसिज्ञान्तमक्करी में काठ के स्थान पर 🕹 बिला है। सवा—

| क्षकाईमान्छ× १० | = Kolkélári | =*1   | मणस   | <b>परल</b> श्ह |
|-----------------|-------------|-------|-------|----------------|
| ¥XXQCQQXX ≤     | =8018810165 | =84   | विवीष | *              |
| きほうかいきゅくし       | = PRIVERVE  | - 211 | समीव  | .,             |

इस मकार चरकारक के व बांक ( ४१।४१।१७ ) निकासना चामिए । ४०।४६।२५ का ४१ वॉं बांक, ४०।४८।७१२ का ४१ वॉं बांक चीए १६।४८।४८ का १७ वॉं चांक महात करना चाहिए ।

#### स्थानीय सम्ब-मान का साधन

शंकीत्व (इक्वेटर लाइन पर) राशि-मान ( बन्न मान ) वेच द्वारा मंप-मीन-कन्या-तुना का २०६ पत्त होर मिनुन-मकर-कर्ड-चतु का २२२ पत है। इंकाव्य मेप-मीन में मधन परस्वत व्यात तथा कन्या-तुना में मन पूप कुन्य में दितीय परस्वत ब्यात तथा किया-वृशिक मेप-मीन मेपन प्रेर मिनुन-मकर में तृतीय परस्वत ब्यात तथा मिनुन-मकर में तृतीय परस्वत ब्यात तथा कर्क पतु में मन करना पाहिए। इस प्रकार का नियम तथा कार्य कारोरा में है। विश्वत पालीत मेनुन-मान कार्य होरा है। विश्वत पालीत तथा कार्य करना चाहिए। इस प्रकार करने से व्यातीय तथा-मान तथा है। विश्वत पालीत मन-मान तथा है। विश्वत पालीत तथा-मान तथा है। विश्वत पालीत तथा करने से व्यातीय तथा-मान तथा है। विश्वत पालीत तथा करने से व्यातीय तथा-मान तथा है। विश्वत पालीत तथा करने से व्यातीय तथा-मान तथा है। विश्वत पालीत तथा करने से व्यातीय तथा-मान तथा है। विश्वत पालीत तथा करने से व्यातीय तथा-मान तथा है। विश्वत पालीत व्यातीय तथा-मान तथा है। विश्वत पालीत तथा विश्वत 
|                        |            | <b>Q</b> 1/2/1 <b>Q</b> 1 <b>4</b> 4 | i—          |      |     |             |                  |
|------------------------|------------|--------------------------------------|-------------|------|-----|-------------|------------------|
| 44                     | ोपस्रक     | न श्रमीत्य                           | <b>भर</b>   | सम्ब | 2.8 | महोस का     | <b>स</b> म्न-माम |
| गव-मीन                 | =          | RUL                                  |             | (1)  | œ   | ₹₹ <b>⊏</b> |                  |
| रूप <del>-पुर</del> भ  | =          | 742                                  | 88          | (२)  | ~   | <b>२</b> १८ |                  |
| मिषुन-मक्ट<br>कर्ब-पतु | =          | <b>३२</b> १                          | 14          | (1)  | =   | ¥ ox        |                  |
| कर्ष-पतु               | =          | <b>ફ</b> ę>                          | + (**       | (¥)  | 0   | 274         |                  |
| सिद्-पृरिचक            | =          | 488                                  | + 81        | (٩)  | =   | 180         |                  |
| क्रमा-तुका             | =          | Pus                                  | + * ?       | (1)  | =   | 13          |                  |
|                        | <b>६</b> र | तशि = १५                             | पद्धा ≔ ३ व | ग्टी |     |             |                  |

१९ n = १६० पत्त = ६ पटी(एक दिन-राव)

चक्र (० में शुष्य प्रकृति भीर ८ से १६ घण्टीर तक की प्रकृत चरकाण वर्ष सम्मन्मान के पक्ष क्षिये गये हैं। इसी चक्र १ के भाषार पर चाने सम्मन्सारियों का निर्माण किया गया है। जिन स्थानों की सम्मन्सारित्यों नहीं बनाया चन स्थानों के विश्व भी कम्मन्साधन इस प्रकार करना चाहिए---

#### शार्षत्रिक सग्न-साधन

किसी भी स्थान का सम्म-साथन करने लिए, उस स्थान का घाषीरा, पत्तमा कारलवह लान-मान (वरप-पद्म), इटावाल सूर्य-स्पर्य कार व्यवनारा एक स्थान पर अमरा किस कमा वार्षिए। किर 'पत्वमिके सायनाकेंदग' नियम के द्वारा मुख्यकार कोर मोजबाकार नामक हो विधियों से खम्म-साधन, जनकारी ने किसा है। वानी प्रकारी संवचर (पद्म) एक-सा धावा है। श्वत्यव यह केवल सोग्य-प्रकार से लग्न-सायम का नियम सिका या दहा है।

इय्टकांत्रिक ( वास्त्रांत्रिक ) सूर्व में व्यवसंत्रा जोड़ने सं वास्त्रांत्रिक सावनाक होता है। सावनाक के सांत्र को बावकर राव व्यंसादि 'मुर्लारा होते हैं। भुलारा का एक सांत्रि (३ व्यंत ) में स पटाकर 'सीम्पीरा' सूर्य-स्पष्ट

वनाइए। भोग्याश में सायनार्क राशि के स्थानीय लग्न-मान (पलों) का गुखा कर ३० से भाग दे तो, लिब्ध में 'भोग्य-पल' होते हैं।

इष्टकाल के घटी-पलों को पल वनाइए (घटी × ६० + पल)। इन इष्ट के पलों में से भोग्य-पल घटाइए, शेप में सायनार्क राशि के श्रियम राशि-मान (लग्न-मान) पलों को क्रमश घटाते जाइए। श्रन्ततो गत्वा जिस राशि-मान के पल न घट सकें, उसी राशि की श्रियुद्ध-संद्वा होती है और शेप में श्रियुद्ध-सङ्गक राशि के भुक्त-पलादि होते हैं।

इसके वाद भुक्त-पलादि में ३० का गुरा कर, श्रशुद्ध-सज्ञा वाली राशि के पलों से भाग दें तो, लिब्ध में श्रंशादि प्राप्त होंगे। इस श्रशादि के साथ श्रशुद्ध-सज्ञा वाली राशि का पिछला श्रक, राशि के स्थान में रखना चाहिए। इस राश्यादि में से श्रयनाश घटाने पर, शेप राश्यादि रूप में निरयख-लग्न स्पष्ट होती है। श्रयनांश न घटाने से सायन-लग्न स्पष्ट होती है। यथा—

स्थान जवलपुर, श्रज्ञाश २३।१०, पत्तभा ४।८।६।२० चरखण्ड ४१।४१।१७ लग्न-मान, मेप-मीन = २२८ वृप-कुम्भ = २४८ मिथुन-मकर = ३०४ कर्क-धनु = ३३६ सिंह-वृश्चिक = ३४० कन्या-तुला = ३३० पत्त हैं। इष्टकाल २६।१८।४३ सूर्य-सफ्ट २।०।१८।४७ श्रयनाश २२।४३।४०

### भोग्य-प्रकार

श्रयनाश २२।४३।४० जोड़ा सायनार्क २।२३।२।४७ योगफल = भुक्ताश २३।२।४७ (मिथुन के) १ राशि = ३०।०।० (श्रंशादि) में से

भुक्तारा = २३।२।४७ घटाया

रा०१८।४७ में

भोग्याश = द्वारं हार १२०४ (सायनार्क राशि मिधुन के पल का गुरा।) भोग्याश ६।४७।१३ × ३०४ = २१२०।४१।४ गुरानकत ।

२१२०।४१।४÷३० = लिंघ्य ७०।४१।४२।१० ( मिथुन के भोग्य–पत्त )

इष्टकाल २६।१८।१३ (२६ × ६० + १८) = पलादि १७४८।४३

इष्ट पलादि १७४८। ४३। ०। ० में से मधुन के भोग्य पल <u>७०।४१।४२।१०</u> घटाया

१६८८।१९।१७।४० शेष में से कर्क – सिंह – कन्या – तुला – वृश्चिक

२३६ + २४० + ३३० + ३४० = १६७६ राशि-मान का योगफल घटाया श्रशुद्ध-सङ्गक घनु के मुक्त पलादि =  $\frac{1}{8}$  ।११।१७।४०

श्रग्रुद्ध-सङ्गक घनु क मुक्त पलादि = ६।११।१७।४० श्रग्रुद्ध-सङ्गक घनु के मुक्त पलादि ६।११।१७।४० × ३० = २७४।३८।३२।३० गुग्रानफल

गुणनफल २७४।३८।३२।३०÷३३६=लिब्ध ०।४८।४७ (धनु के भुक्ताश) श्रशुद्ध-राशि (धनु) के पिछले श्रक (८ राशि) से युक्त भुक्ताश = ८।०।४८।४७ (सायन-लग्न) में से

े श्रयनारा = २२।४३।४० घटाया स्पष्ट निरयण-लग्न = ७। ८।४।४७ शेप

### समाजोचना

इस प्रकार लग्न-सप्ट जिम्राशिश्य है और २३ अज्ञाश की लग्न-सार्सी द्वारा, लग्न-साधन करने पर, पृष्ठ ३१ में जिम्राशिश्य आया है। जो कि प्राय समान रूप से है। पलभा, चरखरह, इष्टकाल, सूर्य-सप्ट, लग्न-साधन आदि कार्यों के गुर्खा-माग आदि करने में कुछ शेपादि रह जाने की सूक्ष्मता का अन्तर लग्न-साधन में दिसायी दे रहा है। जो कि उपेक्ष्य है। लग्न-साधन की इस विधि से सारे संसार के किसी भी स्थान की लग्न-सपट्ट की जा सकती है।

्रितमा चरत्वप्रहे, सम्न-मान चक्र १०

| 241        | मुक्तका         | कोदिला     | पश्चमा                | 41446                | से मी      | 17            | शि म         |              | ffr Y.         | 4 0           |
|------------|-----------------|------------|-----------------------|----------------------|------------|---------------|--------------|--------------|----------------|---------------|
| भवति       | × १२            | (माबक)     | (बन्दि)               | पश्च                 | प्रवा      | प्र           | प्रव         | पश           | 1986<br>  1987 | 1 48          |
|            |                 |            | ( , /                 |                      | PUL        | ₹€€           | 122          | 102          | 944            |               |
| i          |                 | EE TO      | र   ४१   ११           | (वंकोवप)<br>१७ १३  ६ | 243        |               | 1            |              |                | Pel           |
| 5          | \$\$E\$0        | 1 .        | 1 1 1 1 1             | 1 1 1                | '          | २८%           | 314          | ३२८          | 412            | ré            |
|            | 12583           | ETOFE      | १ ४४ २                | ₹ ₹ <b>₹</b>         | २६०        | २८४           | 284          | ३०⊏          | 258            | २१८           |
| ₹0         | १७३६४           | ध्यप्रदर   | २ ६ ४७                | [२१ <b>१७</b>   ७]   | ÷\$(1);    | रमर           | ₹₹₹          | ३२६          | * 14           | 10            |
| 3.6        | \$5 ≃\$         | 52643      | 4 55 Xm               | P\$   15   E         | ÷, 5, 5, 6 | २⊏१           | 213          | ₹\$0         | 710            | <b>३</b> २    |
| <b>१</b> २ | Powe₹?          | ₹.         | २ ३३ ६                | ચિ <b>પ્ર</b>        | ર×્રષ્ટ    | २५६           | 388          | <b>ই</b> ই০  | 316            | 3.8           |
| 7.5        | ૧ ૪૬.૪          | ६७४३७      | २ ४६ १३               | २६ २२ १              | 228        | ₹₩            | 3 (3         | 281          | \$0\$          | Şow.          |
| \$8        | २४१६२           | £₩0₹0      | २ ४६ व                | ર રિષ્ઠ ર            | રકર.       | २७≄           | द१२          | ३३२          | ३२३            | ą Ł           |
| 9.2        | २४स्स           | £\$X\$3    | 3 92 22               | 30 2x 99             | ર્૪∗       | રહ્યુ         | 388          | 333          | 198            | 328           |
| 25         | २७१६४           | 1.5775     | ३ रि६ २७              | [\$y 20  ₹₹          | રક્ષ્ય     | <b>হ</b> ড়ব্ | 211          | 333          | 275            | 414           |
| 14         | <b>२६२३७</b>    | 2453       | 18 0                  | इक २६ १२             | 085        | Ęus           | 110          | 114          | 850            | 111           |
| <b>१</b> 5 | 3 8 3           | EX? F      | 3 23 25               | 31 37 13             | 38         | २६⊏           | 11           | 111          | 330            | ¥t=           |
| 72         | \$9XXe          | & WXXX     | 8 6 22                | प्रश् वक् रहा        | २३८        | २६६           | <b>3</b> =   | 225          | 14º            | <b>₽</b> ₹•   |
| ٦.         | ३४२ २           | £3542      | व २२ ३                | 88 32 32             | २१४        | २६४           | 304          | 334          | ३३४            | ३२३           |
| 57         | ३४⊏३७           | 1 5 5 7 15 | ४ ३६ २३               | ४६ ३७ १४             | २३३ ∫      | 255           | 3 4          | হয়-         | 234            | <b>ą</b> ąx   |
| 60         | ३७४६१           | ३२७१८      | 8 20 X8               | क्ष्य इस १६          | 228        | 26            | 3 4          | 390          | 224            | ýso.          |
| 98         | Recup           | (2.8       | x x 30                | 28 80 80             | 205        | २१६           | <b>3 X</b>   | <b>334</b>   | #\$0           | 41            |
| 27         | 80623           | 1.1344     | > 2 34                | X3 X3 (C)            | ३२६        | 924           | 18           | 48           | 180            | 448           |
| <b>२</b> ४ | <b>ध</b> रु ६६  | \$ 69.3    | अधिक विक              | 74 8X 12             | २२३        | ૨૪૪           | <b>૨</b> ૨   | ₹8₹          | 355            | <b>P</b> PX   |
| २६         | <b>४३</b> ८३७   | THE TOPE   | 2 29 8                | 25 80 11             | २६१ ॑      | 5325          | 11           | ३४१          | 384            | Įξe           |
| Du.        | RXSEE           | CZ 202     | \$ 4 28               | <b>42 82 2</b>       | २१८        | ₹ [           | 1 t          | ₹ <b>8</b> 2 | ¥¥⊏            | 48            |
| २८         | 84580           | des fit    | ्र <b>६</b>   २०   ४१ | 48 X1 31             | 282        | 58± }         | * <b>!</b> } | 3.23         | 32             | <b>\$8</b> \$ |
| 30         | <u>भूपप्रवर</u> | Capter .   | 4 RE 4                | 44 X3 =0             | २१३        | २४६           | <b>1</b>     | 28.5         | \$ <b>2</b> 0  | ąyx           |
| \$o        | 2 0             | E44 3      | ६ ४४ ४१               | 82 2X 23             | વ₹ [       | 288 ∤         | ર⊾દ          | <b>382</b>   | #2.K           | 48=           |
| 48         | 28268           | Exuto      | 4 2 20                | R2 20 E8             | 200        | E85           | SEE.         | 384          | 1×4            | tet "         |
| 49         | ****            | ZŠZOK.     | 9 25 88               | wx 4   2x            | 305        | 3fc           | 569          | 380          | 1XL            | έxs           |
| 44         | 38848           | C3C\$#     | 9 80 38               | w=                   | 20.7       | २३७           | ₹1.5         | 184          | <b>147</b>   - | 420           |
| 48         | 38288           | 120 X      | ু হ <sub>ি</sub> হ    | 4 1 1 TU             | 7£=        | र३४∫          | ગ્ધર 📗       |              |                | 140           |
| ٩k         | 24350           | =\$£\$X    | = 48 F                | न्ध्र ६७ २८          | 112        | 222           | 318          |              |                | 111           |
| 15-38      | ACAM            | E L P      | c  k#   #             | 30 66 62             | ff.        | 495           | 263          | 111          | 345   1        | 116           |
| •          |                 |            |                       |                      |            |               |              |              |                |               |

## शून्य अन्तांश की लग्न-मारणी अथवा दशम-सारणी

मेप वृप שניאבן היאבים שביאביאם של ביים ביים שניים ביים שניים ביאביאם אם ביים שביאם אם ביאם אם ביאם אם ביאם אם ביאם אם રદદાપ્રદ 

मिधुन । ३८ १८ १८ १८ १८ १८ १३। ३ १४२५ ३६ ४६ ४७ ८१६ २६ ४८ ४१ ११२ २३ ३४ ४४४४ ६१ ६२७ ३८ ४६

कर्क , ००० र्रंड्डिंडिंडिंडे ते ते ते ते वह देते ते स्टिंडिंडेंडेंडिंड ५०३ टड डततत है ते हैं है एड स्टिंडिंडेंडेंडे 345125 | 0 75/22 85/26/26 28 275/26/20 85/25 88/25 85 75 75 35 6 85/25 86

सिह

SEEINE | 0 NE REINS NO NE NE NA NO RO 3E 3E 38 30 30 5E 28 28 20 20 6E 46 48 42 40 E & N 5 3051821

रिशेष्ठवाबद्दोश्रम् प्रदार्श्वर्षेष्ठप्रेश्वर्षे अधिक रहे अधिप्रदोप्रदोप्रदोप्रदाप्रदार चारिए वर्षे ब्रह्म प्रश्ने प्रदार वर्षे वर्षे प्रदार वर्षे 

तुला २७६।४८ | o|84|36|88|85|30|84| E58|85| 0|84|36|88|85|50|84| E58|85| 0|84|36|87|85|85|85| युध्यक विश्वेष 
פר אבן אבן בן יובן אבן אבן אבן בן יובן אבן אבן אבן בן יובן אבן אבן אבן אבן אבן בן יובן אבן אבן בן יובן אבן אבן 381335 <u>ं प्रत्नेप्रहोप्रशेपर प्रविधनेप्रहाप्रशेप्रविधावन्त्रियां वस्ते वर्ष वर्ष वर्ष वर्ष वर्ष वर्ष १८, १८, ५०, स</u>. हा सी व

वनु इन्। ४६ १० १० १२ १४२ ५३ । ३१४ १२४ ३६ ४६ ४७ = १६ १२६ ४० १४१ ११२ १२३ ३४ ४४ ६ १७ १० ३० ५८ ३२२।८२ ्रविष्ठित्र । १२, ५६,४०,२४। ८,४०,३६,०० ४,४८,३२,१६। ०,४४,२८,१२,५६,४०,२४ ८,४८,५६,४०,४५६

मकर ०१० |२१ |३२ ४२ ४३ ४ |१४ २४ |३६ |४७ |४८ | = १६ |३० |४१ |४१ | २ |१३ |२३ |३४ |४४ |४६ |६ |१७ |२८ |३६ ४६ |८ |११ ३२२।५२ ्रिक्षेत्रम् १२,४६,४०|४८। मोर्ग्जाइहोर**ः क्षेत्रम् ३**०|४६| ०|४८|४म् १०|४६|४०|४८। म.४र्जाइहोर**ः** ४,४म।३र्ज्ञह कुम्भ

388148

मीन

२७६।४८

च्चोबरीयरोपर। १'११चरविरायरोपर। १।११विरावरावरायरा १।११विरावरावरायरा १११विरावरायरा १११

|\$E|3E|\$E|\$0|\$0\\$0\\$0|Y0|Y0\\$8\\$8\\$8\\$8\\$8\\$8\\$8\\$\$\\$\$|\$\$|\$\$|\$\$|\$\$|\$\$|\$\$|\$\$|\$8|\$\$|\$8|\$\$|\$8|\$\$

० ४८ ४४ ४२ ४० ४८ ४६ ४४ ४२ ४० ३८ ३६ ३६ ३६ ३२ ३० २८ २६ २४ २२ २० १८ १६ १४ १२ १० ८ ६ २११३०। ३६ ४८ १८। ५१६। २६। ३६। ४४। ३११२१ ३१४०। ४६ ४६। ६। १७।२७।३६।४४।४४। ४१३।२२।३२।४१।४० ०१८ उद्देशक विराधित वि

2 2 2 2 2 2 2 2 X X मेप ा त्राचन के प्रतिकार के क्षात्र के विद्यान के विद्यान के प्रतिकार के विद्यान के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार किछ हेर अर्थ अर्थ कर यह है है है अर्थ के स्वर्थ है अर्थ है अर्थ कर विषय में अर्थ है के देश है के देश है के देश -E6125 के त्रवेद पर विकास के के प्रवास कर्ण चर्च प्रवास त्रव्य विकास विकास के विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास मिश्रुन ESCOFSENO OSSOS SONS BIR NATARNE MARCESENT SOCOSINING OSS ३१६।⊅६ | Bo RBE EROSS SREEKESOFS SREEK OF RBE ER SSREEKE OND RRESE SKETAKKE PECKOPE DES KENKER CECOFRONE SISSKEN CEFFORS ≹ञ्दादद | सिद् कर व इंट ०व वेब १८४८ १९१४ रहाईह १६४६ के देलक्टाईट ४८ हरे हे ए० ३०४ है। ११८०० दे देहरे ३१२१७० ०२४४८५१ वह ० ४४८१२ हर्ष ०२४४८ १० वह ०२४४८ १० वह १०४४८ १ वह १०४४८ १३ LEIKE प्रशा PESIES يمؤ وفؤه مخمج بمد حفة عداه محاص فالهوط في بحرا وفاعظ بمكم يدهم ووووه بمهده च्छक्रमा वृद्द च्छक्रमा १० वृद्द च्छक्रमा १० वृद्द च्छक्रमा १० वृद्द त ९ ९०४ १ वर्ष ११ वर्ष १४ वर्ष १४ वर्ष १८ वर्ष १८ वर्ष १८ वर्ष १४ वर्ष १४ १४ १४ १४ १४ १४ १४ १४ १४ १४ १४ १४ १४ ३२ममम प्रदूषराज्य अप्रथ० वेह ब्रान्य नेक्ष र हर्षर य थ । प्रदूषराज्य प्रथम वह ब्रा स्पर्थन । १६०० य ४ वेद्यक्रिक क्रियान्यविद्यक्षाः । उरवेद्यक्रम् वेद्यवस्थ्यक्षेत्रक्षेत्रं द्रवे कर्याक्ष्यक्षे स्व । व प्र \$4135E वर् ४व६ ८४०,१२५४,१६४८२ धर२४४६०८ ०वर ४व६ ८४ ११०४४१६४८ १८२४४६६८ उत्हारर पर १११० व विश्वासीय प्रकारक स्थान सार्थ रूप रेप प्रमान विश्वास वर्ष ४वर प्र । रेर्नेक्शरेर्सान्त्रे कर्परेश्वर्यका । वर्ष श्वेष्ट ८४ । रेर्नेक्शरेर्केन्द्रे १८५४ १४० वर्ष मीन ornalist is belegisted the property in the sales are the electric states of the sales of the sal २६२।३६ | क्षात्रमारक म्या मार्थावर्ष असम्बर्धर क्षात्रमारक स्थाप्त स्थाप्त असम्बर्धर

म् अवस्य की लग्न-सारणी १९२७ ६० मध्य सम्बन्धाः स्थापना 
् जातक-दीपक

[ 🖘 ]

चरा

चतुर्थे-वर्तिका ]

## ६ अन्नांश की लग्न-सारणी

|                        |             |      |           |           |              |                |              |               | _               |            |            |                                               |             | 74                |            |                 |                  |                   |                  |               | <u>.                                    </u> |                       | o in i      |                | 2.5        | <del></del>  | •••           |            | -10-           |             |              |
|------------------------|-------------|------|-----------|-----------|--------------|----------------|--------------|---------------|-----------------|------------|------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------------|------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|----------------------------------------------|-----------------------|-------------|----------------|------------|--------------|---------------|------------|----------------|-------------|--------------|
| श्रंश                  | ၁           |      |           | য়        |              |                |              |               |                 |            |            | ٠,                                            |             |                   |            |                 |                  | _                 |                  |               |                                              |                       |             |                |            |              |               |            | ড  <b>२</b> =  | -           |              |
| मेष                    | 0           | , ,  | וי        | 9         | 0            | 9              | ol           | 0             | 8               | 8          | 3          | 3                                             | اع ا        | 3                 | 8          | ر<br>عز         | ່ວ່              | 5                 | <b>२</b>         | اد            | 5                                            | ء<br>ڪ                | 3' '        | 3ຸ3            | ३          | ३⊟<br>"      | 3¦ :          | 3          | 3 8            | - 1         | 8            |
| २६०।३⊏                 | 0           | 1    | ₹, 8      | <b>6</b>  | ₹६           | ₹ <b>8</b>     | 83           | y२            | 0               | 3          | १५         | ၁၃                                            | 3 X         | ૪૪                | <u>४</u> २ | 3               | १०               | <b>₹</b> 5        | ວທ:<br>ລຸ        | ३६            | 889                                          | /3                    | २ १<br>     | 0 31           | ٤١٢        | ⊏ ३<br>००    | दा <b>४</b> । | y y        | 8 :            | 1           | ζ<br>C       |
| 730174                 | °           | 8    | ېر<br>-:- | (0)       | 0            | 30             | <u>ર</u> ા   | 0             | }o¦             | २०         | 0          | 80                                            | <u> </u>    | 0                 | <u> </u>   | <u>५०</u>       |                  | 80                | <b>પ</b> ૦<br>—- | ·<br>         | 80'                                          | ⟨o,<br><del></del> ,- |             | - -<br>- -     | -¦-        | -'-<br>218   | 0 4           | - -        | 080            | - -         | _            |
| <b>वृ</b> प            | 8           | 1    | 8         | 8         | 8            | ક              | ሂ            | X             | y               | ¥          | y          | y                                             | ξ.          | ક                 | 3          | ૄદ              | 3                | ່ E∤<br>ນ.ດ       | U                | ິ (G)<br>ຄ    | <u>ن</u><br>00 -                             | ائ)<br>- م            | ড<br>•      | ا 'ی)<br>مواسا | (g)        | ⊏ા<br>હ'લ    | 400<br>400    | cla<br>Cla | 5 2            | 7           | ធ<br>ប       |
| रम्धाप्र               |             |      |           |           |              |                |              |               |                 |            |            |                                               |             |                   |            |                 |                  |                   |                  |               |                                              |                       |             |                |            |              |               |            | ५ ४            |             |              |
|                        | <u> </u>    | -¦   |           |           |              |                |              |               |                 |            |            |                                               |             |                   |            |                 |                  |                   |                  |               |                                              |                       |             |                |            |              |               |            | S   3          |             |              |
| मिथुन                  |             |      | 3         | 3         | ع<br>' . د د | 3              | 3            | १०।           | १०              | १०         | 20         | १०                                            | 70          | 188               | はく         | X X             | ४४<br>ट्या       | ११<br>स्य         | १२               | ४२<br>०२      | ₹ <b>५</b> %<br>⊅છ5                          | १५१<br>२०३७           | 201         | <b>بر</b> ۶    | ۲'۲<br>د ۶ | २१<br>१६०    | ۲۱۶<br>د س    | かく         | 3 ?            | 2 3         | 8            |
| ३१६।७६                 |             |      |           |           |              |                |              |               |                 |            |            |                                               |             |                   |            |                 |                  |                   |                  |               |                                              |                       |             |                |            |              |               |            | 5<br>४         |             |              |
|                        | 1           | ١.   | - 4       | _         |              | ٠.             | ٠ .          | `             |                 |            | 1          | '                                             | `           |                   |            |                 |                  |                   |                  | _             |                                              |                       |             |                |            |              |               |            | <u>د</u> اع    |             |              |
| कर्क                   |             |      |           |           |              |                |              |               |                 |            |            |                                               |             |                   |            |                 |                  |                   |                  |               |                                              |                       |             |                |            |              |               |            | X 2            |             |              |
| ३२८।८८                 |             |      |           |           |              |                |              |               |                 |            |            |                                               |             |                   |            |                 |                  |                   |                  |               |                                              |                       |             |                |            |              |               |            | ર્¦ :          |             |              |
|                        |             |      |           |           |              |                |              |               |                 |            |            |                                               |             |                   |            |                 |                  |                   |                  |               |                                              |                       |             |                |            |              |               |            | ४२             |             |              |
| सिंह                   | - 1         | - 1  |           | 2         | t            |                | 1            | ī             |                 |            |            |                                               |             | 1                 | 1          |                 | )                |                   |                  |               |                                              |                       |             |                |            |              |               | - 1        | 08             | - 1         |              |
| <b>३१४</b> ।७४         |             |      |           |           |              |                |              |               |                 |            |            |                                               |             |                   |            |                 |                  |                   |                  |               |                                              |                       |             |                |            |              |               |            | ε              |             |              |
|                        |             |      |           |           |              |                |              |               |                 |            |            |                                               |             |                   |            |                 |                  |                   |                  |               |                                              |                       |             |                |            |              |               |            | <u></u>        |             |              |
| कन्या                  |             | 2    | ११        | ર્        | १३           | રોષ્ટ          | १५           | 2 3           | 2 8             | र्         | 31         | 88                                            | (   y :     | શે '              | र¦११       | ,<br>}          | १३               | १।४०              | ४०               | , 0           | \?o                                          | २०                    | 301         | <br>}o!b       | 0          | ०            | (0)<br>(,,    | (0,3       | 08             | 0 4         | 0            |
| そをこれで                  | - 1         | ၁    | ሂ         | ¥         | र्∤8ा        | 58             | 88           | ० ३६          | : 8             | र २्य      | =¦२१       | }∣२,                                          | > १         | ह १:              | ्र         | 7 9             | 8, 1             | 9 <b>%</b>        | 23               | 180           | 88                                           | ૪૦                    | 3Ę';        | ३२∣३           | ۱۳,۶       | रश           | २०११          | 8 3        | 2              | 되           | 8            |
| <u> </u>               |             | ३०   | 30        | ३         | ०३           | 0 3            | ०३           | ० ३०          | 3               | १३         | १३         | <b>१</b>  3                                   | १३          | श्ड               | १।३:       | र ३             | २¦३              | -<br>२(3:         | र् ३२            | 32            | 33                                           | 33                    | 33          | 33             | 3          | -<br>३३ :    | १४।३          | {8¦3       | ४३             | 8 3         | -<br>8       |
| <i>હુ⊲.</i><br>રદ⊏ાપ્ર | j           | 0    | 1         | ٤ إ       | ६ २          | 3              | 83           | E X           | È :             | १ ३        | ध्य        | ध३                                            | દ્રષ્ઠ      | દ્યપ્ર            | اع         | ६,१             | ٤٦               | દાક               | - 8 <u>-</u>     | پر            | 5 5                                          | ₹5                    | २८          | 3 <b>≂</b> İչ  | } <u>-</u> | Y=           | = 3           | (5)        | ₹5 3           | = 8         | }≒           |
| ,c-1k                  | _           |      | X         | ६         | <u>્</u>     | <u>ح</u> ا     |              | ०३            | ६३              | হ হ<br>_ _ | = ₹<br>_ - | <u>ષ્ટ∣</u> ર                                 | <u> २</u> १ | ६ १               | ا<br>—     | <u> </u>        | <u>s</u> ,-      | ૦'૪ <u>'</u><br>− | ξy:              | 18E           | 88                                           | ૪૦                    | ३६।         | ३२ः            | १८         | <b>ર</b> ુ¦ઃ | २०१           | १६१        | १२             | ='          | 8            |
| वृश्चि                 | क           | 31   | 3         | X 3       | 12 13<br>1-  | X              | र्भ          | ध्र<br>।      | ६ 3             | ६३         | ६३         | E 3                                           | इ           | Ęi3               | راع        | ৬ ३             | ৬३               | હ'કા              | હોરૂષ            | 35            | <b>≓</b> 3्=                                 | 3=                    | 35          | 35             | 3=         | રદ           | ₹<br> 38      | ३६         | ३६ ३           | 8           | 30           |
| <b>રે</b> ૧૪ ક         | 8           | ध्र  | 9         | - 1       | ا داد        | (E):           | 35           | (0)<br>20 0   | 014             | ۲ ج<br>اد  | (3)        | 2 8                                           | २।५         | (३ <u> </u>       | ₹:{<br>`   | ४,२             | ४ ३              | ४४                | X X              | X 8           | र <sub>।</sub> १६                            | <sup>।</sup> २७       | 3હ          | 8=             | ΥS         | 3            | 38            | १० १       | ३० <u>५</u>    | <b>!</b> ?; | ?            |
| ·                      |             |      |           |           | 201          | 20             | 200          | 29 0          | 201             | 200        | 2015       | 30                                            | (O)         |                   | ج <u>ا</u> | න ප<br><u>-</u> | , <del>,</del> , | ر<br>ام           | 5 Y              | ६१५१<br>=     | 3 4 4                                        | (२०                   | '85<br>     | 88.            | १६।        | <u>१२</u>    | <u> </u>      | <u> </u>   | 38             | 8:          | <del>\</del> |
| वन्                    | Ţ           | 2    |           | 0         | 33           | 22             | עע           | 5¦3           | 5   5<br>  W. 5 | 5 Z   5    | 3 5 12     | 10                                            | 9           | 5 <del>7</del> 18 | 2 2 2      | ار<br>ایار      | 32 8<br>32 8     | .ट<br>इ           | 38               | ສຸຮ<br>ເຂົາ   | 285                                          | १४३                   | 88          | 88             | 88         | 88           | 884           | 388        | ક્રેપ્ટ<br>હ १ | <b>X</b>    | <b>3</b> ¥   |
| ३२⊏।                   | <del></del> | 1,   | )<br>0 3  | ر ۾ ا     | ४२           | 8=             | 88           | 80/           | ३६              | ३२         | 25         | रुष                                           | २०          | १६                | 25         | , o, c<br>⊏¦    | د براه<br>ک      | ્લા<br>હોં        | ۲.۲.<br>والع     | יא כ          | ગ≺વ<br>⊑\છ\                                  | 120                   | ' (!<br> 35 | 30             | ≺ર′<br>>!  | 28           | ठ० ¦          | ८६         | १२             | 5           | 3)<br>(1)    |
|                        |             | 18   | ٧:        | ટ્રપ્ર    | ४६           | <del>४</del> ६ | <br>ઝદ્દ     | ४६            | ३६              | ४६         | 80         | 36                                            | 30          | 80                | 20/5       | را<br>کردار     | 2= 5             | <b>2</b> = .      | Z Z              | =18           | =   V                                        | 201                   | 20          | 120            | 2°         | 00           |               | 54         | ४०५            | <u>- </u>   | 8            |
| मक                     |             | ١,   | 0         | ५०        |              | ११             | २२           | ३२            | ४३              | ४३         | 8          | १४                                            | २४          | 3 X               | ટ્રદી:     | १६              | الى              | १८,व              | = 3              | 8 3           | 3                                            | ء 9 اد                | 20          | 32             | 99         | 25           | 3             | 23         | 20/2           |             | 212          |
| ३१६।                   | ডেহ         | 1    | 9         | 34        | 8            | 26             | 5            | 80            | १५              | 88         | १६         | ४८                                            | २०          | ४२                | ર8¦        | ₹€¦             | ২্⊏¦             | 01                | १२्              | ४३            | ६¦ा                                          | 780                   | शिर         | 88             | १६         | 85           | 20            | yə¦;       | อยู่น          | 18          | -            |
| कुत                    | H           | ا    | (0        | ሂየ        | 123          | 7              | 148          | 23            | 7               | ४२         | ४२         | ४र                                            | ४२          | ४२।               | yo.        | प्रा            | ४३।              | ¥313              | 13/2             | 3 4           | 3 4                                          | $3 y_3$               | עעי         | VU             | VV         | vo           | VU            | UUI        | 1414           |             |              |
| २ <del>५</del> ४       |             | - 11 | ८६        | Y         | ।१४          | 1              | श्रद         | ।४३           | 127             | 1 7        | ।४४        | 1                                             | १३०         | ဗြ                | 38         | 38              | =                | 25                | <b>€</b>         | 8 8           | 2E y                                         | <b>y</b> i 3          | 190         | เรษ            | 22         | U=           | 120           | ],         | 00-            |             | -            |
|                        |             | ٠,   | 0         | ۲۳        | 'Χε          | 1 45           | six۰         | (१५०          | 8-              | 139        | 88         | 155                                           | 80          | 5                 | ৃহ্        | પ્ર             | ३२               | ာ                 | र्पा             | (६ २          | (४ ४                                         | २∣२,                  | ગંજ⊏        | ાં ? દ         | 122        | 125          | וסעו          |            | 3 5            | e alla      | 2~           |
| र्म                    | ोन          |      | ሂሂ<br>ሁ   | X3<br> 0- | ( X )        | ( X)           | स्थर<br>हारु | ) ४६<br>१२२   | 32              | × 5        | 12°        | × 5                                           | <b>1</b> 40 | 20                | 20         | 32              | 20               | X0                | <u> </u>         | ( <u>=</u>  5 | (5 <u>'</u> <u>)</u>                         | ٦<br>٢                | - X=        | YE             | ሂ=         | ષ્ટ          | 3%            | 38         | ४६             | (8)         | <u></u>      |
| २६०                    | 13          | 5    | 20        | S.        |              | ا<br>اد        | 4173<br>0121 | ojika<br>ojek |                 | 120        | 150        |                                               | 120         | 120               |            | 80              | 120              | 20                | <u>ا</u> ک       | ام د<br>ام د  | د وای                                        | ४ ३                   | ५ ४३        | (150           | 148        | =            | १६            | २४         | 38 s           | ુર્         | ४१           |
|                        | _           | _    | _         | 10,       | -1./         |                | ~10°         | - ' '         | _               | 13         | · \\       | <u>.                                     </u> |             | <u> </u>          |            |                 |                  |                   | 00               | (3)           | 010                                          | ण्                    | ા (         | 180            | २०         | 1 0          | So            | २०         | 9              | }o          | २०           |

| रण अधारा का लग्न-भारणा | 10 | प्रचांश | की | लग्न-सारणी |
|------------------------|----|---------|----|------------|
|------------------------|----|---------|----|------------|

|                 |    |          |           |            |     | _   | ~           | 1          | 0        | 1          | पुच        | ١į٩              | Ţ          | क          | Ť          | लग           | न          | -₹               | П       | र्ण         | Ì       |          |          |         |                | •   |            |                  | •   |              |
|-----------------|----|----------|-----------|------------|-----|-----|-------------|------------|----------|------------|------------|------------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------------|---------|-------------|---------|----------|----------|---------|----------------|-----|------------|------------------|-----|--------------|
| र्थरा           | °  | ţ        | 2         | 7          | 8   | ×   | 1           | ۴          | 15       | ī          | 10         | , , ,            | १२         | 1          | 171        | 1            | 1          | ₹u               | ţ       | 11          | H       | 39       | þ        | ,       | 1 41           | 7   | ИQ         | हार्             | Ą   | 772          |
| मेप             | ٥  | ıΪ       | 1         | 0          | ī   | _   | 0           | ?          | ?        | ?          | 7          | 1                | . 1        | ,          | :          | - 5          | _          | •                |         | -           | 1       |          | Ī        | 7       | 1              | ī   | 1          | 3 1              | 1   | 8, 8         |
| ±¥Æl∮ø          |    |          |           |            |     |     |             |            |          |            |            |                  |            |            |            |              |            | <b>\$</b>        |         |             |         |          |          |         |                |     |            | 7                | 1   | ر<br>د<br>د  |
| चृप             | 3  | ×        | Š         | 8          | 1 8 |     | 1           | ¥          | 1        | ŀ          | 7          |                  | 5          | ~          | 1          | -            | -          | 1                | ~       |             | -       | u        |          |         | `              |     | ١,         | ,                | 1   | Í            |
| がられる            | ,  | oy.      | 3 ¥<br>}= | ¥9         | 11  |     | ใช้ห<br>(Pห | 7          | 11       | <b>3</b> 0 | ڊرا<br>ا   | <b>ا</b><br>الاح | ۱ <u>۲</u> | ۍ.<br>۶۹:  | 36         | 18           | رد.<br>دود | ku<br>Ku         | ں<br>وع | ? 5<br>13 5 | ه<br>عد | 3 X      | ٦.<br>۲۶ | ki<br>e | ا              |     |            |                  |     | Ko<br>18     |
| मिधुन           | è  | ŧ        | ŧ         | 1          | 1   | 1   | 1           | 20         | 1        | 2          | 20         | 8                | 9 8        | 11         | 15.5       | 25           | ??         | 22               | ?       | 12          | 100     | 12       | ?:       | ? 4     | 12             |     | 11         | 12               | ę ą | 18           |
| \$82 look       |    |          |           |            | 82  |     |             |            |          |            |            |                  |            | <b>१</b> ६ |            | ۱<br>ا       | , بر       | 3                | £       | 3           |         |          |          | i ş     |                | 22  | ι          | ₹<br>5           |     | 8            |
| 55              | 18 | 14       | 18        | 18         | ۲.  | 27  | 22          | ۲.         | 12       | 82         | ₹          | १६               | ? 5        | 15         | ?          | ?5           |            |                  |         |             | ₹0      | 15       | ۲E       | Ŷ.      | 15             | 1=  | ٩E         | 10               | ţε  | 12           |
| <b>ا</b> اجوات  |    |          |           |            |     |     |             |            |          |            |            |                  |            |            |            |              |            | ۲ <b>٬</b><br>۹Ę |         |             |         |          |          |         |                |     | -          | 7 2              | 20  | \$ <b>\$</b> |
| मिद             |    |          |           |            |     |     |             |            |          |            |            |                  |            |            |            |              |            |                  |         |             |         |          |          |         |                |     |            | ¥                |     |              |
| áşgteé          |    |          |           |            |     |     |             |            |          |            |            |                  |            |            |            |              |            |                  |         |             |         |          |          |         |                |     |            | ٦ <u>.</u><br>۲8 |     |              |
| कत्या           |    | રષ્ટ     | ٠×        | ₹.         | ₹.  | 7.7 | Þξ          | 08         | २६       | 56         | રદ્        | 9.5              | Pų.        | D.         | ₹u         | 50           | ₹0         | ₹७,              | 1       | 25          | ₹       | 3        | १८       | 75      | २६             | 14  | १४         | ₹₹               | 12  | P.           |
| \$ 140          |    | <br> ₹0  | ঀ৹        | / <b>%</b> | 8   | Ko. | }           | ?          | ι.       | ĝo<br>c    |            |                  | 0          | •          | ٠          | Ť.,          | 8          | <b>X</b> (       | 1       | •           | 7       | * f      | . 1      | ξ0<br>  | ٥              | ۱ [ |            | 10               | . ( | Ko           |
| तुक्।           | 1  |          |           |            |     |     | 41          |            |          |            |            |                  |            |            |            |              |            |                  |         |             |         |          |          |         |                |     |            | 18               |     |              |
| ३० १६           | 1  | ₹.       | ٥         | 1          | 1   | *   |             | ₹<br> <br> |          | ₹0<br>0    |            | ء و              | o          | ₹c         | <b>২</b> ০ |              | 8          | ¥.               | -       | 10          | ן א     | Ì        | ۵        | 20      | ١              | 0   | 10         | ا داد<br>د       | 9   | t            |
| श्किक           | ą. | 49       | Į,        | 23         | 42  | ĄŁ  | ŧξ          | Įξ         | ٩٤       | 3,5        | ٦Ę         | 11               | şu         | ţ          | ξų         | 30           | Į.         | 10               | P       | F           | 5       | H        | 5        | ĮĮ.     | 14             | (L) | 14         | ų.               | ų,  | Ξ            |
| 2741 <b>0</b> 4 |    | १८<br>३० | 2         | 3 F        | 82  | yo. | ٩<br>وء     | १३<br>४४   | रध<br>१६ | १४<br>४व   | પ્રમ<br>૧૦ | x⊁l<br>X√l       | 티<br>당,    | १६<br>१६   | 동네<br>국드   | <b>₹</b> ⊂ ! | ्र<br>इंट  | rej<br>V)        | 4       |             |         | ۲)<br>۲) | 7        | Ų.      | المام<br>دريان | 1   | યું<br>પુર | 18 X             | 4   | χ<br>5       |
|                 | —  | +-       | _         | +          | +-  | ₽-  |             | ⊢⊣         |          | -4         | _          | ~                | -          | -          | _          | -+           | _          | _~               | +       |             | _       | +        | ٠,       | _       |                |     | 1          | ¬`-              | -   | -            |

वि विश्वतिक के विदेशकारिक विक्रियिक कर कर कर तह एक के के विविद्य के कि कि कि कि विक्रिय कि कि विविद्य कि विक्रिय وفر فالمستحيرة وأعداه فالمداه فادوع ستجيبه وون وعامه لايد فإدب يرعونه إوادب فالمه \$35 Int المسلاف والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجع

pristine as reine relice pringular and reserve sentence rejur relociserary proporty المدمد والواصلوم ليحريط بالوواع الاصدو ووددوي والمامين والاعداد والمرابط ساوساء ساوساء 48×1×41 विभ लहा लिखें विभ वि वि वि

**अ**स्स of The period of the property of the same of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of t ર≒રા≭ कर प्रकार विकास विकास करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया कर

たかたちななな きょもんと とんなる とんといるいかいかいかい あいたいかになになになられてなる からからからから protected referentiated for relational states and relative references between the protections and relative to रक्षणावण विवाहराज्ञांच्या विवाहराज्याच्या विवाहराज्याच्या विवाहराज्याच्या विवाहराज्याच्या चतुर्थ-वर्तिका ]

## ११ अन्नांश की लग्न-सारणी

| ऋश                    | 0 8                 | २                         | 3 5                                     | וע                   | €,                   | v                       | Ξ                     | 8,8                      | 5 <sup>1</sup> 8                                                                            | ११२                   | १३                 | १४                                                                                           | ?У.                       | १६¦१                          | ড <sub>়</sub> ? :     | = \$ £                   | হত                                  | ر<br>الا د                      | হ্চ্ চ                | 3,2                          | प्रदेश              | २्ह                                                           | ર્હ;                    | <u>کرتے</u>            | र्ह                       |
|-----------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------|
| मेप<br>२५६।३६         | 0 50                | ر<br>د<br>د<br>د          | ्र<br>१५ <sup>1</sup> ३१<br>३६' :       | 2 % o                | 32                   | 88.8<br>88.8            | -<br>२<br>= १<br>१६५  | १<br>६२,<br>3 <b>≒</b> २ | ? {<br>y 33<br>o y 3                                                                        | ं १<br>३.४२<br>१२४    | `\$\$;<br>\$≎;     | १<br>५ <u>६</u><br>२८                                                                        | D 11 0                    | २ <sub>,</sub><br>१६३<br>३२,  | ร, ``<br>y 3<br>ช'3    | 3 y =                    | , 5<br>, 50                         | ء<br>باد<br>مار                 | 3)<br>ভার<br>৪৪¦র     | 3<br>E<br>E<br>E<br>S        | 3 3<br>8 3<br>5 5 5 | 3<br>88<br>88                                                 | 3<br>૪૦\<br><b>૨</b> ૪, | 3;<br>ਮੁਧ,<br>ਮੁਣ:     | ૪<br>હ<br>ર=              |
| चृप<br>२⊏१।४६         | ४ ४<br>११६२५        | 38.<br>38.                | ४<br>४४ <i>४</i><br>६'२                 | 3 2<br>3 2           | 35<br>50<br>40       | ४,<br>२१३<br>३४३        | <br>३०१<br>५६१        | <u>४</u><br>४०४          | K 1                                                                                         | \ E                   | %ड<br>१७<br>ह      | ह।<br>२७<br>: =                                                                              | 8;<br>36;<br>30           | ह<br>४४३<br>४२ <sup>(</sup> १ | हा<br>१५<br>१५३        | ह, y:<br>१८३             | \$ 6<br>3 2 3<br>5 2 0              | ७<br>३२<br>४२                   | 80 S                  | ७<br>(१ <sub>,</sub><br>१६,४ | 0 8 c               | : =<br>१६:<br>३२                                              | ر<br>الم<br>الم         | म<br>३८:<br>१६:        | ू<br>१७<br>३८             |
| मिश्चन<br>३१४।७४      | 5 5 5               | १८                        | २⊏ ३                                    | =४६                  | 38                   | १०                      | २०३                   | ३१४                      | 814                                                                                         | ם יְכ                 | ।१३                | <b>ં</b> ટ્ર                                                                                 | 38                        | 881                           | 18;                    | y ?.                     | र्श्च्ड                             | 35                              | ڊ ي<br>ڊ              | 10,                          | = {=                | , २६                                                          | 38                      | <b>χο</b> ¦            | ၁                         |
| कर्क<br>३३०१६०        | 18818               | 3 8 8 8                   | १४ १<br>४४५<br>०                        | 8 23<br>13 8         | र <b>१४</b><br>इ'१७  | 55                      | ? <u>४</u><br>३६<br>ऽ | १५१<br>५०<br>०           | \$ ?<br>? ?                                                                                 | ह १ ह<br>२ <b>२</b> इ | 75                 | १६<br>४५                                                                                     | १६<br>५६                  | १७                            | १७१<br>१८२             | ७ १<br>७ १               | ८ १७<br>० ४१<br>०   ०               | १७                              | १ <u>५</u><br>१३      | रम्<br>१४/३<br>०             | = ११<br>५४१         | न <sub>्</sub> १८<br>५७                                       | 38                      | 38                     | १ <u>६</u><br>३०          |
| सिंह<br>३१७७          | १६ १<br>४१ ४<br>० ३ | १ २                       | २० :<br> १० :<br> ४२                    | २<br>२३<br>१६'४      | 5 २०<br>३ ४४<br>७,२४ | २०<br>१५४<br>५ <u>५</u> | २१<br>५<br>३२         | २१'<br>१६ :<br>६ :       | २<br>२<br>२<br>२<br>२<br>२<br>२<br>२<br>२<br>२<br>२<br>२<br>२<br>२<br>२<br>२<br>२<br>२<br>२ | १०१<br>७४<br>१४       | )<br>२२१<br>५४=    | 25<br> <br> <br> <br> <br>                                                                   | 120<br>130                | <b>३</b> ०<br>३०<br>४         | 20 2<br>30 2<br>30 2   | (२)<br>११                | ३ <sub> </sub> २३<br>१'१२<br>६,२०   | 23<br> 20<br> 28                | 23:<br>33:<br>35:     | २३ २<br>४४ ४<br>२ ३          | 3,2%<br>8 3         | 3,58<br>4.83<br>5.88                                          | २४<br>२६<br>१ <u>५</u>  | २४<br>३६<br>५२         | ર<br>૪७<br><b>૨</b> ६     |
| कन्या<br>३०२।६:       | ያ ነ ፡               | ४<br>२<br>४               | ।<br>२८।<br>१२।                         | २५२।<br>३८,४<br>१६ २ | y'२५<br>='४=         | ्२६<br>इ.स.             | ेर्ड<br> १=<br> ३=    | २६<br>२⊏<br>3६           | २ हा २<br>३ = ४                                                                             | ६ २<br>१५४:<br>१४४:   | 5 24<br>= 2        | ्र<br>१४६                                                                                    | 1<br>2<br>1<br>2<br>1     | 3E<br> 3E                     | इ. ५<br>इ. ५           | ्र्छ २<br>१६।<br>१२ १    | = २=<br>६ १६<br>६ २०                | ₹ <b>5</b><br>₹ <b>8</b>        | २<br>इ<br>इ<br>२<br>= | २ <b>८</b><br>४६ ४<br>३२,३   | E 28                | २<br>१<br>१<br>१<br>१<br>१<br>१<br>१<br>१<br>१<br>१<br>१<br>१ | 3,5                     | २ <u>६</u><br>३६<br>५२ | <del></del><br>૪૯<br>૪૬   |
| तुला<br>३०२।६         | 3013                | ्रे<br>१० <sup>१</sup> २, | ०३०<br>०३०<br><b>⊏</b> १२               | ३० ३<br>३०:४<br>१६:इ | ्व<br>(व)<br>(व)     | ४।३१<br>० १०            | 38                    | 30<br>30                 | 3 ( 3<br>80 (                                                                               | ११३<br>१०<br>१४४      | २ ३:<br>०१:<br>५४: | 35<br>35<br>30<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10 | ) 3 °<br>0   3 °<br>6   6 | ३२<br>४१<br>४                 | 32                     | ३३३<br>११<br>१२ <i>१</i> | ३ ३३<br>१ २१<br>६ २०                | ।३३<br>।३१                      | ३३<br>४१<br>२=        | 333<br>99<br>30              | ४३<br>११            | 238<br>228<br>288                                             | 38<br>38                | ३४<br>४१<br>५२         | 3४<br>५१<br>५६            |
| वृश्चि<br>३१७७        | क ३४।               | 3५ 3<br>१२,२<br>3४        | ५ <sup>1</sup> ३५<br>३३३<br><b>८</b> ४२ | 3×3<br>88<br>88      | 3<br>४४<br>४० २      | ६३१<br>४१<br>४४         | 538<br>928<br>533     | डीउ६<br>इडिफ<br>इडिफ     | 3 E<br>86                                                                                   | ३६।३<br>४८<br>१४।३    | ७ ३<br>५ १<br>५ १  | ७३<br>६२<br>२४                                                                               | 530<br>530                | ५ ३७<br>० ४१                  | ३८<br>१<br>३८          | इस्<br>१२<br>१२          | ) = ३<br>१२ ३ :<br>१६ २ (           | 3 5<br>3 7<br>3 7<br>3 7<br>3 7 | ३८<br>४४<br>२८        | ३६<br>४<br>२                 | ह 3<br>१५२<br>१६१   | ६ ३६<br>६ ३६<br>० ४०                                          | 3<br>8<br>8<br>8        | ર<br>કૃદ<br>૪७         | 30<br>5                   |
| धर्<br>३३०।<br>——     | E0 80               | ४० १<br>३० १              | ०¦<br>११ ४१<br>१                        | १ ३                  | 888<br>883           | १५४<br>१५३              | १४<br>इ४              | ०<br>७<br>१४१            | 85                                                                                          | ४५ १<br>२० :          | ३२ ४<br>३१ ४<br>०  | २/४<br>१२/४                                                                                  | २ ४<br>३<br>०             | ३४३<br>४१४                    | ४३<br>२६               | ४३।<br>३७५               | 3३४<br>३८ ४                         | 3 88<br>E 80                    | 88<br>२१              | ४४ ।<br>३२ :                 | 388<br>388          | 8 8 9                                                         | १<br>१<br>६             | 8પ્ર<br>રહ             | 8¥<br>३८                  |
| म <del>व</del><br>३१४ | 168 88              | ५ <u>६</u><br>२ <u>६</u>  | हु३<br>४६३                              | ०३०<br>४४२           | ४१<br>२०             | ४१<br>४८ ३              | २<br>२<br>१           | 223                      | वाहरू<br>वाहरू                                                                              | 88                    | ४४ <br>३६          | 3 K                                                                                          | ५ ४<br>१५ २<br>१२         | <b>६</b> ३१<br>६३१            | 785<br>785<br>785      | ४८<br>२४                 | 8દાપ્ટ<br>હ <sup>ા</sup> શ<br>પ્રસ્ | =  <br>=  <br>=  <br> <br>      | 3E<br>3E<br>8E        | 38<br>8E                     | र्<br>१०<br>१       | 0 2 8                                                         | 32                      | ४०<br>४२<br>७          | ४०<br>४२<br><sub>२२</sub> |
| _                     | Fस<br>।४६           | १<br>३<br>१२<br>० २२      | 243<br>243<br>88                        | ११४१<br>११४०<br>६२   | 188<br>288<br>280    | ४१<br>४६<br>१२          | ५२।<br>५४।            | रग्ध<br>१७२<br>४६१       | ર કર<br>હ-38<br>=-8લ                                                                        | ध्रु<br>१४६<br>२      | ४२।<br>४४<br>२४    | ४३।<br>४६                                                                                    | (३)<br>१४)<br>म           | ३।४<br>१३।३<br>१०,४           | કોપ્રફ<br>રોઝટ<br>રોજક | ४३<br>५१<br>३६           | ५८<br>०१<br>५८                      | 8 X 3                           | 3 × 8<br>2 = 2        | 3E<br>3E                     | ४८<br>१८५           | 8 9 3                                                         | १४                      | х<br>2<br>2<br>3       | 44<br>38                  |
|                       | गीन ४               | 8 72                      | ४६<br>१<br>१                            | १६ १<br>६ १          | दारद<br>= २६         | У.<br>З.У               | ४६<br>४३              | ४६।४<br>४२।              | 0                                                                                           | ध्रयुष्ट<br>हारुष     | ५८<br>इ.ह          | ५७<br>३४                                                                                     | ८३।<br>१७३                | रण्ड<br>१२                    | ت <u>بر</u><br>در برد  | 24                       | メリン                                 | (5 X)                           | 325                   | 3%                           | XE 2                | والإو                                                         | ४६                      | ४६                     | ४६                        |

जावय-रापक दिशी

### **१० भन्नांश** की लग्न—सारणी

चरा 3 3 3 3 3 3 3 8 8 00011111111 मेच म्रिकेट में में प्रमेश की विकाद के प्रमाणक कर के कि में के के के के के के कि में عواجد المتماع والافراع المراهد والمعادد والمعالية والماع الماعد والمفراع المتماعة २४८१३७ वृष इस्तर मेर्टिसेस मेरिया इंडिया के उत्तर प्रतासक करें स्टब्सेस्स्स इंडिय्य इंडियेस ه ۱۱ د کا د

० तर देल्हें हो हैं। वेतर देलहें हो वे विशेष्ट हें विशेष्ट हैं विशेष्ट हैं। विशेष्ट हैं हैं विशेष्ट हैं हैं है ६ २५५५८४२ विविद्यात स्वयम्बद्ध हर्षाच्या स्वयम्बद्ध स्वयम्बद्ध स्वयम्बद्ध स्वयम्बद्ध स्वयम्बद्ध स्वयम्बद्ध स्व

03 030 030 39 XIAX 3 . c 3 3 c 3

४४१४१४१४१४१४१४१४१४१४१४१४१४१६०६१६०६१६१६१७१०१०१०१०१०१०१०१८ कुर्क ्रेड्रीय-१४३ स्वाप्तर्थर विश्वास्त १०२३ व्याप्तत्र माध्याप्तर विद्वार विश्वास्त्र アニメグラスト かったこれをおおなんかっぱにからかれる ま コニッと ろっっち もにっそるからがら ₹7**6**|146

इस्रिकी २०१८ में में ठ के ने दिविध के के प्रकार करके में प्रकार के विश्व में के कि में कि में कि में कि में कि सिंह جمعه برديد عوعوهم بدم البراحة وود وددده فيهدم بالممامة بمراه المرامة علمه \$ ' B 3 6 = 80 45 88 46 8= 4 X648 46 7= व्या अवदा सम् । वर्षाम्य वर्षाम्य । सर् रथ वर्षः

395136 र्भ २५ २५ रभूरभू रूपे वृत्र दृत्र दृत्र दृत्र दृष्ण २० २० ० २० ० २० ० २० २० २० २० २० १० १० १० १० १० १० १० १० १ مع الامع د الاماع الامع ما الم الا عدد الم कुल्या 2 8 8 **1** 15

40 a 80 8 80 াংকার বিকাশ 🗷 तुला لإداح وأعع १८ ०१०४ 💌 1 2 3 8 2 30 14 عميقة عمية يمعزع فالدواء والاوراء ويوع عنهم يوسوس وموعي يعطون يحتريت والعداد والاوالاو المعابد बुध्यिक

१०वर्षक्षप्रदे ब्रिक्षप्रथयम् ब्रिक्णिक्यस्य । वर् अवदा ए । १२१४४/१६/४८ र राज्यभ्दरमा ०३० अवदा ए १२१४४/१६/४८ ४०१४४/४६/४८ 316108 

६६ प्रतीवल सन्तर्भव । प्रतिविधिवास्य स्वित्वल सन्दर्भ । ६६ प्रव वर्षस्य सम्बद्धाः स्वित्वन्य वर्षस् वनु सम्बद्धस्यक्रेत्रर्थायन्त्रस्यक्षयस्य सम्बद्धस्य । सम्बद्धस्य स्व 3941TA SANTARREMENTER REPRESENTATION OF REPRESENTED TO THE PRESENTATION OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPER मक्द \$8X158

अरस्य देशकी राम्प्रेस देशको १ ४० ११० रेट रहेश्वर ४४ ११० रेट हेर्न हेर्न है । है । है । है । है । है । है । है r sle sle sle sle sle sle rechestro po popo e se po popo popoletico popoletico propoletico popoletico popoleti होरन्यन्त्रकोष्ठकोष्टवी सोरम्परविद्यप्तरका २०१५०३ विद्यप्तिस्य न्तरकार्यस्य सोरक्ष्यास्य सोरक्ष्यास्य **ड**म्स सम्मित्रविद्यं विश्वविद्यक्षं क्षेत्रव्यं स्वाप्तव्यं स्वाप्तव्यं क्षेत्रव्यं विश्वविद्यं विद्यं वि रमध्य

اعزيم بعدا اطفونه يقطعهم يدميعة اطفواه بقفه بمقفه بالمقادة المستعلق والمستعلق विक्रिक्षेत्रम् विक्रिक्षेत्रम् विक्रिक्षेत्रक विक्रिक्षेत्रक विक्रिक्षेत्रक विक्रिक्षेत्रक विक्रिक्षेत्रक विक्रिक्षेत्रक विक्रिक्षेत्रक विक्रिक्षेत्रक विक्रिक्षेत्रक विक्रिक्षेत्रक विक्रिक्षेत्रक विक्रिक्षेत्रक विक्रिक्षेत्रक विक्रिक्षेत्रक विक्रिक्षेत्रक विक्रिक्षेत्रक विक्रिक्षेत्रक विक्रिक्षेत्रक विक्रिक्षेत्रक विक्रिक्षेत्रक विक्रिक्षेत्रक विक्रिक्षेत्रक विक्रिक्षेत्रक विक्रिक्षेत्रक विक्रिक्षेत्रक विक्रिक्षेत्रक विक्रिक्षेत्रक विक्रिक्षेत्रक विक्रिक्षेत्रक विक्रिक्षेत्रक विक्रिक्षेत्रक विक्रिक्षेत्रक विक्रिक्षेत्रक विक्रिक्षेत्रक विक्रिक्षेत्रक विक्रिक्षेत्रक विक्रिक्षेत्रक विक्रिक्षेत्रक विक्रिक्षेत्रक विक्रिक्षेत्रक विक्रिक्षेत्रक विक्रिक्षेत्रक विक्रिक्षेत्रक विक्रिक्षेत्रक विक्रिक्षेत्रक विक्रिक्षेत्रक विक्रिक्षेत्रक विक्रिक्षेत्रक विक्रिक्षेत्रक विक्रिक्षेत्रक विक्रिक्षेत्रक विक्रिक्षेत्रक विक्रिक्षेत्रक विक्रिक्षेत्रक विक्रिक्षेत्रक विक्रिक्षेत्रक विक्रिक्षेत्रक विक्रिक्षेत्रक विक्रिक्षेत्रक विक्रिक्षेत्रक विक्रिक्षेत्रक विक्रिक्षेत्रक विक्रिक्षेत्रक विक्रिक्षेत्रक विक्रिक्षेत्रक विक्रिक्षेत्रक विक्रिक्षेत्रक विक्रिक्षेत्रक विक्रिक्षेत्रक विक्रिक्षेत्रक विक्रिक्षेत्रक विक्रिक्षेत्रक विक्रिक्षेत्रक विक्रिक्षेत्रक विक्रिक्षेत्रक विक्रिक्षेत्रक विक्रिक्षेत्रक विक्रिक्षेत्रक विक्रिक्षेत्रक विक्रिक्षेत्रक विक्रिक्षेत्रक विक्रिक्षेत्रक विक्रिक्षेत्रक विक्रिक्षेत्रक विक्रिक्षेत्रक विक्रिक्षेत्रक विक्रिक्षेत्रक विक्रिक्षेत्रक विक्रिक्षेत्रक विक्रिक्षेत्रक विक्रिक्षेत्रक विक्रिक्षेत्रक विक्रिक्षेत्रक विक्रिक्षेत्रक विक्रिक्षेत्रक विक्रिक्षेत्रक विक्रिक्षेत्रक विक्रिक्षेत्रक विक्रिक्षेत्रक विक्रिक्षेत्रक विक्रिक्षेत्रक विक्रिक्षेत्रक विक्रिक्षेत्रक विक्रिक्षेत्रक विक्रिक्षेत्रक विक्रिक्षेत्रक विक्रिक्षेत्रक विक्रिक्षेत्रक विक्रिक्षेत्रक विक्रिक्षेत्रक विक्रिक्षेत्रक विक्रिक्षेत्रक विक्रिक्षेत्रक विक्रिक्षेत्रक विक्रिक्षेत्रक विक्रिक्षेत्रक विक्रिक्षेत्रक विक्रिक्षेत्रक विक्रिक्षेत्रक विक्रिक्षेत्रक विक्रिक्षेत्रक विक्रिक्षेत्रक विक्रिक्षेत्रक विक्रिक्षेत्रक विक्रिक्षेत्रक विक्रिक्षेत्रक विक्रिक्षेत्रक विक्रिक्षेत्रक विक्रिक्षेत्रक विक्रिक्षेत्रक विक्रिक्षेत्रक विक्रिक्षेत्रक विक्रिक्षेत्रक विक्रिक्षेत्रक विक् श्रद्धा १७

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | चतुर्थ-बतिका ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Γ                  | <u>=</u>       | ך ע           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|---------------|
| ######################################                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १३ अर्जांश की लग्न-सारणी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                | -             |
| #####################################                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                |               |
| ### ### ### ### ### ### ### ### ### ##                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | मेप द्दंदंदंदं १११११२२२२२२३ । ३ ३ ३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 3                | 3              | 3 %           |
| #####################################                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . ૩હ               | ע'עע           | ४ २           |
| ######################################                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A CALLO A CAMPO LA SERVITACIA CANA CA CASTA (SETATACISMA SINCENTIAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                |               |
| ######################################                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 58 5 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | T I                | ', ⊑'<br>'~_,^ | <b>5 5</b>    |
| #####################################                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sacina 0 88 2 4 8 5 8 6 0 2 8 5 4 7 5 9 5 8 5 4 5 1 5 2 5 6 7 5 6 5 6 5 7 5 6 2 3 5 6 6 1 5 2 5 2 5 6 6 6 1 5 5 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (12.3)<br>51.32    | ,45 v<br>'5='5 | : と<br>: さ'ひを |
| ######################################                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.9 4              | 19319          | 3,03          |
| ######################################                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ######################################                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | = <sup>1</sup> 2 = | עובר           | מע פ          |
| ###  35/30 No No 25 3 No No No No No No No No No No No No No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 242102   0 x 8 x 5 x x 8 x 5 2 8 2 2 x x x 2 0 x 8 2 2 x 8 2 0 x 8 2 2 x 8 x 8 x 8 x 8 x 8 x 8 x 8 x 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5.78               | أعيوا          | ='3%          |
| साम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6 190 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 1-1-           |               |
| साम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 338158 8 82,23,38,38 8 6 8258 80 88, 2183 28 28 28 28 88, 72, 318 29 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | દ્રષ્ટ્રડ          | ש⊏             | واعره         |
| साम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | c y z              | 287            | ξ <u>ν=</u>   |
| म्मिम्म    अक्ष प्रकार   अक्ष क्ष क्ष क्ष क्ष क्ष क्ष क्ष क्ष क्ष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | सिंह १६११६१६२००५२००० पर प्रति १५११५१०१ चर २० २० १०१२ १३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ३ २४               | ર્ષ્ટ          | ४,२४          |
| सामा  स्रिक्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 35/12/ 0.82-58 8/82 30 85 28/36/20 0.85-58 80 58 80 58 80 58 80 58 80 58 80 58 80 58 80 58 80 58 80 58 80 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EPS                | 5,6'3          | 8,85          |
| 明出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 7 2              | 382            | क्ष्य         |
| 明出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 -115   A5 3 43'43132 88 A8' 8'48  A13A 18A 18A 18A 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | E 7.E              | 26 3           | (६) २६        |
| #出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | しょくりじょうしょく さんしゅんどう さんのうがいん カバス・コピスト マン・カン (中央) かんしゅう (ログ・モデザリタ と)が                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ده ئـ              | واستاه         |               |
| <ul> <li>お下が</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1-                 | 1              |               |
| स्था                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 1                | I !            | _ 1           |
| ###  ###  \$\(\epi \)  \(\epi \)   \(\epi \)  \(\epi \)  \(\epi \)  \(\epi \)  \(\epi \)  \(\epi \)  \(\epi \)  \(\epi \)  \(\epi \) \qq \qqq \qqq \qqq \qqq \qqq \qqq \                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - 13713713713713732 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ह ४                | १८३            | ३४६           |
| ###  ###  \$\(\epi \)  \(\epi \)   \(\epi \)  \(\epi \)  \(\epi \)  \(\epi \)  \(\epi \)  \(\epi \)  \(\epi \)  \(\epi \)  \(\epi \) \qq \qqq \qqq \qqq \qqq \qqq \qqq \                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | युश्चित्र । ज्याप्रकार्यक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात् | ३६ ३               | 38 %           | 30,30         |
| ###  ###  \$\(\epi \)  \(\epi \)   \(\epi \)  \(\epi \)  \(\epi \)  \(\epi \)  \(\epi \)  \(\epi \)  \(\epi \)  \(\epi \)  \(\epi \) \qq \qqq \qqq \qqq \qqq \qqq \qqq \                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 358128 1 08528 88230 8588 842 08588 88280 85888 8588 8588 8588 8588                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8,82               | עע             | ६१७           |
| ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  # |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                |               |
| ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  # | 2201-01   7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2000               |                | -1-           |
| 世出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _ (1               | 10.03          | . داء         |
| ###  ###  \$\(\epsilon\)  \(\epsilon\)   \(\epsilon\)  \(\epsilon\)  \(\epsilon\)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | 1 1            |               |
| मीम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3030'21   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - 1-               | 1 1            | 1             |
| सीस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                | •             |
| #J## X7 X7 X6 X6 X6 X6 X6 X6 X6 X6 X6 X6 X6 X6 X6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                |               |
| 35 x0 x 88 5 3 5 3 5 8 5 7 X 8 5 5 5 8 5 5 3 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | न वार्यावको पर्या स्वार्यावस्त्रम् ४०। रार्ष्ठाश्चा नार्वास्त्रार्थात्रम् स्वार्यास्त्रम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ०३२                | X8 8           | ६३८           |

[ ⊏8 जातक-बीपक १२ भन्नांश को लग्न-साररणी चरा ो री य की क्षेत्र के ज म हर्व ११ रेगरेशरेशरेशरेशरेशरे १८ १८ में स्वीट स्वीट स्वीट स्वीट स्वीट स्वीट स्वीट स्वीट શ શ શીચી ચાર ગો માટે દી સારી કે मेच ० मार्चमश्रदेशस सर ७१६म्याददेशस सम् जरसम्बद्धन्यस्थाना हार्यप्रदेशस्थ REVISE निमेश्वरिक्षस्य र अमर्विक्षस्यर्थर्थर्थः निवस् अवस्य निमान्यस्थलिक स्वत्य र व्यवस्थलिक स्वत्य निवस् 보 보 보 보 획 획 획 획 획 획 이 내 내 내 내 내 내 그 그 그 그 그 भूप १९४२ वोक्राप्तक ४९ ० ६ वह रूप वेश्वप्रदेश स्विधिक्षांत्रहोस्यास्त्री ११९०० त्रवीवपारशस्य होइस्ट्राबक्षांत्रहा 4461875 ०१८३६४४१ २०४८ ६२४४२ ०१८५६४४१२१३ ४८ ६०५४५ হিলাইছ স্বাংগীই লাখলা ভাষ্যাস্থ क्ष ६ ६ ६ ६ ६ ६ १०१०१०१०१०१०११११११११११११२१२२१२१२०१२०१० मिधुन १९४१७४ न्द्रमञ्चलक्षेत्ररीय्वेद्रद्राच्या १६१४ व्यवस्थित 'ধন **१६४४ ° মা**ধ৹ | লাইছ' ধাইহা १%१४४४ १४ १४ १४ १४ १४ १४ १४ १४ १४ १४ १४ १६ १६ १६ १६ १६ १६ १४ १७ १७ १० १० १० १० १० १० १० १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १ 44 440IL HE वेजन्नेक्या म्हरूचे ४००१। यहराज्यावयोगस्य श्रीदर्शसम्बद्धाः स्टब्स्वार्थस्य स्टब्स्वार्थस्य PERM विकार हार प्रकार १० ४० वर्ष अधनीर व्यवस्थित स्थापनी का व्यवस्था स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी عدياتها تدعيتها تدعو ووارواء والواء والماس ساسر سال مالي المالية والمالة والمالية करण ५६ हो१६२६३६४६,४६ ६१५-७३७४४५० जे१जन्मेन्स्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्र **२०४**१६४ । ८१६८४३२४ ४८४६ प्रोरमञ्जनमेदद्वप्रक्रम्य ज मोरद्वप्रक्षेत्रभ क्रम्प्रद्वी प्रोरमेर स्मिर्वक्षिप्रमेर ৰ াৰ্চ্ছত হ' ব' বিচাৰ্থ মণাম্থ মণ্ম্থ মহাম্থ মনাম্থাৰ মান্ত মন্ত মুখ্য মনাম্থাৰ স্থান মান্ত মুখ্য মণাম্থ মণামা तुमा १००१ वर्षिर पर १११० र वर्षियाच्या चर्याच्यावराष्ट्रीय वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे ₹०४१६४ ं न्द्रश्चर वराष्ट्रव प्रदेश वर्ष वर्ष वर्ष वर्ष वर्ष कर्म वर्ष कर्म र वर्ष कर्म वर्ष वर्ष वर्ष वर्ष वर्ष वर्ष इमिन ं ०१११२२१२५४४४ अ१४५४४६४४४४४ च१६२६४०८१ BIPSTANDERSER UPSTAFFE APRILIPE. विद्यारक्षेत्रम् १०४८ २ ६ ४४२२ अन्तर्वारक्षेत्रमञ्ज्ञा द्वारक्षेत्रम् वीरक्षेत्रम् विद्यार्थस्य पनु विश्वविधानम् । १८०६४ प्रश्ने वाद्यविधानमध्यम् स्राह्मे विश्वप्रवासम्बद्धाः वाद्यविधानम् वाद्यविधानम् **53 18** AX AR HERE RE RE RE RO RO RO RO RO RO RO RO RE REPORTED RE RE RE ROLL - HONOR OF सकर प्रको बारकान्य प्रश्ने प्रकार स्थान स्थान स्थान स्थान हो है । इस स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थ

سأدفاطة فكالمتناف دغصطاط أهمانعابها ماذهاء وإفاء بممالكم فأدفيهما والمرادات أهدا حردكما وو

्रिन्देवह स्था वत् व स्था वर्ष वर्ष प्रवृत्तिक स्था स्था प्रत्य कर्ष कर्ष कर्ष वर्ष वर्ष वर्ष वर्ष वर्ष वर्ष व स्था वर्ष स्था वर्ष वर्ष प्रवृत्तिक स्था स्था स्था स्था कर्ष कर्ष कर्ष कर्ष वर्ष वर्ष वर्ष वर्ष वर्ष वर्ष वर्ष

perkedunds andermitaine the med obeneralized publication the not

व्यक्षरप्रदेश अयुर्वप्रप्रदेशक योद्यी अविव

refre rississivaletrand die istrafebrind is rischelbrinder

३१४१७४

कुम्भ

२७६।४८

भीन

PERMIT

## १३ अर्जाश की लग्न-सारणी

| खश ८ १ २ ३ ४ ४ ६ ७ ८ ६ १९८ ११.१२।१३,१४,१४ १६।१७१८ १८।२० २१२२ २३,२४,२४।२६ २७,२८,२८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| व्यक्त द १ ६ ३ १ १ १ ६ ६ ६ ६ ६ १ १ १ १ १ १ १ १ १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -              |
| मेप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5              |
| S. E. N.E. B.N.E. S.N.A. R. S.N. A. B. B. A. B. B. S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ,              |
| = x 8 133   0 = 2   NN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <del>-</del>   |
| वित १४०० रह शंस अरुका हारक का अरोक का का का का का का का का का का का का का                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7              |
| वृष ११२० रहे इस्४७५८ हार्थ रेस अप्रत्ने अप्रति हार्थ हार्थ हार्थ से हिर्म देश स्थाप हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्थ हार्य हार हार्य हार्य हार्य हार्य हार्य हार्य हार्य हार्य हार्य हार्य हार हार्य हार्य हार्य हार्य हार्य हार्य हार्य हार्य हार्य हार्य हार्य हार्य हार्य हार्य हार्य हार्य हार्य हार्य हार्य हार्य हार्य हार्य हार्य हार्य हार्य हार्य हार्य हार्य हार्य हार्य हार्य हार्य हार्य हार्य हार्य हार्य हार्य हार्य हार्य हार्य हार्य हार्य हार हार्य हार्य हार्य हार्य हार्य हार्य हार हार्य हार्य हार्य हार हार्य हार्य हार्य हार्य हार्य हार्य हार्य हार्य हार्य हार्य हार  | =              |
| <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ę              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3              |
| मिथुन । अन्य = १६ २६ ४० ४० १ १२ २१ ३२ ४२ ४३ ३३ ४४ २४ ३४ ४४ ४४ ६ १६ २७ ३७ ४५ ४ = = १६ २६ ४० ४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | c              |
| 383163 (02672 1288 1036 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | y.             |
| California de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de  | <u>-</u>       |
| \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | c .            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| of at & did to talk of the contained and and an experience and and an experience and also designed as a first of the contained and an experience and also designed as a first of the contained and a second a second and a second  | _              |
| सिंह<br>  अहारह १६ २० २० २० २० २० २० १० १ १ १ १ १ १ १ १ १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8              |
| 328128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | २              |
| उर्शन्र ० ४२ दे ६ ४८ ३० १२ ४४ ३६ १८ ० ४२ दे ६ ४८ ३० १२ ४४ ३६ १८ ० ४२ दे ४६ ४० १२ ४४ ६ १८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5              |
| कस्या रिश्वर राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य राज्य | 3,             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3              |
| 1 01/01-41242012-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,             |
| तुला विविध्व विविध्व विविध्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विध्व विश्व विष्य विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विष्य विष्य विष्य विष्य विष्य विष्य विष्य विष्य विष्य विष्य विष्य व | 38             |
| विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विष्य विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व  | 31             |
| व्यवस्था विश्वासम्बद्धाः स्वर्थाः विश्वास्य विश्वास्थाः स्वर्थाः स्वर्थाः स्वर्थाः स्वर्थाः स्वर्थाः स्वर्थाः स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 35             |
| वृध्यित । अर्थ २८ ३६ ३६ ३६ ३६ ३६ ३६ ३६ ३६ ३६ ३६ ३६ ३६ ३६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <del>~</del>   |
| वास्त्र । जरुज्य व वर्ष वर्ष वर्ष वर्ष वर्ष वर्ष वर्ष वर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | १७             |
| 3561-6 085 58 68-30 65 28 36 6 0 85 58 6 8-30 65 28 6 8-30 65 28 6 8-30 65 28 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | {≒             |
| 12-12-12-136-136-136-136-136-136-136-137-137-137-137-137-137-137-137-137-137                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
| सम्       अवशाहर       ( क्र प्रकार के क्षा कर्म कर्म कर कर कर कर कर कर कर कर कर कर कर कर कर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | υ<br>Στο       |
| ३३४१६४ ० २ ४ ६। = १०।१२११४१६६१=२०।२२।२४।२६२=३०।३०।३४।३६३=४०।४२।४४४४६।४०।४२।४४४४६।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | y=             |
| 19908981981981981981961961961961961961961961961961961666666                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <i>در</i><br>ه |
| 383103 078 42 84 88 80 38 20 88 82 34 830 48 22 84 8880 8 32 44 8880 8 32 44 8880 8 32 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۱<br>30        |
| X   Y   Y   Y   Y   Y   Y   Y   Y   Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.1.           |
| १२१२९१३०१३६४८५५ ७१६६४४४४४४३। २११२२१३०।३६१४८५ । ११२१२११३०।३६१८५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.             |
| ्राहर प्रशासका स्वाधिक स्वाधिक स्वाधिक स्वाधिक स्वाधिक स्वाधिक स्वाधिक स्वाधिक स्वाधिक स्वाधिक स्वाधिक स्वाधिक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | υE             |
| TANKANKEIKE KEKEIKEIKEIKOKOIKOKOKONONONEINEINEINEINEINEINEINEINEINEINEINEINEIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| SEIXO, RIKRISCIZEIROKKI RIKOJSKIZEIROKEIRRI AKRIKRIZEIRRIKRIZEIROHOCIONIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
| २४११३३ ० २२४४ ६२८ ४०१२ ३४४६१८४० २ २४४६ ८ ३०५२ १४३६४८ २०४२ ४२६४८ १०३२ ४४१६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ४१             |
| के प्रतिकार प्रतिकार विद्यार विद्या है । विद्यार प्रतिकार विद्या है । विद्यार विद्यार विद्यार विद्यार विद्यार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 35             |

Τ =6 िबातक-शीपक १४ :मचौरा की लान-सारही ेचरा १ भी १ की १७ इस १६ म अस १ ति स्विस्थ मेप ा स्वाह्मभाववाभवाभव्यस्य इत्राह्मवाववाभव्यस्य अवस्यवाह्मधान्यस्य स्वाह्मधान्यस्य २४६।३१ ०१द्मेरेक्ष्रप्र१२३०१४म् क्षर्प्रथर् ०१६म३६३४१२०३०१४म् हो०५५२० यूव र २४७१४६ 0 40 40 40 X 0 40 4 40 85 XO मिधुम সম্পন্ন সংখ্যাস্থ্যস্থাস্থ্যস্থাস্থা ভাষা সন্মন্ত্র হাত হয় হয় স্থাস্থ্য প্রতিষ্ঠা সাধ্যাস্থ্যস্থাস্থ্যস্থাসম

३१२ा७२ **२५,४८,१**२,३६ ०,२५,*३*८,१२,३६ निश्चेत्रचीरतीया विश्वेष्ट्रचीरवीया १ यो रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक्ष रेक् 44 रही जरमन्दाक्षक पर चरविरुप्तरमध्यारण महावे अन्धत्र अनुस्ति अनुस्ति नेश्वर्षक्रम् स्राह्म ३३२१६२

भ्रो मार्गरीर्वेम् वर्षम्यम् वर्षे वर्षे प्रवास्थितम् स्थापन् । अ मार्गर्वे वाम वर्षे वर्षे प्रवासम्बद्धिः । १६१६११६१२० । २० २० २० प्रथिक १२१०१०१० व्यव्याद्व विकार वा प्राप्त विकार १८१२ विकार विकार विकार विकार स्थापन सिंद व्याक्ष्मप्रदेश । ११ वर्ष वर्ष प्रवासक्ष । ४१ भाव ही वर्ष भाव हो चार हो ४१ भाव है वर्ष प्रवासक । अध्यार हो ४० ३२३⊫३ अविश्वरात्म अभवश्वरात् सम्बद्धश्वरहारक्ष्यक्ष्यक्ष्यहर्ग ग्रन्त्वस्थित् । इक्रिश्चेत्रप्रेष्ट्र विद्युप्तर्भाष्ट्र

कल्या xर। रारर्भर राष्ट्रप्रयोगयोगया बारबारबारश्वेष्ठप्रकारको कारकारबारबारबा बारबारबारबारबारबारबारबारबारबारबारबारबार व शहर १९५३६४४११२१२०४५ ६२४४२ अरदेश्वर्थश्ये ४८ ६०४४२ तुवा ह ।२०।३०।४१/४१ ११२।२२ ३२।४३।४३। ३११५२४)३४/४४/४४ ४/१४/६३६।४६/४६ ७/१७/२० ३८/४८/४८ 3 LIGE રત્વેરધમ્પ્રારેરો અંદ્રત કોરકપ્રચ બેરત્વેરધમ્પ્રારેચોર પ્રત્ને દ્રેરકપ્રચ

वृश्चिक बारबार । ४१ मन रारबारक्षका ४५ महा जारान्य रहा । ব্যবহার বার্থ হয় প্রায়েশ কর্ম কর্ম হার্থ বি まっちにき अस्वराहत अस् वस्तिन दश्यक रहार स्वयक्षत्रकार राज्यवस्त ् इष्टि श्रेष्ट्रेन्ड । इष्टि श्रेष्ट्रेन्ड १४ वर्षकार प्रदेशन्त्र व प्रदेशका प्रश्नित्र विश्व द्वारा ।प्रदेशका प्रदेशका ।प्रदेशका 

पनु १११२राव्याक्षप्रमा हिन्दर्भिक्षर यश्वनावर्भक्षण दश्य प्रश्रम 333150 सकर प्रोर्श्वनप्रकार प्रकार वीरवार जेरू जेरू जो इन्होंने हैं है । जी स्थाप के स्थाप के स्थाप के प्रकार के प्रकार क રક્ષકવારચંચમાં બંગ્ઇકવારચંચમાં 

262600 क्रम १६|रमेश्वर्षक्रम् १|११|२ विश्वर्षक्रमेश्व हीरमेश्वर्षक्रीत्रहेश्वर्षक्ष । १९ । १९ विश्वर्षक्ष विश्वरिक्षिक्ष व ગમ્બપ્રદ १६०२० ३ ४०४० वर २०३ १०२ इत्रक्षक्र वर्षक्र वर्षक्रक्रके वर्षक 

र्परा जर्भरावराक्ष्यकार्य मार्क्षच्याकार्यम् व्यवस्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्

रप्यक्षप्रश्रम् र नेप्रप्रेय विद्याप्रयो जीवप्रवृक्षप्रभाष्ट्र स्थाप्रयो

चतुर्थ-वर्तिका ]

| चतुथ,-नार             | A 411       | 7          |                    |                             |            |                  | 1                   | Ľ,           |                  |               |                 |              |                           | 7                        |                  |             |                       |                           |                       |             |               |                                            |                  |                       |                | <u> </u>         | <del></del>        |            | .,                    |
|-----------------------|-------------|------------|--------------------|-----------------------------|------------|------------------|---------------------|--------------|------------------|---------------|-----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------|-------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-------------|---------------|--------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------|------------------|--------------------|------------|-----------------------|
| ,শ্ৰহা                | 0           | -१         | 5                  | 3                           | 8          | X                |                     | ع إد         | 3                | १८            | 188             | १२           | १३                        | १४१                      | १४               | (६)         | रज                    | <u> </u>                  | धर                    | ्र          | श्रह          | र् २्ड                                     | ्र<br>१          | १२३                   | / २६           | 7(               | باتر <u>ت</u><br>- | ₹8<br>     | -                     |
| "मेप<br>२४७।२६        | 0 0 0       | \$8<br>=   | २८                 | ي حرد                       | ्ह र       | १० ३             | ह<br>४३             | ড,<br>ন্     | ध्र<br>२         | हु रूट<br>ह्य | ઇ૩૦<br>ત્રીક્ષ્ | 3⊏<br>%=     | ।<br>१८७                  | <b>χ</b> υ<br><b>१</b> ξ | ફ<br>૩૦          | ११<br>४४    | १ <b>६</b><br>५८,     | र्⊏ <sub> </sub> ः<br>१२ः | ३६ ४<br>२६ ४          | र<br>१० ४   | عاً .<br>الا  | 3<br>१<br>६<br>६ २                         | 2 3 8<br>2 3 8   | ر ج<br>الج            | χ 3 ;<br>5 , 3 | 38               | १४०                | X:         | Ξ<br>ε″               |
| ेबृप<br>२७४।४४        | ى<br>ق<br>ق | १६         | ર <u>પ્ર</u><br>१६ | 38<br>28                    | }ર<br>કર્  | ४२<br>४०         | , १ १<br>४८ ५       | ं<br>१६      | ં.ર<br>81        | اع<br>133     | न् ४<br>० २     | द्रीप्रह     | ( )<br>( )                | १४<br>  <b>५</b> २       | ર૪<br>. c        | 33          | ४२ <sup>,</sup><br>१६ | <b>५१</b><br>२४           | ्ट<br>इ <b>२</b>      | 308         | = 2<br>= 2    | υ<br>(υ 3)<br>(ξ                           | ४१<br>१          | 5 5<br>5 5            | र<br>८ २       | 5 ?<br>5 3       | ३ २:<br>६ ४:       | 3          | १<br>२                |
| मिंधुन<br>३११।७१      | 0           |            | १                  | १ <b>२</b><br>६             | <b>२</b> २ | ३०<br>४०         | ४३<br>१२            | 78!<br>३४!   | ३।१<br>१६।१      | ४<br>८        | (ઠોક<br>(ઠોક    | ४४<br>२।२    | ४४<br>१                   | / ह<br>हो =              | 3 S              | २६<br>४२    | 3w                    | ४७<br>३६                  | <u>५</u> ८<br>५=      | = १<br>२० १ | र= -<br>}२    | २१<br>१६३<br>४२                            | इ४<br>इ४         | ٤<br>= ا              | ध्र<br>०३      | ره<br>۲          | ८३<br>४१           | १४<br>६३   | १<br><u>५</u>         |
| कर्क<br>३३३[£३<br>——— | y:          |            | ३ १४<br>६ १२       | ३२५<br>११=                  | 38         | १३०<br>३३०       | <u>५</u><br>इ६      | કરાં<br>કર   | ४८<br>१०         | ३१४<br>५४     | ३३४             | ४<br>इ.१     | ध्र <sub>१</sub> १<br>२।१ | ६२५<br>५२१               | 332<br>3130      | 38          | 85                    | ११<br>४=                  | <b>२२</b><br> ४४      | 38          | 3             | खर<br>१६<br>१२                             | च<br>इ           | ह <del>।</del><br>१८३ | (E)3           | را<br>د ع        | १                  | २<br>- ४   | ક<br>જ                |
| सिंह<br>३२४।=१        | ४           | y 3<br>० ४ | प्र<br>इ           | हे थ्र<br>हे २१             | 3 8 3      | २ १६             | રદ<br>જ=            | ४०<br>3६     | ५१<br>२४         | २<br>१२       | १३              | (3)<br>}⊏    | १४४<br>१६२                | ४<br>४१                  | ر<br>در از       | ऽ १८<br>० ४ | 38                    | . ર<br>ર<br>ર             | ४०<br>१२              | १           | ११ <br>४=     | २३ व<br>२२ इ<br>३६ व                       | ३<br>१४          | १४४<br>१२             | ्ध<br>०        | ٧<br>٢           | ह २<br>६ २         | 8 8<br>8   | (५-<br><sup>(</sup> २ |
| कन्या<br>३११।७        | 8/5         | 3          | (६)<br>२२/४        | हे २<br>१४                  | 0<br>इ     | ०४<br>इ.स.       | )<br>१२<br>०        | 38           | ११<br><b>५</b> ६ | २२<br>१८      | 3२<br>४०        | 3३!<br>२     | <b>१३</b><br>२४१          | ३।१<br>१६                | ४<br>= 3         | ०<br>१      | ४<br>२<br>१           | १४५<br>१३६                | \<br>\<br>\<br>\<br>\ | १६<br>२८    | २६<br>४२      | २८<br>३७ ;<br>४                            | २७५<br>२६५       | (७<br>४८              | प्त<br>१०      | }म<br>३२ !       | (८)<br>१४।१        | ع<br>3     | } <b>€</b><br>5=      |
| तुल<br>३११।<br>———    | `           | 0          | १०<br>२२           | २०<br>१४                    | ११         | ३१ ४<br>र्⊏ ४    | १०१                 | २ १:<br>२ ३: | र्<br>४४१        | र्<br>इ       | 83              | ५४<br>२      | પ્ટ<br>રુષ્ટ              | १४<br>४६                 | \<br>=<br>=<br>= | y 8         | ध्र<br>३              | દ<br>ઇક                   | ६ १६<br>६ ५:          | च् <b>र</b> | ર<br>ફહ       | 3३<br>४ <u>५</u><br>४                      | प्रम<br>प्रम     | 8=                    | 3E             | २ <u>६</u><br>३२ | १४<br>१४           | (o)<br>(E) | 3<br>5                |
| द्धश्चि<br>३२४।<br>—— |             | 23         | २१<br>8⊏           | ३२<br>३६                    | ૪૩<br>૨૪   | ४४<br>१२         | ५१<br>०४            | ४२           | ६३               | ४<br>१        | 34 5<br>  0     | 35           | ર્<br>3૬                  | ३१<br>२४                 | ४२।<br>१२        | (3)<br>C)   | ર<br>કુ=              | ४२                        | ४३<br>४१              | ह्य ४५<br>२ | 2 XC          | 3E<br>==================================== | <b>१</b> દ<br>૨૪ | 30<br>१२              | 8१<br>c        | ५१<br>४८         | ર<br>3 દ           | (3)<br>(8) | २४<br>१२              |
| घ <u>.</u><br>३३३     |             | 3          | ० ह                | ५७<br>१२                    | र<br>१=    | १ <u>६</u><br>२४ | ફે <b>ં</b><br>ફેંદ | ४१<br>३६     | रच<br>उच्छ       | 3 ?<br>5 ×    | 8<br>ફ          | ३ ३०         | ५ <u>४</u> =<br>६१२       | <b>₹</b> €               | १०<br>२४         | २१<br>30    | ३२<br>३ <b>६</b>      | 3३।<br>3२।४               | (8<br>3⊑¥             | ४<br>१      | ्र <b>२</b> ट | ४४<br>३६<br>१२                             | ५०<br>१ <u>५</u> | ર<br><b>૨</b> ૪       | १२<br>30       | २३<br>३६         | ३४<br>४२           | ुर<br>१५   | አጺ-<br>ሾድ             |
| म<br>३११<br>          | कर<br>१।७१  | {          | <b>८</b> २         | न्द्रः<br>२ <mark>४४</mark> | 38         | -<br>१२=         | ५६<br>५०            | १०<br>१२     | २०<br>३४         | ३०४<br>४६१    | १               | १            | २<br>२<br>२               | १२२<br>३४६               | 33               | 8३<br>३०    | ४३<br>४२              | -8<br>?8                  | १४२<br>३६५            | 8 ર<br>:⊏ર  | c 8:          | \$ 8<br>\$ 2<br>\$                         | ફ<br><b>ર</b> ફ  | १ <b>६</b>            | २७<br>१०       | ३७<br>३२         | ४४<br>५४           | ुः<br>१६   | ह्म<br>इस             |
| ক্ত<br>২৬:<br>        | स्म<br>शश   | x          | १६ २               | = 3<br>= {                  | ५४<br>६२   | ६।५३<br>४३३      | 18c                 | १३<br>४=     | २२<br>४६         | इर्<br>४      | ४१५<br>१२       | ्० ४<br>२० २ | દ<br>5,ર                  | = १५<br>६ ४४             | भू<br>१४२        | <b>ξ</b> ε  | 88                    | ४४<br>१६                  | ક<br>રુષ્ટ            | २<br>३२/४   | १३            | 8<br>2<br>3<br>5<br>4<br>8                 | 85               | ्र<br>१२=             | ્<br>૨         | १६<br>२ <u>=</u> | ર્પ્ડ<br>3 દ       | ર<br>૪૪    | 8ર્વ<br>કુર           |
|                       | मीन<br>७१२  | Į.         | १३।                | श                           | દીશ        | ७२               | પ્રાઉદ              | १४२          | (४०              | X5            | હ               | إبرإ         | १३'३                      | शुष्ठ                    | ە\&د             | 34          | 8.                    | १२<br>४ <u>५</u>          | ₹१:                   | 35          | براي          | 2 Y 2                                      | 2 =              | ء وا:                 | . 9-           |                  | 2,                 |            |                       |
|                       |             |            |                    |                             |            |                  |                     |              |                  |               |                 |              |                           |                          | رد,              | ન્          |                       | 1)                        |                       |             |               |                                            |                  |                       |                |                  |                    |            |                       |

[ = आनय-रीपक १६ श्रजांश की लग्न-सार्णा I D 4 2 E W E KESESSESSESSESSESSESSESSES E E 00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 भय e migonia nonean ajaasasamhean aasimmaanhaaan misasiaahahmens 54315P edepatorete velupatete eveyetete eveyetoreto eveketoroto शुप n ikaj jankinoni, mingitahkha akian joskuman ainahabah a isim n 12185 A más jéssakemás száksákámasake \* A más jéssekamase szákahakma ad मिमुन 388147 PRINCE SENI & Chetarificate Bance Shatistated & Exet Binkite \*\* Achtio-is Aban accompens to estatable ath sancatifance \*\*\*\* o the betalo standers o the feet for the season o to seeks standers Ĥζ של ברוצה ברוצה ברוצה בי של אל א אל אים ברוצה של היה של היה בישר ברוצה בי של הברוצה בים היה אות היה של היה הבים הא אאלה בהים אור אהל אב אים שב אאלה בן אב אא שב בהים שב אאלוב בה שם אלהן ב おっまには बन्या שיאי חלבים בוצראון לסבים לואלאם בינם בן בוצואלא אלאם בעל הצראין חלב בעוראב 288143 भर्तकारेन्द्रेशीर वेर्द्रवेवव्यविद्वाद्वेद्र स से व्यवस्थात्रस वेर्द्रवेववन सेव देवदेवा स स ב בינול אלא א זאבם של אל אל הי ה ביב הי הי אל אל אל הי הי אל אל הי בינול הי אל אל אל הי הי הי הי הי הי הי הי הי नुवा בשניום אלל שב אם אלשבאשלההם, פשבאבשה לפתם שלה 225163 764 15-888036 ופש של של של אל אחלו משב בר שב אם של בבש של אל אל אל בר בב של אל בר בב של של אל בר בב של של אל בר בב של של בר ב to Antimate de antit = Nongitera it Antimate toente = पन र्विटिन्नेविरित्रम् महत्त्व सरम् वर्षात्रम्बर्यन्त्रम् बहर् व स्वरम् महर्विनाहत्त्रम् 444IL4: होत्य र=वश्च व•विद्युश्चनक्ष्री \$ \$0 \$E 28 30 \$5 20 8E XX ६ १०१८ ५ ११० १६ ४६ ४८ ४८ وعاد لم لاعدع عاويا عدولايديد واووه والعديد حاود حروديد ماو بحادد والاحراء 3221#F क्ष्य में ब क्ष्यां के विशेष के क्ष्यां के विशेष के विशेष के विशेष के विशेष के विशेष के विशेष के विशेष के विशेष विश्वविश्वविष्ठ म्हण्ये म्हण्ये विश्वये विश्वये विश्वये विश्वये विश्वये विश्वये विश्वये विश्वये विश्वये विश्वय 274 २७२१४४ न स न्रश्रक्त न्यान्त्रम् विकार कर्षा मार्थित न मार्थित प्रकार वर्षित विकार कर्षा मार्थित प्रश्न वृहर १६ न्यावस ४४४ म्ह ज = १६ न्य वक्षार १४ वस्त । ११ न्यावस्त विकास विवास विकास विवास विकास विवास विकास

'र मान्य प्रत्य टीर्कर वि प्र प्रत रि वि वि प्र प्र विश्वविद्य प्र प्र

२४४१६७

## १७ अन्नांश की लग्न-सारणी

| श्रश ।           | C         | १                                                     | :            | र्          | 3              | 8           | -Z(         | 8            | હ        | ㅁ            | 3           | १०             | 128              | १२             | १३                     | 88       | १४              | १६   | १७            | १८            | 38       | २०             | २१,           | 22          | 23         | २४       | २५  | २्ह         | ۣڮؚڒ      | ع دار      | 3,દ                 | _         |
|------------------|-----------|-------------------------------------------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|-------------|--------------|----------|--------------|-------------|----------------|------------------|----------------|------------------------|----------|-----------------|------|---------------|---------------|----------|----------------|---------------|-------------|------------|----------|-----|-------------|-----------|------------|---------------------|-----------|
| मेप              | 0         | 0                                                     | ,            |             | ၁              | ၁           | 0           | 0            | 0        | १            | 1           | 3              | 1 8              | 8              | ?                      | १        | २               | ٦,   | Þ             | ٦             | ٦        | २              | ঽ             | २           | 3          | 3        | 3   | 3           | } =       | <b>}</b>   | 3                   |           |
| l                | 0         | 5                                                     |              |             |                |             |             |              |          |              |             |                |                  |                |                        |          |                 |      |               |               |          |                |               |             |            |          |     |             |           |            | ५३                  |           |
| २४२।२४           | 0         | 8                                                     | :            | <b>=</b>  १ | থ              | १६          | ર્૦         | २४           | २८       | ३२           | 3 Ę         | 80             | 88               | ४८             | ধ্র                    | 78       | ာ               | 8    | 5             | १२            | १६       | २०             | २४            | 25          | <b>3</b> २ | 3 8      | 80  | 88          | 8=        | Υ×         | ४६                  |           |
| <b>चृप</b>       | 8         |                                                       |              |             |                |             |             |              |          |              |             |                | ¥                |                |                        |          |                 |      |               |               |          |                |               |             |            |          |     |             |           |            |                     |           |
| 1                | Ş         | 18 8                                                  | २            | 0 2         | 3              | ३८          | ४७          | ४६           | , X      | १४           | २३          | ३२             | 88               | ধৃত            | yε                     | 5        | १७              | २६   | 37            | ૪૪            | ४३       | Ę              | ११            | 20          | ३्ट        | 35       | છહ  | Уξ          | <u>.</u>  | 128        | २३                  |           |
| २७०।४३           | c         | 9                                                     |              |             |                |             |             |              |          |              |             |                | 0                |                |                        |          |                 |      |               |               |          |                |               |             |            |          |     |             |           |            |                     |           |
| मिथुन            | 2         | , 2                                                   |              | =           | ٤              | 3           | 3           | 3            | . &      | 3            | १०          | १०             | १०               | १०             | १०                     | १०       | ११              | 33   | ११            | 22            | ११       | ११             | १२            | १२          | १२         | १२       | १२  | १३          | 23        | १३         | १३                  |           |
| ३१०।७०           | 3:        | 8                                                     | y            | اد          | 3              | १३          | २३          | 38           | 88       | 28           | 3           | ?3             | (२५              | विद            | ४६                     | ५६       | ų               | १७   | २७            | ३⊏            | ४म       | שע             | 3             | १६          | 35         | Хs       | ४०  | 9           | 123       | 23         | ३१                  |           |
| 4/0/00           | -         | ्र<br>१                                               | 28           | ) o l       | °              | २<br>       | So          |              | २०       | 80           |             | २०             | 80               | 0              | <b>ॅ</b> २०            | ४०       | ၁               | २०   | Яэ            | ဝ             | ર્૦      | પ્રેવ          | ၁             | २०          | Яs         | ာ        | 20  | ४०          | 10        | ર્વ        | 80                  |           |
| कर्क             | 8         | ३ १                                                   | 8 8          | 8           | १४             | 188         | ११४         | ११४          | ११४      | ११३          | १३          | (83            | 124              | ११५            | ११६                    | १६       | १६              | १६   | १६            | १७            | १७       | १७             | १७            | १७          | १७         | १=       | १८  | १८          | १≂        | १८         | 38                  |           |
| રૂરાદે           | 8         | ર પ્ર                                                 | 3            | 8           | १५             | २६          | เริย        | , <i>S</i> . | 178      | 188          | िर          | ₹ 3:           | દ્રષ્ટ્રષ્ટ      | 47             | ՝ ξ                    | 26       | ર્દ             | So   | ४१            | হ             | 23       | ąγ             | 35            | yε¦         | y=!        | 3        | 20  | 32          | ĮΩĐ       | УЗ         | ٠                   |           |
|                  |           | ା                                                     | <b>-</b> ) { | (६          | २४             | ३२          | (१४)        | i/Sc         | 1/28     | i 8          | शुश्य       | र्।२           | গ্হন             | ३६             | 88                     | y च्     | 5               | 5    | १६            | २४            | ३२       | ४०             | 8=            | 48          | 8          | १२       | 20  | <u>,</u> 5= | 38        | jyy        | yo.                 |           |
| सिंह             | 18        | ६।१                                                   | 3            | 3)          | 38             | 38          | াহ্         | २            | ्र<br>२  | २            | ) २ ०       | ्र             | पर्१             | '२१            | २१                     | হ্গ      | হ্হ             | হ্হ  | হহ            | २२            | হহ       | ככ             | <b>⊃</b> 3′   | <br>23:     | 23         | 23       | 23  | 20          | טפו       | טכ         | ່ວບ                 |           |
| ३२न <u>ामम</u>   | X         | ध्                                                    | হ :          | र्ष         | 85             | 78          | _ Y         | 7            | ( २•     | स∤४ः         | 1 7 8       | ?  3           | ग१६              | २७             | ∣ઉ⊏                    | 38       | င               | १०   | २१            | 3₹            | 831      | УY             | _ <b>y</b> -} | 28          | ၁ၒ႞        | 3⊏       | 12  | 6           | 99        | ככ         | 33                  |           |
|                  |           | <u>ા</u>                                              | 5            | ( <         | 85             | 88          | 180         | 138          | र २      | 1            | २ <u>१</u>  | 3'2¢           | १६               | १२             | 5                      | 8        | 0               | y ह  | <u>ধ</u> २    | 85            | 88       | ४०             | ३६            | <b>३२</b> ′ | ₹=         | २४       | ર્૦ | १६          | १२        | <b>'</b> 5 | ક                   |           |
| वन्या            | 5         | ४२                                                    | 81.          | 27          | ર્ <u>પ્</u>   | २५          | (२५         | (२३          | ८२३      | र २१         | २६          | स्र            | २६               | २६             | २्७                    | રહ       | ર્હ             | ર્હ  | २्७           | २७            | २८       | २८             | २८            | २८          | २८         | ₹5       | 3,5 | ३६          | <u>عږ</u> | ર્દ        | <del>_</del><br>રૃદ |           |
| ३१६।७६           | 8         | ४ ४                                                   | 8            | X           | १४             | 1           | स्ट्र       | 480          | ध्य      | ع إد         | ₹\?=        | ;२्ध           | ३६               | ४०             | 0                      | 25       | 20              | 32   | 83            | <b>73</b>     | - 9      | 20             | Sul           | 30          | اعر        | v s      |     | 016         | <u>-</u>  | 2-         | • 14                |           |
|                  | ļ         | -12                                                   |              | - C<br>     | <del>۷</del> ۹ | 2           | 150         | 36           | 103      | 5 5 6        | 180         | 1              | ४२               | <del>1</del> 8 | ४६                     | 25       | <u> </u>        | ३२   | <br>_8        | ३६            | 5        | 80             | १२            | 88,         | १६         | ४८       | ર્૦ | <b>५</b> २  | 28        | ४६         | २८                  |           |
| तुला             | ١         | 014                                                   | 0            | રુ<br>၁၇    | 30             | 10:         | 2 2         | 이국:<br>하     | १२<br>२० | १।२१<br>३।२० | (3)         | (13)           | ( ३१             | 32             | 32                     | 35       | 35              | ३२   | ३२            | 33            | 33       | ३३             | ३३            | ३३          | ર્૪        | ३४       | ३४  | 38          | ३४        | ३४         | ₹<br>3×             |           |
| ३१६।७६           |           |                                                       | 32           | .χ<br>,,    | 38             | 5 7         | - X         | ر<br>اواه    | 2 X      | 88           | در<br>دراع  | ຮ ຮ.<br>= ວ    | Y y y            | ۲<br>ا         | 1 4                    | 20       | रम              | 85   | <b>YE</b>     | 3             | ર્૦      | ३०             | 88            | प्रश        | २          | १२       | २३  | ३३          | ४४        | ንሃ         | ሂ                   |           |
|                  | -         | _<br>3.y. :                                           | 3 9          | 34          | 3              | ) <u> </u>  | y 3         | E13          | E 3      | E 3          | F 3         |                | o y a            | 12.0           | 3.4                    | -        | -               | 34   | 8             | २६            | <u>-</u> | <u></u>        | १२            | 88          | १६         | <u> </u> | २०  | ধ্ব         | २४        | ४६         | २५                  |           |
| वृश्चिव          | 5  <br> - | ≀६:                                                   | १६           | 3 c         | 8              | = 4         | <u>د</u> اع | اع<br>ماع    | १३       | रार<br>२।४   | ۲ ۲<br>غاير | y<br>y         | अ ३ ए<br>४ १ ह   | 120            | 3                      | 36       | 125             | 35   | 35            | 35            | 25       | ₹Ę             | 36            | ₹E,         | 38         | 3,5      | 38  | ४०          | ४०        | ४०         | ४०                  |           |
| ३२८।८ः           | =         | 0                                                     | ५६           | yo          | 8              | 58          | 88          | ાર<br>ગર     | ६३       | च्           | <u> </u>    | ४२             | ०११              | 180            | ין<br>ווי              | 100      | ., o            | y E  | 45            | 3×            | ्<br>७७  | 28             | 30            | १६।<br>इन्ह | ર્<br>     | ३८       | કદ  | 0           | ११        | ঽঽ         | ३३                  |           |
|                  | - 1       | 0 0                                                   | 0 -          | 10.         | . 0            | 210         | 210         | ςο.          | ऽ।०      | ~\O          | 718         | くりと            | 4,X              | 7100           | JO:                    | sloa     | いいつ             | IV3  | lo2           | 1213          | 1.3.3    |                | 1             |             | 1          |          | _   |             | _         | _          |                     |           |
| धनु              |           | 1                                                     | •            |             |                |             | • ', '      |              | •        | * 1 *        | ~I \        | יוט.           | ecin.            |                | UI .                   | コンモ      | 1 - 1           | 100  | 10 4          | 1 12          |          |                | <b>-</b> 1    |             | L          | 1        |     |             |           |            |                     |           |
| રૂરેશદ           | - 1       | - 1                                                   |              |             | •1             |             |             |              |          | ٠,,          | - 1 2       | N 1            |                  | 700            |                        |          | ,, ,            |      | 1 7 F         | 1-1-1-1       |          |                | • 1—          |             | 1          | ^ -      | _   |             |           |            |                     |           |
| मकर              |           |                                                       |              |             |                |             |             |              |          |              |             |                |                  |                |                        |          |                 |      |               |               |          |                |               |             |            |          |     |             |           |            |                     |           |
| ३१०७             |           |                                                       |              |             |                |             |             |              |          |              |             |                |                  |                |                        |          |                 |      |               |               |          |                |               |             |            |          |     |             |           |            |                     |           |
| <del></del>      |           |                                                       |              | 1 -         |                |             |             |              | - 1      |              |             |                |                  | -, ,           |                        | J   7    | 3) C            |      |               |               | -        | . •            | _ '           | -           | • • •      |          | _   | 1           | ,         | , ,        |                     |           |
| कुम्भ            | Г         |                                                       |              |             |                |             |             |              |          |              |             |                |                  |                |                        |          |                 |      |               |               |          |                |               |             |            |          |     |             |           |            |                     |           |
| २७०।४            | 3         | २८                                                    | 1            |             |                |             |             |              |          |              |             |                |                  |                |                        |          |                 |      |               |               |          |                |               |             |            |          |     |             |           |            |                     | •         |
| <u> </u>         |           |                                                       |              | - 1         | ~              | - 1         | 1           | 1            |          | - 1          | - 1         |                | -:               | -,             | <b>→</b> }             | J. (     | J1 6            | ) C  |               | יוני          |          |                |               | · - I       | 1          |          | ,   | - 1         | - 1       | - 1        |                     |           |
| मीन              | ₹         | XX                                                    | ¥8           |             |                |             |             |              |          |              |             |                |                  |                |                        |          |                 |      |               |               |          |                |               |             |            |          |     |             |           |            |                     |           |
| <b>ર</b> ષ્ઠ્રાૃ | <b>بر</b> | ֓֞֝֝֞֜֟֝֟֓֓֟֟<br>֓֓֞֓֞֞֓֞֞֓֓֞֞֞֓֓֞֞֞֓֓֓֞֞֞֓֓֞֞֞֞֓֓֞֞֡ |              | 4 4         | ٤,             | ر حرا<br>رح | २०          | 35           | 5 G      | 8            | ۱۰۶<br>داده | ر ص<br>د حا    | ,<br>ξπ2<br>γοίο | ६३             | _ <sub>i</sub> .<br>88 | र.४<br>- | 0 <b>بر</b> و   | ٠ ر  | ছ' <b>१</b> ১ | २३            | 38       | ३६             | ४७            | ধ্য         | 3          | ११       | 38  | २७          | ३४        | ४३.        | ५१                  |           |
| ~~               |           | í                                                     | 'j 1         | ٥١          | <b>-</b> ,,,   | <b>.</b> ~  | <b>६</b> ५  | ₹ο;          | ₹δ[      | وامتوار      | ₹₹'         | <b>ત</b> લે કે | }°,8             | <b>४</b> ।४    | <b>-</b> ⊀             | 7.X      | द। <sup>(</sup> | ء اد | 5 -           | 기く<br>-       | 1159     | 140            | २४            | 35          | ३२         | ३६       | ૪૦  | 88          | 85        | ५२         | र६                  |           |
|                  |           |                                                       |              |             |                |             |             |              |          |              |             |                |                  |                |                        |          |                 |      | ۲,            | خمنو<br>دد اد | -        | $\int_{L}^{t}$ |               |             |            |          |     |             |           | ••         |                     | <b></b> - |

| L ey .                     | ן נ                       |                     |                       |         | -              | , 5           | 11 9      | UŦ         | ai:     | Tī.              | 8        | र्धा           | =          | ı               | 7_         | 27             | i ar        | fir             |              |              |              |          |                 | Ľ.       | ۰.,                   | <b>.</b> -       | 3.       | Ŋ.      |
|----------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|---------|----------------|---------------|-----------|------------|---------|------------------|----------|----------------|------------|-----------------|------------|----------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|----------|-----------------|----------|-----------------------|------------------|----------|---------|
| भंग                        | c ?                       | -{ }                | । ४                   | ×       |                |               |           |            |         |                  |          |                |            |                 |            |                |             |                 |              | ٦ę.          | रिश          | ۲١,      | PX              | Ž,       | <b>P 8</b>            | Rus              | ₹=       | 71      |
| मेप<br>२४०।२४              |                           | o (                 | 3 42                  | 8       | 8=             | ٥<br>برق<br>د | 8         | ٤<br>و ج   | 0       | 1 0              | <b>1</b> | 188<br>9       | ۲<br>د ب   | 1 0             | - E        | Ţ              | 3           | 100             | ų<br>Ve      | 1            | 7<br>2 E     | P        | <b>1</b>        | 9        | ¥                     | 7                | Ę        | 7       |
| <b>बृ</b> ष<br>२६८१४०      | 8 8<br>c =<br>75          | (4)                 | 138                   | 88      | * 3            | 4             | ۲۲,       | ۶<br>۲     | ۶<br>۹  | 4"11 2           | १<br>१२  | 7 6            | 8          | <b>8</b> 8      | 3          | 31             | \$          | 80<br>83        | ¥-           | 28           | 3 6 6        | 34<br>२६ | 48<br>48        | 87<br>20 | )<br>)<br>)<br>)      | 10               | , e      | ۶<br>۱٤ |
| मि <b>श्रु</b> न<br>३०८।६८ | म् म<br>रमश्रम            |                     | 5, 6                  | ₹€      | E              | 8 }           | Kς        | •          | t<br>tt | ₹0<br>₹₹         | ₹<br>₹1  | <b>१</b><br>४१ | १०<br>१२   | 3 8             | ₹ <b>₹</b> | ₹ <b>१</b>     | ११<br>१२३   | 11              | ११<br>१४     | ¥ 9<br>8     | ₹2<br>₹8     | 14       | ( )<br>( )      | १२<br>४४ | १२<br>१४              | ۲۹.              | 31       | ₹ ₹     |
|                            | १३ १३<br>३७४=<br>०१       |                     | ৽৽৽                   | ३६      | 48             | 2.2           |           | ٠.         | ٩H      | Ąŧ               | ×ŧ       |                | 12         | -8              | 1          | 84             | ķς          | ŧ               | P            | 28           | ٧ą           |          | ×               | ? 5      | રહ                    |                  | 32       |         |
| सिंह<br>३३०।१              | १६/१६<br>१२/२६<br>००      | <b>188</b>          | x x q                 | و       | \$=            | ₹ <b>2</b>    | 8         | ۲ŧ         | 9       | •                | રક       | 32             | ક્રફ       | 0               | 5          | ₹1             | *           | 31              | <b>ب</b> و   | 8            | 88           | _        | 9               | 0        | ۳                     |                  | 9        | 0       |
| कत्या<br>११प्रश्न          |                           | वर<br>१२४           | <b>ા</b> રક           | ٩x      | 81<br>३६       | <b>१</b> २    | 4         | १५<br>२४   | ر<br>ه  | <b>0</b> ⊏<br>05 | ¥1.      | 84.<br>8-      | १०<br>२४   | २ <b>१</b><br>० | ₹<br>-{E   | ४२<br>१२       | χ.<br>γ=    | ર<br><b>૧</b> ૪ | 88           | રષ્ઠ<br>૧૬   | ۹×<br>۱۹     | 7        | 8               | 9        | 6                     | \<br>\<br>\<br>\ | T 8      | 8       |
| हुका<br>वेरेमा स्म         | ۰ <del>१</del><br>۹६      | 198                 | <sup>१</sup> ।४२<br>च | 23      | 3<br>3 4       | १४<br>१६      | 2 a<br>8= | २४<br>२४)  | ¥ Ş     | 2.5<br>3.6       | ţţ       | ęυ.<br>8=      | ۹ <u>-</u> | Đ.              | 3 E.       | <b>०</b><br>१२ | ٠<br>-      | २१<br>•४        | ₹₹           | 15           | ( 2)<br>( 2) | ع و<br>ا | 4               | k        |                       | 16 X             | 4        | 8       |
| वृक्षिक<br>३३ ।६           | ξ <b>χ3χ</b><br>ξ⊏2ξ<br>α | yox<br>o            | ۽ اور<br>د            | १२      | २४             | **            | 28        | ۲.6<br>°   | 9       | <b>?</b> Ł       | 4        | ४१             | ¥9         | 3               | 14         | <b>? !</b>     | 46          | 9               | <b>K</b> E   | 4            | ا ه          | 16/8     | २ <b>१</b><br>० | 1        | 2 1                   | **               | 1        | -       |
| पनु<br>१२शहर               | 1 45                      | 10                  | १ <b>३</b> न          | %<br>१५ | <b>XX</b><br>! | •             | ξυ<br>5 ο |            | ş.      | ko<br>R          | P        | <b>?</b> ?     | ₹8<br>₽0   | 3 X             | ¥4         | K.             | ŧ           | २<br>१०         | ₹ ₹<br>3 0 1 | roll<br>loll | (2<br>(0)    | 8 8      | ६ २<br>० १      | 4<br>•   | ď                     |                  | ۱<br>د د |         |
| मक्र<br>१ ध <b>१</b> ६     | 1 .5-                     | કુર<br>વૃદ્ધ        | ર ક<br>પ્ર <b>ક</b> ર | 18      | ۹٧<br>84       | **            | ४४<br>२४  | ۲X<br>۲۹   | 9       | ₹6°<br>₹5        | •        | N.             | 20         | وي<br>د         | ᄤ          | 1              | रम<br>रक्षा | 15              | 0 1          |              | د او<br>د بر | 8        |                 |          | ֝֓֞֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֟ | 21               |          | l       |
| कुम्म<br>२६पा४२            |                           | 32 X<br>2 V         |                       | 15      | 7.E            | 18†<br>17     | ₹२०<br>१८ | (*)<br>(%) | إ       | १ o              | ( a)     | २८°<br>प       | 8          | ri)             | ξΥ<br>ΣĘ:  | ا<br>د تا      | ংম¦-<br>⊌=ং | ()<br>  ()      | 0 4          | €¥<br>4 1    |              | ļ,       | ge.             | 1        |                       | 2                | , a      |         |
| मीन<br>१४ ।२४              | *4.56                     | 2 4 4<br>2 4<br>2 4 | 4 × 4                 | **      | 8-             | 24'I          | 1         | (V)        |         | ( )<br>( )       |          | 200/3<br>200/3 | (1)        | (               | 5          |                | 5           | 1               |              | ,            |              | 199      | Q.              | 9.0      | 14                    |                  | 22       | _       |

१६ अचांश की "लग्ने-सारणी

| <del> </del>     |            |                                       |                    |            |             |                   |                   | •            | _                     |            | 1 3          |                |               |              |               |                | ** 1         |            | (11             |             |           |               |            |                      |             |               |                 |          |     |                     |                  |
|------------------|------------|---------------------------------------|--------------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------|-----------------------|------------|--------------|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|--------------|------------|-----------------|-------------|-----------|---------------|------------|----------------------|-------------|---------------|-----------------|----------|-----|---------------------|------------------|
| 'अश              | 0          | 3                                     | ્<br>—             | 3          | \$1 \$<br>- | 3[_               | <u>لا</u>         | દ            | <u> </u>              | 5          | 3            |                | _             | :            | १३            | <u> </u>       | ₹ <b>У</b> } | १६         | १७              | १ <u>५</u>  | <u>38</u> | २०<br>—       | २१         | २२                   | २३          | 28            | २४              | ।२्६     | २५  | <u>।</u> २=         | २६               |
| मेप              | 9          | 0                                     |                    | 1          |             | -                 | 0                 | 0            | 9                     | 3          | 3            | 8              | - 1           | - 1          | - 1           | •              | - 1          | 1          |                 |             | ۶,        |               |            |                      |             |               |                 |          |     |                     | ., .             |
| २३⊏।२२           | - 1        |                                       |                    |            | ı           |                   |                   | t            |                       |            |              |                |               | 1            | i 1           |                |              |            |                 |             | 1 1       |               | ,          | 1                    |             | Ł             | 1               |          | •   | ४२                  | ४०               |
|                  | 0          | ४६                                    | <b>X</b> 2         | Sc         | - <br>- 왕'  | 88                | 0                 | ३६           | 3국 :<br><del></del>   | १५         | २४           | २०             | १६<br>—       | १२<br>       | 5             |                | _            | ४६         | ४२              | <u> </u>    | 88        |               | ३६         | 37                   | २८          | २४            | २०              | १६       | १२  | 5                   | 8                |
| वृष              | 3          | 8                                     | 1 -                |            | - 1         | - 1               | 8                 | 8            | ¥                     | 1          | ¥            |                |               |              |               | . 1            |              |            | ६               |             | 1 1       | ક             | i          | i .                  | 1           |               | 1               | U        |     |                     | 5                |
| २६ ६।४१          | ᆺ          |                                       |                    |            | 1           | - 1               |                   | ४१           |                       |            |              |                |               |              |               |                |              |            |                 |             | ४६        |               |            |                      |             |               |                 |          |     |                     | १४               |
|                  |            | <u>보</u> 국                            | 88                 | (12)       | ६२          |                   | २०                | १२           | _                     |            |              | _              |               | _            | _             | _              | _            | _          | _               | _           |           | _             |            |                      | <b>'</b> _  | I_            | ·               | i        | 7   | •                   | 5                |
| मिथुन            | =          | -                                     | 1                  | 1          | 5           | - t               | ٤                 | 3            | 3                     | 3          | 3            | १०             | १०            | १०           | १०            | १०             | १०           | ११         | ११              | 33          | 38        | ११            | ११         | १२                   | १२          | १२            | १२              | १२       | १३  | १३                  | १३               |
| ३०८।६८           | २४         | 35                                    | 388                | 3 2        | 8           | X                 | १४                | २४           | ३४                    | ४६         | ४६           | ફ              | १६            | २७           | ३७            | 80             | ሂ드           | 5          | ξς              | २८          | 38        | કદ            | પ્રદ       | 3                    | २०          | ३०            | ४०              | とっ       | १   | 33                  | २१               |
|                  | . 0        | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | स्र-               | 18°        | 5           | 8                 | २०                | ३६           | ४२                    | _=         | <b>ર</b> ૪   | <u>,</u><br>४० | <u>४</u> ६    | १२           | <u>२</u> ८    | 88             | 0            | १६         | ३२              | 85          | 8         | २०<br>—       | ३६<br>—    | <del>४</del> २       | 5           | २४            | ४०              | ४६       | १२  | २८                  | 88               |
| कर्क             | १३         | 1                                     | ३ १                | अ१         | 8           | 8                 | १४                | १४           | १४                    | १५         | १४           | १४             | १४            | १५           | १४            | १६             | १६           | १६         | १६              | १६          | १७        | १७            | १७         | १७                   | १७          | १५            | १=              | १=       | १५  | १८                  | १८               |
| ३३६।८६           | ٦٠         | 8                                     | ੨  <b>੨</b><br>੨ ੨ | 0 3<br>8   | ٧ ﴿         | 4                 | ₹⋤                | 38           | X0                    | १          | १२           | २४             | ЗУ<br>        | પ્રદ         | 20            | 5              | ર્૦          | ३१         | ४२              | ধঽ          | 8         | १६            | २७         | ३⊏                   | કદ          | 0             | १२              | २३       | ३४  | ४४                  | ४६               |
|                  | _ _        | 15                                    |                    | 8 3        | ६६।३        | 55                |                   | 42           | <del></del> 8         | ३६         | <u> </u>     |                | <del></del>   | ₹ <u>8</u>   | <u> ২</u> ६   | <u>~</u><br>8도 | 0            | <u>१</u> २ | ર૪<br>—         | ३६<br>—     | 85        | 0             | <u> </u>   | <u>૨૪</u>            | 3 Ę         | ४८            | ာ               | १२       | २४  | 36                  | ४८               |
| सिंह             | 138        | - 3                                   | १३                 | E 1        | 3           | 3'                | २०<br>-           | २०           | २०                    | ર્૦        | २०           | ર્ગ            | २१            | २१           | २१            | २१             | २१           | २२         | २२              | २२          | হহ        | २२            | २३         | २३                   | २३          | २३            | २३              | २३       | २४  | <del>.</del>        | २४               |
| <b>રૂ</b> ૩રાદઃ  | ₹ ,        | 15                                    | ८२                 | - 9        | 5 5 6       | ( <               | ্ ২<br>¬ -        | 38           | 74                    | 36         | ४७           | X5             | 3             | २०           | ३१            | ४२             | ४४           | ሂ          | १६              | २७          | ३⋤        | કદ            | 0          | ११                   | २२          | ३३            | 88              | ሂሂ       | ६   | २०<br>१७            | २८               |
|                  | -          |                                       | -                  |            |             | 5 9               | ₹0<br><del></del> | 48           | J                     | <u>२</u> < | <b>হ</b> হ   | 80             | <u></u><br>88 | 85           | <u> </u>      | <u>४</u> ६     | 0            | 8          | <u>ب</u> ا      | १२<br>—     | १६        | २०            | २४         | <b>२</b> =           | ३२          | ३६            | ४०              | 88       | ४८  | ५२<br>४२            | ४६               |
| कन्या            | ۲ <u>۶</u> | 3                                     | ४                  | 2 2        | 2           | <b>(</b> ४)       | र्प्र<br>२२       | २४           | २४                    | ર્દ        | २६           | २६             | २६            | २६           | २६            | ર્હ            | २७           | २७         | ર્હ             | २७          | २५,       | २८            | २८         | २८                   | २८          | २८            | રદ              | sέ       | ર્દ | ر<br>عرد            | २६               |
| ३२०।⊏०           | ીંગ,       | 73                                    | ~                  | 2/2        | ٠٦,         | ۲۲,               | २२                | 88           | ४४                    | X          | १६           | २६             | ३७            | ४५           | メニ            | 3              | २०           | ₹०         | ४१              | ४२          | 2         | 83            | 20         | 32                   | УY          | ٧E            | 2               | 210      | ວຕ  | a                   | 20               |
|                  | -3         | - 3                                   |                    |            | -           | 3.0               | 3.0               | 20           | 30                    | 70         | 0            | 80             | <u>२०</u>     | 0            | 180           | २०             |              | 80         | २०              | 0           | ४०        | २०<br>—       | °          | <u>_</u> 80          | २०          | 0             | 80              | २०       | 0   | ४०<br>४५            | २०               |
| तुला             |            | 0 8                                   | 0 2                | 2 2        | 32          | χο.<br><b>2</b> 0 | 73<br>23          | ) P {        | 20                    | 24         | 36           | ₹ <b>१</b>     | 3?            | ३२           | ३२            | ३२             | ३२           | ३२         | 33              | 33          | 33        | ३३            | ३३         | ३३                   | ३४          | ३४            | ३४              | ३४       | 38  | ४०<br>३४            | <u>३</u> ४       |
| ३२०।८            | >          | 0 8                                   | 30                 | रे         | `o          | 80                | २०                | 9 0          | Xc<br>, o             | 20         | 79           | 89             | 20            | 5            | 55            | 3,6            | 80           | Y0         | 7               | १२          | २२        | <b>३</b> ३    | 88         | ४४                   | ×           | १६            | રફ              | 30       | ያካ  | ३४<br>५⊏            | 3                |
| <del></del>      |            | _1_                                   |                    |            |             |                   | 1                 |              | 38                    | 36         | 35           | 311            | 31            | 3            | 310           | 2,0            | 3-           | 80         | 20              | -           | 80        | <b>२०</b>     | <u> </u>   | <u></u><br>80        | <u>રુ  </u> | <u> </u>      | <u>s</u>        | જ        | 0   | ४०                  | २०               |
| वृश्चि           | ,   S      | 0                                     | 3 2 1              | ४२         | ५३          | 8                 | १३                | रिर्ह        | 30                    | 185<br>187 | y 2          | 20             | 20            | 120          | 23            | 20             | ع            | 214        | ্<br>২ <b>ন</b> | 35          | 35        | 3E<br>  0     | 3E         | 3£                   | 38          | 3€            | 38              | ४०       | ४०  | 80 0 E              | 80               |
| ३३२।६            | ۲          | 0                                     | 8                  | 5          | १२          | १६                | २                 | २ २५         | } २्ट                 | 32         | ३६           | 80             | 85            | ?            | 22            | عوا            | ٥            | 10         | -               | 25          | 20        | <u>ک</u><br>ک | ۲۲<br>۲۰۰  | २३<br>२ <del>०</del> | २४<br>३२    | 88            | ४६              | હ        | १८  | २ <u>६</u><br>४२:   | ४०               |
| <br>य <u>न</u> ु | ۶          | , - !                                 | 0.71               | 01         | 31          | 10.7              | 10                | 1101         | 10                    | (12)       | UX.          | 195            | IV:           | ) U =        | ロワヨ           | (U)            | 103          | 1000       | 10303           | 14343       |           |               |            |                      |             |               | _               |          | _   |                     | _                |
| <br>३३६१६        | ٤ 3        | (२                                    | 3                  | १४         | રપ્ર        | ३६                | <b> </b>  }       | =  28        | . १                   | ) २ १      | विव          | 88             | 23            | ٤ ا          | १७            | ? <b>₹</b>     | 80           | 42         | 00              | 83          | 20        | 88<br>38      | ४४<br>७४   | 88<br>v=             | ४४          | ४४            | 85              | 84       | ४४  | ४६<br>४             | ४६               |
|                  | <u> </u>   | 1                                     | +                  |            | 1.          | ,                 | ,                 | 1 -          | · P                   | -   `      | 110          | ., .           | 17.           | 17.6         | 31 <b>~</b> 4 | 110            |              |            | 122             | . 5 .       |           |               | 70         |                      |             |               |                 | n - 1    | _ [ | - 1                 |                  |
| मकर              | .          | <b>₹</b>                              | ४६                 | ४६         | ४६          | 80                | 5 S.              | હજ           | ક 8ા                  | s 81       | 85           | 8=             | Ŋ.            | 8:           | 8=            | 85             | 38           | 38         | 38              | 38          | 32        | 20            | 20         | ,0                   | ۲4<br>      | 0 7           |                 | -        | -8  | ३ <b>६</b><br>५१    | 85<br>—          |
| ३०८।६            | 5          | ۲۲                                    | ₹⋤                 | ४८         | Ϋ́          | 8                 | 18:               | धश           | £  3;                 | ٤٧٥        | 9 0          | १०             | २             | २१           | 88            | ५१             | २            | १२         | २२              | ३२          | 83        | у3            | 3          | 23                   | 20<br>20    | 30'           | YO<br>YO        | X0       | ४१  | ४१.<br>१४           | ሂየ               |
|                  |            |                                       |                    |            |             |                   |                   |              |                       |            |              |                |               |              |               |                |              |            |                 |             |           |               |            |                      |             |               |                 |          |     |                     |                  |
| कुम्भ            | ₹          | ११                                    | ४१                 | <b>X</b> ? | Ϋ́          | y                 | ×                 | ২্           | २४                    | ২ ৮:       | २¦५३         | X:             | \ <u>\</u>    | ३४           | १५            | Y:             | ٤٧.          | ¥3         | 48              | 88          | 78        | 28            | 7.5<br>7.5 | ,<br>,,,             | <u> </u>    | y y           | 00              | 2 2      | 1   | रहा<br>४४           | <u> </u>         |
| २६६।             | 33         | ३६                                    | 88                 | ¥3         | 2           | 3                 | रार               | ०२           | ध्य                   | 58         | ६५           | X 8            | 3 8 3         | ३ २ः         | विश           | 80             | 85           | ২৩         | ६               | १४          | ર૪        | ફરૂ           | પ્રર       | प्रश                 | પ્રદ        | ل             | 2 (c)           | 22.      | 2 y | 88 s                | <b>XX</b>        |
| <del></del>      | {          |                                       | × 5                | 88         |             | 1                 | コイ                | <u> </u>     | <u> </u>              | 8 4        | -!<br>= 8:   | 180            | 13            | च <u>२</u>   | 3 28          | 1              | - C          | ४२         | 88              | ३६          | २८        | २०            | १२         | 8                    | ४६          | 8=¦           | 80              | ्र<br>३२ | 22  | ४४<br>१६            | ₹₽<br><b>-</b> - |
| भीन              | <b>T</b>   | ४६<br>इ                               | ४६                 | 91         | 1 X t       | 12                | ۲ X               | ६४           | ६४                    | द्र        | ७ <u>५</u> १ | ع پر<br>مار    | الإلاد        | الإاي        | S <b>X</b> (  | <b>५५</b> (    | יאָצי        | <b>X</b> = | ۷⊏              | ሂ⊏          | ሂኳ        | ሂട            | ধ্ব        | <u>ب</u>             | ४६          | <u> </u>      | <u>ا</u><br>پوا | 3.       | 121 | १६ <u>।</u><br>१६ ५ | <u> </u>         |
| <b>२३</b> ⊏।     | २२         | 0                                     | ع برا<br>ع برا     | 20         | 1           | - 0               | <b>マ</b> ゼ        | (   S        | EB                    | 2 2        | <u>حاح</u>   | ۲۲)<br>دری     | 3             | الحا<br>د اع | ଧ୍ୟ           | <b>XX</b>      | 1 1          | ( )        | 35              | ર૪          | 32        | ४०            | ४८         | ¥६                   | ક           | १२            | २०              | <b>1</b> | 3 6 | 38 x                | ای               |
|                  |            | , ,                                   | ~ 4                | . ~~ ~     | , o.        | ٠.0               | <b>∪</b>  0       | ,~  <b>~</b> | . <b>~</b> ] <b>~</b> | · 17       | -1) T        | 0[ <b>%</b> ]  | ۷۱۲           | <b>₹</b> ≀₹  | ٠, ١          | →) }           | 51 5         | ગ×દ        | ( <b>) X</b> 3  | 185<br>2012 | 88        | ४०            | ३६         | ३२                   | <u>२८</u>   | ર <u>ુષ્ટ</u> | <u>૨</u> ૦      | १६       | १२  | 38,4                | , ,<br>,         |
|                  |            |                                       |                    |            |             |                   |                   |              |                       |            |              |                |               |              |               |                |              |            |                 |             |           |               |            |                      |             |               |                 |          | _   |                     |                  |

[ ६९ ]

| T and                    | 1        |                  |                      |                     |                |               |                  |                          | _                                       |                |                | ric                |                   | ÷                      | +               | er.             | _               | -₹                | Jr.                    | mf                             | 4                |            |                    |               |                  | Ĺ           | जा                | a e                     | -11                | 44       |
|--------------------------|----------|------------------|----------------------|---------------------|----------------|---------------|------------------|--------------------------|-----------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|-------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|------------|--------------------|---------------|------------------|-------------|-------------------|-------------------------|--------------------|----------|
| चेरा ।                   | E        | _,               | 1 3                  | 31                  | ×              | Y             | ٤,               |                          |                                         |                |                |                    |                   |                        |                 |                 |                 | 7                 |                        |                                |                  | D÷         | n ŝ                | 73            | æ                | 77          | RE                | Fi in                   | 75                 | 71       |
| मेप                      | •        |                  | G                    | ٥                   |                | ٥             | ٥                | c                        | 1                                       | •              | *              | ,                  | •                 | 7                      | 1               | 1               | 2               | 9                 | Ę                      | २                              | ٦                | _          | ৽                  | 3             | ą                | ą           | 1                 | 3                       | 7                  | Ą        |
| 53¥[2¢                   |          |                  |                      |                     |                |               |                  |                          |                                         |                |                |                    |                   |                        |                 |                 |                 | 60                |                        |                                |                  |            |                    |               |                  |             |                   | 10                      |                    |          |
| कृप<br>२६४१४०            | XX       | 3                |                      | > १                 | ३०             | 3,8           | 40               | ×                        | ×                                       | १४             | 4.0            | 3 \$               | R.o               | 31                     | דע              | u               | 22              | द<br>२४<br>३६     | 44                     | y٩                             | ×٩               | 28         | 닉                  | 24            | ₹8               | ą k         | χą                | ۲Ę                      | *                  | ŧ        |
| मि <b>पु</b> न<br>३०७।६७ | 7 6      | ÞŁ               | 3 Ę                  | જા                  | χŁ             | ŧ o           | ξo               | Во                       | ¥0                                      | χţ             | *              | * *                | Þ١                | 39                     | בע              | પ્ર             | ર               | ₹ ₹<br>₹ ~        | ١ą                     | 11                             | 13.9             | × ħį       | 8,                 | 18            | 28               | 18          | ¥χ                | ۲Ł                      | ×                  | ţŁ       |
| <b>कक्</b><br>३३७१६७     | P 8      | Bu<br>RY         | 75<br>75             | रद<br>४२            | ۲¢             | ३६<br>१०      | ર<br>૨૪          | ४४<br>३⊂                 | ٧.٤<br>٧٦                               | (s             | \$=            | e<br>By            | 8-                | بر<br>ج                | ٦<br>۲ <b>٩</b> | ₹¥<br>3,0       | ¥3              | 1 6<br>1          | १<br>१ प               | ۲٤.<br>د                       | ₹0<br><b>2</b> 0 | 4.t        |                    | કપ્તા<br>(ગ¦: | ()<br>(5)        | ro          | 8                 | (E)                     | ۱<br>ا             | (१<br>(६ |
| सिद्<br>११४१८४           | 3.5      | 25               | 20<br>20<br>20<br>20 | १<br>१६<br>२६<br>२४ | ११<br>४५<br>६२ | 9 i.          | ء<br>د<br>الا    | २०<br>२०<br><b>१</b> ६   | २०<br>३२<br>४                           | २०<br>४३<br>१२ | 5<br>208<br>20 | ₹<br>₹             | २१<br>१६<br>२६    | २१<br>१५               | २१<br>इ<br>४.   | ρ,†<br>•        | J               | ? म<br>१ म<br>१ क | २६<br>२३<br>१ <b>४</b> | રન<br><b>૧</b> ૪<br><b>૧</b> ૧ | १२<br>४४<br>४०   | 2)<br>261  | (1)<br>(4)         | 10            | (1)<br>(0)       | 11          | 2 <b>0</b><br>(2) | 2 2                     | 8                  | ¥<br>*   |
| कन्या<br>३२३।४६          | 34<br>34 | 84               | 28<br>20<br>20       | 电电                  | २.४<br>२<br>१  | 2 X           | ۲.<br>۲۲<br>۲۶   | २ <b>४</b><br><b>४</b> १ | <b>96</b>                               | २६<br>१३<br>५४ | २६<br>२४<br>४० | ٠<br><u>و</u><br>و | 0 6<br>8 6<br>8 7 | २ <b>६</b><br>४६       | ۶.<br>د<br>88   | २५<br>१ प<br>१० | ابد<br>عو<br>دو | २७<br>४<br>७      | Rue<br>K<br>K          | ۹۲<br>۱                        | १२)<br>२०        | ۱۹:<br>۱۹: | (2)<br>(2)         |               | N N              |             | (6 )<br>(6 )      | )<br> <br> -<br> <br> - | 년<br>다<br>당        | * 5      |
| तुता<br>१०३।४६           | 3        | 1                | े <b>२१</b><br>  3 प | \$ P.               | 18 A           | X             | 2<br> 46         | ₹ <b>X</b><br>55         | 2 6                                     | 3 %<br>2 %     | d'o            | <b>χ⊏</b><br>₹€    | \$ D              | 12                     | ù               | ٧١<br>١٠        | ¥६<br>१६        | 20                | ( )<br>( )             | 48<br>48                       | श्या<br>१०       | 6,         | (4)<br>(4)         | 4             | 1                |             | (6)               |                         | ₹ ₹<br><b>=</b>  ₹ | ¥        |
| वृश्चिक<br>२३४१६४        | 21       | 131              | VX                   | <b>₹</b> ₹          | ں<br>جوا       | ₹=<br>8       | ₹£<br><b>%</b> = | ያ<br><b>ድ</b> ኝ          | ه و<br>د                                | १=             | \$ 8<br>\$     | ₹.<br>₹.           | **                | 88<br>80               | হন<br>হয়       | <b>†</b> 2      | 1               | 4E<br>42<br>14    | ( 1)<br>( )            | (1)<br>(1)                     | भा<br>भाग        |            | i j                | 10            | ्<br>प्र         | ۲ ا۲<br>داد | -                 | Ų,                      | r e                | 2        |
| भुवाद्य                  | ĸ        | , ,              | ۱۹.<br>ماران         | . ર<br>: ક્ષર       | 81<br>84       | ۲.<br>وه      | ્ય<br>રક         | <b>₹</b> ±               | ا<br>د د                                | \$             | ¥Ł<br>Ęo       | 48                 | **                | ₹ <b>३</b><br><b>२</b> | 18<br>11        | 82.<br>3        | ۲.              | 35                | 1                      | १००<br>१६१                     |                  | 8          | ध्रह<br>सद         | र्<br>२१      | 4 >              | "J"         | u<br>V            | ۱<br>د                  | V                  | ۳.       |
| संस्ट<br>१०५।६           | 4        | 1 12 1<br>2 12 1 | 184<br>195           | 8                   | 14<br>14<br>14 | 9 e           | 왕6<br>왕왕<br>강남   | 14 A C                   | 8 to 2 to 2 to 2 to 2 to 2 to 2 to 2 to | 9              | ٠.<br>دو       | 8 म<br>२ ५<br>३ ४  | *                 | 8 <del>व</del><br>8व   | ا<br>ا<br>ا     | *               | 9 U             | 4E 0              | 151                    |                                | re in            | =          | بر<br>مراد<br>مراد | ्र<br>१<br>२  | o'X<br>Di<br>Six | 1           | 9                 | ۲<br>۱<br>۱             | ,                  |          |
| कुम्म<br>२६प्राप्ट       | ×        | <b>X</b>         | 11                   | *3                  | (24<br>28      | प्रद<br>दिक्ष | 25<br>33         | રર<br>પ્રવ               | X.R<br>X.R                              | ار ا<br>د      | 23             | ۲.<br>و ب          | 43<br>- 6         | 23<br>23               | 44.<br>44.      | * * * *<br>* *  | k bij           | 100               |                        |                                | 4 Y              | XX<br>XX   | A 7                | Ş,            | ķ                | ξ           | ye.               | ķ.                      | ,                  |          |
| सीन<br>२३४।२४            | ۱,       | ١,               | ¥.                   | ٦,                  | 11             | w             |                  | b s                      |                                         | **             | 35,            | 21                 | ks 1              | 4                      | w               | τli             |                 |                   |                        | 314                            | KIN              | L.         | , ,                | ĸ.            |                  |             |                   | ,74 E,                  | ٠,                 |          |

# २१ अर्चाश की लग्न-सारणी

| Error              | _        | n              |              | 1 -          |                                       |            |            |                    | ( {              |            | 1 4 | 111        | (1)     | पग           | 6       | 144        | 1-                                           | 4        | र्                       | 11            |               |                |                |                |             |                 |                |                |                               |                      |
|--------------------|----------|----------------|--------------|--------------|---------------------------------------|------------|------------|--------------------|------------------|------------|-----|------------|---------|--------------|---------|------------|----------------------------------------------|----------|--------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------------------|----------------------|
| - <del>श्र</del> श | _°       | _ <u>`</u>     | <u>    २</u> | <del>3</del> | 8                                     | ধ          | ω,         | 2                  |                  | 3          | १८  | ११         | १२      | १३           | १४      | १४         | 128                                          | र्शि     | ऽ१ि                      | 188           | २०            | 28             | २२             | २३             | ર્ષ્ટ       | २४              | २६             | २७             | २८                            | 2 5                  |
| मेष                | C        | 0              | ì            | 1            | 0                                     | C          | 1          |                    |                  | . 3        | X   | ે શ        | 1 8     | 1 8          | 1 8     | 1 8        | •                                            | ۽ اچ     | ্ হ                      | •             | 2 3           | د اه           | 5              | 2              | =           | 3               | 3              | -              | -                             | _                    |
| २३३।१⊏             | C        | ن.             | १४           | २३           | ३१                                    | ३८         | ४६         | ४४                 | ٦                | 3          | १७  | ২্         | 33      | 80           | 8=      | ধ্র        | 1                                            | 20=      | 900                      | - Dr.         | ٠, دا.        |                |                | . ]            | _`          | 1               |                | - 1            | 1                             | 3                    |
|                    | -        | ४६             | <u>২</u> ২   | <b>Υ</b> =   | 8                                     | <b>X</b> 0 | ३६         | <del>२२</del><br>— |                  | ~0         | -   | 1.4        | 12.     | اعرام        | 100     | ्र         | ११                                           | ;        | १४=                      | 35            | ३ २०          | <b>ફ</b>       | ধ্র            | 35             | ર્ષ્ટ       | १०              | પ્રદ           | ४२             | ३८ <sub>१</sub><br>२८ १       | ۶ <del>۲</del><br>ای |
| वृष                | ,        |                | , 0          | 1 6          | į o                                   | 0          | ∵ δ        | - 5                | - Z              | - X        | ¥   | 1 5        | . 9     | ' y          | 1 0     | ۱ ۶        | ۶                                            |          | :                        | :' c          | :             | ے ا:           | 1              | 1              | t           |                 |                |                |                               |                      |
| २६२।३६             | ४३       | ۲<br>(۱۵۱۵     | <b>γ</b> ο   | 35           | २७                                    | ३६         | ४४         | ४४                 | ્ર               | 25         | οç  | 25         | 130     | VE           | VU      | ن ا        | 9 =                                          | ء داه    | ۔ دار                    | -             |               |                | ١. ا           |                | - 1         | }               | - 1            | - 1            | ७<br>५७                       | 5                    |
|                    | _        |                | 1            |              | , ,                                   |            |            |                    |                  |            | ``  |            | 10-     |              | 1 4 6   |            | - X                                          |          |                          |               |               |                | 1              | 1              |             | _ 1             |                | - 1            |                               |                      |
| मिथुन              |          | •              |              |              |                                       |            | · •        | •                  |                  | 1          | _   | n          | · / -   |              | 17.     | 17         |                                              | . In r   | ח חוו                    | 100           |               |                |                | ,              |             | - 1             |                |                |                               | ۲<br><del>-</del>    |
| ३०७।६६             |          |                |              |              |                                       |            |            |                    |                  |            |     |            |         |              |         |            |                                              |          |                          |               |               |                |                |                |             |                 |                |                |                               |                      |
|                    |          |                |              |              |                                       |            |            |                    |                  |            |     |            |         |              |         |            |                                              |          |                          |               |               |                |                |                |             |                 |                |                |                               | £ .                  |
| कर्क               |          |                |              |              |                                       |            |            |                    |                  |            |     |            |         |              |         |            |                                              |          |                          |               |               |                |                |                |             |                 |                |                |                               |                      |
| ३३७१६७             | 6        | ५५<br>१७       | 88<br>5-     | 22           | u ç                                   | ۲ <u>۶</u> | ٦٤<br>:    | ४०<br>१०           | <b>4</b>         | 3          | १४  | <b>ર</b> ્ | ३६      | ४५           | ४६      | १०         | २१                                           | ३२       | 88                       | XX            | ξ             | १७             | र्ह            | 80             | रश          | २               | 88             | 5 7 3<br>5 7 5 | १५१<br>१६४                    |                      |
|                    |          |                |              |              |                                       |            |            |                    |                  |            |     |            |         |              |         |            |                                              |          |                          |               |               |                |                |                |             |                 |                |                |                               |                      |
| सिंह               | 72<br>24 | 30             | 3 E          | <b>१</b> ८   | (£                                    | 37         | २०         | २०                 | २०               | २०         | २०  | २१         | २१      | २१           | २१      | २१         | २१                                           | २२       | २२                       | २२            | २२            | २२             | २३             | 23             | 3 :         | 3 3             | 3 2            | - L            | १२ <u>४</u>                   | ۲<br>                |
| ३३६।६६             | 0        | १३             | ۱۱<br>دود    | 38           | ठ <b>२</b><br>७⊢                      | 22         | ्ट<br>एक   | १७<br>२०           | <b>식도</b><br>2 c | 38         | ४१  | ٦<br>٦     | १३      | ર્૪          | ३४      | ४७         | ሂട                                           | 3        | २०                       | ३१            | ४३            | ४४             | Y              | १६             | \<br>{\o}=  | <u> </u>        | 0              | 8 2            | १४२:                          | 5<br>3               |
|                    | 22       | 20             | 20           | 27           | 0                                     |            |            | 8                  | 39               | 85         |     | १२<br>—    | ર૪<br>— | ३६           | 85      | 0          | १२                                           | ર્ષ્ઠ    | ३६                       | 8=            | 0             | १२             | રષ્ઠ           | १६१            | ?=          | 0 8             | २२             | 83             | २ २ :<br>६ ४:                 | ≺<br>=               |
| कन्या              | 34       | 88<br>88       | √8<br>У€     | र्ब्स<br>१८  | ९४<br>१=                              | ري<br>د د  | ۲ <u>۲</u> | <b>44</b>          | २६               | २६         | २६  | २६         | २६      | २६           | ર્હ     | ર્હ        | २७                                           | २७       | २७                       | २८            | २५            | २८             | र्=            | \ <u> </u>     |             | _ _<br> -<br> - | C 3            | 2 2            | ६ ४<br>६ २६                   | <b>~</b>             |
| ३२४।⊏४             | 0        | ४०             | 80           | 30           | 50                                    | 30         | 00         | ر<br>در            | ۲<br>در          | १५,<br>३०  | ५३  | २४         | ४४      | ሂሂ           | ફ       | १७         | २८                                           | 38       | ४०                       | 0             | ११            | २२             | ३३१            | १४             | y           | ४१              | ६२             | <b>W</b> 3     | ह २.६<br><b>८</b> ४.६         | <u>.</u>             |
|                    | ३०       | <del>३</del> ० | 30           | 30           | 30                                    | 30         | 30         | 30                 | 30               | 30         | 30  | <u>το</u>  | 0       | <u>५</u> ०   | <u></u> | <b>२०</b>  | २०<br>—                                      | १०       | 0                        | ধ০            | ४०            | ३०             | २० १           | 9              | ০ ধ         | 08              | ०३             | ०२             | = 88<br>0 80                  | -<br>د               |
| <u>त</u> ुला       | 0        | १०             | २१           | ३२           | 83                                    | עע         | y          | 20                 | 35               | 310        |     | 1.0        | , ,     | ,,           | 7.7     | 77         | 45                                           | २२       | २२                       | २२            | <b>२</b> ३    | ३३ :           | ३३ ३           | ४३             | ४३          | ४३              | 83             | X 3            | v 3 v                         | -                    |
| ३२४।⊏४             | 10       | ४०             | Sc           | ३०           | २०                                    | १०         | 0          | y o                | Sol              | 30         | ارد | 2-         |         |              |         | ا د<br>ا   | - `                                          | _ 0      | 1,4                      | 70            | 44            | 80             | <b>X</b> 5     | धर             | ०३          | ાઇ              | 'ং হ           | ર  '           | 3 2 2                         | >                    |
| वृश्चिक            | 37       | 34             | 34           | 34           | 38                                    | 38         | 38         | 35                 | ٦,               | 310        | 3   |            | _       |              |         |            | <u> </u>                                     | , ,      |                          | _             | 30            | रः             | रदार           | 0              | 이乂          | ાપ્ટ            | ०३             | ୦ २            | 0/20                          | ,                    |
| 331386             | २४       | ३६             | ४७           | X            | 3                                     | 28         | 35         | v3                 | yυ               | U          | 916 |            | ,       |              | 77      | 2-1        | 4-                                           | 45       | 25                       | रप            | ३६            | ३६ :           | 38             | ध३             | શ્રુ 3      | ાંજ             | ၀ ႘ှ           | معاه           | 200                           | •                    |
| -7-104             | 10       | 134            | ।२४          | ३६           | 182                                   | 0          | १२         | ၁ပ                 | 38               | ν <u>–</u> |     | 95         | 50      | 30           |         | ٠,         |                                              |          | 04                       | الم           | 9             | ٠٠):           | १रा४           | '킧义            | ३∣ः         | ধং              | ६ २(           | બેઉદ           | 202                           |                      |
| धनु                | 183      | 185            | 88           | 125          | 29                                    | 00         | Uz         |                    | .25              |            |     |            |         |              |         |            | <u>.                                    </u> | 10       | 77                       | 07            | 9             | 12             | ⟨४∣३           | ६४             | 5           | ०।१             | २∣२१           | X 3 8          | : v-                          |                      |
| ३३७१६७             | 1        | 72             | . २३         | विष्         | પ્રક                                  | ક્ષ        | 5          | 3}                 | ३०               | ४२         | ४३  | ૪          | १५      | ર્હ          | 3=      | 38         | 00                                           | ४४<br>११ | 58<br>इंट                | ४४<br>२७      | 88            | 88             | १५४            | ४४             | ४८.         | પ્રષ્ટ          | ४४४            | ६४६            | 38                            |                      |
|                    | 1 0      | १४             | 1            | . ४२         | 148                                   | 180        | 22         | 3=1                | y5               | Si.        | 5 ~ | D • 1      |         | _            | . 1     |            | ĺ                                            | 11       | 14                       | اه ۳          | ठरा           | र५             | <b>되</b> く     | ध ३            | 이었          | श्रेष्ट         | 3ો ૬           | 200            | ے جار                         |                      |
| मकर                | 189      | IXC            | אצו          | :JXU         | dOte                                  | de la      | to.        | · 🖫 .              |                  |            | 1   |            |         |              |         |            |                                              | . ' 1    | ٠ ١                      | - 4           | ٠ - J         | ~~!            | 717            | र।२            | C Y         | נוכ             | イリント           | - 2 -          | :leac                         |                      |
| ३०७।६६             | ۲۰       | 20             | الاد         | 05           | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | 3.5        | 38         | કદ                 | ४६               | १०         | २०  | ३०         | ४०      | ५१           | १       | ११         | २१                                           | 38       | ४२                       | ४२            | 5             | (2) 2<br>(2) 3 | 33             | <b>्र</b>      | ع لاد       | ع اد<br>د       | १४१            | ४१             | ४१<br>३४                      |                      |
|                    | 2.5      | 100            | U.E          | U S          | 2.9                                   | 150        | 38         | <u>र</u>           | ४२               | Ę          | २०  | ३४         | ४८      | २            | १६      | ३०         | ઠઠ                                           | XΞ       | १२                       | २६            | 80            | (8)            | <u> </u>       | राष्ट्र<br>शेउ | ۲۷:<br>د ای | ٤               | 3 8 8<br>3 0 - | 3 28           | 28<br>88<br>88                |                      |
| कुम्भ              | 183      | 143            |              | 177          | 192                                   | 12-        | 1316       | e) C               | 4.83             | -51        |     |            | - 1     | . 1          | , ,     | 1.         | -                                            | ~ O      | < 0                      | <b>₹ 5</b>  • | <b>381</b>    | (8)4           | YY.            | ソレリ            | 111         |                 |                |                | _                             |                      |
| २६२।३८             | , ,      | าธร            | 120          | . I T Y      | 197                                   | ם או.      | マン         | _                  | <b>UD</b>        | コヒト        | - i | 1          | 1       | 1            | - 1     | -1         | - 1                                          | * *:     | , vi.                    | <b>√</b> -1.  | 791           | > ~   ×        | <b>(3)</b>     | タリント           | )D =        | 112.            | ıl. s          | 1              | 1                             |                      |
| मीन                | 195      | ルケ             | 10-5         | 105          | 10.0                                  | 11.0       | ir. ed     | . 1                | • 1              | . 1        |     | _          |         | <u> </u>     |         |            | _ +                                          | - 1      | • •                      | , vi,         | J -   -       | 101            | - 2            | 415)           | :12 -       |                 | e le           | _              | 1                             |                      |
| मान                | , ,      |                |              | -            | 1                                     |            |            |                    | -                |            | 1   | - 1        |         | - 1          | - 1     |            |                                              | • •      |                          | <b>\</b>      | _             | - 1.5          |                |                | 16          | 1.              | 1              | _              | _                             |                      |
| २३३।१⊏             | 0        | ४६             | ३२           | १=           | ß                                     | ४०         | ३६         | २२                 | =                | 48         | 80  | रर।<br>२६। | 85      | ر می<br>اجری | XX.     | الة<br>عام | 3 3                                          | 33       | २६                       | १४            | <b>∢</b> اٍيد | তে ধ           | ار<br>ان<br>ان | ११३            | २१          | २८              | 38             | <b>Σ</b> Ε     | <i>ષદ</i><br>ધર<br>१ <u>೪</u> |                      |
|                    |          |                |              |              |                                       |            | - 1        |                    |                  |            | 1   | ` ' '      | 1 1     | ~~~          | 001     | ५०।        | (5)<br>/**                                   |          | ا <del>بر</del> ق<br>4 - | 8.            | २०            | ६४             | श्वः           | <b>-</b>  ₹8   | १०          | ४६              | 85             | 3E             | ५५<br>१७                      |                      |
|                    |          |                |              |              |                                       |            |            |                    |                  |            |     |            |         |              |         | 3          | 71                                           | f        | j                        | : }           |               |                |                |                |             | _               |                | <u> </u>       | 10-                           | -                    |

| [ 13   | ]   |     |    |    |    |                |     | ₹  | ર          | 4  | प्रच | ग्रेश            | J   | के   | ì  | लग         | <u>न</u> | -₹  | गर         | र्ण | _   |           |     | _  |      | <u>.</u>   | n t       | Ja   | E 91 | - |
|--------|-----|-----|----|----|----|----------------|-----|----|------------|----|------|------------------|-----|------|----|------------|----------|-----|------------|-----|-----|-----------|-----|----|------|------------|-----------|------|------|---|
| धरा    | 0   | 1   | P  | 3  | ¥  | ×              | Ę   | ٠  | 5          | Ł  | ?    | <b>१</b> १       | १२  | 13   | 18 | <b>१</b> × | 14       | ţ٠  | <b>१</b> 5 | ę e | ₹0  |           | ٦٩, | 74 | 48   | (7         | ¥q.       | 7    | 1    |   |
| मेप    |     | 0   | •  | Г  | 0  | Ī              | ٥   |    | *          | *  | 1    | ١,               | *   | 8    | ?  | 1          | 3        | . 7 | , ર        | 1   |     | بو<br>ورا | ٦   |    | 8    | 12         | ्र<br>१०१ |      | 'n   |   |
|        | ٥   | ٠   | 22 | 23 | ŧ0 | <b>*</b> =     | 84  | ×3 | ' <b>१</b> | į. |      | રક<br><b>ક</b> ર |     | 1    | 8- | χ.<br>30   | ,        | ,   | 3 6        | ٠.  | 3   | 2,        | 38  | Ę  | 8-   | . 1        | १२३       | g's  | ęt-  |   |
| २३१।१६ | ١°  | ₹र  | રય | 1  | 85 | . <del>.</del> | ( < | ×  | 124        | -  | -    | 57               |     | ₩    | Ť. | ٠.         | . 6      | Ę   | Ę          | E   | ε   | 6         | 1   | ¥  | u    | v          |           | Ū.   | 4    |   |
| पुष    | 1   | 1 ' | ,  |    | ١  | ١,             |     | 8  |            | i  | Į,   | Ļ٤               | 3   | 1    | 72 | 1          |          |     |            |     | የያ  | Į.        | 1   | ţo | 24   | ₹          |           | Ή.   | 1 3  |   |
| २६ ।३८ | X 8 |     |    |    | ŀ, | ١,             | 0   | 8  | -          |    | ŀ    | ٥٩.              | ( ) | le:  | k  | Į          | ૪૦       | ٩   |            | R   | 2   | _ •       | ¥   | 90 | ٥    | 80         | ₹ ′       | 1    | 1.   |   |
|        | 4   | 1   | 4  | +- | F  | +              | +   | +- | ۲.         | ۲. | ۲.   |                  | ١.  | 19.0 | ,  | ,          | ,        | ,,  | 25         | 28  | 1 1 | 2.        | 1 2 | 12 | 12-7 | <b>१</b> २ | 13.       | : 45 | स्र  |   |

ब ब ब ब ब है र रिवर र र रिरेश्वर रिवर रेश्वर रेश्वर रेश्वर रेश्वर रेश्वर मिधुन

११|२१|३१|४१|४१| य१रोरपोरपोरोपया य११वा योववा ४४|४४ । ४१४|२४|४४|४४ । ४१४|२६|३६४६|६ ६ १२२४ ३६४८ ०१२ ०४३६४८ १ रक्षक्षका ०१गरथ व 106166 | হত্যস্থাইছাস্তল

१ ब्रुर ब्रुर ब्रुर ब्रुर ब्रुर ब्रुर ब्रुर ब्रुर ब्रुर ब्रुर ब्रुर ब्रुर ब्रुर ब्रुर ब्रुर ब्रुर ब्रुर ब्रुर ब्रुर ब्रुर ब्रुर ब्रुर ब्रुर ब्रुर ब्रुर ब्रुर ब्रुर ब्रुर ब्रुर ब्रुर ब्रुर ब्रुर ब्रुर ब्रुर ब्रुर ब्रुर ब्रुर ब्रुर ब्रुर ब्रुर ब्रुर ब्रुर ब्रुर ब्रुर ब्रुर ब्रुर ब्रुर ब्रुर ब्रुर ब्रुर ब्रुर ब्रुर ब्रुर ब्रुर ब्रुर ब्रुर ब्रुर ब्रुर ब्रुर ब्रुर ब्रुर ब्रुर ब्रुर ब्रुर ब्रुर ब्रुर ब्रुर ब्रुर ब्रुर ब्रुर ब्रुर ब्रुर ब्रुर ब्रुर ब्रुर ब्रुर ब्रुर ब्रुर ब्रुर ब्रुर ब्रुर ब्रुर ब्रुर ब्रुर ब्रुर ब्रुर ब्रुर ब्रुर ब्रुर ब्रुर ब्रुर ब्रुर ब्रुर ब्रुर ब्रुर ब्रुर ब्रुर ब्रुर ब्रुर ब्रुर ब्रुर ब्रुर ब्रुर ब्रुर ब्रुर ब्रुर ब्रुर ब्रुर ब्रुर ब्रुर ब्रुर ब्रुर ब्रुर ब्रुर ब्रुर ब्रुर ब्रुर ब्रुर ब्रुर ब्रुर ब्रुर ब्रुर ब्रुर ब्रुर ब्रुर ब्रुर ब्रुर ब्रुर ब्रुर ब्रुर ब्रुर ब्रुर ब्रुर ब्रुर ब्रुर ब्रुर ब्रुर ब्रुर ब्रुर ब्रुर ब्रुर ब्रुर ब्रुर ब्रुर ब्रुर ब्रुर ब्रुर ब्रुर ब्रुर ब्रुर ब्रुर ब्रुर ब्रुर ब्रुर ब्रुर ब्रुर ब्रुर ब्रु १७५८चं वर्ष वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे 45 اوداعمايط باعداع فليعا طهيهمايد وعامره १६विश्वया तर १६६४२ व्यवस्थ ४६११२व्यव ३६८१८ | रम्हरम्हरम्हरम्हरम् र प्रविच्यारम् । विक्यान्तरम् सिंद

ब्रियोच्ये परी ब्रिडोन्स्बर्धिकस्त्रे वर्तवस्थित्र हरियोच्येत्रे वर्षक्षेत्रम् १६|२२|४८ प्रीराजेश|४२| स्रिक्षे४०|४६|१२|ग्से४४| 33G12G रक्षाक्ष अरुम्भवस्थान्य राम्यान्य रहेन्द्र विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विवादिक विव १११२ वर्षकार्य मेरदीयने नेश्व वर्षका वर्षकार्य मेरद्रवर्षका द्रम्या <u>ব্ৰাধ্বাধ্যা ধাংহাম্পারলাগতা</u> |४४/४८/४२|३६|३०|२४१८|१२| ६ ३२५८७

|<sub>११४|४च</sub>४०|३६|३०|२४|१=<sup>|</sup>१२| ६| ×તપુત્તનુષ્ઠર|३ફોર વસ્ત્ર!વન?વ દ হত্য বি বিত্তিৰ সংহিধ্যধ্যমে হাম্প্ৰথ বিষ্ট্ৰিয় বিষ্ট্ৰিয় বিষ্ট্ৰিয় বিষ্ট্ৰিয় বিষ্ট্ৰিয় বিষ্ট্ৰিয় বিষ্ট্ৰ न रावस्त्राहरू महत्त्र मान्यास्त्र मार्गिक महत्त्र महत्त्र मार्गिक महत्त्र मार्गिक महत्त्र हुवा

ARAMAS 38 38 6 65 6 CARREAS 38 30 28 6 45, 6 ३२४।८७ عماعتهد وواعراه بالمعام المواعم والمعام المعام المع नुधिक हर्षकार के बहार क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक হ লংকা يروقا ساعتلاه واوعاد فاعملاه المساعدة والمراع الماع عادم لاوم المراع المعالم المساعدة पनु

15 8 56 RE 38 RE CORR RELECTAR १६ रेरक्ष्य ४१० , रहेरूचे ये अह १ १६ ११ र रस्प्रेश वर कराका कर के ता वा वा वार वर करावर कर करावर कर करावर करावर करावर करावर करावर करावर करावर कर इंद्रेटार्ट # \$162 19200000 As an analy states states at \$100 to the out the con-भारतिमान कर तर कर कर विकास मान्य विकास मान्य विकास मान्य मान 

REKY ESKESSORSKERE MEN RESIDEN PRI MERDESSARINE ESMERSFRASKE . 보 투어 여성야? \

मान

लोहर् तत अहत्रकाम हो इस्केट बंब तह कर्मा विश्व हर्मा विश्व कर्मा विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर AS A BRES SERASESED ASSA BRES GERASESE ALER BRES SERASESE

## २३ अनांश की लग्न-सारणी

অহা । ০ বা হা ও ও চ ত ল হ বৃত १० १२ १२ १४ १६ १७ १६ १७ १८ १८ १८ १८ २० २१ २२ २३ २४ २४ २६ २७ २८ २६ मेप रस्मारिष्ठी व्यवहार्व प्रमावक्षे व्यवहारम् व्यवहार व्यवहार व्यवहार व्यवहार व्यवहार व्यवहार व्यवहार गृप २५८।३७ ' ्विहार्च भूत्रेच्य ० ३६ १२ ४८ च ४ ० ३६।४०।४८ ० १८६ १० भूत्र २५ ० १६।१० ४८ २४ , ovote service or o to to service or o poses or years service or reservice १११०० ३३४४४६। ७१८३०४१ ४० ४०४०६ ३७४१ ००१००३३४४४४७ ८०६३० ४०६३० ४०१६०७७ इद्राहर रियंत्रहोर्भे १० वर्षेत्र हर्षेत्रम् १० १ वर्षे १० वर्षेत्रम् १० १ वर्षे १० वर्षेत्रम् १० १४ वर्षेत्रम् किर् १४००८, इस नेहित्स ९०० ३० ४२ १८ ४ स्टि ५० १८ ४ ६ ४० ४ ६ ४८ ४६ ४८ ४६ ४० ५० ५० ५० ५० ५० ५० ५० ५० ५० ५० ५० ५० ३४०११०० ०,२०४० ०,२०४० ०,२०४० ०,२०४० ०,२०४० ०,२०४० ०,२०४० कस्या , २४,२४ २४,२४ २४ २४ २४ २४ २४ २६ २६ २६ २६ २६ २६ २८ २७ २७ २७ २७ २७ २७ २८ २६ २६ २६ २६ २६ २६ १६ १६ (३०,३०<u>३०)३०,३८,३०,३१,३१,३१,३१ ३१'३२।३२,३२,३२,</u>३०,३२,३२,३३।३३<u>|३३,३२,३८,३८,३८,३८,३८,३८,</u>३८,३८,३८,३८,३८,३८,३८,३८, े वंशिव्याववीयश्रेषप ६१७ म्यव्यवहणवं शंश्वाय्ववश्रेषणेषद छोश्यवहणुवीपश वाश्ववश्रवश्रुष्टापूर्व संश्र |३०|४१|४२ ११४ ४६ १८ ४६ ० ४४ ४१ ३४४६ ४७। स्ट्वाइ४'४२' ४'४६ २८'३६'४०। व्राथ्वेट्सेड६ |४८|४८ ولأداهم وإعداله واعداهوا وخدهور وخواهم وإخواهم واعداله واعدالهوا وأعوالهوا 338188 | विश्वम् । विश्वम् । विश्व । विश्व । विश्व । विश्व । विश्व । विश्व । विश्व । विश्व । विश्व । विश्व । विश्व । |४६|४६|४०|४०|४०|४०|४०|४८|४८|४८|४८|४८|४६|४८|४६|४६|४६|४८|४०|४०|४०|४०|४०|४०|४०|४०|४० मकर 307157 والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاماع والاما कुम्भ १४१ रिरिटिट इत्रिक्षेत्रहे रोररिर्व विविधिक्षेत्रहे अरिरिटिट विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक विविधिक व र⊁⊏।३७ ० । ३६ १२ ४८ २४ । ० | ३६ १२ ४८ २४ । ० | ३६ १२ ४८ | २४ । ० | ३६ १२ ४८ | २४ χŧ΄

A E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E | N E |

१२|१६|२७|३४|४२|४०|४७ ४१२|२०|२८|३४|४३|४०|४८| ६|१३|२१|२८|३६|४४|५१|४६| ६|१४|२२|२६|३७|४४|५२

र्या१४ । वोइहाररे ४८ रथा वोइहाररे ४८ रथा वोइहाररे वोइहाररे वोइहाररे वोइहाररे वोइहाररे वाइहाररे ४८ रथ

3000 EYEXE c [11.

χţ

बावक-रीपक [ 24 ] २४ असांश की लग्न-सारणी

|                |     |      |     |     |          |     |            | ٦.  | •   | -   | יייו | 17   |       | 7"    | •   | ٠,٠  | •   | ٠.  | ٠,  | ٠.  |    |     | _        | _                                            | _    | _   | _   | $\overline{}$ |             | _ |
|----------------|-----|------|-----|-----|----------|-----|------------|-----|-----|-----|------|------|-------|-------|-----|------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----------|----------------------------------------------|------|-----|-----|---------------|-------------|---|
|                | _   | - 61 | 2   | -   | v        | ¥1  | 8          | 10  | 5   | 1   | १०   | 22   | ŧΒ    | ŧ٩    | ₹₩. | 17.2 | 14  | ١.  | ξ=  | ₹€  | •  | 5,  | २२       | વધ                                           | 28   | ٩x  | ?ધ  | 200           | <u>53</u> 1 | Ŀ |
| चश             |     | ٠    | _   |     | <u> </u> | _   | -3,        | _   |     | _   | -    |      | ÷     | ÷     | -   | ÷    | -   | -   | _   |     | -  | 3   | -        | 9                                            | В    | 3   | 3   | 3             | <b>3</b> 3  | Ą |
|                | 0   | 0    | . 1 | 0   | ٥        | 0   | ٥          | ٥,  | ्रश | ং   | , ,  | ١, ٢ | ₹     | ₹     | , , | ₹.   | ચ   | ₹   | ٠,  | ١ ٩ | ٦, | ۲.  |          |                                              | ٦    | בו  | 2.5 | وأوحا         |             | _ |
| मेव            | ۰   |      | 22  | হহ  | 10       | 30  | 88         | ۲Ŗ  | -   | u   | 2.   | 22   | 'ই০   | ŊΨ    | УK  | ×ξ   | ۰   | 5   | ۲×  | २३  | ٩o | ٩5  | σ×       |                                              |      |     |     |               | Ъ.          | _ |
| <b>२२६</b> ।१३ | Ī   | ١.   |     |     |          |     | <b>१</b> २ |     |     |     | -    | 40   | ารช   | ¥6    | २८  |      | 12  | 8   | 34  | =   | ß  | १२  | 88       | ? 4                                          | 8=   | 20  | 74  | - 6           | 3           | - |
| .,,,,,,        | ᆫ   | 1    | -   | 33  | ᆮ        | _   | -          | _   | _   | _   | _    |      |       |       |     | _    | 5   |     | •   | ٦-  | -  | ٦,  | <u> </u> |                                              |      |     | U   | إعا           | 뼥           | • |
|                | 1   | 1    | 8   | 8   | 8        | 18  | R          | 8   | ٧   | *   |      | ۹.   | ١,    |       | ×   |      |     |     |     | ٠,  | L. |     |          | اءا                                          | 10   | ,,  | ę.  | 16            | Y.Y.        | ŧ |
| ¶प             | 'nξ | l K  | ١,  | 11  | R        | २८  | ٦v         | ВX  | χď  | ۱٦  | 111  | 1    | 1.5   | . , , | 88  | P(X  | ۹.  | ζ.  | ₹₹  | ⋖   | 44 | 35  | Ĺ        |                                              |      | ,   | L's | L)            | مجله        | _ |
| 724146         | Γ.  | Į,   | ي ا | 36  | ے ا      | 'vo | <b>१</b> २ | 'n. | *   | V.  | ٠,   | ×    | g P g | X.    | PE  | 1    | \$5 | ષ્ટ | 36  | 5   | 8  | ۲٦, | 18       | <u>.                                    </u> |      |     |     | 8             | 4           | - |
|                | Ľ   | 17   | +   | 7   | +        | Ť   | ٠.         | 7   | 7   | 1   | т.   | Τ.   |       | -     |     |      | 1   | 20  | 9 9 | 7 7 | ,, | 77  | 22       | 22                                           | 17   | १२  | ļ१٩ | 12-11         | ार          | ₹ |
| मिद्रन         | 1   | ή·   | 4 5 | ۹ ۶ | 9 5      | 7 5 | 9 *        | ŀ   | / P | 1.  | 1    | 1.   | ٦,    | 100   | Ľ   | ľ    | Τ.  |     | Γ.  | 1,, |    | N.  | بر       | 44                                           | بر ا | 2.8 | RΚ  | ንፈነ           | ndx)        | X |
| -              | 1:  | યશ   | ধ্ব | ψ   | ψv.      | Œ   | Ų २        | 1   | ٠,  | ha: | ηv:  | χ.   | ١,    | 1 (   | ų×. | Ψ×   | เหล |     |     | 7,8 | [] |     | 12.      | Γ.,                                          |      | ١,  | b-  | 3 ( ·         | Νk.         | Ş |
| ২০গাব্ধ        | 1   | ، اه | 1,  | ,b, | da:      | ù.  | /SE        | ł۷۰ | 1 1 | ł٠  | રં ર | 0,00 | - 41  | , Y   | (χ  | યંવ  | ) = | 18  | ۱۵۶ | 12- | Яo | 15  |          | L                                            | 177  | 1   | 1   | Hì.           | 7           | = |

ा प्रक्रिक्षेत्रहर्भिक्षेत्रम् अरुर्वा विकास स्थाप । प्रक्रिक्षेत्रम् अरुविकार स्थाप

हरिल्डली प्रदा हरिक्षण्य वहां अन्य महरिक्षण प्रदान विदान 201 **३५०**१००

रिन्मित्रश्रीरश्रीराहर १०१०वर्गान्निहरू ११११ रहीयरेवर्गान्निहरू निवासिक्ष सिष ક્ષ્રસાર ચ रक्षक्रद्ध १२ ३६

प्रमुख्याकः । शरप्रकोषश्रक्षकः जारम्यद्ये प्रशं श्रीवर्षयम् विष्यक्षित्रेयः विष्युक्ति विष्युक्त कन्या o स प्रश्रक्षक के से प्रवास के से से के से प्रवास के से प्रवास के से प्रवास के से से प्रवास के से से से से से स **કરરાદર** 

तुसा

विश्वचित्र निश्वम्य संश्वचन्त्रहर्य । शहन ब्रोबाह्यम्य निश्वे व्रश्नेत्र वृश्यम्यविश्वचेत्र हो । श्री चर्त्रशहरकेरश्रद्रचेश्रीश्रीश्रीश्रीश्रीश्रीश्रीश्रीश्री श्रे पर ११६/२ | अन्य ३ ने ३६४०/४४/४८ ४० ४६ वश्वभावभावभावकार्वे । वृक्षिक

3331E2 कर्युक्त प्रकार हो राज्य के राज्य हो राज्य के राज्य हो राज्य है। न्याप्रचारवार्व जरप्रक्रचरराय्य जन्याप्रचार विद्य **३४२**११ व चिश्रद्धक १२**५३**६ **्राप्ट्राप्टर** १२३६ ঘর

त्रकारका महावादावर वर्ग कार्यका कार्यका विकास कार्यका विकास कार्यका वर्ष कार्यका वर्ष कार्यका निर्वेशकाम्य करिन्दे अरोपरी अरमर्वाबन्धर वर्तरश्चाकप्रवापक ने वर्षापर वेश ।१ 

na nastrajanjanjan nastron saratan nastralselatel electrologicamen nastrajanjan **E**tt

त्रवी यो के किन्य वारा राज्याचे विक्रमेर । जार विरुद्ध प्रदेश कर्म वार्थ कर्म विद्या विक्रमेर ર કાદકા Representative properties and a not a feature properties and representative and a second 22 824 48012881984 224124 वर्ष श्रद्ध स्थलार्थकार्यक प्रयस्थित

हर्यक्षिक विकास विकास्त्रविद्यालक्ष्ये हरिक्षस्त्रविद्यालक्ष्ये व्यवस्थिति । extrementation dialocaledantina min to longuate an ministrationary मीन विश् श्रद्ध ८४० १२४४ १६४८ १ 32 8'36 E80 10'88 16'8E 7 XO - 18'X6'7E

### २५ श्रन्नांश की लग्न-सारणी

|                   |            |     |                    |               |                |            | •    | २५           |       | अ           |         |        |            |         |          |             | <b>I</b> -  |                  | _             |                                   |                |              |        |            |             |      |                       |                         |            |                |
|-------------------|------------|-----|--------------------|---------------|----------------|------------|------|--------------|-------|-------------|---------|--------|------------|---------|----------|-------------|-------------|------------------|---------------|-----------------------------------|----------------|--------------|--------|------------|-------------|------|-----------------------|-------------------------|------------|----------------|
| श्रंश             | 0          | 5   | २                  | 3             | 8              | ×          | ε    | w            |       |             |         |        |            |         |          |             |             |                  |               |                                   | १०             |              |        |            |             |      |                       |                         |            |                |
| मेप               | 0          | 0   | 0                  | 9             | 0              | 5          | 0    | 0            | 0     | श           | ?       | 3      | 8          | ?       | ۶        | \$          | 5,          | ٦                | 2             | 2                                 | 2              | 2            | ٦<br>, | 2          | 5           | 3    | 3                     | 3                       | 3          | 3              |
| - 1               | ၁          | હ   | १४                 | २२            | ₹ ह            | 3હ         | ४४   | ५२           | γε    | 3           | र४;     | २१     | २६         | 3       | 88       | <b>y</b> ?' | Y           | ફ                | <b>१</b> ३    | २१                                | ₹=             | \$ 5 5       | ३३,५   | 10 3       | /=i         | Y!   | 3                     | ર્ગ                     | २८         | 3×             |
| २२३।१२            | ဝ          | २६  | ४२                 | १८            | 88             | १०         |      |              |       |             |         |        |            |         |          |             |             |                  |               |                                   | <b>४०</b>      |              |        |            |             |      |                       |                         |            |                |
| वृप               | ર          | ર   | 3                  | 8             | 8              | ૪          | 8    | 8            | $S_l$ | S           | y       | y      | y          | y       | y        | y           | y           | 8                | ε             | ६                                 | ६              | . <b>٤</b>   | ξ<br>  | ६          | <b>'</b>    | U    | ائ<br>امام            | ای                      | (ی         | <u>ئ</u>       |
| २५४।३५            | ४३         | ५१  | 38                 | 5             | १६             | ર્ષ્ટ      | 33   | ૪ર           | ४०    | 3,4         | ای<br>ا | १६     | 58         | 33      | ४१<br>   | 45          | Y=          | ् ह <sub>ै</sub> | १५            | २३                                | ३२१            | 3018<br>     | 38.3   | رن<br>سا   | ع<br>ار     | 88   | २३ <u> </u>           | 3 Y                     | လ<br>ရ     | ४म<br>३०       |
|                   | 0          | २८  |                    |               |                |            |      |              |       |             |         |        |            |         |          |             |             |                  |               |                                   | २०             |              |        |            |             |      |                       |                         |            |                |
| मिश्रुन           | ড          |     | 5                  | 5             | 5              | 5          | 5    | 3            | 3     | 3           | ٤       | .3<br> | 3          | १०      | ₹c<br>~  | १०          | १०          | १०               | <b>ζ</b> ο    | 88                                | 38             | ( )          | ξζ;    | ζζ:<br>}:  | 33          | १२   | 32                    | १२                      | 3          | ζ<.            |
| ३०३।६३            | ४७         | ي ا | १४७                | 20            | 36             | 80         | ५७   | ٧.           | १७    | ર્ <b>હ</b> | হদ      | ४५     | 95         | -       | ζ<br>    | 5           | اغ⊏         | 'S≃              | <b>χ</b> =,   | ्रम्<br>(१८२)                     | اع?<br>اع?     | رق]:<br>اے   | 9 2 3  | 5€ •<br>0: | اع?<br>اربت | ا ع  | <i>ر د ا</i><br>ع د ا | رک <sub>ا</sub><br>ادیا | بردر<br>ا  | 8E.<br>VU      |
|                   | 10         |     |                    |               |                |            |      |              |       |             |         |        |            |         |          |             |             |                  |               |                                   | 0              |              |        |            |             |      |                       |                         |            |                |
| कर्क              |            |     |                    |               |                |            |      |              |       |             |         |        |            |         |          |             |             |                  |               |                                   | १६             |              |        |            |             |      |                       |                         |            |                |
| ३४१।१०१           |            |     |                    |               |                |            |      |              |       |             |         |        |            |         |          |             |             |                  |               |                                   | 8હ.<br>૨૦      |              |        |            |             |      |                       |                         |            |                |
|                   |            | ~ ~ |                    |               | _              |            |      | ·            |       | 1-          | _       | ,      | -          |         | 1        |             | .`          |                  | _             |                                   | <b>7</b> 2     |              |        |            | _           |      | _                     | _                       | ,          |                |
| सिंह              | 1          | 1   | ı                  | 3             | 1              | 1          | )    | 1            | :     | 1           | •       | Ť      | ,          | 1       | <b>}</b> | 1           | 1 .         | 1                | 1             | ≀.                                | 30             | 1            |        |            |             |      |                       |                         |            |                |
| ३४४।१०१           |            |     |                    |               |                |            |      |              |       |             |         |        |            |         |          |             |             |                  |               |                                   | २०             |              |        |            |             |      |                       |                         |            |                |
|                   |            |     |                    |               |                |            |      |              |       |             |         |        |            |         |          |             |             |                  |               |                                   | <u>-</u><br>२८ |              |        |            |             |      |                       |                         |            |                |
| कन्या             | 15         |     |                    |               |                |            |      |              |       |             |         |        |            |         |          |             |             |                  |               |                                   | ,,             |              |        |            |             |      |                       |                         |            |                |
| ३३५१९४            | , ,        | - 1 | - 1                | t             |                | ı          | - 1  |              |       | 1           | 1       | 1      | 1          |         | 1        | 1           | 1           |                  | 1             | 1 1                               | ၁င             |              |        |            | 1           |      |                       | - 1                     | - 1        |                |
| ਕਕਾ               |            | ,   |                    |               |                |            |      |              |       | -1          |         | -      |            | _1      |          |             | '           |                  |               |                                   | 33,            | 1            | '      | '          | ^           |      |                       | :                       |            |                |
| तुता<br>३३७७      | ļ          |     |                    |               |                |            |      |              |       |             |         |        |            |         |          |             |             |                  |               |                                   | 83             |              |        |            |             |      |                       |                         |            |                |
| ३३४१६             |            |     |                    |               |                |            |      |              |       |             |         |        |            |         |          |             |             |                  |               |                                   | २०             |              |        |            |             |      |                       |                         |            |                |
| वृश्चिव           | <u>ء</u> ا | र्थ | <b>}</b>           | \ <b>X</b>  3 | इडि            | १६ ३       | ६३   | દાં૩         | ६३    | ري 3        | s 31    | 5 3    | હે્ર       | ر<br>35 | 3        | = 3:        | 3:          | 35               | र्∣३६         | ₹ <b>€</b>                        | 38             | 38           | 3,     | 38         | 80          | ४०   | ૪૦                    | Яc                      | ૪૦         | ४१             |
| ३४४।१             | 1          | १४  | 3६।                | १७            | 3              | १०।३       | ર્   | 34           | Z     | ६१ः         | न्र     | દ્ય    | 87         | ١ ا     | 3        | <b>प्र</b>  | હ∣3ા        | - 88             | 1             | शिश्च                             | <b>ું</b> ગ્યુ | 34           | ૪હ     | ソニ         | १०          | २१   | ३३                    | ઠઠ                      | ধ্হ        | હ              |
|                   |            | 0   | <u> </u>           | /६            | (8)            | (2)2       | 08   | <u>≒ </u> १  | E 8   | 8 3         | 5/8     | 익_     | = 3<br>- - | E -     | 3        | ર <br>_ _   | <b>्र</b> ् | = 28             | इं <b>च्य</b> | 3 Y2                              |                | \ <u>}</u> = | १६     | 88         | १२          | Se   | 5                     | 38                      | 8          | <u>३२</u>      |
| धनु               | 1          | 83  | 83                 | 831           | 381            | ३२ ४       | 35/8 | 7 7          | २४    | २४          | 38      | 38     | 38         | ३४      | 3 8      | ३४          | શ્રુષ્ટ     | 8,83             | 888           | 3 88                              | 87             | 87           | ४४     | አኦ         | ४४          | ४६   | ४६                    | ४६                      | ४६         | ४६             |
| ३४१।१             | ०१         | 3)  | २०।<br><b>२</b> ०। | 8 ().         | 23             | 2-18<br>18 | 15 5 | 2            | (F) 8 | 5 0         | र्      | 2      | ४३<br>२०   | 28      | ६४<br>ट  | 5           | દર          | <b>्रि</b> र     | 28:           | 3 48                              | ξ¦ ε           | १७           | 35     | ४०         | 78          | 3    | १४                    | २४                      | રૂહ        | 84             |
|                   |            | 216 | · )                | 00            | 9              |            | 311  |              | 7813  | -   ·       |         |        |            | 8 8     | -        |             | - -         | 45               | 812.          | -   X=                            | २०             | 84           | 8      | <u>ع</u> د | 85          | 70   | 34                    | 58                      | <i>१६</i>  | <del>३</del> ८ |
| मक                | ₹          | 00  | १०                 | 20            | 30             | 80<br>20   | y 0  | د اد<br>د اد | 5   5 | 0 2         | 200     | 93     | 19         | 50      | 2 2      | 5 3         | 83          | 8 8<br>9 0       | ار<br>دار     | 9 9 9                             | ४०<br>२२       | Xo           | 20     | X0         | 75          | 48   | 28                    | ×?                      | У <b>ү</b> | ५१             |
| ३०३।१             | €5         | 0   | , ε                | १२            | १५             | ၁႘         | 30   | ३६।          | 25 3  | `<br>}⊏\}   | 8       | 0      | ε <b>ξ</b> | इ १     | -        | , y 3       | 53          | E 13             | יעוכ<br>געוכ  | \$   \$   \$<br>=   <b>3</b>   \$ | 3 0            | , S          | 25     | 2          | 20          | 30   | 38                    | २५                      | 8 ۲<br>اس  | 24             |
|                   |            | уĘ  | پې                 | yo            | y <del>,</del> | प्रच       | اجو  | y =          | y 3 ! | _<br>/3 3   | /3 5    | 3      | 13 J       | (S)     | 33       | /2/         |             | Vy               | <u> </u>      | ) v.                              | 3 × 8          | 0.00         | 00     | 120        | 100         | 33   | 27                    | 37                      | 20         | 28             |
| कुम्र             | •          | lЗ  | 33                 | १६            | २्द            | ३६         | 88   | <b>y</b> 3   | २     | १०          | 38      | રહ     | 3 ६ १      | 383     | 3        | श्र         | ०१          | ण<br>पार         | ξB            | X 23                              | 3 20           | 0            | 8      | 213        | 25          | 32   | ××<br>23              | <b>49</b>               | 2,9        | रद             |
| રપ્રકા            | २४         | 0   | र=                 | УĘ            | ર૪             | ४२         | २०   | ४५           | १६    | 88          | १२ १    | 30     | 5          | इ       | 8        | 35          | 0           | <u>5</u> 8       | <b>ε</b>  =   | 8 તં:                             | र् २८          | 8=           | १६     | 88         | १२          | So   | 5                     | 38                      | S          | ३२             |
| <del></del><br>मी | <br>ਜ      | र्ध | ४६                 | ४६            | ५६             | ४६         | ५६   | <u>ধুত</u>   | ধ্রত  | yહ¦         | رد!     | 16     | પ્રહ       | إىلا    | إلى      | يجاد        | (5          | رتاي             | <u>=</u> y    | ٦٧٢                               | برد            | שע           | 38     | y E        | 3.5         | 34   | 38                    | 3.5                     | 3.2        | 2.2            |
| रुप्<br>रुर्      |            | १५  | <b>े</b> २४        | ३०            | 38             | પ્રદ       | 78   | १            | 3     | १६          | २३      | ३ १    | 3,5        | १६।     | /3       | 8           | 5           | y                | ३३            | c 3:                              | = '83          | (y 3         | şi o   | U          | 24          | ججا  | 30                    | 36                      | עצ         | כע             |
| 174               |            | 0   | ोर्ध               | प्र           | १ट             | 88         | १०   | ३६           | ર     | २८          | X8;     | 0      | ૪૬         | १= :    | 35'      | શ           | ३० ऽ        | /६¦२             | ( <b>२</b> ¦४ | = {                               | 88.            | 5 E          | 130    | ∖ૂદ        | ેરપ્ર       | إيرد | १६                    | કર                      | 5          | 38             |

जातक रीपक [ 24 ] २४ श्रद्धांश को लग्न-सारणी

| F -4        | J   |     |          |   |     |     |    | ٦,  |     | श्र |            | शि  |            | घ्रो |    |          | न-   |          |         |           |       | _    | _         | _   | _   | _    |               |            |        | _  |
|-------------|-----|-----|----------|---|-----|-----|----|-----|-----|-----|------------|-----|------------|------|----|----------|------|----------|---------|-----------|-------|------|-----------|-----|-----|------|---------------|------------|--------|----|
| चंदा ।      | 0   | ۲\  | 5        | ٦ | ₹   | ¥   | ٤, | b   |     |     |            |     |            |      |    |          | ? \$ |          |         |           |       |      |           |     | ~   | 4.8  | 44            | -          | 5      | -  |
| मेप         | ٩   | 0   | -<br>وي: | ٥ |     | •   |    | اور | ?   | ?   | 3          | ?   | 1          | إه   | 1  | ۲<br>3 د | 2    |          | 12      |           | ا . • | آساه | ন্<br>ধ্য | ٠,  | ٥   | -    | १थ्           | <b>7</b> 1 | ιò     | =  |
| २२६।१३      | 0   | ١ ١ |          | 1 | - 1 |     |    | '   | اء۔ |     | _          |     | <b>-11</b> | uc.  | 2  | _        | ادوا | · ·      | 36      | _         | × i   | 17   | 88        | 6.0 | ٧×  | э с, | <b>2</b> 3    | 181        | i Sign | -  |
| <b>1</b> 77 | ٩   | ą   | 8        | 8 | 8   | Š   | 8  | 3   | Ų   | 뇌   | ) )<br>) ) | *   | <u>بر</u>  | 36   | 82 | ¥.       | 1 2  | <b>ę</b> | ۶<br>۲٤ | रू<br>रूप | 15    | ų,   | ,         | ٦   | 20  | 12   | ₹₩            | 14         | Ŋ      | Ą  |
| २४६।३६      | 4.0 | 33  | ×        | 1 | 5   | Yo. | ۲, | XX  | 7.9 | .¥⊏ | 40         | 12. | 1 .        | 24   |    | ٧.       | 14.5 | 1 ' 1    | 77      |           | _     | _    | _         | ı—  | -   | _    | $\overline{}$ |            |        | _  |
|             | -   | 1   | Ţ        | 5 | =   | F   |    | Ł   | į   | F   |            | E   |            | \$0  | 10 | 1        | 1.   | ₹0       | ₹₹      | ₹₹        | 17    | 33   | 13        | 17. | ١٠. | ,,   | ζ,)           | 19         | i.     | κk |

વાર**્ગાગ્યાર્**ષ્ટ્ર ा म्रहीन्त्रेत्रा अम्पर अंश्री जेन्द्रहरूरे

লাওত, লাগলানিলাল লাওলাত লাগলানিলাল সাংস্থল সাংস্থল সাংস্থল সাংস্থল मिधुन | न्द्रहाम्भावत्रिक्षां भट्न । अव्यान्निक्षां भ्रम्भार ३०४।६४ रयोरयोरयोरयोरपोर्भरश्रभंद्रभरभंद्रभरभंद्रभरभंद्रभ्रम्भयस्थर्वहर्षद्रश्चरद्रवार्थस्थरभरभाद्रभ्रम्बर् 46

والممضمة والمحدة والمددة المعدد عممهوا مالسؤه مماه لاواعطمة ماداع المد o | 180 الجاهم 아이라이 아르아라이 아 나 나 나 아이 아르아와 वश्व ।१ ०

रिन्दिन्। वर्षा वर्षा वर्षा १ १००० । १००० वर्षा १०१० १०१० १०१० १०१० १०१० १०१० १०१० सिंह **३४०**।१ २

विस्तर प्रशासकार रेजन्यक्ष्या रोजन्यक्ष्य विद्यास्य विद्यालय - एकाव्या प्रकार स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थ स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन उत्तरकार राज्यकारम्भव जान्यकार हर राज्यकारण व राज्यकार वार्यकार वार्यकार कन्या श्र म्रेर्डिश व्याप्त वर्षेत्र विक्र क्षेत्र म्रेर्डिश व स म्रेर्डिश विक्र केम्प्रेर्टिश विक्र केम्प्रेर \$\$**?**]L?

तुरा 3391£2

१११२ वर्षकार्यका विकासन्वर्गत । ११२२ वर्षकार्य संदर्श १११२ वर्षकार्यकारमध्ये अ विश्वहर रक्ष्यक्ष्यकात क्षेत्रकात क्षेत्रकात के विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश्वहरूपार विश् إعماله علامها والإساء والا المؤدم المؤدم والمؤدم المهام ال बुधिक P8/80 14 13 8 निश्च १ । रही निश्च १२३६ निश्च अपेश्य १२३६ 3851 P

किन्द्र में वर्षेत्रसम्बर्धः । प्रकृति कर्मन्त्र । अस्य वर्षेत्रसम्बर्धः । १००० वर्षेत्रसम्बर्धः ने । १९१४४ । १९१४४ । घनु 하하시 하 보이 하이오! 18 18 c 208 २०४

मचर व्यवस्थायनक विवास मार वि विवास मार्थिक \$ 81£8

म्स्रे अवस्य प्रश्नेष्ठाक्रम् अवस्य स्थाप्त स्थाप्त स्थापति स्थापति । स्थापति । स्रहर्षकर्षकार्यकार्यह । ४१२० वस्तर्वकार इन्स

कत् बीरभरबोबरोशकायम् बीरभरबोदरा क्रिक्स बीरभरबोदरायकाम्य मरभरबोदरावसम्बद्धे म SE REE CROSSESSES XOLENXES २४६।३६ कि स्वर्ध चेरेण्डलस्येद्दरेन र्वाप्रस्टिन rein ale ale ale ale ale ale a les propriets de les propriets de les presentations de les presentations de la constant de les presentations de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant d करी स्त्रें स्त्र विश्वकारव कर प्रविश्वकर विशे किया है है से विश्वकार करिये के विश्वकर

## २५ अन्नांश की लग्न-सारणी

| ষ্ঠাহা              | ા          | श       | २   | 3       | 1                      | 3          | ধ     | ٤    | ঙ           | 5                      | 8            | 9           | 38    | १२         | 3          | १४         | १४         | १६     | १७             | १८         | 38       | २०         | 23         | २२ :              | र्श          | १४             | र्भ               | २६         | २७               | २५              | २६                    |
|---------------------|------------|---------|-----|---------|------------------------|------------|-------|------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------|------------|------------|------------|------------|--------|----------------|------------|----------|------------|------------|-------------------|--------------|----------------|-------------------|------------|------------------|-----------------|-----------------------|
|                     | 0          | 0       | -0  | -       |                        | <u> </u>   | 5     | 0    | 0           | 0                      | ?            | 3           | ?     | 3          | 3!         | १          | \$         | १      | ٦              | ঽ          | २        | ٦          | २          | ર્                | ર            | २              | 3                 | 3          | 3                | 3               | ३                     |
| मेप                 | 9          | હ       | १४  | হ্      | र्र                    | 3          | રહ!   | 38   | १२          | 34                     | 8            | १४          | २१    | ર્દ        | ₹ <b>६</b> | 88         | <b>ሃ</b> የ | Y      | દ              | १३         | २१       | रम¦        | 3 8        | λ3¦               | yo!          | X=             | y                 | १३         | २०               | २८              | ΣĶ                    |
| २२३।१२              | ၁          | ર્દ     | ५२  | १र      | -8                     | 8          | १०    | ३६   | २           | र⊏                     | ષ્ઠ્ર¦       | २०          | ४६    | १२         | 35         | 8          | 30         | ४६     | ঽঽ             | ያካ         | १४       | ४०         | ६          | ३२ <sup>१</sup> ! | ٧5           | र्४।           | ४०                | १६         | ४२               | _5              | ₹ <u>8</u>            |
|                     | 3          | 3       |     |         | 8                      | 8          | 8     | 8    |             | 8                      | 8            | ¥           | ×     | У          | y          | y          | У          | y      | દ              | ફ          | Ş        | ६          | 3          | ६्                | Ę            | •              | હ                 | - 1        | . 1              | : 1             | ড                     |
| वृप<br>२५०१२५       | ४३         | ५१      | 28  | : إ     | =¦१                    | ६          | २४    | 33   | ૪ર          | ४०                     | ४६           | ا<br>ا      | १६    | ર૪         | 33         | ४१         | 40         | ን⊏     | દ              | १५         | २३       | ३२         | ४०         | 8દા               | ১৫           | 3              | १४                | २३         | 3१               | ४०              | ४ <b>५</b>            |
| ર <b>પ્ર</b> કારપ્ર | 0          | २्ट     | ४१  |         |                        |            |       |      |             |                        |              |             |       |            |            |            |            |        |                |            | ধ্र      |            |            |                   |              |                |                   |            |                  |                 |                       |
| मिथुन               | \ v        |         | 1   | 1       | =                      | =          | =     | 5    | 3           | 3                      | 3            | 3           | 3     | 3          | १०         | १०         | १०         | १०     | १०             | १०         | 33       | ??         | ११         | 33                | 33           | 33             | १२                | १२         | १२               | १२              | १२                    |
| ३०३।६३              | 20         | 9       | १९  | ۶       | ৩                      | १७         | ४७    | ሂሪ   | Ŀ           | १७                     | ঽ৻৻          | ३⊏          | 8=    | <u>ک</u> ت | <u>,</u> = | ?=         | 2=         | 35     | 85             | ¥=<br>     | 5        | 38         | રદ         | 35                | 38           | 38             | اع<br>ا د د       | 38<br>20   | 3,6              | عد<br>ن-        | ક્ષ્ટ<br>જ            |
|                     | 1 -        |         |     |         |                        |            |       |      |             |                        |              |             |       |            |            |            |            |        |                |            | 78       |            |            |                   |              |                |                   |            |                  |                 |                       |
| कर्क                | 13:        | ११      | ३१  | ३।१     | 3                      | १३         | १३    | १४   | १४          | १४                     | १४           | १४          | 58    | १४         | १५         | १५         | १५         | १६     | १६             | 178        | १६       | १६         | १६         | १७                | <b>₹</b> ७,  | १७¦<br>३२      | ۷۷)<br>ا          | 76         | <b>ζ</b> ς       | ٥ <del>-</del>  | ₹ <b>5</b><br>51      |
| ३४१।१०              | 3          | ) \<br> | रार | राड     | 8                      | 84<br>54   | yξ    | 100  | 3.          | 30                     | 85           | y 5         | 9     | 35         | اید        | 38         | 3.0        | X      | 25             | \ \<br>'== | 34       | ।<br>१५७   | y=<br>lus  | 3                 | ۲۲<br>عو     | ع حر<br>احرا   | ४४<br>१०          | 3 X<br>3 D | ج<br>00          | 35              | ۳.و<br>3 <del>⊏</del> |
|                     | با         |         |     |         |                        |            |       |      |             |                        |              |             |       |            |            |            |            |        |                |            | צב       |            |            |                   |              |                |                   |            |                  |                 |                       |
| सिंह                | •          | 4       | 4   |         |                        |            | 1     | 4    |             | 1                      | i            | 3           |       | 1          | 1          |            | ,          |        |                | 1          | )<br>१८  |            | ,          |                   |              |                |                   |            | ,                | 1 1             |                       |
| ३४४।१०              | v.         |         |     | ·       |                        |            |       | 1    |             | ı                      | ı            | t           | t     | ι          | ι          |            | t          | 1      |                | •          | 300      | ı          | ι          | , ,               |              |                |                   | ,          | (                |                 | ३२                    |
|                     |            |         |     | i-      |                        | _          | -     | _'   |             | _                      | -1           | ·           |       |            |            | .j         | -1         |        |                | -:         | راعره    |            |            | ·                 |              | _              | _                 | _          | _                |                 | <del></del>           |
| कन्या               | ર          | •       |     | - 1     | 1                      | i .        | 1     | - 1  | i           | - 1                    | 1            | 1           | 1     | 1          | 1          |            | 1          | 1      | 1              |            | NY U     | 4          | t          | , ,               | , ,          |                |                   |            |                  | i i             |                       |
| ३३४१६               | <b>y</b> ( | ١.      | - 1 | ŀ       |                        | l          | 1     |      | 1           | 1                      |              | 1           | ı     |            | 1          | 1          |            | 1      | 1              |            | ३ १ ०    | 1          | 1          | •                 | 1            |                | ŀ                 |            | 1                | 1 . !           |                       |
| <del></del><br>तुला | 3          | 0       | १०  | ३०      | <del>३</del> ०         | 3,         | )३    | 0 3  | शे          | १३                     | 2 3 9        | 3           | १३    | 3:         | 3:         | 3          | र् ३:      | र्विः  | र्व            | ३ ३:       | ३ ३३     | 33         | 33         | ३४                | ३४           | ३४             | ३४                | ३४         | ३४               | ३४              | ३४                    |
| કુર<br>રૂરપાદ       | - 1        | )       | - 1 |         | l                      | 1          | - 1   | - 1  |             | ļ                      | - 1          | 1           | - 1   | L          | 1          | - 1        |            | 1      |                | - 1        | १।३२     | ŧ          |            | į                 | 1            | 1              | 1                 |            | 1                | ,               |                       |
|                     | _ .        | _       |     |         | ·                      | -          |       |      |             |                        |              |             |       |            | -1         | -!-        |            | _'_    | _ _            | _'_        | o'१०<br> |            | _'         |                   | .'           |                | ·                 |            |                  |                 |                       |
| वृश्चि              |            |         |     |         |                        |            |       |      |             |                        |              |             |       |            |            |            |            |        |                |            | ६ ३१     |            |            |                   |              |                |                   |            |                  |                 |                       |
| ३४४।१               | c8         |         |     |         |                        |            |       |      |             |                        |              |             |       |            |            |            |            |        |                |            | श्रह     |            |            |                   |              |                |                   |            |                  |                 |                       |
| <del></del> -       |            |         |     |         |                        |            |       |      |             |                        |              |             |       |            |            |            |            |        |                |            | 8 X      |            |            |                   |              |                |                   |            |                  |                 | ४६                    |
| धन्                 | ,          | 38      | 3°  | 8       | १४                     | 3          | 8     | 25/2 | રહા         | 0 ₹ 0<br>3 <b>=</b>  1 | ه<br>اع:     | श्र         | 5     | 83         | الا<br>الا | २<br>१६ ५  | र ।<br>'=  | ४<br>८ | 3 3            | 8 8<br>2 8 | 3 2      | ४<br>७     | (18)       | (188<br>250       | (89          | 88             | 89                | 25         | श्रुष्ट<br>शुक्र | 3 G             | ४६<br>४८              |
| 38818               | १०१        | 0       | २२  | 8       | 8                      | ξ.         | ₹=    | ४०   | १२          | 38                     | रह           | <u>-</u>    | 30    | २ २        | 88         | ξξ.        | 5          | 0 4    | ् २            | 83         | ξy       | ٥<br>۲ ٦   | 28:        | ر<br>ا د          | 3 2 8        | ઝ <sup>⊏</sup> | शि                | 3:         | 34               | ११६             | 3 <b>≒</b>            |
| —-                  | F.T.       | 80      | 80  | ષ્ટ્ર   | હ્યું                  | ای:        | ४७    | ૪હ   | ४८          | 85                     | }⊏\ <b>≀</b> | <b>}</b> ≒¦ | 3=    | 35         | 38         | 38         | 38 8       | 38 8   | 38 8           | 38         | ०४       | 2          | 0 2        | 5 K C             | ويزاد        | 2              | 48                | 28         | ४१               | प्रश            | 78                    |
| या<br><b>३</b> ०३।  |            | 0       | र्श | খ       | 0 3                    | १०         | ૪૦    | ४०   | 0           | १०                     | २०∤ः         | ३०          | ક્રફ∤ | ५१         | श्र        | 8          | २१ :       | ११५    | ३१ ५           | ११         | 33       | श्रे       | र्∣३ः      | ျွန               | تعال         | į :            | १२                | ्री२ः      | र्इन             | કિટ             | ४२                    |
| <del></del>         | ।५५<br>    | 1_9     | 2   | ६१      | २१                     | ۲?         | 28    | ३०   | ३६          | ૪૨                     | ४८           | 48          | ା     | ६          | (२)        | ?=         | २४         | १०     | १६             | ३२∖४       | }⊏\⊻     | 8          | c          | ६ १३              | र¦१ः         | त्र∣२१         | 3 30              | ३३         | १४               | (४⊏             | 48                    |
| कुन                 | भ          | X       | र्ध | રાષ્ટ્ર | ्र                     | ४२<br>-    | प्रञ् | ४२   | प्रञ्       | ধুর্                   | ४३           | ४३          | ४३    | ५३।        | (३         | ×3         | 88         | 183    | 18             | 183        | ८४       | ४४         | ४४         | ५ ५               | X X          | र ५:           | 1 23              | (४:        | (২১              | र्ध्र           | ४६                    |
| २५४                 | ।३४        |         | ३११ | ۲ ۲<br> | اع                     | 9도<br>50   | १६    | 85   | <u>بر</u> ع | 95                     | <b>ζο</b>    | 37          | २७    | उद्        | 38         | ४३         | 3          | १०     | <del>ا</del> ا | २६         | १४४      | 3 4        | য়         | G 3               | E 81         | <u>।</u>       | 3 3 1             | 3/8:       | 3 4 3            | 2               | 5                     |
|                     |            | 1_      | 5 2 | داد     | ر <del>بر</del><br>برج | <u>√8</u>  | ء برا | U S  | 0           | 1150                   | 00           | 5 ×         | 211   | 5          | ५५<br>जन   | الا<br>الا | **         |        | <u> </u>       | ×91        | \8\3     | (≺ २<br> . | <u>- -</u> | <u> </u>          | ६।४।         | ४ १            | राष्ट्र           | -          | 38               | 1 8             | ३२                    |
| ŧ                   | ीन         | 18      | 7 × | 8       | २५<br>३०               | ٠, ٩<br>३, | 86    | 27   | ١           | 3 3                    | १६           | 23          | 38    | 3=         | SE<br>Ye   | ५७<br>४३   | <b>عرب</b> | × -    | र<br>१५        | 23         | 3013     | 3          | 5 X        | 5 X               | <i>د</i> اع: | EX             | <u>د پر</u>       | 5 X        | . X              | 38              | <i>x</i> £            |
| <b>२२</b> ३         | १११        | `  ۲    | 0   | १६      | ধুহ                    | १=         | 188   | 3/8  | 38          | 1 2                    | ২⊏           | 28          | ¦२०   | ૪૬         | १२         | ₹<br>3=    | 8          | ३૦     | ५६             | २२         | ,`-      | _ <u> </u> | 30         | 83                | براد         | Z 5            | יע<br>עע          | 5 9        | د اعر<br>د ب     | 7 8 8           | <b>38</b>             |
|                     |            |         |     |         |                        |            |       |      |             |                        |              |             |       |            |            |            |            | •      |                |            |          | •          | , '        |                   | •1=          | .1 💉           | ~1 <del>~</del> ~ | ~   3      | 110              | \! <del>"</del> | 148                   |
|                     |            |         |     |         |                        |            |       |      |             |                        |              |             |       |            |            |            |            |        |                |            |          |            |            |                   |              |                |                   |            |                  |                 |                       |

[ ६५ ] **बातक-श्**पक २६ भवांश की लग्न-सारणी चेरा o है। क के अ अ के फ स होईo हैशेहराहे शेहर के अह है आहे सहिद्या कर है। શ્રુશશ્ચર્ધ અધ્યાચ્ચચ્ચે ચેર્ मेप ० कोरे पर्यार हर प्रथम राज्य देशिव रोज्यां का कोर्य कोर्य हरिया के प्रथम के प्रश्ने के किया है। 23186 ००० ८४ ६०८४ १० ३४/४६१८/४० २ ४४४६ ८३ ४०१४/३६४८००४० ४०६४८/३०/३०४४/३६३८ ₹Ÿ المم يمونهن و ومراء و والموابع المعار والمعار والمعارب المعارة ومراء المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعار 845138 ० २४ भ्रम् १२ इह ० २४ भ्रम १ मे इह ० - ४४ स् १० ३६ ० १ भ्रम १२ ३६ ० ० ४ भ्रम १२ ३६ क्रिक्र मा मा मा मा है। है। हो हो हो विश्व १०१० है। है है १९१० है १०११ १९१० है। १०११ २१२ मिधुन कत्रवायाच्या वर्षका वाया व्यवस्थात क्षेत्रका विश्वे क्षेत्रका विश्वे का वर्षका व्यवस्था व्यवस्था विश्वे वर्षका **३०३।६३** ् । इ.१० श्यावश्चित्रे विद्यार्थयात्रस्य 2,6 64 5 30 36 4 ACAN 0 86 64 20 30 32 A MARS इ.न. ६५ (६७) ६५ ६४) ६४ ६४ ६४,६४,६४,६४,६४ १५० १४ १४ १४ १० १४ १५६ १६ १५६ १५६ १५८ १५८ १५८ १५८ १५८ १८८ १८८ १८८ १८

الممادة عليم وعطاج ومماع وعاجمة في المحاجة والمحاضة والمحاضة والمحاضة दर्भक्षे ६ म्प्रदृष्ट्येश्वर्षे सम्बद्धे देशीय महिल्मा वर्षेत्रमा वर्षेत्र महिल्मा वर्षेत्रमा वर्षेत्र सिंह विरुप्त प्रश्निव्यवप्रधवेष्ट्रणे सम् विद्युर्वेषम् बोन्प्यवर्ष्यभ्यो अर्थवित्रणवर्षम् यारवित्रमेवद्रम्प्रसार्थ प्रदार ६ विद्या मान्य विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या मान्य विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या عداء اعداء اعدا عدا عدا عدا عدا عدا عداء واعداء وعداع واعداء والمداهد مدا عدا مدا مدا مدا مدا والا والمدا कस्या च्चेत्रश्रम्भक् प्रदेश प्रदेश प्रदेशक्षिक्षण्य | दिश्चित्रविष्ठम्भव प्रदेशका विद्याप्त । **44.48.4** اوواء إمعاصرون والا الهوا كاعتاعواهما فالاحاء لاو

११ असम्बर ४ वी १० ६४ वेट ४२ वी २० वेश वेट नुका ধুমিক form also be also retrained to the control of the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the followin 0 3 51 78 58 1180 \$ 188 \$ \$ \$ 184 5 X 5 18 5 14 15 घतु احوعه بمعام بالطوق ووايت بدوا فاوقوا بالمواجب أالباء الموقعة بمداو إن وافعالهم بما أسادك والاحالا للاح

**३३७**१६७ ्रथः स्थानेश्वर्षः रश्वस्थारे वान्वविभागने स्रवर्षः अधिकार्यस्य स्थानकारः । अपन्यविद्याः । अपन्यविद्याः | 8|1E| ='80|12\88|1E|8== |1E|48|1E|7= عدامها واعتاب الاماعهدو وسلعما عادمانها تباء إموادهاع فيدرك الاع ماعولاته اعتدلالواعت lanisalantantantantantantantantartartartartartartartartartartarta a kok a kalastratartartartartartartartartartar सकर mercanangungkan alan, riantrakan mentambahantan menderpetrokal elektegabahan 8 8168 होर्चारचन्ध्र (३६/४२/४८/४४) अ हीर्चारमध्य रेजेबर्ड ४९/४८/४४ **६१२१८८५४३०३६४२४८५५** कुमभ المفرد عاعطه ماعداتهم عراء مهمواء واعداتهم والماعرة والمعلمة عاء واحماء طعماعة بعا عراد २४२१३४ विश्वप्रदेशस्य विश्वप्रदेशस्य प्रश्नम् १२१२६ रश्रेष्ट्र १२/३६ 

देशकार व 48813 4

To the time to the first proper proper properties and the president and the president of the president of the president of the president of the president of the president of the president of the president of the president of the president of the president of the president of the president of the president of the president of the president of the president of the president of the president of the president of the president of the president of the president of the president of the president of the president of the president of the president of the president of the president of the president of the president of the president of the president of the president of the president of the president of the president of the president of the president of the president of the president of the president of the president of the president of the president of the president of the president of the president of the president of the president of the president of the president of the president of the president of the president of the president of the president of the president of the president of the president of the president of the president of the president of the president of the president of the president of the president of the president of the president of the president of the president of the president of the president of the president of the president of the president of the president of the president of the president of the president of the president of the president of the president of the president of the president of the president of the president of the president of the president of the president of the president of the president of the president of the president of the president of the president of the president of the president of the president of the president of the president of the president of the president of the president of the president of the president of the president of the president of the president of the president of the president of the president of the president of the president of the president of th

मीन

१८।२६।२३।४९।४८।४४। हो१०।१७५२।३२।४ ।४०५४। हो ८|१६|२४|३१|१८|४४। १| ८|१४|२३|३ |४०४४|४२ 22111 

चतुर्थ-त्रर्तिका 🗍

२१८।१०

२७ अन्नांश को लग्न-सारणी

33

*६*'१०|११|१२|१३|१४|१४|१६|१७|१८;१६|२०|२१|२२|२३|२४|२४|२६|२७|२८|२६ ऋश. शश 2! 8 8 8 2 2 र र र र र হা হ 3 मेप े जिश्शेरशेरहोइहोश्रवीयनिया योश्ररीहोरजोवशेश्वशेश्वहोयहो बीश्रनीरयोवरोवहोश्रजीयशे २१८।१० ४।२०।३६।४२। न्नि२४।४०।४६।१२।२८।४४। ०।१६।३२।४८। ४।२०।३६।४२। ह्नि२४।४०।४६।१२।२८।४४ ४ ४ X ξ 독! 3 3 X Y Y ধ্ৰ ধ্ৰ y ξ ξ ε वृप बो१११६|रम्|३६|४४|४३| १। ६|१म|र६|३४|४३|४१|४६| म|१६|२४|३३|४१|४६|४म| ६|१४|२३|३२|३६ २४०।३२ ०२०४० ०२०४० ०२०४० ०२०४० है। ही१०११०११०११०१११११११११११११११२०१०१०१०१०१३ । उ मिथुन अन्यास्य नारम्यन्यस्य मारम्यम्यम्यम्यम् मारम्यस्य मारम्यस्य मारम्यस्य । । रम्यम्यम्यम् । रम्यम्यम्यम् । २०२।६२ न् १२ ११६ २० १२ १२ १३ ६ १४० १४४ १४ न् ४० १४ । ११ २ ११६ १२० २४ १२ । ३२ १३६ १४० १४४ १४ न १२(१३)१३(१३)१३(१३)१४(१४)१४)१४(१४)१४(१४)१४(१४)१४(१४)१६(१६)१६(१६)१६(१५)१७(१७)१७(१७)१८ कर्क ११२ न्या इस्था हो २१ इन १४ अर्थ स्था हो १ ची २६ । अर्थ २६ | ३ ची ४६ । ० । १२ | २३ | ३४ । ४६ । ४७ । ३४२।१०२ १८१८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १० २० २० २० २० २१ २१ २१ २१ २१ २२ २२ २२ २२ २२ २२ २३ २३ २३ २३ २३ २३ सिंह इर्। ४३।४४। ६।१८।३०।४१।४३। ४।१६।२८।३६।४१। २।१४।२६|३७।४६। ०।१२|२४|३४।४७।४८।५२|३३।४४।४६। ८ ३४८।१०८ ० वहि १२ ४८ २४ । वहि १२ ४८ २४ । वहि १२ ४८ २४ । वहि १२ ४८ २४ । वहि १२ ४८ २४ २४२४|२४|२४|२४|२४|२४|२४|२६|२६|२६|२६|२६|२६|२७|२७|२७|२७|२८|२८|२८|२८|२८|२६|२६|२६|२६ कन्या २०|३१|४२|४४| ४|१६|२८|३६|४०| २|१३|२४|३६|४७|४८|१०|२१|३२|४४|४४| ६|१८|२६|४०|४२| ३|१४|२६|३७|४८ ३४०।१०० जरन्य नरन्य । वर्षाय ३०|३०|३०|३०|३०|३०|३१|३१|३१|३१|३२|३२|३२|३२|३२|३३|३३|३३|३३|३४|३४|३४|३४|३४|३४|३४|३४ तुला ०१११२२|३४|४४|४६| = ११६|३०|४२|४३| ४|१६|२७|३=|४०| ११२|२४|३४|४६|४=| ६|२०|३२|४३|४४| ३४०।१०० ० २०४० । ० २०४० । ० २०४० । ० २०४० । ० २०४० । ० २०४० । २०४० । २०४० वृश्चिक थिन्यर। ३१४विद्विम्पष्टः। १११विद्यावस्थित्रहार्थायस्थित्रवार्वे । ३४८।१०८ ० इहिरच्छन्द्र । वहिरच्छन्द्र । वहिरच्छन्द्र । वहिरच्छन्द्र । वहिरच्छन्द्र । वहिरच्छन्द्र । वनु रम्बर्धरा रार्बर्धरावेद्यायर । रार्वित्र विकास । यह विकास । यह विकास । यह विकास । यह विकास । यह विकास । ३४२।१०२ ० रक्षित्र १२। ३६ । ० रक्षित्र १२। ३६ । ० रक्षित्र १२। ३६ । ० रक्षित्र १२। ३६ । ० रक्षित्र १२। ३६ । मकर ३०२।६२ ४ निश्ची१६च्विच्या उद्योजदा उद्योशय । ४ निश्ची१६च्या व्याप्त । ४ निश्ची१६च्या व्याप्त । ४ निश्ची१६च्या व्याप्त कुम्भ ११२|२०|२=|३७|४४|४३| २|१०|१=|२७|३४|४३|४२| ०| =|१७|२४|३३|४२|४०|४=| ७|१४|२३|३२|४०|४=|५७| ४|१३ **२**४०।३२ मीन 

०११६|३२,४८ ४|२०|३६४० = चर्रि।४०|४६|१२|०= ४४ । ०११६|३० ४८ । ४२०|३६|४२ = २४४०|४६|१२|२= ४४

[ = ] ियातक-शीपक

|                |    |          | _          | _          |    |    | :          | ₹ E  |     | ग   | ₹İ  | रा    | 4     | 7        | ल          | ₹-   | <b>i</b> - | нī | Ų   | ΪÌ  |      |      |     |     |     |     |     |     |      |          |
|----------------|----|----------|------------|------------|----|----|------------|------|-----|-----|-----|-------|-------|----------|------------|------|------------|----|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|----------|
| चेरा           | ٥  | <u> </u> | ٦          | -1         | 8  | *  | •          | 3    | 5   | Ł   | ?   | 1 ? ? | 84    | * 3      | 18         | 1    | 19         | 94 | ę۰  | 18  | ₹∘   | ₹    | ०२  | ۹.  | ٩٧  | 2,5 | φę  | 26  | Řτ   | 3.5      |
| मेप            |    | ۰        | Į.         | ٥          | ٥  | 1  | 0          | •    | ļ.  | 1   | *   | 1     | *     | 1        | 1          | , .  | ) 1        | ,  | "   | 1 3 | 1 '  | η.   | २   | 7   | , . |     | 1   | 9 - | 1    | ٦        |
| 25185          | ۰  |          | 18         | ٦,         | ₹₹ | 35 | 88         | 29   | ķε  | ٩   | ? 4 | ۲,    | ₽=    | 3.       | 'n         | ×    | rı         |    | ١.  | 165 | ę٠   | 3.9  | 80  | 181 | ٧Ş  | 1   | 122 | 100 | : 96 | 22       |
| (144           | )  | ,55      | N          | ١٩         | þ  |    | १२         | ļψ,  | ١,٠ | 16= | Νo  | 1     | ψu    | 81       | =          | 'nς  | 20         | 14 | 1   | ķτ  | ٥.   | 83   | 1   | PE  | ų.  | ٠   | 193 | dπ  | /₹4  | a=       |
| वृष            | ٦  | ি        | ٩          | ×          | 8  | 8  | 8          |      | 8   | ¥   | ×   | 7     | ×     | ×        | ¥          | ,    | ×          | -  | 8   | Ę   | 6    | •    | 6   | ξ   |     | v   | U   | Į,  | ٠,   | 7        |
| -              | 88 | Ÿ.       | χu         | Ę          | ξŖ | þ  | 18         | 11   | 8   | ķξ  | 1   | 21    | þ     | 9        | 45         | وبرا | **         | 1  | 10  | þa  | ₽€   | ąω   | 32  | ry  | 1 3 | 22  | 12  | þ.  | 45   | 88       |
| २४२।३४         |    | ωß       | 4=         | <b>१</b> २ | 24 | ٥  | þ          | 35   | 199 | ٩ş  |     | ca    | 8     | 12       | 25         | 0    | २४         | 34 | 95  | 34  |      | રષ્ઠ | у.  | ١.  | Þ٩  | ۰   | 28  | 'n, | 12   | ŧξ       |
| मि <b>धु</b> न | U  | -        | =          | =          | 5  | -  | -          | ī    | 1   | 1   | 1   |       | 1     | 80       | 20         | ?    | 4          | 20 | ₹ € | ११  | 22   | 22   | 22  | ११  | ,,  | १६  | 92  | • 9 | 12   | 12       |
|                | 73 | , 3      | ? ?        | 70         | 11 | 81 | ×٩         | Ą    | 1   | Þ   | 48  | ß,    | kγ    | ٧        | 18         | P4   | ٩v         | 88 | χy  | 8   | 2 %  | V.   | ąχ  | ХX  | y,  | ¥   | 11  | રા  | 3×   | З¥       |
| ३ ३।६३         | 6  | 5        | <b>१</b> २ | 8=         | P8 | ۹, | 199        | કર   | 8=  | į×8 | 1   |       | १२    | <b>!</b> | ٦a         | 1    | Þ۶         | ४२ | 8=  | ) B |      | é    | 19  | ₹⊏  | د ډ |     | 35  | ~   | S.   | XX       |
| 55             | 19 | 23       | ?3         | 93         | 17 | 27 | 2.4        | 18   | 10  | 1   | 18  | 7.    | 12    | 2.       | 72         | 7 %  | 12         | 16 | ? 4 | 2.5 | ₹ \$ | ? 6  | ę٠  | şu  | 2.  | ٧u  | ŧ٠  | ۲,  | 75   | <u> </u> |
|                | μ۹ | ļ,       | 3-         | 30         | 83 | 20 | l y        | 1    | २६  | 34  | ٧ŧ  | 1     | ١.    | ۶۹       | 37         | 85   | y.         | 1  | þ   | 23  | ٧¥   | X.S  | 8   | 20  | ٠.  | 1   | 28  | Ę   | 18   | ₹X       |
| 48416 6        | 1  | ২১       | 88         | ধ          | 25 | ×  | <b>₹</b> ₹ | 18   | Ł٩  | ŧ = | 8   | ₹ ₹   | ₹8    | 84       | =          | R    | v          | 83 | ₹६  | XΞ  | 0    | ४२   | 8   | ۰٤  | у., | ξc  | ąυ  | 1   | 14   | H        |
| सिष            | ₹= | ę.       | 7.8        | ? 4        | ?2 | 25 | 65         | \$\$ | २०  | २०  | 2   | 7     | Ą     | २१       | 26         | 28   | D ?        | 06 | २०  | Fą  | र्श  | २२   | ۹٧, | २५  | Þξ  | - 1 | २१  | 1   | 2.4  | २४       |
|                | 30 | 85       | 0          | 11         | ١, | 12 | , 91       |      | Ł   | Þ   | ą÷  | m     | XX    | Ę        | <b>१</b> ⊏ | 10   | 21         | 44 | 1   | 24  | ą٠   | 31   | X٥  | P   | 13  | રશ્ | 3.5 | у., | X    | **       |
| anels a        | 4  | 133      | 8          | ١ş         | E  | ß  | 185        | lv.  | 11  | 80  | R   | ÞΫ    | રિષ્ઠ | χĘ       | २⊏         | 0    | ąσ         | 8  | 36  | 님   | y,   | \$5  | 88  | 18  | ٤d  | ₹   | ধ্য | ę٧  | ×ξ   | ₹≒       |

ગ્રામકામાં મારા પ્રાથમિક મારા કોરમાં કારમાં છે.

करवा াংশুন্নারম্প্রাম্প্র লাইলেই সিংখন্ মাংমার্থারলয়ন १३७१७ १४/२८५४ रो४६१० २४/३८५२। ६०० वर्षक्रेस्ट वार्षक् ४४४४८५२० रो४० ४४। स्वयंद्रकार अस्मिक्षक য় । ২০০২ | য় | ২০০২০| হণ্ডিং | হণ্ডিং | হণ্ডিং | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডিম | হণ্ডি तुसा १११२ यह शहर ४६ । ज्यान १ ४१ १ १ । ११४ १ ६ । াহ্মসভাস্থল অংক্তভাস স্থা বাংসাক্ষ

384124 ।१४) ज्याप्रयोधको । १४१ व्याप्रयोधको । १४१४व्य । १६६६ व्याप्रयोधको । १४१ व्याप्रयोधको । 1 মিচ 16600 1988 REPORT ESONORAN ESCUE POSTE RECONDETE বা ধাৰ্য আৰু গ্ৰাম্পাংলাখনাৰ ক্ষণাল্যালা ল पमु

RUSIR E ፟ጜዿኯጜዀጜዀዹዀዹዀኯዀዀዀቑቑጜኇ፞ጜቜዀቜዂቜዀፙጜጞዂቚቚዹጜጜጜቔጜቚጜቚጜቜዂዀዿቔጜዸ*ቘቒጜቒ*ዼቔ ार पर प्रक्राप्त । व्यवहानकायन प्रजा को ब्रह्मा व्यवहार । जार हो श्री देशकायन । जार हो प्रवासकाय । जार विकास व #8418 B रक्षेत्र बन्दर १ - वस्त्र हरेन्यर विषया दिन प्रवेश रहे स्तर santra language al more of marian design per se per language of more languages and the santa languages and the सकर 4 4164

६१२१० सम्बद्धाः व्यक्तिर्वेश्वर्यक्षाः व ६१२१ स्तर्यक्षः इदिव्यक्षः प्रश्न ब्रिश्रम्परम् वर्षस्थानस्थ

Defron front fr fronthononal alkalanda halanda halanda halanda halanda hala a ka ŢЧ

ساوي عاع الإماني الدم عاوية عام والإعام الإعام الإوام والمعالية المراجعة المراجعة الإوام المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المر

Skelak,

्रप्रध्नार-(३६) ० वर्षधन् १२/३६ **વ્યક્તિકાર્ય શ્રાપ્ય** |**२४,४८|१२|६६**| े प्रस्ति <del>देश ह</del>ुन

मीन

وداعة فعابرويعتهما عاف وشعبهمات بممهم عا وقعاعمهم فاعتباه فاعتله فالمراه والمراه والممهمة Solist orang early selentifen anne of petable proposal spetariogalization

### २७ अन्नांश को लग्न-सारणी

|                 |         |         |          |               |            |            | ,     | २ए         | 9            | <b>34</b>    |      |      |            | H          |             | 34       | -       |             |              |                  |              |         |           |       |              |       |               |                  |            |                      |
|-----------------|---------|---------|----------|---------------|------------|------------|-------|------------|--------------|--------------|------|------|------------|------------|-------------|----------|---------|-------------|--------------|------------------|--------------|---------|-----------|-------|--------------|-------|---------------|------------------|------------|----------------------|
| श्ररा           | ၁       | श       | اد       | ३             | 8          | , بر       | ६     | હ          | 5            | 13           | १०   | ११   | १२         | १३         | १४          | १४       |         |             |              | _                |              |         | <u>رې</u> |       |              |       |               |                  |            |                      |
| मेप             | 0       | 0       | င        |               |            |            | 0     |            | c            |              |      |      | ?          |            |             | , - 1    |         |             | २            |                  |              |         | 2         |       |              |       |               | 3                | - 1        |                      |
| i               | 0       | હ       | १४       | २१            | રદ         | ३६         | ४३    | ४०         | ሂ드           | Y            | १२   | 38   | २७         | ३४         | ४१          | પ્રદ     | ५६<br>० | 3           | १०           | ۲۲]              | ąy<br>S      | 32'     | 38        |       | (8)          | 3     | اند.<br>اند.  | (5)              | <b>रहा</b> | ၃၁<br>၁ <del>ပ</del> |
| २१⊏।१०          | 0       | १६      | 3२<br>—  | 8=            | -          | _          | _     |            |              |              |      | _    |            | _          | _           |          | _       |             |              |                  |              |         | yə        |       | _,           | ;     |               |                  |            |                      |
| वृप             | 3       | 1       | ર        | 8             |            | 8          |       |            |              |              |      | ¥    | 1          | - 1        |             | y        |         |             |              | 1 .              | •            |         | 3         |       | 1            | - 4   | ای<br>ادی     | <u>ل</u> ا<br>22 | યુ         | ও<br>২c              |
| २४०।३२          | •       | ઝદ      |          | i             |            |            |       |            |              |              |      |      |            |            |             |          |         |             |              |                  |              |         | ४१<br>२०  |       |              |       |               |                  | <b>२</b> ० |                      |
|                 |         | २०<br>— |          |               | .          | <b> </b> - |       | <u> </u>   |              |              |      | I    |            |            |             |          |         |             | _            |                  | -            |         | 22        |       |              | ٠     |               |                  | !          |                      |
| मिथुन           | ⊍<br>بن | ٧<br>۲  |          | 1 .           | 2          |            |       | 4          | 1 1          |              |      |      |            |            |             |          |         |             |              |                  |              |         | 3,5       |       |              |       |               |                  |            |                      |
| <b>३०२</b> ।६२  | ە<br>10 | Ι.      |          |               |            |            |       |            |              |              |      |      |            |            |             |          |         |             |              |                  |              |         | ২্চ       |       |              |       |               |                  |            |                      |
|                 |         | 1       |          |               |            |            |       |            |              |              |      |      |            |            |             |          |         |             |              |                  |              |         | १७        |       |              |       |               |                  |            |                      |
| कर्क            | χo      |         |          |               |            |            |       |            |              |              |      |      |            |            |             |          |         |             |              |                  |              |         | 0         |       |              |       |               |                  |            |                      |
| ३४२।१०२         | 1       | 1 *     | 1        | 1             |            | I          |       | 1          |              | 1 -          |      | 1    | 1          | 1          | 1           | 1        | 1       | 1           |              | ì                |              |         | 8=        |       | - 1          | - 1   |               |                  | . 1        |                      |
| सिंह            | १ः      | १ः      | १ृह      | २१            | ११         | ११         | 5 8   | 38         | 20           | 20           | 50   | २०   | २०         | २्१        | २१          | (२१      | २१      | २ १         | २२           | ्रि              | ্হ্          | २२      | ঽঽ        | २२    | २ ३          | २३    | २३            | २३               | २३         | २४                   |
| ३४⊏।१०⊏         | -1      | - 1     | ٦.       | - 1           | 1          |            |       |            |              | 1            |      | 1    | 1          | ŧ.         | 1           | 3        |         | 1           | 4            | 1                | 1            | 1       | ૪હ        |       |              |       |               |                  | 1          |                      |
| 4841400         | _ _     | '       |          |               | _          | _          | _     |            | _            | -l           |      | _ ~  |            | .   —      | _           |          | —اء     | _1          | _!           |                  | _            | l       | १२        |       |              |       |               |                  |            |                      |
| कन्या           |         |         |          |               |            |            |       |            |              |              |      |      |            |            |             |          |         |             |              |                  |              |         | २⊏        |       |              |       |               |                  |            |                      |
| ३४०।१०          |         |         |          |               |            |            |       |            |              |              |      |      |            |            |             |          |         |             |              |                  |              |         | 3,5       |       |              |       |               |                  |            |                      |
|                 |         |         |          |               |            |            |       |            | _;_          | <b>−</b> 1   |      |      |            | _1-        | _1-         | _        |         | _\          |              |                  |              | _1      | २०        | 1—    | ١            | ١     | 1             | `                |            | ·                    |
| तुला            |         |         |          |               |            |            |       |            |              |              |      |      |            |            |             |          |         |             |              |                  |              |         | ર<br>ફ    |       |              |       |               |                  | २४<br>१७   | 1                    |
| ३४०।१०          | 0       |         |          |               |            |            |       |            |              |              |      |      |            |            |             |          |         |             |              |                  |              |         | ) २०      |       |              |       |               |                  | २०         |                      |
| ——-<br>वृश्चि   |         |         | _        |               |            |            |       |            | _            |              | _ :- |      |            |            |             | _        | _       |             |              | '                | I            | _1      | 38        | J     | 1.           |       |               | ,                |            | 1                    |
|                 | `       | ४०      | ४१       | 3             | १४         | २६∣        | ३⊏∤   | 38         | श्           | २२           | 8    | ३६४  | <u>ભ્ર</u> | 8 3        | 5           | ≀२∣३     | 88      | עע          | y.           | ⊏∣२              | <b>्र</b> ३  | ગ્ર     | र्        | ξ     | ું≀ર⊏        | 30    | ४१            | <b>y</b> 3       | 8          | १६                   |
| ३४ <b>८</b> ।१५ |         | 9       | ३६       | १२            | ४८         | २४         | 0     | ३६।        | (च १         | <u>}</u> = २ | 8    | 0    | १६१        | 2/8        | 3           | (8)      | ०३      | ६१          | २४           | <b>দ</b>  ২      | 8            | 5 38    | इ १२      | ४=    | २४           | c     | ं३६           | १२               | ใหา        | २४                   |
| धनु             | .       | ४१      | ४१       | ४१            | ४२         | પ્રર       | 85    | 85         | 85 3         | }२∖          | 3    | }३ ४ | }३\૪       | 3 4        | 33          | 38/8     | 8       | 8           | 88           | 88               | ४४           | ४४:     | र ४५      | १४५   | ४६           | 86    | ४६            | ४६               | ४६         | ४६                   |
| ३४२।१           |         | ۲5      | 38       | No.           | 90         | <b>१३</b>  | रश    | २६<br>२७   | Se.          | (E) 8        |      | २२   | १३४        | 8          | <b>८६</b>   | ७१       | 3       | \c 8        | ११४          | 3                | 83           | ६ २(    | ऽ∣३⊏      | Υc    | 1            | १३    | ( २४          | ३४               | ४७         | <b>X</b> 5           |
|                 |         | 27.0    | 37       | 210           | 120        | 44         | Ur-   | \ <u>0</u> | 3-           |              | १६   |      | 18 8       |            | (२)<br>—    | 39       | 9       | (8/8        | 35 3         | <del> </del>   = | ह<br>—       | ०२      | 8 8=      | 18=   | 3 5          | -     | ₹8            | 8=               | १२         | ३६                   |
| मक              |         | १०      | 150      | 30            | 80         | ४०         | 0     | १०         | ०<br>२०      | 30           | 35   | 80   | 0          | 38 3       | 3÷ <br>3 ∩  | 8 E   8  | 56 E    | 38 3<br>, 9 | (0) <u>3</u> | 0 3              | 0 3          | 9 2     | o Ko      | 128   | 123          | Y     | 2             | *                | ४१         | yo<br>१              |
| ३०२।६           | ्२      |         | 8        | 3 =           | १२         | ११६        | २०    | ર૪         | २८           | ३२           | ३६   | 80   | ४४         | <i>}=</i>  | ادي         | ५६<br>५६ | 0       | 8           | 5 5          | 2 2              | १६<br>१६     | ८४      | 2)25      | = 3 T | 338          | 0     | ( 3 Y         | 83               | 1XX        | ४६                   |
| ær              | <br>IT  | N.      | राप्रः   | ζ' <b>Υ</b> • | र ४•       | र ४२       | ( X < | X3         | ४३           | 73           | yЗ   | ५३   | <b>보</b> ३ | ५३।        | إيرو        | 42       | y (2)   | 72)         | وايور        | 12/3             | 100          | UU      | UUI       | وبوان | 1 74 8       |       |               |                  |            |                      |
| कुम्न<br>२४०।   |         | ्रर     | *   * :  | স্থ           | コマ         | 2/27       | (     | 7          | 140          | ベニ           | २७   | ારડ  | (४२)       | प्ररा      | ဝါ          | 5        | १७:     | રપ્રા       | 3315         | 2019             | 103          |         | 100       | : כוט | 3/2-         | S .   | ٠,٠           | -l               | ٠,         | دها.                 |
| <del></del>     | ۲٦<br>  | - 1 '   | ۱۳,      | οlo.          | ٦          | 1          | 100   |            | 1,0          | 12.7         | ုဝ   | 120  | Rol        | ା          | २०          | 80       | 0       | ५०।         | ४०।          | 0                | રાજ          | }0      | 200       | 이오    | م اد         | ر دار | مان           | ء ا              | ء جاء      |                      |
| र्म             | न       | ંડ્ર    | ÇX       | ६५            | <b>5</b> × | CIX!       | द∣≪   | रायप       | XA           | 120          | ሂህ   | 120  | 126        | <b>y</b> t | <b>9</b> (6 | ソン       | ソピ      | 보드!         | واسيري       | v-1              | وإسبرن       | 0.      | ورواحا    |       |              | 1.    | _             |                  | -          | -                    |
| २१८             | १=      | - 15    | ۲۱۲.     | 014           | 410        | حرامد      | وأحزه | י ור       | 45-          | 120          | 146  | াহ্য | 183        | 8c         | 128         | 1 3      | \$ 51   | YE          | 3 V (        | 301              | <b>∨</b> ∽l∙ | 216.184 | اده       | ol.   | 100          | - }   | -1-           | 1_               | 1.         | 1                    |
|                 |         |         | <u> </u> | पार           | 317        | 71         | 012   | -14        | <b>२ ४.°</b> | \ <u>-</u>   | 145  | 3180 | ग्रद       | ।४२        | २८          | 188      | 0       | १६          | ३२           | 8=               | 8            | १०∣३    | ६५        | ર્! : | <b>-</b>  २: | 3/8   | <u>ع</u> لاِد | (१२              | र २ः       | ४२<br>४४             |
|                 |         |         |          |               |            |            |       |            |              |              |      |      |            |            |             |          |         |             |              |                  |              |         |           |       |              |       |               |                  |            |                      |

ا يح آ जिल्ला<del>क की उन</del>

| 1 -                   | ,          |     |      |    |           |     | :            | १६       |    | य   | ai | रा  | 4   | ٩        | ल  | र-  | [~  | нī            | ξij        | fì  |    |     |          |           |    | L   | W.F | 4        | -दा  | 44        |
|-----------------------|------------|-----|------|----|-----------|-----|--------------|----------|----|-----|----|-----|-----|----------|----|-----|-----|---------------|------------|-----|----|-----|----------|-----------|----|-----|-----|----------|------|-----------|
| चेरा                  | 0          | , १ | ६    | Ì  | ¥         | X   | 4            | ٠        | 5  | 1.  | 1  | * * | ŧ٩  | 11       | 18 | į.  | ₹ € | ķυ            | ţc.        | ŖΕ  | 70 | ٩ŧ  | ٦,       | P 3       | 18 | 21  | P   | Pi       | 'n   | PE        |
| मेप                   | 0          |     |      |    | ٥         |     | •            |          | 0  | 1   | •  | ?   | , , |          | *  | 1   |     | ,             | ٦.         | 7 7 | 1  | , ` | ١,       | 3         | 1  | 1 1 | ٦   | 1        | 1    | 1         |
| 991990                | ٥          | 1   |      |    | ₹<br>२६   | ٠.  |              |          |    |     |    |     |     | 32<br>25 |    |     |     |               |            |     |    | 8.  | l .      | 91<br>2 E |    | 1   | 1   | 15       | 1.   | ₹\$<br>₹5 |
|                       | 13         | 3   | _    | _  |           | _   | _            | _        | _  | _   | _  | ۰.  | Ψ.  | 2        | _  | -   | ,   | $\overline{}$ |            | - F |    | _   | <u> </u> | _         | _  | 9   |     | -        | 1    | ٣         |
| <b>भू</b> प<br>२५२११८ | 81         | 81  | χu   |    | 28        |     |              | şŧ       | Ŋ- | χĄ  | X  | 93  | .,  | Ŋ.c      | ķ  |     |     | 1             | 93         | >0  | ₹€ | 3.  | ٧x       | 18        | ą  |     | 12  | 50       | 36   | 77        |
| <b>२</b> ४२।३४        | L          | _   | `—   | -  | 24        | -   | <u> </u>     | `        | -  | -   | _  | ٠.  | -   | १२       | -  |     | •   | -             | -          | 38  | -  | _   | -        | _         | _  | -   | _   |          | _    | _         |
| मिधुन                 | 2          | J   | 5    | ł  |           |     | Ι.           |          | į. |     | ι. | ,   |     | , .      | ٠. | , - | 10  | , ,           | <i>!</i> . | "   |    |     |          |           |    |     |     |          |      |           |
| 3 \$163               | <b>7</b> 3 |     |      |    | <b>38</b> |     |              |          |    |     |    |     |     | 15       |    |     |     |               |            |     |    |     |          |           |    |     |     |          |      |           |
| 44                    | <b>?</b> ? |     |      |    | P 1       |     |              |          |    |     |    |     | _   | _        | _  |     | ٠   | _             | _          | _   | _  | -   | _        | _         |    | _   | _   | _        | _    | _         |
| कर<br>३४१।१०१         | ×ξ         | i u | ₹5,  |    | Вŝ        |     | 1            |          | l. | 1 1 |    |     |     | २३       |    |     |     |               |            |     |    |     |          |           |    |     |     |          | 18   |           |
|                       | ┖          | 13. | 19.9 | _  | 9=        | -   | . <u>-</u> - | <u> </u> | ₩— | -   | _  |     | ۰.  | 81       | _  | Ľ.  |     |               | -          | _   |    | _   | _        |           |    |     | _   | _        | _    | _         |
| Ħĸ                    | 3.         | 7.  |      |    | 9 E       |     |              |          |    |     |    |     |     |          |    |     |     |               |            |     |    |     |          |           |    |     |     |          |      |           |
| ereis e               | (          | 4:  |      |    | ( =       |     |              |          |    |     |    |     |     |          |    |     |     |               |            | [ = |    |     |          |           |    |     |     |          |      |           |
| <b>फ</b> ल्या         | २          |     |      |    | 2.8       |     |              |          |    |     |    |     |     |          |    |     |     |               |            |     |    |     |          |           |    |     |     |          |      |           |
| \$ POLO               | 7          |     |      |    |           |     |              |          |    |     |    |     |     |          |    |     |     |               |            | ×ξ  |    |     |          |           |    |     | ,   | ९६<br>१८ |      |           |
|                       | -          | 1   | -    | -  | 1         |     |              |          |    | 38  |    |     |     |          |    |     |     |               |            |     |    |     |          |           |    |     | _   | _        | -    | _         |
| हुआ                   | ١,         | 199 |      |    | 'n        |     |              |          |    |     |    |     |     |          |    |     |     |               |            |     |    |     |          |           |    |     | Ŕ   |          | 18   |           |
| 3 galer               | 1          |     |      |    | dr 6      |     |              |          |    |     |    |     |     |          |    |     |     |               |            |     |    |     |          | ২০        |    |     | 8   | 5        | ا\$! | řĘ        |
| कृतिक                 | 31         | ()  | 41   | 38 | 196       | 3,0 | 19           | 3,5      | ąν | ąч  | 3  | 30  | 9   | ą.       | 10 | 35  | 35  | 5             | 11         | 36  | v  | 41  | રથ       | R         | 3  | 30  | r þ | 30       | 2 }  | ??        |

ومهد ماوواتها عينه فهدما فاع اعماه عاميما فاوداء الموادعا فاوفات ساعفاهما عاومك فاعقاه باعقالات

पन् एक देश प्रयोक्त । चर्डा करीया प्रदेश यो बार्ड राज्येहरू 48818 R । यर अध्व चंद्र प्रयोग अद्युष्टिक सकर

3 3163 TSTSSETST TRIPERSTOR STORERS STEETING TO SERVER AND THE STEETING THE STREET AND STREET STREET AND STREET STREET कुम्भ

२४२।३४ भीन

च्दशाहर !

| चर्तुर्थ-वर्ति  | का      | ]          |            |            |             |                |                  | ·            |                  | <b>:</b> TT |          | - <b>a r</b> | · =                                          | <del>-</del> } | =            | 37        | <b>.</b>                               | الا۔        | <b>T</b> IT | τ'n                        |                |        |                |            |                   |            | L              |                                        | . C                                                                                         | 1                      |
|-----------------|---------|------------|------------|------------|-------------|----------------|------------------|--------------|------------------|-------------|----------|--------------|----------------------------------------------|----------------|--------------|-----------|----------------------------------------|-------------|-------------|----------------------------|----------------|--------|----------------|------------|-------------------|------------|----------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                 |         |            |            |            |             |                |                  |              |                  |             |          |              | ~ <del>5</del>                               |                |              |           |                                        |             |             |                            | 2 - 15         | 2015   | 2012           | 31:        | 05                | 2015       | 2 E I:         | oral:                                  | <u></u> :                                                                                   | 20                     |
| च्रश.           | ၀       | <u> </u>   | ٦,         | 3          | 8           | ×              | ६                | U            | 5                | 3           | ¦        |              |                                              | [              |              |           |                                        | :           |             |                            |                |        |                |            | ;-                |            | र्हा           |                                        |                                                                                             |                        |
| मेप             | 0       | ၁          | 0          | 9          | 0           | 0              | 0                | 0            | ٥                | 8           |          | ?            |                                              |                | ?            | 1         | ?                                      |             |             | - 1                        | २              | - 6    |                | ,          | ł                 | - 1        | ١,             | 3                                      | •                                                                                           | 3                      |
| २१८।१०          | 0       | હ          | १४         | २१         | રદ          | ३६             | ४३               | ४०           | ሂ드               | X           | १२       | <b>۲</b> ٤   | २७                                           | ₹8<br>~~       | ४१           | 38        | ሂ፟                                     | 3           | 30          | १५                         | 25             | 3      | 25)            | 50):<br>:  | (8)               | 30         | با<br>اعر      | 2 S                                    | 27                                                                                          | ५०<br>७७               |
| <del></del>     | 0       | १६         | 32         | <u>~</u>   |             | -              | }                |              |                  |             |          |              | _                                            |                |              | _         |                                        | _           |             |                            |                |        |                |            | 18                | 30         | ४६             | - 1                                    | - 4                                                                                         |                        |
| वृप             | 3       | 3          |            | ૪          | 8           |                |                  |              |                  |             |          |              |                                              |                | 1            | ١.        | 1                                      | <u>بر</u>   | 1 3         |                            | ફ              |        | ξ<br>20        | 1          |                   | 1          | - 1            | - 1                                    | ध<br>२२                                                                                     | ७<br>२८                |
| २४०।३२          | 1.      | 1          | 78         | l l        | ,           |                |                  |              | . 1              |             | ्र<br>२० | 3            | <b>ζ</b> ς                                   | र्<br>२०       | २४           | ४२        | <b>X</b> {                             | 3.5         | J C         | <b>ζ</b> ς                 | V <sub>C</sub> | २२     | 30             | ا م        | ر م<br>در         | ائ<br>د د  | १४<br>४०       | 7.4                                    | 20                                                                                          | ४८<br>४०               |
|                 | -°      | <b> </b> - | 80         |            |             | <u>-</u><br>که |                  |              |                  |             |          |              | <u>.                                    </u> | <b>!</b>       | -            |           | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 1           |             |                            |                | السم   |                |            |                   |            |                |                                        |                                                                                             |                        |
| मिथुन           | 9       | v          | 1          |            | 1           | ٦<br>-         |                  |              |                  |             |          |              |                                              |                |              |           |                                        |             |             |                            |                |        |                |            |                   |            | १२             |                                        |                                                                                             |                        |
| ३०२।६२          | 1       | ł          |            |            |             |                |                  |              |                  |             |          |              |                                              |                |              |           |                                        |             |             |                            |                |        |                |            |                   |            | ४४<br>इ        |                                        |                                                                                             |                        |
|                 | j       | 8          | 1          |            | ł.          | ·              |                  |              |                  | •           |          | _            |                                              | '              | _            |           |                                        |             |             |                            |                | :      |                |            | _                 |            | १७             |                                        | _                                                                                           | _                      |
| कर्क            | X 0     |            |            |            |             |                |                  |              |                  |             |          |              |                                              |                |              |           |                                        |             |             |                            |                |        |                |            |                   |            | ४६             |                                        |                                                                                             |                        |
| ३४२।१०२         |         | 1 '        | 1          | 1          | 1           | ł              | 1                | 1            | 1                | 1 -         |          |              | 1                                            | !              | 1            | 1         | ì                                      | 1           | 1           | 1                          | t I            | 1 1    | - 1            |            |                   | 1          | <b>२</b> ४     |                                        | 1 }                                                                                         |                        |
|                 | 1       | !          |            | _1         | ł           |                |                  | -            |                  |             |          |              |                                              |                |              | -!        |                                        |             | J           |                            |                |        |                |            |                   | _          | <b>२३</b>      |                                        |                                                                                             |                        |
| सिंइ            |         |            |            |            |             |                |                  |              |                  |             |          |              |                                              |                |              |           |                                        |             |             |                            |                |        |                |            |                   |            | 33             |                                        |                                                                                             |                        |
| ३४८।१०          | -ı      | ı          | -1         | 1          | i l         | ŧ              |                  |              | ι                | 1           |          | ı            | ı                                            | ı              | Į.           | ι         | 1                                      | ι           |             | l l                        |                | Į I    | ιι             |            |                   |            | ३६             | [                                      | ₹ ₹                                                                                         | l                      |
|                 |         | /          | _!         | ⊸          | _\_         | _\             |                  | -            |                  | -\          | _        | -\-          |                                              |                |              |           | -                                      | -1          |             |                            |                | ا      |                |            |                   |            | २६             |                                        | -                                                                                           |                        |
| कन्या           | ર       |            |            |            |             |                |                  |              |                  |             |          |              |                                              |                |              |           |                                        |             |             |                            |                |        |                |            |                   |            | १४             |                                        |                                                                                             |                        |
| ₹ <b>४०</b> ।१० | 0       |            |            |            |             |                |                  |              |                  |             |          |              |                                              |                |              |           |                                        |             |             |                            |                |        |                |            |                   |            | 80             |                                        |                                                                                             |                        |
| तुला            | 3       |            |            |            |             |                |                  |              |                  |             |          |              |                                              |                |              |           |                                        |             |             |                            |                |        |                |            |                   |            | ३४             |                                        |                                                                                             |                        |
| ३४०।१०          | - 1     |            |            |            |             |                |                  |              |                  |             |          |              |                                              |                |              |           |                                        |             |             |                            |                |        |                |            |                   |            | 78             |                                        | १७                                                                                          | २८                     |
|                 | _       |            |            |            |             |                |                  | _~           |                  | <b>-</b>    |          |              | I                                            |                | - : -        |           |                                        |             | _/_         | _1_                        | _1             | _1     | 1              | -          |                   | 1          | 80             | +                                      | २०                                                                                          | <b>!</b>               |
| वृश्चि          | त       | 38         | 3.2        | ३६<br>२    | ३६          | ३६।            | १६। <del>व</del> | द्           | ्।<br>०।०        | 6 3         | ( E      | (G)          | 3                                            | । ३            | 5            | 도 3       | 다3<br>: ) )                            | <b>-</b> 3  | = 3;        | દ્યસ્                      | 36 3           | 38     | 38             | 80         | 80                | 80         | 80             | 80                                     | ४१                                                                                          | 88                     |
| ३४८।१           | ᇬ       | 0          | 3 E        | १२         | יאני<br>אבן | रदा.<br>२५     | 0                | 381          | ۲۱۲<br>رات (     | Z           | 88       | १९।व<br>ठ    | 38 9                                         | 3              | S   5        | ्र<br>प्र | 8<br>८।३                               | X X         | 5 U         |                            | 0 3            | 85     | 122            | ۲ از       | ζ=                | ३०         | 88             | ν3<br>2                                | 8                                                                                           | र६<br>२४               |
|                 |         | 25         | 29         | 88<br>• ,  | כצי         | פע             | 22               | <u>, , ,</u> | 25 5             | 25          | 23 5     | 233          | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \        | 2 2            | 20           | 200       | 000                                    | 7 7         | 20          | 200                        |                | 7 2 6  | 3              | 8-         | 2,8               | -          | 1-76           | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | \<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\ | 26                     |
| धर्             |         | 15.5       | 35         | 20         |             | 731            | ~ X !            | 2 61         | X COLS           | / Y. 11     | 2 ~ 14   |              | さおに                                          | フィフト           | .cl          | 1615      | 1017                                   | تعاصا       | 012.        | 21                         | eal O          | cia.   | . 15 -         | 400 -      | 1 6               | 6-         | .              |                                        | .1                                                                                          | ४६<br>४८               |
| ३४२।१<br>——     | १०२     | 0          | २४         | 8=         | १२          | ३६             | 5                | રષ્ઠ         | 8=               | १२          | રેદ      | 0            | २४४                                          | 3=             | \<br>\2      | ३६        | 0 2                                    | 888         | = 8         | र<br><b>२</b>  ३           | ξ,             | ्<br>इ | 3/1%=<br>3/1%= | 12=        | 38                |            | ( ८०<br>१      | )<br>}<br>}                            | -80                                                                                         | 38                     |
|                 |         | 100        | 180        | 100        | 150         | 120            | 0                | اسه          | 2-1              | راحج        | ४५।      | &∽           | ८८।                                          | 3813           | 201          | 8818      | 38.18                                  | : 813       | 'O'Y        | 014                        | CY             | 214    | م بواد         | 5 Y (      | 199               | 105        | 129            | ) to s                                 | けしり                                                                                         | UZ                     |
| सप<br>३०२।      |         | 140        | भ्₹०       | ∤३०        | 80          | XO             | ्                | १०           | २०               | ३०          | 8c       | X c          | 0                                            | १०             | 20           | ३०।       | १२।५                                   | 18          | 8 8         | 2 2                        | 813            | 2/2    | ومواو          | 2 2        | 199               | 25         | 239            | 109                                    | บร                                                                                          | 9                      |
| 40 XI           | ₹ \<br> | 1 0        | 기 <b>१</b> | 3 =        | ग्रस        | ।१६            | 120              | 28           | 45               | रर          | 3६       | 80           | 88                                           | 8=             | પ્રગ્        | ५६।       | 0                                      | 8           | 5           | 2 8                        | ६२             | رواه   | ع دایر         | : 3:       | 38                | Ų,         | - 00           | یںار                                   | - 05                                                                                        | vé                     |
| कुम             | भ       | X          | राप्रः     | १ ४        | स्य         | ∖।⊻र           | X                | ।<br>४३      | ४३               | ५३          | 23       | ধ্র          | <b>X</b> 3                                   | 23             | אצע          | 28        | بالإبا                                 | YX S        | 123         | والار                      | VIV            | viv    | UVI            | UUR        | 121               | اروار      | 12.1           |                                        |                                                                                             | 1.6                    |
| २४०             | ।३२     | 12.        | 7/7:       | 3120       | 7/40        | 183            | 144              | 1 7          | 160              | (5          | २७       | ાર્×         | ४३                                           | ४२             | ာ            | 5         | ₹७¦                                    | २५।         | 3315        | २२।५                       | y c            | =' '   | الالها         | U 33       | 3/2-              | ر داد      | _  -           | - 200                                  | رو ا د                                                                                      | do s                   |
|                 |         | - -        | EIL        | حان<br>حان | <br>Elv1    | Elvs           | y 6              | עני          | 1010             | ١٠٠٠        |          | 1011         | 20                                           | 0              | ري<br>       | 80        | 0                                      | <0 °        | 80          |                            | (0)8           | c      | ्र ह           | - S        | 9 3               | 120        | 280            |                                        | ३ २०                                                                                        | ४२                     |
|                 | ोन      | ٦          | २<br>२     | ५५<br>हो३  | ६४          | عاد            | وايرد            | 3            | (१३              | 50          | 30       | 34           | 20                                           | XC             | <b>Y</b> (0) | χ.,<br>2  | <del>ار</del> م                        | <u>ع</u> ار | X5.         | <u>ر ج</u> اد              | (= X           | হ      | =¦צ;<br>••     | دنيو<br>دا | ¥8                | للالا      | ٤٧٤            | 148                                    | પ્રદ                                                                                        | ४६                     |
| २१⊏             | ११ः     | ٠ [        | ०१         | ह          | च्र         | ۱ ً ،          | ४ २              | विद          | ٠<br>ټا <b>ن</b> | ء اد        | 125      | 3/3          | 346                                          | 85             | 25           | 22        | 1 2                                    | 3 8         | ريد.<br>عدد | ع <del>بر</del> اء<br>بــا | 50 8           | (U) 2  | 8              | 7          | =   { { }         | <b>२</b> २ | 3 3:           | व्रिष्                                 | -83                                                                                         | 4E<br>4<br>4<br>8<br>8 |
|                 |         |            |            |            |             |                |                  |              |                  |             |          |              |                                              | <u> </u>       |              |           |                                        | 1.41        | 473         | اده                        | 8 *            | (०)३   | ५!४            | ۲ :        | -, <del>?</del> \ | 3.8.       | عا <u>لا</u> 3 | सं१                                    | ्र∣२्⊏                                                                                      | 188                    |

[ ध्द ] ्र जानक-दीपक थदारा की लग्न-सारणी चरा f R x & m = Fiso silesistististististististis iti dos Ronos + mor

मेप a manetate santane elsa al elana noma neste per antante meste als fera elas 226166 שלושל את כפן יושר שביע וכעים של של עול ביפה ובצ עם בי בעשום של אם כן ביבו של אם ב

28-218 | 28-7 28-8 | 18-1 - 2011-18-4 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 ० २४ अन् १ | १६ ० २४ ४म १ १६ ० । ४४म १२,३६ ० २४ ४म १२,३६ ० ० ४४ ४म १२,३६ ० ० ४४ ४म १२,३६

حديدة دواد الدرادة الدادة والدرادة الدرادة الدرادة الدرادة الدرادة الدرادة الدرادة الدرادة والمرادة والمرادة الدرادة ا عجواؤي ٥ و في وحماع عد محدهم د واقاء حماة عدير بحمم وامامح عدام عدامة

SYPIECE! عدة وردم و تعديد وعدة والمر وعدي والمرد والعدوم والمرد واعدة على و عدد و Ĥξ विकास १११ रहोद्देश्वरूष इन्देश्वरूष्ट्राम्स इरल्डिन्यर्थस्य धरुद्देश्वरूष्ट्राम 12324 32 4- 46 56

38215 8 وعدا الأعوا بياب عدامة وواجده وبعاد المعراب العدا هاعوا بياموه المعاوويين بمواء وبعواب لدعم خدماري كمه علم علاعلا على والمواد والمراهم وعمار مرام والمعلى على على والمعلود करणा عرمة ودواة احداده وعالم عدده وواده المدروة ودرموع دروان احداوها ورووا عدوده ود ३५ सहर 168 ANDESOCE A PR = 20 38 NO 8 6=8 98 ITYPHYRESTO SECTO 60 TYPH

१९९ । १९३८ च्या वर्षकार वर्षका वर्षका वर्षका । जन्म वर्षका वर्षका वर्षका वर्षका वर्षका । १९६२ । १९६४ वर्षकार वर्षका १९४१ । १९४५ वर्षका १९४४ । १९४५ वर्षका १९४४ । तुला **३**५७५६७ 1683=R5866 ERSER : 8.50-3814= E688 ARXE, 851-87 FR = 1888 A16=85.88

40 mm 666538 men et 100 100 mm 665 6 10653 866 20 25 86 2 163 2 166 20 20 166 عرفة هر عدم معلم معلا هده المداور من المعدد من المعدد المداور و المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من المعدد من ال ਧਜੁ

उपराव का उपराव कर उर १००० में कार्यावर में ने अपराव कर के प्राव कर के स्वति का कार्याव कर कर कर कर कर कर कर कर المسامة المرام المرام المرام المرامة المواعدة المواعدة المرامة المرامة المرامة المرامة المرامة المرامة المرامة म कर كا ما ماعيوسها وامهاعها وامهاعها والمهاما والمعاورة والموادة والموادة والموادة 3 \$153 | E| 50 54 0 B | 56 8 78 48 । इत्राह्मचार्य विद्यारमध्य द १ ।१८८ अवलब्द्धराज्यासम्

क्रमभ

७१४ बादमारुपेरचीमच स्विप्तन्ति स्वविद्यार्थिक । अवरान्त्रका अवरान्त्रका बार्यान्य स्व SKELFR. भारतारम् अन्यास्त्रम् । स्थाप्त्रम् न्यास्त्रम् ।

ment and he he he he knows how ho ho ho ho he had he he he he he he he he he he he मीन

१६०६।२२,४१७८५म वर्ष १५०५२,२२,५०५५५५ र ६,६६०५,४१३८५५५ र द्राप्याप्त वर्ष २२१।११ त्राक्ष्यं दर्द्धः श्मावश्रद्धार्द्धः । रद्धापद्धं द्वेषः श्रवाश्यद्धार्द्धः प्रमाणकार्यः । अत्रद्धाद्वेष्ट्रव वतुर्थ-त्रर्तिका ]

२७ अन्नांश को लग्न-सारणी

| संस्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |     |     |                   |              |               |                |            | <u> </u> |                 | 7         |                 |            |             | 11         |                   | 14.      |                 |           | 14        |              |             |              |              |             | - 1-       |              |                   |                  |           |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|-----|-------------------|--------------|---------------|----------------|------------|----------|-----------------|-----------|-----------------|------------|-------------|------------|-------------------|----------|-----------------|-----------|-----------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|------------|--------------|-------------------|------------------|-----------|----------|
| स्था                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | र्श्वश.          | 0   | १   | -२                | 3            | 8,            | ሂ              | ६          | U        | 5               |           |                 | :          |             |            | <del></del> ,     |          |                 | ш,        |           |              |             |              |              |             |            |              |                   |                  |           |          |
| स्वार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | मेस              | 0   | ဝ   |                   | ၁            | c             | 0              |            |          |                 |           |                 |            |             |            |                   |          |                 |           |           |              | ,           | ,            | 1            | 1           |            |              | - 1               |                  |           |          |
| च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या  च्या    | ł                | 0   | ৬   | १४                | २१           | ર્દ           | ३६             | ४३         | ४०       | ሂ드              | Y         | १२              | १६।        | २७          | 38         | ४१                | 38       | ५६<br>०८        | 3         | १०<br>• > | <b>4</b> 5   | اري         | 37           | 3 E   }      | 30          | 28)<br>20) | 17           | ب <u>ت</u><br>اءر | 3 5 1            | (२)<br>>= | २०<br>७७ |
| स्था व च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  | 0   | १६  | ३२                | 85           |               | _              | _          |          |                 |           |                 |            | _           |            |                   | - 1      |                 |           |           |              |             |              |              |             |            |              |                   |                  |           |          |
| (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | वप               | 3   | 3   |                   |              |               |                |            |          |                 | . 1       |                 |            |             |            |                   |          |                 |           |           |              |             |              |              |             |            |              | i                 | - 1              | - 1       |          |
| सिश्चन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                |     | ŀ   | 1                 | 1 .          | ı             | , ,            |            |          |                 | . 1       |                 |            |             |            |                   |          |                 |           |           |              |             |              |              |             |            |              |                   |                  |           |          |
| स्मित्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |     |     | ļ—                | ·            | ļ             | -              |            |          | -               |           |                 |            | ا—ــا       | _          | _                 |          |                 |           | ·         | _            |             |              |              |             | ;          | ·            |                   |                  | ;         |          |
| स्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | मिथुन            |     | 1 - | ,                 | 1 .          |               |                |            |          | 1               |           |                 |            |             |            |                   |          |                 |           |           |              |             | - 1          |              | - 1         |            | ,            | ,                 |                  |           |          |
| साम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  | ì   | ١.  |                   |              |               |                |            |          |                 |           |                 |            |             |            |                   |          |                 |           |           |              |             |              |              |             |            |              |                   |                  |           |          |
| सिह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  | 1   | 1 - | 1                 | 1 '          | 1             | L              | I          |          |                 | f I       |                 |            |             | ·          |                   |          |                 |           |           |              |             |              |              |             | _          |              |                   |                  | _         |          |
| सिंच विता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | कर्क             | )   |     |                   |              |               |                |            |          |                 |           |                 |            |             |            |                   |          |                 |           |           |              |             |              |              |             |            |              |                   |                  |           |          |
| सिंच                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ३४२।१०२          | 1   |     |                   |              |               |                |            |          |                 |           |                 |            |             |            |                   |          |                 |           |           |              |             |              |              |             |            |              |                   |                  |           |          |
| ###  \$\text{A} \text{A} \text{B} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A} \text{A}        |                  | .1  | _!  |                   | 1            | 1             | _              |            |          |                 |           | 1-              |            | • l         | '          |                   |          |                 |           |           |              | _           |              |              |             |            | ·            | _                 |                  | _         |          |
| मीम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                | 3:  | 1 - | ١.                | 1 '          | 1 .           | 1              | 1          | 1        | ١.              | 1         | ł .             | 1          | 1           | 1          | 1                 | 1        | ١.              | ١.        | 1         | 1            | 1           |              | 1            | ,           |            | 1 1          | ,                 | 1                | 1         |          |
| म्मिम<br>अस्प्रहार्श्वरिद्धारह्म रहारहारहारहारहार वा ४०००० ००००० ००००० ००००० ००००० ००००० ०००००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ३४८।१०८          | -(  | - 1 | 1                 | - 1          | - 1           | ١.             | ١.         | 1        | Į.              | 1         | 1               | 1          | 1           | 1          | 1                 | 1        | ,               | 1         | 1         | 1            | 1           | 1 1          | 1 1          | - 1         |            | ١.           |                   |                  | ! {       |          |
| स्मित्त   प्रदाह   प   |                  | -\— |     | _ -               |              | !             | _              |            | -        |                 | -!        | _               |            |             | . !        |                   |          |                 | .]        | .}        |              | .!          |              |              |             |            |              |                   |                  |           |          |
| सीच<br>कम्म<br>१२२२ इन्होन्न ११२२ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  | ર   |     | - 1               |              |               | ı              |            |          | - 1             |           |                 |            | 1           |            |                   | 1        | 1               |           |           |              |             |              | 7 1          |             | •          | •            | 1                 |                  |           |          |
| साम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ३४०।१०           |     | ٠,  |                   | - 1          | 1             |                |            | •        | 4               | - 1       |                 |            |             | ١.         |                   | •        |                 | 1         | 1         |              |             |              |              |             | 1          | •            | 1                 | 1                |           |          |
| साम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | तला              | 3   |     |                   |              |               |                |            |          |                 |           |                 |            |             |            |                   |          |                 |           |           |              |             |              |              |             |            |              |                   |                  |           |          |
| माम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |     |     |                   |              |               |                |            |          |                 |           |                 |            |             |            |                   |          |                 |           |           |              |             |              |              |             |            |              |                   | t                |           |          |
| मीन प्रदेश्व प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रवेश प्रवेश प्रदेश प्   |                  | _ . | _   |                   |              |               |                |            |          | _               |           |                 |            | _           |            |                   | _        | _               |           |           |              |             | _            |              | 1           | _   _      | -1           | I                 | ,                |           |          |
| ###  \$\langle 3\in \text{8\in     | वृश्चिः          | क ै | ३४  | ३४:<br>           | ३६<br>३      | ३६            | 3 <b>६</b>   3 | ام<br>ام   | द        | र्ध             | 8 2 2     | હિં             | <b>6</b> 3 | 3           | । ३        | 5                 | 다[3]     | 5/31            | 53        | = ३       | ६ ३१         | 36          | 38           | ३६           | 80          | 80         | 80           | 80                | ४०               | ४१        | ४१       |
| मीच  प्रदेशहोह श्रिज्ञ प्रति प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक    | ३४⊏।१            | ᇬ   | 0   | 35                | १२           | ₹8 <br>•      | २५।<br>२७      | ار<br>د او | 38       | ۲   ۲<br>دا ه د | \<br>}= ¬ | 8               | 9          | 500         | ٤ <u>۲</u> | داء<br>حات        | र<br>७   | 88              | X X       | ر.<br>ت   |              | ەندە<br>سار | 18:          | \\XX         | ۲           | (¦∤⊏<br>   | ३३०          | 188               | <b>93</b>        | 8         | 75       |
| ###  \$\frac{13 \cdot \frac{1}{2} \in \frac{1}{2} \in \frac{1}{2} \in \frac{1}{2} \in \frac{1}{2} \in \frac{1}{2} \in \frac{1}{2} \in \frac{1}{2} \in \frac{1}{2} \in \frac{1}{2} \in \frac{1}{2} \in \frac{1}{2} \in \frac{1}{2} \in \frac{1}{2} \in \frac{1}{2} \in \frac{1}{2} \in \frac{1}{2} \in \frac{1}{2} \in \frac{1}{2} \in \frac{1}{2} \in \frac{1}{2} \in \frac{1}{2} \in \frac{1}{2} \in \frac{1}{2} \in \frac{1}{2} \in \frac{1}{2} \in \frac{1}{2} \in \frac{1}{2} \in \frac{1}{2} \in \frac{1}{2} \in \frac{1}{2} \in \frac{1}{2} \in \frac{1}{2} \in \frac{1}{2} \in \frac{1}{2} \in \frac{1}{2} \in \frac{1}{2} \in \frac{1}{2} \in \frac{1}{2} \in \frac{1}{2} \in \frac{1}{2} \in \frac{1}{2} \in \frac{1}{2} \in \frac{1}{2} \in \frac{1}{2} \in \frac{1}{2} \in \frac{1}{2} \in \frac{1}{2} \in \frac{1}{2} \in \frac{1}{2} \in \frac{1}{2} \in \frac{1}{2} \in \frac{1}{2} \in \frac{1}{2} \in \frac{1}{2} \in \frac{1}{2} \in \frac{1}{2} \in \frac{1}{2} \in \frac{1}{2} \in \frac{1}{2} \in \frac{1}{2} \in \frac{1}{2} \in \frac{1}{2} \in \frac{1}{2} \in \frac{1}{2} \in \frac{1}{2} \in \frac{1}{2} \in \frac{1}{2} \in \frac{1}{2} \in \frac{1}{2} \in \frac{1}{2} \in \frac{1}{2} \in \frac{1}{2} \in \frac{1}{2} \in \frac{1}{2} \in \frac{1}{2} \in \frac{1}{2} \in \frac{1}{2} \in \frac{1}{2} \in \frac{1}{2} \in \frac{1}{2} \in \frac{1}{2} \in \frac{1}{2} \in \frac{1}{2} \in \frac{1}{2} \in \frac{1}{2} \in \frac{1}{2} \in \frac{1}{2} \in \frac{1}{2} \in \frac{1}{2} \in \frac{1}{2} \in \frac{1}{2} \in \frac{1}{2} \in \frac{1}{2} \in \frac{1}{2} \in \frac{1}{2} \in \frac{1}{2} \in \frac{1}{2} \in \frac{1}{2} \in \frac{1}{2} \in \frac{1}{2} \in \frac{1}{2} \in \frac{1}{2} \in \frac{1}{2} \in \frac{1}{2} \in \frac{1}{2} \in \frac{1}{2} \in \frac{1}{2} \in \frac{1}{2} \in \frac{1}{2} \in \frac{1}{2} \in \frac{1}{2} \in \frac{1}{2} \in \frac{1}{2} \in \frac{1}{2} \in \frac{1}{2} \in \frac{1}{2} \in \frac{1}{2} \in \frac{1}{2} \in \frac{1}{2} \in \frac{1}{2} \in \frac{1}{2} \in \frac{1}{2} \in \frac{1}{2} \in \frac{1}{2} \in \frac{1}{2} \in \frac{1}{ |                  |     | ×8  | 22                | 88           | çç            | יכע            | 20/5       | 20 6     | 25 3            | 25        | 23 6            | 23 5       | 23 U        | 2 8        | 2                 | 000      | 00              | 2 2       | 7 8       | 7 7          | 0           | 20           | 1 3          | 8-          | 128        | 3 -0         | 129               | 133              | 85        | 28       |
| ###  ###  \$\pi \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |     | 145 | 38                | X0           | २             | 83             | २५         | ३६       | કહ્યું:         | X &   3   | ه خراد<br>د ماد | )<br> <br> | 33 2        | 2 X Y      | عر<br>ج           | ७०       | 83              | वाह       | 8 8       | 3 8          | X 8         | 2 83<br>E 51 | (१४४<br>(१३६ | 83          | 189        | रिश्व<br>१०३ | 189<br>120        | 84               | 84        | ४६       |
| मान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>ર</b> ૪૨ા૧    | ૦ર  | 0   | ર્                | 8=           | १२            | ३६             | ၁          | ર૪       | 8=              | १२∤ः      | ३६              | 9          | 28/2        | 3= 2       | 2                 | १६       | ०२              | 88        | भ<br>भ    | र<br>चुड्    | ξ,          | र २<br>० २१  | 385          | 2=          | र्३ह       | د ا<br>د ا   | (17.0<br>29.5     | \<br>\<br>\<br>\ | 185       | 38       |
| #出世 おどんと言葉におすれる 本 なっちっちに 3888 88 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <br>             |     | 180 | 180               | 180          | 80            | ४८             | ४८         | ४न       | 용되              | ४५।       | 3-1             | 35         | 38          | 38 5       | ع اج              | 38/38    | ક પ્રિ          | براع      | ע כי      | OY           | بواه        | ولااد        | ملاد         | وبوا        | وباد       | 200          | وبالا             | 100              | 00        | UZ       |
| सीच                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |     | 140 | ماحرد             | ं २०         | 180           | Xo             | ା          | र०       | २०              | २०        | go              | Kol        | 0           | १०।        | २० ः              | રેગોધ    | ??              | ११        | 8 8       | १२           | शंड         | 8 2          | 2 4          | 9 9         | 2 9 9      | وحاو         | 235               | ودار             | 100       | 9        |
| #H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  | - · |     | 1 5               | 5            |               | 184            | 10         | 70       | 1               | २५        | ३६∣             | ષ્ઠદા      | 88          | 8= :       | १२                | १६       | 9               | 8         | 5         | !२।१         | ६।२         | ০ হ          | ४ २ र        | : 3:        | २ ३१       | ६।४८         | 5 X               | 2 22             | -טי       | νĖ       |
| सीन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | कुम              | भ   | 7   | राष्ट्र           | र्'×∙        | ५५.           | ∖।⊻ऱ           | XX         | ४२       | XX              | ४३।       | ¥3              | 쏫윇         | <b>보</b> 됩. | ¥31        | 49                | 423      | والاح           | /2/3      | 12/3      | 12/2         | ulu         | Ob.          | 4            |             | 1243       |              |                   | 1                |           | -        |
| मीन र्यर्थहोरहोर्थहेर्या प्रविच्या रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेपर्यं रेप  | २४०।             | ३२  | 15  | 7 7<br>0 0        | دار.<br>دارد | م عرب<br>دا د | 2 0 0<br>2 0 0 | 120        | 0        | 150             | X5        | २७              | 25         | ४६          | ४२         | 0                 | اج<br>ا  | إ <b>ن</b><br>د | <b>XX</b> | ३३।       | ३२ <u>५</u>  | ) ४         | 5            | હ १:         | १ २:        | ३३ः        | २४८          | 280               | <b>.</b> 20      | ע         | १३       |
| 144/46/44/64/44/24/44 4/24/46/48/48/48/48/48/48/48/48/48/48/48/48/48/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |     | -   | <u>دا۔</u><br>داع | E 2          | E 'Y          | E 48           | y 8        | 310      | ابرا            | الارد     | - S             | 311        | 200         | -          | ۲٥                | 50       |                 | (0)       | 80        | 0            | (0)8        | 0            | <b>्र</b> ्  | 5/8         | <u>ا</u> د | <u> </u>     | 2 8 c             | 0                | २०        | 80       |
| २१८१० । ०१६। उर्गाप्त ४१२०। ३६ ४२ । त्रिक्षिश्च । त्रिक्षिश्च । १६। १६। १६। १६। १६। १६। १६। १६। १६। १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |     | R   | र<br>२ २          | ر<br>3       | ६४            | <b>3</b> ×     | १४         | 3        | 18=             | २०        | اعرن            | 38         | 88          | χ.<br>2.   | 40<br>40          | <b>3</b> | 29              | ۲5.<br>ا  | 25.       | 321          | ( <u> </u>  | <b>5</b> ×   | <b>二</b> 义   | دالاز<br>دا | د برو      | ٤٧           | £   <b>X</b> 8    | ્રષ્ટ            | 35        | પ્રદ     |
| कर्ण वर्षा वर्षात्रस्य प्राप्त वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वरम वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वरम वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वरम वरम वरम वर्षा वर्षा वरम वरम वरम वरम वरम वरम वरम वरम वरम वरम                                                                                                                                                                                                        | २१ <b>८</b><br>— | ११० | ,   | ०१                | <b>ε</b>  3  | ર્            | 5,             | ४ २        | वेश      | ξ×:             | ₹ =       | २४              | 180        | प्रद        | १२         | - ४<br>२ <u>८</u> | 88       | , ,             | १६        | 32        | ⊀حارہ<br>ک⊑ا | داد<br>واه  | 03           | 8 0          | ۲ ا<br>د ا  | =   31     | ६।२:         | ३∣३०              | 35               | 88        | ४२       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |     |     |                   |              |               |                |            |          |                 |           |                 |            |             |            |                   |          |                 | 1 VI      | - \ \     | <u> </u>     | 014         | .ज्          | <u> ۲۱۰۲</u> | ζ, ;        | 714        | ४।४०         | <u>기</u> 보        | स्र              | ( २=      | 188      |

| L FE            | )    |      |     |           |       |     |         |     |     |              |       |      |       |     |            |    |       |     |    | _             |      |     |     |          |                 | [   | ৰা    | বৰ     | 4    | पक   |   |
|-----------------|------|------|-----|-----------|-------|-----|---------|-----|-----|--------------|-------|------|-------|-----|------------|----|-------|-----|----|---------------|------|-----|-----|----------|-----------------|-----|-------|--------|------|------|---|
|                 | _    |      |     |           | _     |     | . :     | २ ६ |     | य            | ग     | U    | 4     | 7   | ल          | ₹- | [-    | нı  | रग | Ħ             |      |     |     |          |                 |     |       |        |      |      |   |
| र्चरा           | 0    | _{1} | 3   | ٩         | -8    | ×   | Ę       | •   | 5   | Ē            | १०    | , ११ | 12    | 13  | 18         | FX | 7.0   | ę٧  | ţ۰ | 1             | ₹    | P   | 77  | ₹:       | R               | Ŗ.  | ( P ( | \$ P 4 | ų.   | ₹.   | • |
| मय              | 0    | •    |     | Π         | Г     | 1   | Ξ,      | _   | •   | *            | *     | ?    | ?     | ?   | *          | ,  | 1     | P   | 12 | २             | 3    |     | 13  | 1        | 1               | 1   | 1     |        | 1    | 1    |   |
| <b>47 १ १ १</b> | ۰    | 1 1  |     |           | 7 -   | ( * | 88      | , , | ( · | / i          |       |      |       |     |            |    | ķ.    | ×   | १२ | 8.            | રહ   | ķ١  | 8   | ļy:      | ļν              | 1   | 101   | ţ ţ    | إعا  | 6 11 |   |
| 4.707           | ٥    | 72   | 88  | <u> ૧</u> | २५    | ¥0  | 12      | 148 | X.  | 1=           | 80    | 18   | 8     | 84  | 5          | Ą  | ×۶    | 18  | 19 | X-            | २०   | À,  | 1   | í?       | y.              | 100 | 43:   | ψ'n    | ٩į٤١ | Ų.   |   |
| ∎प              | 3    | 1    | 1   | ( ~       | 8     | 8   | 1 -     | •   | 8   | 1 -          | ( ''' |      | ×     |     |            |    |       | 1 . | 6  | ١,            | ٩    |     | 1 ' | ٤        |                 |     | 1     | 4      | -1   | 90   |   |
|                 | 88   | Яť.  |     |           |       | 1   | 28      | ٠.  | 1   | 1 .          |       |      |       |     |            |    |       |     |    |               |      |     |     |          |                 |     |       |        |      | (vv  |   |
|                 | L    | ₹₽   | 3.5 | -         | -     | -   | २४      | _   | -   | -            | -     | ←    | 8=    | -   | ٠.         | _  | २४    | 8=  | 2  | 34            | -    | ·   | +   | ·        | -               | -   | -     | +-     | 11   | 14   |   |
| मिधुन           | u    | -    | 5   |           |       |     | 5       |     |     |              |       |      |       |     |            |    | ?     | 1   | ?  | 1 5           |      | 1   | 1   | 1.       | 1               | 1.  | η.    | 1'     | 42:  | १२   |   |
| ३०३(६३          | *    | •    |     |           |       |     | 1       |     |     |              |       |      |       |     |            |    |       |     |    |               |      | ſ   | 5   | 1        | ſ               | ſ   | 1.    | 1.     | 1.   | day. |   |
|                 | _    |      |     | ⊢         | _     | -   | 11      | ٠.  | Д-  |              | _     |      |       |     |            |    |       |     |    | 18            |      | -   | -   | -        | 18              | -   | Ŀ.    | ٠.     | Ľ    | X.8  |   |
| જર્જ            | 123  |      |     |           |       |     |         |     |     |              |       |      |       |     |            |    |       |     |    |               |      |     |     |          |                 |     |       |        |      | 25   |   |
| \$881808        | N. d |      | 188 |           |       |     | ।<br>१२ |     |     |              |       |      |       |     |            |    |       |     |    |               |      |     |     |          |                 |     |       |        |      | P.K  |   |
|                 | -    |      | _   | ₩-        | -     | -   | ·       | -   | _   | _            | _     |      |       |     |            |    |       |     |    |               |      |     |     |          |                 |     |       |        |      | 35   |   |
| सिष             |      |      |     |           |       |     | ₹¥.     |     |     |              |       |      |       |     |            |    |       |     |    |               |      |     |     |          |                 |     |       |        |      |      |   |
| ३४६११ ६         | 1    | 32   | ł   | ,         | Į.    | ≀ . | १२      | ,   | l   | 2 7          |       | , .  |       |     |            |    | 1.    |     |    | `-            |      |     |     |          | 1 7             |     | ,     | ι.     | ,    | ,    |   |
|                 | PV   | -    | -   | ┝~        |       | +-  | રપ્     | _   | ٠-  | $\leftarrow$ | _     | ₩.   | -     | _   | ٠.         | _  | _     | _   | _  | $\overline{}$ | _    |     | -   | _        | _               | _   | _     | -      | -    | _    |   |
| कल्या           | P    |      |     |           |       |     | 3       |     |     |              |       |      |       |     |            |    |       |     |    |               |      |     |     |          |                 |     |       |        |      |      |   |
| ইইডাহত          |      |      |     |           |       |     | þγ      |     |     |              |       |      |       |     |            |    |       |     |    |               |      |     |     |          |                 |     |       | 14     | 1. I |      |   |
| Bran            | 3    | +-   | ٦   |           |       |     | Įξξ     |     |     |              |       |      |       |     |            |    |       |     |    |               |      |     |     |          |                 |     | 18    | ٩¥     | 14   | ŖΧ   |   |
| तुका            | 1    | **   | 77  | 1         | N.    | įχ۱ |         | ₹=  | Pŧ  | 81           | ĸ٩    | ą    | ₹ 8   | ٦4  | ٤,         | ٧c | χe    | 3   | 22 | 11            | 88,  | ¥X  | u   | 14       | -1              | 8   | χų    | 3      | 9    | ₹.   |   |
| # Politic       | 1    | 11   |     | 43        | k.    | ď٩  | 48      | ₹=  | 45  | Ę            | ٦     | 18   | ķ     | য   | <b>†</b> 6 | ٩o | 88    | *=  | ₹₹ | <b>5</b> 6    |      | * 8 | 5   | रर       | ₹6              | *   | 8     | ?5     | १२   | 84   |   |
| वृक्षिक         |      |      |     |           |       |     | 1 5     |     |     |              |       |      |       |     |            |    |       |     |    |               |      |     |     |          |                 |     |       |        |      | 81   |   |
| £1-44           | 140  | , ve | , 4 |           | ria I | 12. | 248     | h-1 | 1 2 | t,           | 120   | N2   | ارووا | 1 8 | ᄤ          | 3  | lue l | ×Β  | v  | 9 B           | اساد | 33  |     | <b>-</b> | 93 <sup>1</sup> | ٩v  | 3 6   | ᄣ      | 22   | **   |   |

**२२१**११

ধনু व वस्तरप्रकार प्रदेश करीय कर्या को रही राजविष्ठ । यो रवे अवस्तर अवस्ति रुपर विवास के मार्ग परिन रही सरी वर्ष 28414 4 म्प्रे इंदर्भ १ द्रुप्रहारम् श्रिप्रक प्रकार का अवार सदर SIND OF DEFENDENT MAN, RESPONDENT MENDEMENTAL MENDEMENT MENDEMENT MENDEMENT ब्रिन्दिश्व व्हर्भरक्ष्म

3 8163 হাংহাংহারপুর বিহাসবাদ্রহার ं ६१२१४८५४३ (३६४२४८४४) <del>पु</del>म्भ ल्बर अवदेश किन्द्रल मांवस्त्रकावविद्यालन्त्र स्वर्कत्रकात्रका विवादन्त्रकार्यकार्यकार् २४२।१४ न्ध्रधन्दर्भक्ष वस्त्रभूत्रम् - ४५८ १२)३६ म्भुरम् १२ ३६। मीन

रिश्व वर प्रश्रेक्ट्यास्त्र वरि रिक्ट्र वर्षा प्रकारत हो इ. १६ न्या वर्ष देश है । चर्म वर्ष वर्ष वर्ष वर्ष प्रमान

,वर्जको बर्दास रविश्वसदीरदायक सर्वापद स्वेत स्वेत्र स्वेत्र स्वेत्र स्वेत्र स्वेत्र विश्वस्व । अस्य रहे देवे

# २७ अन्नांश को लग्न-सारणी

| मिष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |          |                  |             |            |           |              |             | 31       | 9                                                                                           | ¥                                      | प्          | रा            | •          | 机              | 6                 | 4              | <b>데</b> - | -41        | Ħ                | 11       |            |             |         |     |            |           |                |          |            |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|------------------|-------------|------------|-----------|--------------|-------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|---------------|------------|----------------|-------------------|----------------|------------|------------|------------------|----------|------------|-------------|---------|-----|------------|-----------|----------------|----------|------------|----------------|
| ####  ####  ####  ####  ####  ####  ####                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | र्श्चश.            | ~0       | १                | २           | ३          | 8         | ٠ لا         | ६           | હ        | 7                                                                                           | 3                                      | १०          | ११            | १२         | १३             | १४                | १४             | १६         | १७         | <b>१</b> ∽¦      | १६       | २०         | २१          | হ্হ     | २३  | રપ્ઠ       | २४        | २६             | ঽ৻৹      | ঽ৸         | २६             |
| #### 200200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | मेष                |          |                  |             |            |           |              |             |          |                                                                                             |                                        |             |               |            |                |                   |                |            |            |                  |          |            |             |         |     |            |           |                |          |            |                |
| ####  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135  - 570135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                  |          |                  |             |            |           |              |             |          |                                                                                             |                                        |             |               |            |                |                   |                |            |            |                  |          |            |             |         |     |            |           |                |          |            |                |
| ###  - Acold Service   Acold Service   Acold Service   Acold Service   Acold Service   Acold Service   Acold Service   Acold Service   Acold Service   Acold Service   Acold Service   Acold Service   Acold Service   Acold Service   Acold Service   Acold Service   Acold Service   Acold Service   Acold Service   Acold Service   Acold Service   Acold Service   Acold Service   Acold Service   Acold Service   Acold Service   Acold Service   Acold Service   Acold Service   Acold Service   Acold Service   Acold Service   Acold Service   Acold Service   Acold Service   Acold Service   Acold Service   Acold Service   Acold Service   Acold Service   Acold Service   Acold Service   Acold Service   Acold Service   Acold Service   Acold Service   Acold Service   Acold Service   Acold Service   Acold Service   Acold Service   Acold Service   Acold Service   Acold Service   Acold Service   Acold Service   Acold Service   Acold Service   Acold Service   Acold Service   Acold Service   Acold Service   Acold Service   Acold Service   Acold Service   Acold Service   Acold Service   Acold Service   Acold Service   Acold Service   Acold Service   Acold Service   Acold Service   Acold Service   Acold Service   Acold Service   Acold Service   Acold Service   Acold Service   Acold Service   Acold Service   Acold Service   Acold Service   Acold Service   Acold Service   Acold Service   Acold Service   Acold Service   Acold Service   Acold Service   Acold Service   Acold Service   Acold Service   Acold Service   Acold Service   Acold Service   Acold Service   Acold Service   Acold Service   Acold Service   Acold Service   Acold Service   Acold Service   Acold Service   Acold Service   Acold Service   Acold Service   Acold Service   Acold Service   Acold Service   Acold Service   Acold Service   Acold Service   Acold Service   Acold Service   Acold Service   Acold Service   Acold Service   Acold Service   Acold Service   Acold Service   Acold Service   Acold Service   Acold Service   Acold Service   Acold Service   Acold Service   Acold S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    | —        |                  | _           |            | [         | []           |             |          |                                                                                             | $\dashv$                               |             | _             |            | _              |                   | _              |            |            |                  |          |            |             |         |     | _          |           | ४६             | १२       | २८         | 88             |
| ###  - जरांत्र के प्रतिकृतिक विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | वृप                |          | '                | ,           | 1          | i .       | 1 1          |             |          | - 1                                                                                         | 1                                      |             |               |            |                |                   |                |            |            |                  |          | - 1        | ,           |         |     |            |           |                | i        | !          | 1 -            |
| म्मिन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | પ્રગાર             |          |                  |             | 1 .        | ł         | 1 1          |             | - !      | - 1                                                                                         |                                        | 1           |               |            |                |                   |                | - 1        |            | - 1              |          |            |             |         |     |            | Į.        | •              | 1        |            | ,              |
| ######################################                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <del></del>        | —        |                  | -           |            | _         |              | _           |          |                                                                                             |                                        |             | _             |            |                |                   |                | 1          | '          |                  | _        |            |             |         |     |            |           | اا             | !        |            |                |
| 1911                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | मिथुन              |          |                  |             | , ,        |           |              |             |          |                                                                                             |                                        |             |               |            |                |                   |                |            |            |                  |          |            |             |         |     |            |           |                |          |            |                |
| #### \$\times    \$\times \text{   \$                                                                                                                                                                                                                               | ०२।६२              |          |                  |             |            |           |              |             |          |                                                                                             |                                        |             |               |            |                |                   |                |            |            |                  |          |            |             |         |     |            |           |                |          |            |                |
| ######################################                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |          |                  |             |            |           |              |             |          |                                                                                             |                                        |             |               |            |                |                   |                |            |            |                  |          |            |             |         |     |            |           |                |          |            |                |
| ######################################                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | とつ       | , 8              | १२          | 22         | 34        | 80           | ኒ<br>ኒ      | 3,       | , ०।<br>२१                                                                                  | 35                                     | 88<br>70    | yy<br>Yy      | 3          | \×<br>?⊏       | 35                | Χ2<br>7×       | כע         | र ५<br>3   | १५               | 25<br>36 | १५<br>3⊏   | १६<br>७°    | 10      | 25  | २३<br>२३   | ۲0<br>ع د | US.            | Y G      | 30         | 20             |
| ####                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ४२।१०२             |          | २४               | 85          | १२         | ३६        | 0            | २४          | ጸ⊏       | १२                                                                                          | ₹<br>38                                | 0           | ર્            | 8 <u>-</u> | १२             | ,<br>३६           | 0              | <b>78</b>  | と          | १२               | 38       | , ,        | 20          | אב      | 85  | 3 E        | <b>بع</b> | 20             | ų.<br>V⊏ | 25         | 38             |
| मिम<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त<br>अश्वारिक्त | ———<br><del></del> | १=       | ₹=               | १=          | १६         | 38        | 38           | ३१          | 38       | ٥ c                                                                                         | ?o                                     | <u> </u>    | <b>₹</b> 0    | 90         | <u>۔</u><br>۲۶ | <del>-</del><br>۲ | <u>۔</u><br>۶۶ | 5 S        | 20         |                  | 22       | 55         | 22          | 22      |     | 23         |           | 7 0 0          | อล       | 23         | 20             |
| ###  - अंतरिक्त करित्र करित्र करिक्क करिक्क करिक करिक करिक करिक करि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |          |                  |             |            |           |              |             |          |                                                                                             |                                        |             |               |            |                |                   |                |            |            |                  |          |            |             |         |     |            |           |                |          |            |                |
| ######################################                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |          |                  |             |            |           |              |             |          |                                                                                             |                                        |             |               |            |                |                   |                |            |            |                  |          |            |             |         |     |            |           |                |          |            |                |
| मीन  प्रश्निक्ष प्रवादित विश्व प्रकृति प्रवाद विश्व प्रवाद विश्व प्रवाद विश्व प्रवाद विश्व प्रवाद विश्व प्रवाद विश्व प्रवाद विश्व प्रवाद विश्व प्रवाद विश्व प्रवाद विश्व प्रवाद विश्व प्रवाद विश्व प्रवाद विश्व प्रवाद विश्व प्रवाद विश्व प्रवाद विश्व प्रवाद विश्व प्रवाद विश्व प्रवाद विश्व प्रवाद विश्व प्रवाद विश्व प्रवाद विश्व प्रवाद विश्व प्रवाद विश्व प्रवाद विश्व प्रवाद विश्व प्रवाद विश्व प्रवाद विश्व प्रवाद विश्व प्रवाद विश्व प्रवाद विश्व प्रवाद विश्व प्रवाद विश्व प्रवाद विश्व प्रवाद विश्व प्रवाद विश्व प्रवाद विश्व प्रवाद विश्व प्रवाद विश्व प्रवाद विश्व प्रवाद विश्व प्रवाद विश्व प्रवाद विश्व प्रवाद विश्व प्रवाद विश्व प्रवाद विश्व प्रवाद विश्व प्रवाद विश्व प्रवाद विश्व प्रवाद विश्व प्रवाद विश्व प्रवाद विश्व प्रवाद विश्व प्रवाद विश्व प्रवाद विश्व प्रवाद विश्व प्रवाद विश्व प्रवाद विश्व प्रवाद विश्व प्रवाद विश्व प्रवाद विश्व प्रवाद विश्व प्रवाद विश्व प्रवाद विश्व प्रवाद विश्व प्रवाद विश्व प्रवाद विश्व प्रवाद विश्व प्रवाद विश्व प्रवाद विश्व प्रवाद विश्व प्रवाद विश्व प्रवाद विश्व प्रवाद विश्व प्रवाद विश्व प्रवाद विश्व प्रवाद विश्व प्रवाद विश्व प्रवाद विश्व प्रवाद विश्व प्रवाद विश्व प्रवाद विश्व प्रवाद विश्व प्रवाद विश्व प्रवाद विश्व प्रवाद विश्व प्रवाद विश्व प्रवाद विश्व प्रवाद विश्व प्रवाद विश्व प्रवाद विश्व प्रवाद विश्व प्रवाद विश्व प्रवाद विश्व प्रवाद विश्व प्रवाद विश्व प्रवाद विश्व प्रवाद विश्व प्रवाद विश्व प्रवाद विश्व प्रवाद विश्व प्रवाद विश्व प्रवाद विश्व प्रवाद विश्व प्रवाद विश्व प्रवाद विश्व प्रवाद विश्व प्रवाद विश्व प्रवाद विश्व प्रवाद विश्व प्रवाद विश्व प्रवाद विश्व प्रवाद विश्व प्रवाद विश्व प्रवाद विश्व प्रवाद विश्व प्रवाद विश्व प्रवाद विश्व प्रवाद विश्व प्रवाद विश्व प्रवाद विश्व प्रवाद विश्व प्रवाद विश्व प्रवाद विश्व प्रवाद विश्व प्रवाद विश्व प्रवाद विश्व प्रवाद विश्व प्रवाद विश्व प्रवाद विश्व प्रवाद विश्व प्रवाद विश्व प्रवाद विश्व प्रवाद विश्व प्रवाद विश्व प्रवाद विश्व प्रवाद विश्व प्रवाद विश्व प्रवाद विश्व प्रवाद विश्व प्रवाद विश्व प्रवाद विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |          |                  |             |            |           |              |             |          |                                                                                             |                                        |             |               |            |                |                   |                |            |            |                  |          |            |             |         |     |            |           |                |          |            |                |
| मीम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |          |                  |             |            |           |              |             |          |                                                                                             |                                        |             |               |            |                |                   |                |            |            |                  |          |            |             |         |     |            |           |                |          |            |                |
| मीम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    | _ _      | 7                | عاد         | 2 (        | 이국        | مالاد        | ) c         | 140      | 80                                                                                          | 0                                      | २०          | 80            | 0          | २०             | 80                | 0              | २०         | 80         | ၁                | २०       | ४०         | 0           | २०      | 80  | ၁          | २०        | y <sub>o</sub> | 0        | 20         | So             |
| ######################################                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | तुला               | 13       | ० ३              | 2/3         | 기국         | ०३        | ə∣₹q         | 438         | 138      | 38                                                                                          | 38                                     | 38          | ३२            | (३२        | 32             | ३२                | ३२             | 33         | 33         | 33               | 33       | 33         | 33          | 32      | 32  | 30         | 30        | 30             | 20       | <b>3</b> υ | 30             |
| मीच  प्रदार हो हो ते दे ती दे ती ते ति ते तो विश्व के ति ति ति ते ती ते ती ति ति ते ती ते ती ति ति ति ति ति ति ति ति ति ति ति ति ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ३४०।१०             | _   '    | 9                | <b>(</b>  \ | ৸ঽ         | ४।४       | XX           | ٠ ١         | 136      | . ₹°                                                                                        | SA                                     | ( X :       | {  <b>`</b> 8 | १११६       | २७             | ∤ર⊏               | ্র             | । १        | १२         | २४               | 37       | 38         | שע          | 2       | 20  | 32         | บจ        | ษบ             | ۶        | 210        | 2=             |
| ###  \$\square\$ \square\$ \quare\$                                                                                 |                    | - -      | <u>ار</u><br>داد | 3 B         | ر<br>داع   | 2 2       | C 3          | =   3       | 3,0      | 3.                                                                                          | <u> </u>                               |             | 180           | <u>_</u>   |                | 80                | -              | २०         | 80         | 0                | २८       | ૪૦         | 0           | २०<br>— | ४०  | 0          | २०        | ४०             | ၁        | २०         | ४०             |
| मीन  प्रस्पर्य प्रस्प्रह प्रह प्रह प्रकार प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प्रस्प प                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    | 8        | 0 4              | र<br>श      | र २<br>३ १ | ५२<br>५२  | ६।३ः         | 3 X         | ر<br>د د | 125                                                                                         | 30                                     | 339         | 5 3<br>: Ui   | 31         | 35             | 125               | غرد<br>عرا     | 132        | ३⊏         | 38               | 3٤       | 38         | 38          | 38      | Se  | ४०         | ४०        | 80             | So       | ४१         | પ્રશ           |
| मीन  प्रस्प्रह्म प्रह्म प्रह्म प्रह्म प्रह्म प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रह्म प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प्रहम प                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ३४८।१०             | 5        | ०३               | ६१          | ર્         | ر<br>احرا | 8            | د<br>د ع    | इ        | \<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\ | भू<br>इंडिय                            | 3 4         | 38            | 28         | 135            | T                 | १२४            | 35         | <i>५</i> ७ | ) =              | २०       | '३२<br>    | ४३          | ሂሂ      | ફ   | <b>१</b> 5 | ३०        | ४१             | ४३       | 8          | १६             |
| मीन  प्रम्प प्रतिहित्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | - 8      | ११४              | 18          | १४         | २४        | 58           | र्४         | ર્જ      | 8:                                                                                          | - \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | 3 2         | 3 23          | 3 0:       | 3              | 200               | 000            | 000        | 1          | 85               | ~8<br>   |            | <b>ઝ</b> દ્ | 70      | 85  | -8         |           | ३ <b>६</b>     | १२       | <br>않드     | <del>૨</del> ૪ |
| मीन  प्रत्य हो इह छ । यह प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |          | . 1              |             | - 1        | • • • •   | - 1 •        | ٠, ١        |          |                                                                                             | -101                                   |             |               | * 'Y'      |                |                   | V 2 2          | 1 7 ~      |            | 11.3             |          |            | -           | -       |     |            |           | 1              |          |            |                |
| मीन  प्रस्थि प्रहार प्रहार प्रहार प्रहार प्रहार प्रहार प्रहार प्रहार प्रहार प्रहार प्रहार प्रहार प्रहार प्रहार प्रहार प्रहार है कि उन्हार प्रहार प्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ५४९। ६०            | 1        |                  |             | _ 1        | . 1       |              | - 1         | 1 -      |                                                                                             | 114                                    | ₹;          | - I ヾ         | -10        | 11 ( °         | 119               | e -            |            |            | コソレ              | 155      | i 🕿        | 12:13       | · >     | 100 | 12 C I     |           |                | 1        |            |                |
| मीस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | मकर                | ٠, ١,٠   | J - 10           | , -, -      | , -16      | 7 - 4 -   | , 0, 0       | 710         | 710      | יטור                                                                                        | 71Y.                                   | _1X(        | -17           | - 10 c     |                | 100               | : 100          | 1430       | 124 .      | 10.              | la.      | 1.         |             | ł.      | 1   | 1 1        | _         |                | ;        |            |                |
| मीन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |          |                  |             |            |           |              |             |          |                                                                                             |                                        |             |               |            |                |                   |                |            |            |                  |          |            |             |         |     |            |           |                |          |            |                |
| मीन २२२६३६४३४४४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |          |                  |             |            |           |              |             |          |                                                                                             |                                        |             |               |            |                |                   |                |            |            |                  |          |            |             |         |     |            |           |                |          |            |                |
| मीन २२२६३६४३४१४८ ४१२२०२५ ०२०४० ०२०४० ०२०४० ०२०४० ०२०४० ०२०४० ०२०४० ०२०४० ०२०४० ०२०४० ०२०४० ०२०४० ०२०४० ०२०४० ०२०४० ०२०४० ०२०४०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | कुम्भ              |          |                  |             |            |           |              |             |          |                                                                                             |                                        |             |               |            |                |                   |                |            |            |                  |          |            |             |         |     |            |           |                |          |            |                |
| मीन रहेरहोत्रह प्रहोत्रह प्रह प्रहोत्रह ्रहोत्रह प्रहोत्रह प्रहोत्रह प्रहोत्रह प्रहोत्रह प्रहोत्रह प्रह प्रहोत्रह प्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | २४०।३              | २        | 0                | 20          | 80         | 5         | २० १<br>२० १ | 30          | 00       | 014                                                                                         | بر<br>ادا                              | હ  <b>૩</b> | 2 S           | २ ४        | र              | ا ا               | = १1           | ्र<br>१    | ⟨३३        | ४२               | ४०       | <b>X</b> = | ြဲဖ         | १४      | २३  | ३२         | ४०        | 8=             | y 6      | y          | <b>?3</b>      |
| 22/26/38/32/29/25/26/26/26/26/26/26/26/26/26/26/26/26/26/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |          | ५६               | 3.5         | 38         | પ્રદ      | 4E 3         | <u>(ξ</u> ) | رای      | رراي                                                                                        |                                        | _ _         | 11 20         |            | - -            | - -               | -              |            | 180        | 1_3              | 1        | 80         | 2           | २०      | 80  | င          | २०        | ४०             | 9        | २०         | ૪૦             |
| र्रार्थ ०११६३२ भ्रम् ४,२०३६ ४२ = २४४० ४६१२ २ म् १४४० ०१६।३२४ ४२०३६४२ = २४४० ४६१२२ म ४४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | 1        | ২২               | રદાં        | 38         | ४३        | 28           | (5          | ¥ 8      | واد                                                                                         | בים:<br>ר                              | .   2       |               | 9 . 2      |                | ر ير<br>د ا د     | م احر          |            | 125        | יאַק             | X        | 75         | <b>X</b> =  | 36      | Υĉ  | ٧٤         | પ્રદ      | ४६             | ४६       | 32         | ¥2             |
| र १००० वर् कवर ४८। ४२०।३६१४२। च २४४० ४६।१२।२ ४४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 43518              | <u> </u> | 0                | १६          | ३२         | <u>ہج</u> | 8            | २०          | 38,      | (ર                                                                                          | =  2                                   | S           | واه           | इ          | رات<br>عرات    | ۲<br>جزی:         | ۲۱'<br>بر      | 2/26       | \\<br>  -  | 32               | (8°      | । ४७       | 128<br>     | 5       | 3   | १६         | २३        | ३०             | ३⊏       | પ્રય       | પ્રર           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |          |                  |             |            |           |              |             |          |                                                                                             |                                        |             |               | <u> </u>   | ,,,            | 115               | 3.             | -140       | 43.        | ( 8 <sup>-</sup> | 1 8      | ५०         | ,इ६         | ४२      | ۱ 5 | २४         | ४०        | ४६             | १२       | <u>্</u>   | 88             |

[ ध्य ]

| F ~ 7                 | 1                    |      |            |            |            |      |           |                                              |     |     |          |     |      |      |     |     |    |     | _   |          |             |                    |           | Ł.    | 4014   | -         | Trv.         | , |
|-----------------------|----------------------|------|------------|------------|------------|------|-----------|----------------------------------------------|-----|-----|----------|-----|------|------|-----|-----|----|-----|-----|----------|-------------|--------------------|-----------|-------|--------|-----------|--------------|---|
|                       |                      |      |            |            |            | 7    | 6         | 5                                            | यच  | ग   | ₹₹       | 7   | Ť    | ल    | ₹न  | [—  | H  | ₹n  | ît  |          |             |                    |           | -     |        |           |              |   |
| र्थश                  | ه کړ                 | Ę    | Ą          | ¥          | ν,         | Ę    | u,        | 5                                            | Ł   | ?   | 23       | ۲.  | 114  | 18   | **  | 76  | tu | ŧ۵  | 71  | ¥c,      | ₹;          | ( <del>1</del> , 2 | 4 1       | , 2,5 | ्र ६   | 36        | ₽ <b>=</b> P | Ē |
| मेप                   | •                    | ٥    | 0          |            | ٥          |      | ۰         | •                                            | ?   | ?   | ?        |     |      |      |     |     |    |     | 35  |          | ٠.          | য                  |           |       | 1      |           |              | ē |
| 25 518 5              |                      | 18   |            | 1          |            |      |           |                                              |     |     |          |     |      |      |     |     |    |     |     |          |             |                    |           |       |        |           | 2 E 3        |   |
|                       | <del>૨</del> ૨,      | 38   | Ę          | )=1        | ؛ ب        | ??   | 34        | × 5                                          | *5  | ¥   | 3        | 8   | 21   | 5    | 30  | ייל | 55 | 15  | χ=  | 50       | 3           | S.D.               | 1         | : १०  | 30     | 44        | 141          | 3 |
| भूष                   | 3 3                  | 3    | 8          | <b>y</b> ' | 8          | 8    | 8         | 8                                            | ¥   | ¥   | <b>y</b> | ۲.  | ۲,   | ×    |     | 7   |    |     | ر ق | •        | E           | 8                  | 9         | 1.0   | ۳      |           |              | • |
| <b>पू</b> प<br>२४२।३४ | 46 85                |      | اد         | (8)        |            | 30   | ۹٩.<br>سر | 8=                                           | 2.5 | ¥   | 7.0      | , , |      | 3.0  | ſ.  | 5   | ٦  | Ι,  | اء  | 1        | 20)<br>200  | 23                 | 1         | 17.7  | 14     |           | 15 3<br>15 3 |   |
|                       |                      | 27   |            | <u> 77</u> | <u> </u>   | _    |           | <u>.                                    </u> | 끄   |     | - 2      |     | 1, , | -    |     | 12  |    | 1   | 17. | <u>ت</u> | 100         | בכ                 | Т.        | (     | 1_1    | <u>'"</u> | 12/1         |   |
| मिमुन                 |                      |      |            |            |            |      |           |                                              |     |     |          |     |      |      |     |     |    |     |     |          |             |                    |           |       |        |           | 12,8         |   |
| ⇒ ३≀६३ <sub>,</sub>   |                      |      |            |            |            |      |           |                                              |     |     |          |     |      |      |     |     |    |     |     |          |             |                    |           |       |        |           | والح         |   |
|                       | १२ १३                |      |            |            |            |      |           |                                              |     |     |          |     |      |      |     |     |    |     |     |          |             |                    |           |       |        |           |              |   |
|                       | χę' υ                | ?=   | ۹ ۱        | ٧ŧ         | ۲,         | 'n   | ۲۶,       | ₹                                            | 35  | ķε  | ,        | 92  | ₹₹   | 35   | γž  | Yu  | £  | هد  | ₹₹  | æ.       | YY          | \$ \$1             | D.        | 80    | 21     | ١į        | 8 રા         | • |
| \$8515 c 5            |                      | _    |            | _          | _          |      | _         | -                                            | _   |     |          |     | _    |      | -   | _   | _  | -   | _   |          |             |                    | _         | ٠.    | _      |           | 1 20         | - |
|                       | १८ १८                | 11   | ₹€         | 16         | <b>?</b> ( | 8 €  | ۲£        | 9                                            | 7   | ₹   | _ مر     | 00  | - 1  | ₹₹   | ۶۹  | 7   | ۲. | 95  | 20  | ٦,       | ৻ৼ          | 50                 | Į į       | ٤٩    | الح وا | 2         | 1            | t |
| क्ष्रदार द            | 3080                 |      |            |            |            |      |           |                                              |     |     |          |     |      |      |     |     |    |     |     |          |             |                    |           |       |        |           | alt!         |   |
|                       | ० <b>३२</b><br>२४ २४ | , ,  | 33         | -          |            | - 4  | **        | 200                                          | ~   | Ę   | 7        | -   | 20   | -    | 200 | -   | 3  | 13. | ٢   | 80       | ( - 4       | 35.                | -         | -     |        |           |              | : |
| कत्या                 | 25/58<br>26/58       | 'n   | - 8<br>- 8 | Ĵ          | 7          |      | ٠×,       | . 0                                          | ``  |     | 5.       |     | 7    | 6    |     | ٦.  | 3. | ,   |     | ٦        | 5,          | ١,                 | ١,٠       | 1     | 25     |           | 4 Y          |   |
| इइसहरू                | 0 88                 | ٥-   | γį         | ×          | ŧ          | રપ્ર | 3         | ×₹                                           | 5   | 5   | 48       | 35  | 7    | 9 €  | 3   | y,  | у- | 12  | e ( | رآج      | Ly.         | <b>-</b> 40        | 14        | γo    | 8      | ıdş       | ९४६          |   |
|                       | 3 3                  | 1    | Řο         | R.         | 1          | 31   | 31        | 3 9                                          | 4 ? | 3 8 | ٩P       | ų s | 19   | 12   | 30  | 30  | 33 | 33  | 95  | 11       | 10.0        | 41                 | 48        | 18    | ĮV.    | N.        | k 8k         |   |
| हुसा<br>३३७५२७        | * * *                | ⊅સ્  | 33         | 88         | ķŧ         | 4    | ₹=        | ₽ŧ                                           | 84  | γą  | 4        | 18  | 38   | 1    | Ŋ¢. | ٧.  | •  | ۶۹  | 30  | RR,      | ×           | ७१२                | <b>98</b> | 1     | ₹₹     | * 1       | برداه        |   |
|                       |                      |      |            |            |            |      |           |                                              |     |     |          |     |      |      |     |     |    |     |     |          |             |                    |           |       |        |           | 484          |   |
|                       | Q & 8 %              | 46   | 16         | 16         | 16         | 45   | ĘĘ        | Įψ                                           | ą.  | ą.  | 54       | ووا | 4=   | 1    | 35  | 35  | ξ. | 11  | 12  | 11       | 147         | rls.               | 80        | ४०    | 8 1    | 0         |              |   |
| <b>₹241</b> ₹ €       | 4080                 |      |            | 2          |            |      |           |                                              |     |     |          |     |      |      |     |     |    |     |     |          |             |                    |           |       |        |           | € 22 °       |   |
|                       | 3131                 |      |            |            |            |      |           |                                              |     |     |          |     |      |      |     |     |    |     |     |          |             |                    |           |       |        |           |              |   |
| •                     | 12 B B B             | v    | k.         | ٦          | <b>?</b> Ł | 3.8  | પ્રવ      | y 3                                          | ×   | 29  | <u>ب</u> | 1   | Ly.  | 3    | 18  | ٧   | 25 | 10  | YE. | ,        | 1           | 188                | **        | 4     | وأر    | e]s       | ¢ ×÷         |   |
| 48414 4               | 3                    | หร   | •          | 25         | ¥ J        | 15   | ijΥ       | χĘ                                           | ţ   | y   | >        | ૧૪  | yĘ   | 5    | 3   | ×٦  | ۱۷ | 46  | YC. | ۱ ا<br>ا | <u>r] 1</u> | 124                | 8=        | ţo.   | 1,4    | ١١)       | 4=           |   |
| सकर                   | Salva                | 13/4 | 80         | 84         | βù         | ٧=   | 8         | 84                                           | ٧Ľ  | 80  | 8€       | Ŗ£  | yν   | 8r   | 8£  | w   | 12 | ٧.  | × } |          | . 🔽         | ķο                 | ×۲        | د؟ ا  | er k   | 1/21      | *            |   |
| R 8158                | 8 8                  |      |            |            |            |      |           |                                              |     |     |          |     |      |      |     |     |    |     |     |          |             | 7=                 |           |       |        |           |              |   |
|                       | X2 X2                |      |            | Ę¥         |            |      |           |                                              |     |     |          |     |      |      |     |     |    |     |     |          |             |                    |           |       |        |           |              |   |
| <b>पु</b> न्स         |                      |      |            |            | . 1        |      | - 9       | . Y                                          | . " | 1   |          |     |      | `.', |     |     |    | Ų,  | ٠,  |          | Τ.          | Ţ                  | Ŋ,        | ì.    | ٦,     | J'a       |              |   |

निभारतीरम्ब निभारतीरभाषा विभारतीरभाषा

repersonement of the proposition of a feed of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the p

न्यक्रा दर्द्ध १रावप्रदर्भाष्ट्र राष्ट्रप्रदर्भ न्या प्रमाणक विकास क्षेत्र विकास विकास विकास विकास विकास विकास

२४२(३४

मीन २२१।११ चर्तुर्थ-यर्तिका ]

२७ अन्नांश को लग्न-सारणी

|                        | _                                             |          |            |                |              |            |                       |            |             |           |            |           | 051            | اجرا           | 0.2        | 0.             | 0 61       | 9,         | 2           | 901                | ۲ م            | 01:           | 2212             | 2.5   | v.:        | o to it     | 5 5 1:     | in!   | ) <u>-</u> 1 | 25              |
|------------------------|-----------------------------------------------|----------|------------|----------------|--------------|------------|-----------------------|------------|-------------|-----------|------------|-----------|----------------|----------------|------------|----------------|------------|------------|-------------|--------------------|----------------|---------------|------------------|-------|------------|-------------|------------|-------|--------------|-----------------|
| श्चंश                  | 0                                             | श        | ₹<br>      | 3              | 8            | <u> </u>   | ६                     | <u> </u>   | 5           | '-        | <u>'</u> : | '         | १२             |                |            |                |            |            |             |                    |                |               |                  |       |            |             |            |       |              | <u>, त</u><br>स |
| मेष                    | 0                                             | 0        | C          |                |              | 0          | 0                     |            |             |           |            |           | 3              |                |            |                |            |            | •           | 5                  | - 1            |               |                  | - 1   | 4          | - 1         | 2 1        | 1     | 3            | -               |
| २१⊏।१०                 |                                               |          |            | 1              | 1            | ३६         | ४३                    | Yo<br>Xo   | <b>X</b> =  | צייטכ     | <b>۲۲</b>  | ζč.<br>ye | २७<br>१२       | ર૪<br>ર=       | ያ ረ<br>ያ ረ | 86             | <b>२</b> ६ | 35         | %⊏<br>{ ο   | 7                  | 20             | 38            | y 5              |       | \S         | 20          | - 1        |       | - 1          |                 |
|                        | -<br>-                                        | <u> </u> | ३२         | <b> -</b> -    | ·}           |            | <del>  </del>         |            |             |           |            |           |                |                |            | ;              | , y        |            |             | ુ<br>- હ્          |                |               |                  |       |            | _           | ای         |       |              | <u></u>         |
| वृप                    | 3                                             | 3        | 1 '        |                |              |            |                       |            |             |           | 9          |           | १८             | لا<br>عد       |            | ı              |            |            |             |                    |                |               |                  |       |            |             | i          | - 1   | ļ            |                 |
| २४०।३२                 | 1 '                                           | 1        | ४४         | 1              |              |            |                       |            |             |           |            |           | 0              |                |            |                |            |            |             |                    |                |               |                  |       |            |             |            |       |              |                 |
|                        | ├                                             | ·        | ļ          |                | .            | -          | -5                    |            |             |           |            | 3         |                |                | _          |                |            |            |             | <u>.</u><br>१०     |                |               |                  |       |            | _           |            |       |              |                 |
| मिथुन                  | \ <u>\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\</u> | 1 -      |            | 1              | 1            | 1          |                       | ì          | ı           |           |            |           | SE<br>C        |                |            | 1              |            | 1          |             | 1 1                |                |               | - 1              |       | ,          |             |            |       |              |                 |
| ३०२।६२                 | 1                                             | 8        |            |                |              |            |                       |            |             |           |            |           | 용드             |                |            |                |            |            |             |                    |                |               |                  |       |            |             |            |       |              |                 |
|                        | 1                                             | 1 -      | 1          |                | 1.           | 1          | _1                    | _          |             | . 1       |            | J ——      | १४             |                |            |                |            | ·——        | _           |                    |                |               | _                |       |            |             |            |       | _            |                 |
| कर्क                   | y                                             |          |            |                |              |            |                       |            |             |           |            |           | ξ<br>ξ         |                |            |                |            |            |             |                    |                |               |                  |       |            |             |            |       |              |                 |
| ३४२।१०२                | ٠I                                            |          |            |                |              |            |                       |            |             |           |            |           | 84             |                |            |                |            |            |             |                    |                |               |                  |       |            |             |            |       |              |                 |
| <del></del>            | 1                                             | _1       | 1          | _1             | 1            |            | _                     |            | -1          | -1        | -          | -         | )<br>२०        |                |            |                | -1-        | .1         |             |                    |                |               |                  | _     |            |             |            |       |              | _               |
| सिंह                   | 3:                                            |          |            |                |              |            |                       |            |             |           |            |           | 43             |                |            |                |            |            |             |                    |                |               |                  |       |            |             |            |       |              |                 |
| ३४८।१०                 | ╗.                                            | ० ३      | ६१         | ર\૪            | '= ২         | 8          | c 31                  | १ः         | र्रिष्ट     | न्रध      | 2          | 38        | र्             | 8-             | २१         | 3 0            | 38         | १३=        | र्रिष्ट     | २४                 | 0              | ३६            | १२               | ጸ⊏    | ગ્ય        | 9           | ૢરફ        | १२    | ४५           | ર૪              |
| <del></del>            |                                               |          |            |                |              |            |                       |            |             |           |            |           | ६२६            |                |            |                |            |            |             |                    |                |               |                  |       |            |             |            |       |              |                 |
| ३४०।१०                 | زاء                                           | - 1      | 1          |                | ı            |            |                       | - 1        | - 1         |           | 1          |           | ४ ३६           | ı              | ı          | - 1            | l l        |            |             | 1                  | 1              |               |                  |       |            | 1           | 1          | l .   | •            |                 |
|                        | l_                                            |          |            |                |              |            |                       |            |             |           |            |           | <u>ه</u> [٥    |                |            |                |            |            |             |                    |                |               |                  |       |            |             |            |       |              |                 |
| तुला                   |                                               | ३०∣ः     | १०         | ३०             | ३०           | ३०         | १० ३                  | १३         | १३          | १३        | १३         | १३        | २ ३१           | 3              | 3          | २ ३            | २ ३        | ३ ३        | ३ ३         | ३ ३३               | 3 33           | ३३            | 38               | ३४    | રિષ્ઠ      | 38          | 38         | 34    | રૂપ્         | 34              |
| <b>ર</b> ૪૦ <b>૧</b> ૧ | l                                             |          |            |                |              |            |                       |            |             |           |            |           | 8 5            |                |            |                |            |            |             |                    |                |               |                  |       |            |             |            |       |              |                 |
|                        | _                                             |          |            |                |              |            |                       |            |             |           |            |           | 0 -            |                |            |                |            |            |             |                    |                |               |                  |       |            |             |            |       |              |                 |
| वृश्चि                 | क                                             | २४       | ३४<br>५०   | <b>ર</b> ૬     | २६<br>१७     | ३६<br>२६   | રવાઃ<br>3⊏!           | १५।<br>१८। | १७।३        | (U)3      | ভাই<br>ভাই | (C) 2     | 3              | े   ३<br>०   ० | ۲ ۲<br>تا  | <u>'</u> =   ३ | 50         | <b>디</b> ર | <b>5</b>  3 | ध३१                | 3 5            | 38            | 3,5              | 80    | 80<br> 80  | 80          | 80         | 80    | ४१           | 88              |
| ३४⊏।१                  | ᇬ                                             | 00       | ₹ (<br>3 E | १२             | 85<br>7 0    | 74<br>29   | 0                     | 38         | 2 = 5       |           | 8          | ्<br>।    | રહોડ્ડ<br>કદોક | ٤ ٢<br>ت ت     |            | 2              | 8 0<br>8 0 | X X<br>E 9 | 20          | - 2                | ۶ ٦٠<br>د      | 8:            | श्रद्ध<br>श्रद्ध | , Ç   | ¦>e<br>¦>e | 130         | 186        | 73    | 8            | १६              |
|                        | —                                             | 88       | 88         | 88             | 85           | בא.        | <b>४</b> २            | 85         | יבין<br>פכן | 25        | 3 2        | 23 5      | 230            | 3              |            | 20             | 200        | 7 7        | 000         | 7 \<br>UU          | 0 U            | 130           | 100              | 000   | 100        | -           | 44         | ( *   | 13°          | २४<br>४६        |
| धर्                    | •                                             | 125      | 38         | χc             | ) <b>ર</b>   | १३         | २४                    | ३६         | ્રુષ્       | × 8 8     | 0          | र्श       | 33/2           | 1817           | 3          | ७              | 3          | 0 0        | 5 5 5       | 3                  | X 8            | ر الا<br>ا ال | √ 3±             | y 0   | 80         | १४६         | 189<br>100 | 30    | 84           | ४५              |
| ३४२।१                  | ( <b>०</b> २<br>-                             | 6        | 28         | 8/8=           | १२           | ३६         | ာ                     | २४         | ४८          | १२        | १६         | 0         | 28/2           | 3= 3           | २          | ३६             | 0 2        | 88         | 3= ₹        | २ ३                | ٠<br>ټ         | ्।<br>० २१    | 385              | 12=   | 38         | ,           | 256        | 18c   | 85           | 35              |
| ——<br>मय               | <br>54                                        | 180      | 180        | 0/80           | 9 8¢         | ુપ્ટહ      | 8=                    | 8=         | 85          | 8=1       | }- ¹       | 8=        | 38             | 38             | 25 1       | 8દ્યા          | 38         | 3          | ८०।५        | OY                 | 9              | עוכ           | 940              | 9     | 9          | 149         | 249        | 29    | 20           | 42              |
| ३०२।                   |                                               | 133      | गर्        | খ্             | 2/80         | Xo         | 0                     | १०         | २०          | 30        | 30         | ধ্র       | ા              | (० :           | 20         | ३०।            | 3१ ऽ       | ८१ ।       | 8 8         | शर                 | शंड            | શ્રેષ્ટ       | بعواو            | ટી ક  | 22         | 109         | 239        | ودار  | 100          | 9               |
| 4011                   | <del></del>                                   | 1        | 의 :        | 8  ,           | <b>≒</b> ₹ • | रा४६       | स्र                   | 148        | ベニ          | ३२        | ३६।        | 80        | 88             | }⊏ :           | ५२         | ४६             | 0          | 8          | 5           | २१                 | ६२             | اجاد          | y Pr             | 33    | 138        | روا:        | مارير      | بن اد | - 0=         | عبا             |
| कुम                    | भ                                             | X        | राप्ट      | ર'X            | राप्ट        | श्र        | र्भश्र                | ४३         | ४३          | <b>X3</b> | ४३         | ধ্র       | <b>४३</b> ।    | 184            | 42         | 48             | والاو      | / \        | 423         | 12/4               | VV             | UU            | UU               | L V   | 111        | رزار        | 1          |       | 1.0          |                 |
| २४०                    | ।३२                                           | - (<     | ~ ~        | ગપ             | ~ \ \        | OK:        | <b>X</b>   <b>X</b> 4 | :U ~       | 140         | 142       | २७         | ।३४       | ૪૨             | ४२।            | ol         | 5              | १७¦ः       | <b>Y</b>   | 331         | واجج               | 014            | ㄷ! .          | اواها            | י בוט | 12:        | 5 23.       |            |       | ١,           | do-             |
| <del></del>            |                                               | -        | 5 0        | واد            | EV           | <u>داء</u> | E 28                  | 310        | اردان       | VI.       |            | 011       | 50             | -0             | <b>५</b> ० | 80             | 0          | <b>XO</b>  | 80          | 0                  | 08             | 0             | ० २              | 080   | 1          | <b>े</b> र् | 5 80       |       | २०           | ४२              |
|                        | ोन                                            |          | ्य<br>इ    | ر بر ع<br>د اع | १६।४         | 32         | १४                    | - 3        | راء:        | (२०       | 210        | 39        | 20             | بر<br>ن.       | ५७<br>७६   | X1,            | اه و       | X5         | X5          | X5 3               | ( <b>-</b>   Y | 5             | جا <u>ي:</u>     | والاه | 7          | Ł.          | E 78       | 48    | <b>Y</b> E   | 75<br>75<br>80  |
| २१⊏                    | ११०                                           |          | 0          | १६             | ३२/४         | 35         | ४२                    | 0 31       | Ęĸ          | ર્∤ =     | 24         | 3/8/      | 28             | 85             | ર<br>ર⊏    | 22             | 2.2        | 35         | 32          | २५  <b>१</b><br>)- | 50 8           | بر ب          | 8                | 3 8   | 3          | ६।२         | ३३०        | 32    | 83           | ४२<br>४४        |
| <del></del>            | _                                             |          |            |                | <del></del>  |            | <u> </u>              | _          |             | <u> </u>  |            |           | , ,            | • • •          | ``         | 100            |            | 141        | <del></del> | 0-1                | 81             | ,০ ২          | વધ               | र्। ह | 10         | १४          | 이보         | (१    | र २्ट        | 88              |

[ Es ] ् जातक-दीपक s ह कार्नाहा की क<del>ार</del> नामनी

|             |    | _   |     |    |     |          | `         | ٠, ,     |    | ١,         | ĸI, | U   | 4    | 1   | 61       | **         | _   | (H  | (13 | 11  |     |     |     |            |      |          |     |      |     |            |
|-------------|----|-----|-----|----|-----|----------|-----------|----------|----|------------|-----|-----|------|-----|----------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|------|----------|-----|------|-----|------------|
| र्थश        | L  | . ? | 3   | •  | ¥   | ¥        | ٩         | •        | 5  | Ę          | 1   | 2.5 | १२   | 18  | 18       | * *        | 16  | 74  | 1   | 12  | 20  | ₹1  | 03  | ۹,         | વિષ  | 2,       | 2 ( | Þ    | ÞΞ  | ÐΕ         |
| मेप         | Γ  |     | ٥   | •  | •   | •        | _         | •        | ۰  | , १        | •   | •   |      | 1   | 1        |            |     | ٦   | 3   | ર ( | 1   | ٦   | 18  | 1.5        | 13   | 1        | 1   | ī    | h   | R          |
| 25 6 16 6   |    | u   | ł٧  |    | 1   |          | 88        |          |    | 1 '        |     |     |      |     |          |            |     |     |     |     |     |     |     |            |      |          |     |      |     | 32         |
| (11.1       |    | 25  | 88  | ٩_ | ٦.  | y        | <u>१२</u> | 18       | χŧ | <b>1</b> 5 | 80  | 13  | 48   | 84  | 5        | 1          | ÞΫ  | 18  | 14  | X.  | २०  | 87  | ¥   | ÞĘ         | Vς   | * 0      | ٩÷  | k A  | 1   | <b>P</b> ⊏ |
| <b>क्</b> च | ¥  | 3   | 4   | ß  | 8   | 8        | 8         | 8        | 8  | ¥          | ×   | 2   | ×    | X   | 2        | 7          | ×   | Ę   | Ę   | Ę   | ٩   | ξ   | 1   | Ę          | 8    | u        | v   | Τ,   | ų   | v          |
| २४२।३४      | 85 | ŖĮ. | Ųυ  | Ę  | 88  | २३       | 11        | ₹₺       | ٧. | Ł٩         | ×   | 23  | Þ۶   | 3   | ķ        | 'n         | ××  | 3   | १२  | >   | ₹.  | 30  | ΥX  | w          | 3    | 22       | ₹€  | þ.   | 3.5 | S.         |
| 74-146      | L  | 8   | Ϋ́  | ۲. | ٩ā  | ٥        | V.        | R.       | १६ | 14         | ٥   | 18  | 8=   | 18  | Ą        |            | Þβ  | 80  | १२  | 14  | ٥   | २४  | 1   | <b>१</b> २ | 4    | -0       | २४  | γ.   | १२  | 36         |
| मिथुन       | 3  | _=  | 8   | 5  | , 5 | 5        | ٦,        | Ł        | ŧ  | ٤          | 1   | ŧ   | ŧ    | ?   | 60       | <b>†</b> c | *   | ţo  | ę c | 22  | 22  | **  | * * | * *        | 15   | ŧ,       | 19  | 12   | 12  | 17         |
| ३०३।६३      | 23 | 1   | 2.5 | فح | 43  | 11       | ķξ        | 4        | 83 | 25         | 18  | l d | , re | , v | 13       | þγ         | 38  | 12  | 18  | 8   | 14  | 25  | ٩x  | ЯX         | Y    | ×        | ₹¥  | ₹\$. | 32  | ٧X         |
| 404144      | ٥  |     |     |    |     | <u> </u> | 16        |          | _  |            | 2.  | L   | 1-   | Ŀ.  | 1        | ı.         | 1 _ | _   | _   |     |     |     | ∟.  |            |      | <u> </u> |     | 11   | 1 . |            |
| **          | 19 | 15  | 83  | 13 | 84  | ? 4      | 18        | 18       | 18 | 18         | 18  | ۲)  | ₹.   | ۲×  | 2.       | **         | 7 % | ₹ 5 | 14  | 11  | ? Ę | ? 5 | 1   | ţ.         | ęψ   | ţ        | ę٠  | ₹⊏   | "   | ₹⊏         |
| 38818 8     | ५६ | v   | ۴u  |    |     |          | 8         |          |    |            |     |     |      |     |          |            |     |     | २०  |     |     |     |     |            |      |          |     |      | 18  |            |
| -0/1/       | -  | २२  | _   | _  | ·   | _        | १२        | <u> </u> | _  |            |     | L.  | _    |     | <u> </u> | _          | _   | ч_  |     |     | 1.  |     |     | _          |      | -        | _   |      |     | _          |
| सिंह        | ٩E | ŧ۳  | "   | 88 | 8.  | 28       | 45        | ₹2       | २० | ٦          | P . | 9   | ٦    | ₹.  | ₽₹       | ٩ř         | ₹₹  | २१  | 26  | રગ  | 90  | ञ्च | 25  | -1         | ₹र्ष | ₹        | ₹.  | ₹₹   | 23  | ९४         |
|             |    |     |     |    |     |          |           |          |    |            |     |     |      |     |          |            |     |     |     |     |     |     |     |            |      |          |     |      |     |            |

वश्वार व करपा

देशलहरू া হ ব ব ব বিল্লেখন বিশ্বপাৰ বিশ্বপাৰ বিশ্বপাৰ तुषा اوواعه ويعيها والموطوولية والالهواء والمحاولة بالمطعور إعراء والمعاملة للما والالملا BRUKE १४२८४२४६१ (२४३८४२) होर (३४४८) वार्षक (४४४८) १०२६४ (४४) स्टब्स्ट्रिय (४१८३१४०) ४१४८३१४६ १११२३३४४६१४५ हार विराधिकार होश्यो १११४३ ४१६०० वहाँ प्र

48418 G पनु বাংহ সাহম্পত হলাং 18818 P सस्र

३ शहर क्रम्भ

سرفة علايم المعام المراجم الافاعة المراعة المراعة المواعة المعام المراهم المراحة المراحة 274138

मीन

208188

, දෙද උදා දෙදෙද දෙද්දෙල්දෙල ' අදල්ලේ ස්ද ලද්දෙල්දෙල්දෙල්ලේලේ ලේදේල්දේදේදේදී<sup>ද</sup>ිල

# २७ अन्नांश को लग्न-सारणी

|            |                |             |                     |                                               |              |      |                             | <u> </u>                  | )<br>        |             | पा         |            |                 | <u>ग्र</u>      |           |              |                 |           | रिर    |            |                      |            |                 |            |                  |                |                   |            |                            |                                                  |
|------------|----------------|-------------|---------------------|-----------------------------------------------|--------------|------|-----------------------------|---------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------|-----------|--------|------------|----------------------|------------|-----------------|------------|------------------|----------------|-------------------|------------|----------------------------|--------------------------------------------------|
| श्रश.      | 9              | ş           | C                   | ે<br>—                                        | 8            | ×    | ६                           | હ                         | 5            | 3           | १०         |            |                 | १३              |           |              |                 | १७        | १८     | १६         | <b>२</b> ०           | २१         | २्              | २३         | २४               | २४             | २६                | २्७        | २८                         | २६                                               |
| मेष        | 0              |             | Į i                 | Ι.                                            | 1            | c    | ≀ 1                         | 0                         | - 1          | 8           | - 1        | • !        |                 | •               | - 1       | ٠,           |                 |           | २      |            | 1                    |            |                 |            | ı                | 1 .            |                   | 1 -        |                            |                                                  |
| २१८।१०     |                |             |                     |                                               |              |      |                             |                           |              |             |            |            |                 |                 |           |              |                 |           |        |            |                      |            |                 |            |                  |                |                   |            | २३                         |                                                  |
|            | _              |             | -                   |                                               | -            |      | -                           |                           |              |             | -1         |            |                 |                 |           |              |                 | _         | _      |            |                      |            |                 |            | !                |                | प्रध्             | १२         | २८                         | 88                                               |
| वृप        | 3              | •           | 1                   | 1 -                                           | i            | 8    | 5 <sup>-</sup> f            | - 1                       |              | 8           | X          |            |                 |                 |           |              |                 |           | ફ      |            |                      |            |                 |            |                  |                | હ                 |            | 1 :                        | 1                                                |
| २४०।३२     |                |             |                     |                                               |              |      |                             |                           |              |             |            |            |                 |                 |           |              |                 |           |        |            |                      |            |                 |            |                  |                |                   |            | ३२                         |                                                  |
|            |                | _           | 1-                  | _                                             | _            | _    | _                           | _                         | _            |             |            |            |                 |                 | _         | _            |                 |           |        | 1          |                      |            |                 |            | ,                | •              | ,                 |            | <b>२</b> ०                 |                                                  |
| मिथुन      | <i>ن</i><br>بر | _           | 1                   | ° -                                           | 2-           | 3-   | ب<br>ا                      | <u>-</u><br>-ريا          | 3            | 3           | 3          | 3          | 3               | 3,              | ₹¢        | 20           | १०              | १०        | १०     | १०         | 33                   | ११         | ११<br>          | 33         | ११               | 33             | १२                | १२         | १२                         | १२                                               |
| ३०२।६२     | 0              |             | _                   | 95                                            | 28           | 20   | 57<br>57                    | 5 E                       | 35           | 35          | 20         | 25         | رب<br>ا         | メニ              | ب<br>ع بر | ع <i>ا</i>   | <i>ع</i> ۶<br>ن | ₹₹<br>~   | 38     | ३६<br>१६   | 3                    | 35         | 3,E             | ₹£.        | 35               | 38             | 3                 | 88         | २ <i>६</i><br>५२           | ₹£                                               |
|            |                |             | 23                  | 03                                            | 93           | 23   | 23                          | 20                        | 20           | 24          | 20         | 90         | 0.0             | 21              | 92        | 914          | 0               | 7         | 0 5    | 7 4        | 0.5                  | 08         | ,<br> <br> -    | ۲×<br>0    | 35               | 80             | 88                | <u>৪</u> ८ | 3,4                        | <u>अद</u>                                        |
|            | χo             | , 5         | 85                  | 20                                            | 37           | 77   | 74                          | 3,0                       | 5 S          | 35)         | 20         | יעע<br>עע  | 3               | 9 <del>-</del>  | 2C        | (X           | (3)             | ري<br>د   | 90     | ₹ <b>२</b> | १६<br>२ <del>.</del> | ζξ<br>•>•  | <b>γ</b> σ      | १७         | १७               | <b>γ</b> ω     | १७                | १७         | १ <u>५</u><br>६            | १ <b>५</b><br>२-                                 |
| ३४२।१०२    | 0              | ર<br>૨૪     | 85                  | 85                                            | 38           | 0    | ર્                          | 8⊏<br>'                   | १२           | 38          | 0          | ર્         | ۶ <del>۲</del>  | १२              | 38        | 0 /          | 2 X             | ץב<br>בעי | १२     | 38         | ر<br>ح               | इह<br>इह   | υ <u>.</u>      | 95         | <b>7</b> 2       | 28             | ४५<br>२७          | ও—<br>হত   | १२                         | 40<br>35                                         |
|            | १८             | ξ=          | ₹=                  | 38                                            | 38           | 38   | 38                          | 3 £                       | 5 c          | 20          | 20         | 0.0        | 200             | <u>.</u><br>د د | ر<br>د د  | 20           | 20              | 20        | 22     | 22         | 22                   | 20         | 22              | 22         | 77               | 0 0            | 0                 | ς<br>-     | <u> २</u><br>२३            | 74                                               |
| सिद्द      | ३२             | 83          | <b>y</b> y          | ξ, ξ                                          | ?=           | 30   | 88                          | ४३                        | S            | १६          | 25         | <u>ع</u> د | 78              | Ş               | १४        | ر ،<br>ع د   | ٠,٠<br>3رد      | <br>      | c      | 25         | 20                   | र्र<br>३७  | V <sub>10</sub> | ر<br>در    | 20               | 22             | <b>44</b>         | <b>ج</b> ې | र३<br>४६                   | <b>५</b> ४                                       |
| ३४८।१०८    | 0              | 3,5         | १२                  | 8=                                            | , ર્         | 9 0  | રૂદ્                        | १२                        | ४८           | २४          | 0          | ३६         | १२              | ४८              | ર્        | ò            | ३६              | १२        | 8=     | 58<br>58   | ,0                   | 38         | १२              | 8E         | 22               | 7.7            | 38                | 82<br>90   | र५<br>४८                   | יי<br>עכ                                         |
| कन्या      | २४             | 2,          | 3 28                | ३२५                                           | ३२५          | र्र  | ર્પ                         | २५                        | হ্দ          | —<br>२६     | २६         | –<br>२६    | <br>၃६          | _<br>રફ         | <u> </u>  | <del>~</del> |                 | <br>૨હ    | <br>২৬ | 20         | 25                   | )<br> <br> | ביב<br>ביב      | <u> </u>   |                  | 26             | 26                | 26         | <u>ع.</u>                  | 25                                               |
| ३४०।१००    | ابرد           | भ्र         | ( ४•                | ५४१                                           | 3 3          | ( १६ | <b>∛</b> ≺⊏                 | ३६                        | ४०           | २           | १३         | २४         | ३६              | ያየ              | ሂട        | १०           | २१              | ३२        | 88     | צצ         | દ                    | 20         | 25              | 80         | 45               | 3              | 20                | 25         | 316                        | ソ는                                               |
|            |                | بحاد        | وهاد                | 7                                             | ગર           | مهاد | 7 0                         | 140                       | 80           | ା           | २०         | 80         | 0               | २०              | 80        | 0            | २०              | ४०        | 0      | २०         | 80                   | 0          | 20              | Xo         | 0                | 20             | y <sub>2</sub>    |            | 20                         | y <sub>o</sub>                                   |
| तुला       | 30             | 7           | ৹∣ঽ৽                | ०∣३०                                          | ० ३०         | ১ ইং | 133                         | 38                        | 38           | 32          | 38         | ३२         | 35              | 32              | ३२        | ३२           | 33              | 33        | 33     | 33         | 33                   | 33         | 30              | 30         | 30               | 3.0            | 3.0               | 31.        | 21                         | 31                                               |
| ३४०।१०     | _1 `           | - 12        | 11,                 | শ্ব                                           | 5 8∙         | حاحر | ٦ -                         | 1120                      | 120          | リンマ         | XO         | 8          | 176             | ∣≎હ             | ।२८       | X0           | 1 8             | 120       | 28     | 34         | 38                   | V-         | 2               | 5          | 35               | 122            | 1.13              | اء         | 0                          | D                                                |
|            | _ _            |             | 7/0                 | _ _                                           | ٦            | 0 2  |                             | 150                       | 180          | '  0        | 140        | 80         | '  ၁            | ) D ~           | 180       | 0            | २०              | Sc        | 0      | २०         | 80                   | ာ          | 20              | Хo         | ٥                | 2              | V.                |            | 2                          | <b>2</b> 2                                       |
| वृश्चि र   | ٠ ۲۰           | শ্          | श्र                 | ধ্য                                           | दार          | ध्   | ९।२ः                        | सर्                       | ગરપ          | ∮3હ         | 30         | 3          | 31              | 37              | 35        | 13⊏          | 12m             | 2         | 36     | 30         | 2.                   | 2 .        | 3.              |            |                  |                |                   |            |                            |                                                  |
| ३४⊏।१०     | _ 0            | حإع         | . \$1               | 7/1                                           | 이국           | ५ ५  | معاند                       | -  •                      | ऽ।ऽ•         | ハラス         | 1२६        | ।४७        | 24              | 120             | 122       | 132          | VV              | Die       | j ,-   | ے دا       | 25                   | . 22       |                 | اے ا       | c                | ا ا            |                   |            |                            | ^ ~                                              |
|            | _ _            | _i.`        | ٠.١                 | !-                                            | ' 'I '       | 91_  | - 12                        | 112                       | 10-          | אצוי        | 1 0        | 144        | (   X ~         | コンド             | 178       | 0            | ३६              | 125       | 125    | ころ         | i 5                  | 3 5        | 190             | 0          | ະບ               | _1             | 2 c!              | 6-1        | السدو                      | ~ ()                                             |
| वनु        | ्              | 5           | 8 3                 | (0                                            | च् १         | 32   | प्रव                        | ફાઝા<br>ફાઝા              | ५५१          | 20          | 22         | 33         | 1 8 5<br>3 10 0 | 83              | 88        | 88           | 88              | 88        | 88     | 83         | 88                   | ४४         | ያሂ              | ४४         | ४६               | ४६             | ४६                | ४६         | ४६<br>४६                   | ४६                                               |
| ३४२।१०     | 3              | 0           | १४¦४                | १८ १                                          | २३           | ६    | ०२                          | 88                        | = 8:         | राउट        | ,          | 25         | 3 12 C          | 22              | 38        | 160          | રુ              | 84        | × 3    | 8          | १६                   | २७         | 35              | ধ্র        | ?                | १३             | ર૪                | ३४         | ४६<br>४७<br>१२             | ሂട                                               |
| ——-<br>मकर | 1 "            |             |                     |                                               |              | ,    |                             | . ( . )                   | 710          | 7 I Y       |            |            |                 | 143.            | 100       | 100          | 11.70           | 11.       | 1      |            | 5.                   | I .        | i. 1            | - 1        |                  |                |                   |            |                            |                                                  |
| ३०२।६ः     | , 8            |             |                     |                                               |              |      |                             |                           |              |             |            |            |                 |                 |           |              |                 |           |        |            |                      |            |                 |            |                  |                |                   |            |                            |                                                  |
| 40-(14-    | ` -            | 0           | 8                   | 5                                             | १२१          | ६३   | ०२                          | ४ <b>२</b> ।              | = 3          | र ३१        | 80         | 81         | १४:             | <u> </u>        | yε        | 6            | 8               | } =       | 133    | १६         | २ <i>६</i><br>२०     | 2 X        | ₹{<br>?⊑        | γ<br>5     | <b>ζ</b> ζ<br>3ε | ۲۲<br>ن        | 3 Y<br>00         | 88         | ४१<br>४२!                  | ξ                                                |
| कुम्भ      | 3              | <b>र</b> श् | برعرا <u>ه</u><br>ا | ४२ <u>।</u>                                   | १२३          | (२)  | १२ ५                        | ३४                        | ३४           | 3 4         | 3          | Į X        | र्भ             | 3 43            | 3 × 5     | 3 4 8        | 28              | 28        | 28     | 72         | 72                   | עע         | ,<br>yy         | <u>, ,</u> | 7                | 0              | 88                | 85         | <u>४२।</u><br>४६।          | <del>2                                    </del> |
| २४०।३      | ا ۲            | १२          | २०                  | ۲ <b>٦</b>                                    | १७१          | 343  | (३)                         | २।१                       | ०१           | ८ २(        | 3٤ ع       | (8)        | ই হ             | ₹ 6             | 2         | 3            | ५३              | १३३       | ४२     | ४०         | <b>X</b> 5           | 9          | १५              | ربر<br>23  | दर<br>३२         | χ <sub>0</sub> | <b>بر</b> ي<br>پي | XX.        | ४६<br>४                    | Xξ<br>0 a                                        |
|            |                | اءر         | ره)<br>د د          | 80                                            | 20           | (O)  | 50                          | ၂၃<br>၂-                  | 08           | <u>ا (</u>  | <u>اکر</u> | 180        | <u> </u>        | <u>ا کرو</u>    | 8         |              | २०              | ४०        | 0      | २०         | 80                   | ာ          | ૨૦              | 80         | 0                | २०             | 80<br>07          | 0          | શ્ર<br><b>૨</b> ૦ <u>૧</u> | १२<br>२०                                         |
| मीन        | ιj             | र<br>२२     | بر ج<br>ع د         | <b>X</b> 5                                    | <b>Χ Υ 3</b> | 75 3 | ر در ای<br>بر <del>در</del> | يوان<br>وابر              | <u>بر</u> در | الإلا       | 5 51       | الإد       | ७ ५             | - ايز           | 9 14:     | : 120        | <br> <br>       | ٧٤        | ሂና     | <b>×</b> = | ×۲                   | <b>X</b> = | 38              | ५६         | 48               | 42             | 3.5               | 22         | २० १<br>४६ १               |                                                  |
| २१⊏।१      | 9              | `\<br>0     | १६                  | ३२                                            | 82           | . N  | \_<br>२० :                  | ۲ .<br>د <sup>ا</sup> ع ( | 2            | اران<br>داع | ध्<br>शुरु | 88         | १४.             | c 3/8           | 1         | ३ १ १        | ११=             | ર્        | (३२    | ४०         | ૪હ                   | ४४         | १               | 3          | १६               | २३             | 30                | 3=         | ४६ ५                       | <i>ر د</i><br>۲۵                                 |
|            |                |             | 17.61               | , <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u> | · · · · · ·  | ગ    | ,-I.                        | . र •                     | - 4          | ساعز        | ४।४        | ार         | दार             | খ্য             | -181      | 3 (          | ११६             | ्री३२     | ₹'85   | 8          | ২০                   | зξ         | ५२              | _5,        | ર્જ              | ૪૦             | પ્રદ              | १२।        | ४४<br>२८ ४                 | \$6<br>/_/                                       |
|            |                |             |                     |                                               |              |      |                             |                           |              |             |            |            |                 |                 |           |              |                 |           |        |            |                      |            |                 |            |                  |                | - (1              | • `        | 7.70                       | <u>, o</u>                                       |

[ t= ] िकास≒–दीपक श्रवांश की लग्न-सारणी चरा = Eltottlenttent ચરા રાં રાં રાં ર 1 1 मेप

991990 C-2588 63Ex0 80 38/26/26/0 258/26 = 30/20/88/36/E-20/83/826/26/20/80/20/86/36/36 **₹**Ч

المما معتهم والماء عاف المعاهد المداعة الماعاء فإعراق المعالمة والماء ومراعة المعالمة الماعة ومراعة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة ال **२**४२।३४ ০০১ ধন্থবিহা ১ বস্থন ধ্বাহ্ছ ्रेट्४ प्रच्चेश्योद्द 18841598 मिचुन

×३ बरिवेच्यदेवध्यकेच्यो वेरिवेच्यविध्रीक्ष्यक्षेत्रे ध्रीरश्चिश्रीयध्यक्षेत्रे ध्रीरश्चिम्प्रदेश्यकेच्या ध्रीरश्चराविध्रीक्ष्य ३ ३।६३ हारचरन् अव विहारचारचारत् । हारचरन्द्रत् विहारचारच हर हुन्। हुन्। हुन्। हुन्। हुन्। हुन्। हुन्। हुन्। हुन्। हुन्। हुन्। हुन्। हुन्। हुन्। हुन्। हुन्। हुन्। हुन्। -

\$8414 न अक कान्य प्रशासक कार ने प्रशास का के रिक्ष का का का का का कार की वार कर का ΉŦ إوواع عاعه يعقبه فاعر اعتباد عابدنا فاستعماده المعاعبة فاوجاء سامعيكم عاوعاته وفيخد لدواوو वेशकार क विर्च क्षेत्रको स्पेत्र । रचीक्रप्रोदेकीकर्मच्योजक्षर्यक्षेत्रको जीवर्च क्षेत्रको स्पेत्रहेक्ष्यो अस्पेत्रहेकस

न्ध्रत्यात्रक्षन्ध्रत्यात्रम् न्यार्थ्यत्यात् वाद्वाद्वान् वृत्वात्यान्यात्रम् त्यान्यात्रम् त्यान्यात्रम् वान्यात्र कत्या िर्देशक्षेत्रक्षेत्रका जीरहीर विश्वासम्बद्धिका जीरहीर विश्वासक्षेत्रका जीरहीर विश्वासम्बद्धिका विश्वासम्बद्धिक **३३७१६७** र्भाजनीयर्भर १ , महाने हो हो त्राहर है । विश्व के स्वति है ।

ৰ বি বি বি বিশ্ব বিশ্বপ্ৰথ বিশ্বপ্ৰস্থাৰ বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ্বস্থান বিশ हसा والمارة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجع **३३७१७** । १४२ च्युरेस्सर २४१६ चर्च ६२०१४ प्रच शरहा ४४४ च्युरेस्सर

द्याप | RUNCH | 이용하는 회의상상학교에 된다. | 학교상회학교에 회원교회 상원교회 상원회교내학원교의 회원회교회학회장교회학원원 38418 E |देश स्मेबर् एक १२,४४/१६/४८/२ | भरोन्ध|म्बर्गा |१२| श्री३६| ए४ ११ १४%/१६/४८) प्रशेरक्षप्रक्रिया । इंड १९६ कि बोल के के कि के कि के के कि के कि को को कि कि को कि कि को कि को कि को कि को कि कि के को की कि को को पनु

= a ar xxxx | clee a the rail riselection of a few and a few respectively of the few respectives 38818 8 ন সম হাত্ৰহ । ধ্যান্ত এক বিলাধ | হান্ত গ্ৰহ | মহাধ্যাৰ হাত্ৰ ४. अवस्य वर्ष वर्ष वर्ष का अन्तरन्तरन्तरन्तरन्तरा भ्याप्तर्वे भव वर्ष मकर उपर उपर उपरुष्ट कर्ण जीवर्गन स्वत्र विकास के बाद किया है । इस का अपने के बाद के बाद की की विवास के किया है कि R 3163 ६।१२)१८ने२४|३०|३६<u>|४२|४८|४४</u>| 6 | 9 2 | 9 = 4 5 | 8 0 | 9 6 | 8 5 | 8 5 | 8 5 | 8 5 | 8 5 | 8 5 | 8 5 | 8 5 | 8 5 | 8 5 | 8 5 | 8 5 | 8 5 | ব্ৰহাধন্দ্ৰপথ বিব্যাসন্দ্ৰপ

कुम्स श्रहान्वरात्रकार्यम् श्र অংশ্ৰেম্বৰ্ড ডিহামত মাংগ্ৰিহাম্ব্ৰহাড়ডামহা প্ৰং নিংকিট্ৰলড্ৰমতা २४२।३४

PSP નામાં ગામ માટે કરો કરો |**२४,४८|१२|३६| अ२४|४८,१२|१**६ *०५*।४०च|१२।३६ मीन

To give the extension of the proper proper proper proper per the prefer the prefer the prefer to the

१६०६।३३४१५८५४। बीरवर्षकावर्षकामध्ये र बर्धरावर्षमध्ये । प्राप्याप्याप्य **२२१।११** हराज्य हरत्य रचावप्रकारत्य । रच्छाप्य त्व ४ तरवष्ट्रम्पराज्य ४ वर्ष्या

# २७ अन्नांश को लग्न-सारणी

|               |             |          |                                        |          |               |          |               |          |                    |          |             | 200      | 25            |              |            | 0.1     | -        | <u> </u>    | <u> </u>      | <u></u>       |           |             |                |          |           |           |                                        |            |                |                          |
|---------------|-------------|----------|----------------------------------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|--------------------|----------|-------------|----------|---------------|--------------|------------|---------|----------|-------------|---------------|---------------|-----------|-------------|----------------|----------|-----------|-----------|----------------------------------------|------------|----------------|--------------------------|
| श्रश          | ၁           | <u> </u> | -ર<br>                                 | 3        | 8             | <u>×</u> | ફ<br>—        | <u>_</u> | 5                  | <u> </u> |             |          |               |              |            |         | - 1      | •           |               |               |           | '           | <u>'</u> ۔۔۔۔' | !        | '         |           |                                        |            |                | <del></del>              |
| मेप           | 0           |          |                                        |          |               | , -      | i j           | - }      |                    | 1        |             | - 1      | - 1           | - 1          | 1          | · 1     | ,        |             |               |               | - 1       | *           | ,              |          |           |           | -                                      | - 1        | . 1            |                          |
|               | - }         |          | 1                                      |          | l             |          | 1             |          | 1                  |          |             | 1        | +             |              |            |         | - (      |             | 1             |               |           | - 1         | 1              | - 1      |           | - 1       |                                        |            |                |                          |
|               | <u> </u>    | -        |                                        |          |               |          |               | ¦        |                    | -        |             |          | <del></del> i |              |            | ·;      |          | !           |               |               |           |             |                |          |           | _         |                                        |            | <u>२८</u>      | 88                       |
| व्रप          | 1           | ١,       | •                                      | -        |               | _        | 1 1           |          | _                  | 1        |             | 1        | - 1           | - 1          |            | 1 1     | - 1      |             | 1             | 1             | í         |             | 1              | l l      |           | 1         |                                        | . }        |                | _                        |
|               | 1           | 1        |                                        | 1 1      | l             | 1        | 1 1           |          |                    | 1        |             |          | . 1           | - 1          |            | 1       | - 1      | 1           | ۱ ا           | 1             | - 1       | 7 1         | - 1            |          | 1 1       | Ĭ         |                                        | 1          |                |                          |
|               | 0           | २०       | 80                                     | <b> </b> |               | _        |               |          |                    |          |             |          |               |              |            |         |          |             |               |               | !         |             |                |          |           | <u>'</u>  | 'ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |            |                |                          |
| मिथुन         |             | _        | 1                                      | •        | i             |          |               |          |                    | 1 1      |             | 1 !      |               |              |            | 1 1     | - 1      | ! 1         | . 1           | 1             | - 1       |             |                | - 1      |           |           |                                        |            |                |                          |
|               |             | 1        |                                        |          |               |          |               |          |                    |          |             |          |               |              |            |         |          |             |               |               |           |             |                |          |           |           |                                        |            |                |                          |
|               |             | ,,       |                                        | 'i       | -             | _        | _             | _        |                    |          | _           | _        |               |              | _          |         |          |             | _             | 1             |           |             |                |          |           |           |                                        |            |                |                          |
| कर्क          |             | १३       | 123                                    | १३       | १३            | १३       | 13            | १४       | १४                 | १४       | <b>38</b>   | 88       | १५            | १५           | १४         | १५      | १४       | १६          | १६            | १६            | १६        | १६          | १७             | १७       | १७        | १७        | १७                                     | १७         | १८             | १८                       |
| ३४२।१०२       | l           | 3        | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | 128      | 3.5           | 80       | 25            | خ ر      | 23                 | 35       | 88          | 23       | ફ             | ٥ <u>-</u>   | 3.C        | ४१      | ४२       | 3           | <b>१</b> ४    | २६            | ३⊏        | ક્રફ        | ာ              | १२       | 2्3       | રૂપ       | ४६                                     | ሂၒ         | 3              | २०                       |
|               | _           |          |                                        |          |               |          |               |          |                    |          |             |          |               |              |            |         |          |             |               |               |           |             |                |          |           |           |                                        |            |                |                          |
| सिंह          | 35          | Y=       | 100                                    | 37       | 38            | 35       | 38            | 35       | 0                  | २०       | 20          | 20       | ર્લ           | २१.<br>-     | 23         | 28      | २१       | २१          | २२            | २२            | २२        | <b>হ্</b> হ | २२             | २२       | २३        | ર્૩       | २३                                     | २३         | २३             | २४                       |
| मेप           |             |          |                                        |          |               |          |               |          |                    |          |             |          |               |              |            |         |          |             |               |               |           |             |                |          |           |           |                                        |            |                |                          |
| सेम्म         |             |          |                                        |          | <del>२४</del> |          |               |          |                    |          |             |          |               |              |            |         |          |             |               |               |           |             |                |          |           |           |                                        |            |                |                          |
| स्मित्र       |             |          |                                        |          | રદ            |          |               |          |                    |          |             |          |               |              |            |         |          |             |               |               |           |             |                |          |           |           |                                        |            |                |                          |
|               |             |          |                                        |          |               |          |               |          |                    |          |             |          |               |              |            |         |          |             |               |               |           |             |                |          |           |           |                                        |            |                |                          |
|               | - 3         | 03       | 03                                     | 03       | 03            | 3        | 039           | 3 2      | 3 :                | 30       | 3 2         | 32       | 35            | 32           | 35         | 32      | 23       | 33          | 200           | 70            | 00        | 0           | 30             | 20       | -<br>     | <u>२०</u> | 80                                     | 0          | <u>२०</u>      | 80                       |
| _             | 1           | ०१       | १२                                     | २३       | 88            | y X      | ξ :           | - 38     | 3                  | 144      | צ           | 3 3      | 3 2 8         | 210          | 3=         | 140     | 7 9      | 122         | 22            | 30            | ၃၁<br>US  | 22          | २४             | 38<br>30 | 32        | 38        | 38                                     | 34         | ३४             | <b>३</b> ४<br>२ <b>८</b> |
| ३४०।१०        | 0           | ० २      | 98                                     | 0        | ०२            | 08       | 0             | ०२       | 58                 | , اه     | ر ا         | s 80     | ), 0          | 200          | 80         | 0       | )<br> २० | No.         | , 0           | 20            | ४०        | 3 4         | 50             | 20       | 34        | ४२<br>२०  | 28                                     | 4          |                |                          |
| नाधि ।        | 3           | X 3      | ५ ३                                    | ६३       | ६३            | ६३       | ६३            | ६३       | <u>.</u><br>७ ३    | -<br>(3) | ر عر        | -<br>७ ३ | 311           | 35           | 35         | 3=      | 5-       | 3=          | 3 8           | 28            | 25        | 36          | 30             | 200      | - US      | -         | 30                                     | -          | <del>,</del> 5 | 20                       |
|               | _ 8         | 0        | ( ( )                                  | २        | श्र           | (६ २     | 1             | 5        | रार                | २ २:     | ટ્ટાર       | ६।४।     | ५ ५६          | 120          | ्री२ः      | र ३४    | 83       | (ছড         | 4 =           | २०            | 35        | 23          | 44             | ١٤       | 2=        | 30        | U9                                     | บฉ         | · v            | 98                       |
| 402160        | _ _         | _ -      | रस्                                    | وادر     |               | (8)      | 9 3           | 413      | تار <sub>ا</sub> ح | 4        | 8           | 이국       | स्थः          | 180          | : <{       | ≰  ৭    | ∤३६      | : १२२       | \\ <b>8</b> ⊏ | २४            | 5         | 38          | 180            | X        | SA        | 9         | 38                                     | 95         | U,-            | รช                       |
| धनु           | 8           | 3 X   S  | २४¦४                                   | ८४ ४     | ۶۱حز          | १२ ४     | <b>ऽ</b> च्।४ | ુષ્ટ     | રાષ્ટ              | २।५      | 3 8         | ३।४      | <b>ارد</b>    | 3 0:         | 3/83       | રોજ     | રોપ્ટડ   | ย่อย        | OU            | UV            | UV        | 121.        | 1214           | 131      |           |           |                                        |            |                |                          |
| -             | ة<br>اج     |          | 101-                                   | `        | - 1           | ٠ ۲      | 1-12          | , TJO    | 2                  | <u> </u> | তাৎ         | रा२      | マバスス          | <b>215</b> 8 | 5) (S      | अ ४ १   | 130      | 5 U S       | 103           | tΙυ           | 195       | 1000        | 12-            | 10-      | 1 6       | 6-        | ۱                                      | 5.         |                |                          |
|               | .           | الـــــ  | .0                                     |          | , ,           | ં પ્     | L             | 10       | ر ار               | भर       | ٦,          | 7        | 0120          | 5 Y          | गर         | વા વ    | ગપર      | いとて         | コヤマ           | 136           | 0         | עכו         | リンニ            | 120      | 13.5      | ہ ا       | 50                                     | ٠,-        | 95             | <b>3</b> €               |
| सकर           |             | ~ I      | υ – I.                                 | ٠,١٠     | J -11         | , – ,    | J -1 C        |          | 710                | יצור     | 그녀          | - 7      | C IV          | בונס.        | . 192      | 2 1 2 1 |          |             | - 110 -       | . 19          |           | l           | 4.             | ۱        | 1         | 1         | 1                                      |            |                |                          |
| <b>३૦</b> ૨ા૬ | ঽ │         | 1        | 70                                     | را م     | 0 0 10        | ٧٠,      | ٠,١           | ٠ ١٦     | , भार              | SIS      | OIX         | 0        | OIV,          | olo.         | പദ         | oly:    | 7149     | 91 9        | ひりりり          | o el c        | 20        |             | 1.0            | 0        | C. C.     |           | -                                      |            |                | _                        |
|               |             |          | -1                                     |          | 7 1           | • 1      | - 1           |          | • '  "             | \ \I~    | Y IU        | - 0      | OIX           | -14          | <i>-</i>   | G) 9    | O 1      | Y 1         | マッこ           | ソリソト          | . 155     |             |                |          | 7         | 1         | 1                                      | 1          |                |                          |
| कुम्भ         | Γ           | ~ `      | ч٦.                                    | ~ N      | ~ V           | - N      | ~ /I.         | - 210    | (                  | ( 7) 9   | 313         | 217      | 214           | 310          | ישוכי      | Olu     | ひにしゅ     | 2           | 310.0         | 31244         | 3         |             | 1              | 1        | f '       | 1         | 1                                      | _          | _              |                          |
| २४०।३         | ર           |          |                                        |          |               |          |               |          |                    |          |             |          |               |              |            |         |          |             |               |               |           |             |                |          |           |           |                                        |            |                |                          |
| -             | <del></del> | 1-1      | 1                                      | ~ ~      | -             | ~ ~      | ~ 7           | ν,       | ζΟ,                | ζO, 1    | <b>'</b> 'U | 5017     | 'UI.          | 1 10         | いむひ        | - 10    |          | <b>-</b> ∪, | -11,,         | -114-         | _10       |             | .1             | 1        | 1.        | ,         | 1                                      | _          |                |                          |
|               |             | 1 ,      | , , <u> </u>                           | 1 / 1    | , ,           |          |               | ٠,       |                    | \-J-     | , C 1       | 2017     | 5 <b>4</b> IX |              | <b>G</b> 1 | 317     | 212      |             | U ~ :         | 31 <b>U</b> , | - lt 2- / |             | ) o            |          | 100       | !         | 1_                                     |            |                |                          |
| <u> </u>      | (၁          | 0        | १६                                     | ३२       | 8=            | 8        | २०            | ३६       | ४२                 | =        | રશ          | 80       | रहि           | হ্           | = 8        | 8,      | 98       | € 3         | २ ४१<br>२ ४१  | 5 3           | 3.5 ·     | 35          | 102            | ) E      | 139       | 73        | २०                                     | ₹ <b>5</b> | ૪૪             | ४२                       |
|               |             |          |                                        |          |               |          |               |          |                    |          |             |          |               |              |            | <u></u> | • •      |             | , 0.          | -1 -9         |           |             | (   · < ·      | 1        | 97.8<br>4 | 80        | J <b>X</b> ६                           | ।१२        | २८             | 88                       |
|               |             |          |                                        |          |               |          |               |          |                    |          |             |          |               |              |            |         |          |             |               |               |           |             |                |          |           |           |                                        |            |                |                          |

[ 100 ] ्रशासक-पीएक

#### अचारा की लग्न-सारणी

चरा ्रिश्रक्षरभारत्रहरूपर्वार्थान्वार्र् नश्चम्यार्थन्द्रस्थरद्रम શા શો શો શો શો નાંચા ચાચ ચ मेप ાં હરશેમર ર⊏ રૂપ્ર સ્થાપન કહેર (ર⊏ર દોરસુપ્ર ક્રિન્ક્સ) ક इ.१६२३ इ.५५५५ वर्ष दिवन RPRIE ०१०२ ३०४०१० १०।२ ।ই স্থতাহত তাংতা ।ই স্থতাহত। रिव्यवहर्तेष्ठिक विश्वविद्या **થે ચે એ એ એ એ એ એ એ એ એ એ એ એ એ એ** ąσ विभागवी प्रश्निक विश्वविभागित विश्वविभागित विश्वविभागित विश्वविभागित विश्वविभागित विश्वविभागित विश्वविभागित विश्वविभागित विश्वविभागित विश्वविभागित विश्वविभागित विश्वविभागित विश्वविभागित विश्वविभागित विश्वविभागित विश्वविभागित विश्वविभागित विश्वविभागित विश्वविभागित विश्वविभागित विश्वविभागित विश्वविभागित विश्वविभागित विश्वविभागित विश्वविभागित विश्वविभागित विश्वविभागित विश्वविभागित विश्वविभागित विश्वविभागित विश्वविभागित विश्वविभागित विश्वविभागित विश्वविभागित विश्वविभागित विश्वविभागित विश्वविभागित विश्वविभागित विश्वविभागित विश्वविभागित विश्वविभागित विश्वविभागित विश्वविभागित विश्वविभागित विश्वविभागित विश्वविभागित विश्वविभागित विश्वविभागित विश्वविभागित विश्वविभागित विश्वविभागित विश्वविभागित विश्वविभागित विश्वविभागित विश्वविभागित विश्वविभागित विश्वविभागित विश्वविभागित विश्वविभागित विश्वविभागित विश्वविभागित विश्वविभागित विश्वविभागित विश्वविभागित विश्वविभागित विश्वविभागित विश्वविभागित विश्वविभागित विश्वविभागित विश्वविभागित विश्वविभागित विश्वविभागित विश्वविभागित विश्वविभागित विश्वविभागित विश्वविभागित विश्वविभागित विश्वविभागित विश्वविभागित विश्वविभागित विश्वविभागित विश्वविभागित विश्वविभागित विश्वविभागित विश्वविभागित विश्वविभागित विश्वविभागित विभागित विश्वविभागित विभागित मा ३० १६१२राज्य क्षेत्र । १६४२ च्यप्रकारकार्यसम्बद्धाः वारकारपञ्च अयवहरूपाः च्यप्रकारकार प्र प्र द द द द द है है है है है है है है है है है । प्र है । एक द निर्देश है । एक द द द द द है । मिधुन ⊌-(×ব) বাংমাৰবাংৰা×ব) ভাংশান্মাৰবাংৰা×ব) বাংবাৰ্থাস্থা×ৰ বাংবান্মান্মৰ মাংবান্ধাৰ 4 1141 ा श हो प्रश्रिक्ष हो । विश्व विश्व विद्या विश्व विश्व विद्या । विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व १२(२२१व)१व)१व)१व(१व)१अ(४अ(४अ(४)१४)१४१४१४१४४१४५६१६१६(१६)१६१६१४४४४४५४५८५६ ÷ अक्षेत्रक विश्वनिर्धारशेक्षणे प्रश्निन्दिक्षणेक्षणे शहरीयाच्याच्या विश्वनिर्धारशेक्षणे शहरीयाच्या अहर **48416** 0 निहोर विस्तरको । वहा स्टिस्पर निर्मात प्रतिने स्वाप्त । विश्वपर विश्वपर । विश्वपर स्वाप्त स्वाप्त १ स्ट्रिट्र स्थार्थ १ धर्थ १ धर्थ २ वर्ष १ वर्ष १ वर्ष १ वर्ष १ वर्ष १ वर्ष २ वर्ष २ वर्ष २ वर्ष १ वर्ष १ वर्ष सिंह ११९७ वीवश्रीक्षणेक्ष्मीर विराधिकारिको स्मिर्वाद नीप्रवीक्षणे व्यवस्था । 3K 1880 ૪,૦૦ ન્યુ ર 08030 OB २,<del>२२,५२,५२,५२,५२,५२,५२,५२,५२,५२,६</del>२,६२,६२,६२,६२,५२,५२,५२,५५५,५२,५२,५२,५२,५२,५३,५३,५३,५३,५३,५३,५३,५३ करमा १७५८ वर्षा राष्ट्रप्रभावकार हो स्वाराधिकार स्वति । विद्यानिकार स्वति । विद्यानिकार स्वति । विद्यानिकार विद्यान इश्रद्ध है अनुबारचीरचीरात्रेश विद्यो चीरचीरार्थ । अद्योशसीराची श्रीर अद्यारचीरात्रेशक बाहरीरचीरात्रेशक अहारारा चार्य तुवा १११२२१४४४४४ ८० । ११४२४४ धर्णस्य । ११४२४१ । । १४१२४१४४४८ । १११२०१४४४४४ ८००११ इक्ष्मार ०३ વિક્રમણ વ્યક્તિકાર શ્રેલા સ્ટાન્સિક્ક ન્ડોક્સોરસ્ટાન્સ કરેલે પ્રકારસંક્રમારે કે છે. वीवराध्यारक्षेत्र (१६४२) यदेश विभवक विश महर्वाहर्वाहर्वाहर्वाहर्वाहरू के महर्माहरू कर्म वर्माहरू कर्माहरू विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व المعاسم واوسترواله والمعا بهاووابسطوله والاعتراء الواعد والوعاتر فالوعاء والوعاء والوعاء والمعاعلا والرواء 32 1770 18000 प्रवस्य वश्वत्रव |२६|४-(१०८),२५१ ।३६ | २|८८|४४,२ |४६|१२|३८| ४|१ |४६|१-(४८८)४४ | हिंदर्श्यम् रक्षेत्र (१६/४२) प्रदेश मकर E 1161 o, s) श्रे ह्। = १०११म११४११ हो१ए२ | रचीस्वीरवीरामको देशीरवीवाधिको धरोध्ये ४६ ४० ४० ४६ ४६ ४० कुम्म اوسامياعها بواير المدا فإدبراء عاعواع واعدايول يزاوته وادواعسايونين فزاوماود عساعه باعرو

**६४८।३** दिबोदराधनो योच विद्यारो नाम्योध राम्बोदरायनोध्य जोदबोदराधनो योच विद्यारा नाम्यायनोध्य विद्यारा मोम म् १५ वर्ष वर्ष वर्ष १८ १ वर्ष १ १२ ११ वर्ष वर्ष वर्ष १ वर्ष १ वर्ष १ १ वर्ष १ १ वर्ष १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १

7881E वर रवर प्रवादव रिक्ट में प्रवाद व teres because of the x x बतुर्थ-चर्तिका ]

## २६ अन्नांश की लग्न-सारणी

रा न अ श म ह ज न हारं श्रेश्येश्वेरश्रेश्वेरश्वेरश्वेरत्र । विवाद्ये विवाद्ये विवाद्ये विवाद्ये विवाद्ये विवाद थश 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 मेप ० हिर्गरम् न्रावा वहारम् सम्प्रित ० ६ १० १८मा न्रावा वहारम् सम्प्रित ० ६ १० १८मा न्रावा वहारम् सम्प्र २१३।८ विश्विष्ठितिकः स्रितिवर्षेत्रविष्ठः अस्ति विश्वित्रविष्ठः । विश्वित्रविष्ठः । विश्वित्रविष्ठः वृप . ०११० रश्चे ३६,४८ ०११० रश्चे इ६,४८ ०१० रश्चे इ६,४८ ०,१०,२४ ३६,४८ ०,१०,२४ ३६,४८ २४६।२८ मिश्रुन 3001801 , कर्क | उद्देशक १ १३ दश्च दश्च प्रदेश द्वा इड ४४ ४६ च १६ ३१४२ ४३ ४ १६ दम् | उद्देश द १४ देश देश सम 3881608 CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE RANGE NE RANGE NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT NE CAENECT १६ १६ १६ १६ १६ १६ १० २०, २०,२०,२०,२०,२१,२१,२१,२१,२१,२२,२०,२२,२२,२२,२३,२३,२३,२३,२३ मिं ह् विश्वीवश्वीयम् । होन्शववाश्वम्यम् मिर्वववाश्ववीयम् ७१६।वन् १४२,त्रम् म्राह्मिर्या स्वीवहाससी व ० ४४ रम १२ ४६ ४० २४ मध्ये ३६ २० ४४म ३२ १६ ० ४४ रम। १२ ४६ ४० र४ मध्ये ३६ २० ४४म ३२ १६ ३४२।११२ <u>२४|२४|२४|२४|२४|२४|२४|२४|२४|२४|२६|२६|२६|२६|२६|२७|२७|२७|२७|२८|२८|२८|२८|२८|२८|२६|२६|२६|</u> ३४४११०५ र्थ रहाइम् ४ १२ र २४ ३५ ४७ ५म १० र १३३ ४४ ५६ ७ १६ ३० ४२ ४३ ४ १६ रम ३६ ५१ र १४४ र ४३७ ४ 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 तुला 0/86/23/38/26/20 E 50/35/83/20 E 6/20/26/88/25/ 8/88/20/32/20 8/83/28/38/86/26/53 ३४४।१०४ उर्धा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्ष वृश्चिक ४४/४६ = २० ३१/४३,४४ ७१८ = ३० ४२,४४ ४ १८ दह ४१४० ४ ११६ २७ ४६ १४ ३१४ २६ ३८४ २६ ३८४ ३४२।११२ ०।४४। २८ १२।४६।४०।२४ माप्रशेवही२०। ४।४माववारहो ०।४४।२मारशेपहो४०।२४। माप्रशेवहो२०। ४।४माववारह धनु |३७|४८|४६।४१|२२।३४,४४|४७| ८|२०|३१|४३|५४| ६|१७|२६|४०|५१| ३|१४|२६|३७|४६| ०|१२|२३|३५|४६|४८| ६ रे४४।१०४ ०२८ ४६ २४ ४२२०४८ १६४४ १२४० ८३६ ४३२ ०२८ ४६ २४ ४२२०४८ १६४४ १२४० ८३६ ४३२ |४०|४०|४०|४०|४८|४८|४८|४८|४८|४६|४६|४६|४६|४८|४०|४०|४०|४०|४०|४०|४१|४१|४१|<u>४१|४१|४१|४२|</u> मकर |૨૧|૩૧|૪૧|૪૧| ૧|૧૧|૨૧|૩૧|૪૧|૪૧| ૧|૧૧|૨૧|૩૧|૪૧|૪૧| ૧|૧૧|૨૧|૩૧|૪૧|૪૧| ૧|૧૧|૨૧|૩૧|૪૧|૪૧| ३००१६० कुम्भ २१'२६|३७'४४|४६| २१०१८|२६|३४४३|४१|४६| ७१४|२४|३२|४०|४८|४६| ४१३|२१२६|३७|४६|४४| २१००१८ २४६।२८ ०१२ रश्रे ३६।४८ । ०१२ रश्रे ३६।४८ । ०१२ रश्रे ३६।४८ । ०१२ रश्रे ३६।४८ । ०१२ रश्रे ३६।४८ मीन रिजेशिष्ठ । इति । इति । इति । इति । इति । इति । इति । इति । इति । इति । इति । इति । इति । इति । इति । इति । इति २१३।⊏  [ १०३ ]

३० द्याचीम की लक्ष्य-मारणी

[ अतक रीपक

|                          |            | ~        |          | _        |          |            | - 4             | 80       | -                | VI.             | ₩        | <u>શ</u> | 4                | FL_              | <u>_</u>         | 44                      | ( <del></del> | सा         | ₹₹         | 11          |               |          |                              | _          |           | _           |                     |            | _          |
|--------------------------|------------|----------|----------|----------|----------|------------|-----------------|----------|------------------|-----------------|----------|----------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------|------------|------------|-------------|---------------|----------|------------------------------|------------|-----------|-------------|---------------------|------------|------------|
| र्धरा                    | ٥          | 1        | ٩        | 1        | 8        | Ł          | ٩               | U        | 5                | Ŀ               | १०       | ٤١       | <b>?</b> =       |                  |                  | 72                      | 18            | ۲u         | 1          | ₹٤,         |               | ۱)       | · - 2                        | 12         | ४३        | শ্ৰ         | i, Pu               | 75         | रश         |
| सेप<br>११०७              | 0 0 0      |          | 18       | **       | 9        | Q<br>Q     | 1               |          |                  | į               | 1        | 1        | 41               |                  | Þ٩               | 83                      | 1             | X E        | ١          | 10          | २०∱           | اد<br>اد | is <mark>is</mark>           | 1          | ج<br>د بر | 2 3         |                     | 14         | 12         |
|                          | 3          | 3        | 1        | 1        | 8        | -          | 8               | 8        | -                | -               | ١        |          | ₩-               | 4-               | -                | -                       | 1             | <b>}</b> − | 7          | -           | <u>민</u>      | ¥        | ~÷                           | -          | <u> </u>  | <b>ξ</b>    |                     |            | -          |
| चूप<br>२४४१२६            | <b>Q</b> 0 | }⊏<br>⊏  | ४६<br>१६ | 28<br>28 |          |            | ξ⊏<br>2≃        |          |                  | 45<br>88        | 2 5      | χı       | ļ                |                  | Þ٩               | <b>'</b> ३२             | 180           | K=         | ķ٤         | ४)<br>३२)   | ۲ą.           | ءإد(     | ď٩.                          |            | 4         | ş  <b>१</b> | \$ <b>\$</b>        | ٠<br>۲8    | ۲ <b>۶</b> |
| मि <b>यु</b> न<br>२६६।१६ | ý8<br>O    |          |          | ٦        | 24       | રવ         | 13              | કર       | ×3               | 3               | १३       | دم       | Į٩٩              | ใชา              | ×₹               | 1                       | 10            | -1         | 33         | ४३          | rąί           | 3,2      | <b>1</b>  -:                 | Į٤         | ŲΝ1       | وبا         |                     | 12<br>12   | १२<br>२३   |
| 746146                   |            |          |          |          |          |            |                 |          |                  |                 |          |          |                  |                  |                  |                         |               |            |            | रश          |               |          |                              |            |           |             |                     | 4          | -          |
| कर्क<br>इप्टशरक          | 13.5       | १२<br>४४ | १२<br>५६ | ţħ<br>u  | १३<br>१६ | १ <b>१</b> | <b>१३</b><br>४२ | १३<br>१३ | ₹¥<br>1          | <b>१४</b><br>१६ | ₹¥       | ₹8<br>₹8 | ₹¥<br><b>₹</b> ₹ | ۲.<br>و          | 18               | ₹₹                      | 36            | 8=         | ٥          | १६<br>११    | 5 ?<br>3 3    | 8,8      | ξ <b>१</b> ६<br>ξ <b>χ</b> υ | ۲٠<br>د    | ļ٦        | 143         | 188                 | ęu!        | Į.         |
| 4021102                  | 1          | 4        |          | ३०       | L        | ३०         | L.              | ₹.       |                  | Ąc              | L        | १०       | _                | 1                | ٥                | १०                      | L             | ð          |            | ₹0          | Þ             |          | 90                           | 1_         | 30        | و ا         | 3                   | <u> </u>   | 40         |
| fέης                     | 8=         |          |          |          |          |            |                 |          |                  |                 |          |          |                  |                  |                  |                         |               |            |            | २२<br>श्र   |               |          |                              |            |           |             |                     |            |            |
| <b>\$</b> \$\$177        | <u>L</u>   | 8-       | 19       | રષ્ટ     | १२       | L          | Υ.              | 15       | 36               | १२              | ٥        | 25       | 44               | ર્               | ę۶               | ٥                       | 84            | 16         | ₹શ્        | <b>१</b> २  | k             | 5/31     | √२४                          | १२         | 0         | 5           | 15                  | ₹b t       | (8         |
| कन्या                    |            |          |          |          |          |            |                 |          |                  |                 |          |          |                  |                  |                  |                         |               |            |            | ্ট্<br>বে   |               |          |                              |            |           |             | २६<br>२४३           | (E)*       | Æ.         |
| इंश्व्या १००             |            | 1        |          |          |          |            | ĄĘ              |          |                  |                 |          |          |                  |                  |                  |                         |               |            |            | રઘ          |               |          |                              |            |           |             | ۲ş                  |            |            |
| तुका                     |            | ३०       |          |          | ¥<br>125 | ₹o         | 25              | 31       | 3 ?<br>3 ?       | 11              | २१<br>४६ | २२       | ₹₹<br>₹1         | ₹₹<br>1          | <b>१</b> २<br>४२ | <b>१२</b><br><b>१</b> ४ | 10            | ₹ <b>₹</b> | ₹₹.<br>२८, | 22 2<br>3 2 | 1             | 8 21     | 38                           | 35         | 38        | ٠<br>•      | श्रेष्ट्रीय<br>१३।२ | 2 3<br>2 3 | 漢          |
| #8c14 or                 | 9 0        | 48       | १२       | 8-       | Þγ       | ۰          | 34              | १२       | V.               | રષ્ટ            | ۰        | ঽঀ       | ŧ٩               | 25               | २४               | ٥                       | 11            | १२         | 8=1:       | रष्ठ        | 1             | Ę ? 9    | 84                           |            | ٥         |             |                     |            |            |
| वृश्चिक                  | 80         | A.       | 28       | 28       | 36       | 34         | <b>1</b> 5      | ąu<br>१o | <b>३</b> ७<br>२२ | ą.<br>ąv        | १५<br>४६ | ju<br>ju | Ą⊏<br>Ł          | <b>३</b> ⊏<br>>१ | ₹5<br><b>₹</b> ₹ | <b>*</b> 5              | ₹ E           | 1          | اعه<br>وأ  | १८१<br>१२४  | ا) ا<br>زماره | rp³<br>r |                              | ४<br>२१    |           |             | रश्चे<br>इ          |            |            |
| व्यक्षार्थ               | <u>\</u>   | 1        | 31       | ٩٧       | , 22     |            | ۶۶,             | 14       | 28               | ₹₹              | L        | 8-       | ąξ               | ٧                | <b>१</b> =       | _                       | 84            | 11         | 98,        | 1학          | 10            | 31       | રિષ્                         | <b>१</b> વ | ز         | 吗:          | भि                  | ٧,٢        | ર<br>∽     |
| भग्न                     | 8          | 35       |          |          |          |            |                 |          |                  |                 |          |          |                  |                  |                  |                         |               |            |            | 12 1/1      |               |          |                              |            |           |             |                     |            |            |
| 31.5140                  | 1          |          |          |          | ١        |            |                 | ą        | L                | ŧο              |          |          |                  | ₹9               | -                | ١,                      | 어             | - 4        | _]:        |             | 3             | )_       | 30                           |            | ١,        | 9           |                     | 13         | _          |
| मकर                      |            |          |          |          |          |            |                 |          |                  |                 |          |          |                  |                  |                  |                         |               |            |            | بإ          |               |          | ٠,                           |            |           |             |                     |            |            |
| PLEIFE                   | ا<br>إدرا  |          |          |          |          |            |                 |          |                  |                 |          |          |                  |                  |                  |                         |               |            |            | १६४४<br>१२२ |               |          |                              |            |           |             | •                   | 1          | 2          |
|                          |            |          |          |          |          |            |                 |          |                  |                 |          |          |                  |                  |                  |                         |               |            |            | k ki        | ķ             | kk       | 2                            | αķ         | a)        | æ           | ٩×                  | ķ          | ŧ          |
| State 5                  | 1و .       | (Pa      | 189      | į.       | ) NE     | ١          | 18              | પર       | 41               | રશ              | 80       | ×۲       | 1                | 22               | 24               | ٩ď                      | 10            | ιψ         | ۲ę.        | ļ           | ₹₹            | 1        | 33                           | 31         | 3eþ       | ٠           | 411                 | 101        | ł          |
| RVVIR                    | L,         |          |          |          |          |            |                 |          |                  |                 |          |          |                  |                  |                  |                         |               |            |            | २५          |               |          |                              |            |           |             |                     |            |            |
| मीन                      | <b>X</b> 1 |          |          |          |          |            |                 |          |                  |                 |          |          |                  |                  |                  |                         |               |            |            | نكرك        |               |          |                              |            |           |             |                     |            |            |
| 91 No                    | 1          | ,        | 1        | 1        | ) (C     | 1          | ?4              | 12       | ₹.               | ą ą             | ¥        | 80       | <b>4</b> 8       | 1                | 5                | (X)                     |               |            | 1          | * X         | 1             |          | 11                           | 4          | 4         | 1           | - V                 |            | !<br>-     |

चतुर्थ-यर्तिका ] १०३ अवांश की लग्न-सारणी १४।१६।१७।१८।२०।२१।२२।२३।२४।२४।२६।२७२८ -अश-मेष हिरिबीर । रेजिस अप्रिक्त प्रथा रा हिर्धरररहिर्दिश्चिष्ठ । ४० ४० ४१११ मार्थ ३१३ मार्थ ४२ ४६। २०७१६ ६ ० ४४।४८।४२।३६।३०।२४।१८।१२। ० ४४।४८ ४२।२६।३०।२४।१८ १२। ६ ० ४४।४८ ४२।३६।३० २४ १८ १२ ह × 8 ε 8 XX y Y X y y ξ Ę वृष **७१४।२३।३१।३६।४७५४।** ३।११।१६।२८।३६।४४।४२। ०। ८।१६।२४)३२।४०।४८।४६। **२४२।२**४ १र|१६|२०|२४|२८|३२|३६|४०|४४|४८|५२|५६| न्तरिराश्हाराज्यश्ररमाइराइहा४०।४४,४८,४२,४६ 0 8 13 हिर्वारवीरवीरवीरवीरवीरशिरशिरशिर १११२ १२ १२ १२ 3 3 3 3 मिथुन निश्निरनिश्निधनीयनि निश्निरनिश्निधनीयनि जश्जीरजेश्विधजेशजो जश्जीरजेशजास्त्रीयज्ञा २६८।४८ ०। ४६। ४२। ४८। ४४। ४०। ३६। ३२। २८। २४। २०। १६। १२। 8 ०) ४६| ४२|४८| ४४|४०|३६| ३२|२८| २४|२०|१६'१२| ং!ং ই!২৬|২६|४७|४६|१०|২২|३३|৬৬|४६| **८ ८०३१४३**४४। हिश्जिर्ह् ४० ४२ ३१४/२६३८/४६ ३४६।१०६ ंबर्ग अवस् निष्ठविरचेष्ठविष्ठनिरविष्ठचेरविष्ठविरुने वोवर्ग अवस् निष्ठविरुनेष्ठविष्ठनिरविष्ठनेरविष्ठ सइ ०१२ | २४|३६|४७|४६|११|२३|३४|४७|४६|११|२२|३४|४६|४८|१०|२२|३४|४४|४७| ६|२१ ३४६।११४ ०।४२।४४।३६।२८।२०।१२। ४।४६।४८।४०।३२।२४।१६। ०। ४२। ४४। ३६। २८। २०। ११। ४। ४६।४८। ४०। ३२ २४। १६। 5 <u>२४२४२४२४२४२४२४२४२४२६२६२६२६२६१२६१०२७२७२७२०२८२८२८२६२६२६२६</u> कन्या हिर्वादरी४४१४४। परिहिद्या४२१४४। हिर्वादहि४१४२। ४११६१२७३६१४१। ३१४।२६।३८४८ शश्चीयश्रीयहाश्रम ३४१।१११ ०।४२|२४। ६।४८|३०।१२|४४|३६|१८ ०।४२|२४। ६|४८|३०।१२|४४|३६|१८ ०।४२|२४। ६।४८।३०।१२।५४।३६।१८ ३०३०३०३०३०३०।३१३१३१३१३१३१३२।३२।३२।३२।३२।३२।३३।३३।३३।३३।३४।३४।३४।३४।३४।३४।३४।३४।३४ तुला ०१११२३।३४।४६|४८|१०|२१|३३।४४|४७ । १२०|३२|४३|४४। ७१८|३०|४२|४४। ४१७|२६|४०|४२। ४|१४|२७ 3481888 ०।४२।२४। ६।४८।३०।१२।४४।३६।१८। ०।४२।२४। ६।४८।३०।१२।४४।३६।१८। ०।४२।२४। ६।४८।३०।१२।४४।३६।१८ ३४।३६।३६।३६।३६।३६।३८।३८।३८।३८।३८।३८।३८।३६।३६।३६।३६।४०।४०।४०।४०।४०।४०।४१।४१ वृश्चिक २१४१२६१३८४० २१४१२४१३७४६। ११३ २४ ३७४६ ० १२ २४ ३६४८ ०१२|२३|३४।४७।४६|११ ३४६।११४ ० ४२ ४४ ३६ र म २०१२ ४ ४६ ४ म ४० ३२ २४ १६ म ० ४२ ४४ ३६ २ म २०१२ ४ ४६ ४ म ४० ३२ २४ १६ म वनु ४ ४ ५ १ ० | २ १ | ३ | ४४ | ४ | ४ | १६ | ३ | ४ | १६ | २ | ४ | ર્ચારકોરફોરહોઇદ ०१२।२३।३४।४६|४८| ६|२१ ३४६।१०६ ०|३२| ४|३६| न ४०|१२|४४|१६|४न|२०|४२|२४|४६|२न| ०|३२| ४|३६| न ४०|१२|४४|१६|४न २०|४२|२४|४६|२न मकर इइ।४२।४२। २।१२|३२|४२।४२। २।१२|२२|३२|४२।४२। २।११|२१|३१|४१|४१। १|११|२१|३१|४१|४१ २६८।४८ ० ४६ ४२ ४८ ४४ ४० ३६ ३२ २८ २४ २० १६ १२ । ४। ० ४६ ४२ ४८ ४८ ४८ ४६ ३२ २८ २४ २० १६ १२ क्रम्भ ३११३६।४७।४४। ३।१०।१६।२७।३४।४३।४९।४६। ७१४।२३।३२।४०।४८।४६। ४।१२।२०।२८।३६।४४।४२। ०। २४२।२४ मीन इइ इह ४६ ४३ ० ७१४ २१ रन इस ४२ ४८ ४८ १ ६ १६ २३ ३० ३७ ४४ ४१४७ ४१११ न २४ ३२ ३६ ४६ ४३ २०७१६ 

० ४४ ४८ ४२ ३६ ३० २४ १८ १२

श्राचीश की लेक्न-मार्गी संग ग्रेच रा चरश्रररारचं स्थापराध्यास्य रो हारहो र रहा ३६४ मध्यार । ROYIN ० प्रचारकी राष्ट्रीय **े ४ ने ३ ६ २ ४ १** २ पुष जीर ४ २ दे दे दिहा <u>१७</u> ५५ **२**३६|२३ 러터되 200 मिधुन रक्षक प्रस्र राष्ट्र र क्राया गरकारावराज्याहर रारश्चराज्याहरू HY KANCKE SEBORY PERS ±श्रध्यक्षर देवीदे रिक्षरम्बर्ध हो શ્રુકારપાક્કાપ્રદ્રાપ્ત રાક્ષપાં સ્કારપા 1241104 505 (Hrs עיברצו בשום ציבור בשום ציבור בושם ציבור בושם 3551348 स्टर्डस्थ्ररम् स्ट्रह्म्प्रस्थिकात्रकात्रकात्रकात्रम् • ब्रिक्ट प्रश्नित्र प्रदेशस्त्र प्रकारम् अर्थन्य वर्षे स्र 3234223 bala हम्प्रश्रेश विकास देवन प्रश्रेश समा ११म्ब्रीक्र ४७ १६ १० रशक्त अवस्ति हरिश्वेष्ठ ४५० में लेकरेडकर **२**४४/११३ श्रद्ध **३६१२४१**२ **अन्य वेश वार्तर व** N-35-28 22 विश्ववद्य स्वाद्य विद्या द्रायम् द्रायम् विश्ववद्या विद्या ياءسمولهوليها ياوسروادوادعا ياوسروادوادعا उत्तिक के कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि રશ્ચારર⊊િ X= X6 XXXQX अर्थान्तिरेश्वर तर तर पर प्रवित तर्वावर त्रावात्र क्राव्य प्रवाय प्रवाय प्रवाय प्रवाय कर्ता वर्ष वर्ष वर्ष वर्ष पन् १११२ वर्षायक्त किश्वितिका के واعد دوواوولد عديداء ولا اويديد عوالدواوه لاعترادوادواء لي ليويوا ووواءواهوالمولد واود عطوط لحابط طوطوط عطيحانيك ألأ مادماع مادماع مادما मक्र PERMIT ዅ፟ጛ ጞፚ<sub>፞</sub>ዀ፟፟ኯ ጞፚ፞ጞቜጞቜጞፚ፞ጞፚ፞ጞቜጞቜጞቜጞፙኯፙኯፙኯፙኯፙኯፙኯፙኯጞጞኯኯኯዾኯዀዂኯጞኯኯኯቔኯቔኯ*ቘ*ኯ न्देद्रिरेश्वरेत क्रमंद केरिट नेन्द्रेट्रिक्स्ट व न्द्रेट्रिक्र्यर क्रिकेट्रिक क्रमंद्र क्रम TO VEY YO 491344 والمستدو معدد لا المستدولا المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول المستدول الم १६२वेड राज्यप्र प्रके प्रदेशीयन्त्रप्रवरीयन्त्रप्रवर्णन्त प्रदेशकावित्रवित्रवित्रवित्र मीम المحاولة والمراوع والمراوع المراوع والمراوع المراوع ال

# ३३ श्रदांश की लग्न सारणी प्रहाण म हार्य १४ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १६ १० २१ १२ २२ २२ २४ २४ २४ १६ १७ १६

| প্তাস }      | 0 81 5                      | भ् इ               | S             | પ્રદ           | ) w              | 5                            | E X                                         | - 7 7<br>                               | <u> </u>                       | <del>7 2</del>   | · K             |               | <del>4 (</del>  |          |             |                                         |              | <u>``</u> -     | <u>`_</u> ;-      |            | <del></del> ¦- | <u>-</u> '-   | !_<br>!-          | <u>ء</u> اً-     | <del>_</del>       |
|--------------|-----------------------------|--------------------|---------------|----------------|------------------|------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------|---------------|-----------------|----------|-------------|-----------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------|------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|--------------------|
| मेप          | ० १ ६                       |                    |               |                | ۱ <del></del> ۰  |                              |                                             |                                         | 1 .                            | f.               | ٠,              | e,            | 2               | 9 9      | 2 7         | •                                       | ا ټ          | ~               | ۱ -               | ا<br>داهج  | ار<br>وایج     | र।<br>१४:     | 5                 | ح<br><i>ر</i> او | 8                  |
| ,            | ं ६१                        | ક્રેંગ્રુટ         | २६,           | ३ <b>३</b> /४८ | SISE,            | y३ <sub>,</sub>              | 5                                           | હૃષ્ટ                                   | 120                            | 40               | 5 3             | 80)           | 50 x            | <b>-</b> |             |                                         | i i i        | 7.12<br>7.12    | ٤,                | أجرأ       | وأجد           | י<br>סובים    | ار،               | 18 2             | 'E                 |
| २०११४        | ्र हिश्<br>इस्टिस्          | ષ્ટ્રા દ           | \ <b>3</b> =1 | ३० १३          | 2 7 X            | 35                           | ?≕'<br>———————————————————————————————————— | c'8.                                    | 1,5 %<br>-!                    | <u>६</u>         | 3=              | ತರ¦'<br>—     | '-              | マ<br>    | <u>د ۲</u>  | <u> </u>                                | 7,84         | 48              | <del>ان</del><br> | ر حر       | -              | اء ا          | (0)<br>(1)        |                  | 16                 |
| वृष          |                             | ;                  |               |                |                  |                              |                                             |                                         | ) ·                            | ) V              | U,              | · v           | U:              | v        | У           | У.                                      | 7 5          |                 | ٠į                | -          | 4              | • ;           | 7.1               | -                |                    |
| _            | 3 3                         | દ્રષ્ટ્રિષ્ટ       | احواد         | i si           | <del>=</del>  १६ | २४,                          | 35/2                                        | ३० ४                                    | <b>ં</b> પ્રદ                  | y, 3             | ११४             | 188           | च् <b>ष्</b>    | ) y y    | 3314        | ( ( ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) | E 5          | <b>(8</b>       | -<br>-<br>-       | 20         | 3              | 5 0 j         | 0                 | 0 -              | ६                  |
| २३७।२१       | 1 1                         | وداسه              | - 15 c'       | 3 - 3          | 13.9E            | ='りつ                         | . ε`                                        | C Y                                     | $\mathbf{x}_{i}\mathbf{x}_{i}$ | = Y.             | , 20            | ಾ             | ~~,             | ه سه ۲   | , -         | ٠,                                      |              | ارسا            | 10                | 77         | -, - 1         | 10            | · ',              | 1                |                    |
|              |                             |                    |               | ·,—,           | - 1              | 1                            | _1                                          | 1                                       | - 1 ,                          | . 1              |                 |               | ٠.              | 7 - 1    |             | 1 t. 7                                  | 576          | . 70            | ~ * (             |            | ( ( )          | <b>*</b> * 1  | < < 1             | 3 3 1            | 1 -                |
| मिथुन        | 1                           |                    | 1             | .1 '5          | 71. 'DI          | いろら                          | 1301                                        | 481 ·                                   | 67                             | 5.0              | なはさと            | . 7.5         | ,y y            | 3        | ∢Υ;•        | 7910                                    | X 7,3        | Lia a           | 7                 | 150        | 10             | ۲٦,           | ool               | ()               | *,                 |
| રદદાપ્રદ     |                             | . 21 2             | ein-          | -15 -15        | クント              | $\mathbf{y}, \mathbf{y} \in$ | 1125                                        | 80 F                                    | १५१३                           | $\mathbf{z}_{i}$ | ري د<br>د ري    | 5             | ,×~             | 881      | راح د       | <b>~~</b> ~                             | ,            | 1 0             | 24                | ,,,,-      | (0, -1         | -             |                   | 1                | •                  |
|              |                             | \\_\-<br>\! = \! = |               | أجواد          | 02 9             | 319.                         | さりょ                                         | 1901                                    | 12.9                           | 12/2             | 27              | 2,57          | 127             | 27       | 2 Y.        | そりに                                     | E ?          | 5,75            | ∴१६               | ,१६        | 120            | १७            | १७                | <b>Υ</b> Θ;      | १७                 |
| कके          | १४२३                        | 3.0                |               | 0/5            | 233              | 32/2                         | <del>د</del> ايج                            | 120                                     | २१                             | 3 8              | 12,51           | E   E         | 38              | 32       | પ્રુર્      | ጉ <i>ጸ</i> ,                            | ε,?          | ⊍,হুছ           | ું છુ             | yo         | ાં જ           | १४४           | 'ગહ               | 3⊏,              | ४०                 |
| ३४≒।१०       | 2 2 2                       | 150                | 0=10          | 8 0            | 38               | रर्शक                        | = 28                                        | ] s                                     | 38                             | يا چاپ           | _,<br>}=,२,     | ષ્ટ્રી (      | 38,0            | ,१૨      | ਮੁਜ         | ર્ષ્ટ્ર                                 | 03           | इंशि            | \ <mark>%=</mark> | રિષ્ટ      | , o            | 38            | १२२               | 8 <del>=</del> , | ર૪                 |
|              | - 18=81                     | 10-                | 0-10          | 0)             | 190              | 95 9                         | 202                                         | 5.0                                     |                                |                  | _<br> -<br>   - | - <br>-       | )<br>9.59       | 15 8     | 24          | ر<br>ار چ                               |              | ב'ב<br>ססנ      |                   | , 5 :      | 53             | \ <u>\</u> 23 | / <u> </u>        | 23               | <del></del><br>হয় |
| सिंह         | E 182 81                    | 5 X 5              | <             | (4) (E         | 100              | 263                          | - N.                                        | 1,0                                     | 20                             | 5 E (            | \_{\<br>}=      |               | 5 90            | SE       | 3=          | (                                       | 5.9          | ်<br>ပ(၃)       | `,<br>=6'3=       | 1          | ., D           | 15.5          | 36                | 3=               | Уo                 |
| ३६१।१        | १८ रार                      | ४५६                | اعراء         | x 5 8 5        | 95               | 900                          | 5 9:                                        |                                         | 55                             | = 4 <br>= 0.3    | 5 5 15          | _)<br>(=(3)   | 732             | 30       | 38          | 3=                                      | 200          | 5 U             | ירוד<br>פטיג      | )。<br>: ひ: | V c            | יין.<br>כע.   | 99                | 3.5              | y:=                |
|              | 10                          |                    |               |                |                  |                              |                                             |                                         |                                |                  |                 |               |                 |          |             |                                         |              |                 |                   |            |                |               |                   |                  |                    |
| कस्य         | या रिध                      | (8) 2 8            | २४            | २४२३           | प्र              | र्                           | (2)                                         | प्रा <mark>ट्</mark> ह                  | २ ६।                           | २६               | र्ध्            | ६             | ७।२७            | ्र<br>१  | 1           | , 20                                    | <b>५</b> ८,२ | بة عزد<br>التات | 다 <b>킨</b> 티      |            | न्द्र          | _,ર્દ         | اعد               | 35               | ٦٤                 |
| <b>३</b> ৼ७। | 3 3                         | १४ २६              | ३=            | ५० :           | २(१४             | र्ध                          | 3 <b>5</b> , X                              | ्। २                                    | रइ                             | २्५              | ५७%             | 38            | र¦रः            | श्चि     | ৸ঽ৻         | 38                                      | 813          | ञार्!           | 8,31              | E   X:     | 5              | 3/3           |                   | 10-              | ४५                 |
| 4401         | 10'                         | 18 SE              | इ ४२          | ३६३            | ० २४             | ?5                           | १२ _                                        | ६ ०                                     | 188                            | ४=               |                 | १६ 3          | ०२१             | ३ १=     | 1143        | ٦                                       | د د<br>- ا   | <u> </u>        | <u> </u>          | - 3        | E 3 (          |               | 1/40              | 145              | <b>\</b>           |
| ন্তুৰ        | ना 3०                       | 30 3               | <b>८</b> ३८   | ३०३            | ०३१              | 38                           | ३१ ३                                        | १३१                                     | ३२                             | ३२               | ३२              | នៅឧ           | २ ३             | ३ ३३     | श्वः        | १३३                                     | ३३           | ક્ષ્યુક         | પ્ટ¦ર             | 8,3        | ४३१            | ३ ३३          | र्विध             | צַנּוֹי          | ३५                 |
|              | (0)                         | 33/5               | ३∣३४          | 802            | E 3              | (२३                          | ३५४                                         | , ખે પ્રદ                               | <u> </u>                       | হ্হ              | 38              | ४६।           | ८५              | ८ २      | २ ३१        | યુષ્ટદ                                  | אב           | ह               | १।३               | ३४         | אאל            | ક ફ           | = २१              | १३३              | ४४                 |
| 2801         | ११४                         | 288                | = 8=          | ३६३            | ०२१              | ३१=                          | १२                                          | ξ  ·                                    | ১ ধ্                           | 3,8=             | ४२              | ₹ <b>E</b>    | ३० २            | ४१ग      | <u> </u>    | ર્' ફ                                   | O            | x8 8            | <u> </u>          | ₽३         | E 3            | ० २१          | ३ १=              | च्र≎             | । ६                |
| ਜ਼           | ध्रक ३५                     | 38                 | ६३६           | ३६             | ३६ ३             | ৬ ২৬                         | રૂહ                                         | ३७/३                                    | ु ३ः                           | <b>3</b> ⊏       | 3=              | ३⊏,           | 3= 3            | 8 3      | धेश         | ६¦३६                                    | 38           | ४०४             | રું છે            | ક          | 08             | 08,           | १४                | १४१              | ४१                 |
|              | ध्यक <sup>२४</sup><br>।।११५ | اع او              | रशेवः         | ક ૪૪∣:         | ५७               | ६ २१                         | 33                                          | ४४ ५                                    | دا ا                           | ६ २ १            | ३३              | 82            | יאטע            | દ ર      | १३          | ર¦૪૫                                    | ५७           | E 3             | ११।३              | ક્ષ        | yy             | હી            | ६ २               | 133              | ४४                 |
| उ६१          | ।११६                        | र्ग स              | 8             | ६ न            | १०१              | २ १४                         | १६                                          | १⊏¦२                                    | ० २                            | રોગ્ડ            | ३२६             | २⊏            | 303             | २ ३      | ४३          | ६ ३=                                    | १८०          | પ્રગૃષ્         | 38¦8              | 8          | <b>=</b>  x    | દ પ્ર         | হ ধ্ৰ             | ટ્રોપ્ટ          | <b>X</b> 5         |
|              | 8                           |                    |               | २४२            |                  |                              |                                             |                                         |                                |                  |                 |               |                 |          |             |                                         |              |                 |                   |            |                |               |                   |                  |                    |
|              | 43 y                        |                    |               | २ ४४           |                  |                              |                                             |                                         |                                |                  |                 |               |                 |          |             |                                         |              |                 |                   |            |                |               |                   |                  |                    |
| ३४ः          |                             |                    |               | <u>र</u> ू २४  |                  |                              |                                             |                                         |                                |                  |                 |               |                 |          |             |                                         |              |                 |                   |            |                |               |                   |                  |                    |
|              |                             |                    |               | 8= 8=          |                  |                              |                                             |                                         |                                |                  |                 |               |                 |          |             |                                         |              |                 |                   |            |                |               |                   |                  |                    |
| ;            | मकर 🖔                       | עע אַ              | اير           | १४२३           | (३५              | ४४                           | × 8                                         | 388                                     | રઇ:                            | 18/8             | 8 र             | શે ક          | १४              | २३       | 331         | ३३४                                     | 3 3          | 23              | 23                | 35         | 20 5           | 15            | 2 2               | 5 5              | 232                |
| <b>२</b> १   | ६६।४६                       | 0 42               | 88            | ३६२ः           | = 20             | १२                           | 8 र                                         | ६४८                                     | 80                             | ३२               | रश्र            | ६ ह           | . 0             | ४२       | 88          | ३६ २                                    | जिल्ल        | 52              | ,                 | 38         | 8=1            | }<br>}o 3     | 5 5               | 28               | E =                |
|              |                             | 12 113             | va            | ४३४            | 3 ¥ 3            | <u>123</u>                   | (5 y                                        | 3 43                                    | 72                             | <u> </u>         |                 | بوان          | ب براج          | 22       | 99          | עעע                                     | יטע          | 100             | vu                | UU         | V V            |               |                   | -                | 51.5               |
|              | कुम्भ                       | スマス・               | 2 210         | * 8            | 3 28             | રદ                           | રૂહ્ય પ્ર                                   | प्रथ                                    | 8                              | 5                | १६२             | 83            | د الأن<br>د يده | ΧE       | νε          | 2 3                                     | واء          | 2016            | 30                | v 3        | مرمر<br>پري    | رعزاء<br>د و  | ر براغ<br>در براغ | 6 2              | ५ <del>५</del> ६   |
| २            | (३७।२१                      | 0 7 8              | 00-           | 0513           | 830              | 28                           | १=१                                         | च्री ह                                  | 0                              | 28               | را عر           | 35/3          | ε 3 c           | 12.7     | 8=          | १२                                      | ξį           | טעום            | 2×                | 0 Y<br>00  | 35             | 30            | الاد              | × 4              | २ २ ६              |
| _            | ì                           | -   X              | 007           | 0 17           | 10 100           | Vio                          | بره ي                                       | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | Vic                            | 1910             | ال رواد         | / <u>-</u>  - |                 | V        | \ <u>\</u>  |                                         |              |                 | 107               | 0 7        | 77             | 30            | 70                | <u> </u>         | <u> </u>           |
|              | मीन                         | रदर                | ६४६           | 292            | V 0:             | 200                          | ء ارد                                       | 32 31                                   | UF                             | 25               | اءبرا           | واع           | 2/95            | - DF     | 35          | 32                                      | 25           | 3 000           | اعرد              | 35         | عرق            | <b>عرد</b> ا  | اعد               | (E X             | ६४६<br>६४३         |
| ;            | ર <u>ે</u> ્રાષ્ટ           | રઘ                 | XX            | اع کا          | ۲۱۲۰             | 115                          | 00                                          | 3 5 0 5                                 | ۔ اُن                          | SO /             | 20              | ج او<br>جاو   | 2               | 0 0 2    | ייט<br>שעוכ | 35                                      | 9            | 4 26            | 4                 | 153        | 32             | र६            | २३                | 18               | १६४३<br>१६१८       |
| •            | 1-110                       | 0 8                | १२।२१         | ≲  ২১          | <b>ऽ</b> न् २    | <u> </u>                     | 28                                          | 3412,                                   | ٠, ٠                           | 10.              | 1.0             | 710           | , – ५           | -17.     | V-<0        | गरप                                     | 12           | مالا.           | <u> </u>          | । ५        | ।४५            | २०            | १२॥               | ८८।              | १६।१८              |

श्चचांश की लग्न-सारणी १६१७१म् १६१२० त्रश्लरास्थ -मेप ৰাংবাংহাৰ্মাৰ্বাৰ্হান্তমান্ত্ৰীনৰ সাংবাংলাৰ্থাৰ লাখ্যমান্ত্ৰীত লাখ্য 78513 दप **७११ ३२ विशेषकोश्रहोस्स्र २३४**११८ मिमुन ३० ८० ४० । १० १६ । २६ । ३६ ५३ । १६ الإلالا YORGROPO OKOY 4 الاولدها ماوداعد يامادوا عاوياء واعتابها واعهاء باعوايه الموادية عاعداء واعتاره المواعك SELIF सिद كرواعواله لاها كرواع والاعلام والرواع والاياع الالحراء والماعلية والموادوا والمواعدة 4581830 च्चरक्षादर्भक्ष्यास्य अहरार रचवर्षभ्यास्य 5-01 १२ राष्ट्र वहांश्रम । १२ २४ वहांश्रम **૧૨**|૨૪|૧૬|૪૦| १२|२४|३६|४८ रेर्गा११७ αसा १२ २५ ३ ६४८ १२ व्य वेद्यक्त १९२४ १६४८ १२/५४/३६/४⊄ 36 1886 1थिक १२० वर्षा कार्य शहर में स्थान करें विश्व निवास **148117**0 بالماعماعية ما واعمد وساعتها ماوولته اعدادها برواعمالالدوا يزوداعوالاعالية पन \$85T40F be re be be be be se se se persente persent is मकर **१११२१३१४१**४१ PERIFE التحاليها عاوووه وساعه يتعالدهايت فإوعاء واعماعه يعالعوا 2411122 क्रिनेवद रहरूरी अक्रनेवदिष्टरे % = ३६ २४ १ः। मीम १६ना३

०।४४।२८।१२।४६।४०।२४

०४०२०

२३२।१७

मिथुन

२६४।४४

कर्क

३४०।११०

सिंह

३६६।१२१

कन्या

३६३।११६

तुला

३६३।११६

वृश्चिव

३६६।१२१

वनु

३४०।११०

मकर

રદશાયજ

कुम्भ

२३२।१७

मीन

१६५१२

**प्रशा**रहारण

०।४८। ३६।२४।१२। ०।४८।३६।२४।१२। ०।४८।३६।२४।१२।

०४०२०

०१२२४३६४८

ं १२|२४|३६|४८

हिर्वेदर्शिक्षेत्रम् व्यवद्विर्वास्त्रम् मिर्वेद्विर्वेदर्शिक्षेत्रम् स्वाद्विर्वेद्व

०४०२० ०४०२० ०४०२० ०४०२० ०४०२० ०४०२० ०४०२०

। ४४|४१|४८ । ४|११|१७|२४|३०|३७|४३|४०|४६| ३| ६|१६|२२|२६|३४|४२|४८

०।३०। ०।३०। ०।३०। ०।३०। ०।३०। ०।३०।

६।१२।१८।२४।३०।३६।४२।४८।

हिरर्रात्रचिरश्चर । ३६ । ४२ । ४५ । ४४ ।

११२ | २४| ३६| ४७| ४६| ११ | २२| ३४| ४६| ४७| ६| २१| ३२| ४४| ४४|

디

४ ४८ ३२ १६ 3 3

०४४२८१२४६४०२४ ८४२३६२०

०४८२० ०४०२० ०४०२० ०४०२०

१७४८।१८।१८।१८।१८।१६।१६।१६।२०।२०।२०।२०।२०।२१।२१।२१।२१।२२।२२।२२।२२।२३।२३।२३।२३

०१२।२४।३६।४८। ०।१२।२४।३६।४८।

<u> २३।२४|२४|२४|२४|२४|२४|२४|२४|२४|२६|२६|२६|२६|२६|२५।२७।२७|२७|२७|२८|२८|२८|२८|२६|२६|२६|२६</u>

*े ६।१२।१८,२४।३०|३६।४२।४८|५४*।

० ६।१२।१८।२४।३०।३६।४२।४८।४४।

३६ ३६ ३६ ३६ ३६ ३८ ३७ ३७ ३७ ३७ ३८ ३८ ३८ ३८ ३६ ३६ ३६ ३६ ४० ४० ४० ४० ४० ४० ४१ ४१ ४१ ४१

०१२२४।३६।४८। ०१२।२४।३६।४८।

<u>୪୬/୪୬/୪୬/୪୬/୪३ ୪३/୪३/୪३ ୪३/୪୪/୪୪/୪୪/୪୪/୪୪/୪୪/୪୪/୪୪/୪୪/୪୪/୪୪/୪୧/୪६/୪६/୪६/୪६/୪५/୪୯/୪୯/୪୯/୪୯/୪୯/୪୯/୪୯</u>

० ४४ र= १२ ४६ ४० २४ । = ४२३६ २० ४४= ३२१६ ० ४४ र= १२ ४६४० २४ = ४२३६ २० ४४= ३२१६ 

०।४८। ३६।२४।१२। ०।४८। ३६।२४।१२। ०।४८। ३६।२४।१२। ०।४८। ३६।२४।१२।

न्। १६।२३।३१।३६।४७४४। २।१०।१८।२४।३३।४१।४६।४६।४१२।१६।२७।३४।४३।४०।४८।

३११४२७३६१४२। ४१६६२८४०१४३। ४११७२६४१४४) ६१८८३०४२१४४। ७१६८३१४३१४६। ८२०।३२१४४

हिरशेत्रत्रोध्रप्रमणे हिरशेत्रत्राध्रप्रमार्गर्गरस्य । स्वाप्तर्भाष्ट्रहिरशेत्रत्रात्र्यात्रम् । स्वाप्तर्भाष्ट्रम्

ह्य १०१०१०१०१०१०११११११११११११११ ७।१६|२६|३६|४६|४६| ४।१४।२४।३४।४४। ४।१४।२४|३४।४३। ३।१३|२३|३२।४२।४२। २।१२।२१।३१।४१।४१ ०।४८।३६।२४।१२। ०।४८।३६।२४।१२।

**०४०२०** 

६१७२६४१४२

**०४=|३६|२४|१२** १२/१२/१२/१२/१२/१३/१३/१३/१३/१३/१४/१४/१४/१४/१४/१४/१४/१४/१४/१४/१४/१६/१६/१६/१६/१६/१८/१७/१७/१७

०४०२०

*े*।१२|२४|३६|४८| ०|१२|२४|३६|४८

० ६।१२।१८।२४।३०।३६।४२।४८।४४

० ६१२१८ २४३०३६४२४८ ४४

०१२।२४।३६।४८

*०*१२|२४|३५|४७

*०*४म३६।२४/१२

*દ્દી* ૧૪ | ૨૬ | ૨૭

०३० ०३०--

१ नि१४ २१ २७ ३४ ४० ४० ४५

0130

०४०२० ०४०२०

**०१२|२४|३६|४**⊏|

**રા**૧૪ રશ્ર રહા ૪ દા

ાષ્ટ્રાંગ

०३० ०।३०।

*પ્રાપ્ટ≒*ારફ

०४०२०

[ to= ] चरन-सारणी 177 וב וכ כ וכ וב ol elegie ox sojecierativi भारे वर्षा वर्षे दर्श हो अवस्था प्रतास्थ 1439 14 भ १ शेर विराम स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन 26187 ४४२२ स्टाइहरिप्रस्थित इप्रहार्थ राष्ट्रवाहरू इप्रश्री राष्ट्रवाहरू मिधुन र राजिलाहर के रहा है है ने के अपने के में के के में है है के कि कि के में कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि PLBIVE प्रकारेन प्रमण्डाहर नम्म १०० हरियम्प्रमेत्र १६ र्यम्बर्भे 4 ४,१४,२५३६,४१। राहप्रद्वाव नार्या राह नाम्यावद्यास्त्र प्रवाहराच्या वास्यावद्यास्त्र । **RX**41444 १२ ४४ देव हम अध्यय दक्षम १२ मध्य हरिस १७१७१८ १८ १८ १८ १८ १६ १६ १६ २ २ - अस्तराज्य १२१२१२१२१२५२५२५२५३ इत्हा हर ΉŒ रिस्पर्धावन्त्र रिक्षिर्विक्तिक विश्वापित मर्ग सर्वे स्थापन union elevable between the property **३६६।१२**२ શ્રાવેશ્વીમકોશ્વીર ક્ષિત્રી શ્રાવે શ્રાવેશીન્ટ १८विष्ठां प्रशेषये विशेषय ४२४२४७४२४२४२४१२४२४२४०४०६२६।२६२६१२६१२६००५२५०००५४५८०<del>०५५८८</del>२८ कत्या કોરાવ્યક્તપ્રમામમાં અંશ્કોક્શપત્રોપદી હો. વિરોજ્યમાં દ્વારાક્ષત્રપ્રાપ્તીર વિરોક્શપદીશકારા દ્વારા ३६६।१२१ १२१९४६५८ ०१२२५६६४८ ২০ ২ ব ২০২ হং চং ইংৰং হণ চল্ছল্ছল্ছল্ছল্ড হত ছছা হয় হস্তমাধ্য ইংৰ এবন ইন্তম্বন तसा 1113 RX 40 175 국 \* 항 구 도 '목도 X 이 될 수 있는 시골 는 10 명 도 한 도 12 이 가 된 वेद्धारम् 1-12/25/20 **परिचक** द्वित्व देशन्य प्रमाणिक प्रमाणिक है देश है विश्व कार्य के प्रमाणिक के विश्व कि विश्व कि विश्व कि विश्व कि विश्व 341149 १८ वर्ष क्षेत्र १६ वर्ष १८ वर्ष ४८ वर्ष ર=રદ'મશારચંચ મુખ્ય દ્વસાયએ रिवादक्ष्यभारतीय क्रिया द्वारक्षय पम 3281888 ४००४ **१४**८३ १२**)**। श्रीकार the sentender se se se preparation from a population to be sentended by

FERINA ,४६१६२/१८८ ४५ ।६६२-५ ८५४४४०/२६/१२/४८/४४५ (१६) २/४८/२४/२ NO MOTO MOTO MOTO MOTO MANAGEMENTA MANAGEMENTA MANAGEMENTA MOTO CONTRACTOR कुण्म ७१४ वस्व वस्तरप्रभव र संरद्दरश्वरावस्था से धरेणवस्वराप \* **? & LI ? X** إعطاو فلتدع عزاوا علامام مطاورا ولامواء بالمواحد والد وكدوا ومادم وامتاء

ত হল্পান ৰুমায়ন্ত্ৰ প্ৰাণ্ড ৰহাত্ৰ হাত্ৰ কৰি ব্যাহ্মান কৰি বাহি বিশ্ব প্ৰাণ্ড কৰি

भकर

मीन miss a mesos se sa se sa se successo sides de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata del la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata del la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata del la contrata de la contrata de la contrata del la contrata de la contrata del \*1 21 P रिक्षांच्या रुपायको । प्रकृत्या रुपायक्ष्या । अरुप्रध्या रुपायका । अरुप्रध्या रुपायका । अरुप्रध्या रुपायका ।

# लग्न-सारणी के उपकोष्टक ११

|   |   |            |            |            |          |                      |                       |               |              |              |              |                 |                          |            |    |                | τ-               | 1          | <del></del>  |             | 1 1        | 1             |                | 101             | i                       |
|---|---|------------|------------|------------|----------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------------------|------------|----|----------------|------------------|------------|--------------|-------------|------------|---------------|----------------|-----------------|-------------------------|
| १ | 1 | <b>बंह</b> | 3          | ۶          | 3,       | 8                    | 3                     | ١.            | ξ.           | 8            | ल            | प्रपत्त         |                          |            | 3  | खंड            | 8                | ર          | 3            | ક           | ¥          | ६             | હ              | <u>ن</u><br>اد? | लमपल                    |
|   |   |            | 3          | १८         | ર⊏       | 3,                   | ક્ષુ                  | 8             | (६)          | र्भ          | =            | क्ला            |                          |            |    | to             |                  | 1          | •            | 1           | 88         | 1 1           | _ [            | - 1             | कला                     |
|   | ١ | દ્         | २२         | ४४         | U        | 3                    | لال                   | o)            | 28           | 0            | वि           | कला             |                          |            |    | 6              | र्               | 88         | <i>y</i>     | 3,6         | 78         | <b>१%</b>     | 38             | 0               | विकला                   |
|   |   | ર્જ        | 30         | 0          | 30       |                      | င                     | i o           | c            | 5            | प्रति        | विकल            | 7                        |            |    | १०             | 20               | 80         | , 0          | २०          | Se         | c             | ર્દ            | •               | प्रतिविकला              |
| - | ? | खड         | 8          | ર          | ३        | 1                    | - <u>'</u> -          | ン '           | ę            | ε<br>30      | ল            | न्नपल           | -                        |            | १० | खंड            | ۶                | ३          | 3            | 'n          | y          | ε             | હ              | <u>ہ</u><br>१६  | लग्नपत्त                |
| ١ | Ì | <br>E      | 3          | १ः         | न्र      | و ای                 | 8                     | 28            | <u></u>      | દદ           |              | <b>न</b> ला     | ]                        |            |    | U              | ] ;              | - 8:       | र <b>२</b> १ | 33          | 3128       | १८            | yı             | 80              | कला                     |
| ١ |   | -          | १३         | १२्        | ષ્ટ્ર    | १                    | ধে                    | 3             | २३           | 5            | f            | वक्ला           |                          |            |    | १६             |                  |            |              |             | ११७        |               |                | - 1             | विकला                   |
|   |   | 30         | 72         | १४         | 3        | 3 3                  | (8)                   | १५            | ٤            | 0            | प्रा         | तेविकल          |                          |            | _  | 1,4            |                  | Y   Y      | ء لا يا<br>  | 180         | y          | 36            | 39             | 0               | प्रतिविकला              |
|   | 3 | संख        | <u>ا</u> و | 5          |          | 3                    | 8                     | ሂ             | 3            | ફ<br>૩૬      | 7            | तमपल            |                          |            | ११ | <b>रक्षं</b> इ | 3 8              | 5          | : 3          | ક           | y          | ε             | <u>ن</u>       | ں<br>د د        | लग्नपल                  |
| ١ |   | ε          | .          | १          | 5        | U                    | Зξ                    | SA            | 9,           | 50           |              | कला             |                          |            |    | ي [            | ,                | 5          | ६२           | ३ ३:        | र्४        | 8=            | '১৫            | દ૦              | कला                     |
| ١ |   | 38         |            | ५<br>१     | 0 3      | ६                    | २१<br>•> <del>-</del> | <b>२</b> ७    | 18:          | 9            | 1            | विकला<br>तिविकत |                          |            |    | २ः             | ان               | ≒१<br>१२   | जर्<br>च     | E   3       | ४<br>४२    |               | 0              |                 | विकला                   |
|   | _ |            | _ `        |            | 8        | ( (                  | <del>~~</del>         | 123           | 8.           | 5            | <del> </del> | ।तात्र कत्      | -                        |            | -  | <u> </u>       | <u> </u>         | <u> </u>   | _ _          | ર 8`<br>- - | 8 3        | -             | 80             |                 | र्प्रतिविकला            |
|   | ક | ख          | ਫ਼ ੇ       | _ _        | _ .      | 3                    | ጸ                     | _             | _            | 18.          | <u> </u>     | लमपल            |                          |            | १= | खं             | ड ।              | :   }      | 1            | 3 2         | צ          | ε             | હ              | ७<br>२६         | लग्नपल                  |
|   |   | 1          | ξ .        |            |          |                      |                       |               |              | ३६           |              | कला             |                          |            |    | ١,             | ا ر              | 58         | ६२           | ઇક          | २ ४०       | 8=            | પ્રદ           | ६०              |                         |
|   |   | 18         | ર ¦        | (७).<br>१६ | 35<br>35 | yχ                   | 128                   | 8             | ६४<br>५५     |              | )<br> <br> R | विकला<br>तिविक  |                          |            |    | र् २           | ξļ               | 8          | 518          | २।१         | ७२!<br>२३  | १२५           | 36             |                 |                         |
|   | - | ╬          | -          | -          |          |                      | 1                     | 1             | -\-          | -            | _ _          | 101990          | _                        |            | -  | -              |                  |            | ५ र          | <u> </u>    | -          | 780           | -              | 0               | प्रतिविकला              |
|   |   | x   ₹      | ाड         | <b>१</b>   |          | <u> </u>             | <u> </u>              | _\_           |              | ξ   <u>γ</u> |              | त्त्रपत्त       |                          |            | 8. | ₹<br> -        | ह                | _ _        | <u> </u>     | 3   3       |            | ξ             |                | 32              | लमपल                    |
|   | 1 |            | ६          |            |          |                      |                       |               | ડેટા<br>ડેટા | / D E        | 0            | कला<br>विकल     | .                        |            |    |                | હ                | ا ک        | ٤ ا          | 33          | १३         | E 81          | <u>्</u> र     | १६०             |                         |
|   | ١ | -   '      | ४=         |            |          |                      |                       |               | y            |              |              | प्रतिविव        | ला                       |            |    | ३              | ર                | v 2        | 7 Y S        | 33          | (          | د لار<br>داه: | ગુજુક<br>રાજુક |                 | 1 66                    |
|   | t |            |            | \ <u></u>  | -        | <u> </u>             | _ -                   | ¦             | _            |              | ε            | <del></del>     |                          |            | -  | ╬              |                  | <u>-</u>   |              | -           | -          | - <u>'</u>    | -              | -               | ·                       |
|   |   | ξ :        | (वड<br>——  | 18         | - -      | _ _                  | _                     | 8             |              |              | ×8           | लग्नपत          |                          |            | 18 | 8) ख           |                  | į          | २            |             | _ -        | ۲ ۱ و<br>_¦_  | _ _            | 38              | लमपल                    |
|   | 1 |            | ફ          | ,          | १ २      | 31.                  | ۱۶)<br>بر             | २४<br>५६      | <b>२</b> ⊏   | १०<br>१०     | 90           | कला<br>विकल     |                          |            |    | 111            | v i              | ائ<br>اجن  | १४           | ر<br>اور    | ३१३        | E 8           | ও <u>ধু</u>    | १६०             |                         |
|   |   |            | ጸጸ         | 8          | श्रेह    | 5                    | १र्                   | уξ            | 80           | १०<br>२४     | c            | प्रतिवि         | कला                      |            | 1  | ;              | ३६               | <b>25</b>  | 25           | 3           | 385<br>885 | الوا          | ξ (γ.          | X 9             | े विकला<br>प्रतिविकला   |
|   |   |            | •          | 7          |          | ٦,                   |                       |               |              | i            |              |                 |                          |            | ŀ  |                |                  |            | -            | `}          | -          | -             | - -            | -               |                         |
|   |   | 8          | संह<br>—-  |            | _        | _}                   | 3                     | <u> </u>      | ×            |              |              | लग्नप           |                          |            |    | १४) र          | बंह<br>          | १          | २            | 3           | -          | _             | ة   ر<br>-     | ' ३ः            | . i                     |
|   |   |            | ٥          |            | 8        |                      |                       |               |              | ५१<br>२५     |              | कल<br>विकर      |                          | <b>\</b> ` | ١  |                | v                | ٧          | <b>۲</b> ۲   | २३          | ३१<br>२६   | 38            | براي           | <u> ५</u>       | ० कला                   |
|   |   | 1 1        | C          | 7 8        | U.       | 38                   | ¥₹                    | , [           | = 25         | 85           | c            | प्रतिवि         | कला                      | 3          | ı  | - 1            | ३⊏               | ۶ ۲<br>3 د | 83<br>88     | २४<br>५१    | 75.        | (5)<br>V/V    | है।<br>१२ १    | ξ               | ्रविकला<br>९ प्रतिविकला |
|   |   |            |            | Ì          |          | _                    |                       | . <del></del> |              | -            | -            | اوا             |                          | -,         |    | _              | •                | $\vdash$   | -            | _           |            |               | +              |                 | 21111111111             |
|   |   | ٦<br>-     | खर         | +          |          | ર<br>૧૯              | _                     |               | _ _          | _            | <u> </u>     | 191             | प्र <b>प</b> ल           | ·          |    | १६             | वं <b>ह</b><br>- | 18         | 2            | w.          |            | - 1           | ` _            | 8               |                         |
|   |   |            | 1          | ° ,        | २७       | <sup>५</sup> ५<br>५४ | 58                    | शु            | र¦ह.<br>= १: | 18.          | 2 E          |                 | न्ता <sup>-</sup><br>कला |            |    |                | G                | )<br>!!    | 134          | <b>२३</b>   | ३१         | ۶۳'۶<br>در ا  | 3 E L          | ४६              |                         |
|   |   |            | 1.5        | ٠,         | ચ        | ~8                   | _                     |               | = 8          | ) १          | હોશ્ય        | े प्र           | ∟बि.                     |            |    |                | 83               | , 5,5      | 1.8          | 3,5         | ३१<br>१०   | 80.8          | 5⊀ २<br>}⊋¹ç   | X               | ० विकला<br>० प्रतिविकला |
|   |   |            |            |            |          |                      |                       |               |              |              |              |                 |                          |            |    | •              | الدهيد           | -          |              |             |            |               |                | <u> </u>        | -1-वातानुकला            |

[ ११० ]

[ कावक-**शी**पक

#### सग्न-सारणी, के उपक्रोष्टक ११

| _   |             | _       | _   | _              | _   | _              | _   | _   |                 |                                    | 311 74 | _  |                |               |               | `             |              |                                         |                |                  |                    | _        |                                   |   |
|-----|-------------|---------|-----|----------------|-----|----------------|-----|-----|-----------------|------------------------------------|--------|----|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------------------------------------|----------------|------------------|--------------------|----------|-----------------------------------|---|
| الم | संद         | 3       | ۹۱  | ٦              | 8   | ×              | ۶   |     | 88              | समप्रम                             |        | ₹X | संब            | 1             | ٦             | 3             | 8            | ×                                       | Ą              | ٠                | 5                  | 00 10    | क्रमपत                            | _ |
|     | 88          |         | 11  | २३<br>१६<br>२३ | 4   | 4⊏<br>8≠<br>1× | 43  |     |                 | कसा<br>विकसा<br>प्रतिविकसा         |        |    | ۶<br>۷         | þ٩            | પ્રવ          | 10            | ďΥ           | 12                                      | 2.             | 8                | ¥€.                | 000      | कसा,<br>विकसा<br>प्रविश्वित्र     | , |
| ख   | संद         | ٤       | ٩   | 3              | 8   | ×              | Ę   | ٠   | 3.6             | लद्मपस्र                           | -      | २६ | संद            | ,             | ٦             | ą             | 8            | ×                                       | Ę              | ۰                | 5                  | 7.7      | भग्नपश                            | _ |
|     | 84          |         | રપ  | २३<br>१<br>३३  | kγ  | Ş⊏<br>Ş∪       | रि१ | 8   | 6               | क्या<br>विक्या<br>मतिविक्या        |        |    | 11 11          | Įς            | SY.           | w             | 30           | <b>y3</b> l                             | 88<br>१४<br>४२ | 3년               | ×£                 | 9        | कक्षा<br>विकला<br>प्रविविकस       | 1 |
| 84  | त्रीष्ठ     | *       | -   | Ŗ              | 8   | ×              | Ę   | ٠   | 8               | सप्तपद                             |        | 73 | श्रंष          | ٤             | ۲,            | 3             | त            | ¥                                       | Ę              | ۰                | 5/1                | =        | क्षप्रपत्न                        | 7 |
|     | 8 <u>r</u>  | ب<br>19 | ₹8  | 8              | ١.  | ३<br>२७<br>४४  | L   | χç  | 0               | <b>कसा</b><br>विकसा<br>प्रतिविक्ता |        |    | <u>ت</u><br>۶٥ | ŔΙ            | 81            | j             | ⊋১           | YY                                      | 88             | ٠,               | X= 6<br>8 5<br>8 7 | ં        | ৰুৱা<br>বিক্লা<br>ঘটিবিক্স        |   |
| ۲۹  | लंड         | *       | ર   | 3              | 8   | ×              | ٤   | u   | 10              | स्रग्रपत                           |        | 75 | संद            | ?             | ર             | 3             | 8            | ×                                       | ٩              | ٠                | ٠[                 | 2        | भग्नपक                            | 1 |
|     | y<br>X      | Ŋ.      | ₹ € | У.,            | ξc  | \$ . X         | χu  | 34  | ٥               | কুজা<br>বিক্ৰয়া<br>মবিবিক্তনা     |        |    | ₹ P            | 3 20 00       | १४<br>३८<br>२ | २१<br>१५<br>१ | 100          | 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | 23             |                  | 100                | 9        | । कता<br>विकसा<br>प्रतिविकसा      |   |
| 21  | संब         | ١       | 2   | 3              | 8   | ×              | ٩   | 4   | ×8.             | शग्नपस                             | }      | 25 | लंड            | 3             | ٩             | ٩             | 8            | ×                                       | •              | ٠                | 5                  | ¥        | खप्रपद                            |   |
|     | *18         | h٤      | 122 | v              | Ŕ,  | 30             | 18  | 1   | 0               | प्रशा<br>विकसा<br>प्रतिविकसा       |        |    | £8             | 20<br>20      | ¢δ,           | ŧΫĺ           | Ħ            | 41                                      | 1              | o٩٩              |                    | ,        | <b>क्षा</b><br>विकशा<br>मिषिकसा   |   |
| २६  | <b>P</b> (4 | ٩       | २   | ٩              | 8   | ¥              | 4   |     | <u>ن</u><br>و ج | खन्नपत्र                           |        | ŧο | क्षंद          | 1             | ٥             | В             | 8            | ×                                       | 4              | ,,               |                    | •        | श्रमपद्य                          |   |
|     | 29          | h,      | Ų   | હિશ            | 12  | 80             | বিৰ | 1   |                 | ছন্না<br>বিশ্বস্তা<br>মবিবিশ্বস্থা |        |    | <u>۔</u><br>وو | ٠<br>بر<br>بو | boh           | HΙ            | <b>*</b> [\$ | wa                                      | ·h             | GÍ.              | 1 6                | ķ        | क्या<br>विक्ता<br>तिविक्या        | ĺ |
| ۶,  | wiz         | 8       | 2   | 2              | 8   | ×              | Ę   | ٠   | , e             | श्रामपक                            |        | 28 | संद            | 1             | _[.           | Ţ.            | 1.           | L                                       | Ц.             | . -              | 14.                | Ĺ        | समयस                              |   |
|     | , v         | h       | 1   | ją.            | ] • | 100            | 18  | 2   | 1               | कशा<br>विक्रमा<br>प्रतिविक्रमा     |        |    | =<br> 5        | 10            | وحار          | 11            | 8            | ď٩                                      | 2 X            | 6 81             | ઇ વ                | ε<br>Я   | क्सा<br>विकसा<br>विविक्सा         |   |
| RV  | लंड         | 1       | 1.  | 1              | 1   | ×              | ) ` | ٠   | 5               | <b>ाप्तरक</b>                      |        | 15 | संद            | .,            | 1             | ۰             | 1            | Ľ                                       |                |                  | 4,5                | <u> </u> | क्षप्रपर्क                        |   |
|     | 78 0        | 11      | 0   | Ţ              | 30  | 30             | 1   | 100 | •               | कता।<br>रिक्रमा<br>प्रतिक्रिक्रम   |        |    | 15             | آوا<br>(برد   |               | 1             | 53           | 4                                       | +              | 120<br>241<br>40 | 4                  | 1        | ब्ध्सा<br>बिन्द्रसा<br>विभिन्नसम् |   |

# लग्न-सारणी के उपकोष्टक ११

| ३३         | वंड             | 8         | ₹           | 3              | ४        | y                    | ξ                | U                                      | =          | १ ह                                            | 7             | ाम्रपल                 | <br>४१ | ग्वंट                                 | १     | २       | 3                    | 8                                  | 4          | ε      | ن    | 5              | y5                    | ল              | म्रपल                   |
|------------|-----------------|-----------|-------------|----------------|----------|----------------------|------------------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------|--------|---------------------------------------|-------|---------|----------------------|------------------------------------|------------|--------|------|----------------|-----------------------|----------------|-------------------------|
|            | 22              | १०        | 00          | 30             | ४१       | 34                   | 9                | 12                                     | १२         | ν E σ                                          | f             | कला<br>वेकला<br>प्रवि  |        | দ<br><i></i>                          | 1     | 35      |                      | 5.2<br>S<br>S                      |            | នទុ    | בכ   | 5              | 5                     | f              | कला<br>यकला<br>तिवकला   |
| 38         | संड             | १         | p           | 3              | 8        | ×                    | ε                | U                                      | ָּעַן בּ   | 5                                              | 3 6           | तग्रपल                 | 85     | गंड                                   | ę     | ٦       | 3                    | ૪                                  | У          | દ      | ا خ  | 5              | प्रद्<br>प्रद्        | 7              | ाम् <u>य</u> पल         |
|            | न<br>२४         | 5         | 96          | ξy             | 3;       | 33<br>28<br>28<br>38 | 24               | بواخ                                   | ا أ        | ७<br>इ                                         | ol i          | कला<br>विकला<br>प्रवि  |        | प<br>५६                               | 8:    |         | 3                    | 2 E                                | 34         | ٧٣     | ş    | 0<br>88<br>84  | 6,                    | Î:             | कला<br>यकला<br>तिथिय ला |
| રૂ         | સંહ             | १         | o (         | 3              | R        | y                    | ٤                | 1                                      | ا<br>دار   | ج   5                                          |               | लग्नपल                 | ХЗ     | खड                                    | १     | , 2     | 3                    | ક                                  | ধ          | દ      | v    | =              | ٤                     | 7              | ा <b>मप</b> ल           |
|            | म<br>२ <b>५</b> | Y         | १८          | 183            | ८२       | 5 3<br>८ २<br>४ ४    | ध्र ३            | १'३                                    | इ          |                                                | 5             | कला<br>निकला<br>प्र वि |        | <i>ا</i>                              | 80    | ه¦عرد   | ) (                  | २६<br>%०<br>०                      | २०         | c      |      | २्०            | 5                     | f              | कला<br>वकला<br>तविकला   |
| <b>३</b> € | सह              | १         | ٦           | 3              | 1        | 2 3                  | /   8            | 5                                      | ای         | 5 3                                            | 다<br> <br>  국 | लमपल                   | 88     | ग्यड                                  | 2     | ર       | 3                    | 8                                  | પ્ર        | 4      | હ    | 5              | 3                     | ક              | लग्नपल                  |
|            | म<br>3२         | 1 8       |             | ३ ।            | y        |                      | 8 3              | 8                                      | 35         |                                                | ٠,            | कला<br>विकला<br>प्रवि  |        | દ                                     | 31    | કોરફ    | <i>y</i> (           | २६<br>२६<br>१२                     | <b>,</b> 4 | ४२     | 38   | ५६             | 33                    | c              | कला<br>विकला<br>प्र वि  |
| 30         | खड              |           | _ _         |                |          | 8                    | _ _              |                                        | U          |                                                | =<br>3 E      | लम्रपल                 | ४४     | खड                                    | 1     | 2       | 3                    | ક                                  | ×          | ε      | હ    | 5              | 3                     | ٤              | लमपल                    |
|            | 38              | 7         | 5           | ৬              | (X)      | 58<br>58<br>56       | /3]:             | 78                                     | ४०         | ४४<br>४५<br>४५                                 | 0 0           | कला<br>विकला<br>प्र वि |        | £ 15                                  | ३     | ह्<br>१ | 3 81<br>5 81<br>5 20 | ् २६<br>२१६<br>७ ३६                | 82<br>70   | 38     | 38   | ५२<br>३३<br>१२ | <u>५</u> ६<br>७<br>२१ | भ<br>५०००      | कला<br>विकला<br>प्र वि  |
| ર<br>      | प्तं खंड<br>    | z   ¹<br> | _ _         | _ļ.            | _        |                      | ע                | દ                                      |            |                                                | ४०            | लग्नपल                 | 88     | संबंह                                 |       | ٤   ء   | 3                    | પ્ર                                | ×          | ξ      | 10   | 5              | 3                     | ٥٥<br>ع        | लग्नपल                  |
|            | 80              | 2   3     | (X)         | /१<br>}६       | કહ<br>દ  | ४२<br>३२             | ર્<br>•<br>•     | 3 ₹<br>१⊏                              | २५<br>४१   | 8<br>28<br>8                                   | 0 0           | कला<br>विकला<br>प्र वि |        | ર<br><b>૧</b> ૦                       | - 13  | રા .    | <u>دا د</u>          | = 28<br>= 28<br>= 28               | O'O'       | 198    | 'Oc  | 20             | υo                    | ا _ ا          | कला<br>विकला<br>प्र वि  |
| 3          | ध खं<br>—       | ਫ਼ <br>   | _           | '              |          | !                    |                  |                                        |            |                                                | 100           |                        | 8,     | थ्र <del>ी</del> रतंड                 | 5   9 | १   :   | 3 2                  | S                                  | ×          | Ę      | w    | -              | 3                     | ع<br>۲۶        | लम्नपल                  |
|            | 8:              | 3 3       | रर          | ४४             | ३७       | 2 8 2                | २२               | ११४                                    | }  ६       | 88<br>88                                       | 0             | विक्ला                 |        | ह<br>१४                               | 15    | 8 14    | 8 (국)                | ह २.६<br>६ ५ इ.<br>६ ३ ऱ           | . ၁։       | 20     | 12 0 | 1200           | २८<br>१८              | 0              | कला<br>विकला<br>प्र वि  |
| ٤          | }∘ खं<br>—      | ਫ਼        | १           | <del>ا</del>   | 3        | 8                    | ¥                |                                        | <u> </u> _ |                                                | 8=            |                        | . 8    | न्यंर                                 | ਤ     | _ _     | _ _                  | 8                                  | `<br>      |        | 1    | 1              | 3                     | <u>६</u><br>१८ | लग्नपल                  |
|            | 8               | 5         | ५<br>४<br>४ | २२<br>३८<br>१० | २७<br>१४ | १६                   | २४<br>२ <u>४</u> | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | 383        | ७'५४<br>१ <sup> </sup> ३२<br>८ <sup> </sup> ४० | 40            | विक्ला                 |        | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | ;   ? |         | ~ ~                  | ६ २ ।<br>१ ४ <sup>१</sup><br>५ २ १ | _ / /      | / 17 2 |      | -              |                       |                | कला<br>विकला<br>प्र वि  |

#### लगन-मारणी के उपकोष्टक १९

|    | $\overline{}$   | _   | _    | _    | _   | _  | _  | _              | _             | _   | _      |                          |   | _   |          |       |                           | _    | _     |     |     | _      | _        | _   |         |                         |
|----|-----------------|-----|------|------|-----|----|----|----------------|---------------|-----|--------|--------------------------|---|-----|----------|-------|---------------------------|------|-------|-----|-----|--------|----------|-----|---------|-------------------------|
| m  | संद             | ?   | ર    | 3    | 8   | ×  | Ę  | •              | 5             | Ł   | <br>રવ | इप्रपक्त                 | 1 | þ   | ने संद   | 1     | र                         | 3    | ¥     | ×   | Ę   | ų      | =        | 1   | 48<br>F | क्रप्रपद                |
|    | ٤<br>92         | Þ¥  | y-   | 43   | 30  | १  | २६ | 30             | 2 %<br>8 %    | ٩ŧ  |        |                          |   |     | 748<br>F | ļ     | <b>१</b> २                | 10   | 18    | ۲ç  | २१  | ર¥     | Þŧ       | বিহ |         | कशा<br>विकल<br>प्रवि    |
| ٧. | संब             | ?   | -    | Η-   | -   | -  | _  | <del>  -</del> | 5             | -   | S.S.   | 4                        |   | 20  | संद      | 一     | -                         | 1    | -     | _   | Н   | -      | -        | -   |         | श्रप्रपद                |
|    | Ł<br>ęg         | ગ્ર | ٧x   | 5    | 48  | 78 | ξu | 80             | 200           | રદ  | b      | कसा<br>विक्सा<br>प्रवि   | ĺ |     | 1 25     | ١٦    | ۶۶<br>۲۹                  | 19   | ų     | १२  | ₹¥  | ₹€     | 11       | 71  | - }     | क्या<br>विक्रमा<br>म वि |
| ., | संद             | 2   | -    | ۲-   | +-  | -  | -  | ۳              | 5             | -   | Ł      | क्षत्रपश्च               |   | 2/1 | संद      | ?     | 2                         | ٦    | 8     | Ł   | Ę   | u      | 5        |     |         | समप्रक                  |
|    | se:<br>F        | þo  | Яο   | ĺ    | 26  | 81 | ١٩ | 28             | र<br>४२<br>१६ | . २ | ۰      |                          |   |     | ¥=       | 1     | १0<br>२<br>२              | ą    | 8     |     | ٠,  |        | ŧ        | ۱,  |         | क्या<br>विक्या<br>प्रवि |
| ×Q | संब             | ,   | 2    | ٦    | 8   | 2  | Ę  |                | =             | ٤   | 12     | सप्तपद्ध                 |   | 90  | संद      | ,     | R                         | ٦    | ¥     | ,   | •   | •      | =        | 2   | 10      | क्षप्रपक्ष              |
|    | <u>د</u><br>۱۹۹ | 70  | (২×  | ٧٦   | 10  | ₹≂ | 8× | 1              | ۲0<br>۲       | ĸ   |        | कुझा<br>विकक्षा<br>प्रवि |   |     | ?        | 9     |                           | 6    | ٥     | 0   | - 1 | ا<br>د | <u> </u> | 9   | 0 1     | क्या<br>वेक्सा<br>प्रवि |
| χą | कंड             | 1   | 12   | ٩    | 8   | ĸ  | ٩  | 9              | =             | Ł   | v      | संप्रपत                  |   | Ęŧ  | संद      | ,     |                           | ۹    | 4     | ٠   | ١,  | •      | =,:      | ٠,  | 9       | ° ₩. प.                 |
|    | £ £             | 5   | 10   | বিধ  |     | ٧٦ | 21 | ٥              | 1             | 20  | 9      | क्या<br>विक्या<br>प्रवि  |   |     | ₹0<br>₹  | χĘ    | 15                        | ęψ   | ×۱    | 44  | ₹⊁  | * *    | ο¥       | T N | 4       | भया<br>गि               |
| XX | शंह             | 3   | 3    | ٦    | ¥   | ×  | •  |                | 5             |     | į.     | स्रापद                   |   | Ę   | संद      | ٠,    | શ                         | ٠    | ٠   ١ | q.  | ا   | •      | 1        | •   | 18      | स प                     |
|    | ¥=              | v   | 15.5 | 25   | PE  | ٩Ę | ** | * 1            | AC AC         | ¥,  | •      | कशा<br>विक्रमा<br>मंदि   |   |     |          | re)   | 199                       | খ্   | þ     | ٠¥  | r y | 18     | şķ.      | d₹: | ď.      | इसा<br>वि<br>प्रकार     |
| 2  | संद             | 1   | 9    | 3    | ¥   | k  | ŧ  |                | =             | Ę   | ¥0     | इतपस                     |   | ĘĄ  | नंद      | •     | ٠):                       | ١.   | ٠     | 1   | ď   | , =    |          | 1   | 1       | श्च प                   |
|    | 1 1             | 1   |      | 182  | ₹V  | 1. | 35 | 47             | 7.7.75        | 18  |        | क्या<br>विकसा<br>प्रवि   |   |     | 70       | د ۾ د | 1 1 1 1<br>1 2 1<br>1 2 1 | n iz | yy.   | þ   | 733 | h      | į¢.      | ď٠  | ١.      | ह्या<br>वि<br>प पि.     |
| *  | rte             | 1   | 9    |      | 18  | ¥  | 4  | v              | Ę             | į   | 1      | स्रमपत                   |   | ş٧  | तंह      | 1     | ۱ ا                       | ٠,   | ,     | 1   |     | 5      | ı        | 1   | 3.      | स प                     |
|    | ,               | ١×  | ď.   | Į'n, | 121 | วง | Ą. | 14             | 11:15         | 81  | •      | क्सा<br>विक्रवा<br>प्रवि |   |     | 1        | rbb   | 1                         | ×ίν  | 131   | (a) |     | ١Ŕ٥    | įν       | 114 | ſ'      | कता<br>वि<br>वि रि      |

| १० ४२ ४४ ३ = ३१ २४ १७ १० ३ ४६ ४६ ० वि  १० ४६ ४० ४८ ३ ४ ४ ६ ७ = ६ १० ११ ल प  १० ४१११८७२३२६३४४१४६३० ० वि  १० ४११४३३४२७६२३३६० ० वि  १० ४११४३३४२७६३३६० ० वि  १० ४११४३३४२७६३३६० ० वि  १४४४३३४२०६३६३४४१४६६० कला  १० ४११४३३४२७६३४४१४६३० ० वि  १४४४०३४४२१ = ४४४४२२६१६ ३४० ० वि  १४४४०३४४२१ = ४४४४२२६१६ ३४० ० वि  १८४४४४२३६२ = १०१६ वि  १८४४४४२३६३६३३३० ० वि  १० ४११४४४२२६ ३६३३३० ० वि  १० ४११४४४२२६ ३४४४ ६ ७ = ६ १०३० ल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| २०   ११११७२३२६३४४१४७४३४६६० कला   १०   ११११७२३२६३४४१४१४५६६० कला   १०   १४११७४३६३३३६४४४४४४० ० प्रा वि   २६४३४४३४४६६० प्रा वि   २६४३४४३४४६६० प्रा वि   २६४३४३४४६६० प्रा वि   २६४३४३४४६६० प्रा वि   २६४३४३६३४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | प           |
| १० ६१२ १ स २४ ३० ३६ ४२ ४ स ४४ ० ० प्र वि  ६६ स्वं १ २ ३ ४ ४ ६ ७ म ६ १० १२ स प  १० ४१११ ५०३३ ६३ ४४ १४ ४४ ६ ७ म ६ १० १२ स वि  १० ४१११ ५०३३ ६३ ४४ १४ ४४ ६ ७ म ६ १० १२ स वि  १० ४१११ ५०३३ ६३ ४४ १४ ४४ १८ ० प्र वि  १० ४१११ ५०३३ ६३ ४४ १४ ४४ १८ ० प्र वि  १० ४१११ ५०३३ ६३ ४४ १४ १४ ४४ १८ ० प्र वि  १० ४१११ ५०३३ १८ ४४ १८ ० म ६ १० १० स प  १० ४१११ ५०३३ १८ ३४ ४४ ६ ७ म ६ १० १० स प  १० ४१११ ५०३३ १८ ४४ १८ ४४ १८ ० प्र वि  १० ४११४ ६०३ १८ ३४ ४४ ६ ७ म ६ १० १० स प  १० ४१११ ५०३३ १८ ३४ ४४ ६ ७ म ६ १० १० स प  १० ४१११ ५०३३ १८ ३४ १४ ६ ७ म ६ १० १० स प  १० ४१११ ५०३३ १८ ३४ १४ ६ ७ म ६ १० १० स प  १० ४१११ ५०३३ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ १८ ४४ ४४ १८ ४४ १८ ४४ ४४ ४४ १८ ४४ ४४ १८ ४४ १८ ४४ ४४ १८ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ | ľ           |
| हिहास १ २ ३ ४ ४ ६ ७ ८ ६ १० १० ल प                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| २० प्रश्रिक्ष रहे रहे है प्रश्रिक्ष प्रति है किला २० प्रश्रिक्ष रहे रहे है प्रति है किला २० प्रश्रिक्ष रहे रहे है रहे रहे रहे रहे रहे रहे रहे रहे रहे रहे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | $\dashv$    |
| १० १२ १४ १६ १० १० ३ १६ १४ १८ ० वि स्थित १० १८ १४ १४ १८ ० वि स्थित १० १८ १४ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <del></del> |
| हिज् सं १ २ ३ ४ ४ ६ ७ ८ ६ १० १० त प                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | वे<br>वि    |
| १४ ४ ४ ६ ७ ८ ६ १० १६ व प ७६ छ १ २ ३ ४ ४ ६ ७ ८ ६ १० ३२ ज                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | प           |
| हिन् । १ २ ३ ४ ४ ६ ७ न ६ १० १६ ल प                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ला<br>वे    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | वि          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | प           |
| 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ला  <br>वे  |
| <del>────────────────────────────────────</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| हहसं १ २ ३ ४ ४ ६ ७ = ६ १० १० त प जिल्ला १ २ ३ ४ ४ ६ ७ = ६ १० ३४ त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | प           |
| १० ४१११७२३२६। ३४४०४६६४२ ४८ ६० कला । १० ४१११७ २२ २८ ३४४४१४६६० क<br>। । । । । । । । । । । । । । । । । । ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | वे          |
| 3077 2 3 3 11 11 5 10 - 1 2 3 5 7 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | प           |
| १० ४१११७ २३ २६ ३४४० ४६ ५२ ५५ कला। १० ४११११२ २८ ३३ ३६ ३४४० ४६ ६० कला।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ला          |
| र्वा स्थाप विकार विकार विकार करिया के स्थाप करिया के स्थाप करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया                                                                                                                                                                                                                                                            | वि          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ' प         |
| १० ४१११७ २३ २ च ३४ ४० ४६ ४० कला । १८ ४१११६ २२ २ च ३३३६ ४४ ४० ४६ ६० व । १८ ४१११६ २२ २ च ३६ ४४ ४० ४६ ६० व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | न्ता<br>वि  |
| 1, 15625182 8505684 218880 38 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | प           |
| १० ४१११७२३ २= ३४४० ४६ ४२ ४७ ६० कला १० ४१११६ २२ २= ३३ ३६ ४४ ४० ४६ ६० व<br>१० ४१११६ २२ २= ३४४० ३६ २३ ६ ४४४१ ० वि<br>१० ३०१४४२ ३० ७४४२२ ० ०३० ०३० ०३० ०३० ०३० ०३० ०३० ०३०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |

| [ 1              | 188       | 1                 |          |                |                   |                |                                  |                |          |            |          |          |                      |    |            |                      |             |          |            |               |      |            |               |               | [              | ব             | ia.      | <b>5</b> –4  | ोपक                |
|------------------|-----------|-------------------|----------|----------------|-------------------|----------------|----------------------------------|----------------|----------|------------|----------|----------|----------------------|----|------------|----------------------|-------------|----------|------------|---------------|------|------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------|--------------|--------------------|
|                  |           | •                 |          |                |                   |                |                                  | Ę              | Į.       | 7 -        | -₹       | Ϊŧ       | णी                   | के | <u>.</u> 3 | ų́₹                  | ોષ્ટ        | <b>∓</b> | 3          | 1             |      |            |               |               |                |               |          |              |                    |
| -1/1             | 1         | 7                 | ٩        | 8              | <b>*</b>          | •              | •                                | -              | د        | اه ا<br>اه | Ç,       | ₹ '      | q.                   |    | F          | 7                    | 1           | ٥        | ą          | R             | *    | 8          | ٠             | =             | ٤              | •             | ₹0<br>₹5 | सर           | पत                 |
| ر<br>الا         | _36       | 8.8<br>8.8<br>8.8 | 82       | ×              | 12                | 14             | ŧΧ                               | ct:            | 러        | 2          | ᅵ        | कर<br>वि | ٠Į                   |    |            | şc<br>ye             | , L         | y 8      | μv         | 23            | 5 8  | χŧ         |               | 46            |                |               | 이        |              |                    |
|                  | 1 1       | =                 | ٦)       | 8              | ¥                 | Ę              | ٠                                | =              | 4        | ?          | ۲٥<br>88 | Æ        | 7                    |    | Į,         | ₹.                   | 7           | 5        | 3          | ષ્ટ           | ¥    | 4          | ٠             | =             | *              | ,             | ? ?      | त्रम         | पस                 |
|                  | , ,       | ( १ ¢             | 86       | <b>⇒ १</b> ¹.  | 70                | ૧ેરા           | ۳                                | કરા            | 1        | YY.        | - 1      | कर<br>वि | r۱                   |    |            | * \$                 | 14.         | ٠<br>٢٧  | 8 E        | २१<br>४६<br>४ | \$ § | 3 4<br>3 4 | ३८<br>१<br>१  | 9 C           | ¥६<br>१<br>२४  | १५<br>३२<br>४ | 0        | क<br>वि<br>श | हा<br>इस्रा<br>वि  |
| <del>  -</del> - | ∢.,       |                   | _        | H              |                   | -              |                                  | $\neg$         | _        |            | १<br>४६  | स्र      | ٧.                   |    |            | न                    | •           |          | 1          | ı             | ,    | 1          |               |               |                |               |          |              | स प                |
|                  | 10        | ₹<br>१<br>१       | 84       | 25<br>80<br>20 | 74<br>21          | 11<br>24<br>12 | 12<br>12<br>12<br>13<br>13<br>14 | 88<br>12<br>25 | ₹0<br>₹= | ያ<br>ያያ    | 0        | f        | π<br>fu              |    |            | ११                   | २<br>१<br>१ | 2        | १ ६<br>१ = | 7 P           | 28   | व .<br>१७  | 3=<br>3<br>¥£ | 73<br>1<br>14 | ४=<br>१६<br>२३ | x<br>20<br>88 | Ar<br>Nr | <b>(</b> 5   | करता<br>वि<br>र वि |
| - X              | 81.1      |                   | Ŷ        | _              | $\overline{}$     |                | _                                | _              | ·        | _          | ٠,       | स        | ٧.                   |    |            | ्व                   | . ?         | 2        | Ą          | R             | ×    | ٩          | 9             | 5             | Ł              | 10            | ??       | * * j        | स प                |
|                  | ,<br>,,,; | र १।<br>२ ४       | 180      | 1 2 2          | 180<br>184<br>180 | 23             | ¥:                               | 8              | ¥ .      | XX         | 80       |          | <b>61</b>            |    |            | 11                   | ъ۰          | ď.       | . 12       |               | l u  | JΒZ        | ₹.            | ₹₹.           | খন             | १४            | ٣,       | اه           | क्या<br>वि<br>वि   |
|                  | 딞         |                   |          |                |                   |                |                                  |                |          |            |          |          | ٧.                   |    | ŧ          | 3                    |             |          |            |               |      |            |               |               |                |               |          | ٦.           | स प                |
|                  | 10        | ¥ ₹               | ν.       | <b>i</b> 1     | 81                |                | ľ¥                               | ۲.             | ₹.       | ٦,         | •        | ) f      | हा <sub>.व</sub> ंब. |    | ļ          | 1                    | Ų,          | , jár    | ļ          |               | þ.   | ×          | 14            | 3.            | 71             | ۱,            | اع       | 9            | क्सा<br>वि<br>(वि  |
| 45               | 귀         | <u></u>           | . 1      |                |                   | •              | u                                | -              |          | .,₹        | 10       | स        | ۹.                   |    | Į          | v n                  |             |          |            |               |      |            |               |               |                |               |          |              | <b>त</b> प         |
|                  | ٠,١       | y 9<br>27<br>24   | 4        | ١.             | <b>,</b> 3        | Ę.             | ٠٦:                              | ₹ <b>?</b> ′   | ٥X       | ₹₹.        | ς.       | ł        | शा<br>पि<br>वि.      |    |            | 1                    | 7           | 14       | 3          | 1 1           | 22   | ę          | 14            | š <u>.</u>    | Ŀ              | 40            | 21       | 1            |                    |
| -                | •#1       | 1                 | . :      | 1              | 2 3               | •              |                                  | . =            | : 4      | . १        | 37       | 1        | ۹.                   |    | ŀ          | <del>با</del> د<br>_ | !           | 1        | 1          | 8             | ×    | 16         | 9             | 5             | -              | ?             | ₹₹.<br>  | <u> </u>     | ਜ <b>ਧ</b>         |
|                  | 1         | 3                 | 3        |                | 13                | ,              | ? )                              | ,              | 9 1      | 2          | •        | d i      | ला<br>बि<br>पि.      |    | L          | 1                    | -[21        | ü        | į          | 35            | **   | ţ          | ý,            | ¥             | su.            | 9             | 11       | 0 1          | हमा<br>वि<br>वि    |
|                  |           | H                 | <u> </u> |                |                   |                |                                  |                | _        |            | ٦.       |          |                      | l  | Ę          | ţH                   | 1           | ,        | 3          | ¥             | *    | ť          | •             | = '           | ٤Ì             | 1             | 11       | \$           | 7 9                |

hericon de itae nede ita

## लग्न-सारणी के उपकोष्टक ११

|     |         |           |          |             |          |                                                                                             |                 |                |             |                     | G                                              | 14             | П              | 1              | . 6.           | 111        | ((            | 11                | ٩                  | 1    | 7   | 54             | 41       | 15       | .क           | *              | 2 1 2          |                |                                |                  |                        |          |         |                |                     |                |                    |
|-----|---------|-----------|----------|-------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------|---------------------|------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|---------------|-------------------|--------------------|------|-----|----------------|----------|----------|--------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------|------------------|------------------------|----------|---------|----------------|---------------------|----------------|--------------------|
| ران | वं      | १         | ٦        | :           | 3        | 8                                                                                           | ¥               | 8              | ş           | ড <sub>।</sub>      | 5                                              | ٤              | 8              | 0              | ११             | 9 8<br>8 8 | 7             | 1 0               | 1                  | 18   | ξο! | X TO           | 1        | १        | ર            | રૂ             | ૪              | У              | ε                              | ,                | 9   1                  | 5        | 3       | १०             | ११                  | ११<br>३०       | ल प                |
| 1   | ११      | ąο        | 8        | o)          | 8        | ર્ १                                                                                        | 8:              | ર્∤            | 2           | २३                  | 85                                             | 1              | جالا           | 8              | 8¥             | ,          | •             | कल<br>वि          | T                  |      |     | Ι.             | १        | ı        |              | 3,5            | ধুহ            | 3              | ( १:                           | -¦3              | १४                     | 38       | χw      | १०             | २३                  | 0              | कल<br>वि           |
|     | <u></u> | २=        | X        | Ę           | 8        | <u>χ</u>                                                                                    | र्              | 0 8            | <b>}</b> 5  | १६                  | 88                                             | 3 3            | ર્             | 0              |                |            | 2 2           | r. f              | <b>1</b>           |      |     | - -            | -        | ર્       | 8            | <u>ξ</u>       | <u>-</u>       | १०             | 1                              | र् १             | 88                     |          |         | i              |                     |                | प्र वि             |
| ٤٦  | ख       | १         | :        | 1           | <b>३</b> | 8                                                                                           | 3               |                | 3           | હ                   | 5                                              | 8              | - 8            | 0              | ११             | 8          | ξ<br>ξ        | त                 | प                  | ľ    | १०  | ६र             | वं       | १        | ર્           | ३              | 8              | ধ              | 3                              | \                | الو                    | 5        | 3       | १०             | ११                  | <sup>१</sup> १ | ल प                |
|     | 1.      | 19        | ٤١3      | 12          | ٧r       | 12:                                                                                         | ⊏13             | 10             | VIO         | 198                 | 98<br>इ.3<br>9                                 | ٤Щ             | 41             | Y Y            | 135            | 21         | 이             | कर्<br>वि<br>प्रा | ΓĮ                 |      |     | - 1            | १<br>३२  | १२       | २४           | 38             | 85             | 1              | 2 8.                           | فأغ              | 8                      | કહ્યું   | 38      | १              | १३                  | 0              | कल<br>वि<br>प्र वि |
| 33  | પ       | 1         | _        |             | _        | 1                                                                                           | -1-             | _              | ε           | Ī                   | $\neg \mid \neg$                               | = -            | 1              |                | 1              | 10         | ۲<br>۲        | त                 | प                  |      | १०  | <u>-</u><br>ان | प्र      | १        | २            | ર              | 8              | у              | 8                              | •                | و                      | 5        | ر ر     | १०             | ११                  | ११<br>३४       | ल प                |
|     | ११      | - 12      | -        | 211         | اروار    | υls                                                                                         | 10 '            | 35             | 10          | 5 l                 | ر<br>ع<br>د                                    | واج            | <b>V</b>       | 3              | र्भ            | 8          | c             | क<br>र्न<br>प्र   | ন্ ∣               |      |     | - 1            | ११<br>३४ | 88       | 0            | 3              | 30             | ابواد          | اع                             | to! S            | 2=1                    | 25       | 22      | 45             | 3                   | 0              | कल<br>वि<br>प्र वि |
| १०  | -       | ſ         | ?        | ર           | Τ        | ٦,                                                                                          | 8               |                | ٤           | _                   |                                                | 5              |                | 3              | ० ऽ            | १          | ११<br>२०      | ल                 | 4                  |      | ₹:  | o=             | ख        | १        | २            | 136            | 8              | 3              | (                              | 5                | S                      | 5        | 3       | १०             | ११                  | ११<br>३६       | ल प                |
|     | - 1     | १<br>२०   | १७       | 3.          | YIS      | /२                                                                                          | १०              | २              | ⊏ોપ્ર       | 2                   | ३७<br>३३<br>३३                                 | २१             | ∣३्ट           | :Х             | ध              | 8          | C             | li                | ला<br>व<br>वि      |      |     |                |          | 186      | 28           | 5lc            | ४२<br>१४<br>३२ | <b>?</b>  X    | १                              | र                | १२                     | २२       | ३३      | ४३             | ५३                  | 0              | कल<br>वि<br>प्र वि |
| १०  | २१      | હ્યં<br>— | २        | _           | _        | <b>ર</b>                                                                                    | _               | - -            | X           |                     |                                                |                | -              | _¦~            | ¦.             |            | <u>`</u>      | -1_               | प                  |      | १   | 30             | ख        | १        |              |                | 1 8            | 3 3            | X                              | ε                | ی                      | 5        | ٤       | १०             | 33                  | ₹<br>३=        | ल प                |
|     |         | ११<br>२=  | 13       | ह्          | {3       | χc                                                                                          | 1               | ξļ             | <b>(३</b> ) | So,                 | ३६<br>५७<br>१                                  | 18:            | शेरि           | ાં             | }⊍¦            | ३          | •             | 2                 | ला<br>वि<br>वि     |      |     |                | ११<br>३= |          | धार          | ⊏.२            | 513            | tc!Si          | ec.ls                          | <i>,</i> اج      | - 61                   | 24       | コレ      | ४१<br>३४<br>४० | ) <b>(</b> ) (      |                |                    |
| 8   | ·       | -         | -ļ_      | _           | ع<br>-   | <u> </u>                                                                                    | _ _             | _),            |             |                     | v                                              | _ _            | _ _            |                |                | ११         |               | <u> </u>          | त प                | 1    | 3   | (१:            | ख        |          |              | _!_            | _ _            | 3              | l_                             | દ                |                        | <u> </u> | <u></u> | .i             | _                   | 85<br>83       | j                  |
|     |         | 1         | - 15     | / U         | 13.      | / (*)                                                                                       | te.t            | ₩,             | シァ          |                     | 311.                                           | _1             | C 12           | : = 1          | 310            |            | <b>,</b> †    | _1                | हल<br>वि           | - 14 | ,   |                | 8        | 1        | = 18         | ارزات          | <b>y</b>   =   | v)e            | יוכנ                           | v 9              | 20                     |          | 190     | ية حار         | /iRe                | 2 0            | कल<br>वि<br>प्रार् |
|     | १०      | 7-        | _إ       | <b>१</b>    | 5        | _!_                                                                                         | ₹               | <u>-</u> 8     | ×           | 8                   | ,   \<br>\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \ | _ -            | _ .            |                |                | 3          | - -           | <u>'</u>          | तं<br>च            | 7    |     | ११             | १ए       | 1        | १            | ર              | ३              | 8              | ×                              | દ્               | છ                      | 15,      | ٤       | _              |                     | 199            |                    |
|     |         |           | २<br>२६  | ۲<br>ا<br>ا | 333      | 3                                                                                           | (४)<br>38<br>३६ | २०<br>११<br>२: | 28          | दे दे<br>१ २<br>० १ | १३<br>६४<br>२                                  | ६३             | १<br>१७<br>१६  | ४७<br>१२<br>४= | 8              | 3 3 3 3 A  | ર             | 5                 | कल<br>चि<br>प्र रि | -    | ,   |                | - 1      | 82       | بر<br>د<br>د | १०<br>१४<br>२२ | (५<br>२्२<br>3 | 38<br>88       | ર્ <u>ષ્ટ</u><br>રહે<br>રહ     | ર<br>૪<br>૪<br>૬ | ३ <i>५</i><br>५२<br>४७ | 8        | 88      | ٠<br>٢<br>٢    | १ ५ १<br>१ २ ३<br>१ | ६०             | कल<br>चि           |
|     | 1       | 8         |          | १           | _[_      | ٦                                                                                           | 3               | 8              |             | Ĺ                   | _                                              | v              | 5              | 3              | 3              | = १        | 3!            | 13                | ल                  | प    |     | 1              | २ र      | व        | 8            | 크              | 3              | ૪              | ሂ                              | -Ę               | v                      | 5        | ٤       | 3              | 5 8                 | 88             |                    |
|     |         | ر, ت<br>ر | ۲۲<br>عو | 12          | 3        | \<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\ | १४<br>४१<br>५१  | र<br>४         | ्र<br>इ. ४  | ٤<br>٤<br>٤         | ११<br>२३<br>२२                                 | ३६<br>३७<br>३६ | ४१<br>४१<br>३६ | 3              | y<br>५१<br>३।३ | 2 2        | ्ड<br>३<br>(७ | ६၀<br>၀           | कत्<br>वि<br>प्र   | 1    |     |                | 1        | ११<br>२४ | છે.<br>ક     | १२<br>१३<br>३४ | १५<br>२०<br>२७ | २०<br>२७<br>१६ | ર્ <u>છ</u><br><b>૩</b> ૪<br>૪ | 30               | 38<br>38<br>38         | (8)      | 3 3     | * X X          | १ <u>१</u> १        | ξξ.            | केल<br>वि          |

44144

\$515e

28135

३ १४६ मिथुम +

Æin€

\*1

ŧ١

श२⊏

तुवा **1** 1

315

24138

**YW**§

₹ol ,

गु३६ - शुक्रिक, रदारध

<u>त</u>सा

618

शहर

|          | _        |     |          |     |    |      | _          |                          | Ħ  | 4. | 1- | ∙ स   | Iŧ         | ण     | 4       |           | 34 | क   | ष्ट     | Þ   | 3   | ۲_        |     |             |      |            |              |            |                |            |
|----------|----------|-----|----------|-----|----|------|------------|--------------------------|----|----|----|-------|------------|-------|---------|-----------|----|-----|---------|-----|-----|-----------|-----|-------------|------|------------|--------------|------------|----------------|------------|
| ११व      | Ħ.       | 4   | ٦        | 3   | ß  | ×    | ٩          |                          | 5  | ٤  | 80 | 23    | 11         | 290   | l di    | ١         | Ī  | 13  | 8       | *   | 8   | 9         | 5   | £           | 20   | 125        | <b>१</b> २   | <b>?</b> 5 | सर             | ापक        |
| i        | ₹ <      | k k |          | 1 k |    |      |            | ۹ <i>٤</i><br>۹ <i>٤</i> |    |    |    |       |            |       | ?=      |           |    |     |         |     |     |           |     |             |      | X.S        |              | Ęc         |                | सा<br>स्या |
| L        | <u> </u> |     |          | ł×  |    |      |            |                          |    |    |    |       |            |       | [=      |           |    |     | X.      |     | ١.  | ,         |     | 7           |      | 70         | ,            | c          |                | ÍΨ         |
| ११४      | ti.      | •   | ٦        | 3   | s) | ×    | ٩          | 4                        | =  | ŧ  | 1  | 23    | ??         | ? ? : | ų.      | ŀ         | 1  | ٩   | د ا     | ¥   | Ę   | 9         | =   | £           | 19   | 3          | ęο           | 12         | लग             | पस         |
| 1        | ? ?      | ž   | ١,       | ţ   | 50 | ę,   | 1          | ąu                       | 5  | YY | *0 | 77    | Ę٥         |       | 19      |           | Ł  | (8  | 81      | ξ¥  | 5   | 11        | 11  | 18          | yı.  | 28         | γį           | ٩c         | क्र            |            |
| L        | k٦       | રર  | 48       | ١,  | ₹Ę | ×    | *          | ₹₹<br>₹8                 | Ę  | ₹= | 3  | 143   | 1          |       | ١       | R         | 83 | 1   | -8      | 88  | •   | नर्<br>५७ | 80  | į           | 1    | 7 8        | ŧ∍ŀ          | ٩          | प्रक<br>प्र    |            |
| 112      | ₹.       | 1   | 3        | Þ   | 8  | l k  | Ę          | •                        | =  | ı  | ŧ  | 23    | 99         | ٠,    | ы.<br>t | 1         | ٦  | į ą | v       | ¥   | ٩   | u         | 5   | Ę           | ,    | ? ?        | 9 E  1       | <u>ا</u>   | लग्न           | वस         |
|          | 3.6      | ìa  | עו       | 12  | í  | 'e = |            | í é u                    | Ηb | 22 | Ėυ | ے، جا | ٠.         |       | 42      |           |    |     |         |     |     |           |     |             |      | XX.        |              |            | শুনু<br>বিশ্ব  |            |
| L        | 7.5      | 3 १ | 3        | 49  | ,  | ¥.   | <b>`</b> § | ξu                       | _5 | ģŧ | 1  | ٤ì    | L          |       |         |           |    |     | 3=      |     |     |           |     |             |      | જરો        |              |            | ঘ              |            |
| ११६      | σi.      | ١   | <b>ર</b> | Ŗ   | 8  | ×    | Ę          | 4                        | =  | ŧ  | ?  | * *   | ₹ ₹<br>}r= | १२१   | ٦.      | ١,        | •  | ą   | ¥       | Ł   | Ę   | ٠         | =   | Ł           | ?    | 22         | 17           | 3          | स्रम           | 1হন        |
|          | 11       | *   |          | 2   | 20 |      |            | ą k                      |    |    | ٠_ |       | 40         |       | ١,      | 8         | į  | 82  | ۶.<br>ا | 38  | 10  | QV<br>UV  | 1   | 11          | 82 l | 181<br>181 | elf<br>o     |            | इस<br>विक      |            |
| L        | K-       | v.  | 80       | 1   | २० | ?    | Ĺ          | x                        |    |    |    | ţo    |            | L     | 2.5     | 8         | _  | १२  | 15      | 90  | સ્ત | रद        | श्  | 14          | 8    | re)        | <del>-</del> | 4          | я f            | 1          |
| ŧ P u    | Ì€.      | ٠   | ٥        | 13  | 8  | ×    | Ę          |                          | 5  | £  | ₹0 | 28    | ₹-(        | १६२   | ai.     | Ш         | _  |     | _       |     | _   | _         | '.  |             | اب   | 2 5        | ⊣:           | -          | सम्प           | rei        |
|          | 183      | ×   | 1        | 12  | ٠  | ₹.   | Ą          | ٩×                       | 8  | gx | Ł  | χX    | Ęc.        |       | !       | χų        | ٧× | ì≓  | ₹ 1     | २२∫ | 15  | 믁         | 1   | cri e       | 11   |            | ı,           | 41         | नत्त्र<br>विकृ | nī i       |
| <u>_</u> |          | L   | _        | _   | _  | _    | _          | _                        | _  | _  | _  | _     |            | _     | 1       | 21        | રચ |     | 18      | (X  | ŧ.  | ٠,        | r.  | <u>U</u>    | ٠,   | 1          | ય            | 4          | ম্চ            | 4          |
|          |          |     |          |     |    |      |            |                          |    |    |    | दिन   | स          | न -   | सा      | धन        | -  | ЧЯ  | •       |     | ~   |           |     |             |      |            | -            | Ł          |                |            |
|          |          |     |          |     |    | २१   | w.         | ψİζ                      | ī  | ,  |    |       |            |       | 1       |           |    |     |         |     |     | ęp        | 4   | <b>qi</b> t | Ţ    |            |              |            |                | ,          |
| मुव      | 5        | ₹   | सि       |     |    | ų,   | स          | াবি                      |    |    | τſ | ÌΠ    | į          | ja İ  | ١,      | Ц٩        | 1  | ₹   | ारि।    | i   |     | Ų         | łŧι | गवि         | r    | 7          | ςıfı         | Ħ          | g              | 414        |
| ٩ı       |          | Ŧ   | प        |     | +  |      | 315        | •                        | +  |    | मी | Ħ     | Đ          | पर    | :       | ŧ I       |    | ì   | मेप     |     | +   |           | ¥19 | D           | 4    | -          | मीन          | 1          |                | 178        |
| Rti      | ٩        | 9   | q        |     | +  |      | राव्       | 5                        | +  |    | Ŧ  | भ     | Ŗ          | भर    | 1       | <b>11</b> | ٩Ą | •   | प       |     | +   |           | सा  | 4           | +    | -          | <b>P</b>     | में        | ₹₩             | •          |

+ सक्द २६।४४ | ३२,४५४ सियुम +

वृद्धिक रहारह ३२१४५ सिंह -

- बसु २४११४ ३३१२६ भर्क - ११४ - मस

३१/३६ कस्या -

### दिनमान - साधन - चक्र

|                                                                                 | २३ श्रज्ञाश                                                                   |                                                                                                  | ।                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ध्रुवाक राशि ३०।० मेप ३१।४२ वृप ३३।४ मिथुन ३३।३८ कर्क ३३।४ सिंह ३१।४२ कन्या     | एकाशगति<br>+ ३१२४ +<br>+ २१४४ +<br>+ ११८ +<br>- ११८ -<br>- २१४४ -<br>- ३१२४ - | राशि ध्रुवाक<br>मीन २८।१८<br>कुम्भ २६।४६<br>मकर २६।२२<br>धनु २६।४६<br>वृश्चिक २८।१८<br>तुला ३०।० | भ्रवाक राशि एकाशगति राशि ध्रुवांक<br>३०।० मेप + ३।३२ + मीन २८।१४<br>३१।४६ ग्रुप + २।४२ + कुम्भ २६।४८<br>३३।१२ मिथुन + १।१२ + मकर २६।१२<br>३३।४८ कर्क - १।१२ - धनु २६।४८<br>३३।१२ सिंह - २।४२ - ग्रुश्चिक २८।१४<br>३१।४६ कन्या - ३।३२ - तुला ३०।० |
|                                                                                 | २४ श्रनाश                                                                     |                                                                                                  | २६ प्रज्ञाश                                                                                                                                                                                                                                      |
| ध्रुवांक राशि ३०।० मेप ३१।४२ वृप ३३।२२ मिश्रुन ३४।० कर्क ३३।२२ सिंह ३१।४२ कन्या | एकाशगति<br>+ ३१४४ +<br>+ ३१० +<br>+ १११६ +<br>- १११६ -<br>- ३१० -<br>- ३१४ -  | राशि ध्रुवांक<br>मीन २८।८<br>कुम्भ २६।३८<br>मकर २६।०<br>धनु २६।३८<br>गृश्चिक २८।८<br>तुला ३०।०   | भ्रुवाक राशि एकाशगति राशि भ्रुवाक<br>३०।० मेप + ३।४२ + मीन २८।४<br>३१।४६ ग्रुप + ३।८ + कुम्भ २६।३०<br>३३।३० मिथ्रुन + १।१६ + मकर २४।४२<br>३४।८ कर्क - १।१६ - धनु २६।३०<br>३३।३० सिंह - ३।८ - ग्रुश्चिक २८।४<br>३१।४६ कन्या - ३।४२ - तुला ३०।०    |
| ध्रुवाक राशि ३०।० मेप ३२।२ ग्रुप ३३।४० मिथुन ३४।२० कर्क ३३।४० सिंह ३२।२ कन्या   | २७ श्रज्ञाश  एकाशगति  + ४।४ +  + ३।१६ +  - १।२० -  - ३।१६ -  - ४।४ -          | धनु २६।२०<br>ग्रिश्चिक २७।४⊏<br>तुला ३०।०                                                        | २८ श्रज्ञाश  ब्रुवाक राशि एकाशगति राशि ध्रुवाक  3०१० मेप + ४११६ + मीन २७।४२  ३२।८ वृप + ३१२४ + कुम्भ २६११०  ३३।४० मिथुन + ११२४ + मकर २४।२८  ३४।३२ कर्क - ११२४ - वृद्ध २६।१०  ३३।४० सिह - ३१२४ - वृद्धिक २७।४२  ३२।८ कन्या - ४।१६ - तुला ३०।०     |
| <u>पृष्ठ</u> १                                                                  | १६-११७ के द्वारा वि                                                           | दिनमान-स<br>तन स्थानों का ऋका                                                                    | गाधन—विधि                                                                                                                                                                                                                                        |

पृष्ठ ११६-११७ के द्वारा जिन स्थानों का अज्ञाश २१, २२, २३, २४, २४, २६, २७, २८ हो, उन्हीं रथानों का दिनमान-साधन हो सकता है। सर्वत्र का नहीं। ध्रुवाक में घटी-पल श्रीर एकाशगित में पल-विपल हैं। प्रातः सायनार्क साधन पृष्ठ २४ श्रोर ७१ के द्वारा कीजिए। सायनार्क (राशि-श्रश-कला) के श्रश-कला मात्र में एकाशगित का गुणा कर, राशि के ध्रुवाक में वन या ऋण (जैसा सकेत हो) करने से दिनमान होता है। यथा— प्रात सायनार्क रारराउष्ठाधर (पृष्ठ २४ में है)

सायनाक श्रश-कला = २२।३४ × १।८ (२३ श्रद्धाश के मिश्रुन में एकाशगति)

=२४।३४।४० पलादि +३३।४ (२३ श्रनाश के मिथुन का ध्रुवाक)

= ३३।२६।३४।४० = ( ३३।३० व्यवहार योग्य ) दिनमान ।

इस गिएत के द्वारा ३३।२६।३४।४० घट्यादि दिनमान है, और पृष्ठ २४ में ३३।२६।४६ आया है। दोनो ही के द्वारा व्यवहार योग्य ३३।३० दिनमान होता है।

चतुर्थ-वर्तिका = ज्योतिष का गृह

#### पचम-वर्तिका

मध्याह्म-ख्याय-सामन दिनं करामेरभिकं पदस्यं रखेन पंचवा निवृद्धं शरासम् । द्वीतं पनं वेशपक्षप्रसावां हावा चा सा स्थापितसम्बस्ताते ॥

भर्षात् विनमान, २० घटी में से बिहता स्थित पा कम हो हो, उठने स्थित होए में ६ का सीर कम रोब में १ का गुरहाकर ४ से मान है, स्थिय को पहामा में ( २० घटी से अधिक विनमान हो तो स्था अपवा १ घटी से कम विनमान हो तो पन ) संस्कार करने से सम्पाद-हाथा होती है। यवा--

उदाहरण

विनमान देशराध्यर ~ दे० वरी = कविक होप शाराध्य में ६ का गुणा किया तो २०१४=१६ दुर। इसमें ४ से माग देने पर, लब्जि (क्षादेशध्य) को पक्षमा (श्राचि कवसपुर) में से वटाने पर शव ०१४६१२ सम्पाद-द्वाया दुई।

छाया-द्वारा इष्ट-सायन

कामा निजेश हिनसम्बमागण्डायोनिता हिस्सहिता त्यामा । दिने शर्मने गतनम्बनाही श्रीमद् बनाही बहुदि स्वयुक्तमा ॥

कर्षात् भीमद्रश्वासिक्ष्यांचार्य ने अपनी मुण्डिद्वारा इस प्रकार वर्णवा है कि, इष्ट-काविक बाया में से सम्पाह बाया पटाकर ? जीविया इस मोगड़क से पद्मानित विस्ताम में माग देन पर लिया (१ वर्ष के परिते पूर्वी में गत पटी, १२ पटे मम्बाह के बाद गन्य [रोप] पटी) दोशी है। अर्बाद गत पटी, (स्वीवय से इष्टकाल) गन्य (शेप) पटी को दिनामा में से पटाने पर ग्रेप पटी, सूर्वीयय से इष्टकाब देगा है। ज्या-

उदाहरणः इप-इहाया १ १४६१२० में से सम्पाह-क्षाया १४६१२२ को घटान पर शप १ १६१४ हुए। इसमें १० बोबने से ४ १६१४ हुए। यही माजक है। वर्षक दिनसान १६१८१४६ में ४ का गुवा करने पर १६७५रना४ हुए। यही मान्य है। कर्षात १६७८ना४ में ४ १६१४ से सान देने पर (समान राशि १ ६६२०-४४४१६४) इतिक प्रशि ४६ गन्य (गेण) यही हुई। दिनमान १६१८६४६ म से सम्बन्धत ४१९०१६४ पटाने पर शेप २६॥१८४३ पटी सर्वोदय से इस्टबल इस्पी

नोट---

इष्टकल बनाने का एक प्रकार पह भी है। सारांध यह है कि इष्टकल का साधन अध्यन्त सुस्म प्रकार से करना बाहिए। विभि कोई भी हो। यही नुक काचार है। 'बिहुसे मुले नैव शाला न प्रकार।' कस्तु।

इए-काल दवा संघ शापन

हानके शोधन की सोखाइ निधि बतायी गयी हैं। कार्से परिसे सुक्य गाँव विधियों का ही क्योंक किया का रहा है। प्रायपन पुत्तिक, चानू सन्त कीर मनौरा, ये गाँव प्रकार हैं। हन्हें प्रयोक कुरहकी में कायोग पादमा करना वाहिय !

प्राणुपद (प्रथम-प्रकार)

किसी का सत है कि, प्रायापक से बिपस साथ में ही क्षप्त होना चाहिए। किन्तु यह चावरसक नहीं है। हों चावरसक है इसका एक मुक्त बाहु को कि कारीए कीर प्रायाग की समासता का रूप है। करामव में साथ है कि, इसमें पढ़ी के बादस की कुछ चाहुद्धि का पता सरा काता है। प्रायापक के चारहों मानों का एक, सिन्या हुमा वादा बाता है, चया मायापक से सम पा विषय साथ में बस्त-कर हो, तो भी कर हाद्ध सामा चाहिए।

#### प्राएपद-साधन

सूर्योदय से १४-१४ पल में एक-एक राशि होती है, अर्थात् १ घटी में ४ राशि, तथा ३ घटी में १२ राशि (१ भगए) होकर, क्रमश पुनरावृत्ति होती है। अथवा ६ मिनट में एक राशि तथा १ घएटा १२ मिनट में १२ राशियाँ पूर्ण होती हैं। अतएव इष्टकाल की घटी मात्र में ३ से भाग टे, तो लिघ्ध के गत भगए, त्याग दीजिए, शेप घटी मात्र में ४ का गुएा कर, राशि रिवए। पल में २ का गुएा कर, अंश रितए। विपल में २ का गुएा कर कला रिवए। फिर इसमें 'चर राशिवाला सूर्य' जोड दीजिए तो, स्पष्ट प्राएपद हो जायगा। प्राएपद, इष्ट-शोधन में अत्यन्त सहायक होता है।

चर राशि वाला सूर्य

यदि चर राशि का सूर्य न हो, स्थिर या द्विस्वभाव राशि का सूर्य हो, तो, उस स्थिर या द्विस्वभाव राशि से पाँचवाँ या नवाँ——जो चर राशि होती हो—उसी का सूर्य समक्त कर जोडना चाहिए। यथा—

द्विस्वभाव सूर्य २।०।१८।४५ (इप्रकालिक निरयण)

| तद्राशिचरा    | न क्रमेग         |
|---------------|------------------|
| जन्म का सूर्य | जोडने वाला सूर्य |
| ₹ - ₺ - ₺     | १                |
| २ – ६ – १०    | १०               |
| 3-6-88        | V                |
| ४ – ५ – १२    | 8                |

जोडने वाला तुला ६।०।१८।४४ (पॉचवॉ सूर्य) चर हो गया।
उदाहरण प्राणपद
(पृष्ठ २६) इष्ट २६।२०।४३ ÷ ३ = ६ भगण गत त्याज्य।
शेप २ × ४ = ८ राशि।०।०

पत २०।४३  $\times$  २ = १ राशि ।११।२६ चर सूर्य = ६ राशि ।० ।१६

स्पष्ट प्राग्णपद ३ ।११।४४ मे से (पृष्ठ ३१) स्पष्ट लग्न ७ । ८ ।६ ।४२ घटाचा

( लग्न राशि छोड ) श्रन्तराशादि = शेप ३ । ३८ । १८

३। उद ÷ २ = १। ४६ पलादि = ४४ सेकएड (लगभग)

यदि ४४ सेकण्ड समय, इष्ट समय में कम कर दिया जाय, तो लग्नाश, प्राणाश समान हो जायॅगे। यथा—

इप्ट समय २६।२०।४३

४४ सेकण्ड के- - १ । ४६ पलादि घटाया

२६। १८। ४४ = स्पष्ट प्रारापद ३। ८। ६। ४४ लग्न ७। ८। ६। ४२ (लग्नारा-प्रसास)

### पद-ऐक्य नियम

जव लग्नाश-प्राणाश, एक समान न हों तब, श्रनुपात द्वारा, समय में श्रन्तर करना चाहिए। श्रन्तर, न्यूनाधिक, दोनों हो सकता है। जब प्राणपद श्रधिक हो, तब इष्ट में ऋण। जब प्राणपद कम हो, तब, इष्ट में धन होता है। लग्न-प्राण के श्रन्तर में २ से भाग देकर लिव्ध को ऋण-यन करना चाहिए। जैसा कि, पहिले दोनों का श्रन्तर ३। ३८ में २ से भाग देकर, लिव्ध १। ४६ को इष्ट में ऋण किया, क्योंकि लग्न से प्राणपद श्रधिक है। पुनश्च—

पृष्ठ २८ में स्टैंग्डर्ड टाइम ४।१२ - ४४ सेकग्ड = ४ ।११।१६ = प्राग्णपट से शुद्ध स्टैंग्डर्ड टाइम । देशातर, वेलान्तर संस्कार (-१०।४+२४ सेकग्ड) =  $\frac{}{}$  - ६ ।४० = स्टैंग्डर्ड सस्कार

सायंकाल  $\times$  18 136 = स्थानीय समय में से सूर्योदय  $\times$  18 18 = घरटाटि घटाया  $\times$  18 133 182 इष्टकाल घरटाटि

व्यवहार योग्य (२६।१६) = २६।१५।४३ इप्रकाल घटी प्रार्थ

४४ सेक्वर टाइम कम करने से इष्ट निश्चार सुम्में राश्तार क्षम आवार माण्यव शेलार होकर "कार्रास-माणारी" की नमता हो गयी एव कम के बीर-क्सा में काई चन्तर भी न हुचा। एक-ता सेक्यर पा एक-तो कता का चन्तर कोइस हाता है। पदा-सूच श (स्वारंश को राशीर सातकर काय करना पा हुए रशांसार के को नशांर सानता व्यवहार योग्य है। कम चीर प्राण के चीर सात्र ही समान होना चाहिए, हारि-क्ला-विकसा की समानता हो बात हो, कोइ बुटि नहीं।

प्रायः अनुभव में भाषा है कि यदि पड़ी का टाइस हाद बताया बाय सवात परटा सिनट ठीक हैं। सिकटब की बात नहीं ] तब प्रायुक्त सिक्षान के लिए न्युनाधिकता नहीं करना वड़ती। एक बार एक सहोदस के भागत वालक का जनस ससय बताया, तब दही अकार प्रायुक्त पत्री वालक का जनस ससय बताया, तब दही अकार प्रायुक्त पत्री विश्व का तुर्वे के बार के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वा

#### गुलिक (द्वितीय-प्रकार)

पह कम-रोपन में बहुत सहायक होता है। कहा गया है कि जिना प्राय्वपाण्डुदो गुलिकाद वा निसाकरात् । वस्तुद्ध विज्ञानीमात् स्थावनायां सर्वेष हि । स्यो(निस्केऽलेक् गुलिकालरिक्तयेत्।।" क्यांत् निमा प्राय्वप या गुलिक या करेता संद्धा हुए, वह हुए भीर क्या क्युद्ध होती है। अब प्राय्वपत भीर परनेस हारा ग्रांद्ध न हो सक तब गलिक ग्राप्त विचार करना कारिए।

गुसिक से विषय स्थान में अपवा गुलिक नवांश से १८०६ में नाव में जनम-कार गुढ़ होती है, एवं वह तम मनुष्य जाम होने की सुपना करती है। अन्यवा १६६१० वे राह का जनम शंभारेश में एवं का जन्म, अतारेश के किए तमें अक जन्म मुक्ता के जनम-ता कार्य है। कि प्रमुख्य के जिल्हा में होता है। तमा वा माने नाता में है, पूर्वोक शंभारे हैं। शंभारेश में माने में कार, (मायावव या गुलिक या पानेशा से) होने पर भी पहुं, एवं के कीटारि स्वमाय वाल मनुष्य का जन्म हो सकता है। वसींकि, प्रायपत, गुलिक कीर वन्त्र—वन तीनों का हात्रम मानस्य कर भी दिवा पाना लाहा है। वस्ते के हो सकता है है, इन तीनों से विपाय वाल में हो तो पर माने करने में माने से वह सहायक है, सबका नहीं। परन्तु, प्रायपत करने में मानेश स्थापत करने में मानेश स्थापत करने में मानेश सावस्त कर है।

गक्तिकाकि-चक्र १३ तित के अवस् रात्रि के लक्ब गुडिक रि रवि स् 3 1 u श П U u स् साम 큠 Ħ A साम ZI. ŦĹ. ŧ. ₹. र्मगङ्ग U र्मगस 3 1 u Æ मुप IJ ₹ĺ Ħ Į. **5**4 स ₹Ľ. 3 и गुर IJ N. ₹₹ स र्म 3 गुर a. Œ π IJ ST.

शिन-खरह गुलिक, गुरु-प्ररह यमकरहक, भोम-खरह मृत्यु, सूर्य-खरह काल श्रीर वुध-खरह श्रर्ध-प्रहर (यामार्ध) होता है। प्रत्येक दिन में, दिन के खरह, श्रपने ही यह से तथा रात्रि में, रात्रि के खरह, श्रपने यह से पाँचवें यह का प्रारम्भ करते हैं। गुलिक ध्रुवाक पर ध्यान दीजिए, तो प्रत्येक दिन, शिन खरह का ही श्रद्ध दिया गया है।

### गुलिक-साधन

दिनमान में श्राट से भाग दीजिए, लिब्ध के श्रष्टमाश में, श्रभीष्ट वार के ध्रुवाक का गुणा कीजिए, तो सूर्योदय से गुलिक का इष्टकाल होता है। जब रात्रि में जन्म हो, तब, ६० घटी में से दिनमान घटाकर, रात्रिमान बनाइंग । रात्रिमान में श्राट से भाग दीजिए, लिब्ध में (रात्रि के श्रष्टमाश में) रात्रि के गुलिक ध्रुवाक का गुणाकर, दिनमान जोड़ दीजिए, तो रात्रि में, सूर्योदय से गुलिक का इष्टकाल होता है। इस इष्टकाल पर, सूर्य वनाकर, लग्न स्पष्ट कीजिए, तो गुलिक-लग्न होती है। यथा—

विनमान ३३। २६। ४६  $\div = 8$ । ११। १३। १४ = लिव्ध = श्रष्टमाश श्रुप्टमाश × ६ (सोमवार का गुलिक ध्रुवाक ) =  $\frac{2 \times 10}{18}$ । १६। ३० गुलिकेष्ट काल में गुलिकेष्टकालिक—सायनार्क २। २२। ४६। ४६ द्वारा मारणी का श्रङ्क = ११। ४६। ३७। २६ जोडा (निरयण लग्न ६। १४। ४२) गुलिक स्पष्ट = (३७। ६ । ४६। ४८) योगाक

### अर्थात्

गुलिक-लम्न (तुला) से, दितीय, जन्म लम्न वृश्चिक, एवं गुलिक नवारा (कुम्भ) से दशम, जन्म-लम्न वृश्चिक है। प्रत्यक्त है तो यह मनुष्य, परन्तु २।६।१० वें पशु का जन्म, श्रथवा पशु स्वभाव वाला मनुष्य है या नहीं, यह ईश्वर जाने। किन्तु प्राण्पद (कर्क) से, पचम, वृश्चिक लम्न होने से मनुष्य की ही जन्म लम्न, निश्चित हो रही है।

### चन्द्र-द्वारा शोधन (लग्न-शोधन में तृतीय-प्रकार)

चन्द्र लग्नेश से, विषम भाव में, जन्म-लग्न होना चाहिए।
"चन्द्रलग्नेश्वरो यत्र तित्रकोणमथापि वा।
तत्सप्तमे त्रिलाभे वा सन्देहे लग्ननिर्णय॥"

यथा—

वृप का चन्द्र है, इसका स्वामी शुक्र हुचा, शुक्र भी वृप में ही है, श्रीर वृप से सप्तम, वृश्चिक-लग्न है, अतएव वृश्चिक-लग्न शुद्ध है।

### तत्त्व-द्वारा शोधन ( इष्ट तथा लग्न शोधन में चतुर्थ-प्रकार )

पृथ्वी, तेज, श्राकाश तत्त्व में पुरुप का जन्म होता है तथा जल, वायु तत्त्व में कन्या का जन्म होता है। ३ घटी ४४ पल में सभी तत्त्वों का एक वार श्रमण हो जाता है। पृथ्वी १४ पल, जल ३० पल, तेज ४४ पल, वायु १ घटी श्रीर श्राकाश १ घटी १४ पल रहता है। रिव, भौम वारों में तेज, बुधवार को भूमि, सोम, श्रुक्त वारों में जल, गुरुवार को श्राकाश, शनिवार को वायु वत्त्व का प्रारम्भ होता है। इन्हीं सर्वों को स्पष्ट करने के लिये तत्त्व-चक्त १४ देखिए।

|        |       | तस्व- | पक           | <b>१</b> ४ |             |        |
|--------|-------|-------|--------------|------------|-------------|--------|
| भ्रत्म |       | वर    | <b>4</b> −∓- | ₹          |             | स्थिवि |
| वार    | ₹.    | ą     | 3            | ß          | ,           | पहा    |
| रिष    | तेज   | জন্ধ  | मृ्मि        | क्या       | षायु        | Ę٥     |
| मोम    | अस    | भूमि  | भा           | नामु       | संभ         | ४४     |
| मंगस   | तंब   | जस    | मृ्मि        | भा         | वायु        | ξo     |
| नुष    | भृ्मि | भा    | भायु         | वेस        | অদ          | ŧо     |
| गुरु   | भा    | गामु  | देख          | अस         | भूमि        | ₹₺     |
| गुक    | সল    | भूमि  | मा           | बायु       | <b>ते</b> व | ध्र    |
| रानि   | नामु  | वेव   | অংগ          | भूमि       | भा          | ᄣ      |
|        |       | 6     | -0-          | Gr.        |             |        |

उदाहरस

प्राणपत से शुद्ध इष्ट २.६।१८।४६ में से १।४३ × ७ बार भ्रमण = २६।१४। ० घटाबा

शप रे 1३ । ४३

राप र । ३ । **४३** मोम**वा**र

जस + मूमि + बाकारा + बायु } = ३। ।०

तक (४४ पक्ष) बच्च में जाम इति से = ०।३।४३ = पुद्रप पीड़े क्लामा जा सुकाई कि ३ पटी ४४ पक्ष में एक बार

पोंचों तस्यों का असण हो जाता है। भतपत हरकाल से शार्थ से माग दिया, तो, लिम्ब में (शार्थ × ७= १६१४) माम सह को हरकाल म पटाकर, तस्य दिन के कम से जल, भूमि, भाकारा, बादु तस्य मुख होकर, शेंग तंत्र तस्य में जस्य हुआ। तेत्र तस्य में पुरुष का जन्म होता है भाग दृश श्रुष्ट है।

चक्र ४ हिटीब वर्षिका में प्रश्नों के दश्य बताये गये हैं। इसी प्रकार चक्र ३ में राशियों के भी दश्य बखन किये गये हैं। जिनका पड़ी पन स्पत्नीकरण किया जाता है।

|             | प्रद- | तस्य           | 1                     | राश <del>्चि-उप</del> ्स |                              |
|-------------|-------|----------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|
| स्य         | गुष्क | रोज            | मेप<br>¶प             | तेम<br>भूमि              | पा <b>र्</b> वल<br>कार्यक्रम |
| चन्द्र      | 3000  | बस             | मि <b>धु</b> न        | बायु                     | निवस                         |
| मंगस        | गुञ्क | देख            | <b>इन्हें</b><br>सिंद | यस<br>तेक                | पूर्णगढ<br>निर्शेष           |
| <b>गु</b> प | অল    | भृमि           | कत्या<br>ठका          | मूमि<br>वासु             | निर्मेख<br>पा <b>र्</b> भक्ष |
| गुर         | उक    | बाकारा (तेन्र) | ৰূমিক                 | बर                       | कर्भग्रस                     |
| शुक्        | बस    | বহ             | भग्नु<br>सक्ट         | व <b>व</b><br>भूमि       | पाइका<br>पृश्वस              |
| शनि         | flet  | <b>वासु</b>    | <b>इ</b> स्स<br>मीन   | भोयु<br>जन               | धेमंबस<br>पृष्णेत्रस         |

यह जानने के कपरान्त—अग्न राहि, सप्तस्य मह, स्प्रेशस्य राहि, सप्त और स्रोश पर दृष्टि बाकने बाले मह क्या इगके साथ साथे गई, गुरु की स्थिति सबसे वली मह का तरक जानना चाहिए।

इस प्रकार तत्त्व-ज्ञान करने से, लग्न-श्रुद्धि निश्चित प्रकार से की जा सकती है। श्रागे उदाहर ए कुएडली वनायी जायगी, उसी के छाधार पर हम यहाँ, जातक का आकार, एक वारा में प्रदर्शित करना चाहते हैं। उदाहरण कुएडली द्वारा-

| लग्न राशि      | (वृश्चिक) | जल तत्त्व   | ( श्रधंजल )                           |
|----------------|-----------|-------------|---------------------------------------|
| लग्नेशस्य राशि | (कन्या)   | भूमि तत्त्व | (निर्जल) (तत्त्व मिश्रण का २३ वॉ योग) |
| लग्नदृष्ट यह   | (गुरू)    | श्राकाश     | (जल्)                                 |
| गुरुस्थ राशि   | (कर्क)    | जल          | (पूर्णेजल)                            |
| मह दृष्ट लग    | (चं ग्रु) | जल          | ( जल )                                |
| मवसे वली       | ( गुरु )  | श्राकाश     | (जल) (तत्त्व-मिश्रग्र का २२ वॉ योग)   |

इतनी वार्तों के इकट्टा करने पर पता चलता है कि मोटा श्रीर चिकना मनुष्य होगा। सबसे वली बहु गुरु है श्रत भव्यता भी रहेगी। गम्भीर होगा। इत्यादि। वास्तव में यह मनुष्य, ऐसी ही श्राकृति का है भी। होना ही चाहिए।

### तत्त्व-मिश्रण

- (१) लग्न में जलराशि, जलग्रह की स्थिति से मोटापन ।
- (२) लग्न श्रीर लग्नेश, जलराशि मे होने मे श्रांत मोटापन।
- (३) लग्न श्रमिराशि, श्रमियह की स्थिति से वली, पुष्ट, किन्तु मोटेपन से रहित।
- लग्न, तेज या वायु हो, लग्नेश भूमि में हो तो हड्डी पुष्ट, साधारण दढ़-देह।
- (४) लम्न, श्रिम या वायु हो, तो ठोस शरीर (पिल-पिल नहीं)।
- (६) लग्न, श्रमि या वायु हो, लग्नेश जल में हो तो सावारण मोटापन।
- (७) लम्न, वायु मे, वायुप्रह भी हो, साथ में यदि शनि हो तो, दुवला, किन्तु तीक्ष्ण बुद्धि युक्त।
- ( = ) लग्न, भूमि में, भूमियह भी हो तो, नाटा तथा टढ़-देह।
- (६) लग्न, भूमि में, लग्नेश भूमि में होने से टढ़ हड्डी तथा स्थूल।
- (१०) लम्न, भूमि में, लमेश जल में होने से टढ हड्डी, शरीर साधारण स्थूल। (१०) लम्न, भूमि में, लमेश अमि या वायु में होने से आन्तरिक वली, टढ हड्डी, कुश शरीर।
- (१२) लग्न में शुष्क यह होने से कृश, दुर्वल।
- (१३) लग्न में निर्जल राशि होने से छश।
- (१४) लम्नेश, निर्जल में या शुष्क ब्रह के साथ हो तो, कृश। (१४) लम्नेश, ६।८।१२ वें भाव में हो तो दुर्वल।
- (१६) लग्नेश का नवारोश, शुष्कमह के साथ हो तो दुर्वल।
- (१७) लग्न में निर्जल राशि, पापग्रह युक्त हो तो दुर्वल। (१८) लग्न, जल में, शुभग्रह युक्त हो तो मोटापन।
- (१६) लम्नेरा जलग्रह हो, वली हो, ग्रुभग्रह के साथ हो तो पुष्ट शरीर।
- (२०) लग्नेश, जलराशि में, शुभ या जलप्रह के साथ हो या लग्नेश पर जलप्रह की दृष्टि हो, पुष्ट शरीर।
- (२१) लग्नेश का नवारोश जलराशि में, तथा लग्न में शुभराशि हो तो मोटापन।
- (२२) लग्न में गुरु हो, या लग्न पर जलस्य गुरु की दृष्टि हो या लग्न पर शुभग्रह की दृष्टि या सयोग हो तो श्रमाधारण मोटापन।
  - (२३) लग्नस्थ कन्या के बुध मे श्रसाधारण स्थूल-काय।

ि धन्छ न **ज्ञातक-रीपक** 

(२४) क्रमेरा शुष्क हो, शुष्क प्रद के साथ हो, शुष्कप्रद की राशि में हा, शुष्कराशि में हो, भप्ति या वायु राशि में हो दो तुर्वस और हरवापन।

(२x) सूर्य में तंत्रस्विता, चन्त्र में दोमलता, भीम में रहता, बुध में चतुरता, गुरु में गम्भीरता (भन्यता), बाह्य में चंचलता भीर बाति में क्रवता हाती है।

#### नवांश-द्वारा शाधन ( प्रश्न-शाधन में पंचम-प्रवार )

क्षम के नवरिता कवना सबसे नती प्रद्व का प्रमान, मुलाकृति कीर गठन पर विराप दाता है।

(१) सूर्य —मोटापन, चिपटी चारुति।

(२) पन्त्र —उभ्रष शरीर, सुन्दर मेत्र, कोई स्थाम वर्ण, कुछ पुँचराक्के वाल।

(२) मीम —कुछ नाटा, नंत्र साल वा पीछे, दृष्ट् शरीर मजबूद बनावट। (४) तुम —मग्रेक्स कह, देखने में समहद, नेव कोण साल, नर्ने निकसी दृष्ट्री

(४) गुरु —गत्मीर, नेत्र इन्ह गीसे, गहरी वासी, मच ठैंचा-चीहा, सज्जन कता। (६) ग्रुक —मक्षम्ब सुत्रा, सुत्र गीख स्मृत्र, विकासी चैच्छ नेत्र, मांग पेकर।

(७) शनि - भसी चाँल दुवला, सन्दा, नस-नल स्यूत चीर करे, कटिस नीचे इस।

कमी-कभी क्षप्रस्थ प्रद्वे, या क्षप्र पर दृष्टि वासे प्रद्वे का प्रसाद देखने का भी मिलता है। किसी धव या वजी शह का भी प्रमाव पहला है।

बन्स समय में शरीर की स्मूलता चादि वया वर्ण की होता है, वसमें कियी-किसी का परिवर्षन का जाता है। इसका कारत दशारें, बे्रा, स्मित है। श्राम १८ वर्ष में क्न्या और १४ वर्ष में प्रस्प पूर्यता का प्राप्त करता है। आयुर्वेद से जिला है कि १८-२४ वर्ष में स्त्री भीर पुरुष- 'कहित सनारमानम्' भवात शरीर की तन्वाइ-भीड़ाई स्विर हो पाती है।

चन्त्र के प्रमाध से कंबी काँस होती है, बर्फीके प्रान्त में चन्त्र का प्रभाव विशय होता है। शनि के प्रभाव सं श्यामता काती है। कात्रीका नृश इसका ब्लाइएए है। सूच के प्रभाव से गर्म देश कार पश्चिष्ठ पुरुष हात हैं। युव के प्रभाव से स्थापार और कुटनीति की वृद्धि शती है। भीम के प्रभाव से मिक् जाने वाले कांग होत है। शब्द के प्रमाब से कामकता पर्व गुर के प्रमाव से सवाबारी, विद्वास और भन्य लाग हात है।

प्रश्नी के बर्ग, लग्न म स्थिति या दृष्टि द्वारा बन्नत हैं। इसम दंश बिशंप का बादाय ध्यान रसना चाहिए। सप्त के कृति निकटवर्ती भट्ट भी वरा बनाता है।

जान क तर्वाधाश द्वारा वर्धा का रूप विशेष होता है।

| चन्द्र नवरित्र        | ₹र्ख                                      | सप्तस्य मद्द द्वारा |
|-----------------------|-------------------------------------------|---------------------|
| (') सूय               | रवामवर्ण (गुमाबी)                         | বায়                |
| (*) <del>पत्र</del> — | गीर वस (सफ्द)                             | गीर                 |
| (३) भीम —             | रच-गीर (ताम)                              | रचनीर               |
| (४) पुष —             | स्थाम (हरा)                               | स्थवह स्थाम         |
| (k) বুর —             | वस स्वरणपन (पीव भव्य)                     | চ্য়-ক্যায়ন        |
| (t) ग्र <b>म</b> —    | स्याम ( <b>पित्ता६</b> प <b>६ सपे.४</b> ) | वित्ताक्ष्यक स्याम  |
| (♥) शनि <del>—</del>  | इया हर                                    | रूप्य               |
|                       |                                           |                     |

जव लग्न-स्पष्ट के समीप कोई ग्रह हो, तब उम ग्रह तथा चन्द्र-नवाशेश का मिश्रित प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार परिश्रम करके गणित श्रौर फलित द्वारा इष्टतथा लग्न का निश्चय करना चाहिए। मेरे विचार से यही पाँच प्रकार का शोधन करना उचित है। जब घण्टों के अन्तर से जन्म-समय वताया गया हो, तो उस समय के लिए ग्यारह प्रकार के अन्य शोधन भी आवश्यक हैं, जिन्हें आगे लिखा जा रहा है।

### मान्दि-साधन (इप्ट-शोधन में पप्ट-प्रकार)

किसी का मत है कि, गुलिक और मान्टि नामक एक ही छाया-प्रह है। परन्तु, मान्टि स्पष्ट करने की विधि, गुलिक से भिन्न प्रकार की वतायी है, अत भिन्नता रखते हैं। सूर्य की प्रधान दो सन्तर्ति—शिन श्रीर यम हैं। शनि से गुलिक की उत्पत्ति एवं यम से मान्दि की उत्पत्ति हुई है, श्रर्थात् सूर्य के पौत्र गुलिक और मान्दि हैं। मान्दि को प्राणहर या श्रतिपापी भी कहते है। किन्तु, ये दोनों ही-राह-केत की भाँति-छाया-मह (धनत्व-रहित) ही हैं।

मान्टि-ब्रुवाक

रवि सोम मंगल शनि वार **बुध** गुरु शुक वार दिन १४ २६ २२ १= १० Ę घटी २६ २२ रात १० ε ર્ १८ १४ घटी

यदि दिन में जन्म हो तो जन्म दिन के दिनमान में, जन्मवार के दिन वाले ध्रुवाक का गुणा करके ३० से भाग दे, लिब्ध में मान्दि का (सूर्योदय से) इप्रकाल होता है।

यदि रात में जन्म हो तो रात्रिमान में, जन्मवार के रात वाले श्रुवाक का गुणाकर, ३० से भाग दे, लव्धि में विनमान जोड़ दे, तो मान्दि का सूर्योदय से इष्टकाल होता है। इस इष्ट-द्वारा लग्न वनाने से मान्दि-लग्न होती है। यथा-

तात्कालिक सायनाक रारराध्य द्वारा २३ श्रचाश की सारखी का ऋङ्क=११।४६। ०

निरयण मान्दि लग्न ६।१३।४१ = योगाक = ३६।३२।४०

गुलिक इष्टकाल २५।७।२० (पृष्ठ १२१) मान्दीष्ट २४।३३।४० है। यथा—मान्दीष्ट में २२ गुणित श्रीर गुलिक में लगभग २३ गुणित (सोमवार) रखा गया है। यथा—

१ २ ३ ४ ४ ६ ७ ८ ६ १० ११ १२ १३ १४ १४ १६ मुहुने २ ४ ६ ८ १० १२ १४ १६ १८ २० २२ २४ २६ २८ ३२ (गुलिक) २ ू ३ 8

गुलिक में १६ मुहूर्त तथा मान्टि मे १४ मुहूर्त, दिनमान के मानकर, दोनों को विभिन्न प्रकार से स्पष्ट किया गया है। त्रत पूर्वोक्त सामझम्य उटाहरण में २४ गुणित न रखकर, यदि मध्य का त्रर्थात् २३ (२२-२४) का गुणा करें तो, मान्दीष्ट के लगभग समान गुलिकेष्ट होगा । यथा-

३३।२६।४६ x २३ ७७०।२४।३८ = २४।४०।४६ (गुलिकेष्ट २४।७।२० के लगभग)

इसी भिन्नता से गुलिक और मान्टि, दो विभिन्न प्रह हैं। शनि और गुलिक ज्येश श्रपत्य तथा यम श्रीर मान्दि किनष्ठ अपत्य हैं। गुलिक-लम ६।१४।४२ श्रीर मान्दि-लम्न ६।१३।४१ में २ अश का श्रन्तर है। [ + tak ]

यक सहते, वा परी का होता है। एक अहोरात्र में ३० सहते इसे हैं। सुक्रित कार् सांग कर एक पह कराव कारावा है, और मास्टि को भी २-२ घटी का एक पुरु सह बनाता है। है। मानि म हता। ही अनंदर है कि मुलिकस्पष्ट, शंबहानत हारा तथा मानिदम्पण महत्त्वन होती. है। गुरिक में भएनोर लिया है। मान्यि में पेवदराता हारा तथा मान्यन्त्रण वह विश्व है। गुरिक में भएनोर लिया है। मान्यि में पेवदराता लिया है। विश्व रिवर्गर का तिर हुणे। हैं। कारमारा में ७ वी करक रानि का होने से भुवांक ७ ४ ४ = ५८ पटी (स्वृहता से) हर । तर्वा सर्वात १२ वें शार्ष का अन्त । सारांग यह कि गुलिक में म का गुया, वन मन्त्र अपन मानि में पूर्वाक स्थित कर दिसा गया है। किन्तु, गुलिक में दिनमान का क्षमनृद्धि दवत हुई का अवपन गुलिक साथन में मुस्सता है। गुलिक के समात इससे भी स्नात-गोधन बरना बहिए।

द्यदेश-साधन (इष्ट-शाधन में सप्तम-प्रकार)

एक बहाराय के १६ माग बबोन् दिन के द आग तथा राजि के द माग इस है एक है। ्र महारात्र करदे माग भावांत दिन के या आग तथा राहि के याग इन इक का है। होता है। कमें पहर तथा वासायें के समें तो एक ही हैं, परन्तु कमें-प्रहर की सम् इन्हें कहा है। है। हुनतरह के समान ही समें-प्रहर का इंग बनता है। किन्तु सामान में हु क्रिन हमें पर सिस शह का सामित्राल के क्रिन हमें पर किस मह का धाविपत्स है- यह जानना पहता है। किन्तु बासाय में बाव एन हैं पर किस मह का धाविपत्स है- यह जानना पहता है। हरह के बाव बारों हैं किन्तु की पर किस मह के बाव बारों हैं किन्तु की किस करते हैं। किन्तु की किस करते हैं। १४ रवक्ता होते हैं। विजयान में ३० एवं राजिमान में ३०। सात महीं के आब राष्ट्र के हैं है। भार पड़ी को १००० ा पुण का (तनमान म ३० एवं राजिमान मं ३०। सात मही के माद राष्ट्र के भाव राष्ट्र के भाव राष्ट्र के भाव राष्ट्र के भाव राष्ट्र के भाव राष्ट्र के भाव राष्ट्र के भाव राष्ट्र के भाव राष्ट्र के भाव राष्ट्र के भाव राष्ट्र के भाव राष्ट्र के भाव राष्ट्र के भाव राष्ट्र के भाव राष्ट्र के भाव राष्ट्र के भाव राष्ट्र के भाव राष्ट्र के भाव राष्ट्र के भाव राष्ट्र के भाव राष्ट्र के भाव राष्ट्र के भाव राष्ट्र के भाव राष्ट्र के भाव राष्ट्र के भाव राष्ट्र के भाव राष्ट्र के भाव राष्ट्र के भाव राष्ट्र के भाव राष्ट्र के भाव राष्ट्र के भाव राष्ट्र के भाव राष्ट्र के भाव राष्ट्र के भाव राष्ट्र के भाव राष्ट्र के भाव राष्ट्र के भाव राष्ट्र के भाव राष्ट्र के भाव राष्ट्र के भाव राष्ट्र के भाव राष्ट्र के भाव राष्ट्र के भाव राष्ट्र के भाव राष्ट्र के भाव राष्ट्र के भाव राष्ट्र के भाव राष्ट्र के भाव राष्ट्र के भाव राष्ट्र के भाव राष्ट्र के भाव राष्ट्र के भाव राष्ट्र के भाव राष्ट्र के भाव राष्ट्र के भाव राष्ट्र के भाव राष्ट्र के भाव राष्ट्र के भाव राष्ट्र के भाव राष्ट्र के भाव राष्ट्र के भाव राष्ट्र के भाव राष्ट्र के भाव राष्ट्र के भाव राष्ट्र के भाव राष्ट्र के भाव राष्ट्र के भाव राष्ट्र के भाव राष्ट्र के भाव राष्ट्र के भाव राष्ट्र के भाव राष्ट्र के भाव राष्ट्र के भाव राष्ट्र के भाव राष्ट्र के भाव राष्ट्र के भाव राष्ट्र के भाव राष्ट्र के भाव राष्ट्र के भाव राष्ट्र के भाव राष्ट्र के भाव राष्ट्र के भाव राष्ट्र के भाव राष्ट्र के भाव राष्ट्र के भाव राष्ट्र के भाव राष्ट्र के भाव राष्ट्र के भाव राष्ट्र के भाव राष्ट्र के भाव राष्ट्र के भाव राष्ट्र के भाव राष्ट्र के भाव राष्ट्र के भाव राष्ट्र के भाव राष्ट्र के भाव राष्ट्र के भाव राष्ट्र के भाव राष्ट्र के भाव राष्ट्र के भाव राष्ट्र के भाव राष्ट्र के भाव राष्ट्र के भाव राष्ट्र के भाव राष्ट्र के भाव राष्ट्र के भाव राष्ट्र के भाव राष्ट्र के भाव राष्ट्र के भाव राष्ट्र के भाव राष्ट्र के भाव राष्ट्र के भाव राष्ट्र के भाव राष्ट्र के भाव राष्ट्र के भाव राष्ट्र के भाव राष्ट्र के भाव राष्ट्र के भाव राष्ट्र के भाव राष्ट्र के भाव राष्ट्र के भाव राष्ट्र के भाव राष्ट्र के भाव राष्ट्र के भाव राष्ट्र के भाव राष्ट्र के भाव राष्ट्र के भाव राष्ट्र के भाव राष्ट्र के भाव राष्ट्र के भाव राष्ट्र के भाव राष्ट्र के भाव राष्ट्र के इरह भवीत् भरी का प्रसाख ६० पस का न होकर कुस भटता-वहसा रहता है।

यामार्थश पदामा चा चुक्क है, कि एक दिन में चाठ चामार्थश होते हैं चीर एक बामार्थ हैं ४ वर्जा न में चपन हो बारण र प्राचन वा जुका है। कि एक दिन में चाठ वामार्थेश होते हैं चीर एक दानार्थ है। प्राचक दिन में चपन है। वारेश से प्रारच्य होका, महक्षाकन (होरा-वक की मीह) हे क्लीहीं प्रापंक को शिक्षने में करना नगा — के प्राप्त कथन हा बारेरा से प्रारम्भ होका, महकशासम (होरा-वह की मिंही है कि होते प्राप्त का शिक्षने में क्वना स्पष्ट न होगा विवना कि, बारी विले वह हारा यागांवीत का इन स्पर्ट विनासन का उपनिष्टा

न क्यम स्पष्ट न होना जिल्ला कि, जाने किसे वक हारा बानावेत के हुन स्प विनमान का राजिमान (जब जन्म हो) के अष्टमोरा में एक-एक बानावेंग हुन कोर्र गानावेंग है. एकी जन्म ्रामान का रात्रिमान ( बब कत्म हो ) के अष्टमीरा में एक-एक वामानित हुए है। का नित्र पर कीन वामाकित है, यही जानना है। अपने बामाचे का अनुवीरा एक-एक इस्ट हुआ है, हम करें के किस इएक में अपना बसकाल के अपना इ। भाग बातामं का बहुबारा एक पक करके हैं।
 अपना इ। भाग बातामं का बहुबारा एक पक करके हैं।
 अपना इ। भाग के बाता है।
 अपना इ। भाग के बाता है।

यामार्च-चक्र १४ राषि बाबाईत दिन मामार्घेश 1 2 3 446 er T я Ħ रवि र्राध Ħ Ħ. XI. IJ. 4 Œ. Ħ. 귝 ZI. सोम सोम **Ъ**п. я Ē 73 म मंग्या ₽ भेगक मं I 1 Ħ **3**4 4 ğΨ 3 Ħ. « | 5 | ° ! ŧΙ IJ गुर Ţ ग गुरु ₹1 4 5 4 5 1 χĮ 274 11 स् ı

| दग्र | चक्र | १ | Ę |
|------|------|---|---|
|------|------|---|---|

| j            | दिन द | रखेश |      | Ì   |                      | रात्रि | टएडे | रा  |     |
|--------------|-------|------|------|-----|----------------------|--------|------|-----|-----|
| धंके<br>एड   | 8     | ٤    | ३    | 8   | यामार्थ के<br>प्रसंड | १      | २    | 3   | ૪   |
| रूप          | स्    | रा   | बु   | चं  | सूर्य                | स्     | श्र- | बु. | च.  |
| <b>स्ट्र</b> | ਚਂ.   | सू   | रा.  | बु  | चन्द्र               | चं     | श.   | गु  | मं  |
| गोम          | म     | स्   | रा.  | बु  | भाँम                 | म      | सृ   | शु  | बु  |
| रुध          | बु    | च    | स्   | रा  | बुब                  | बु     | च    | স্  | गु  |
| गुरु         | गु    | च    | सू   | रा. | गुरु                 | गु.    | मं   | स्  | शु. |
| शुक          | ग्रु. | म    | स्   | रा  | शुक                  | यु     | बु   | च   | য   |
| शनि          | श.    | मं   | े सू | रा  | शनि                  | श      | गु   | मं. | मृ. |

### उदाहरण

दिनमान का श्रष्टमाश ४।११।१३।१४यामार्घ इष्टकाल २६।१८।४३ में से ४।११।१३।१४ x v गत २६।१८।३३ घटाया सोम का दवो यामार्धेश ० ।० ।२६

चन्द्र (यामार्थरा) यामार्थ का चतुर्थांग ११२।४६ के पूर्व ही इट होने से चन्द्र यामार्थेश का प्रथम (चन्द्र) ही दर्ण्डेश भी हुआ। यह प्रथम प्रकार का दर्ण्डेश होता है। श्रव श्रागे लिखे शोधन प्रकार, रथृल ढंग के हैं।

## द्राडेश-साधन ( इष्ट-शोधन में श्रष्टम-प्रकार )

जन्म नत्तत्र की सख्या को, उसी संख्या से गुणाकर—(यदि दिन में जन्म हो, तो म से श्रीर दि रात्रि में जन्म हो तो ७ से)—भाग दे, शेष १ में सूर्य, २ में चन्द्र, ३ मे भीम, ४ में बुध, ४ में गुरु, ३ में शुक्र, ७ में शनि, शून्य से दिन में राहु दण्डेश होता है।

जब सप्तम प्रकार के समान, श्रष्टम प्रकार से भी एक ही दर्ग्टेश हो तो, इष्ट-काल शुद्ध माना जाता है, श्रन्यथा इष्ट-काल को न्यूनाधिक करके समान करना चाहिए। परन्तु कभी-कभी समान न श्राकर एक श्रागे या एक पोछे, वाला (विभिन्न) दर्ग्टेश श्रा जाता है, तथापि न्यूनाधिक न करके, वहीं इष्ट-काल शुद्ध रहता है। जब दो श्राग-पीछे हो, तब इष्ट दर्ग्डांटि में न्यूनाधिकता करना श्रावश्यक रहेगा। न्यूनाधिकता भी इतनी करना चाहिए, जितने में पीछे के मभी शोधन लागू हो सके, श्रन्यथा व्यर्थ है। क्योंकि यह दर्ग्डेश-साधन, स्थूल-किया से है। यथा—

जन्म-नत्त्रत्र कृत्तिका =३ × ३ =६ ( दिन का जन्म समय ) । ६÷==शे १ दर्एडेण सूर्य हुत्रा, कि जो ✓ चन्द्र में एक पीछे हैं । क्योंकि सप्तम प्रकार से दर्ण्डेश 'चन्द्र' ही हुत्रा है । एक त्रागे-पीछे होने पर भी इष्ट-काल में न्यूनाधिकता नहीं की गयी ।

## दर्ग्डेश-साधन (इए-शोधन में नवम-प्रकार)

जन्म नचत्र को दूना कर, मीर मास की संख्या जोड़ दे, १३ च्रेपक भी जोडकर ४ से भाग दे, हो शेप १ में प्रथम, २ में द्वितीय, ३ में तृतीय श्रीर शून्य में चतुर्थ यामार्थेश का दण्डेश होता है। कंभी-हमी, इससे भी, एक श्रन्तर, श्राग-पीछे का हो जो सकता है। यथा—

जन्मर्च कृतिका = ३ × २ + ३ रा (सार-मास) + १३ चेपक ÷ ४ = शेप २ होने से यामार्थेश (चन्द्र) का हेतीय दण्डेश (सूर्य) ही हुआ। अत इप्र-काल २६।१८।४३ शुद्ध हैं। क्योंकि एक अन्तर में भी शुद्ध रहता है।

द्रण्डेश-द्वारा इष्ट-शोधन की तीन विधियाँ (सप्तम-श्रोटम-नवम-प्रकार की) वतायी गयी हैं। जिनमें सप्तम-प्रकार से भिन्न, किन्तु श्रष्टम श्रीर नवम प्रकार से एक समान ही द्रण्डेश श्रा रहा है।

िजातक-रीपकः

एक सुकूर्व, दो घटी का हाता है। एक चहोरात में ३० सुकूर्व हाते हैं। गुक्तिक में चहोरात के १६ माग कर एक एक लगड बनाया है: और मान्ति को भी २-२ घटी का एक एक लश्ड बनाया है । गतिक चौर मान्ति में इतना ही कन्तर है कि गुलिक-स्पष्ट, लयबान्त हारा तथा गान्ति-स्पष्ट लयब-मध्य हारा किया बाता है। गुक्कि में ब्रष्टमारा लिया है। मान्ति में पंचदरारा लिया है। देखिए रविवार का दिन-भूबांक। गुक्कि के भएमीरा में ७ वॉ लवड शनि का होन से भुवांक ७×४=२८ पटा (स्पृडता से) हुई। यान्त्रि के २६ पटी व्यर्थात् १२ वें मुहुर्तका भन्त । सारांस यह कि शुक्तिक में २८ का गुला, तथा मान्ति में २६ का गुला। मान्ति में मुनांक दिवर कर दिया गया है। किन्तु, गुलिक में दिनतान का चयन्त्रि दक्त हुए लयह बनाया है। स्वत्य गुलिक साधन में स्कृतवा है। गुलिक के समान इससे भी क्षम-शोधन करना चाहिए।

#### दपढेश-साधन ( इष्ट-शाधन में सप्तम-प्रकार )

एक महोराज के १६ मांग सर्थात दिन के मांग तथा राजि के मांग होने से एक सांग पासार्थ पर महाराज के रह नाम नजार होता के नाम तहा कि किया के किया है। होता है। क्ष्मपहर क्या नामार्थ के अमें तो एक ही हैं, एस्तु क्षारेजहर के लग कुम के लक्ष पर होती है। तुनलपह के समान ही क्षमें बहुर का इन्न पतता है। कियु यामार्थ में कुपन हा जन्म के उटकासु पर, किम शह का काधिपत्स है-यह जानना पहता है। इरह के बाव भने हैं, किन्तु एक कहारात्र में ६४ इरवेश होते हैं। दिनमान में ३२ एवं रात्रिमान में ३२। सात महीं के साद राहु को भी गणना करके बाठ महीं को प-प नरक का व्यविपतित्व सींपा गया है। रात्रि तथा दिन एक समान न होने से, इनका बयब क्यांन पटी का प्रमाख, ६ पश्च का न डोकर कर घटता-वढता रहता है। थामार्घेश

वदाया आ चुका है, कि एक दिन में चाठ वामार्थेश हाते हैं चीर पर वामार्थ में ४ दरदश होते हैं। प्रत्येक दिन में अपने ही बारेश से प्रारम्भ होकर महरुवाकन (हारा-अक की मीति) से पामार्चेश हार है। प्रत्येक को शिक्षन में बतना स्पष्ट न होगा विद्यना कि, याग सिले चक हारा पामार्चेश का कृत शीप्र होगा।

दिनमान या राजिमान ( जब जन्म हो ) के बाटमौरा में एक-एक यामार्पेश हाता है । बापन इएकाब पर कीन यामार्चेश है, यही जानना है। अपने यामार्च का चतुर्वारा एक-एक इयह द्वादा है, वना अपने यामार्चेश के किस इयह में कपना इण्डाल है—यह जानना है, का कि बागे के वकीं से स्पट हागा ।

|              |     |            |     |     | _     |     | या       | मार्थ- | सम १             | ¥          |    |     |            |     |              |     | _  |
|--------------|-----|------------|-----|-----|-------|-----|----------|--------|------------------|------------|----|-----|------------|-----|--------------|-----|----|
|              |     |            | विन | याम | र्विश |     |          |        | रात्रि यामार्पेश |            |    |     |            |     |              |     |    |
| तर के<br>लगह | *   | 3          | 3   | ñ   | ×     | Ę   | ·        | 5      | गार घ<br>लबक्    | t          | 2  | 3   | 8          | k   | 4            | •   | -  |
| रवि          | स्  | Z.         | 9   | , 4 | श     | 1T- | मं       | म्     | र्राव            | <b>स</b> . | a  | 4   | U          | मं  | रा.          | 3   | ₹  |
| साम          | 4   | খ          | IJ  | र्म | स्    | ग्र | 9        | 4      | सोम              | 7          | ग  | मं  | श          | 9   | <b>स्</b>    | ı   | 1  |
| मंगल         | #   | <b>च</b> . | 73  | 3   | 4     | श   | <b>1</b> | मं     | मंगस             | मं         | रा | 5   | <b>स</b> . | ı.  | 4            | U   | #  |
| युष          | 3   | 4          | श   | ı   | ¥     | स्. | गु       | 3      | <b>नु</b> प      | 4          | स् | ग्र | 4          | य   | <del> </del> | रा  | 3  |
| गुरु         | IJ. | म          | स्  | य   | . 5   | ₹   | श        | ij     | IJŦ              | IJ         | ₹  | ग्र | मं         | ₹1. | 3            | च्. | IJ |
| गुरु         | 7   | 9          | 4   | रा. | J     | #   | म्       | ्य     | ग्रम             | য          | Ħ  | ₹ा. | 3          | स्  | ũ            | 4   | ŋ  |
| गनि          | ₹₽  | / I        | *   | स.  | , ZI  | 3   | ব        | रा     | हानि             | रा         | 3  | ŧί  | ū          | 7   | ध            | Ħ   | श  |

## द्गड चक्र १६

|                   | दिन व | र्ग्डेश | ,   |     | रात्रि दख्डेश      |     |     |    |              |  |
|-------------------|-------|---------|-----|-----|--------------------|-----|-----|----|--------------|--|
| यामार्ध के<br>सरह | 3     | ٤       | 3   | 8   | यामार्ध के<br>रागड | 8   | ₹   | 3  | ૪            |  |
| सूर्य             | स्.   | रा      | बु  | च.  | सूर्य              | सू  | ग्र | बु | चं           |  |
| चन्द्र            | चं    | सू      | रा. | बु  | चन्द्र             | चं  | স   | गु | मं           |  |
| भौम               | मं    | सू      | रा. | बु  | भौम                | म   | सू  | য় | बु           |  |
| बुध               | बु    | च       | स्  | रा. | बुध                | बु  | च   | হা | गु           |  |
| गुरु              | गु    | चं      | सू  | रा  | गुरु               | गु  | मं. | सू | ग्रु.        |  |
| शुक               | ্যয়- | मं      | सू  | रा  | शुक                | য্য | बु  | च  | श            |  |
| शनि               | श     | मं      | सू  | रा  | शनि                | श   | गु  | म  | <del>Ų</del> |  |

### उदाहरण

हिनमान का श्रष्टमारा शिरशरशर्शस्यामार्घ इष्टकाल २६११ नार में से शिरशरशर्भ ४० गत २६११ ना३३ घटाया सोम.का न्वॉ यामार्थेश ० १० १२०

चन्द्र (यामार्घेश) यामार्घ का चतुर्थांश १।२।४६ के पूर्व ही इष्ट होने से चन्द्र यामार्घेश का प्रथम (चन्द्र) ही दण्डेश भी हुआ। यह प्रथम प्रकार का दण्डेश होता है। श्रव श्रागे लिखे शोधन प्रकार, रथ्ल ढंग के हैं।

## द्ग्डेश-साधन (इप्ट-शोधन में ऋप्रम-प्रकार)

जन्म नचत्र की सख्या को, उसी सख्या से गुणाकर—(यदि दिन में जन्म हो, तो म से श्रीर यदि रात्रि में जन्म हो तो ७ से )—भाग दे, शेप १ में सूर्य, २ में चन्द्र, ३ में भीम, ४ में बुध, ४ में गुरु, ६ में शुक्र, ७ में शिन, शून्य से दिन में राहु दण्डेश होता है।

जय सप्तम प्रकार के समान, श्रष्टम प्रकार से भी एक ही दण्डेश हो तो, इप्ट-काल शुद्ध माना जाता है, श्रन्यथा इप्ट-काल को न्यूनाधिक करके समान करना चाहिए। परन्तु कभी-कभी समान न श्राकर एक श्रागे या एक पोछे वाला (विभिन्न) दण्डेश श्रा जाता है, तथापि न्यूनाधिक न करके, वही इप्ट-काल शुद्ध रहता है। जय दो श्रागे-पोछे हो, तय इप्ट दण्डादि में न्यूनाधिकता करना श्रावश्यक रहेगा। न्यूनाधिकता भी इतनी करना चाहिए, जितने मे पीछे के सभी शोधन लागू हो सकें, श्रन्यथा व्यर्थ है। क्योंकि यह दण्डेश-साधन, स्थूल-किया से है। यथा—

जन्म-नत्तत्र कृत्तिका = ३ × ३ = ६ (दिन का जन्म समय)। ६ ÷ द्र = शे १ द्र हेश सूर्य हुआ, कि जो चन्द्र से एक पीछे हैं। क्योंकि सप्तम प्रकार से दरहेश 'चन्द्र' ही हुआ है। एक आगे-पीछे होने पर भी इष्ट-काल में न्यूनाधिकता नहीं की गयी।

## द्र्ण्डेश-साधन (इप्ट-शोधन में नवम-प्रकार)

जन्म नचत्र को दूना कर, मीर मास की संख्या जोड़ दे, १३ त्रेपक भी जोड़कर ४ से भाग दे, तो शेष १ में प्रथम, २ में द्वितीय, ३ में तृतीय श्रीर शुन्य में चतुर्थ यामार्घेश का दण्डेश होता है। कभी-कभी, इससे भी, एक श्रन्तर, श्रागे-पीछे का हो जा सकता है। यथा—

जन्मर्च कृत्तिका = 3 × २ + ३ रा (सीर-मास) + १३ चेपक + ४ = शेप २ होने से यामार्धेश (चन्द्र) का द्वितीय दण्डेश (सूर्य) ही हुआ। अत इष्ट-काल २६।१८।४३ शुद्ध हैं। क्योंकि एक अन्तर में भी शुद्ध रहता है।

द्रण्डेश-द्वारा इष्ट-शोधन की तीन विधियाँ '(सप्तम-श्रष्ट्म-नवस-प्रकार की) वतायी गयी हैं। जिनमें सप्तम-प्रकार से भिन्न, किन्तु अष्टम और नवम प्रकार से एक समान ही द्रण्डेश आ रही है।

### नवन-इारा इष्ट-शापन (दशम-प्रकार उत्तरात्य का)

परिवित्तमपमुक्तानां मानां भागवर्थं किपात् । बतुर्जेश्यदीमार्वं नविमर्भागमाहरेत् ॥ स्वागरहारः रापतुर्वं जनमनचत्रमुख्यते । सन्तमपा चेरिष्टमातममूर्वं परिकीर्त्यते ॥

#### --- इरहर्सी-उपरा

| _               |     |            |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|-----|------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| संग्रहच-नक्र १७ |     |            |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ,               | पम  | रवीय नृतीय |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1               | म   | Ħ          | ¥    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4               | भ   | 321        | पूपा |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ٦               | Ŧ   | उगा        | उपा  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¥               | tt  | ŧ          | H    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ×               | Ħ   | रि         | 4    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ī               | भा  | स्मा       | Ū    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U               | पुन | वि         | पुभा |  |  |  |  |  |  |  |  |
| =               | 3   | मद         | उभा  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1               | 78  | वर्षे      | 1    |  |  |  |  |  |  |  |  |

भरिवती, सपा भीर मुलादि स २७ तहत्रों के तीन सबह कर बैसा कि इसन संल्वक चक्र १७ में दिखलाया है। किर श्रवकाल में ४ का गुणाकर ६ स माग द, वो लिप स्वास्य हाती। राग घटी गत तथा पलादि होन से रोग घटी में एक बीह है। इस प्रभागन के समान भएन जन्म नचन के राज्य में होते। यदि वह मदान, जम नहन्न के समान हो तो, हपुकास गुळ हैं भाषपा नम्ताधिक करक जमनक्षत्र काना भाडिए। प्रधान

इटआल २६१९ताम १ × ४ = ११०११म २ । इसमें ६ सा भाग दिया ता, तिथ्य में १३ स्वाप्य होंगे राज ०१४म३२ रहा मू कि राज में चरो गूरूज चीर वलादि १४१३२ हैं भावपत शून्य में एक जाइकर राज कर माना । इहाइदर्ज पाने का साम, इनिका । चुन में हैं चीर वह इतिका नकुत नाज्यक चार १० के प्रथम ही स्ववह में हैं। भावपत 'स्वरावहादे' के बामुसार प्रथम नायह में राज वक के तुन्य नच्य देशा हो, चाहिस्ती सिका। परस्तु हृतिका में जन्म तथा इण्वास स चाहिस्ती हान के कारण, पित इस्टाल में २० पत्र (चांपक) आह दिव जीव हो होनी एक समान हो जायें। स्थान

इट्डाल न्धारलभ्दे+२० यन स्वधारलभ्दे रथंस्थ्रीरश्चेर । इसमें ६ मा माग दिया ता जिल्ला में १३ त्याच हुण श्रव नाश्चाभ रद्दा पूर्वोक नियम सानाश्चिर का वे माना। व्यव प्रथम सम्बद्ध के तीमरे नव्य प्रकृतिका मिता जा कि कल्म-मध्य के समान दा गया।

इस परिस भी जिस पुर हैं कि न्यूनाधिकता जननी करें, जिननी में आगुरहादि सभी गाधन पतित हो गई गद गप स्पून गानित हैं। कभी-कभी मही मिल पात। चना चनावरवक स्यूनाधिकता न करक दशस्तात्र ही गुढ हुए में क्षांनास कार्य किये जारेंगे।

#### श्चप-गापन ( ण्यादरा-प्रसार )

इकामाथ स्वत्रप्रयुक्तं भातं यः स्याच्युक्तंस्याविनस्य। राशिनपत्रस्य अर्थनद्दं बार्यं मा चन्नामहासम्बद्धाः॥

-- मुल्दर्मा-र्पग

इंग्रह्मानाय सं सूत्रण आइक्ट २० गं साग हं शह संस्त्रक नचन की गाँत ही जन्म-नाम हानी है। हमाम भी कभी-कभी एक रामि का स्मृताधिक भागत पढ़ जो सकता है। वहि इन के बाधा करने वह, यन करपान में ३ स कम हो ना इन वनी का स्वास करना चाहिए। यथा--

सुन्धम द्वाराष्ट्रभेते = रेशिरार्थित स्टब्स्तायः स्वत् (स्वारेश) मार्थित क्रम् जातः (क्रिये रेश ४ स्ट) स्वत् क्ष्मित्रकृतिक स्वाराष्ट्रभेते स्वर्थे

यह नियम भी प्राय ठीक न होगा। क्योंकि २ घटी का ही स्थूलता से एक नजत्र माना गया है। कुएडलीटर्पण के १० वें प्रकार में ३० पल जोड़ने से तथा ११ वें प्रकार में ६० पल घटाने से नियम ठीक हो पाता है। इसलिए अन्याधुन्य न्यृनाधिकता करना उचित नहीं।

## सिद्धान्त-नियम ( एकादश-प्रकार में )

दिनमान में दो का गुणाकर २७ से भाग दे, तो लिब्ध में एक नम्नत्र की गति के घटी-पल प्राप्त होंगे। फिर इप्रकाल पर देखिए अर्थीत् इप्रकाल में एक नचन्न-गति से भाग दोजिए, लिब्ध में गन नचन्न-संख्या प्राप्त होगी। यदि शेप बचे तो, लब्धि में एक जोड दे. श्रन्यथा नहीं। फिर लब्धि में सूर्यर्च जोड दे, इसी योग संख्या के नचत्र राशि की जन्म लग्न होती है सर्वटा ही। क्योंकि सूर्योदय के समय से (सूर्यर्च विन्दु से) १३-३ नक्तत्र मात्र पूर्ण दिनमान में, तथा १३१ नक्तत्र मात्र पूर्ण रात्रिमान में हो सकते हैं। दिन र्छार रात मे एक नज्ञत्र की गांत भी विभिन्न-प्रकार की होगी। प्रत. जय रात्रि का इप्रकाल हो तो, इप्रकाल में से दिनमान को घटावे, शेप रात्रीष्टकाल होता है। ६० घटी में से दिनमान घटाने पर रात्रिमान होता है। रात्रिमान में दो का गुणाकर २७ से भाग दे, तो लिब्ध में एक नक्तत्र की गति प्राप्त होगी। नक्तत्र गति से रात्रीष्टकाल में भाग दे, तो लिब्ध में रात्रि के गत नित्तत्र होते हैं। यदि शेप वचे तो, लिब्ध में एक

श्रीर जोड ले। इस योगफल में सूर्यर्च श्रीर १३ नजत्र जोडे। इसी योगफल वाली राशि (नज़त्र की राशि)

ही रात्रि में जन्म लग्न होती है। यह नियम सर्वदा ठीक उत्तर देगा। यथा-विनमान  $\frac{33|7\xi|85 \times 7}{26} = \frac{\xi \xi|8\xi|37}{26} = 3|7\xi|87 = 13$ 

इष्टकाल २६।१८।४३  
नक्त्रगित २।२८।४२ 
$$\times$$
 ११ लिघ = २७।१७।३२  
शेप २। १।२१ के कारण ११ लिघ मे एक जोडकर १२ माना

सरोप लिच्च = १२। ०। ० में सूर्य २।०।१६×२%= सूर्यर्च = ४।३०।४३ जोडा १६।३०।४३ = १७ वॉ नत्तत्र श्रनुराधा = वृश्चिक लग्न

लिव्य १२+४ सूर्यर्च (मृगिगरार्ध वृषराशि ) = १७ वॉ नचत्र = ऋनुराधा नचत्र

श्रथवा

श्रव श्रापं देखिए, एकादश प्रकार तथा सिद्वान्त-नियम में क्या श्रन्तर है। सिद्धान्त नियम के द्वारा

ठीक जन्म-लग्न वृश्चिक त्रा जाती है। इस सिद्धान्त-नियम से मर्वदा ठीक लग्न मिलती रहेगी।

# लग्न-शोधन (द्वादश-प्रकार)

इष्टकालो हत पर्हाभ सूर्योशेन मर्मान्यत । त्रिंशद्भक्त सैकलव्धितुल्य लग्न रवे. परम् ॥

—कुण्डली दुर्पण इष्टकाल में ६ का गुणाकर सूर्य के (राशि छोड़कर) श्रश मात्र जोडकर ३० से भाग दे,

यदि शेप रहे तो, लव्धि में एक श्रीर जोड दे, श्रन्यया नहीं। फिर सूर्य राशि से लव्धि संख्या तक गिने, तो लग्न की राशि प्राप्त होती है। यथा-

इप्ट २६।१८।४३ ×६ = १७४।४३।१८ में सूर्य (२।०।१६) के खंश मात्र =

= १७४।४३।१८ में ३० से भाग दिया तो, लिंघ में = ४ श्रीर शेष २४।४३।१८ रहे ।

रोप होन से किथा ४ के ६ माना चर्चात समिय में पक बोदा। सूर्य (२०१६) नियुत से ६ चया काय हुमा कि, नियुत से ६ ठी जनमन्त्रान होगी। नियुत से ६ ठी राशि, दिसक सान ही इस खायक की है। यह नियम नाया शैक निस्ता रहेगा।

[ 089 ]

#### स्ती या पुरुष ( सप्त-शोधन, त्रयादश-प्रकार )

ममुक्त क्षमन की कुरवकी, सी की है या पुरुष की एसा जानन के क्षिप भपने जा महिन की बटी (मुबांक) पर क्षम पनाइप, तो दिन में पुरुषक्षम भीर रात्रि में भीक्षम इसी है, बतके भागे-पीक्के विपरीत की कमें होती हैं। राहिक नियम या क्षित्वा नहीं पाया जाता परन्तु है इसका निवम, मान्दि-साथन से विपरीत की का।

पटी-भूबांक चार रवि मोम संगल वप शनि गर 对库 बार विन पटी 18 ₹5 ٤ t o 15 ₹2 घटी ٩¢ 22 1=

यया—सोममार को दिन में बृत्यिक लग्न पर सूर्व २००१६ में युक्त का जन्म है और जुनवार को राजि में कुन्म लग्न पर सूर्य शाशश्य पुरुष का जान है, ता बताओ क्या धनकी बन्मक्षन ठीउं हैं। हों ठीड हैं, क्योंकि सोमनार का दिन में ६ घटी पर सूर्य २००१६ के बारा कई बाती हैं और जुमबार को राजि में २६ घटी पर सूच शाश के बारा बृत्यिक लग्न भाती है। देक्प-

| सुर्योदय से                |                                   | •                  | समगर ।                   | युन का शा                  | •                       |                  | र्यास्त                   |
|----------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| त्यायम् च<br>मिमुन<br>स्री | <b>कर्व</b><br>पुरुष              | सिंह<br>स्री       | कत्या<br>पुरुष<br>नुषवार | तुका<br>स्री<br>स्री सर्पे | बृरिषक<br>पुरुष         | भनु<br>स्त्री    | (दिनविमाग)                |
| सूर्योदय स                 |                                   |                    | -                        |                            |                         | च                | पास् <b>र</b>             |
| करू<br>स्मी<br>सकर         | सिंह<br>पुरुष<br><del>इस्</del> म | %न्या<br>खी<br>मीन | द्धशा<br>पुरुष<br>मेप    | षृरिषक<br>खी<br>षुप        | षञ्ज<br>पुरुष<br>मिश्चन | सकर<br>की<br>क्क | (दिनदिमास)<br>(राधिविमास) |

रात्रि भारम्भ रात्रि भारत यदि तुमक्षार क दिन के धुवांक १४ घटी पर सूर्य ३१३१३ के द्वारा सम बनामा तो, बन्यावम माती है, मा कि रात्रि के कारण मीक्षप्र मानी वाती है। ब्लान रहे कि, वल पुदय के बन्स में समराशि

कार्ता है, जा कि राजि के कारणे आक्षप्त माना जाता है। क्यान रहे कि, जब पुरंप के कर्म से समस्मिर। (राज्ञ ⊫ार ।१२) हो का बाबे तर्व समे राशि में पुरुषक्ष में पर्व विपमराशि में बीकन्स विग में समस्मिर। राजि में इसका विपरीत जानना आहिए ≀

पुत्र या पुत्री (चतुर्दश–प्रकार)

यह तीन प्रकार से जाना बाता है। कुपबसी हारा गणित कीविए।

- (१) बन्त-पत्र में से सूब कम संगत्त और राहु की चारों द्रारियों बोक्स, तीन से साय है, रांग हो में पुत्र तथा राय एक या शून्त में पुत्री की कुरवती होती है।
- (२) पूर्वीक निवस में संगत्त को स्थान कर सूर्य राहु भीर सन्त की राशियों बोक कर दीन से भाग के रोप को में पूर्वी भानवार शेष पढ़ का शुन्य में पुत्र की कुरवारी होती है।
- (३) राति और ताडु विवस राशिस्त ही सम्मन विश्व मुन दरावें या स्वारकों हो सम्बन विश्व सूर्य भीर े राशि में हो तो, पुनवी; सन्यन प्रश्नी की पत्रिका सानिय । यना—

## उदाहरण कुएडली द्वारा

(१) सूर्य+लग्न+राहु+मंगल=३+ म + ७ + ६=२४÷३=शेष शून्य होने से 'पुत्री'

(२) ३+८+७=१८÷३=शेष शून्य होने से 'पुत्र'

(३) शनि (४) राहु (७) सूर्य (३) में (विषम में) 'पुत्र'

साराश यह है कि, पुत्र की ही पत्रिका होना चाहिए, स्रौर है भी ऐसा ही।

### जनम-स्थान का निश्रय (पंचदश-प्रकार)

वताया गया है कि, मेष, वृष आदि राशियों की दिशा में सूर्यादि रहने से जनम-स्थान के चारो श्रोर के चिह्न, यदि मिलते हों तो, लग्न ठीक है। यह श्रांति साधारण (श्रांत स्थूल) नियम है।

राशि-दिशा चिह्न ग्रह = कोई ऊँचा वृत्त या पवित्र वृत्त । १-५-६ = पूर्व चन्द्र = जलाशय या दूधदार वृत्त। २–६–१० = दक्तिरा भौम = मन्दिर, मसजिद, जला-घर, कण्टक-यृत्त । ३-७-११ = पश्चिम बुघ = खण्डहर या वाल-क्रीडा-स्थल। ४-५-१२ = उत्तर गुरु = देव-स्थान, द्विजघर, वट या पिप्पल का वृत्त । शुक = कुदुम्बी का घर या घर का मुख्य-द्वार। शनि = श्रधवना घर, या म्लेज्ञ-वास। राहु = मार्ग या नीच जाति का घर। केतु = पगदण्डी या नीच जाति का घर।

### उदाहरण---

सूर्य ३ (पश्चिम में)—नीम वृत्त चन्द्र २ (दित्त्ए में)—तालाव (पक्के घाटों से वॅधा) मंगल ६ (दित्त्ए में)—काली जी का मन्दिर

बुध ३ (पश्चिम में) — × गुरु ४ (उत्तर में) — पीपल वृत्त है। राहु ७ (पश्चिम में)—मार्ग, स्वर्णकार का मकान केतु १ (पूर्व में)— × तथ्यत कुल इतने ही चिह्न मिल पा रहे हैं।

शुक्र २ (दिन्त्या में )—मुख्य द्वार है।

शनि ४ (पूर्व में )- म्लेचवास।

प्रमृतिका-विचार (पोड्श-प्रकार)

इसके द्वारा भी लग्न-निश्चय का प्रयोग होता है प्रायः जन्म-समय के समीप ममय में ही इससे विचार हो सकेगा। कालान्तर में विस्मृति हो जाती है। चक्र १५ के द्वारा जिस लग्न के लच्चण मिलें, वही लग्न सममें। यह भी लग्न-सन्देह में ही विचार करें, सर्वटा नहीं। पिहलें लग्न चनाइये, यदि लग्न का श्रादि-श्रम्त मार्ग हो, सिन्ध में हो, लग्न-सन्देह हो, तब इसके द्वारा लच्चण मिलाइये, जिसके श्राधक लच्चण मिलें, वही लग्न निश्चित करें, सर्वदा प्रयोग करना व्यर्थ है। प्राम में, जहाँ कि हो, वहाँ इसका प्रयोग हो सकता है।

### प्रसृतिका-चक्र १० (पारश-प्रकार का )

|                     |                    |                   |                     |                     |                             |                     |                           |                 | *.                 |                  |                  |                  |
|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| बन्स स्रप्त         | मेप                | <b>पृ</b> च       | मिधुन               | **                  | सिंह                        | कल्या               | धुका                      | वृक्तिन         | घन्न               | सकर              | <b>3</b> ₹4      | र मीन            |
| या <b>सक</b><br>शिर | पूर्व या<br>पश्चिम | दक्षिण            | पश्चिम              | न्तर                | पूर्व या<br>पश्चिम          | विद्या              | पूर पा<br>पश्चिम          |                 | 1 -                |                  | पश्चि            | म चचर            |
| सुवि-गृष्           | पूर्व              | पूर्वमा<br>पश्चिम | धत्तर या<br>भाग्नेष | पूर्व का<br>विद्या  | विक्य                       | उत्तर भ<br>नैश्वस्य | पूर या<br>पश्चिम          |                 | पत्तर व<br>वासम्य  | वचर य<br>विद्या  |                  |                  |
| स्वि-द्वार          | पूर्व              | र्वं दक्ति        | पश्चिम              | क्चर                | पूर्व                       | द्विय               | पश्चिम                    | क्चर            | पूर्व              | पश्चिय           | पश्चिम           | । उत्तर          |
| बातक<br>मुक         | क्रभः              | धप'               | उच्चे               | भभ                  | कर्ष                        | ऊर्ष                | 313                       | डम्बं           | भप                 | मध               | ऊर्थ             | वियंक्           |
| दीपक<br>इंदिरे में  | सम्पुर             | <b>ए</b> ठामा     | सम्मुख              | च्ठावा              | चठाया                       | डठाया               | स्चिर                     | रिधर            | पठाया              | चठाया            | स्थिर            | चठाया            |
| स्थान               | मूमि               | मृ्मि             | एक                  | मृमि                | भूमि                        | त्रव                | मृ्मि                     | मृमि            | उत्तम पा<br>मगीन   | पुरा-1<br>भूमि   | मृगि             | च्य              |
| मसव                 | वेर से<br>इष्टसे   | पैर से<br>सुरास   | शिर से<br>सुत्र से  | पैर से<br>इन्द्र से | र्भार स<br>सुका से          | शिर से<br>सुत से    | शिर से<br>कष्ट सं         | शिर से<br>इस से | पैर मे<br>सुप्र से | पैर स<br>मुज स   | मिर स<br>कर से   | 1 ' .            |
| स्किना<br>सिर       | पूर्व              | पश्चिम            | <del>उत्त</del> र   | पूर्व               | पशिमा                       | क्चर                | पूज                       | प्व             | पचर                | दक्षिण           | पूर्व            | उत्तर            |
| पिचा                | गाइर               | घर                | पर                  | वाहर                | पर                          | वाध्र               | वाहर                      | पर              | पर                 | वाद्दर           | भ्रमख            | पर               |
| मास                 | फेंमा              | <b>फै</b> मा      | छूटा                | ছুল                 | र्देसा                      | भूरा                | भूरा                      | ्रा             | <b>फॅ</b> मा       | ष्ट्रा           | फैंसा            | <b>पैं</b> सा    |
| दाई                 | सामा               | नाभारक            | नीच                 | सङ्ग्न              | शाभार <b>य</b>              | साधारगा             | माधारण                    | मीच<br>दुःग     | सञ्जन              | नीच              | नीच              | उत्तम            |
| स्विका              | सास<br>भूपण        | सफेव              | तकेर<br>गुझाची      | नदीन<br>काला        | मक्तिन<br>शाक               | <b>इ</b> रा<br>मध्य | पुराना<br>स <del>पन</del> | पुराना<br>पीता  | पीका               | पुराना<br>काला   | पुराना<br>काक्षा | रङ्ग<br>स्वयद    |
| वस्त्र              | युवा               | 1,774             | पुराना<br>पटा       |                     | पीसा<br>स्वर्ग <b>नु</b> ता | सास<br>पीका         | क्वरा                     | त्तास           | स्राप्त            | कररा             | कररा             | साम<br>प्रीका    |
| <b>१९</b> न         | शीम                | शीम               | इर म                | बेर में             | सीम                         | देर म               | इस देर                    | देर म           |                    |                  | कुम देर          | इर में<br>भाषारक |
| l                   | नहुत               | <b>₹</b> H        | गरुव                | द्यांका             | नहुत                        | क्स                 | नाभारख                    | হ্যায়          | बहुत               |                  |                  |                  |
| ł                   | दुरा               | पैदान का          |                     | भिरहाने             | पैताने                      | 1                   | - 1                       |                 | पैताने             |                  | पेतान            | पादिना           |
| धाद                 |                    | पाया              | सुरूर               | का पाया             | का पाया                     | सुन्दर              | सुन्दर                    | मुक्तर          | का पाया            | तामार <b>म</b> ् | का पास           | पापा             |
| <b></b> _           | पापा               | द्व               |                     | दुग                 | दुरा                        |                     |                           |                 | दुरा               |                  | हरा              | 501              |
| क्पपारि             | वेदाध<br> पाप्र    | ३ मा ४            |                     | ¥                   | 9-2-2-X                     | 3                   | ४ वा ८                    | ३्या४           | 1-2 \$             | ٩                | P 3-€            | 8                |
| eπĕ                 | मिलिन              | का पीछ            | ३पा४                | को पीछे             | या                          | ×                   | ण्ड                       | U.F.            | de:                | पा               | D. V             | 3                |
| <u> </u>            | ।<br>य⊁च           | चाई               | L i                 | कराई                | ٤                           | ٩.                  | इमारी                     | गर्मिगी         | गर्भिया            | <u> </u>         | <u>ਸਮਿੱਦੀ</u>    |                  |

| जन्म-लग्न            | मेप                 | वृष                                                | मिथुन                                                      | कर्ष                                                       | मिंह                                               | कन्या                       | तुला                  | वृश्चिक                                                 | धनु                                     | मकर   | कुंभ                                                 | मीन                                                            |
|----------------------|---------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| भोजन                 | लाल<br>मीठा<br>पतला | कडा<br>मीठा<br>रूखा<br>शाक                         | नमकीन<br>कई<br>प्रकार का<br>थोडा                           | ठएडा<br>मीठा<br>पतला<br>थोडा                               | मीठा<br>दृध<br>शुप्क<br>खट्टा                      | दही वडे<br>या<br>रस वस्तु   |                       | लाल<br>क्रोध से<br>मोटा<br>श्रन्न                       | पक्वान्न<br>पीला<br>रसयुक्त<br>दही वड़ा | ,,,,, | ठएडा<br>मीठा<br>तरल                                  | कई<br>प्रकार<br>का थोड़ा                                       |
| वालक<br>की<br>विशेपत | न त्र<br>श्लेष      | गारवर्ण<br>कातियुक्त<br>दो वार<br>त दीपक<br>त जलाय | नेत्ररोगी<br>पित्त<br>प्रकृति<br>पित्तरोगी<br>टायें र्ख्नग | वामाग<br>में चिह्न<br>लह्सुन<br>गारवर्ण<br>कोमल<br>नाकवर्ड | चहुकेश<br>लहसुन<br>सुलोचन<br>पीठ में<br>चिह<br>नाक | गारवर्ण<br>सुन्टर<br>जवा मे | गाँरवर्ण<br>नेत्ररोगी | श्रधिक<br>वाल<br>माता<br>पिता के<br>कप्ट, पीट<br>या वाम | पिता की<br>उन्नान                       | नाक   | वामाग<br>मे चिह<br>छोटी<br>देह<br>नेत्ररोग<br>कम वाह | माता को<br>कप्ट<br>जुकाम<br>कन्या<br>हो तो<br>सुगुएा<br>सुरूपा |

सभी प्रकार के शोधनों का यथा समय उपयोग कीजिए। इनमें मुख्य हैं, प्रथम पाँच विधियाँ। फिर त्राठ विधि (६-७-६-६-१०-११-१२-१३ वीं) तक मध्यम प्रकार और १४-१४-१६ वें प्रकार के शोधन कभी मिलते हैं, त्रोर कभी नहीं भी मिलते। मुख्य शोधन द्वारा सर्वटा देखना चाहिए, स्रोर गाँख (साधारण) शोधन द्वारा तभी देखें, जबिक, लग्न में निश्चित सन्देह हो।

### पचाग-मंस्कार

जय इप्रकाल आदि का। सृक्ष्म विवेचन किया, तय जिस पंचाग द्वारा आपने गणित किया है, उसी पचाग के ति॰ यादि में । सम्कार करके स्थानीय ति॰ यादि—मान बनाना, आविक उपयोगी है। इस सम्कार को 'फ्ल-घटी' कहते हैं।

### फल-वटी-माधन

इसमें देशान्तर और चरान्तर का संयोग करना पडता है। अपने स्थान का तथा पचाग के स्थान का देशान्तर और अज्ञाश जानिए। दोनों स्थानों के देशान्तर का अन्तर कर, दशगुर्सित पलादि ह्रप में देशान्तर होता है। दोनों स्थानों के दिनमान का अन्तर जानकर, शेष का अर्थभाग ही चरान्तर होता है। पिर देशान्तर खीर चरान्तर का निम्न-लिखित प्रकार से सयोग करके 'फल-पटी' बनाइए।

पचाग के स्थान ने अभीष्ट स्थान का देशान्तर यदि पूर्च (अधिक) हो तो देशान्तर बन एव परिचम (कम) हो तो देशान्तर अग्रण कीलिए। उसी प्रकार सायन मेपादि सूर्य (लगभग २२ मार्च मे २२ मिनस्चर तक) मे पचाग-स्थानीय अनाश से उत्तर (अधिक) अनाश वाले स्थान के लिए चरान्तर अन, एवं दिनण (कम) अनाश बाले में चरान्तर अग्रण कीलिए। उसी प्रकार सायन तुलादि सूर्य (लगभग २३ मिनस्वर से २१ मार्च तक) में, पचाग-स्थानीय अनाश से उत्तर (अधिक) अनाश वाले स्थान के लिए चरान्तर अग्रण, एवं दिनण (कम) अनाश वाले स्थान के लिए चरान्तर अग्रण, एवं दिनण (कम) अनाश वाले स्थान के लिए चरान्तर धन कीलिए; तो स्पष्ट तिश्वादि मान हो जाता है। यथा-

जबलपुर के भुवन-मार्तगढ-पचान सवन २०११ चैत्र कृप्स श्रमावास्या गुरुवार को तिथिमान ७१३४ उमा नजत्र ४०१८ हाक्ल योग १२१४१ विनमान ३०१६ ता. २४ मार्च १६४४ ई० देशास्तर सराधर (८०) ) कहारा २४१२० है। इसके द्वारा काशी का पंचांग बनाना है तो, काशी का देशास्त्रर ८३१० कहारा २४११८ दिनसान ३०१० है।

देशान्तर==६१० - ७६।४६=३११ × १० = ६०१ । पतादि जवजपुर से पूर्व (कपिक) में काशी होते से घन होगा। वरान्तर=विनमान २०१६-२०१७=०१२ + २०१ पत्न साधमनेपार्क तथा काशी का व्यवस्य व्यविक होते से घन होगा। फल पटी = देशान्तर + वरान्तर (३०११ + ११०) = ३११० पतादि घन होंगे।

| 1-44104114   |      | ( ( 4311 1 113   | 1-41110 4411 | ३ वर्ग हांगा          |                             |
|--------------|------|------------------|--------------|-----------------------|-----------------------------|
|              |      | विचि             | नक्रत        | बोग                   |                             |
| भन्यादि मान  | =    | ज । इं≭          | ४० । ८       | <b>₹</b> ₹18 <b>₹</b> | में (प्रवसपुर पंचीन द्वारा) |
| फल घटी       | =    | 011110           | 013111       | ०।३१।१                | जोड़ा                       |
| विध्यादि मान |      | E1 818           | 8 138180     | 1214214               | (काशी में हुका)             |
| यह एक म्यूस  | मकार | है, स्यस्य भन्तर | से प्रायः यह | मिकवा-जुक्तवा         | रक्ष्मा। इस सूक्त विभि      |

यह एक म्यूझ प्रकार है, स्वस्य भन्तर से प्राय यह मिकता-जुकता रहगा। इसे सुहम विधि से मिलाने का प्रयत्न कमी न कीकिए। क्यांकि सिद्धान्त-भेड़ एवं स्थान-मेत्र का भन्तर धवरव ही भाता रहेगा।

#### मयात-मसोग-भाघन

सवात का गतक समीग को सबन्ने बीट रोपम को सोग्यर्च करून हैं। किसी नवज रू पूर्वमान इट तक गतमान और इट से नवजान्त तक पा गतक से सबन्ने तक मोग्यमान जानना पड़ता है। यह एक ही तिवस से न बनकर भाग सात नियमों से बनता है।

#### नियम (१)

गत तस्त्र का ६ घटी में सं घटाकर राव को दो स्थानों में रखे, प्रथम स्थात के रोव में रूप कोइने सं गतक पढ़ितीय स्थान के राव में वर्तमान नक्ष्य ओइने सं सर्वेद होता है। यदि सर्वेद से सविक नतर्थे होता ततक को पत्नों में से ६० घटी घटा वीकिए। राव नतक होता है। गतक में सबके तक तका रूपकाल सं कत्म नक्ष्यात्व का समय (ओनस्वी पर-सा होता चाहिए। ज्यान रह कि, 'क सीर 'स्व' विधि सं बनाये गये दानी मामक 'नमान' रहना चाहिए।

देशिया, चक्र ६ (प्रम ३२) के द्वारा ही गतक-सवक के सभी बदाहरण दिस गये हैं। यवा-

#### उदाहरसा (१)

यांद किसी का जन्म सं १६७० शके १८४० भाषाइ कृष्ण २ गुरुवार इष्ट २६।१६.९८ है, वी भयांध-मंभीत क्या द्वाता ?

\$ 10 घटी म सं

\$1 | श (गत तफ्क स्पेश का मान घटाया)
(%) १ | १४ प्रथम राग्य म

• २० | १६ प्रक जोहा

गतत्त ४ | १४ द्वमा
(गुरू) अस्मई ४४ | ३६ म स

१० २८ | ११ १८ घटाया
(१) भागव १६ | १४ हमा

(१) भागव १६ | १४ हमा

रोगों भाष्यव संधान है

देखिए, दोनों प्रकार के भोग्यर्च-मान 'समान' आने से आपका गतर्च-सर्वर्च-गिएत शुद्ध है। अन्यथा अशुद्ध रहेगा। इसमे इष्ट २६।१६ है और मूलनत्तत्र ४४।३३ है अत मूलर्त में ही जनम है एवं गत नचत्र ज्येष्ठा ही है। इसी प्रकार इष्टकाल के आधार पर आगे-पीछे अर्थात् गत और वर्तमान नत्तत्र जानकर, भयात-भभोग वनाइए।

## नियम (२)

जिस दिन जन्म हो, यदि उस दिन, नक्त्र मान से अधिक इष्टकाल हो, तो इष्टकाल में से गत नक्त्र मान ही घटा देने से गतर्क होता है। सर्वर्क् बनाने के लिए पूर्ववत् अर्थात् ६० घटी में से, गत नचत्र-मान घटाकर, जन्म नचत्र-मान जोडने से सर्वर्च होता है।

## उदाहरण (२)

यदि उटाहरण (१) के दिन इष्टकाल ४०।२४ हो तो, गतर्च-सर्वर्च क्या होगा १

गुरुवार को मूल नक्तत्र ४४।३३ तक है श्रीर इष्ट ४०।२४ है श्रत मूल के बाट पूर्वाषाढ में जन्म हुआ, एव गत नचत्र मूल हुआ, तो--

घटी में से ६०।० ४४।३३ मूल घटाया (क) १४।२७ प्रथम शेष में ४०।२४ इप्रकाल जोडा ६४। ४२ (सर्वर्ध से श्रधिक होने से) ६०। ० (१) गतर्च ४। ४२ ऋथवा इप्ट ४०। २५ में से

(ख) १४। २७ द्वितीय शेप में ४१।४६ जन्मर्च पूर्वाषाढ ६६।१३ सर्वेर्च

मूल ४४।३३ घटाया (२) गतर्च ४। ४२

इन दोनों प्रकार से गतर्च एक-सा हुआ।

६०।० - में म ४०। २४ ६। ३४ शेप से ४१।४६ पूर्वापाढ जोडा भोग्यर्क्ष ६१। २१

घटाया

दोनों भोग्यर्च समान है।

## नियम (३)

जिस दिन नचत्र-मान ६०।० लिखा हो, उस दिन से पीछे दिन का नचत्र-मान, ६० घटी में से घटाकर, प्रथम शेप में इष्टकाल जोडने से भयात (गतर्क) होता है। पुन द्वितीय शेप में, इष्टकाल के दूसरे दिन वाले नचत्र-मान के साथ ६० घटी मिलाकर, जोडने से भभोग (सर्वर्च) होता है।

#### उदाहरश (३)

यदि उदाहरस (१) बासे वर्ष-मास-यस के ४ रविवार को २६।१६ इष्टकाल हो वो गतस-सर्वेश क्या हागा ! ४ रविवार को ६०।० घटी महत्त्व तच्च ई, तवा गत तच्च उत्तरायाहा रहता ।

16 राजिय o । o ड १७।१६ प्रया पटावा

(%) राक्षप्र प्रथमशेष में क्षण प्रश्रद कीका

गत्रक देश है

षर्तमान विन के शक्य मान ६०। ž à TP 92182 पटाया 301 27 शेप में

दसरे दिन का मक्या भान १।४५ सोश भोग्बर्च 18 1 84

(अ) राध्न दिसीय शेक सें ६०। ० अन्स दिन भवण (इप्टकास दिन) १। इन कुसरे दिन अवस १४।४२ सर्वक में स ३२ । ३ शतर्वधारामा ३२।३६ मोग्वर्च

#### हानों भाग्यचे समान 🕻।

#### नियम (४)

पहिस्ने निवस (३) की मॉिंश सर्वेष (समीम) बमाइए। पिर बस्स दिन क नक्त-मान में से, इष्टकाल बनाकर शेप को सर्वेष्ठ में पटाने से गलद होता है। सब्बा सर्वेष्ठ बनाने बाह्र शेप में इस्टाहर के साम ६०। भी कीड हेते से गतन होता है।

#### उदाहरका (४)

यदि बबाहरशा (१) बाले बय-मास-यब म ४ सोमबार को इप्रथम ११० हो हो. मशाव धीर समोत क्या द्रागा ?

वाब इसमें वतमान नवत्र भवण रहेगा क्योंकि ४ सोमबार को सवस १।४८ तक है और उपकास शर ही है। तह सकत हमा रहंगा-क्योंकि अवस से पहिन्ने (तह) बमा ही होता है। बमा--

पती में स गत समात्र चपा अका १६ घटाचा २।४४ शेप (क) में

पर्वदित का श्रदणमान ६ ।

54 1 84 गतक

शेप (क) २।४४ में । नवस्य (पश्चिमे किन) १। श⊏ शवया (अस्ति विज्ञ) ध्याप्त संबद्ध

इसमें सर्वर्त्त तो बनाइरस (३) की माँवि बनगा। फिन्तु, गवर्ष बनामे की वा किलामें हैं। तिसमें पक तो विका बुके। अब इसरी क्रिया देशिए-भारता

अन्स विज का अवका मान १। ४८ में से (भाग्यक्र) १४६ शेव

सबब ६४। ४० से स । ४६ घटाया

## नियम (५)

जिस दिन का जन्म हो, उसके पिहले दिन नच्चत्र मान ६०।० लिखा हो, श्रीर जन्म दिन के लिखे हुए नच्च मान में श्रिधक इष्ट काल हो तो, ६०।० घटी में से इष्ट दिन लिखित गत नच्चत्र मान (यथा उदाहरण ४ में अवण) को घटाइए. शेप में इष्ट काल जोडकर, ६०।० घटी घटाइए तो, शेप में गतर्च होता है। श्रथवा इष्ट में से गत नच्च मान घटाइए, तो शेप में गतर्च होगा। सर्वर्च तो, पूर्ववत् (उटाहरण [२] की मॉति) बनाया जाता है।

### उदाहरण (५)

यदि उदाहरण (४) के दिन, इष्टकाल २।४ हो तो, भयात-भमोग क्या होगा <sup>१</sup> श्रव इसमे गत नत्तत्र (श्रवस) मान १।४८ मात्र ही रहेगा, श्रोर जन्म नत्तत्र धनिष्ठा रहेगा । यथा—

| ६०।० घटी में से<br>गत नक्तत्र १।४८ ही श्रवण घटाया<br>४८।२ शेष (क) में<br>२।४ इष्टकाल जोडा    | शेप (ख) ४८।२ में<br>दूसरे दिन का ४।३४ वनिष्ठा मान<br>————————————————————————————————————                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ६०।७<br>६०।०<br>गतर्च ०।७<br>ग्रथवा<br>इष्ट २।४ में से<br>नच्च १।४८ श्रवस घटाया<br>गतर्च ०।७ | ६०।० में से       २१४ इप्ट घटाया       सर्वर्त्त ६३।३७         १८।४४ शेप में       गतर्त्त ०।७         विनिष्ठा ४।३४ जोड़ा       भोग्यर्त्त ६३।३०         ६३।३० भोग्यर्त्त |
| दोनों प्रकार से गतर्ज्ञ समान है।                                                             | ्दोनो भोग्यर्च समान हैं।                                                                                                                                                   |

### नियम (६)

जिस दिन नचत्र का चय हो, और सूर्योदय समय लिखे नचत्र मान से श्रिविक इष्ट काल हो तो, यह दो प्रकार से बनाया जाता है।

## [事]

प्रात नत्तत्र में, जय नत्तत्र मान जोड़ने से सर्वर्त्त एव इष्ट काल ही गतर्ज होता है।

## [ख]

इष्ट काल में गत नम्नत्र (प्रात नमत्र) घटाने से गतर्न्न एव म्य नम्नत्र मान ही सर्वर्न्न होता है।

## प्रधान-उटाहरण (६)

यदि उदाहरण (१) के वर्ष-मास-पत्त मे १३ सोमवार को इष्ट २६।१६ हो, जब कि, इसी दिन जन्म ननप्र-चय हो, तो, गतर्ज-सर्वर्ज क्या होगा।

| <b>!</b> | भरती २१०१ कीर कम कविका-असन ४६,६६ है।   | [ जात <del>क द</del> ीपर |
|----------|----------------------------------------|--------------------------|
|          | भेरणा २१९१ सार चर कोलेका-धान ४६।३१ छे। | -                        |

(8) इष्ट २६। १६ में से भरणी २।२१ पटावा सवर्ष = क्य-क्रचिका-मान ४६।३३ श्री रहेगा। गतर्श २६। ४८

(२) भरणी + कृतिका = सर्वक = इप्रजी गवर्षे २८।१६ सर्वर्ध में से צעודא संबद्ध 🖛 26133 २६/१६ शतक घटाका 35125 राप २६।३४ भोग्यक मोन्यर्च २८।३४

दोनों भोम्पच समान 🕻।

#### नियम (७)

किस दिन नक्त-क्य हो चौर कस दिन माठ नक्त्र के, पूर्व ही का हम काल हो, तो उदाहरस (१) क समान गतर्च-सवक बनेगा। प्रातः का नक्षत्र मान ही बतमान (जन्म) नक्षत्र माना जायगा। क्षय मक्षत्र या प्राप्तः भीर चय नचत्र भिलाकर, बहुमान मचत्र न माना जाएगा । यवा-

#### रवाहरस (७)

उदाहरया (६) के दिन इह काल २।४ है, तो, गतर्च-सवस क्या होगा ?

fo) मटी में से धारिवनी ४।२२ घटाया रांप (क) रहा केन ¥र्म सा¥ गत्रच ४६।४३ भरकी २।२१ में से इष्ट २ । ४ घटाया ११६ मोम्पर्च (ममोम्प)

शोप (सा) १४४।३८ में २।२१ भरवी (जन्म नवत्र) ४६।४३ सर्वर्ष **४६। ४३ गतर्थ** । १६ मीग्यर्घ

बानों मोन्यकं समान 🕻।

इन्हीं ७ निषमों के हारा विभिन्न-स्थितियों में गवर्ष-सर्वेष बनाना चाहिए। सारीरा यह कि पक पूर्व नचत्र मान सर्वेष । नच्चार्म्म से इप्रतक गत्व । गत्व सं सर्वेष वह भोग्यर्व (ममोन्य) होता है। इतना ठीक सान सेने पर-सभी नियम एक समान हैं-समग्र में का कार्येंगे।

#### नवत के परस भार नाम

सर्वर्ष में ४ से माग देने पर समित्र में एक चरण का मान का बादा है। एक चरत के मान के द्वारा गतर्थ में अनुवाद करके चरमा बानना चाहिए। यदा-

खदाहरण (६) का गतर्च २६। ४८ मर्वर्च ४६। ३३ है। सर्वर्च ४६। ३३ - ४ = १४। - ११ = एक चरण का मान ०। ० से १४। - ११ तक एक चरण के मान में १४। - १४। - १४ एक चरण का मान जोडा १४। - १६ से - २८। १६। ३० तक दसरा चरण रहेगा।

उपर्युक्त गतर्क्त २६।४८ तो पहिले चरण के बाद और दूसरे चरणान्त के पूर्व में ही है। श्रत कृत्तिकों का दूसरा चरण रहेगा। कृत्तिका नक्तत्र के [श्र इ उ ए देखिए, चक्र २ मे ] द्वितीय श्रक्तर पर राशि नाम 'इन्द्रकुमार' और उप राशि हुई।

## उदाहरण-गणित

श्री शुभ सवत् १६७७ शके १८४२ आपाढ छुप्ण १३ मोमवार ४४।२१ (तिविमान) भरणी २।२१ (नच्च मान) [ उसी दिन में चय कृत्तिका मान ४६।३३ ] तारीख १४ जून १६२० ई० जवलपुर अचाश २३।१० देशान्तर ७८।४६ [ चक ७ से ] पलभा ४।८ [२३।१० अचाश के अनुपात पर चक १० से ] चरखण्ड ४१।४१।१७ अचनाश २२।४३।४० प्रात मूर्य १।२६।४१।२ सायनार्क २।२२।३४।४२ दिनमान ३३।२६।४६ (३३।३०) वेलान्तर + १ पल, चरपल १।४४।४३ रेखान्तर + ४२।५० (उत्तर) प्राणपट से शुद्ध स्टैण्डर्ड टाइम ४।११।१६ (४।१२ था) लोकल (म्थानीय) टाइम ४।११।३६ सूर्योदय ४।१८।२।४८ (४।१८।३) इष्ट २६।१८।५३ (२६।१६) प्राणपट से शुद्ध, तात्कालिक सायनार्क २।२३।२।४४ [ निर्यण सूर्य २।०।१८।४४ ] लग्न स्पष्ट ७।८।४० प्राणपट ३।८।४ गतर्च २६।४८ सर्वर्च ४६।३३ [ अथवा गतर्च २६।४६ सर्वर्च ४८।४४ ] गुलिक लग्न ६।१४।४२, वृपम राशि, राशीश शुक्र, कृत्तिका का द्वितीय चरण, इन्दुकुमार राशिनाम, तेज तत्त्व ।

## मंस्कृत में कुएडली लिखने का ढंग

श्री सवत् १६७७ शकाव्टा १८४२ श्रापाढमासे कृष्णपक्षे त्रयोदश्या सोमवासरे ४४।२१ भरणी २।२१ ता १४ जून १६२० ई० जवलपुरान्ताशा २३।१० दिनमानम् ३३।३० म्टैएडर्ड टाइम ४।११।१६ देशान्तरम् ७६।४६ [५०।०] वेलान्तरम् +१ पल, स्थानीयजन्मसमय ४।१।३६ इष्टम २६।१६ श्रयनाशा २२।४३।४० सूर्य २।०।१८।४४ लग्नम् ७८।४ प्राणम् ३।८।४ गुलिकम् ६।१४ गतर्जम् २६।४८ सर्वर्जम् ४६।३३ एव श्रुभवेलाया श्री रोशनलाल जी श्रोमरवेश्यमहोदयाना जिनरभूत्। श्रस्य च कृत्तिकाद्वितीयपादे 'इन्द्रकुमार' राशिनाम् श्रुभम्। वृप राशि । श्रीरस्तु ।

### नोर--

इस प्रकार शुद्ध और रचच्छ लिखने का अभ्यास की जिए। अनेक न्यर्थ का (अनुपयुक्त) लेख न लिखना चाहिए, जिससे प्राय सममने में कठिनता पढे। कोई-कोई पिएडत महोदय 'विचित्र कुएडली' भी वना देते हैं। यथा—इपे (आरिवन) मासेऽर्यमन् नच्ने (उका) विश्व तिथी, विश्व लग्ने, कर्ण्सद्मिन वक्रस्थिते (तृतीय मीम) इत्यादि। कृपया, ऐसी कुएडली के बनाने का अभ्यास न रिखए। रॅगाई और ख़िक भी कुछ कम की जिए तो, अधिक अच्छा 'वराइर्म्।' एक-दो ग्लोक शुद्ध रीति से लिखना आवश्यक है। क्यों कि 'मगलाचर्ण' करना, कभी बुरा नहीं होता। किसी-किसी की बनायी कुएडली में रॅगाई इतनी अधिक होती है कि, कुएडली में स्थित सूर्य तक की चमक मारी जाती है, अन्य महों की तो बात ही क्या। अत पूर्व विधि से शुद्ध, सूक्ष्म और आवश्यक लेख लिखने का ही अभ्यास की जिए। अन्तर, भापा और गणित—तीनों ही शुद्ध होना चाहिए।

### पचम-चर्तिका = ज्योतिप का ज्ञान

### पष्ट-चर्तिका

#### वाजन-साधन

िकसी पंचीय म टैनिक, किसी में बहुती पूर्णिमा कोर धुमावास्था के क्षवीन सामाहिक, किमी से अभावास्था-पूर्णिमा के धर्भात् पाहिक मह-स्पष्ट होत हैं। घर रहकाल के समीप, जो मह-स्पष्ट-चळ (पीक सा प्रस्तार) मिल सक, प्रसीस वालान बनाना चाहिए।

स्प-चन्त्र सर्वता मार्गी, राहु-केशु सबदा वकी राग पाँच घट ( मंगस चुच, गुर शुक्र चीर ग्रांन) कमी मार्गी चार कमी वकी मी हात हैं। मार्गी≂ मा० वकी=व० कच्चर, मार्गे की गाँव के पास तित्ता रहता है कपचा कपक्ष वकी का चिन्ह ( + ) बना रहता है। किस पंचा में हैतिक-मह-स्पष्ट हात हैं। कसमं वकी-मार्गी का चार्स चढ़ नहीं होता पर चकी मह के नास्पादि पीक्षे (कम) हात बात हैं।

पंकि स महीं के राशि कोश कता चार विकास तथा गति के कमा चीर विकास कमरा किले रहते हैं। यदि पंचीम स गति न किस्ती होता, हो दिली के मद-स्पष्ट के राख्यादि का चन्तर ही 'गति' हाता है। गोचर-मह से चपनी स्थानी राशिय पदा की स्थिति वतायी जाती है। पंचीम में पंकि का हर ।० किला रहतो है या सिकसान पा खुक पदी-पता।

सदि पंक्ति साग हा सीर इतकाल पीक्षे हो तो ऋग्य-सातन होता है। यदि इपकाल साग हा सीर पंक्ति पीक्ष हो ता, सन-सातन हाता है। सकी मह में दिपरीच सालन होता है।

श्राग्~वासम के बनाने में पीछ के बार (रिव स शनि व्यक्षीन् १ से ७ तक) और इस (पीछ के इक्क पटी-पक्ष था । या सिक्षमान) म से जन्म के बार और इस के घटी पक्ष 'यथा संस्थक राशि' घटाइप. शंव अध्या-वासन के बारांति कोते में ।

भन-चालन के बनाने संखन्स के दारादि में छं पीकि के दारादि भटाइप, रोप धन-चालम के वारादि होत है।

#### उदाहरू

इंक्रिय चक्र ६। पीतः ३ (भ्रमाचास्या) बुषवार प्रातः (इष्ट०। ) भी वनी है। इसके नीचे क्रमसः प्रदों के नाम स्पष्ट रास्यादि भीर गिंध है।

यदि भाषाद हाक्र म्याक्रमार इष्टकात १४२ में अन्स है ता कीतना और कितना चालन हागा ! पेक्टि भाषानस्या की भीर भाग (हाक्र पद) दिवीया का स्टब्सल होने से बन-वाधन

हाता। क्या---वार भरी पश्च अस्त कवार भीर इण = ६ । १४ । २ (जस्स केशक्रकार का ६)

बन्स कवार और इष्ट = ६ । १४ । २ (जन्म के ग्रुकवार का ६) पीछ के बार और इष्ठ = ४ । । ० (पीछ के ग्रुववार का ४) धन वाकन के बारादि = २ । १४ । २

(२)

वर्षि भागाव इच्या १३ सामवार इत्र २६११६ इतं जो कीमसा भीर कियता नावन होगा है पीरिक भमावान्या की भीर इष्टकाल 'कृष्या पत्र के' जवोत्तरी (पीक्के) का होने से भ्राय-नावन प्रथा— पंक्ति के वारादि = ४ । ० । ० (पंक्ति के बुधवार का ४) में से जन्म के वारादि = २ । २६ । १६ (जन्म के सोमवार का २) घटाया ऋण-चालन के वारादि = १ । ३० । ४१ (सरलार्थ १।३०।४० लीजिए)

तथ्य यह है कि, पंक्ति से इष्टकाल आगे होने से बन चालन और पंक्ति में इष्टकाल पीछे होने से अग्र-चालन होता है। जब बह बक्री हो, तब ऋग्-चालन को धन-चालन तथा धन-चालन को ऋग्-चालन मानकर कार्य कीजिए। चालन भी, त्रैराशिक का ही, दृसरा नाम है। बाराक-रिव का १, सोम का २, मगल का ३ बुध का ४, गुरु का ४ शुरु का ६ और शनि का ७ होता है।

### ग्रह-साधन

ग्रह-गित में, चालन का गुणा कर, ६० से भाग दे, तो लिघ्ध में चालन के श्रंशादि होते हैं। फिर पित्तस्थ ग्रह की राशि श्रादि में—लिघ्ध (चालन) को—मार्गी ग्रह में, ऋण-चालन में ऋण, धन-चालन में धन कीजिए तो, ग्रह-स्पष्ट हो जाता है। वकी ग्रहों में विपरीत सम्कार कीजिए। गुणा करने के लिए गोमूत्रिका गणित का उपयोग होगा। यथा—सूर्य गित ४७।४ (प्रष्ट ३२ में) चालन १।३०।४०

|              |                     | मृय-                | गात      | [          |                      |                          |                |           |             |  |
|--------------|---------------------|---------------------|----------|------------|----------------------|--------------------------|----------------|-----------|-------------|--|
| ादि          | १                   | ১৫                  | 1        | ¥          |                      |                          | =              | गति से    |             |  |
| चालानवारादि  | 36                  | ያሪ                  | ı        | y          |                      |                          | =              | गुरमनफल   | १ का        |  |
| चाल          | So                  |                     | 1        | १७१०       | । १४०                |                          | =              | 77        | ३० का       |  |
| ,            |                     |                     |          |            | । २२८० ।             | २००                      | =              | "         | ४० का       |  |
|              |                     | ১৮৫                 | 1        | १७१४       | । २४३० ।             | २००                      | =              | ,, का     | योग (कलादि) |  |
|              |                     | પ્રહ<br>ર્ <b>દ</b> | 1        | १७१४<br>४० | 0E82  <br>  0        |                          | ÷              | દ૦        |             |  |
| श्वरा<br>(चः | —<br>तिहि १<br>क ६) | । २६                | ।<br>सृय | १५         | । 33<br>डे२।१।<br>१। | । २०<br>४५। १२<br>२६। १६ | में से<br>चालन | ा ऋगा किय | •           |  |

## इमी दिन प्रातःकाल का सूर्य क्या होगा ?

| पंक्ति वार<br>जन्म वार<br>ऋग्ण चालन | প্তা০<br>হাতা০<br>হাতা০ | सूर्यगति<br>चालनाश | १।४४।१०<br>- | चालनाश<br>प्रात सृर्य<br>श्रयनाश | २। १।४४।१२ में से<br>१।४४।१० घटाया<br>१।२६।४१। २ हुआ (में)<br>२२।४३।४० जोड़ा<br>२।२२।३४।४२ हुआ। |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     | •                       | c                  |              |                                  |                                                                                                 |

इसी सूर्य १।२६।४१।२ सायनार्क २।२२।३४।४२ लेकर, रुतीय-वर्तिका के प्रारम्भ से कार्य किया गया है।

[ **१४**२ िचावक-शेपक गोमित्रका, त्रैराशिक, व्यवद्वारगयित (स्वयद गुरान ) का काम्यास द्वोन पर भी, यह 'बाह' कमी-कमी बपयोगी हो सकेगा। पहाड़ा और गोम्त्रिका के अस्पान्यासी अम इससे झान बठा सकेंग। चन्त्र-सामन में यह चक्र विशेष रुपयोगी होगा । विसका नियम चक्र १६-२०-२१ रखन क वपरान्त श्रिका सावगा । ग्रह—गक्कित—चक्र १६ ħ Š ¥ 70 ٩o बेर ۰ 10 ماور 0 П ٥P 0 88 div ٥ 0 0 70 al 0 7 8 0 24 ۰ 0.12 0.22 ٥ ۶z २१ 0 24 10 0 84 ० १६ ৹ব 78 • रिव o No ٥ 0 15 o 34 **१**|२० 0177 0 72 1120 þ. Įχ ٥ 080 y) 8 ٥ ) १२ 0 85 000 3 E lo χc ०१४ २१ o Rt 0 34 128 110 280 ٦, 8,83 120 २५४० olbe નેષ્ટ 아노 0 obt ٥ 128 0 %= 1180 ŧ • ٦v 0 3 5 0 172 ۰ n 110 ŧ c 0 20 নীৰ 110 1100 1.30 140 ३∤२० 0120 0 28 -रिय 2 2 20 2 3.5 48.8 1 48 ₹20 0 ol OXE c at ० १२ ११२ 114 1 10 0 नरध 0 2 80 12 0 83 ०५६ 0 ą, 029 1 10 131 thr 124 **१**क= 2 70 이 된 ६२० 0 18 2 20 १ स्थ 0 १३० ŧ. ᆈ 111 1 22 51 भ्रद् P180 12. o R 0 ŧ १५२ र्धर 11 0 1 5 **१**२० 178 ٥ľ २ २ ४ 280 1 122 ol 11/2 171 2 7 8 9,83 DEC 0)10 ckt **م**الاِ د ચ bo 24 ŧ, 130 170 १४० 더 08-120 No 80 1 d 830 २ ३० 9 8 080 1 30 2 0 130 १२० 120 Y'Xc 120 980 0 18 80 440 430 ٦ १४५ २३० ٧. ᆈ برابو **=**30 Ę 7 Ł 6 201 ą 1 \* 0 ٥Ę Ł 1 180 y ŧ١ ہ اہ ¥ 0 1 ₹ 27. 418 493 **≒**₹€ £ td . **ર** 2 × 104 0.33 Ε<sub>D</sub>ν 0 20 34 \* ? \* 4 ₹= હેરદ 4 3 8,64 28/90 . 35 81 3 22 286 وأكرد ७ २ द C \$5

**७३४ ⊏४० ६४४ १०४**०

C71 10

દ્રીકદ્યાં બ એકલાં બે વ્યવ

230

21 V

12

८ अप ०११

1

372

शेश्य व प्रस्थ

Sec Sex

ציים צוץ

घारु०

**₹ १४** 

0,5

# ग्रह-गिएत-चक्र १६ का शेप

| चा म |                       | <b>}</b> ∘     |             |          | ४०  | ,            |              | ሂ        | c            |           |     | ६०          |              |    | ৬             | 0          |             | ;   | <b>5</b> 0 |              | ,  | દ૦    | - <del>-</del>   | ;   | / c c |       | ;           | ११ -         | ,          | ,  | 950    | ,    | 50  | 0                |            |
|------|-----------------------|----------------|-------------|----------|-----|--------------|--------------|----------|--------------|-----------|-----|-------------|--------------|----|---------------|------------|-------------|-----|------------|--------------|----|-------|------------------|-----|-------|-------|-------------|--------------|------------|----|--------|------|-----|------------------|------------|
| 8    | 0                     | 0              | ३०          | ٥        | 0   | 18           |              | 0        | 5            | ४०        | 0   | १           | c            | ,  | 2             | १          | १०          | 0   | १          | ર્૦          | o  | १     | ३०               | 0   | १     | ટ્રે૦ | c           | 8            | ४०         | 0  | ११     | 80   | 0   | १३               | २०         |
| २    | c                     | १              | G           | G        | 1   | १२           | ٩            | اء       | 8            | ૪૦        | 0   | २           | ٥            | }  |               | २          | २०          | 0   | २          | ૪૦           | 0  | 3     | 0                | ၁   | 3     | २०    | o           | 3            | ૪૦         | 0  | २३     | ર્૦  | ြင  | २६               | ४०         |
| 3    | 0                     | <del>-</del> १ | 30          | ٥        | :   | ₹            | ٥            | 0        | २            | ३०        | o   | 3           |              |    | 2             | 3          | ३०          | 0   | 8          | 0            | 0  | ક     | ३०               | 0   | ¥     | c     | 0           | ¥            | ३८         | O  | 3¥     | 0    | င   | ४०               | 0          |
| 8    | 0                     | <del>-</del> ٦ | ٦           | 6        | :   | २४           | 0            | 0        | 3            | २०        | 0   | 8           | 3            | 3  | 2             | 8          | 80          | 0   | ¥          | ર્દ          | 0  | ६     | 0                | 0   | ફ     | Sc    | 0           | હ            | २्ऽ        | ႄ  | ४६     | ૪૦   | 0   | ধঽ               | ર્૦        |
| ×    | 0                     | २              | 30          |          |     | ₹<br> २      | 9            | 0        | 8            | १०        | 0   | 3           | (            | 3  | 9             | ¥          | ٧٥          | 0   | ફ          | ૪૦           | c  | ß     | રૂંદ             | c   | 5     | २०    | ၁           | 3            | १८         | 0  | X۲     | २०   | १   | ξ                | ४०         |
| ६    | ာ                     | 3              | -           | 7        | ,   | 8            | ٦            | 0        | ¥            | 0         | 9   | 8           |              | ٥  | 0             | હ          | 0           | 0   | 5          | 0            | 0  | 3     | ٥                | ဝ   | १०    | ٥     | c           | ११           | c          | २  | १८     | o    | १   | २०               | С          |
| U    | c                     | 3              | 33          | 7        | 1   | 88           | 6            | 0        | y            | ४०        | ٥   |             | ٠,           | ٠  | 0             | 5          | १०          | 0   | 3          | ၁င           | 0  | १०    | રૂંદ             | 0   | ११    | ४०    | 0           | १२           | Хs         | १  | ၁ १    | Şς   | ş   | 33               | २०         |
| 5    | G                     | }              | 3, 0        | 3 9      | 2   | y P          | 6            | 5        | ε            | ४०        | 3   | 7           | -            | 9  | c             | 3          | ၁၀          | 0   | १०         | ४०           | 0  | १३    | G                | 0   | १३    | २८    | 9           | १४           | 80         | १  | 33     | २०   | १   | ४६               | ४०         |
| 3    | c                     | 3              | 33          | ٥        | 5   | ε            | ၁            | 0        | v            | ₹°        | ,   | 7 8         |              | ٥  | 0             | १०         | <b>ર</b> ે  | 0   | १२         | 0            | °  | १३    | ३०               | 0   | १४    | 0     | ာ           | १६           | ३०         | १  | ४४     | o    | २   | o                | 0          |
| १०   | G                     | 3              | × ·         | اء       | ေ   | ६१           | <b>?</b> o   | O        | 5            | २०        | 1   | २ १         | - اد         | ٥  | c             | ११         | ૪૦          | 0   | १३         | २०           | G  | १५    | 0                | o   | १६    | ४०    | 0           | १८           | २०         | १  | પ્રદ્  | ర్గం | ३   | १३               | २०         |
| ११   | ٥                     | :              | ٤ 3         | 0        | c   | હ            | ्ट           | 0        | 3            | १२        | ,   | 28          | श            | ٥  | 0             | १२         | χc          | 0   | १४         | 80           | o  | ११    | ३०               | O   | १८    | २०    | 0           | २०           | १०         | ٦  | ا لا   | २०   | २   | ર્દ              | ४०         |
| १ः   | و                     |                | ६           | ၀        | c   | =            | c            | 0        | १०           | -         | 1   | 2 8:        | ₹            | ٥  | 0             | १४         | 0           | 0   | १६         | 0            | 3  | १⊏    | 0                | 0   | ર્દ   | ٥     | c           | २२           | _ o        | ٦  | २०     | 0    | २   | 80               | G          |
| 83   | 1                     |                | ६३          | 0        | c   | = {          | }¢           | O        | १०           | ধুত       | 7   | २ १         | ₹            | ٥  | 0             | १४         | १०          | ٥   | १५         | २०           | G  | १६    | 30               | 0   | २१    | ४०    | 0           | २३           | ٧c         | २  | ३१     | Ş0   | २   | ४३               | २०         |
| १ः   | <u> 1</u>             |                | હ           | ٥        | 0   | દ            | २०           | 0        | ११           | 80        | ?   | 2 १         | 8            | 0  | ٥             | १६         | २०          | 0   | १=         | ४०           | ٥  | २१    | 0                | 0   | २३    | २०    | c           | <del>২</del> | Sc         | ٦, | 83<br> | २०   | ३   | Ę                | ४०         |
| 8    | 4-                    | - -            | હ 3<br>     | 9        | c 8 | १०           | ၁            | ٥        | १३           | (3)       | 9   | ०१          | y            | ٥  | 0             | १७         | ३०          | ٥   | २          | 2 0          | 6  | २ः    | ३०               | °   | ঽ৸    | ٥     | ာ           | _<br>২ড      | <b>₹</b> 6 | વ  | ሂሂ     | 0    | 3   | <del>-</del> રિદ | 0          |
| 8    | -1-                   | 0              | =           | 1        | 0   | १०           | Sc           | 0        | ?:           | ३२        | ٥   | ०१          | ६            | င  | ٥             | १⊏         | Sc          | 6   | र्गर्      | रेरिव        | ,  | २१    | 3 0              | o   | ၁६    | 8c    | c           | २६           | २०         | 3  | ફ      | Sc   | ३   | 33               | २०         |
| -    | <u> </u>              | c _            | 5           | 30       |     | _            | २०           |          | 18:          | 8 3       | 9   | ०१          | را           | င  | o             | १६         | Уc          | , , | 2          | ४०           |    | २     | र्३०             | 0   | २≒    | २०    | 0           | 38           | १०         | ३  | १८     | ၁၀   | ३   | ४६               | Se         |
| - 1- | <u>-</u>              | 0 8            | _ -         | <u> </u> |     |              | 20           | ٩        | 8            | ६४        | 9   | 0           | (0           | 이  | 0             | 2          | ३२०         | ,   | २          | ६४०          |    | 3     | ေဝ               | 0   | ३३    | २०    | O           | ३६           | 80         | 3  | ५३     | २०   | પ્ર | २६               | ४०         |
| - 1  | ~ -                   | c :            |             | 6        |     | <b>ર</b> ૦   |              | <b>!</b> | ) <b>?</b> , |           | 9   | 0           | 30           | 이  | 0             | 33         | ( )         | , ( | ગુજ        | 0 0          |    | ગ છે. | 9 0              | 0   | ধ০    | ٥     | 0           | ४४           | c          | ×  | ४०     | c    | Ę   | 80<br>           | 0          |
| -    | ) c                   |                | ર્ <u>ક</u> | _        |     |              | ૪૦           | ┢╌       | -            | 3 २<br>   | -1- | 3 5         | -            | 9  | 5             | 88         | 80          | L   | <u>لا</u>  | <b>३</b>  २् |    | 8     | 0                | १   | ε     | ૪૦    | १           | १३           | २८         | ৬  | ४६     | Sc   | =   | ሂ3               | २०         |
| 1    | (c)                   | _              | <u>ير</u> د | _ 2      |     | <del> </del> | २०           | ╀        | -1-          | 48        | (2) | <u>دا</u> د | (0           | ٥  |               | ·}         | <u> २</u> ० |     | 3          | ε¦8          |    | ११    | y c              | ۶   | २३    | ર્દ   | १           | ३१           | ૪૦         | ٤  | ૪રૂ    | ર્વ  | ११  | ફ                | ४०         |
| ŀ    | ट                     | '              | 30          | 0 0      | -   | 80           | -            | -        | 5 X          | - -       | 9   | 8           | 0            | _  |               | 3          |             | -   | १२         | -!           |    | १३    |                  | ╀—  | ४०    |       | _           | ४०           | င          | ११ | ૪૦     | င    | १३  | २८               | 0          |
| Į.   | <sup>३१</sup><br>३२   | 1              | 30<br>3१    |          | -   | .            | 80           | J        | _!_          | 0         | _1. | 8           | ?            | _c |               | -          | ११          |     | _ -        | १२           | 4- | !     | १३०              | _   | _     | ૪૦    | -           |              |            |    |        |      | १३  |                  |            |
| - t  | <del>१</del> २<br>६३  | _              | _           | 30       |     | -1           | १ ८          | _        | _            | (१)<br>१२ |     | 3           | <del>ا</del> | _  | $\overline{}$ | -;         | र २<br>-    | _   | :_         | २४           | _  | १३    |                  | _   |       | २०    | _           | _            |            |    | -      | _    | १६  | ४६               | ४०         |
|      | र र<br>६४             |                | 32          | <b>!</b> | ١   | _            | 1 80         | _        | _`-          | (3        |     | '           | 3            | 0  | _             | -1         | 3 3         |     | _          | 8            |    |       | ४३०              | . 4 | -'    | 0     | <del></del> | _            | ३०         |    | ·      | I I  | १४  |                  |            |
| - 1  | र् <sub>ध</sub><br>६४ | _              | ·           | ३०       | 1   |              | . ०.<br>३ २. |          |              | (8)       | _   |             |              | _  | _             |            | ४४<br>४४    |     |            | ४२           |    |       | ξ .              | _   |       | So    |             | ২৩           | २०         | (२ | २६     | ४०   | १४  | १३               | २०         |
|      | ६६                    | _              | 1           | 0        | _   | _!           | 3            |          |              | 2         |     |             | -            | _  | _             |            | থ্য<br>ড    | ~-  |            | ६४           | _  |       | હોર              | -   |       | २ऽ    |             | ४६           | १०         | १२ | 35     | २०   | १४  |                  |            |
|      | ξυ                    |                | ·           | 30       | _   |              | 8 8          | -        | <b></b> }-   | XX.       |     |             |              |    | -             | - <u> </u> | = 8         |     |            | ्र<br>इ      |    | १३    | ्<br>१०३०        |     |       | 0     | ┝           | -            |            |    | ধূত    |      | १४  | 4                | •          |
|      | <u>'</u>              |                | 1           | 1        | 1_  | 1            | Ţ            |          |              | - 1       |     | •           |              |    | 1             | .1,        | 1,          | 1   | 1          | . 7          | 1  | 1/9   | भूर <sup>ः</sup> | 1,  | 1     | ૪૦    | 3           | 3            | ४०         | १३ | १      | ૪૦   | १४  | ४३               | <b>5</b> C |

```
િશ્કર ી
                                                                                     ्रबाद<del>क-</del>दीपक
                                       भक्र १६ का परिचय
```

कपर की पंक्ति में (कार्ने से दार्थे) र से ५०० तक सूर्यादि नवमहीं की गति सिली गयी है। ववैव बाम माग की प्रथम पंक्ति में (उत्पर से नीचे की कोर) चासन के ब्रोक सिसे गय हैं। इनका बपबोग चरसवा से इस प्रकार समस्त्रिये।--इसमें दीन केंद्र हैं---

```
(*)
चास्रत × गति
              =
                               437
      x क्षीरा
                   (प्रयम के हो क्षंक कोइकर होय) धंशांति फम।
              =
पिन
                   (प्रथम का एक बंक बोहकर रोप) बंशांति फल ।
                   (बिना काई बंक जोड़े ) चराति पक्ष ।
      ×विक्रमा⇒
                        ( 3 )
                   (प्रथम का एक चंक क्रोहकर रोप) चंदावि फ्ला।
      x चर्मग
                   (बिना कोई बंक कोडे) बांशादि परा।
ਬਣੀ
                   (बिना कोइ औक बोड़े) क्लादि फ्ला।
      × विकता≔
                        (a)
                   भंशावि फस्र ।
      × क्यंश ≃
                  क्लाडि एस ।
UTH
      × विक्रता≕
                  विक्कारि पम्न ।
```

#### उदाइरस

ता १४ जन १६२० मोमवार को प्राच क्या बासन २।०० दिनादि तथा २६।१६ इर पर ऋख चाकत ११३०।४० एवं सूर्य गाँव प्रभप्त है । वो--(9)

मह-नावि प्रकार होने से लगढ़ किया ४०+७=४० क्या और ४ विकसा

```
चालन विन×गति
                                       चक्र १६ कं द्वारा
                                                      (प्रथम का एक श्रंफ (०) क्रोडकर )
                              चौराणि
                                         112 1
       3 x £
                 401
                                         01181
                                         $1X810
पाग= २ × ४७
                                                      दया
                                                      (विना छोड़)
                विकता
                                           1 0 18
                                         १। इस्टाई०
                                                     ≔ ऋका चासनांशावि
```

(2) रासि ४७१४ च्याया—चाहाल ११३ ।४ चौशाहि करात (विना कोड़) विकला [20]71 1 x 24 | 2 ( एक दिन का व्यर्थभाग ) 1 25 13213 10 पटी ≔ रे× ४७ । ४ -पश ≔्रेपटी = ा शरमध्यक्ष (पढ घटी का कार्यभाग) पत = रेपरी = 1 113 12 (एक पढ़ी का वर्धारा)

ऋग चामनीस

याना १। २६।१४।३३।२ बरिज्य पन्न १४१ में सक्ष—साधन ≔ १ । २६ । १६

नचत्र-चरणान्त मे चन्द्र-स्पप्ट-चक्र २०

|                 | <br>===f       | <b>श्वनी</b> |            | T                   |                    | भर       |           | <u> परस्या</u>  |                  | শ           | यन्द्र<br>कृत्ति |            |               |             | <u>.</u><br>रोहि | ——<br>एी                                     |              | Ī     | ——<br>मृग- | -            | नचत्र    |
|-----------------|----------------|--------------|------------|---------------------|--------------------|----------|-----------|-----------------|------------------|-------------|------------------|------------|---------------|-------------|------------------|----------------------------------------------|--------------|-------|------------|--------------|----------|
| 8               | ञ।<br>  २      |              |            | 8                   | 8                  | २        | ્ર.<br>ર∣ | 8               | 8                | } }         | 2                | ₹          | 8             | 8           | २                | 3                                            | ૪            |       | ?          | २            | चरण      |
|                 |                | 1            |            | اه                  | أه                 |          | •         | 0               | 1                | 8           | 8                | 8          | १             | <del></del> | १                | १                                            | १            |       | 3          | २            |          |
| <b>3</b>        | 8              |              | Ì          |                     | १६                 | २०       | २३        | २६              | 1                |             | 3                | ફ          | १०            | १३          | १६               | २०                                           | २३           | ;     | र६         | 0            | राश्यादि |
| ्<br><b>२</b> ० | 80             | 1.           | l          | 1                   | 80                 | •        | २०        | 80              | ,                | s   :       | - }              | 80         | 0             | २०          | 80               | 0                                            | २०           | 18    | 80         | 0            |          |
| <u> </u>        | <br> रा        | Ť            | (          | <del>्रा</del> ट्री | <del></del> -<br>ì |          |           | <u>'</u><br>पुन | <u>.</u><br>वंसु |             | Ť                | <u>'</u> - | <del></del> - | य           |                  |                                              | श्राष्ट      | लेष   | T          | $\neg$       | नचत्र    |
| 3               |                | ا ہ          | ?          | २                   | 3                  | ૪        | १         |                 |                  | ₹ ,         | 8                | ₹ ,        | २             | 3           | 8                | १                                            | २            |       | 3          | 8            | चरण      |
| <u>-</u>        |                | <del></del>  | २          | २                   | २                  | ঽ        | २         | २               |                  | ३           | 3                | 3          | ३             | ३           | 3                | 3                                            | 3            |       | 3          | 8            |          |
| 3               | 1              | 1            | 1          | १३                  | १६                 | २०       | २३        | २६              |                  | 0           | 3                | ६          | १०            | १३          | १६               | २०                                           | २३           | :   ; | २६         | ٥            | राश्यादि |
| २०              | 1              | 0            | 1          | २०                  | ४०                 | 0        | 20        | ું ૪૦           |                  | 0           | 20               | 80         | 0             | 20          | ४०               | •                                            | २०           | ,   , | ४०         | ٥            |          |
|                 |                | मघा          |            | 1                   |                    | पूर      | का        | · -             | T                |             | उफ               |            |               |             | ₹                | स्त                                          | <del>`</del> | T     | चि-        | _            | नच्त्र   |
|                 | १              | २            | <u>३ </u>  | 8                   | ۶                  | ।<br>२   |           | : 1 8           |                  | ۲,          | २                | 3          | ૪             | १           |                  |                                              | ) 8          | 3     | 3          | ર            | चरए      |
| •               | 8              | 8            | 8          | 8                   | 8                  | 8        | 8         | ?<br>}<br>}     | 3                | y           | ×                | У          | ¥             | يا          | પ્ર              | ×                                            | 3            | 4     | ¥          | દ            |          |
|                 | ३ े            | ६            | १०         | १३                  | १६                 | २०       | े २३      | २६              |                  | 0           | 3                | Ę          | १०            | १३          | १६               | 20                                           | २ः           | 3     | २६         | 0            | राश्यादि |
| ર<br>—          | 0              | 80           | 0          | २०                  | 80                 | 6        | 20        | 85              | ·                | 0           | २०               | ૪૦         | 0             | २०          | Se               | ٥                                            | २्           | ,     | 80         | 0            |          |
|                 | त्रा           |              |            | स्व                 | ाती                |          |           | वि              | शाख              | ग           |                  |            | ऋ्            | रुाध        | <br>[            |                                              | 3            | येष्ठ | ī          |              | नच्त्र   |
| _               | 3              | 8            | 8          | <u> </u>            | 1 3                | 1        | 3         | 8   .           | २                | 3           | ૪                | १          | 1 2           | : :         | ٤ [ ١            |                                              |              | २     | 3          | 8            | चरस      |
|                 | ξ              | ε            | દ          | ६                   | 1                  | Ę        | ξ         | ६१              | ξ                | v           | હ                | હ          | ٠             | ۱   د       | ب ا و            | ه ا د                                        | ۰   ۰        | ای    | હ          | 5            |          |
|                 | 3              | ε            | १०         | १३                  | , -                | Ę   ⊃    | ० २       | 3 2             | 3                | 0           | 3                | દ          | १०            | 3           | ३   ११           | ₹   ⊃ c                                      | ्र २         | ₹     | २६         | 0            | राश्यादि |
| _               | २०             | ४०           | ٥          | २०                  | , 8                | 0        | ० २       | 0 8             | 0 }              | 0           | २०               | 80         | 1             | ऽ   ३       | ० । ४            | <u>,                                    </u> | >   २        | 0     | ૪૦         | 0            |          |
|                 |                |              | ्ल         |                     |                    |          | पूषा      |                 |                  |             | ਚ                | षा         |               |             | į                | श्रवस्                                       |              |       | घ          | · <b>-</b> - | नचत्र    |
| -               | <u> </u>       | २            | <u>।</u> ३ | 1 5                 | <u> </u>           | 2        | २         | 3               | 8                | 3           | ; 5              | 1 3        | 1 '           | 8           | १                | २                                            | ३ [          | 8     | १          | <u>  २</u>   | चरस      |
|                 | 5              | 5            |            |                     | 5                  | =        | 5         | 5               | 5                | 3           | 3                | 3          | -             | 3           | 3                | ٤                                            | 3            | 3     | ٤          | १०           |          |
|                 | 3              | Ę            | 1          | '                   | - [                | 1        |           | i               | २६               | ٥           | 3                | 1          | '             | - 1         | \ \ \ \ \        | ६   २                                        | i            | ₹     | २६         | 0            | राश्यादि |
| -               | २०             | <u> </u>     | -          |                     |                    | 30       | <u> </u>  | २०              | १०               | <u> </u>    | २०               | 180        | )             |             | 0 8              | 0                                            | ० २          | 9     | ૪૦         | 0            |          |
|                 | •              | <u></u>      | 1          | 3                   |                    |          |           |                 |                  | 1           |                  |            | •             | उभा         |                  |                                              |              | रेव   | ाती        |              | नज्ञ     |
|                 |                | ाष्ट्रा      |            |                     |                    |          |           |                 |                  |             |                  |            |               |             |                  |                                              |              |       |            |              | •        |
|                 | <u> </u>       | 8            | 1          | 8                   | २।                 | 3        | 8         | 81              | •                | <del></del> |                  |            | - 1           | 2           | 3                | 8                                            | 8            | 2     | <u> </u>   | 18           | चरस      |
|                 | <u>३</u><br>१० | 1 8          | ०   १      | 0 1                 | 21                 | ३)<br>१० | १०        | १०              | १०               | 8           | 8 8              | १   १      | 2 3           | 88          | 23 2             | 2 3                                          | 8            | 88    | ११         |              | चरस      |
|                 | <u> </u>       | 1 8          | ۶<br>اد او | 0 3                 | २।                 | 3        |           |                 |                  | 9           | 8 8              | १ १        | 2 3           | 30          | ११   १<br>१३   १ | 2 3                                          | 8            | 1     | ११<br>२६   |              |          |

चन्द्र की कलादि गति का चक्र २१

| पस  | *                | <u>۶</u>       | [ ×            | 8        | *                                     | ٩             | •                                     | 5                | 1             | 1 8            | २०               | 30             | 8       | Tx             | ० स्थि<br>ग्रह |
|-----|------------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|----------------|---------|----------------|----------------|
| χą  | ٥<br>وق<br>الأنه | 0<br>113       | ¥0             | ?        | <b>२३</b>                             | Ro<br>s       | 10                                    | 18               | 39            | 80             | 1 42             | 1 21           | i I i   | 1 1 2          | 1 12           |
|     | •                | 18             | <u> २१</u>     | =        | XX<br>T                               | 82            | 78                                    | <b>१</b> ६       | 1 3           | <del>  ₹</del> | 180              | _              | 1       | 1              |                |
| KR  | 19               | \$2<br>\$5     | ¥≒<br>२७       | 18       | 120<br>124                            | \$4<br>XX     | <b>2</b>                              | <u>ا</u>         | 24<br>29      | 86             | <b>र</b> ३<br>२० | 1              | 8       |                | ।<br>१३        |
| УX  | ٥<br>الإ         | 38<br>80       | 24             | 3        | 1                                     | ₹<br>₹₹       | 85                                    | थ                | २०            | ¥.             | 35               | 80             | .   -2  | Į ži           | L AND          |
| ¥s  | 9 2              | 10             | SX<br>O        | र<br>१   | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 10            | NX.                                   | 3<br>50          | 2             | ¥0             | 8                | 1 28           |         | 1:             |                |
|     | 9                | 100            | -              | १२       | 1 2 2                                 | 85            | ₹<br>₹                                | <b>₹8</b>        | 20            | 1              | 1 %              | 30             |         | 1 30           |                |
| ¥ο  | ₹8<br>₹₹         | <b>२६</b><br>२ | ¥3             | ¥5       | ₹₽<br>₹¥                              | 20            | 88                                    | ¥ §              | 10            | ₹<br>₹0        | ¥ so             | 12             |         |                | 3              |
| Ł۳  | 48               | 0 15           | ४२             | 29       | 10                                    | RN            | ₹<br>8=                               | <b>1</b>         | 3             | 2              | 80               | •              | 2       | 80             | 8,0            |
| χL  | 8.8              | 9              | भू<br>५०       | 88       | 7 9                                   | 29            | 18                                    | 84               | RR            | १<br>१४        | R<br>28          | \$0<br>\$      | 80      | 12<br>12<br>15 | 72<br>73       |
|     | 18               | -5             | <b>४</b> २     | 28       | 2                                     | 98            | ¥.                                    | <b>8</b> 2       | 1             | ¥0             | ₹;               | -              | 80      | 12             | 1 2 V          |
| Ęο  | \$ \$<br>9       | २६<br>१४       | 44<br>41       | ¥¤<br>₹⊑ | 1<br>12<br>12                         | 84            | \$ Y                                  | 88<br>84         | <b>≱</b> ⊏    | ११<br>१०       | <b>११</b><br>२•  | 11<br>10       | 88      | k<br>k         | ٩,             |
| ٩ŧ  | 88<br>65         | -<br>ર<br>ર    | 0 17 0         | 0 X X    | र<br>३<br>२४                          | 5 6           | د الر ع<br>مر الر ع                   | ₹<br>56          | ₹¥<br>₹¥      | 8              | ₹<br>₹₹          | <b>३</b><br>२० | 20<br>E | 38             | 5 a 3          |
| ĘP  | \$ ₽<br> <br>    | 98<br>34       | 0<br>25<br>27  | 8ª.      | ر م                                   | A 22.         | ₹<br>₹                                | \$ 15 gr         | 2 5           | T P            | - W W            | 9              | 10      | 12             | 27 XX 27       |
| 63  | 25.55            | 2 1            | 0 # K          | 30<br>36 | **                                    | १<br>११<br>२४ | २<br>२३<br>१८                         | १<br>३४<br>१२    | 79            | XE.            | ¥1.              | X X            | 250     | 22             | 12 XX          |
| 4.8 | 19<br>20         | 0 20           | 38             | 84       | , es                                  | ۶<br>و و      | 2                                     | 2<br>22<br>26    | 88            | १<br>४१<br>२   | ¥ 80             | ¥              | 88      | 80<br>\$2      | 12<br>2        |
| #   | 22               | 5Q<br>98       | 0<br>11<br>14  | 88       | 2 <b>4</b>                            | र<br>७        | 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 | 7<br>2<br>2<br>3 | 100           | 12             | 88               | 24             | , e     | E.             | १२<br>१=<br>१= |
| 11  | 0 0 0            | 2°             | 39<br>33       | 88       | 5%<br>5%                              | 1 X           | 4 2 X 2                               | ₹<br>₹ <b>\$</b> | 3.0           | \$2.<br>5.     | 30               | 12<br>12<br>10 | 18      | 2 20           | 22             |
| ę,  | e<br>20          | 20.7           | 21<br>21<br>25 | 45<br>64 | λο<br>(χ                              | 1             | 12.2                                  | 2 2              | ₹<br>₹¥<br>¥= | ¥2<br>42       | 30               | 1              | 2 20    | ¥4             |                |

घटाया

घटाया

### चक्र २१ का शेपाश

| पल | १             | ર   | 3             | ४             | y             | દ            | ی            | 5                     | 3 -              | १०            | ર્૦           | 30           | ૪૦          | ४०            | स्थिर<br>गति   |
|----|---------------|-----|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------------------|------------------|---------------|---------------|--------------|-------------|---------------|----------------|
| ६= | ०<br>१०<br>१४ | ००५ | ०<br>३०<br>४२ | ०<br>४०<br>४६ | ०<br>५१<br>१० | ર<br>૧<br>૨૪ | २<br>१२<br>३ | २<br>२२<br><u>५</u> २ | ~ ۾ <del>ن</del> | ४<br>४२<br>२० | भ<br>२४<br>४० | <i>y</i> 9 0 | ધ<br>૪<br>૨ | म<br>३०<br>४० | ११<br>४५<br>४३ |

### भाम-साधन

(पृष्ठ ३२) गति ६। ४० चालन १। ३०। ४०

श्रशादि 015140 दिन 2 x 51ko = ०।४।२४ घटी ३० = १ × म।४०

= ०।०। ४।४३।२० " पल 80 = 3 X 51X0

(०।१३।२१) =योग०।१३।२०।४३।२० " ऋग्-चालनाश

पंत्तिस्य भौम ४।२८।३६।३४ में स ०।१३।२१ घटाया ऋस चालनाश =  $\overline{x}$ । २६। २४ = शेप स्पष्ट भौम

### वुध-साधन

६४।३२ = १।३४।३२ त्रशादि गति। चालन १।३०।४०

श्रंशादि  $2 \times 213 \times 132 = 213 \times 132$ पंक्तिस्थ बुध २।२१।१३।४२ मे से ३० = ३ × १।३४।३२ = ०।४७।४६ २।२४।२२ चालनाश ४० = ३ × १।३४।३२ = ०। १। ३।४१ स्पष्ट बुध = २११८। ४६। ३० ऋस चालनाश = २।२४।२१।४१

गुरु-माधन

**श्रं**शादि १ × ६1६ ०। ६। ६ पंक्तिस्य गुरु ३।२४।४६।४० में से 30 = 3 × 818 ०। ४।३३ चालनाश ०।१३।४४ 80 = 3 x E 1 E ा । ६।४ रपष्ट गुरु = ३।२४।३३। ४ ०।१३।४४।४ ऋग चलनाश

शुक्र-साधन

 $2 \times 212814 = 212814$ श्रशादि पक्तिस्थ शुक्र १।२८।११।४४ में से ३० = ३ × १।१४।४ = ०।३७। २।३० चालनाश १।४१।५७ घटाया  $80 = \frac{3}{3} \times 212818 = 01 0188123$ म्पष्ट शुक्त = १।२६।१६।४८ ऋण चलनाश = १।४१।४६।४३

## शनि-साधन

ऋशादि १ x 3122 ०।३।२२ " ३० = ३ x ३।२२ ०।१।४१ ४० = ३ x ३।२२ ाा रार्थ ऋण् चालनाश ारा राश्र

पक्तिस्य शनि ४।१६।४२।४५ चालनाश ा ४। ४ घटाया = ४।१६।३७।४०

ऋण चासनांश

```
गह-केर-माघन
```

1 × 3111 = 013111 10=2 x 3111 = +111 32130

80=3 × \$164 = 0101210

चंशादि

। पेक्टिकाराह ६१२ ।४६,१४६ में ऋग जालनीरा ा ४ ।४६ ओड़ा (बनी होने से विवरीत सरकार)

= हारवास्प्राहेट (बद राशि संबदा कोदिए)

|   |                          | - " | 4 <del>11-</del> | 4~!- | વસા  | દ્ | गह  | नाव      | (₩ | ्चम र | ात ) | पक्र     | २२  |    |             |     |    |
|---|--------------------------|-----|------------------|------|------|----|-----|----------|----|-------|------|----------|-----|----|-------------|-----|----|
| ĺ | वातान के दिनादि          |     | 1                | 0    | 1    | ٧  | 1   | <b>§</b> | v  | 5     | į    | 10       | ٤   | 10 | 80          | 10  | 40 |
|   | निषम                     |     |                  |      | 0    |    | 1.  | <u> </u> | 0  | İ     | ,    | <u> </u> | 1 1 |    | 1 3         | 1 4 | 3  |
|   | विम गुरा में चंशादि      |     | ą                | ٩    | Ł    | 10 | ₹≱  | 12       | 5  |       | ==   | 128      | ٦   | 32 | u           | 71  | 1  |
|   | घटी गुरा में इस्रादि     | F   | ₹0               | 24   | j ja | 8# | 2.2 | 8        | 12 | २६    | 3,6  | ¥        | 35  | 98 | <b>\$</b> 2 |     | 85 |
|   | पक्त गुरा में विकस्तादि  |     | 8드               |      |      |    |     |          |    | 20    |      |          | 5   | 12 | 14          | २०  | २x |
|   | विपद्म गुरा में प्र० वि. | Н   | ₹X               | ¥    | 12   | 80 | k   | <b>1</b> | ŁX | 20    | 방    | ?        | 3   | ą. | Ã0          | ¥٥  | ۰  |

#### उदाहरश

वासन १।३ ।४ है. ठा---१ विस = भौशाहि = 13 180125124

वै मही = क्यादि = ारी हेश ल्या रवा ३०

४ पकः = विकस्तापि = १०। ५। ७।१२।१६।४०

सक्स रीति द्वारा चास्रनांश = ।४।४६।१६।४६।४६।४ (।४४८ घरेगारि)

चन्त्र-गति-साधन

देखिए कह २१। इतर की वृद्धि (बार्चे से दावें) में भमीग (सर्वर्क) के पक्ष हैं। वामगाग की प्रथम पंक्ति (इपर स मीच तक) में ममोग (सबेई) की घटी हैं। बाहिने माग की अन्तिम पंक्ति (इपस से मीचे तक ) में स्वर-गति कर्यात समीग के बटी मात्र की चन्त्र-गति है। वर्यने समाग के बटी के सामने भार मधाग के पक्ष के नीचे गति-पन्न है। यत समाग पक्ष का गति-एक इकट्टा कर (बोहकर) स्वर-गति म पटाने स बन्द की गति स्पन्न होती है । यहा-मभोग ४६। ३६ है. ता-

१६ व्यासाने ३ के नीच क्यादि ७।३१।३ ⊭६ कसासते ३ के तीच

स्थिए गति १४।१७। ३ में से ः। द। १७ घटाया बन्द्र गविस्पष्ट = १४। ८१४२ बीरावि मध्य । ४२

वन्द्र-माधन भभाग में बार से भाग बुकर एक बरण का मान कानिए। भवान में एक बरण मान स भाग इकर करिय स मक्क के गत चरण तथा शेव भन-चालन सववा जानिए। फिर चन्त्र-गति और चावन का कामुपात कक है। के बारा करमे पर कापका कालन-एक मिलेगा। छिर कक २० के बारा, नकत के गत परल तुस्य चल्ल-स्वष्ट में चालल-शब्द बादने में चल्ल-स्वष्ट दोता है।

[ 388 ]

यदि चक्र १६ के द्वारा श्रनुपान करने में कठिनता हो, तो शेष धन-चालन के घट्ट्यारि का चन्द्र-गवि से (गोमूत्रिका द्वारा) गुणा कर, ६० से भाग देकर, चालन-फल निकालिए। शेष विधि पूर्वेचत है।

### उदाहरण

ण्क चरण् का मान १४।८।१४ (पृष्ठ १३६) भयान २६।४८ - १४।८।१४=शेप १२।४६।४४ घट्यादि धनच

| वालन  | तथा क्रित्तका का प्रथम चरण   | गत । चन्द्रगति =४=।४२ हैं । चक्र १६ के द्वारा श्रनुपात—        |
|-------|------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|       | <b>५०० × १२ घटी</b> =        | १८४३ वर्ष ( १८४१ वर्ष ( १८४१ वर्ष                              |
|       | ४० × १२ " =                  | 01 51 6 "                                                      |
|       | = x ?° " =                   | ०। १।३६ ( गृष्ठ १४२ )                                          |
|       | <u> </u>                     | २।४६।३६ = २।४६।३६ घटी-फल                                       |
|       | प्त०० x ४० पल                | <b>=1</b>                                                      |
|       | <b>≒੦੦ x ੬ "</b>             | २। ०। ०                                                        |
|       | 80 × 80 "                    | ०।२६।४०                                                        |
|       | 80 X E "                     | 0   E   0                                                      |
|       | = x 80 "                     | ा ४।२०                                                         |
|       | 5 × & "                      | ०। १।१२                                                        |
|       | =8= × 8€ "                   | ११।३२।३२ = ०।११।३२।३२ पल-फल                                    |
|       | ८०० x ४० विपल                | म । ४३ । २०                                                    |
|       | 500 x & "                    | १। ६।४०                                                        |
|       | 80 x 80 "                    | ०।२६।४०                                                        |
|       | 80 × У "                     | ०। ३।२०                                                        |
|       | 5 x 8° "                     | ०। ४।२०                                                        |
|       | <u> </u>                     | c1 0180                                                        |
|       | 585 × 88 "                   | १०।३६। ० = ०। ०।१०।३६।० विपल-फल                                |
|       |                              | चालन-फल = 31 8181 = (                                          |
|       | इस चक्र १६ के द्वारा गणि     | ]त का व्ययं त्रितान (फैलाव) हो गया। <del>श्रत हमें गोन</del> ि |
| धरा ह | ीवता स सिद्ध किया जा रहा है- |                                                                |

पर) भूत्रिका द्वारा शीवता स सिद्ध किया जा रहा है-

चन्द्र की श्रंशादि गति \_[ स्त्रांग उपेक्ष्य ] १६८। ७८२। १६४६। २६०८ 🛨 ६० <u> ४८</u> लब्धि १६६४

लव्धि ३

```
[ ११० ]
```

ि कार<del>ाक वी</del>पक

=धन चाहनांश ३।१।३०।१४।२६ (३।१।३० स्पत्रहार योग्य)

कृतिका के प्रथम चरण में चन्द्र स्पष्ट १।०।०। ० राश्वादि (चक्र के द्वारा)

चातानीसादि । ३।१।३० स्पष्ट चन्द्र १।३।१।३०

राध चन्द्र (१२।११०० चक्र १६ के द्वारा राप्तीन करने के लिय (सरक्षता से) मध्याध्य तथा १ ।४३।४४ के स्वान में १२।४० सातक्षर निस्त विभिन्ने से प्रयोग क्षेत्रिय—

तिकर जिल्लावाभंस प्रयोग इस्तावर्— गरिक्का प्र०० + ४० + प्र = प्रश्नस् १२ २ । ४०। ० + ०। प्र। + ०। १। १६ = २ । ४६ । ४६ व्यक्त ४० ११। ६। ४० + ०। १६१ व + ०। ६। ४० = । ११ । ४६। ४७ व्यक्त

१० ११। ६।४० + ०।३६।२ + ०।६।४० = ।२१।४ऽ।४७ कक्ष गविकिक्सा १० + २ - = |\_०।१०।२४ कस

३ विक्सा मात्र इदि होने पर भी प्राष्ट चासमांश = ३। १।३३। प्र

#### उदाहरस ग्रह-स्पष्ट चक्र २३

| मर्     | स्रम | *        | रा | <b>হা</b> ০ | Ų          | ા        | 2   | म । | ₹          | <del>ا</del> ره |
|---------|------|----------|----|-------------|------------|----------|-----|-----|------------|-----------------|
| राशि    | u    |          | •  | 8           | 1          | <b>₹</b> | Ŗ   | ¥   | 8          | \$              |
| चौरा    | =    | 0        | ą  | 14          | 25         | જવ       | ₹⊏  | ᄬ   | 3          | ۰               |
| क्या    | ે કો | <u> </u> | ž2 | 30          | ₹ <b>٤</b> | Ą3       | 8.5 | २६  | ₹          | ₹=              |
| विक्रमा |      | ₹ø.      | Şυ | 8           | <b>ধ</b> দ | ¥        | 3   | 18  | ٦.         | ¥Ł              |
|         | ,    | ,        | 3  |             | wg .       | į.       | W   | 5   | F8°        | **              |
| गर्वि   | , j  | . * *    | ** | PQ          | k          | 1        | ĴЭ  |     | <b>2</b> 2 | Ł               |

#### दराम मात्र माघन

बन्म के इप्रकार में से दिनामें पटाकों (यदि न पट सक वी, इस्ट पटी म ६० पटी बाइकर पटा को ) वा, रोप में दराम मात्र का इप्रकार दोशा है। यून काशोरा की काम-सारणी का 'दराम-क्षम-सारणी' कहते हैं। यह सम्पूर्ण मू-भाग में सर्वदा पक-सी दृशी है। दरामेप्टकाय द्वारा इसी वराम-सार-सारणी से कम की मौंति दराम-भाव-स्पष्ट कीजिय। यदा--

इप्रकाल-दिमार्थ = (२६।१६ ~ १६।४४ ) = १२।३४ (व्यामप्रकाल )

अक्षेत्र × १२१वे४ - २।२२।वे४।६२ ( प्रावः सायमाकः) ⇒इष्टकांकिकः सायमाके⇒२।२२।४६।४०

राज्य चर्चारा (दरास ) की कप्त-सारखी हारा (सायनाव शश्श्यक्ष का) वेक १६।४०।१६ सें दरास-१८-क्षस १२।३५।० जीवा ४।४।४६।४ = (सायस दरास साव) = सारखी वेक = २६।१६।१६ बोगीक

२९।४३।४ ≈ (भवनीश पटाया)

भारेशारेशा • = (निरयण बराम मात्र)

### सुसन्य द्वादश्-भाव-माधन

दशम भाव की राशि में ६ जोड देने से चतुर्थ भाव वन जाता है। फिर चतुर्थ भाव में से लग्न भाव को घटावे, शेप में ६ से भाग हे, तो लिंध में ख्रश, फिर शेप में ६० का गुणा कर, कला जोड के ६ से भाग हे, तो लिन्ध में कला, फिर शेप में ६० का गुणा कर, विकला जोड के ६ में भाग हें, तो लिन्ध में विकला प्रहण करें, फिर शेप न्याग देना चाहिए। यही खंश, वला ख्रोर विकला को 'पष्टाश' कहते हैं।

इस पष्टाश को लग्न में जोड़े, तो लग्न की विराम मन्य या यनभाव की प्रारम्भ मन्धि होती है। इस मन्यि में पष्टाश जोड़ने से धनभाव की विराम सिंध या तृतीय भाव की प्रारम्भ सन्धि होती है। इस सन्यि में पष्टाश जोड़ने से धनभाव की विराम सिंध या तृतीय भाव की प्रारम्भ सन्धि होती है। इस सन्धि या चतुर्य भाव की प्रारम्भ सन्धि होती है। इस सन्धि या चतुर्य भाव की प्रारम्भ सन्धि होती है। इस सन्धि में पष्टाश जोड़ने से चतुर्य भाव होता है।

30 श्रश में स पष्टाश के श्रंशादि को घटाने से 'शेषाश' होता है। फिर चतुर्य भाव में शेषाश जोड़ने से चतुर्थ भाव की तिराम सिन्ध या पचम भाव की प्रारम्भ सिन्ध होती है। इस मिन्य में शेषाश जोड़ने स पंचम भाव होता है। पचम भाव में शेषाश जोड़ने से पचम भाव की विराम सान्ध या पष्ट भाव की प्रारम्भ सिन्ध होती है। इस सिन्ध में शेषाश जोड़ने से पष्ट भाव होता है। इस पष्ट भाव में शेषाश जोड़ने से पष्ट भाव की विराम सिन्ध या सप्तम भाव की प्रारम्भ मिन्ध होती है। किर समिन्ध लग्नादि भावों की राशि मात्र में ६ जोड़ते जाने से समिन्ध (सिन्ध सिहत) द्वादश—भाव—भप्द हो जाते हैं।

दशम भाव + ६ = चतुर्थ भाव

चतुर्थ भाव - लग्न ÷६ = पट्टाश ( लिट्ध के श्रक)

लग्न+पष्टाश=योगफल (१)=लग्न की विराम मन्धि या वनभाव की प्रारम्भ मन्धि।

योगफल (१) + पष्टाश = योगफल (२) = वनभाव।

योगफल (२)+पष्टाश = योगफल (३)=धनभाव की विराम मन्यि या तृतीय भाव की प्रारम्भ सन्धि।

योगफल (३)+पष्टाश =योगफल (४)=तृतीय भाव।

योगफल (४) + पष्टाश = योगफल (४) = रुतीय भाव की विराम मन्धि या चतुर्थ भाव की प्रारम्भ सन्धि। योगफल (४) + पष्टाश = चतुर्थ भाव।

३०।०।०-पद्माग=गेपाग

चतुर्थ भाव + शेपाश = योगफ्ल (१) = चतुर्थ भाव की विराम सन्धि या पचम भाव की प्रारम्भ सन्धि । योगफ्ल (१) + शेपाश = योगफ्ल (२) = पचम भाव ।

योगफल (२) + शेपाश = योगफल (३) = पंचम भाव की विराम मन्धि या पष्ट भाव की प्रारम्भ मन्धि।

योगफल (३) + रापारा = योगफल (४) = षष्ट भाव।

योगफल (४) + शेपाश = पष्ट भाव की विराम सन्धि या सप्तम भाव की प्रारम्भ सन्धि। समन्धि लग्न से पष्ट भाव तक + ६ राशि = क्रमश समन्धि सप्तम से द्वादश भाव तक।

### उदाहरण

दशम भाव ४।१३।१४।० + ६ राशि = चतुर्थ भाव १०।१३।१४।० लग्न ७। ८। ४।० पष्टाश राश्यादि [०।१४।४१।४०] = ३। ४।१०।० ∸ ६

| ? | 3 | ् वातव-दीपड |
|---|---|-------------|
|---|---|-------------|

| भाव     | स्पद               |        |               |   | माच    | स्वय                 |
|---------|--------------------|--------|---------------|---|--------|----------------------|
| WU      | ७। ८। द्रा ०       | +      | ६ रामि        | = | ~समम   | <b>१</b> 1 ≒1 ki     |
|         | ०।१४।४१।४०         | पद्धार | ī             |   |        |                      |
| सन्भि " | ७। २३ । ४६ । ४०    | +      | ५ राशि        | = | मन्धि  | 616414618            |
| धन      | ना शक्षा २०        | +      | 🖣 राशि        | = | अपूर्म | 51 F 18=120          |
| सन्पि   | मार्था४०। ०        | +      | ६ राम्स       | = | मस्चि  | २।२५।४ । ०           |
| वृतीय   | F146146180         | +      | ६ राशि        | = | नवम    | 3188138180           |
| सन्धि   | <b>६।२७।२३।२</b> ० | +      | ६ राशि        | = | सन्पि  | 3124128120           |
| વતુર્ધ  | \$   PR  \$k1      | +      | १ राग्रि      | = | दशम    | ४।१३।१४। ०           |
|         | 1 १४। ८ १२०        | शेषांश |               |   |        |                      |
| मन्धि   | १ । १७। २१। २०     | +      | ६ राधि        | = | सम्ब   | <b>४।२७।२३।२०</b>    |
| पञ्चम   | 56155135180        | +      | ६राशि         | = | साम    | *1 \$ \$ 1 3 \$ 1 18 |
| सन्पि   | ११। २४। ४०।        | +      | ५ राशि        | = | सन्धि  | प्राथ्४।४०। ०        |
| Wg.     | । ६।४८।२०          | +      | <b>१</b> राशि | = | स्पर   | हा इ.१४८१२०          |
| स्रन्थि | ०। २३। ४६। ४०      | +      | ६ राशि        | = | सन्धि  | क्। २३। ४६। ४०       |
|         | बल्ग⊷चक्र २४       |        |               |   | শুলিব  | भाक्ष २४             |







वालित-वाक का यांव काप केराशित-वाक कों, ता बढ़ों तक मेरी समस है-उसमें काप कोई सक नहीं कर रह हैं, इसका कार्या चांगे विश्वा-साधन से ही प्रगण होगा. साथ ही चतित-चक्र में प्रह-स्थापन का निरिचत ज्ञान भी हो जाता है।

#### विश्वा--माध्य

र्मा व ६ राशि और कक्षा और विकक्षा के द्वारच जो मह हो, वह मह शून्य विश्वा कक्ष देता है, तथा सम्ब में ही उस पह को रक्तमा चाहिए। को पह, साव के राशि-वरा-कका-विक्रमा के तुल्य हो, वह पह ? विरदा फक्ष बंदा है, तथा मान के सन्य में रखा जाता है। रोप मह प्रारम्भ सन्ति से मान दक्ष ना मान से विराम मन्त्रि वक रहते हैं तथा वे मह, भाव में ही रखे हुए, स्वृत्तवता रक्षिगीचर होते हैं, सुक्रमतः माव से स्पूराधिक प्रष्ट रहते का भ्याम रक्तकर पत्र कहना चाहिए। स्पष्टतवा समस्त के निय विश्वा-सामन करना कावरपक है। जब सन्धि में शुरूप विश्वा तवा मान स २० विश्वा कक्षतानी मह होता है तब, बैराशिक हारा जानना चाहिए कि. चमुक ग्रह, फिल भाव में किनने विश्वा फल देगा है



12

सन्धि (शून्य विश्वा) से क्रमश वढते-बढते, भाव (२० विश्वा) तक पत्त देता है, इसी प्रकार भाव (२० विश्वा) से घटते-घटते, संधि (शून्य विश्वा) तक फल ग्रहों का होता है।

यि भाव से ब्रह कम हो तो, ब्रह में से भाव की प्रारम्भ सिन्ध को बटावे। यि भाव से ब्रह ऋधिक हो तो, भाव की विराम सिन्ध में से ब्रह को घटावे, शेप में २० का गुणा करे, फिर जिस सिन्ध के द्वारा शेप निकाला था, उस सिन्ध खीर भाव का अन्तर जान लीजिए। उसी अन्तर से, २० गुणित शेप में, भाग दीजिए, तो, लिच्ध में विश्वा प्राप्त हो जाते हैं।

साराश यह है, प्रारम्भ सन्धि से भाव तक रहनेवाला ग्रह 'चय-फल' करता है अर्थात प्रारम्भ सन्धि (शून्य विश्वा) से भाव (२० विश्वा) तक फल को एकत्र (इक्ट्ठा) करता है। तथैव भाव से विराम सन्धि तक रहनेवाला ग्रह 'चय-फल' करता है अर्थात भाव (२० विश्वा) से विराम मन्धि (शून्य विश्वा) तक फल को विनाश (चीए) करता है। इसी प्रकार सन्धि के ममान राशि-अश-कला-विकला वाला ग्रह शून्य विश्वा तथा भाव के समान राशि-अंश-क्ला-विकला वाला ग्रह २० (वीम) विश्वा अर्थात् भाव का पूर्ण फल देता है।

भाव के प्रारम्भ सन्धि से, भाव के विराम सन्धि तक के मध्य में स्थित प्रह, भाव में ही रखा जाता है तथा भाव की प्रारम्भ सन्धि से कम राश्यादि वाले प्रह को पिछले भाव में रखना चाहिए। इसी प्रकार भाव की विराम सन्धि से अधिक राज्यादि वाले प्रह को प्रगले (अधिम) भाव में रखना चाहिए।

उदाहरणार्थ सूर्य प्रह, श्रष्टम भाव की प्रारम्भ सिन्ध (सप्तम भाव की विराम सिन्ध) से श्रागे (श्रिषक) श्रीर श्रष्टम भाव से पीछे (कम) है। देखिए, श्रष्टम भाव की प्रारम्भ सिन्ध ११०३।४६।४० है तथा सूर्य २।०।१८।४४ है एव श्रष्टम भाव की श्रोर जा रहा है। "भाव से प्रह कम है"—के श्रतुसार।

 श्रष्टम भाव
 २। ६।४८।२० में में

 श्रष्टम भाव की प्रारम्भ सन्धि (सप्तम की वि० स०)
 १।२३।४६।४० की घटाया

 (२० विश्वा फल)
 ०।१४।४१।४० शेप में

 सूर्य
 २। ०।१८।४४ में स

 श्रष्टम भाव की प्रारम्भ सन्वि
 १।२३।४६।४० को घटाया

 ०। ६।२२।१४ शेप में कितना विश्वा १

 $=\frac{\xi | 2 | 2 \times 20}{2 \times 1 \times 1 \times 0} = \pi \pi \pi + \pi \pi \pi \pi \pi \pi$ 

जव श्रंशादि १४।४१।४० में २० विश्वा फल होता है, तब श्रशादि ६।२२।१४ में कितना विश्वा फल द्गा । उत्तर मिलेगा, लगभग म विश्वा । इसी प्रकार विश्वा ज्ञान तथा भावस्थ प्रह्र-स्थित को स्पष्ट रीति से जानना चाहिए ।

चन्द्र-विश्वा (भाव से कम ग्रह के श्रनुसार)

चन्द्र १। ३। १। ३३ म्प्रम भाव १। ६। १। ०

मप्तम भाव की प्रारम्भ सन्धि ०। २३। १६। १०

६। १। १३ २०

=  $\frac{\epsilon 181 \times 3 \times 70}{881 \times 120} = \pi$   $\frac{\epsilon 181 \times 3 \times 70}{881 \times 120} = \pi$   $\frac{\epsilon 181 \times 3 \times 70}{881 \times 120} = \pi$   $\frac{\epsilon 181 \times 3 \times 70}{881 \times 120} = \pi$   $\frac{\epsilon 181 \times 3 \times 70}{881 \times 120} = \pi$   $\frac{\epsilon 181 \times 3 \times 70}{881 \times 120} = \pi$ 

```
[ *** ]
```

श्रीनि-विश्वा (भाषस भाषक मह कं अनुसार)

मौम—विरवा (सावसे कम प्रकृते चतुसार) यह मह जिस भाव में बैठा था उस भाव की विराम समित से कथिक होते के कारण कमिस (त्यय) भाव में चला गया 🕻 । चतः त्र्ववन्धः फलः चनुपात विश्वा देगा । ٦ = \$154134134 भारतर P । ४६। ३४ द्वादश भावकी प्रारम्भ सिम = ४ । २४ । ४८ । द्वाच्या भाव = \$1 E | An l } भान्ता १४।६ । २०  $\frac{1}{2} \frac{1}{18} \frac{1}{18} \frac{1}{18} \times \frac{1}{18} = 8$ सामग ४ विख्ता फूट (ध्यय भावस्थ) यभ-विश्वा (भाव संचित्र प्रदृष्ट अप्रसार) बारम माव की विराम सन्धि = २।२५।४ । मन्तर ६ । १० । ३० पुष = 91851813 = २। ६।४८।२ } मन्तर १४।४१।४० ष्मप्रस भाव = = द<mark>र</mark> विश्वा पक्ष भ्रष्टम मावस्थ गुरु-विश्वा (भाव से अधिक ग्रह के बागुसार) तकम भाव की किरास सन्धि = ३।२७।२३।° भन्तर २ । ४०।१४ = 31581331 % गुर = ३ ११ १३१ १४० } मान्यर १४ १४१ १४० नवम भाव 212 172 X - = क्षमभग ३ विश्वाफक्स (सवस भावस्थ) = {\partix} शुक्र-विज्ञा (साव स कम प्रद क प्रतुसार) य सङ्ख्य वहमान म दूसर क घर (चिमिस भाव) में निम त्रय प्रान चल गये हैं। = २। ६।४८।२ । बस्तर १४।४१।४ चारम भाष ≈ ११६६।१६।४८ 打车 भान्तर २ । २३ । १८ चप्रस भाव की प्रारम्य सन्धि ≈ १।३६।४६।४० <sup>□ | □3 | १८ × ९०</sup> = ३ विश्वा पन (अप्रम भावान)

दरास भाव की विरास सचि = ४।३७। ३।३० कालर १०।४४।४० = 81641fatto रामि = ४११३११४१ ० | चस्तर १४१६।° दशम भाव १०१४४१४० × э = बराभरा १४ विख्या कम (ब्राम भावस्थ)

### म्पर्शकरण

राहु सर्वटा वर्जा रहता है। इह समय पूर्व, ज्ययान्त मन्धि ६१२३४६१४० पर या. तय शून्य विश्वा फल कर रहा था। फिर राहु, ज्ययान्त मन्धि में ज्ययभाव (६१६१४८१००) की खोर वक्रगति में चला तव जन्म समय तक ६१२०१४१३० ही पर पहुंच पाया अभी उसे ६१६१४८१०० (ज्यय भाव) तक पहुंचने में अधिक समय लगेगा। न्ययान्त मन्धि से ज्ययभाव तक १४१८१२० मा अन्तर है। ज्ययान्त नन्धि से राहु तक का अन्तर ३१२३ है अर्थान् १४१८१० में २० विश्वा पत्त है. तो ३१२३ में कितना पत्त होगा ? स्थूल रीति में यदि ३ ४२० १४ करें अर्थान् १४ दिन में २० विश्वा, तो ३ दिन में हितना ? यदि ३ में २० का गुगाकर, १४ में भाग दे, तो लिख में ४ अवस्य मिलेंगे। इसी भौति सुरुम-गणित करके विश्वा ४१६० के लगभग निकाला गया है। यथा—

गहु-विश्वा (विपरीत-गति भाव से ऋषिक ब्रह् के ऋतुसार)

ङ्घ्यान्त सन्ध = 
$$5123185180$$
 | अन्तर  $51213$ 

राहु =  $512182120$  | अन्तर  $581 = 120$ 

=  $\frac{51218 \times 70}{891 = 120}$  =  $\frac{5012810}{891 }$  =  $\frac{5012810}{891}$  =  $\frac{5012810}{891}$  =  $\frac{5012810}{891}$ 

गफेल्न् एफीम्रीज द्वारा कार्य

इसमें [प्रानिविच (इंगलैंग्ड) के १२ वर्ज मध्यान्ह श्रधीन् भारत के प्राट० वर्ज (स्टैंग्डर्ड) प्राप्त के ] प्रह रसे गये हैं। इसो प्रकार ये प्रह अश्वाग (विषुववृत्त) के हैं। इसमें वेलान्तर श्रीर चर (दो सस्कार) किये वाय, तो श्रापके स्थानीय प्रह वन जाते हैं। वेलान्तर मंस्कार, २१ मार्च से २२ मितम्बर तक ऋण एवं २३ सितम्बर से २० मार्च तक यन करना चाहिए। चर मंस्कार, देशान्तर अश्रप्र० (चल्लेन) मे पूर्व (श्रियिक देशान्तर वाले) नगरों में ऋण एवं पश्चिम (कम देशान्तर वाले) नगरों में थन करना चाहिए। तब श्रापके स्थानीय-मायन-पप्ट-प्रह होते हैं। इसमें से श्रयनाश यहाने पर निरयस प्रह

```
[ १×६ ]
                                                                           वितक-दीपक
होत हैं। यथा-
        जनसपुर में ता १४ जून १६०० ई० का धारशार्द मार्वकाल (स्टैएवर्ड टाइम) में सर्व बनाना है।
मर्मारा २३।१० पक्षमा श्राद चर पक्ष १०४१४३ बेस्रान्तर १ पस्र, बशान्तर ७६।४६ है।
        ता १४।६।२० का (राफेल्स एफीसेरीका) सर्य
        ता १३ । ६ । २० च्या
                                                  ाञ्चादा ३ के
                                                  ा ाप्रारेश (सहस्वकी गति हुइ)
                    ×
                                                        ×
             स्टैयहड राहम
                              ¥ 13a
                              ¥ 1 22 1 24
                             ०। १६। ४४ (मिनिट ऋग् ) = ४६। ३० प्रकारि
         (दाइस) प्रसादि ऋरा
                                 84 I Ko
        वेदान्तर
         चर पस
         योग प्रसाहि
                               रेश्रेर । ४३ = २ पटी ३० पस ४३ विपस (बासन इए)
        "
सूर्य गति × पक्तादि

= रू॰। १६ × २। ३२। ४३ = २। २४। ४३। १९। ३७ (श.२६ ध्ववदार यात्र)
        ×
                    ×
        ता १४। ६।२० को (राफेल्स् एफीमेरीज का) सर्प
                                                               = २ । २३ । ३ । २८ में से
        कवसपुर २।११।१६ रहे हा पर का संस्कार
                                                               = ६३२६ घटाने पर
```

```
जवसपुर ११११।६ रहें टा पर का सीस्थार = ६१०६ घटाने प

बवसपुर ११११।६६ में टा० (पी० प्रम०) का स्वयनार्क = २११६१ ११ व हुआ

ता १४। ६१०० ई (राके राध्याराश्चर) का स्वयनीरा = २१।४१।१४ घटाया

बवसपुर ११११।१६ स्टे दा (श११३६ लोकज बाइम) कामिरवर सुर्य = १।०।६। ६

विसे इसमें क्षाइरण-गायित में सुर्व = २।०।१८।१४ (रजा है)

बहु सम्तर (लगसग ६ मिनट का) दो रहा है = १।।१४४

वेधशास्ता-गायित चीर प्रम्य-गायित में यह स्थलर खाना स्वासाधिक है। क्वॉकि गयित-साम्बना

(मारत में वेधशास्ता इप विसा) नहीं हो सकसी।
```

पुनारण सुल (राफेन्स पर्धानरीज) = २।२३। ४।२८ में से टाइन + वेक्सन्तर + चर्-म स्पनीय = (४६१४ + ०११ - ग४४।४३ + २२७६१४३) = <u>१२२।४६।२६</u> घटावा सब स्वस्थान्तर से दी का रहा है, किन्तु है यह स्वृक्ष (सूर्य) = २। ।१६। ४

×

```
[ 840 ]
```

```
षष्ट-वर्तिका ी
```

ता २०।६।२० को ६४ वर्षीय पंचाग (मुरार, ग्वालियर) द्वारा सूर्य २। ६। ४ १।२६।२३ ०। ६।४१ (माप्ताहिक गति) ता १३।६।२०को ७ दिन ६। ४१ 🛨 ७ = ५७। १७ कलादि गांत (सूर्य की) होगी। ता. १३।६।२० का सूर्य १।२६।२३ ता १४।६।२० का गति संस्कार + 20190 ता १४।६।२० ई० को स्टैटा. ४।३० पी एम =२। ०।२०।१७ = सूर्य १६। ४४ मिनटादि का गति संस्कार = 0 । 0 । 0 । ४४ । यह ऋधिक स्थूल है क्योंकि ६४ वर्षीय पचाग २ । 0 । १६ । ३२ । में प्रह की विकला नहीं रखी गयी ।

हमारा निवेदन है कि, ६४ वर्षीय पंचाग (श्री प० गगाप्रसाट जी ज्योतिपाचार्य, मुरार, ग्वालियर से) मॅगाकर, प्रत्येक को रखना चाहिए। इसके प्रह-स्पष्ट बड़े ही काम के हैं। आगे जब हम हर्शत और नेपच्यून का फल लिखेंगे, तब आपको जानने की आवश्यकता पड़ेगी, कि हमारी कुण्डली में हर्शल और नेपच्यून कहाँ हैं ? इस ग्वालियर पंचाग द्वारा त्रापको सरलता स हर्गल त्रीर नेपच्यून का ज्ञान (ई० सन १८६० से सन् १६४३ ई० तक का ) निरयण विधि से हो जायगा । श्रम्तु ।

पहिले (सूर्य-साधन में ) ऋण-चालन (घट्यादि २।३२।४३ वनाकर) दिखाया जा चुका है। इसी के द्वारा चन्द्र, मगल, बुध, गुरु, शनि, राहु, केतु, हर्गल और नेपच्यून म्पष्ट करके रखे जाने हैं।

## चन्द्र-माधन

ता १४।६।२० के चन्द्र ता १३।६।२० "

१।२३।४६।१७ में से १। ६।१०।४८ को घटाया शप १४।३८।१६ चन्द्र-गति

(चन्द्र-गति १४।३६।१६ ×२।३२।४३) = ३७।१४।३३।३४।३७ = (३७।१६ व्यवहार योग्य)

ता १४।६।२० के चन्द्र

१।२३।४६।१७ में से ३७। १६ घटाया १।२३।१२। १ <u>२२ । ४३ । ४३</u>

सायन चन्द्र **अयनाश** निरयग् चन्द्र

## भाम-माधन

ता १४।६।२० का भीम ६।२२।२४ ता १३।६।२०का भीम 3133158

|ता १४।६।२० का भौम ६।२२।२४ चालन सायन भीम

ा । । २४ घटाया ६।२१।२३।३४ में सं

चालन <u>२।3२।४३ × १०</u> = ०।२५।२७ कलादि

श्रयनाश २२ । ४३ । ४३ घटाया निरयण भीम ४।२८।३६।४२

### चुध-माधन

ता. १४।६।२० का बुध ३।१३।१८ ता १३।६।२० का युध ३।११।३८ १।४० श्रंशादि गति चालन <del>११३२।४३ × १।४०</del> =४।१४।३१ ( ४। १४ )

ता १४।६।२० का बुध ३।१३।१८ 
 ०। ४।१४

 मायन बुव
 ३।१३।१३।४५

 श्रयनांश
 २०।४३।४३

 निरयण बुघ
 २।२०।२६।४२

| [] (Ne ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | [ <sup>'</sup> वातक-दीपक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| गुरु⊸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | राधन ६० ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ता १४।६।२० कागुरु ४।१४।४६<br>ता १३।६।२० कागुरु <u>१।१४।४६</u><br>१० कसागत<br>चातन <u>२।३२।४३×१०</u> = ०।२४।२७ कसागत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ता १४।६।२ का गुरु ४)१४।४६<br>भाषम गुरु<br>भाषम |
| सक्र⊸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>भा</b> चन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 20<br>50<br>5135188 × 5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158<br>5158 | ना १४।६।२० <b>का ग्रा</b> क २।१७।४८<br>सायना ग्राक - २। या<br>सायना ग्राक - २।१७।४४।४१<br>क्यानारा<br>निरंपण ग्राक १।४। १४६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| शनि⊸<br>वा १४।६।२० काशनि ⊭।६।४ ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| वा १३।६।२० का शनि <u>भा६।१</u><br>२<br>२<br>११३२।४३ × ३<br>६० •।३८।६ (= विकला)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ता १४।६। का शनि ४।६।४<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| रादु-¥सु-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -साधन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| राष्ट्र की गति ( वक्षी ) देशहर ककादि सर्वेदा र<br>चाकास <u>देशदाध्य × देशहर</u> = माईश्च ( म्य विकक्षा यस्<br>ह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | हती है। राहु की राशि में ६ जाइन से केंद्र होता है।  जा श्राद्दान का राहु और स्थापन के प्रदेश कर सामन के प्रदेश कर सामन के स्थापन के स्थापन के सामन के स्थापन के स्थापन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन के सामन का कि सामन का सामन का किया के सामन का सामन का सामन का सामन का सामन का सामन का सामन का सामन का सामन का सामन का सामन का सामन का सामन का सामन का सामन का सामन का सामन का सामन का सामन का सामन का सामन का सामन का सामन का                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| इशस <del>-</del> -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ग्रधन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| वा॰ श्रोकार का इसास रहाधार सायन (कड़ी) ही व<br>सायन-इसोस रहा श्रार<br>स्थलांस <u>२०४३</u><br>निरुपय इसीस रे 18 स्टेश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ( <u>k</u> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| नपच्यून-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| वा १२)शन्द का नेपच्यूस शास्त्रश्<br>वा १३।शांत्र का <u>शास्त्रश्</u> र देशवि<br>स्वोद्देशश्र × □<br>वुठ = ⊁।शांत्र (४ विकका)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ता रेक्षाच्या त्राधिकः ।  शासनः स्थानः ।  भाषनः नेपच्यूनः श्राधिकेत्रेत्रेत्रे ।  भाषनः नेपच्यूनः स्थानेत्रेत्रे ।  विस्थानः नेपच्यूनः श्रीविक्षः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| सत    | सूर्य              | चंन्द्र            | मंगल               | बुध                              | गुक                 | शुक                | शिनि      | रोहु           | केतु                  | हशल            | नेप              | प्लूटो              |
|-------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------|-----------|----------------|-----------------------|----------------|------------------|---------------------|
| सायन  | <b>२</b><br>२३ ३ २ | ?<br>23<br>??<br>? | क्<br>२ २ ३<br>३ ३ | \$ \$ \$ \$<br>\$ \$ \$<br>\$ \$ | ४४<br>४५<br>३४      | २ ५ ५ ५<br>५ ५ ५ ५ | 3 un m 9/ | 3 th 20 G      | २<br>३<br>५<br>५<br>५ | ११<br>५०<br>४० | 3 & 3 3<br>3 3 3 | क ६ ४<br>५४<br>३    |
| निरयस | ع ٥ ه<br>۶ ه<br>۶  | ०० म् ॥            | ३<br>३६<br>४२      | 3 0 E 20                         | क<br>२०<br>१४<br>४२ | ٥<br>٧<br>٧<br>٤   | 3 5 8 X   | <b>छ ० ३ ३</b> | ०<br>२०<br>५३<br>१४   | २२५५७          | ३<br>१०<br>३     | २<br>१४<br>१०<br>४० |

# हर्शल, नेपच्यून और प्लूटो

हर्राल, नेपच्यून थ्रोर प्लूटो (तीन प्रहां) की खोज, पारचात्य खगोल बत्ताश्रों की श्रपूर्व देन हैं। सूर्यादि नवप्रहों की पंक्ति में इन्हें भी रखकर द्वादण यह कर दिये हैं। मन १७५१ के १३ मार्च को १० बजे रात्रि में पाण्चात्य खगोल बेत्ता मिस्टर विलियम हर्राल (इंगलेंग्ड नरेश तृतीय जार्ज के राजपिंग्डत) ने, श्रपनी दूरवीन (इरदर्शी यन्त्र) द्वारा 'हर्राल' को देग्वा। हर्राल के नामां में तो मतभेट बहुत हुआ श्रीर श्रभी भी छुछ श्रश में वर्तमान भी हैं। श्रतएव हर्राल, यूरनस, प्रजापित श्रीर वक्तण ये चार नाम वर्तमान में प्रचित्त हैं, इनमें पूर्व के दो नाम खंग्रे जी भाषा के तथा उत्तर के दो नाम संस्कृत-भाषा के हैं। ज्योतिर्विद पं० श्री निवास महादेव जी पाठक (रत्तलाम) ने हर्शल का संस्कृत भाषा में प्रजापित नाम दिया है किन्तु केतकी प्रह्-गिणित-कार केतकर महोदय ने हर्शल का नाम वक्त्या दिया है।

"यूरुपीयैरुपज्ञातो हार्वाम्काले महामही । वक्रणेन्द्रेतिनासभ्या ज्योतिर्गणित ईरिती ॥"

इसी प्रकार सन् १८२० में (हर्शल की पूर्व निश्चित गित में) कुछ अन्तर भाने लगा, तय केत्रिज के खगोल वेत्ता मि० एडम तथा फान्स के रागोलवेत्ता मि० मानस्युश्चर लंबीयर ने विलिन के रागोलवेत्ता डॉक्टर गॉल महोदय को सूचना दिया कि "आप ता० २३ सितम्बर १८४६ ई० के दिन कुम्भराशि के २६ अंश पर वेध (अव्जरवेशन) करके देखिए" तटनुसार डॉ० गॉल को नेपच्यून के दर्शन हुये। हर्शल के नामों की मॉित, इसे भी नेपच्यून, वक्तण और इन्द्र कहते हैं। हर्शल का प्रजापित एव नेपच्यून का वक्तण नाम श्री जनार्दन वाला जी मोडक महोदय ने खौर नेपच्यून का इन्द्र नाम श्री केतकर महोदय ने दिया है जैमा कि पूर्वीक श्लोक में स्पष्ट है। ल्हां के फ्लॉं का पूर्ण विवेचन अभी तक नहीं होमका।

## हर्शल-साधन

पृष्ठ १६०-१६१ में एक चक्र है। लगभग ७ वर्ष में एक राशि एव ५३ वर्ष ११ मास ४ दिन में एक भगए (वारहों राशि का भ्रमण) इस यह का होता है। अतएव आप इसका एक भगए ५४ वर्ष का ही (लगभग) जानकर आगे दिये हुए चक्र के द्वारा इस यह का राशि श्रमण इस प्रकार जानिए। अभीष्ट ईस्वी सन् में ५४ का भाग दोजिए, शेष वचे हुए खंक के मामने (टाहिने), प्रत्येक अप्रेजी माम की प्रथम तारोख के नीचे सायन राशि, अश वाला स्पष्ट हर्शन जानिए। इसमें में अपने समय का अयनाश घटा देने पर, निरयण हर्शन प्राप्त होगा।

## मन से मंबत जानने की विधि

किसी मन, मास श्रीर तारीख में ४७।७।१६ जोड़ने से मंवत् श्रीर सूर्य के राशि-श्रंश प्राप्त हो जाते हैं। प्राय जनवरी से मार्च तक ४६।७।१६ ही जोडिए। यथा—

(२) - सम १६५४ । १ । १४ <u>४६ । ७ । १६</u> सवत २०१० । ६ । ०

जित्र नीपक

इमी प्रकार किमी संबन् और सुब के राहि। बंहा में से अभाशह पटाने पर सन्, मास भीर वारीब भा जाती है। प्राय मारेश सुब से ११११र सूर्व वक के सुमन में १६१अ१६ ही पटाइए।

सायन — इर्घल — धक

|                                                            |               | (1174          | 470    | 444    |               |            |            |              | _            |             |
|------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------|--------|---------------|------------|------------|--------------|--------------|-------------|
| चक – परिश्वय                                               | रोपांक        | l              | सन     |        | वन            | माच        | मई         | <b>कुस</b> ा | सिव          | नव          |
| 411 41144                                                  |               |                | 411    |        | *             | 1          | ł          | 1            | 1            | t           |
| इसके प्रथम पंक्ति में शेपांक                               | ə(= <u>%)</u> | १मप्रन         | 6530   | 3 16   | मंग १४        | 14         | 6          | स्थ          | ĎΣ           | २०          |
| रने गये हैं जा कि किसी भी सम                               | ₹.            | ₹=¥Ł           | 46.93  | 3050   | मेग १⊏        | 30         | २३         | 26           | 73           | 48          |
| में प्रश्ने भाग संबद्ध शेष चात                             | 2             | ₹⊏x°           | \$8.28 | Potts  | सप २२         | 28         | Dig        | रप           | Г            | ių նա       |
| र्है। दूसरी पंक्तिस ≒४ वर्णन्तर                            | 1             | रद्धर          | 1537   | 4688   | मप २६         | =          | रप १       | 3            | ¥            | 1           |
| वासे मन रखे गवे हैं (जो कि                                 | 8             | १⊏⊁            | 8638   | \$ 0   | ह्म ०         | 2          | *          | -            | 5            | 4           |
| सम १८४८ में सम २१ तक                                       | ×             | <b>₹⊏</b> ¥3   | 1134   | \$ 28  | TT P          | Ę          | Ł          | ٩٤           | 12           | 17          |
| सर्व (८८८ म सर्व र यक्क<br>सर्वात् ४३ वय हैं) इनके भाग     | - <b>5</b>    | रव्दर          | 1115   | २ २२   | मुप ह         | Ł          | 10         | 25           | 10           | 12          |
| भवात हर वर्ष है। इनके आग<br>पीक्के वर्षों के भी समान इर्शक | 9             | PERK           | 3635   | 2 3    | स्प १३        | 123        | 25         | 12           | 7            | 14          |
|                                                            | =             | 1=>€           | \$680  | 8c 0   | श्य १७        | 84         | 30         | 28           | ₹.           | 28          |
| जाना जा सकता है (कर्यात                                    | ·             | 150            | 1181   | ₽०₹¥   | इप २१         | 22         | २४         | २८           | ٩٤           | २८          |
| किसी सब में न्ध्रका माग इंकर                               | 1             | <b>PEKE</b>    | 1283   | ₹0₽    | इप २६         | 25         | ₹5         | मिर          | 3            | 3           |
| रोपांक द्वारा) शीसरी पंकि स                                | 11            | रे⇔र           | \$F83  | 1 2 20 | मे <u>ल</u> न | _          | Ŕ          | 6            | -            |             |
| भाठवी पैकि तक दो—दा मासा                                   | <b>१</b> २    | १८६०           | 1588   | २ वद   | मिश्रुण प्र   | 8          | 5          | ₹            | ęυ           | 22          |
| के अन्तर से इर्रात के राशि                                 | 22            | रमहर           | PERM   | २ ३ ६  | मितुन ६       | -          | •          | 48           | 7.5          | 75          |
| भौर भेरा (सावनारा) वदाये                                   | 12            | <b>₹⊏5</b> >   | 1286   |        | निस्तरद       | <b>१</b> २ | 18         | 25           |              | 2           |
| गमे हैं। यदा—                                              | 2 k           | १८६३           | 1140   |        | मितुन १८      | 20         | ₹E         | ₹₽           | 7            | <b>२</b> x  |
| सन् १६३० के १ सई को                                        | 24            | 1=48           | 1584   |        | मेशन" २       | २१         | 53         | <b>P F</b>   | 44           | ۲.          |
| साबन इराज मेप के ? औरा पर                                  | 70            | १८६४           | SERF   |        | दिलुगर्       | 28         | 90         | 6            | 7            | 8           |
| दैतका र जून को २१ वशापर                                    | 1             | १८६६           | †EK    | E BY   | <b>₩</b> 5 3  | <u>`</u> ` | १          | ×            | 5            | 5           |
| पर्वपक अक्षाई का २२ वंश पर                                 | ₹€            | 1= <b>\$</b> 0 | 1575   | S By   | रवं ६         | 8 (        | ×          | E            | P            | 11          |
| है। इसी प्रकार नहीं किसे गर्वे<br>सम मास (फरवरी श्राहि) के | a a           | <b>१</b> 555   | 1EXE   | > ₹6   | वर्ड ११       |            | 7          | 13           | 24           | ξu          |
| सी गाँस और अनुपाद हारा                                     | २१            | 1=41           | 1273   | ٠ ३७   | 14 15         | 18         | 88         | १७           | 41           | ۹ .         |
| बानिय । इर्रे कमी-कभी व्ययनौरा                             | σg            | <b>१</b> 5.00  | 1888   | २३⊏    | क्ट २२        | ₹=         | 12         | 90           | 28           | 5.5         |
| <ul> <li>स्थान इराक्ष के चरा जाने</li> </ul>               | २३            | \$4.04         | PERK   | 5 B1   | कर्त २४       | ΣŞ         | २ <b>३</b> | -(4          | ₹ <b>६</b> P | ×t          |
| पर (निरमण) राशि मेद हो<br>सकता है, किसे इसी वर्ष वासे      | 28            | SETE           | ***    | २ ४    | ftir 1        | . २८       | ₹ 6        | ŧ I          | 8            | 1           |
| सकता कुन्यस उसा वर्ष वाजा                                  | ₹.            | <b>1</b> □ 3   | \$EKO  | P 41   | क्षिक है      | २          | P          | *            | 5            | !!          |
| पंचीय) द्वारा वा कवकी मह                                   | ५६            | \$ cas         | 14.KS  | o 80   | Fix ?         | ٠          | •          |              | 14           | 12          |
| गणिव द्वारा निरमय किया जा                                  | २७            | \$COX          | PERE   | 4 V3   | Fac to        | 12         | 22         | 23           | 10 1         | $\subseteq$ |
| सकता है।                                                   | २८            | १८७६           | 125    | २ ४४ । | OF TA         | ₹७ :       | 16         | <b>=</b> 1   | ₹ ₹          | 8           |
| <b>*</b>                                                   |               |                | -      |        |               |            |            |              |              |             |

# · सायन – हशील – चक्र

|          | i,                                           |                   |                  |                    |                                                  | ~a               | _                                     |            |          |                |                |                       |                  |               | - 61               | - 1              |                 |                  |              |
|----------|----------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------------|--------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------|----------|----------------|----------------|-----------------------|------------------|---------------|--------------------|------------------|-----------------|------------------|--------------|
| Jest     |                                              | जन '              | ~   <del>म</del> | ई ज़ि              | लाई ि                                            | सत               | ~                                     | 臣          |          | -              | सन             |                       | जन               | ं म           | र्चि :             | 77.9 K           |                 | सित              | नव           |
| शेवाङ्क  | स्न                                          |                   | <del></del>      | 8   J              | 8                                                | १                | नव                                    | शेपाक      |          |                | สา             |                       | 1 8              |               | 8                  | 8                | (d              | 8                | १            |
|          | १=७५१६६१ २०४४                                |                   |                  | 8 :                | रर ।                                             | २६               | २६                                    | হত         | ३६       | ०४१            | १६८            | २८७३                  | मकर              | 0             | }                  | 3                | १               | व २६             | म०           |
| 1        | १८७८ १३ ६२ २०४६                              | 1——r              |                  | <u></u>            | <u>्</u><br>२७ व                                 | Б О              | 8                                     | Ϋ́         | 38       | <b>८६</b>      | 338            | २०७४                  | मकर              | क्षे त        | ٠                  | ن                | 뵛               | 3                | 8            |
| 1—       | १=७६ १६६३ २०४५                               | <del> </del> 1    |                  | 6                  | १                                                | _ <u>8</u>       | <u> </u>                              | 38         | १६       | ou             | १इह१           | २०७:                  | र्मकर            | = 3           | ११                 | ११               | १०              | =                | 5            |
| -        | १८८० १६६४ २०४६                               | -{                |                  | ×                  | ε                                                |                  | १३                                    | ६०         | १६       | ᅋ              | १६६३           | २०७१                  | इम १             | २२            | १४                 | १६               | १४              | १२               | १३           |
| ١        | १८८१ १६ ६४ २०४                               |                   | <u> </u>         | १०                 | <u>१</u> १                                       | १४               | .'—                                   | ۱.         | ·I       | }              |                | २०७                   | -1               |               | 38                 | 20               | १८              | १६               | १७           |
| <u> </u> | १८८२ १६६६२० <u>४</u>                         |                   | .                | <u> </u>           | <u>१</u> ४                                       | १५               |                                       |            | -1-      |                |                | ३२०७                  |                  | -             | २३                 | २४               | २३              | २०               | २१           |
| l        | प्रश=३१६६७२०४                                | <u></u> ]         | ╌├──├─           | <u> ۲</u>          | <u>२</u> ०                                       | २३               | _'                                    | . ا        | _        |                |                | y 2 0 C               |                  |               | २७                 | २्८              | ર્હ             | २४               | २४           |
| - 1-     | ६ १८=४ १६६८००४<br>इ                          | <u></u> :         | -11-             | 28                 | <u>-</u><br>२४                                   | २७               | _!                                    | -1         | }        |                |                | ६२०८                  | <del></del>      |               | म्भ१               | <del>-</del>     | 1.3             | म २६             | २६           |
|          | 48=08E € € € € € € € € € € € € € € € € € € € |                   |                  |                    |                                                  | <u> </u>         | _'-                                   | -}         |          |                |                |                       |                  | <del></del> - | 8                  | ε                | y               | 3                | 3            |
| - t-     | द्भारतम् १ <u>६५०</u> २०                     | — <u> </u> —-     | —}}-             | 8                  | <u></u>                                          | ६                |                                       | -, -       | _        |                |                | <br>= २०६             |                  |               | =                  | 88               | १०              | v                | U            |
| \-       | क्ष्रद्राच्य १६७१२०।<br>विकास                |                   | - +              | _ <del>`</del> _   | =                                                | 28               | {                                     | -1-        | -1-      |                | <del> </del> - | ह २०६                 |                  |               | १२                 | <b>88</b>        | १४              | <del> </del>     | ११           |
| 1-       | 308=== 8665                                  |                   | !!·              | <u> </u>           | १३                                               | १४               | _!                                    | -1-        |          |                | .[             | ड<br>२० <sup>६</sup>  | I                | <del></del>   | १६                 | १=               | १=              | ;                | १४           |
| Į.       | ४११८८६ १६७३२०                                |                   | $\dashv \dashv$  | <u>۶۶</u>          | १५                                               | <u>ر ا</u>       | \                                     | <b></b> 1' | }-       |                | .              | १२०                   | ц—               | <del></del>   | <b>२</b> ०         | -<br>२२          | <del>ا</del> ز  |                  | <b>?</b> E   |
| - 1      | ४२१⊏६०१६७४२०                                 | <del></del>       | —!—              |                    | 23                                               | -¦               | !                                     | <b>-</b> 1 | <u> </u> |                |                | <u>२</u><br>२२०       | — <del> </del> — | <u>-</u> -    | <del>.</del><br>૨૪ | २६               | <del>`</del>    |                  | २३           |
|          | ४३१=६११६७५२०                                 |                   |                  |                    | <del>                                     </del> |                  | l-                                    | :-         |          |                |                | )<br>३२० <sup>१</sup> | <b></b>  -       |               |                    | मीन              | -}-             | कु २             |              |
|          | ४४१८६२१६७६२¢                                 |                   | भू ह             | <del> </del> -     | -                                                |                  | 3                                     | i`∙        | -        |                | <del></del> -  | 28 2 C                |                  |               |                    | .                |                 | ह <sup>ि २</sup> | 1 8          |
|          | 828= 38500                                   |                   | -                | ·                  | -\                                               |                  | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ] •        |          |                | -              | ०५२०                  | <del></del>      |               | <u>.</u><br>પ્ર    | =                | - -             | ξ ε              | -;           |
|          | ४६१=६४१६७=२                                  |                   |                  | ┪──                | 1 8                                              | — <del> </del> — | ':                                    | I          |          |                | _}             | ०६ २०                 |                  |               |                    | १२               | - -             | _                | <u></u>      |
|          | ४७१८६४१६७६२                                  | — <del>——</del> — |                  | -\                 | -                                                | _ _              | <u> </u>                              | -4         | 1        |                | <b>⊸</b> !     | ०५२०                  |                  |               |                    | १५               | -               |                  |              |
|          | ४८१८६१६८०                                    |                   | '}               | -1                 | <b></b>                                          | <u></u> }        | :                                     |            | -        |                | — <u>!</u> —   | ०५ २०                 | .—-!-            |               | <del></del>        | 18               | - -             |                  |              |
|          | 85 1256 1521                                 |                   |                  | ~ <del>`</del> ~~~ |                                                  |                  |                                       | -:         | ·        | <del> </del> - | }              | <u>८६</u> २०          |                  |               | ├──                | -  २३            |                 |                  |              |
|          | ४०१=६=१६=२                                   |                   |                  |                    |                                                  |                  |                                       |            | <u> </u> | <u> </u>       |                | १८२०                  | }-               |               | <u> </u>           | <del>ا</del> جرر | - -             |                  | _            |
|          | ४११८६१६८३                                    | [-                |                  |                    | <u> </u>                                         | 8                |                                       |            | i —      | <del> </del>   |                | ११२०                  |                  |               | <del> </del>       | मप               | <del>ا</del> ا  | <b>=</b> 8       |              |
|          | प्रच् <b>रह</b> ०० (ह=४                      |                   |                  |                    | ٠<br> -                                          | 5                |                                       | _          | _        |                |                | १२ २                  |                  |               |                    |                  | <del>,</del>  - | ६ ५              | _,           |
|          | ५३ १६०१ १६८४                                 | २०६६ घ            | १३               | १६ १               |                                                  | 73               | १२                                    | 188        | 5        | 38             | २६ २,          | ०१३ २                 | o દે પ           | नप ३          | У                  | ;                | -   2           | G 8              | _;           |
|          | प्रप्ट १६०२ १६८६                             | २०७०              | 1 १७             | व्ह २              | 0 :                                              | १७               | १६                                    | १र         | 5        | 38             | ३०२०           | <b>ऽ१</b> ४२          | o <b>€</b> ⊑     | मेप ध         | ٤ ٤                | . 8              | र्              | १४ ११            | !            |
|          | ४४ १६०३ १६८७                                 | २८७१              | 1 22             | રપ્ર ર             | 8 :                                              | २२               | २०                                    | २ः         | 15       | ११६            | 3१२            | <b>८१</b> ५२          | 330              | मेप १०        | २ १३               | ۶                |                 | १६ १ः            | ! <u>-</u> - |
|          | र्धारह०४१हनन                                 | इंटिश्र द         | त्र २६           | २८ २               | 5                                                | 35               | ₽¥.                                   | २१         | 1 5      | श्रह           | <u>. રરાર</u>  | ०१६ २                 | १००              | मेप ११        | ४ १६               | 19               |                 | १३ इ             |              |

भीमादि प्रदों की भाँति हरील आदि तीनों यह, वकी एवं मार्गी होते रहते हैं।

सायन-नपन्यून-पक

|          |             |                |         |          | _          |            | <u> </u>                        |                |                      |            |           |             |            |     |
|----------|-------------|----------------|---------|----------|------------|------------|---------------------------------|----------------|----------------------|------------|-----------|-------------|------------|-----|
| सम्      | बनवर        | माय            | मार्ड   | ञुका.    | मिस        | नव         | ]                               | सन             | वनवरी                | माच        | मई        | अका         | मित        | सव  |
| GEG      | पूप         | ۰              | Į       | 25       | 45         | ??         |                                 | 188            | €4 °.                | \$5        | 18        | २१          | 9३         | 78  |
| الإنسارا | <b>•</b> [प | 10             | 45      | 48       | \$8        | 12         | यह मह                           | 1564:          | स्य २                | 28         | 26        | 23          | 9.2        | २६  |
| <b>?</b> | १ ए         | ध १४           | 16      | ₹⊏       | 12         | 74         | १६४ पर्वमें                     | 75.71          | हर्स २)              | 127        | 23        | 203         | 20         | ÞE  |
| Ser. 5   | वृष १       | ६ १६           | 15      | 20       | 4          | 2          | १ भगस पूरा                      | 7275           | <b>55 ℃</b>          | २६         | Ę         | 20          | 98         | Pιο |
| 1228     | हुप १       | १=             | ₹*      | 22       | 71         | 35         | <b>ब्</b> रता <b>है</b> श्रधान् | 15.67          | ffer -               | E 2F       | 25        | 3.5         | ¥<br>Œ     | 3   |
| 155      | मृप र       | 1 26           | 45      | ₹,       | ٦٤         | 28         | १३ वर्ष ६ माम                   | 1881           | fit                  |            |           | ,           | 8          | 7   |
| श्चिम    | ¶प °        | a ০২           | 25      | 219      | 25         | ٠,         | म १ राप्ति मोग                  | <b>१६१</b> ७   | Fig. 4               | D          | ٥         | ¥           | Ę          | و   |
| \$1.20   | र्ष ३       | २ २४           | 20      | 36       | मित्र      | 1 25       | 1                               | 1215           | 18 E                 | 7          | 8         | <u>[</u>    | -          | F   |
| 75=      | मृप ३       | 4 70           | \$ F    | FL ?     |            | 1          | इन्दा है। फिसी                  | ? <b>2</b> ? 2 | for t                | U          | U         | -5          | Ł          | 90  |
| 14-5     | निदुष       | 01.3           | € Ft. ₹ | 3        | *          | ¥          | सम म १६५                        | 150            | F# ??                | Ę          | _ ₹       | 7           | 33         | 5.8 |
| १८६०     | मिपुष       | ६ २            | 1       | ٧ -      | •          | Ę          | घटाकर शप मं                     | \$5.24         | Fig 13               | <b>११</b>  | 11        | १६          | 14         | 44  |
| 1528     | विदुव       | र्ध ४          | 1 8     | -        | ٤          | 5          | १३ से भाग दें,                  | १६५२           | Me 12                | 18         | *3        | 12          | 10         | 15  |
| श्याध्य  | सिमुन       | 4 - 6          | 5       | १०       | **         | 11         | तो सम्बद्ध                      | १६२३           | لنب                  | 14         | 15        | १७          | 12         | २०  |
| श्चा     | सिनुन       | 5              | 10      | १२       | <b>₹</b> 3 | १३         | व्याने संगीन                    | ११२४           | Pog oc               | ₹5         | <u>'5</u> | 82          | ९१         | ষ্ষ |
| 1448     | मिनुन १     | १ २१           | 165     | 48       | 15         | 97         |                                 | १६६४           | He os                | 31         | २०        | ₹ J         | ? <b>1</b> | ₹₹  |
| 1 == X   | मिनुन १     | ४ १३           | 18      | 16       | ₹5         | ₹●         |                                 | १६२६           | दिंद २४              | 25         | PR        | २४          | 28         | २७  |
| 742.6    | मिनुव १     | 4 12           | 14      | 14       | 90         | ٠          | मेप इत क्याने                   | १६२५           | सिंह २०              | 32         | રપ્ર      | ₽8          | 5          | RE  |
| 1        | मिनु १      | = १७           | 12      | 94       | 8.8        | P          | संपूर्व इस्मादि                 | १६२८           | शिहरू                | 50         | 20        |             | ᆜ          | 1   |
| १५३ ५    | सिनुष २     | १ २१           | २३      | २३       | οŅ         | 2.8        | वानिय, क्या                     |                | कन्या १              | -4         | £21       | -           | 긕          | 븻   |
| १व्य १   | मिनुन २     | ध २३           | ुव्ध    | 2 y      | ٠          | २४         | १३ सं साग देने                  | -              | कत्वा ह              | -1         |           | -1          | 갘          | 긔   |
| 1800     | मिद्धन प    | <u> 4 - 2 </u> | 1       | 249      | 3.5        | ₹₹         | के बात शेप में                  | १६५१           |                      |            | - 1       | -8          | 1          | 듸   |
| 18 6     |             |                | 100     | ₹₹.      | 5. ?       | ٩          |                                 |                | इत्या ध              | 4          | *         | -           |            | 10  |
| 12 -     | 1           | 44.            | +       | 8. 2     | 3          | 8          |                                 |                | म्त्या १०            |            | -         |             |            | 1   |
| ₹8. 3    | <del></del> | 4.             | J-°     | ×        | -          | ٩          |                                 | -              | इन्या १०             | !!         | 10        | <del></del> | · · -      | 띖   |
| 12 c     |             | <u> </u>       | ا       | <b>[</b> | 5          | -5         |                                 | -              | क्या १५              | १३  <br>१४ |           |             | _          | 듬   |
| 15 7     | 1           | <u>" *</u>     | 4       | 1.5      | !          | 1          | CILLI MIC MA                    |                | क्रमा १५             | 72<br>Pu   | 18        |             |            | H   |
| 80.      | 1           | <u> </u>       | 4       | 1        | 10         | १ <b>३</b> | सायम-नेपच्यून                   |                | इन्या १६<br>इन्या २१ | -          |           |             |            | 12  |
| 12 T     |             | <u>ध १</u>     | 10      | 18       | ₹¥<br>₹€   | ₹ <b>2</b> | क होते हैं। पर                  | _              | इत्या २३             |            |           |             |            | W)  |
| 76 7     |             | ध १२<br>ध १४   | 4       | 18       | 15         | \$£        |                                 |                |                      |            |           |             | _          | 7   |
| 12.9     | -           | 10             | 110     | 10       | 11         | 28         |                                 |                |                      |            |           | 1           | 70         | •   |
| (7£7.    | 1 77        |                |         | . 15.    |            |            | استقتن                          | 17             |                      |            |           |             |            | _   |

# मायन-नेपच्यून-चक्र

| i            |                      | , i .         |                | मई             | . T.         |           | सित              | नव         | . ]      |    | 1,           | तन ः          | जनवर <sup>°</sup> | Ŧ            | ार्च ।   | ाई            | जुला       | मित               | नव            |
|--------------|----------------------|---------------|----------------|----------------|--------------|-----------|------------------|------------|----------|----|--------------|---------------|-------------------|--------------|----------|---------------|------------|-------------------|---------------|
|              | जनवर्र               | <u> </u>      |                |                |              | <u> </u>  |                  | <u> </u>   |          |    |              | !             |                   |              | 81       | 3             | 8          | <u>ःः ।</u><br>२। | 8             |
|              | <u> </u>             | }             | क २६           | <b> </b> ─     | -            | २७        | <u>२६</u>        | बु         |          |    | -            |               |                   | -            | ξ        | ×             | 8          | - 3               | <u>ठ</u><br>ऱ |
|              | तुला<br>— —          | — ŀ           | <u> -</u> १    | <del> </del> - |              | र्क २६    |                  | -{         | ₹        |    | -            | }             |                   | 4            |          |               |            |                   |               |
|              | तुला                 | -1            | 3<br>——        | <del> </del>   | <del>-</del> | १         | 3                | -          | ×        |    | -            | ६७४           |                   |              | 5        |               | —<br>——    | <u>×</u>          | -             |
| <u> </u>     | नुला                 | ६             | <u>у</u>       | <b>┤</b> ──    | 8            | 8         | y                | -          | <u>.</u> |    | _ <b> </b> - | ८७४           |                   | - <u>}</u> - | १०       | 3             |            | <u>.</u>          | 3             |
|              | तुला                 |               | 5              | <u> </u>       | ε            | Ę         | <u> </u>         |            | १        |    | F            | <b>१७३</b>    |                   | - -          | _        | १२            | १०         | १०                | 98            |
| <u> </u>     | र तुला १             | 0             | १०             | 1_             | 5            |           | १०               |            | २        |    | - }-         |               | धनु १             |              |          | <del>18</del> | १२         | <u>१</u> २        | <b>१३</b>     |
| ١٤٦;         | नुला '               | <del>१३</del> | १२             | 18             | ٥            | १०        | १२               |            | 8        |    | 1            | } <u>८</u> ७५ | धनु १             |              |          | १६            | १४         | 58                | १५            |
| १६४          | ६ तुला               | १४            | 188            | 1              | १२<br>—      | 1 45      | 1 88             | 8          | ξ        |    |              | 303}          | धनु १             | u            | 38       | १५            | १७         | १६                | १७            |
| <u> १</u> ६४ | ० तुला               | १७            | १६             |                | १४           | १४        | ११               | 1          | =        |    | ľ            | १६८०<br>——    | धनु १             | <u>ا</u> ع   | <u> </u> | <b>=</b> γ    | 38         | १=                | 38            |
| १९४          | १ तुला               | १६            | १५             |                | १६           | १६        | १ः               | <u>: :</u> | रे०      |    | 1            | १६८१          | धनु २             | २            | २३       | २३            | २१         | २१                | २३            |
| १६४          | २ तुला               | २१            | २०             |                | 38           | १5        | 20               | نا         | १२       |    |              | १६८२<br>——    | धनु २             | 8            | २४       | २४            | २४         | २३                | . २४          |
| १६४          | (३ तुला              | २३            | १ २३           |                | २१           | २०        | ें २             | र ि        | २४       |    |              | १६८३          | धनु २             | ξ            | २७       | २७            | २६         | २४                | 36            |
| १६३          | १४ तुला              | ર્            | र इप्र         |                | २३           | ) २२      | २                | 3 3        | र्६      |    |              | १६८४          | धनु २             | <u>5</u>     | कर ०     | c             | धनु २=     | २७                | عد            |
| १६           | १४ तुला              | 20            | ७ २०           | ه              | २४           | २५        | २                | ६          | २म       |    |              | १६८३          | मकर               | 0            | २        | Þ             | c          | धनु२६             | मवत           |
| १६           | प्र६वृश्चि           | क             | ०नु            | ₹६             | २७           | २७        | ) २              | <u>۾</u> ۾ | ī o      |    |              | १६८           | मकर               | २            | 8        | ४             | 3          | २                 | -             |
| १६           | प्रज वृ              |               | ١_             | १ 5            | रू २         | ६ २१      | <u>        ब</u> | ٥          | २        |    |              | १६८           | ऽ मवर             | 8            | ६        | ६             | y          | 8                 | 1             |
| 38           | 보드 릴                 |               | 8              | ₹              | ્<br>—-      |           | ₹                | 1          | 8        |    |              | १६५           | मका               | દ            | _=       | 5             | હ          | ६                 |               |
| १६           | ४६ वृ                |               | <u>ξ</u>       | ६              | <u></u> 8    | }         | <b>২</b>         | 8          | ξ        |    |              | १६८           | ध मकर             | 5            | १०       | ११            | 3          | 5                 | 1             |
| \            | ६० वृ                |               | 5 _            | 5              |              | <u> </u>  | <u> </u>         | ξ          | 5        |    |              | 338           | ८ मकर             | १०           | १२       | १३            | १२         | १८                | १             |
| 1 -          |                      | <u>१</u>      | 0 1            | 0              |              | <u> </u>  | 5                | 5          | १०       |    |              | 338           | १ मकर             | १३           | १४       | १४            | १४         | १२                | 8             |
| ١ –          |                      | ٤ - ٢         |                | १२             | 3            |           | 0                | १०         | १२       |    |              | 338           | २ मकर             | १४           | १७       | १७            | १६         | १४                | ٤.            |
| 1 -          |                      | [ {           |                | <u> </u>       | ·            |           | २                | १२         | १४       |    |              | 338           | .३ मकर            | १७           | 38       | 38            | १=         | १७                | 8             |
| 1 -          | ६६४ इ                | _             |                | १६             | -            |           | 88               | १४         | १६       | 1  |              | 338           | .४ मकर            | १६           | 28       | ঽঽ            | . २१       | १६                | १             |
|              | ६६५ इ                |               |                | १८             |              |           | १६               | १६         | १८       | ]  |              | १६६           | .ध्र सक्षर        | २१           | २३       | २४            | <b>23</b>  | <b>२</b> १        | =             |
| - 1 -        | ६६६ व                | -             | ——-l           | २०             | -!           |           | ?5               | १८         | २०       |    |              | 338           | ६ मकर             | २३           | ગ્ય      | २६            | <b>२</b> × | 28                | ३             |
| -            | ६६७ व                |               | <del></del> [- | <b>২</b> ३     | -1           |           | २०               | २०         | 55       | 4  |              |               | ् मकर             |              | <b></b>  | २ः            | ३ २ ७      | , इह              | ३             |
| · i -        | १६६८ :               |               |                | ર <u>પ્ર</u>   | -:           |           | २२               | २२         | 28       | }  |              | <u> </u>      | ध्य मक्त          |              |          | कुरू          | TO 0       | H =               | = =           |
| - 1 -        | १६६६                 |               |                | ঽড়            | _!           | <u>}-</u> | <u>२</u> ४       | <u>२४</u>  | २६       | -1 |              |               | ६६ मक             |              |          | 3             | 3 3        | 5                 | - 1           |
|              | १ <u>६७२</u><br>१६७१ |               |                |                |              |           | २७               | २७<br>३१   |          | I  |              |               | ०० दुस            |              |          | 3             | 4          |                   |               |
| 1            | ζευζι                | વનુ           | 0 1            | τ.             | 5            | 2 15      | , -,cI           | 70         | 173      | 1  |              | رًا ع         | ०१] कुम्<br>ो     | ዛ ୪          | । ६      | i             | ० । ह      | ¥                 |               |

#### सायन-पुश्र्टो-पह

#### [प्रस्येक सन् के ता<sup>. १५</sup> मार्चका |

|         | _   |     |                |              |     |    |    |            |     | _        |    |      |     |    | -     |   |      |     |   |
|---------|-----|-----|----------------|--------------|-----|----|----|------------|-----|----------|----|------|-----|----|-------|---|------|-----|---|
| सन      | Ţī. | *   | <b>\$</b> .    | स            | ۲þ  | π. | 뻚  | *          | _   | सन्      | रा | =    | ₹.  |    | मन्   | - | r. 🖼 | •   |   |
| १८६०    | २   | ×   | 8              | 120          | 4   | 9  | 20 | ४३         |     | \$FD1    | 1  | Į.   | 2.5 | 1- | 7 E R | h | २=   | †   | ٦ |
| 1=28    | ٩   | •   |                | 12:          | 1   | ٥  | 27 | 78         | ]   | \$£03    | P  | 1    | 8   | 7  | 1839  | 1 | 21   | 98  | 1 |
| وحده    | ٥   | •   | 81             | ₹ <b>६</b> ० | 4   | P  | ąυ | 7,1        | 1   | १६२१     | 3  | 10   | 20  | 1  | 3880  | ¥ | 0    | 8=  | 1 |
| 100     | ٦   | •   | 14.8           | १६०          | 1   | Þ  | Þβ | 10         | i . | 1508     | ٦  | 25   | ₹1. | 1  | 1881  | š | 1 -  | 27  | 1 |
| \$44.8  | P   | 5   | УQ             | 186.8        | 4   |    | 2Å | 2.8        | İ   | 1508     | R  | 43   | 8   | 1  | 18.8  | 8 | ٦    | 65  | 1 |
| 1 Cal   | 7   | -   | ×ę             | 72.7         | 1   | र  | Dy | 23         |     | 15.54    | ą  | 12   | 28  | 1  | 15.86 | 8 | ×    | 1   | 1 |
| Se #    | ٥   | 8   | ¥              | 22.8         | ঝ   | श  | २६ | 56         | i   | १६२६     | ą  | 14   | 7   | 1  | 18.88 | ¥ | ş    | 8   | 1 |
| \$173 W | २   | 88  | 80             | 26.2         | 4   | ٩  | 75 | 1          | i   | ११२६     | ą  | 15   | 14  | 1  | 1585  | 8 | -    | 11  | I |
| १८६८    | ٦   | 99  | ४४             | 124.7        | 8   | ٦  | २१ | Ą          |     | \$ E R C | 1  | १७   | 11  | ļ  | 15.36 | ¥ | i    | 84  | 1 |
| १८६     | 7   | 2.5 | 8.8            | 1828         | 4   | ŧ, |    | 1          |     | 1239     | 2  | ₹≂   | 84  | 1  | 1880  | 8 | 15   | Po  | l |
| 88 0    | ₽.  | 18  | ४२             | 12.1         | 4   | ١  | *  | <b>\$8</b> |     | 1295     | ٩  | D.C. | R   | İ  | 15.80 | ¥ | 12   | Κņ  | ĺ |
| 1008    | 3   | 71  | <sub>ड</sub> ३ | १६१          | الو | ۱  | ą  | 12         |     | 128      | •  | 21   | 54  | i  | 1885  | 8 | 48   | Ųο  | ĺ |
| 8600    | ٦.  | 84  | 84             | 12.8         | 4   | ,  | 3  | ম্ড        | •   | 72.48    | ٦  | 20   | ₹X  |    | १६४०  | ¥ | ?4   | L   | l |
| ₹ R     | ٦   | 80  | *1             | 188          | Ţ   | 1  | 3  | \$8        |     | 1634     | Ą  | 23   | j.o |    | 1228  | × | 10   | ¥Ł. | ĺ |
| 8 8     | 5   | *□  | 87             | 122          | 0 1 | ٠  | *  | \$         | Ī   | 15 16    | 3  | ₹.   | ₹=  |    | 6532  | 8 | 18   | 1   |   |
| ? & &   | 9   | 8.5 | रुव            | 125          | 1   | 1  | Ę  | g,         | F   | 16 40    | 3  | २६   | źε  |    | 164.5 | ¥ | ₹    | 12  |   |

बह बारह्वों प्रहृ है। इस 'मारिकस अस्मताक में प्रवृतिक किया जाता है। इस पर कसी तक कराविका अस्मताक अस्मताक में मायन कि दा इस पर कसी तक किया किया किया किया कि साम रहा है। यह सक १६१४ के सित्तकर में मायन कि दा हास्य किया नार्मी किया कि स्वाव है। वह सक १६४४ के असमवर्ध में मायनसिंह का हुआ है। काव इस एक राशि मानों में काममा है। वह साम असमा की हो ति में हिस के स्वाव है। वह इस पर राशि माम किया जा रहा है। वह इत सम्ब गिर्देश के समय असम्ब की होति से वीमरी राशि भोगते समय असम्ब को प्राय मोंच हो जाता है। साम जिल्हों समय भाग मान्य हो हो। साम जिल्हों क्षता समय भाग मान्य है। इस समय भाग मान्य है। इस समय भाग सम्ब मह एक ही उस समय भाग है।

क्तकी मह गणित कार ने एक इडी-सुनक्त का भी नाम दिया है। इसे सन १०४८ है म वाहण इंगीक बगोब लेगा मि हाबे (Halley) से देवा दा। वह ७६ वर ११ दिन म एक सगास (कार्ट्स) रातिनी) अमल करता है। पुन इसे सन १६१ है के मार्च में भी केतकर महोत्व में समुश्तिरम्ब करावार माम में देवा। भी वेंकटरा बापू शास्त्री केतकर महोत्व में भाग तिवाद कि, सन १६८५ है म यह पुन दिलेगा। यह दुसकेतु कपन तीव स्वान पर आनं ही परूचा दिन में (एप्बी के ममीप होने के कारण) मृतिवासियों को दिलाई देता है। इसी प्रकार वर सारत में बंधराला होकर, वंध (काम्सट-वेंशम) किया जावगा समी हम नामें का सीमाप्तव हो मध्या।

भारतीय विद्वान, भाव-स्पष्ट को भाव का मध्य-विन्दु मानते हैं श्रीर पाश्चात्य विद्वान (सायन गणना द्वारा) भाव स्पष्ट को भाव का प्रारम्भ विन्दु मानते हैं। ये, सन्धि नहीं निकालते। दोनों का श्रन्तर क्या होता है—इसे श्राग स्पष्ट करके, प्रवर्शित किया जा रहा है।

श्रपने इसी प्रह श्रीर भाव में श्रयनाश जोडने से सायन गणना की कुण्डली हो जायगी। सन् १६२० के 'राफेल्स श्रल्मनाक' द्वारा देखने पर प्रतीत हुआ कि, प्रहों में श्रन्तर श्राता है किन्तु, भावों में १-२ विकला मात्र का श्रन्तर है।

|    |        | ı   |               | मायन-चक्र २६                | ,, ^ |          |   |                   |
|----|--------|-----|---------------|-----------------------------|------|----------|---|-------------------|
|    |        | सा  | यन-प्रह्      | स्टैरडर्ड टाइम भा११ वजे शाम | 1    | <b>~</b> | स | यन-भाव            |
|    | सूर्य  | = : | रो ररा ४६। ४४ |                             |      | लम       | = | ८।०।४८।४०         |
|    | चन्द्र |     | १।२४।४२।२३    | 1                           |      | धन       | = | <b>६।२</b> ।३२।१० |
| 7. | भौम    | =   | ६।२१। ७।२४    |                             |      | श्रातृ   | = | १०।४।१४।३०        |
|    | बुध    | =   | ३।११।३०।२०    | चक्र २३ के सायनाश ग्रह      |      | सुख      | = | 2817172120        |
|    | गुरु   | =   | ४।१७।१३।४४    |                             | 1    | सुत      | = | ०।४।,१४।३०        |
|    | शुक    | =   | २।१६। ०।४५    |                             |      | रिपु     | = | ११२।३२।१०         |
|    | शनि    | =   | ४। ६।१८।३०    | i                           | ]    | J        |   | , , , , , ,       |
|    | राहु   | =   | ७। १३।३५।२८   |                             |      |          |   |                   |

| c           |                    | केतकी    | द्वारा          | सायन-ग्रह | ( स्टै     | टाइम ५।१ | ११ पी एम | ) |
|-------------|--------------------|----------|-----------------|-----------|------------|----------|----------|---|
| सूये<br>- २ | च <del>न्द्र</del> | मगल<br>१ | बुध             | गुरु      | ग्रुक      | शनि      | राहु     | • |
| २३          | રકે                | २१       | ११              | ४<br>१७   | १ <b>५</b> | بر<br>ع  | ७<br>१३  |   |
| ° =         | 8E<br>39           | ت<br>عد  | <b>૨૪</b><br>૨૬ | १५        | XΞ         | 28       | 35       |   |
|             | - 77               |          | 74              | <u> </u>  | २३         | १४       | ४२       |   |

| [पाझ्चात्य-पद्धति]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| STITE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STA | \$ C                                      |
| 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | N. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. |

उदाहरग-सायन-चक्र २७

विशेष -----

यह एक प्रसंगवश लिखा है, कि, इनके प्रह् श्रीर भाव एक साथ कैसे रखे जाते हैं। इस गुराना से सूर्य श्रीर चन्द्र की स्थिति देखिए, श्रीर पूर्वीक श्रपनी गराना से मंगल श्रीर शुक्र की स्थिति देखिए, शेप यथा स्थान मे तो हैं ही। राशि का फल कहना, राशिस्थ प्रह् का फल कहना, तो इनकी गराना से, एकडम विपरीत हो जाता है।

यथा—धनु लग्न आई धनु का तत्त्व है आग्नि, परन्तु, व्यक्ति है स्थूल। अतएव निरयण गणना से वृश्चिक आकर, फलित का ठीक रूप आ जाता है। विभिन्न देशों में लग~चक्र की बाक्तियाँ

विद्वार, उत्तरप्रदेश, मन्यामारत, मन्यप्रदेश, राजपूर्वाणा पंजाब कीर बन्बह मानती में झा-नक 'जन्म नक सं० 'च्छ क' की मीति बनामे एवं विकान की प्रया है। इन देशों में कोई-काई परिवर्ष 'च्छ ने 'च्छ के की मीति भी बनाते हैं। जिस काम में जन्म होता है, उसी राशि का चौक, मन्य रवान में विकार करते हैं। राशि के चौक सेप का १ पर्व पृष का १ वर्ष पृष का १ पर्व पृष का १ पर्व पृष का १ पर्व पृष का १ पर्व पृष का १ पर्व पृष का १ पर्व पृष का १ पर्व पृष का १ पर्व प्रवास में स्वास की मन्या में भाग का १ पर्व पृष्ट का १ पर्व प्रवास काम में जन्म होता है, उसी काइक में 'का या बार्म 'क्षल देवे हैं। कमी-कमी बाद मह के पास मह का विकार के सेप काम की किता है । या निर्माण काम के १ पर्व प्रवास भाग में अपन प्रवास भाग में भाग के भीति बनाकर वर्षी कोष्ट में 'का या नम तिल देवे हैं। पारवार प्रवास भागत में 'का या काम किता देवे हैं। पारवार प्रवास भागत में भीति की होते हैं। प्रवास 'च्छ ने० २७ व्यं 'की मीति पानकर, दरम काम की राशि है भाग स्वास (इंग्लैवर बाहि) देशों में चक नं० २७ की मीति बनावर है। व्यवस 'च्छ नं० २७ व्यं 'की मीति पानकर, दरम मार्व की प्रयास स्वास की भीता है। प्रवास काम की स्वास प्रवास की मार्ग प्रविक्र कर की मीति वा स्वास की सेप की में सेप की सेप मार्ग प्रवास काम की मीति प्रवास में मार्ग कर की भीति हो मार्ग काम प्रवास प्रवास की सेप काम की सेप प्रवास की सेप प्रवास की सेप प्रवास काम में भीति हो मार्ग काम प्रवास की साम प्रवास की सेप की सेप की मार्ग कर अपन प्रवास की सेप की मार्ग कर की साम की सेप की में सेप की मार्ग कर अपन प्रवास की साम कर की सेप की मार्ग कर अपन प्रवास की सेप की सेप की सेप की सेप की सेप की सेप की सेप की सेप की सेप की सेप की सेप की सेप की सेप की सेप की सेप की सेप की सेप की सेप की सेप की सेप की सेप की सेप की सेप की सेप की सेप की सेप की सेप की सेप की सेप की सेप की सेप की सेप की सेप की सेप की सेप की सेप की सेप की सेप की सेप की सेप की सेप की सेप की सेप की सेप की सेप की सेप की सेप की सेप की सेप की सेप की सेप की सेप की सेप की सेप की सेप की सेप की सेप की सेप की सेप की सेप की सेप की सेप की सेप की सेप की सेप की सेप की सेप की सेप की सेप की सेप की सेप की सेप की सेप की सेप की सेप की सेप की सेप की सेप की सेप की सेप की सेप की सेप की सेप की सेप की सेप क

| या रत की भौति नेताकर अवस स्वान में मेप ही मानव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u>स्ट, अन्स्क्रप्र राशि वात् घर में 'स्याक्रप्र' कि क्रावे हैं।</u> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| उदाइरस पक्र नं० २७ ६ (सावेतिक)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | चक्र नं० २७ स (सावतिक)                                               |
| \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | \$                                                                   |
| चक्र नं॰ २७ ग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | पक्र र्न०२७ व (ग्रहतक्त्र महित)                                      |
| पूर्व प्रचम स्थान भीत भीत स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्यान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्यान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्य | प्रकृष प्रशास<br>प्रकृष प्रकार सम्बद्ध                               |
| सिंह शांनि नुका पानितक<br>संग साह सुसितक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | मा ११ त<br>याँ १६ लाग                                                |

|               | चक्र न०         | २७ ङ              |                          | चक्र नं० २७ च                                                                                                                                                                         |
|---------------|-----------------|-------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| त्मीन<br>^ -  | मेष -           | - वृष<br>चं ग्रु. | ्<br>∽मिश्चन⁻<br>_स्. बु | क्रिक्ट म.                                                                                                                                                                            |
| कुम्भ<br>मकर् | मद्र            | ास                | कर्क<br>गु<br>-<br>सिह्  | क्षित्र हैं। जिस्से कि कि मिथुन सियुन सियुन हैं। कि कि मिथुन सियुन हैं। कि कि मिथुन हैं। कि कि मिथुन हैं। कि कि मिथुन हैं। कि कि कि मिथुन हैं। कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि |
| धनु           | वृश्चिक<br>लग्न | तुला<br>रा        | कन्या<br>मं              | 3                                                                                                                                                                                     |

केन्द्रादि मंज्ञा सवों के मत में समान रूप से जानिए। यथा—
"एतेन केन्द्रादिसंज्ञा भावानामेव, न राशीनामिति।" —होरारत्न
श्रथीत केन्द्रादि संज्ञा, भावों की होती है, राशियों की नहीं।

इसी प्रकार प्रहों का फालत-वल जानने के लिए, विश्वाक की आवश्यकता होती है। भावा में प्रहों की कम-स्थिति का पूर्ण ज्ञान होता है। किसी ने द्वादश-भाव का प्रष्ट १४१ के प्रकार से गाणित न करके केवल १४-१४ अंश जोड़कर, सन्धि और भाव निकालना वताया है। परन्तु यह उचित नहीं है। क्योंकि प्रत्येक राशिमान ममान नहीं होता, तव १४-१४ अंश के ममान विभाग करना युक्ति-सगत नहीं है।

# विश्वा चक्र २**⊏**

| प्रह                 | भाव        | विश्वा | लचस ः                                                                                                   | 'फ्ल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| स्राम ख गु श श रा के | 日多年日日日日の歌舞 | 1      | रन्ध्रस्थ<br>जीया '<br>ज्ययस्थ<br>रन्ध्रस्थ<br>नवमस्थ<br>सप्तमेश श्रम्त<br>दशमस्थ<br>ज्ययस्थ<br>पष्ठस्थ | दशमेश होकर, रन्थ्रस्थ, प्रविश्वा होने में पिता का सुख, ज्यापार (जायदाद) सुख<br>सप्तम भाव सम्बन्धी पीड़ा, स्त्री की चिरायु, रोगिणी, चीणदेहा भार्या<br>लग्नेश होने से श्रश्चभ, ४ विश्वा मात्र ही श्रश्चभता, शरीर निर्वल<br>मध्यायु भोगी, लाभ की हानि, श्रायु वृद्धिकारक<br>सर्वथा सुयोग्य होते हुए ३ विश्वा के कारण श्रप्रगतिशील<br>स्त्रों को सर्वथा कष्ट, दाम्पत्य सुख रहित<br>शत्रुप्रही तथा १४ विश्वा होने से ज्यापार रहित, श्रालस्य, निर्पंच<br>ज्यय श्रीवक, श्रमण, निरुत्साह, सुख रहित<br>शत्रु-रोग नाशक, श्रीष्षि में श्रीष्ठिक ज्यय |

|          |                                               |              |                       | ₹               | ।सन –        | चक             |        |       | - <del>-</del> |                |                   | ,                             |
|----------|-----------------------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------|--------------|----------------|--------|-------|----------------|----------------|-------------------|-------------------------------|
|          |                                               |              |                       | ( 🕏             | श पा         | परटा )         |        |       | ~              |                |                   |                               |
| _        | ~                                             |              | ~~                    | _ <u>`</u>      |              |                |        |       |                | -              | - <del>-</del> -1 | ٦. ا                          |
| मिन्द्र। | -                                             | 3            | २                     | ٦.              | ¥            | ×              | 4      | •     | 5              | £              | ₹o                | 717                           |
| 68T      |                                               | <del>i</del> | 1                     | ६ ३१            | المجاوي      | ६८१२           | 5 29   | ***   | 8008           | धरा            | ¥⊏०२              | 1244                          |
| •        | ३ १४=४                                        | ६ इंद्रुक    | 1                     | E0 (8           | Saw.         | Sue:           |        | ¥488  | 8.050          | 1              | TOLK              | 2250                          |
| 1 1      | ३१४⊏४                                         | १३७३         | \$ cont               | 다               | W 18 K       | 50⊏¥           |        |       | Sugs           |                | ३७५५              | 3303                          |
| २        | s =±xog                                       | १३६६०        | ₹ cu=qo               | TEXT.           | ७७२८         | SUSE.          |        |       | 8.88           | ¥215           | Buch              | 3354                          |
| 1 1      | २६⊏१२                                         | १ वेहरू      | १०६=४                 | HERE<br>HERE    | 900          | FUEL           |        |       | Sell           | 805년           | \$wo3             | 2252                          |
| 8        | २-४४६३                                        | १ ३४२२       | १ ६४६                 | -               | ٠, ١         | 4              | 4604   | ````  |                | · .            |                   |                               |
| ايا      | 7-8248                                        | १ ३४४४       | १ ०६१४                | ≔६१२            | <b>646</b> 2 |                |        | X30   | ४०२६           | ¥" Q           | 3056              | 2722                          |
| 1        | २ ३⊏०२                                        | १ ३३==       | १⊷४≒                  | 4444            | ७६७४         |                |        |       | ४०१७           | 8252           |                   | ३३४६                          |
| 1.       | 2 2828                                        | १ २६२२       | 1 224                 | <del></del> €×  | uexu         | 4665           | 2550   | ı     | 8000           |                | रूपर              | 2282                          |
| =        | <b>२ २४</b> ४३                                | १ ३२४८       | \$-0X\$\$             | मम्बद्ध         | ७६३६         |                |        | ı     | Ster           |                | \$ wyx            | 2225                          |
| 15       | <b>9-2 88</b>                                 | 1 3 1 EX     | <b>6.08</b> €         | <del>-</del> ₹₹ | ७६२२         | <b>66</b> ⊏8   | *1.11  | X6.88 | श्रद्ध         | <b>प्रश्चन</b> | 2080              | ३६२६                          |
| 1        | H                                             |              |                       | <b>594</b> €    | 96 X         | <b>\$\$150</b> | * R    | 22HE  | ४६=२           | ४१⊏            | ३७३०              | 2273                          |
|          | २ १४८४                                        | १ वश्यव      | 6 0888                | 2005            | ١,٠          |                |        | X23E  | ४६७३           | Réme           | <b>३७२३</b>       | 2275                          |
| **       | २ ११७०                                        | १ ३०७१       | \$-0841               | Sax ?           |              | 4485           |        | Kásf  | प्रवृद्ध       | 3148           | ३७१६              | 2210                          |
| १२       | \$-0 <b>66</b> 2                              | १ ३०१०       | १०३४ <b>०</b><br>१०३४ |                 |              |                | -      | 2782  | HERK           | 38×4           | Je v J            | 3808                          |
| 13       | २-०४४४                                        |              | १०व्हर<br>१०३१३       | E/ao g          |              | 4488           | X=XX   | ¥ 0€  | 8484           | ४१४⊏           | Şu ⊃              | ३२६७                          |
| 188      | २.०१२२                                        | 1            | 100414                | 1               | 1            | ١              | 1      |       | Stac           |                | 2962              | 3066                          |
| 1 8%     | १३५२३                                         | १०६⊏३३       | 6-25-20               | -4-1            | 1            | 1              | रमध्य  |       |                | 3181<br>3188   |                   |                               |
| 1 88     | II                                            | ? RUMAK      | १०२४⊏                 |                 |              |                | 1      |       | 84             | 2827           |                   | 35-00                         |
| 1 10     | 11                                            | \$ 205F      | १ २१६                 | <b>=58</b> €    | 1            |                | 1      | 2992  | 8466           |                | 3508              | 3208                          |
| 1 1      | t a 1                                         | १ २६६३       | १ ०१८३                |                 | 1 .          | l              |        |       | 84 4           |                | 4550              | 2982                          |
| 116      | 15-04                                         | १ २६००       | 6 685                 | CKER            | <b>७</b> ४४१ | 1              |        | 1     |                | l              |                   |                               |
| ١.       | <b>₹-=</b> ;(w)                               | 1            | 2 222                 | =zv3            | <b>6888</b>  |                |        | # FRF |                |                |                   | NO.                           |
| R        | 11                                            |              | 2 22                  |                 | wyte         | 1              | XxxX   |       | Y) = X         |                |                   |                               |
| 3        | · II .                                        | · I ·        |                       | <b>=</b> x₹0    | wys ?        |                | 7.065  |       |                | 8054           | 2444              | 191                           |
|          | · 11                                          | 11 -         |                       | ⊏ <b>χ</b> οξ   |              |                |        |       | ı              | Sons.          | 4449              | 1412                          |
| 3        | , II.                                         |              | ₹-0 •                 | 484             | ७३६८         | 4840           | 1 +8   | 266   | Asst           |                |                   |                               |
| - 1      | `    ` .                                      |              | 0-11/40               | =XX             |              | 484×           | - Kuqe | 220   | ***            | 8268           | 197X              | १२२५                          |
| ી        |                                               | - 1          |                       | 1 .             | · I          | 4821           |        | X+&0  |                | Roll           | 3515              | ३२२०                          |
| - 13     | ` II                                          |              |                       |                 | 1            | 4840           |        | 204.5 | ४४३४           | Soke.          | 1417              | 4 <b>२१४</b><br>4 <b>२०</b> ⊏ |
| 13       |                                               |              | 1 •                   | -Wa1            | 1 43.5       | 4882           | 2522   | 2005  |                | A 80           | 36 8              |                               |
|          |                                               |              | 1=12                  | =1=             | ₩P.E.1       | 4819           | × éc.  | ]× 41 | 83.68          | 8 44           | 1XE#              | 1. A                          |
| - 12     | ~ <u>                                    </u> | <u> </u>     | 1                     |                 | <u> </u>     | <u> </u>       |        |       |                | . –            |                   |                               |

चालन - चक्र (श्रश या घएटा)

| X5         5 8848         5 4,600         0 5406         0 5406         0 5406         0 5406         0 5406         0 5406         0 5406         0 5406         0 5406         0 5406         0 5406         0 5406         0 5406         0 5406         0 5406         0 5406         0 5406         0 5406         0 5406         0 5406         0 5406         0 5406         0 5406         0 5406         0 5406         0 5406         0 5406         0 5406         0 5406         0 5406         0 5406         0 5406         0 5406         0 5406         0 5406         0 5406         0 5406         0 5406         0 5406         0 5406         0 5406         0 5406         0 5406         0 5406         0 5406         0 5406         0 5406         0 5406         0 5406         0 5406         0 5406         0 5406         0 5406         0 5406         0 5406         0 5406         0 5406         0 5406         0 5406         0 5406         0 5406         0 5406         0 5406         0 5406         0 5406         0 5406         0 5406         0 5406         0 5406         0 5406         0 5406         0 5406         0 5406         0 5406         0 5406         0 5406         0 5406         0 5406         0 5406         0 5406         0 5406         0 5406 <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |           |                              |                     |                  |                   |      |               |                   |          |               |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|------|---------------|-------------------|----------|---------------|------|------|
| X6         8 8848         8 8400         0 5500         0 5500         0 5500         0 5500         0 5500         0 5500         0 5500         0 5500         0 5500         0 5500         0 5500         0 5500         0 5500         0 5500         0 5500         0 5500         0 5500         0 5500         0 5500         0 5500         0 5500         0 5500         0 5500         0 5500         0 5500         0 5500         0 5500         0 5500         0 5500         0 5500         0 5500         0 5500         0 5500         0 5500         0 5500         0 5500         0 5500         0 5500         0 5500         0 5500         0 5500         0 5500         0 5500         0 5500         0 5500         0 5500         0 5500         0 5500         0 5500         0 5500         0 5500         0 5500         0 5500         0 5500         0 5500         0 5500         0 5500         0 5500         0 5500         0 5500         0 5500         0 5500         0 5500         0 5500         0 5500         0 5500         0 5500         0 5500         0 5500         0 5500         0 5500         0 5500         0 5500         0 5500         0 5500         0 5500         0 5500         0 5500         0 5500         0 5500         0 5500         0 5500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11         | 0         | १                            | ર                   | ं ३              | ٠8                | x    | ξ             | ا ق               | <b>5</b> | 8             | १०   | ११   |
| 45     888.0     \$1,826.8     \$1,826.8     \$1,826.8     \$1,826.8     \$1,826.8     \$1,826.8     \$1,826.8     \$1,826.8     \$1,826.8     \$1,826.8     \$1,826.8     \$1,826.8     \$1,826.8     \$1,826.8     \$1,826.8     \$1,826.8     \$1,826.8     \$1,826.8     \$1,826.8     \$1,826.8     \$1,826.8     \$1,826.8     \$1,826.8     \$1,826.8     \$1,826.8     \$1,826.8     \$1,826.8     \$1,826.8     \$1,826.8     \$1,826.8     \$1,826.8     \$1,826.8     \$1,826.8     \$1,826.8     \$1,826.8     \$1,826.8     \$1,826.8     \$1,826.8     \$1,826.8     \$1,826.8     \$1,826.8     \$1,826.8     \$1,826.8     \$1,826.8     \$1,826.8     \$1,826.8     \$1,826.8     \$1,826.8     \$1,826.8     \$1,826.8     \$1,826.8     \$1,826.8     \$1,826.8     \$1,826.8     \$1,826.8     \$1,826.8     \$1,826.8     \$1,826.8     \$1,826.8     \$1,826.8     \$1,826.8     \$1,826.8     \$1,826.8     \$1,826.8     \$1,826.8     \$1,826.8     \$1,826.8     \$1,826.8     \$1,826.8     \$1,826.8     \$1,826.8     \$1,826.8     \$1,826.8     \$1,826.8     \$1,826.8     \$1,826.8     \$1,826.8     \$1,826.8     \$1,826.8     \$1,826.8     \$1,826.8     \$1,826.8     \$1,826.8     \$1,826.8     \$1,826.8     \$1,826.8     \$1,826.8     \$1,826.8     \$1,826.8     \$1,826.8     \$1,826.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ३०         | १∙६⊏१२    | १२ १ २०४१                    | ० ६५२३              | ⊏३६१             | <b>७२</b> ७०      | ६३६= | ४६७३          | ४०५१              | ४४०५     | ४०२४          | 3760 | ३१६४ |
| X6         6 888.6         6 888.6         6 888.6         6 888.6         6 888.6         6 888.6         6 888.6         6 888.6         6 888.6         6 888.6         6 888.6         6 888.6         6 888.6         6 888.6         6 888.6         6 888.6         6 888.6         6 888.6         6 888.6         6 888.6         6 888.6         6 888.6         6 888.6         6 888.6         6 888.6         6 888.6         6 888.6         6 888.6         6 888.6         6 888.6         6 888.6         6 888.6         6 888.6         6 888.6         6 888.6         6 888.6         6 888.6         6 888.6         6 888.6         6 888.6         6 888.6         6 888.6         6 888.6         6 888.6         6 888.6         6 888.6         6 888.6         6 888.6         6 888.6         6 888.6         6 888.6         6 888.6         6 888.6         6 888.6         6 888.6         6 888.6         6 888.6         6 888.6         6 888.6         6 888.6         6 888.6         6 888.6         6 888.6         6 888.6         6 888.6         6 888.6         6 888.6         6 888.6         6 888.6         6 888.6         6 888.6         6 888.6         6 888.6         6 888.6         6 888.6         6 888.6         6 888.6         6 888.6         6 888.6         6 888.6         6 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - 11       | १-६६७०    | ६३३१ १ ०७                    | 83030               | ⊏३४१             | ७२५४              | ६३८४ | ५६६२          | ५०४२              | 3388     | ४५१७          | ३४≒३ | ३१≂६ |
| 75     888-6     5,890-6     0.590-6     0.590-6     0.590-7     0.590-7     0.590-7     0.590-7     0.590-7     0.590-7     0.590-7     0.590-7     0.590-7     0.590-7     0.590-7     0.590-7     0.590-7     0.590-7     0.590-7     0.590-7     0.590-7     0.590-7     0.590-7     0.590-7     0.590-7     0.590-7     0.590-7     0.590-7     0.590-7     0.590-7     0.590-7     0.590-7     0.590-7     0.590-7     0.590-7     0.590-7     0.590-7     0.590-7     0.590-7     0.590-7     0.590-7     0.590-7     0.590-7     0.590-7     0.590-7     0.590-7     0.590-7     0.590-7     0.590-7     0.590-7     0.590-7     0.590-7     0.590-7     0.590-7     0.590-7     0.590-7     0.590-7     0.590-7     0.590-7     0.590-7     0.590-7     0.590-7     0.590-7     0.590-7     0.590-7     0.590-7     0.590-7     0.590-7     0.590-7     0.590-7     0.590-7     0.590-7     0.590-7     0.590-7     0.590-7     0.590-7     0.590-7     0.590-7     0.590-7     0.590-7     0.590-7     0.590-7     0.590-7     0.590-7     0.590-7     0.590-7     0.590-7     0.590-7     0.590-7     0.590-7     0.590-7     0.590-7     0.590-7     0.590-7     0.590-7     0.590-7 <td< td=""><td>11</td><td>१ ६५३२</td><td>३२ । ५ १६४६</td><td>०.६७६५</td><td>⊏३२७</td><td>७२३⊏</td><td>६३७२</td><td><b>५६५</b>१</td><td><b>५</b>०३२</td><td>४४६१</td><td>४०१०</td><td>३५७६</td><td>३१⊏३</td></td<>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11         | १ ६५३२    | ३२ । ५ १६४६                  | ०.६७६५              | ⊏३२७             | ७२३⊏              | ६३७२ | <b>५६५</b> १  | <b>५</b> ०३२      | ४४६१     | ४०१०          | ३५७६ | ३१⊏३ |
| X6       6.8848       6.8626       0.5586       0.5587       0.5587       0.5587       0.5587       0.5588       0.5588       0.5588       0.5588       0.5588       0.5588       0.5588       0.5588       0.5588       0.5588       0.5588       0.5588       0.5588       0.5588       0.5588       0.5588       0.5588       0.5588       0.5588       0.5588       0.5588       0.5588       0.5588       0.5588       0.5588       0.5588       0.5588       0.5588       0.5588       0.5588       0.5588       0.5588       0.5588       0.5588       0.5588       0.5588       0.5588       0.5588       0.5588       0.5588       0.5588       0.5588       0.5588       0.5588       0.5588       0.5588       0.5588       0.5588       0.5588       0.5588       0.5588       0.5588       0.5588       0.5588       0.5588       0.5588       0.5588       0.5588       0.5588       0.5588       0.5588       0.5588       0.5588       0.5588       0.5588       0.5588       0.5588       0.5588       0.5588       0.5588       0.5588       0.5588       0.5588       0.5588       0.5588       0.5588       0.5588       0.5588       0.5588       0.5588       0.5588       0.5588       0.5588       0.5588                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | १६३६म     | १६५ १ १८६६                   | o. <i>६७३</i> ७     | =300             | ७२२२              | उ४६३ | ४६४०          | y <sub>c</sub> २३ | ४४≒२     | ४००२          | ३४७० | ३१७६ |
| \$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ३४         | १ ६२६६    | १६६ ११८४२                    | ০ ১৫০০              | म्रु८६           | હ≎૦૬              | ६३४६ | ४६२६          | ४०१३              | ৪৪০৪     | 8338          | ३५६३ | ३१७० |
| \$4       \$48888       \$4800       \$6500       \$6500       \$6500       \$6500       \$6500       \$6500       \$6500       \$6500       \$6500       \$6500       \$6500       \$6500       \$6500       \$6500       \$6500       \$6500       \$6500       \$6500       \$6500       \$6500       \$6500       \$6500       \$6500       \$6500       \$6500       \$6500       \$6500       \$6500       \$6500       \$6500       \$6500       \$6500       \$6500       \$6500       \$6500       \$6500       \$6500       \$6500       \$6500       \$6500       \$6500       \$6500       \$6500       \$6500       \$6500       \$6500       \$6500       \$6500       \$6500       \$6500       \$6500       \$6500       \$6500       \$6500       \$6500       \$6500       \$6500       \$6500       \$6500       \$6500       \$6500       \$6500       \$6500       \$6500       \$6500       \$6500       \$6500       \$6500       \$6500       \$6500       \$6500       \$6500       \$6500       \$6500       \$6500       \$6500       \$6500       \$6500       \$6500       \$6500       \$6500       \$6500       \$6500       \$6500       \$6500       \$6500       \$6500       \$6500       \$6500       \$6500       \$6500       \$6500       \$6500       \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ३४         | १ ६१४३    | १४३   १ १⊏०६                 | ० ६६८०              | <del>५</del> २४६ | ७१६०              | ६३३३ | ४६१८          | ६००५              | ફેકદદ    | 3540          | ३५५६ | ३१६४ |
| \$\frac{1}{88848}\$       \$\frac{1}{88848}\$       \$\frac{1}{88848}\$       \$\frac{1}{88848}\$       \$\frac{1}{88848}\$       \$\frac{1}{88848}\$       \$\frac{1}{88848}\$       \$\frac{1}{88848}\$       \$\frac{1}{88848}\$       \$\frac{1}{88848}\$       \$\frac{1}{88848}\$       \$\frac{1}{88848}\$       \$\frac{1}{88848}\$       \$\frac{1}{88848}\$       \$\frac{1}{88848}\$       \$\frac{1}{88848}\$       \$\frac{1}{88848}\$       \$\frac{1}{88848}\$       \$\frac{1}{88848}\$       \$\frac{1}{88848}\$       \$\frac{1}{88848}\$       \$\frac{1}{88848}\$       \$\frac{1}{88848}\$       \$\frac{1}{88848}\$       \$\frac{1}{88848}\$       \$\frac{1}{88848}\$       \$\frac{1}{88848}\$       \$\frac{1}{88848}\$       \$\frac{1}{88848}\$       \$\frac{1}{88848}\$       \$\frac{1}{88848}\$       \$\frac{1}{88848}\$       \$\frac{1}{88848}\$       \$\frac{1}{88848}\$       \$\frac{1}{88848}\$       \$\frac{1}{88848}\$       \$\frac{1}{88848}\$       \$\frac{1}{88848}\$       \$\frac{1}{88848}\$       \$\frac{1}{88848}\$       \$\frac{1}{88848}\$       \$\frac{1}{88848}\$       \$\frac{1}{88848}\$       \$\frac{1}{88848}\$       \$\frac{1}{88848}\$       \$\frac{1}{88848}\$       \$\frac{1}{88848}\$       \$\frac{1}{88848}\$       \$\frac{1}{88848}\$       \$\frac{1}{88848}\$       \$\frac{1}{88848}\$       \$\frac{1}{88848}\$       \$\frac{1}{88848}\$       \$\frac{1}{88848}\$       \$\frac{1}{88848}\$       \$\frac{1}{88848}\$       \$\frac{1}{88848}\$       \$\frac{1}{88848}\$       \$\frac{1}{88848}\$       \$\frac{1}{88848}\$       \$\frac{1}{88848}\$       \$\                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ३६         | १६०२१     | ०२१ ११७६१                    | ० ६६४२              | ¤२३६             | ७१७४              | ६३२० | ४६०७          | ४३३४              | ४४४७     | 3છ∌દ          | 3888 | ३१५७ |
| ## 1       \$ 8848       \$ 4,405       0 5202       0 6205       6600       6600       6600       6600       6600       6600       6600       6600       6600       6600       6600       6600       6600       6600       6600       6600       6600       6600       6600       6600       6600       6600       6600       6600       6600       6600       6600       6600       6600       6600       6600       6600       6600       6600       6600       6600       6600       6600       6600       6600       6600       6600       6600       6600       6600       6600       6600       6600       6600       6600       6600       6600       6600       6600       6600       6600       6600       6600       6600       6600       6600       6600       6600       6600       6600       6600       6600       6600       6600       6600       6600       6600       6600       6600       6600       6600       6600       6600       6600       6600       6600       6600       6600       6600       6600       6600       6600       6600       6600       6600       6600       6600       6600       6600       6600       6600 </td <td>₹હ</td> <td>१ ४६०२</td> <td>६०२ ११७१६</td> <td>० ६६२४</td> <td>म२१६</td> <td>७१५६</td> <td>६३०७</td> <td>४५६६</td> <td>४६८४</td> <td>૪૪૪૬</td> <td>૩<i>૬</i>७૨</td> <td>३४४२</td> <td>३१५१</td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ₹હ         | १ ४६०२    | ६०२ ११७१६                    | ० ६६२४              | म२१६             | ७१५६              | ६३०७ | ४५६६          | ४६८४              | ૪૪૪૬     | ૩ <i>૬</i> ७૨ | ३४४२ | ३१५१ |
| \$\frac{1}{2} \text{8848}       \$\frac{1}{2} \text{500} \text{500}       \$\frac{1}{2} \text{500} \text{500} \text{500}       \$\frac{1}{2} \text{500} \text{500} \text{500} \text{500}       \$\frac{1}{2} \text{500} \text{500} \text{500} \text{500} \text{500} \text{500} \text{500} \text{500} \text{500} \text{500} \text{500} \text{500} \text{500} \text{500} \text{500} \text{500} \text{500} \text{500} \text{500} \text{500} \text{500} \text{500} \text{500} \text{500} \text{500} \text{500} \text{500} \text{500} \text{500} \text{500} \text{500} \text{500} \text{500} \text{500} \text{500} \text{500} \text{500} \text{500} \text{500} \text{500} \text{500} \text{500} \text{500} \text{500} \text{500} \text{500} \text{500} \text{500} \text{500} \text{500} \text{500} \text{500} \text{500} \text{500} \text{500} \text{500} \text{500} \text{500} \text{500} \text{500} \text{500} \text{500} \text{500} \text{500} \text{500} \text{500} \text{500} \text{500} \text{500} \text{500} \text{500} \text{500} \text{500} \text{500} \text{500} \text{500} \text{500} \text{500} \text{500} \text{500} \text{500} \text{500} \text{500} \text{500} \text{500} \text{500} \text{500} \text{500} \text{500} \text{500} \text{500} \text{500} \text{500} \text{500} \text{500} \text{500} \text{500} \text{500} \text{500} \text{500} \text{500} \text{500} \text{500} \text{500} \text{500} \text{500} \text{500} \text{500} \text{500} \text{500} \text{500} \text{500} \text{500} \text{500} \text{500} \text{500} \text{500} \text{500} \text{500} \text{500} \text{500} \text{500} \text{500} \text{500} \text{500} \text{500} \text{500} \text{500} \text{500} \text{500} \text{500} \text{500} \text{500} \text{500} \text{500} \text{500} \text{500} \text{500} \text{500} \text{500} \text{500} \text{500} \text{500} \text{500} \text{500} \text{500} \text{500} \text{500} \text{500} \text{500} \text{500} \text{500} \text{500} \text{500} \text{500} \text{500} \text{500} \text{500} \text{500} \text{500} \text{500} 50                                                                                                                                                                                                                                                               | 3=         | १५७८६     | ७ <del>८</del> ६   ११६७१     | ० ६५६७              | 3387             | ७१४३              | ६२६४ | ४४≂४          | ४६७५              | ४४४०     | ३६६४          | ३४३४ | ३१४४ |
| X5       884.8       \$ -8000       \$ 0 0000       \$ 0 0000       \$ 0 0000       \$ 0 0000       \$ 0 0000       \$ 0 0000       \$ 0 0000       \$ 0 0000       \$ 0 0000       \$ 0 0000       \$ 0 0000       \$ 0 0000       \$ 0 0000       \$ 0 0000       \$ 0 0000       \$ 0 0000       \$ 0 0000       \$ 0 0000       \$ 0 0000       \$ 0 0000       \$ 0 0000       \$ 0 0000       \$ 0 0000       \$ 0 0000       \$ 0 0000       \$ 0 0000       \$ 0 0000       \$ 0 0000       \$ 0 0000       \$ 0 0000       \$ 0 0000       \$ 0 0000       \$ 0 0000       \$ 0 0000       \$ 0 0000       \$ 0 0000       \$ 0 0000       \$ 0 0000       \$ 0 0000       \$ 0 0000       \$ 0 0000       \$ 0 0000       \$ 0 0000       \$ 0 0000       \$ 0 0000       \$ 0 0000       \$ 0 0000       \$ 0 0000       \$ 0 0000       \$ 0 0000       \$ 0 0000       \$ 0 0000       \$ 0 0000       \$ 0 0000       \$ 0 0000       \$ 0 0000       \$ 0 0000       \$ 0 0000       \$ 0 0000       \$ 0 0000       \$ 0 0000       \$ 0 0000       \$ 0 0000       \$ 0 0000       \$ 0 0000       \$ 0 0000       \$ 0 0000       \$ 0 0000       \$ 0 0000       \$ 0 0000       \$ 0 0000       \$ 0 0000       \$ 0 0000       \$ 0 0000       \$ 0 0000       \$ 0 0000       \$ 0 0000       \$ 0 0000       \$ 0 0000       \$ 0 0000       \$ 0 0000       \$ 0 0000<                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 38         | १ ५६७३    | ६७३ ११६२७                    | ० ६५७०              | =१७ <u>६</u>     | ७१२⊏              | ६२⊏२ | ४४७४          | ४६६४              | ४४३२     | ३६५७          | ३४२६ | ३१३६ |
| 85       8.8848       8.4866       0.5842       12.50       00000       6.587       8.588       8.888       8.888       8.888       8.888       8.888       8.888       8.888       8.888       8.888       8.888       8.888       8.888       8.888       8.888       8.888       8.888       8.888       8.888       8.888       8.888       8.888       8.888       8.888       8.888       8.888       8.888       8.888       8.888       8.888       8.888       8.888       8.888       8.888       8.888       8.888       8.888       8.888       8.888       8.888       8.888       8.888       8.888       8.888       8.888       8.888       8.888       8.888       8.888       8.888       8.888       8.888       8.888       8.888       8.888       8.888       8.888       8.888       8.888       8.888       8.888       8.888       8.888       8.888       8.888       8.888       8.888       8.888       8.888       8.888       8.888       8.888       8.888       8.888       8.888       8.888       8.888       8.888       8.888       8.888       8.888       8.888       8.888       8.888       8.888       8.8888       8.8888       8.8888       8.8888                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 80         | १ ४४६३    | <b>४६३   १</b> १४ <b>८</b> ४ | ० ६४४२              | <b>५</b> १४६     | ७११२              | ६२६६ | ४५६३          | ४६५६              | ४४२४     | 3838          | 3425 | 3233 |
| 83       \$ 8848       \$ 1886       \$ 1887       \$ 1886       \$ 1886       \$ 1886       \$ 1886       \$ 1886       \$ 1886       \$ 1886       \$ 1886       \$ 1886       \$ 1886       \$ 1886       \$ 1886       \$ 1886       \$ 1886       \$ 1886       \$ 1886       \$ 1886       \$ 1886       \$ 1886       \$ 1886       \$ 1886       \$ 1886       \$ 1886       \$ 1886       \$ 1886       \$ 1886       \$ 1886       \$ 1886       \$ 1886       \$ 1886       \$ 1886       \$ 1886       \$ 1886       \$ 1886       \$ 1886       \$ 1886       \$ 1886       \$ 1886       \$ 1886       \$ 1886       \$ 1886       \$ 1886       \$ 1886       \$ 1886       \$ 1886       \$ 1886       \$ 1886       \$ 1886       \$ 1886       \$ 1886       \$ 1886       \$ 1886       \$ 1886       \$ 1886       \$ 1886       \$ 1886       \$ 1886       \$ 1886       \$ 1886       \$ 1886       \$ 1886       \$ 1886       \$ 1886       \$ 1886       \$ 1886       \$ 1886       \$ 1886       \$ 1886       \$ 1886       \$ 1886       \$ 1886       \$ 1886       \$ 1886       \$ 1886       \$ 1886       \$ 1886       \$ 1886       \$ 1886       \$ 1886       \$ 1886       \$ 1886       \$ 1886       \$ 1886       \$ 1886       \$ 1886       \$ 1886       \$ 1886       \$ 1886                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ४१         | १ ४४४६    | ४४६ ११४४०                    | ० ६५१५              | <b>5</b> 880     | ७३६७              | ६२५६ | प्रथ्र        | ४६४७              | ४४१४     | ३६४२          | ३५१५ |      |
| X5       (8888)       (8626)       0 5000       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ४२         | १ ४३४१    | ३४१ ११४६८                    | ०-६४८८              | ८१२०             | ७०५१              | ६२४३ | ४४४१          | ४६३७              | ४४०७     | 3838          | ३५०८ | ३१२० |
| X5       68848       68848       0 5000       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500       6500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ४३         | १ ४२४६    | १ १४४४                       | ०•६४६२              | ¤१०१             | ७०६६              | ६२३१ | ४५३१          | ४६२५              | 33\$8    | ३६२७          | ३५०१ | 3888 |
| X6       6.8848       6.4056       0.5952       0.656       6520       6520       6520       6520       6520       6520       6520       6520       6520       6520       6520       6520       6520       6520       6520       6520       6520       6520       6520       6520       6520       6520       6520       6520       6520       6520       6520       6520       6520       6520       6520       6520       6520       6520       6520       6520       6520       6520       6520       6520       6520       6520       6520       6520       6520       6520       6520       6520       6520       6520       6520       6520       6520       6520       6520       6520       6520       6520       6520       6520       6520       6520       6520       6520       6520       6520       6520       6520       6520       6520       6520       6520       6520       6520       6520       6520       6520       6520       6520       6520       6520       6520       6520       6520       6520       6520       6520       6520       6520       6520       6520       6520       6520       6520       6520       6520                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 88         | १ ४१४६    | ११४१ व अ४१३                  | ० ६४३५              | ===?             | ०४००              | ६२१⊏ | प्रप्रदेव     | 8६१=              | ४३६०     | 3838          | ३४६४ | ३१०म |
| \$\forall \text{8848}       \$\forall \cdot \forall                                                                                                                                                                                                                              | ४४         | १ ५०५१    | र०५१ ११३७२                   | 30830               | <del>ದ</del> ಂಕರ | くどっと              | ६२०५ | <i>૩</i> ૯૪૪  | ४६०६              | ४३≒२     | 38 १२         | ३४८८ | 3१०२ |
| \$\frac{1}{2}\$ \text{App}       \$\frac{1}{2}\$ \text{App}       \$\frac{1}{2}\$ \text{App}       \$\frac{1}{2}\$ \text{App}       \$\frac{1}{2}\$ \text{App}       \$\frac{1}{2}\$ \text{App}       \$\frac{1}{2}\$ \text{App}       \$\frac{1}{2}\$ \text{App}       \$\frac{1}{2}\$ \text{App}       \$\frac{1}{2}\$ \text{App}       \$\frac{1}{2}\$ \text{App}       \$\frac{1}{2}\$ \text{App}       \$\frac{1}{2}\$ \text{App}       \$\frac{1}{2}\$ \text{App}       \$\frac{1}{2}\$ \text{App}       \$\frac{1}{2}\$ \text{App}       \$\frac{1}{2}\$ \text{App}       \$\frac{1}{2}\$ \text{App}       \$\frac{1}{2}\$ \text{App}       \$\frac{1}{2}\$ \text{App}       \$\frac{1}{2}\$ \text{App}       \$\frac{1}{2}\$ \text{App}       \$\frac{1}{2}\$ \text{App}       \$\frac{1}{2}\$ \text{App}       \$\frac{1}{2}\$ \text{App}       \$\frac{1}{2}\$ \text{App}       \$\frac{1}{2}\$ \text{App}       \$\frac{1}{2}\$ \text{App}       \$\frac{1}{2}\$ \text{App}       \$\frac{1}{2}\$ \text{App}       \$\frac{1}{2}\$ \text{App}       \$\frac{1}{2}\$ \text{App}       \$\frac{1}{2}\$ \text{App}       \$\frac{1}{2}\$ \text{App}       \$\frac{1}{2}\$ \text{App}       \$\frac{1}{2}\$ \text{App}       \$\frac{1}{2}\$ \text{App}       \$\frac{1}{2}\$ \text{App}       \$\frac{1}{2}\$ \text{App}       \$\frac{1}{2}\$ \text{App}       \$\frac{1}{2}\$ \text{App}       \$\frac{1}{2}\$ \text{App}       \$\frac{1}{2}\$ \text{App}       \$\frac{1}{2}\$ \text{App}       \$\frac{1}{2}\$ \text{App}       \$\frac{1}{2}\$ \text{App}       \$\frac{1}{2}\$ \text{App}       \$\frac{1}{2}\$ \text{App}       \$\frac{1}{2}\$ \text{App}       \$\frac{1}{2}\$ \text{App}       \$\frac{1}{2}\$ \                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ४६         | १ ४६४६    | ४६५६ १ १३३१                  | ० ६३८३              | ८०४३             | ७०२०              | ६३९३ | ४४६८          | ४६००              | ४३७४     | 3608          | ३४≒१ | 3308 |
| 8E       88548       8.400       0.500       0.500       0.500       0.500       0.500       0.500       0.500       0.500       0.500       0.500       0.500       0.500       0.500       0.500       0.500       0.500       0.500       0.500       0.500       0.500       0.500       0.500       0.500       0.500       0.500       0.500       0.500       0.500       0.500       0.500       0.500       0.500       0.500       0.500       0.500       0.500       0.500       0.500       0.500       0.500       0.500       0.500       0.500       0.500       0.500       0.500       0.500       0.500       0.500       0.500       0.500       0.500       0.500       0.500       0.500       0.500       0.500       0.500       0.500       0.500       0.500       0.500       0.500       0.500       0.500       0.500       0.500       0.500       0.500       0.500       0.500       0.500       0.500       0.500       0.500       0.500       0.500       0.500       0.500       0.500       0.500       0.500       0.500       0.500       0.500       0.500       0.500       0.500       0.500       0.500       0.500       0.500       0.500       0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 80         | १ ४८६३    | ४८६३ ११२६०                   | ० ६३५६              | =०२३             | ७००५              | ६१८० | <u> </u> ሂሄടട | ४८६०              | ४३६५     | ३⊏६७          | ३४७४ | ३०८६ |
| \$\frac{1}{2}\$ \text{\$\frac{1}{2}\$         | - N       |                              | 1                   | ८००४             | ६६६०              | ६१६⊏ | ১৪৩७          | ४८८१              | ४३५७     | 3⊏€0          | ३४६८ | 30=3 |
| X8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8 </td <td>38</td> <td>१ ४६८३</td> <td>४६⊏२   १ १२०६</td> <td>० ६३०४</td> <td><b>ও</b>ছন্ম</td> <td>६६७५</td> <td>६१४५</td> <td>४४६६</td> <td><b>४८७</b>२</td> <td>૪૩૪૬</td> <td>उद्येश</td> <td>३४६१</td> <td>3૦હહ</td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 38         | १ ४६८३    | ४६⊏२   १ १२०६                | ० ६३०४              | <b>ও</b> ছন্ম    | ६६७५              | ६१४५ | ४४६६          | <b>४८७</b> २      | ૪૩૪૬     | उद्येश        | ३४६१ | 3૦હહ |
| X6     6     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8 </td <td>ধ্ৰ</td> <td>१ ४४६१</td> <td>1</td> <td></td> <td>७६६६</td> <td>६६६०</td> <td>६१४३</td> <td>४४४६</td> <td>४≒६३</td> <td>४३४१</td> <td>३⊏৬५</td> <td>३४४४</td> <td>३०७१</td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ধ্ৰ        | १ ४४६१    | 1                            |                     | ७६६६             | ६६६०              | ६१४३ | ४४४६          | ४≒६३              | ४३४१     | ३⊏৬५          | ३४४४ | ३०७१ |
| 0.02100 0.0213 0.0223 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ४१         | १ ४४०     |                              | •                   | i                |                   | ६१३१ | ४४४४          | ४५४३              | ४३३३     | ३८६८          | ३४४⊏ | ३०६५ |
| -1 and $0$ contribute $0$ and $0$ and $0$ and $0$ and $0$ are $0$ and $0$ and $0$ and $0$ and $0$ are $0$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ४२         | · 13      | <b>.</b> .                   | 1                   | 1 1              | ६६३०              | ६११८ | ४४३४          | ४५४४              | ४३२४     | 35€0          | 3888 | 3226 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ধ্য        | - 11      |                              | 1                   | 1                | 1                 | ६१०६ | ४४२४          | ४=३४              | ४३१६     | ३८४३          | ३४३४ | ३०४३ |
| ४४ १ ४२६० १ १०१४ ० ६१७८ ७८६४ ६६०० ६०६४ ४४१४ ४८२६ ४३०८ इस्४६ ३४२८ ३०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ४४         | १ ∥ृ१ ४२६ | ४२६०   १ १०१५                | ८ ० ६१७८            | <i>ज्यह</i> १    | ६६००              | ६०६४ | ४४१४          | ४≒२६              | ४३०८     | ३५४६          | ३४२⊏ | ३०४७ |
| ४४ १४१८० १०६७७ ०६१४३ ७५७३ ६८८४ ६०८१ ४४०३ ४८१७ ४३०० ३८३८ ३४२१ ३८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>4</b> 4 | १ ४१=     | 88=0 8 cERR                  |                     | 1                | ६५५४              | ६०≒१ | ४४०३          | ४८१७              | ४३००     | 3535          | ३४२१ | ३०४१ |
| ४६   १४१०२   १०६३६   ०६१२८   प्रत्येश   ६८०१   ६०६६   ४३६३   ४८०८   ४२६२   ३८३१   ३८३४   ३८३४   ३८३४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ४६         | १ ४ ४१०   | ४१०२   १०६३६                 | ,                   | 1                |                   | 1    | •             | 1                 | ४२६२     | ,             |      | ३०३४ |
| ४७   १४०२४   १०६०२   ०६१०४   यन्त्रेह   हन्यह   ६०४७   ४३८२   ४७६८   ४२८४   ३८२४   ३८०८   ३८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1          |           | 1                            | ı                   |                  | 1                 |      |               | 4                 | L .      |               | ३४०८ |      |
| अप    १९-३६४६   १-०प्पर्द   ० ६०७६   ७८१५   ६५४१   ६५४५   ४३७२   ४७८६   ४२७६   ३८१७   ३८०१   ३८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | l l        | 11 /      |                              |                     |                  |                   |      |               | •                 |          | ३८१७          | ३४०१ | 3000 |
| प्रह १.३८७४ १ ०८२८ ० ६०४४ ७८०० ६८२७ ६०३३ ४३६१ ४७८० ४२६८ ३८०६ ३३६४ ३०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ¥8         | E   8.350 | •3=0X   6 0=5                | द   ० ६० <u>४</u> ४ | .   ७५०          | े हिम् <u>न</u> ् | ६०३३ |               |                   | ४२६८     | ३८०६          | ३३६४ | ३०१६ |

#### पालन – पक

(चंश था पण्डा)

| _   |            |                |                |                 |                  |              |                 |              |        |                |              |               |                 |
|-----|------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|--------------|-----------------|--------------|--------|----------------|--------------|---------------|-----------------|
|     | PRE DET    | 19             | <b>१</b> ३     | 48,             | 18%              | <b>१</b> ६   | şu              | 184          | ₹٤     | \$6            | 27           | চহ            | २३              |
| 1   | •          | 1000           | २६६३           | 2388            | २०४१             | १७६१         | 188E            | 1982         | 1012   | <b>ક</b> ફ્    | ore          | 03/0          | -   0₹ <b>□</b> |
| 1   | 1          | \$c08          | ≥€X0           | रदवद            | २०३६             | <b>Pux</b> ¶ | 1854            | १२४४         | १०११   | w <del>a</del> | 2.00         | 014           | र ०१५२          |
| 1   | ۵ ا        | REE .          | २६४२           | 9330            | २०३२             | \$mx0        | १४न्द           | 1981         | 1,5000 | ) <b>v</b> cz  | 02:03        | 030           | १ <b>)</b> १७६  |
| 1   | 3          | <b>२६६२</b>    | ०६४६           | २३२४            | २ २५             | <b>8080</b>  | १४८४            | şeşu         | ₹0 ¥   | 947            | 0.00         | 3 80          | ;               |
|     | 8 [        | २६८६           | २६४०           | ব্য             | २०२०             | १७४३         | १४८१            | 1052         | ાદદ    | مد ت           | ox 54        | 03.51         | عداه            |
|     | y.         | २६८०           | ব্ৰহ্          | २३१४            | ⇒ १७             | १७३८         | 1808            | \$005        | 088    | 1,20           | 2,63         | 0361          | 1 194           |
| 1   | Ę          | , यह ७४        | ∍६२ <u>६</u>   | २३१०            | २०१३             | १७३४         | \$800           | 4223         | શ્હર   | 0400           | 776          | 0 \$ X 6      | 0 1 5 4         |
| Ţ   |            | 98,6⊏          | २६२४           | म् ३०४          | ام ۾ ا           | १७३६         | १४६≔            | १००१         | l e==  | ouge           | ***          | Q x x         | . १६३           |
| 1   | =          | ગ્દર           | ગ્રફ્ક્ષ⊏      | २३००            | २०३              | \$40×        | 1848            | १२१७         | 148    | C443           | ሂሂን          | 0 \$ 2 9      | ०१६             |
| 1   | r          | P2.25          | <b>२६१३</b>    | रन्ध≭           | <b>?</b> 225     | १७२०         | १४६             | १२१२         | 150    | WE             | ारहरू        | 284           | C \$20          |
| 1   |            | PLEO           | २६०७           | रर⊏क्           | <b>?22.</b> 3    | १७१६         | texx            | 19 E         | CE UM  | سيرو           | ¥84          | 0482          | 0882            |
| 1   | **         | 25.55          | २६०३           | २२≖४            | <b>?1</b> 55     | रुप्रश       | 1881            | ₹ <b>२</b> ₹ | c\$#\$ | دخهه           | oXXs         | 0489          | ₹2              |
|     | 12         | 2685           | <b>∍</b> श्रुह | १२७६            | <b>8458</b>      | t wou        | \$88,0          | १२ १         |        | OWNE           | ०४३६         | +336          | 068.0           |
| 1   | 24         | 2833           | RXE ?          | ६०७४            | 1246             | १७०२         | १४४३            | 2726         | EEX    | OFFE           | ox3X         | ०३३४          | 0588            |
| ,   | 18         | 25.00          | २४८≭           | २२६६            | \$508            | १६६८         | १४३८            | ११६३         | ०६६२   | ०५४२           | <b>২</b> ন্থ | <b>₽</b> ₹₹   | ेश्वर           |
| 1   | 22         | ગ્દુષ્         | २,१८५०         | २२६४            | 15.05            | 4458         | १४३४            | <b>११</b> ⊏Ł | Į.b≠   | péec           | OXPE.        | <b>રે</b> ગ્ર | १६८             |
| į   | 14         | 7282           | s Xin S        | <b>२२</b> ४६    | 88. ED           | १६⊏६         | १४३             | ११⊏⊁         | FIKS   | ७ <b>३</b> ४   | ¥2å          | 104           | \$5X            |
| -1  | ŧu.        | ₹4 €           | **             | <b>≈</b> २१४४ । | 926              | १६⊏≭         | १४२६            | ११⊏२         | ux     | ०७३१           | o¥25         | <b>₹</b> २२   | १३२             |
| Į   | <b>?</b> = | 4⊾ ३           | २४६४           | २२४६            | <b>?&amp;</b> ** | ?\$⊏         | १४२२            | \$\$00=      | E.B.o. | ০৬২৬           | oy (=        | 388           | 236             |
| 1   | 14         | 4CE10          | <b>923</b> 5   | २९४४            | 76.2             | १६७६         | \$8 <b>\$</b> @ | ११७४         | FAS    | હ્યુપ્         | CASA         | 395           | 458             |
| - } | ۹          | a.             | २४४३           | २२३६            | 1184             | १६७१         | 1813            | <b>११७</b> ० | £\$£   | ಆಚಾ            | c×t t        | 282           | १२०             |
| - 1 | ٩ţ         | र≔×            | ∓ <b>X</b> %•  | <b>२२३</b> ४    | 8588             | १६६७         | ₹8 ₹            | 1444         | £35    | oute           | 01/0C        | 11            | 258             |
| - ( | २२         | १८८            | ६५४२           | २९६⊾            | 12.34            | <b>१६६३</b>  | ₹8 X            | ११६२ [       | દ થેર  | - ७१३          | You !        | * 4           | 114             |
| 1   | ₹₹         | DEP.           | 9444           | <b>२२०३</b>     | १६३०             | १६४८         | १४ १            | 7 f.X=       | 124    | 2005           | ox ?         | ०३ ३          | 222             |
| 1   | २४         | ₽⊏ <b>Ę</b> Ę  | २४३१           | २२१८            | ₹£2₩.            | 1628         | \$350           | ११८४         | દત્ત્ર | #0 E           | 85.5         | ٦             | 125             |
| - { | ₹#         | <b>स्टब्</b> र | २४२६           | २२१३            | १८२२             | १६४६         | १३६२            | 11×          | fo     | O'BOD          | SASK .       | 0984          | 800             |
| - ) | 34         | -<==<\$        | ६४२            | २२०⊏            | 6860             | tank         | 6300            | 6584         | ६१७    | SEE.           | YE.          | • २६३         | 108             |
| - 1 | ęψ         |                | PKtk           | २२ ३            | 12.73            | 1480         | 5 <i>5</i> =8   | ११४२         | 161    | FLX            | Sec.         | ०२६०          | ११              |
| - 1 | ٦5         |                | ₹X L           | २१६८            | \$ F O C         | 1444         | १६=             | 114=         | 1.1    | <b>44.</b> 9   | Scar.        | रूटक          | العال           |
| 1   | 98         | *=\$5          | EX 8           | २१६३            | 72.3             | १६३२         | 3306            | 1158         | E CAL  | <b>₹</b> ⊏≒    | 844          | <b>२८३</b>    | لنت             |
| - 7 |            |                |                |                 |                  |              |                 |              |        |                |              |               |                 |

ं चालन – चक्र<sup>े</sup> (श्रंश या घरटा) <sup>-</sup>ं

| मिनट  <br>कला | १२           | १३             | 88           | १४              | ₹ε   | १७   | ' १৾দ' | 38    | २०           | २१           | २२   | २३          |
|---------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|------|------|--------|-------|--------------|--------------|------|-------------|
| 30            | २८३३         | २४६६।          | २१८५         | १८६६            | १६२७ | १३७२ | ११३०   | ०६०२  | ०६न्द्र      | <b>৽</b> ४७≒ | ০২ন০ | 9300        |
| 38            | २⊏२७         | <b>૨</b> ૪૬૩   | २१⊏३         | १८४             | १६२३ | १३६८ | ११२६   | ०मध्म | ०६⊏१         | o8७8         | ৹২৬৬ | ००दद        |
| ३२            | ३८३१         | २४४८८          | २१७⊏         | १८५६            | १६१६ | १३६३ | ११२३   | ०८६४  | ०६७५         | <b>०४७</b> १ | ୧୬ଟ  | ᅇᄃᄼ         |
| 33            | २⊏१६         | २४⊏३           | २१७३         | १८८४            | १६१४ | १३५६ | १११६   | १3⊅०  | ०६७४         | ०४६८         | ०२७१ | ००द्        |
| 38            | २८१०         | २४७७           | २१६⊏         | १८५०            | १६१० | १३४४ | १११४   | ০নদ্র | ငေၿဒ         | ৽४६४         | ०२६७ | <i>७०७६</i> |
| ३४            | २८०४         | २४७२           | २१६४.        | १८७४            | १६०४ | १३५१ | ११११   | ०८८३  | ၀६६७         | ०४६१         | ०२६४ | ၁၀७६        |
| 3६            | २७६८         | २५६७           | २१४६         | १८७१            | १६०१ | १३४७ | ११०७   | ०८५०  | ०६६४         | ০৪১=         | ०२६१ | οου3        |
| ३७            | २७६३         | २४६१           | <b>ર</b> १५૪ | १⊏६६            | १५६७ | १३४३ | ११०३   | ०=७६  | ၀နိန         | <b>০</b> ৪५৪ | ०२४८ | ဝဝဇဝ        |
| ३⊏            | হড=ত         | २४४६           | <b>૨</b> १૪૬ | १८६२            | १५६२ | १३३६ | 330१   | ০⊏७२  | ०६४६         | <b>०</b> ४४१ | ०२४५ | ००६७        |
| 38            | २७८१         | २४४१           | २१४४         | १⊏५७            | १४८८ | १३३४ | १०६५   | ०८६८  | ဝနေ့မှဒ      | <b>৹</b> ४४= | ०२५१ | ဝဝ६႘        |
| ४०,           | २७७५         | २४४४           | २१३६         | १⊏४२            | १४५४ | १३३१ | १०६२   | ०८६४  | ०६४६         | ందినిని      | ৽२४८ | ၁၀६१        |
| ४१            | २७७०         | 5880           | २१३४         | १८४८            | १५७६ | १३२७ | १०५५   | ०५६१  | ၁६४६         | ०४४१         | ०२४४ | ००४८        |
| ४२            | २७६४         | २४३४           | २१२६         | १८४३            | १४७४ | १३२२ | १०८४   | ০५४७  | <b>၁</b> ६४२ | ୦୪३७         | ०२४२ | ००५५        |
| ४३            | <b>२७४</b> ८ | २४३०           | २१२४         | १८३८            | १५७१ | १३१⊏ | १०८०   | ०८४४  | 3830         | ०४३४         | ०२३६ | ००४२        |
| ક્રિક         | २७४३         | २४२४           | २११६         | १८३४            | १५६६ | १३१४ | १०७६   | ৹⊏⊻৹  | ०६३५         | ०४३१         | ०२३४ | ००४८        |
| ৪১            | 2687         | १ २४१६         | <b>२११</b> ४ | १८२६            | १४६२ | १३१० | १०७२   | ०८४६  | ०६३२         | ৽४२८         | ०२३२ | 2880        |
| 88            | રુજ્ય        | २ २४१५         | २१०६         | १८२४            | १४४८ | १३०६ | १०६८   | ০৮৪३  | ०६२६         |              | ०२२६ | ००४२        |
| 80            | ०            | ६ २४०६         | .   २१०४     | १म२०            | १४४३ | १३०२ | १०६४   | 3€⊒0  | ०६२५         | ०४२१         | ०२२६ | 3500        |
| 8.            | 4.           | ,,,            | ३   २०६६     | १≒१६            | १५४६ | १२६५ | १०६१   | メミコロ  | ၁६၁१         | ०४१८         | ०२२३ | ၀၁३६        |
| 8:            | ६ ∥ ३७२      | ४   २३६≀       | = २०६४       | ्रे <b>≒</b> ११ | १४४४ | १२६४ | १०५७   | ०=३२  | ०६१८         | e858         | ०२२० | 0033        |
| ×             | ० । २७१      | ६ २३६          | ३   २०६०     | १८०६            | १५४० | १२६० | १०४३   | ০⊏२⊏  | ०६१४         | ०४११         | ०२१६ | ဝ၁၃၁        |
| પ્ર           | १   २७१      | ३   २३८        | ८ २०८४       | :   १८०२        | १४३६ | १२८६ | १०४६   | ०=२४  | ०६११         | o80₽         |      | ००२७        |
| ২             | २   २७०      | ७   २३=        |              | 1               | १४३२ | १२⊏२ | १०४४   | ०=२१  | ०६०=         | ł            |      | ००२४        |
| ۲             | ३ २७०        | 1              | 1            | 1, -,           |      | १२७८ | १०४१   | ०५१७  | ०६०४         | i .          |      |             |
| ۷ ا           | 33¢ ∥ 8      | .६   २३७       | २ २०७०       | १७५५            | १४२३ | १२७४ | १०३७   | ०८१४  | ०६०१         | 1            |      | , ,         |
| צ             | 🗴 े २६६      | .१ २३६         | L L          |                 | १४१६ | १२७० | १०३४   | ०८१०  | ગ્રહ્ય       | ०३६४         | ०२०१ | ००१५        |
| 3             | १६ 🛮 २६=     | į.             | 1            | 3               | T C  | १२६६ | •      | ०५०६  | ०४६४         |              |      | 1           |
| 3             | १७   २६७     | १६ २३४         | 1            | 1               | •    |      |        |       | 0360         | 1            |      | 1 , , 1     |
| 3             | (न   २६५     | ७४ ⊃३ <u>४</u> | •            | 1               | 1    | ī    |        | 1     | ০ধ্বড        | 1            |      | · ~         |
|               | ८   २६१      | ६६ २३५         | ६ २०४        | ६   १७६३        | १४०  | १२५३ | १०१८   | ०७६५  | ০ধনঃ         |              | ,    | 6000        |

यह १६६ स १७१ तक का बालस-बक हिया गया है, यह सारापीय पढ़ित का है। इसमें कार की पैकि में गुरूप से वहस तक क क्रिक (क्षेत्रा या घनटा के) हैं; बायी बार प्रथम पेकि में गुरूप से उत्तरत वक के क्रिक (क्ष्ता वा मिनट के) हैं। बासन-बक क मेंक् (क्ष्ता वा मिनट के क्रिक श्रामका वा गुरूप के बार में प्रकेश के पित है लागे गय हैं। परन्तु तीन बक्ते स वहस परित क के मानी सीमना के साथ गुरूप व्यासका बातिया वा प्रास्त करान की किया में प्रश्रम करान की क्षाय में प्रश्रम क्षेत्रा के के अपना सीमना बाहिय। या मान्य प्राप्त का किया के साथ में प्रश्रम करान की विधि इस प्रकार है कि

मद की गति के बौक (कासम-बाह के द्वारा) जा बाव; वसका प्रथम का एक बौक हाहकर तीचे वाक्षत परटा-मितट के बौक पटाना चाहिष्य किर इस करण क्रम के द्वारा चाक्षत क्रम में आ बौक सिक्सें, उन्हें विक्रवाहि समित्रिण कौर उन विक्रवाहिकों का तृना करके क्राया-धन ( विचित्र) चालन की विष्, ता मद-स्पष्ट दा जावगा। !"

पृष्ठ १४६-१४०-१४० में देशिय । सभी महीं में १ घरता १ मिनर ४ सेकेर ६ (प्रत्यादि ११२१४) का सरा-चालत किया गया है। सुन्न की गति घरेगादि १४०१४ चन्त्र की गति चरेगादि १४०१६ स्तर कीट ग्रुक की गति चरेगादि १४० शांक भीट ग्रुक की गति चरेगादि ११० शांक कीट गति घरेगादि ११४ शांक की गति घरेगादि ११४ शांक की गति घरेगादि ११४ शांक की गति घरेगादि ११४ शांक की गति घरेगादि ११४ शांक की गति घरेगादि ११३ शांक की गति घरेगादि ११३ शांक की गति घरेगादि ११३ शांक की गति घरेगादि ११३ शांक चरता हो तिनर की संस्था १३६६० है तथा एक परदा हो तिनर की संस्था १३६६० है तथा एक परदा हो तिनर की संस्था १३६६० है दोनों का घरतर श्रुपा ७० है, सबौत् विदेश कि तिनर (६० सेक्यर ) में च्युत्र ७५ चंक है ता ११ सेक्यर में कितना चंक होगा १ है। सिनर होगा च्युप्त होगा। घराप्त ११०३० में की ६ घरापा ता १३०५४ चंक १ परदा १ मिनर ४ सकेपट के ग्रुपा।

सूर्य '

सूब को गाँव । १८०१२ घरेगांवि है। यह १६८ में शुस्त के नील तथा ४० के शांदिनी घोर ८४०६४ संख्या मिली। चात्र ११ विकक्षा का त्रैरासिक हारा चौक जानना है वो । १८८ घरेगांदि का चौक ११ ३६४६ वना (१४ २१-१ ३६४६) वानी का चन्तर ७६ मिला चर्चांत एक कक्षा (व विकला) में चाल वह है है हो, १६ विकक्षा में कियना होगा १ त्रैरासिक हारा---

 $= \frac{2}{16 \times 6\pi} = \frac{6\pi}{6\pi \times 6\pi} = \frac{6\pi}{66} = 68 \frac{6\pi}{6} = 68 \frac{6\pi}{6}$ 

|१५० चौराहि के चाक्षत चक्र के घोक १-५०२१ में ९४ चाय किया थी, १५० १ घोक ११०१६ चौराहि के पूर्व भाव महान्यांत के घोक भे चालत के घोक भोजिए।

१४ १ =स्य की गति चौरावि । प्रभारत के ( चाकन-पक के ) चेक में

१३७२४ = एक परता एक मिनट बॉक सकेरक के (बाकन वक के) भेक जोता यागपत = १५७०२४ = व्याक्षम वक में इस संक्या को देशा गया ता ार बंशानि में २०१४ के बीद 18 बंशादि में २६०१२ है, बतएब १०७०२४, उन्हों तो संक्याओं के मन्त्र की है इसे

ार का = <u>२ ५४७</u>३ ol3 का = २६¤१२ -श्रन्तर ऋग १७६१

चूँ कि १ कला = ६० विकला मे अन्तर तो ५४५ मे

१७६१ श्रंक है

श्रन्तर ऋग ८४८

२ ५ ४७३ = ०।२ का

२ ७७२४ = योगफल

श्रतएव चालन अक श्रंशादि ाशन्ध सूर्य का हुआ।

चन्द्र

चन्द्र की गति १४।३८।१६ के समान चालन चक्र पृष्ठ १७१ में देखा तो—

१४।३८ श्रंशादि = ०२१४६ मिला १४।३६ = ०२१४४

चॅ कि १ कला = ६० विकला में अन्तर

तो १६ चिकला मे

 $= \frac{x \times \xi_E}{E_0} = \frac{\xi_X}{E_0} = \xi = \frac{\xi_X}{E_0} = \xi = \frac{\xi_X}{E_0} = \xi = \frac{\xi_X}{E_0} = \xi$ 

१४।३८ अशादि = ०२१४६ मे २ ऋग किया तो--

१४।३८।१६ स्रंशादि = ० २१४७ मे १ ।१ ।४ घरटादि = १•३७२४ जोडा

१ ४८७१ = त्रैराशिक द्वारा छांशादि ०।३०।१६ पर मिला ।

मंगल और गुरु

पृष्ठ १७२ में लिखी "विशेष वात" का उदाहरण इसमें दिखाया जायगा। इन दोनो प्रहों की गति श्रंशादि ०।१० है। श्रतएव---

०।१० श्रंशादि =२ १४८४ + १ ३७२४ (१ घं० १ मि० ४ से० का)=३ ४३०८ योगफल, चालन-चक

के शून्य घएटा शून्य मिनट के अक ३ १४८४ से अधिक है। अतएव--

मह⊸गति (०।१० ऋंशादि ) =२ १४८४० में १ घ० १ मि० ४ मे० = 0 १३७२४ घटाया ( ऊपर की सख्या के प्रथम का श्रंक छोड़कर )

=ऋगण्पत्त २ ०२११६ = ४।५३ × २ = ६।२६ विकलादि ऋग्-चालन ।

गति १।४०=१ १४⊏४+१ ३७२४ (१ घ० १ मि० ४ से० का)=२-४३०⊏= ०।४।१४ अशादि ऋग्ग-चालन

र्गान १।१४=१ २८६१ + १ ३७२४ (१ घं० १ मि० ४ से० का) = २ ६६१४ = ০।३।६ श्रशादि ऋग्-चालन - शनि

गति ০।३ = २ ६⊏१२ - (म० गु० की मॉति) ०१३७२४ (१ घ० १ मि० ४ से० का) = २ ४४३६६ = olol8 x २= olol5 श्रशादि ऋग्-चालन । गह-केतु

गति ०। ३। ११ = २ ६४८३ - ० १३७२४ (१ र्घ० १ मि० ४ से० का) = २ ४२१०६ = ।।४ = ०।०।४ × २ = ०।०।= ऋशादि धन-चालन ( वक्री महे के

नवस्थन

गवि ०।२ = २०६४७ - ०१३७२४ (१ र्घ १ मि० ४ स० का) = २०७२००६ = ०।२५ =०।वार} × २=०।वार काँग्रावि ऋख-कासन। —

नाट--प्रश्न १६८ से १७१ तक के बातल बाक के प्राप्त करते हैं। स्वर्षियों का ब्रह्मिता यहेगी वर्गीकि
कन्दें त्रैरारिक गयित का कच्छा कम्बास स होगा। किन्तु है यह विषि, कविसुस्स। क्योंकि यह निरिष्त
है कि, किसी मह की गति कवस नहीं होती। चूँकि गासूनिका में कवस गति ही मानकर कार्य किया जाता
है, किस्तु, इस बासल-बाक के द्वारा बक्त-गति का कानुगत का बाता है। कासु।

दश्चर्ग

गृह, होता है प्रकार आतंग नवांग, दर्शनीय, हांग्यीय पादरांग, श्रीयोर चार पर्व्या मिसकर दरावर्ग होता है। इसी प्रकार गृह, हारा, हेच्काय सामेंग, नवांग, हादलीय चीर विहासि मिसकर मार्ग है होता है। सार्या का प्रवेश स्विक होता है, तवा दरावण का क्यी-क्यी। सानक विद्याप नवांग-माद स अनेक कार्य करते हैं। करता। मादना का बरोन मारम्य किया या गहा है। हो राशीय हो गहेश होते हैं।

होरा

इसम प्रत्येक राशि के दो लवड १४-१४ धरा के हाते हैं। दियम राशि में प्रवम १४ धरा तक धूर्व का होरा, तता १६ वें धरा से ३० धरा तक पत्त्र का होरा होता है, तवा ममराशि में प्रयम १४ धरा तक पत्र का होरा तब धुर्व का होरा होता है। यवा—धूर्व २० ११० है तो विषय (सिधुन) राशि में प्रवम सब के होरा में सुर्व रहा।

#### र प्रदास

इसमें प्रत्येक राशि के तीन लगड़ १०-१० बंदा के द्वात हैं। प्रत्येक राशि का मयम प्रेण्काय व्यवनी ही राशि ने पारण्य होता है, दिर वृसरा प्रेण्काय व्यवनी राशि से पांचवी राशि का, फिर दीमरा देण्काय व्यवनी राशि से मवर्ची राशि का दाला है। इस प्रकार के ट्रेण्काय को क्रिकेटेर भी कर नकते हैं। क्योंकि व्यवनी ही राशि का विचाल (१-५-५ वी) हैं। ट्रेण्काय हाता है। इसका बुसरा नाम 'एकाय व्यवन्त कार्ते भी है। एक जिकीय रेला पर दृष्टि देना रखाइ का काय है। यचा-सूब नाश्रंश है ता सिवान राशि के प्रकार मान्य देश।

ममोश

इसमें प्रत्यक राग्नि क सात करव कुल हूँ । १—(शाश्वाद तक) २—(ताश्वार तक) ३—( राग्नश्वाद तक) ४—( राग्नश्वाद तक) ४—( राग्नश्वाद तक) ४—( राग्नश्वाद तक) ४—( राग्नश्वाद तक) ४—( राग्नश्वाद तक) ४—( राग्नश्वाद तक) ४—( राग्नश्वाद तक) ४—( राग्नश्वाद तक) ४—( राग्नश्वाद तक) ४—( राग्नश्वाद तक) ४—( राग्नश्वाद तक) ४—( राग्नश्वाद तक) ४—( राग्नश्वाद तक) ४—( राग्नश्वाद तक) ४—( राग्नश्वाद तक) ४—( राग्नश्वाद तक) ४—( राग्नश्वाद तम्मार्थ तक) ४—( राग्नश्वाद तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ त्याद त्याद तम्मार्थ त्याद तम्मार्थ त्याद तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ तम्मार्थ

नवांश

| विभाग | राशि मे | नवाशारम्भ  |
|-------|---------|------------|
| १     | श्राक्ष | राशि १से   |
| ą     | २।६।१०  | राशि १० से |
| 3     | ३।७।११  | राशि ७ से  |
| ĸ     | ४।=।१२  | राशि ४ से  |

इसमें प्रत्येक राशि के नव खरे होते हैं, अर्थात् एक राशि के २ (सवा दो) नज्ञन्न, तथा इनके नव चरण होते हैं। प्रत्येक खरेड ३ ग्रंश २० कला का होता है। १—(३।२० तक) २—(६।४० तक) ३—(१०।० तक) ४—(१३।२० तक) ४—(१६।४० तक) ६—(२०।० तक) ७—(२३।२० तक) द—(२६।४० तक) ६—(३०।० तक) खरेड होते हैं। चर राशियों का नवांश, अपनी ही राशि से, स्थिर राशियों का नवांश, अपनी राशि के नवम राशि से, और दिस्त्रभाव राशियों का नवांश, अपनी राशि के, पंचम राशि से प्रारम्भ कर कमशा गण्ना की जाती है। यथा—सूर्य २।०।१६ है तो मिथुन का

सूर्य, तुला से नवाशारम्भ श्रोर प्रथम खरह में होने से तुला के नवाश में सूर्य रहा।

## द्वादशांश

इसमे प्रत्येक राशि के वारह खरह होते हैं अर्थान २६ ढाई अश का एक खरह। प्रत्येक राशि में, अपनी ही राशि से प्रारम्भ होकर क्रमश चलता है। यथा—सूर्य २।०१६ है, तो मिथुन के प्रथम खरह में ही (मिथुन के) द्वावशाश में सूर्य रहा। १—(२।३० तक) २—(४।० तक) ३—(७।३० तक) ४—(१०।० तक) ६—(१२।३० तक) ६—(१२।३० तक) ६—(२२।३० तक) १०—(२४।० तक) ११—(२०।३० तक) १२—(३०।० तक) खरह होते हैं।

### त्रिशांश

विषम राशि (१-३-४-८-६-११) में प्रथम ४ अश तक मंगल (१) राशि का, फिर १० अंश तक गिन (११) राशि का, फिर १८ अश तक गुरु (६) राशि का, फिर २४ अश तक बुध (३) राशि का, फिर ३० अश तक शुक्र (७) राशि का त्रिंशाश होता है। समराशि में इससे विषरीत होता है। इसे स्पष्ट सममाने के लिए, टो विभाग करके वसाया जा रहा है।

#### चक्र २६

|                           | विपा   | ग राशि | मे     |      |    |                        | सम             | राशि मे | f        |         |        |
|---------------------------|--------|--------|--------|------|----|------------------------|----------------|---------|----------|---------|--------|
| योग ३० ऋग मे              | У      | У      | 5      | ا ن  | ሂ  | योग ३० श्रश में        | ય              | હ       | 5        | ¥       | ų      |
| त्रिशाशेश की<br>विषम राशि | म<br>१ | श<br>१ | ₹<br>1 | चु ३ | য় | त्रिशाशेश की<br>समराशि | <b>यु</b><br>२ | চ্চ্য ধ | गु<br>१२ | श<br>१० | म<br>= |

## सप्तवर्ग-चक्र ३० का परिचय

पूर्वोक्त गृह, होरा, ट्रेप्काण, सप्ताश, नवाश, द्वादशाश और त्रिशाश तक का ज्ञान एक माथ हो जाय, इसी के लिए आगं 'मत्रवर्ग-चक्र ३०' लिखा गया है। किसी यह का राश्यादि, सप्तवर्ग-चक्र के राश्यादि-पर्यन्त के पूर्व (पहिले) का हो, उसी खण्ड के सामने दाहिनी और लिखे अक (राशि) हो गृहादि होते हैं। यथा—मूर्य राध्यादि २।०१६ हैं, तो मत्रवर्ग में राध्यादि-पर्यन्त खण्ड २।२।३०।० का मिला, क्योंकि इसी खण्ड के पूर्व सूर्य २।०१६ है। इसी खण्ड के अक (राशि) ही (अधाशशाधाश) अर्थात वृव, सूर्य, वुध, युव, शुक, वुध, मंगल (गृहादि राशीश) पर, सूर्य की गृहादि-स्थिति है। हाँ, मत्रवर्ग-चक्र में इससे पूर्व का राण्ड २।०।०।० है और सूर्य २।०।१६ है अत्रल्व इस ग्रण्ड के उपरान्त में अर्थान २।२।३०।० वाले खण्ड में ही सूर्य है। तात्पर्य यह है कि, यह में कम वाले खण्ड में न देखिए, कम वाले के आगे वाले ग्रण्ट में ही देखिए, अन्यया मूल होगी।

रारपादि पवन्त गृहो है सिनका विश्वास्त परवादि पदस्य गृहा है सिनका जिल्लाह परवाद परवेन्त गृही है सि महा \$ |\$0|3c ₹ **₹**₹35 ২ ∣⊃ হ] ২০′ \$ \$5.80 5 PL8 Xt 8 60 १ **२०** ० २१२७३ १ व्यवस्थ १ एए३ १ विश् 8 8 8 1 32 १ रश्चारर ४१ १ २६४ १ २७६ 5.3888W S | S म् ३० \$ | \$ D 2818 환구어 a | १२|३ 3 12 41.34 B = XITT 4 1941 215 4 2 2 tk \$ 18 E.A **=18889** २,१२३० ي⊀ اب 3 '80 \$ | 418 य १२४१ दश \$ 650 4.1 व ५१ स्ट्राप्टर इरिश म है दिस्कर्त लीप शारण कर रिरेश Q 2 2x 4 2 2 E E 22 8 4 2 248 ६५६६ લોકો છી અં क्षेत्र के विश्वास रहा करेरी शरे २ १७ ⊏३४ ३ ४ અંધોશ્વ હો દો

| [   | 91      | 5    |      | Ì   |    |            |          |                |     |    |     |          |            |          |             |      |      |              |    |     |                  |        |     |      |       |                                               |     |      |                |          | [          | q          | ΙŪ           | Ç-1            | ीपक      |
|-----|---------|------|------|-----|----|------------|----------|----------------|-----|----|-----|----------|------------|----------|-------------|------|------|--------------|----|-----|------------------|--------|-----|------|-------|-----------------------------------------------|-----|------|----------------|----------|------------|------------|--------------|----------------|----------|
| ū₹  | πſ      | Ç Q  | र्गन | 1   | Q, | चो.        | 3        |                | ŀ   | ਜ. | W.T | R.       | ō          | (4)      | T           | पर्य | ĕ    | ũ            | à  | ì   | ŭ                | न      | E1  | f    | Į     | रव                                            | R c | ń    | ۹              | ۲.       | ð.         | ₹.         | ē.           | 4              | rr. P    |
| •   | ŲΨ      | Ąc   | Ľ    | T   | 4  | K          | ١        | ,              | 4   | १२ | 9   | -        | , ,        | 48       | 0           | 어    | গ    | ١٠,          | ¥  | 80  | 1                | Ì۲     | ξ,  | 1    | d١    | 0,3                                           | (0) | 디    | 햐              | ₹₹       | ¥          | 1          | 1            | १२             | 1 1      |
| 5   | •       | 0    | ,    | 1   | 5  | ×          | 1        | 3              | 5   | ļ٦ |     | -        | 7          | 1        | રો          | 힉    | ۹    | ١٥,          | 8  | 3   | 6                | 1      | 1   | 1    | di.   | ۰                                             | 99  | ψ    | ন              | ? ?      | ¥          | J          | 1            | 1              | ۽ ان     |
| F   | ٦       | ٩٠   | η,   | 7   | ٤  | ×          | 1        | ď              | Ł   | 7  | ŧ   | 1        | ٦          | ŲΫ       | ٩Ū          | 0    | ٩    | ۱۵           | 8  | 1   | 1                | 4      | 1   | 2:   | ij,   | 0,4                                           | 2.2 | ď    | 큠              |          | 8          | `ب         | ¥            | 1              | w 1      |
| 5   | ٦       | २०   | 1    | 1   | ŧ  | ¥          |          | Ī              | ď   | 7  | 20  | 1        | [7         | •        | হ           | 19   | X    | أها          | 8  | िर  | 6                | 1      | 1   | 9 =  | 11-   |                                               | N/R | -    | -f·            | 1        | <b>-</b> ⊱ | Ų,         | ¥.           | el.            | <u> </u> |
| 디   | 8       | ۲v   |      | ₹   | ų  | X          | 1        | <del>-</del> - | ď   | ₹, | ?0  | 1        | ١,         | 1        | <b>1</b> '5 | 9    | d    | ٩            | 8  | ٦   |                  |        |     | 10   | 112   | -~                                            |     | -    | alt            | 1        | ų l        | •          | 'n           | <u>۔''</u>     | 4 1      |
| 5   | ×       | -    | η    | 1   | ŧ  | X          |          | . ?            | ٦   | Ę  | 80  | 7        | ī          | 1        | ¥.          | 이    | d    | ٥            | ¥  | ₹   | •                | 3      | ٦,  | •    | ŀ     |                                               | -   | -    | 4              | ŧ :      | ٠.         | Ţ          |              |                | Ų v      |
| =   | Ę       | ¥    | Γ,   | 1   | £  | ×          | 1        | ŧ              | 9   | ٠, | * * | 12       | 1          | 1        | ξ 8         | ď    | di   | 0            | ×  | 1   | u                | Ę      | -   | 15   | P     | -/                                            | 680 | -    | -              | 1        | -:-        | w          | ¥            | ₹ <sup>~</sup> | į ų      |
| 5   | ,       | 10   | , ,  | 1   | Ų  | ×          | 1        | •              | •   | Ą  | ? ? | ? ?      | 7          | ī        | ū           | 4    | v    | 0            | ×  | 1   | ·                | _      | 8   | -    | ι⊢    | 1                                             | 1/3 | ١,   | d.             | Ŧ ,      | ₹ĺ         | <u>,</u> - | xi.          | ,              | i u      |
| = ] | _       | 18   | *    | 4   | ų  | Ł          | 1        | 12             | Ť   | ħ  | 17  | 11       | 1          | 2        | , ī         | c    | a    | Ť,           | ×  | Ę   | Ξ                | _      | _   | _    | -     | <u> </u>                                      | ,   | ٠-   | ŀ              | 7 2      | ,†         | ٠          | x i          | ₹.             | ां प     |
| 5   | ६०      | -    | ,    | †   | ŧ  | Ł          | ī        | 1              | •   | Ą  | १२  | 22       | ī          | 7.       | ,           | 9    | di   | Ì            | ×  | ٦   | 7                | ą      | _   | -    | 21    | -                                             | 130 | r    | 1              | Ų        | 1          | =          | <del>-</del> | 8 1            | ŧ        |
| ī   | १२      | ٦    | _    | 1   | ŧ  | X          | -        | 1              | -0  | ų  | •   | Ł        | 1          | 5        | ١,٦         | ų    | ŧ    | ì            | χį | 4   | ٩                | $\neg$ | _   |      | 1     | +-                                            | २०  | _    | Į.             | -:-      | ŀ          | _'-        |              | ÿ-1            | 1        |
| =   | 12      | 7 1  | ₹)   | đ   | ī  | ×          | 1        | 18             | Ü   | Ŗ  | ٦   | ı        | 1          | þ.       | ų,          | 0    | 4    | 0 :          | X  | 4   | ŧ                | 8      | Ę   | ~    |       | 'n                                            | ۲.  | -    | 11             | 1        |            | ٦ [        | 1            | k 1            | P        |
| ľ   | ? ?     | R    | -    | †   | Ę  | Ł          | 1        | ì              | ŧ   | 8  | ą   | ì        | 1          | Q        | Į.          | Ī    | ٠,   | 0            | ×  | 4   | į                | 8      | u   | (0   | *1    | +                                             | +   | _    | 7.             | 8        | 1          | ١,         | 4 1          | K 1            | ŧ        |
| 5   | ?*      | •    |      | 1   | L  | ×          | 1        | 10             | V   | X  | 3   | •        | 1          | ę,       | 7           | 7    | ٠ŧ   | 1            | ×  | Ę   | ą                | ×      | u   | īď   | ? ?   | 4                                             | 8°  | ē    | 7.             | *        | 21         | Ţ          | 1            | र् व           | Ų        |
| ч   | ? 4     | 8    | 7    | 1   | ı  | ¥          | 1        | •              | Ĭ   | ¥  | ą   | Ł        | Ę          | ٩į       | 8           | ٧.   | ŧĮ٤  | ī            | ŧΪ | 4   | 1                | ¥      | 긭   | _    | 11    | <u>,                                     </u> | ٦.  | ٠    | 10             | ×        | 9          | 1          | 1            | ٠,             | V        |
| 5   | ţ       | Ē    | 1    | 1   | ٦  | 8          |          | ŧ              | Ì   | •  | Ą   | Ł        |            | ٩ı       | V           | 9    | •    | 0 3          |    | •   | 1                | ×      | ╡   | ٩    | ? ?   | 5                                             | 18  | 24   | 25             | 8        | 1:         | 4          | •            | 1              | •        |
| 5   | 84      | Ą    | 7    | ₹   | ٤  | ĸ          | 7        | 1              | 1   | Ę  | ą   | ā        | 1          | ۹,       | Į.          | 1    | 1    | د (ه         | ď  | Ę   | : [              | 4      | 딕   | ₹    | * *   | 1                                             | П   | 0    | 22             | 8        | 27         | -          | ٩            | 1              | 3        |
| 5   | ₹=      | _    | ,    | 1   | ı  | ¥          | 1        |                | Į   | ٩  | 8   | Ł        | ţo         |          | I           | Ľ    | ł    | د ه          | (  | Ç.  | 1                | Ę      | ŧ   | 4    | * *   | १२                                            | ٥   | ٩    | ۲P             | ľ        | ŀ          | Ŀ          | v            | ¥              | 9        |
| 5   | 20      | •    | , ,  | Ī   | ٤  | 8          | 1        |                | 1   | Ę  | 8   | •        | 80         | 5        | Įą.         | [    | × ?  | 1            | (  | 11  | ŧ                | 4      | 1   | •    | **    | <b>?</b> २                                    | 4   | ٥    | • २            | 8        | ¥          | _          | ٠            |                |          |
| 5   | २१      | ķ    | V.   | Ì   | į  | 8          | ,        |                | •   | u  | ĸ   | _        | 4          | [        | २०          | -    | 1    | 1            |    | 11  | 1                | ۳      | १२  | 1    | ٤٢    | *9                                            | * 1 | स्ये | ţə             | 8        | ¥          | 5          | ٠            | _              | _        |
| ď   | ব্য     | Ą    | _    | 1   | ı  | R          |          | 1              | J   | ٠  | ¥   | -        | 10         | ١        | 4           | 4    | ?    | 1 3          | 1  | Ŋ   | 1                | 5      | 3   | •    | **    | 12                                            | •   | 9    | ŧ۵             | 8        | ×          | Ŀ          |              |                | <u>!</u> |
| 5   | रा      | ٦    | 1    | 4   | į  | ¥          |          | 4              | ý   | 9  | Ę   | _        | _          |          | -           | ←    | ł    | -            |    | 115 | -/-              | 4      | ١٩  | 1    | 11    | tx                                            |     | 9    | şε             | 3        | R          | Υ.         | _            | _              |          |
| 5   | ٦,      |      | ' '  | ł   | Ł  | R          | •        |                | J   | 5  | Ę   | _        | 10         | •        | 80          | •    | 1    | +-           | ÷  | 1   | -4-              | 5      | 11  | 1    | 11    | 14                                            | R   | ٠    | 60             | *        | ¥          | _          | _            | _              | _        |
| 4   | ₹       | 81   | ١x:  | ١   | ٤  | 3          |          | 4              | ١.  | 5  | ٠   | 씍        | <u>.</u>   | _        | 30          | -    | -    | -            | 4- | 1   |                  | ٤      | * * | -11- | - 1   | _                                             | 51  |      | _              | <u>×</u> | ¥          | ۰.         | ų            |                |          |
| 4   | 7       | 8    | 1    | 1   | ٤  | ¥          |          | 1              | ľ   | 5  | و   |          | *          | _        | 3           | 180  | 4    | -            | ~- |     |                  |        | 2 8 | -11  | _     | <u>ون</u> :                                   |     | -+   |                | *        |            | 10         | ٠            | 4              | ~        |
| V   | ₹•      | ţ    | ٠.   | 1   | 4  | 8          | *        | L              | šļ. | ٤  | •   | $\dashv$ | <u>t</u> _ | !        | -           | ٤    | 1-   | 1            | +  |     |                  | -      | 4   | -11- | ! ! ! | ~                                             |     | -    | - F            | ٠.       | ÷          | 10         | +            | -11<br>        | -        |
| 1   | _       | -    | ٠,   | ᅦ   | ٤  | 8          | 3        |                | ł   | ٩  | 5   | _        | !0         | <u> </u> | -           | •    | ı.   | $\leftarrow$ | 4  |     | * *              |        | 1   | -11∸ | -+    |                                               | * R | -+-  |                | -        | ٠,         | (0         | 4            | <u>د ا</u>     | -        |
| -   | _       | 4    | +    | 1   | _  | -          | 7 0      | . –            | - H |    | -4  | _        | _          | _        | _           | 41   | -    | -            | 4- |     | ۲! <b>و</b>      |        | 4   | ⊣⊢   | -     | ار ا<br>ا                                     |     | 4    | 2              | -        |            | 111        | ٠,           | 1              | -1       |
| 1   | <u></u> | Ξ    |      | 1   | 0  | ¥          | ۰        |                | 1   | _  | ? ? | -        | _          | ? ?      | ⇤           | _    | -    |              |    |     | <u>ম্</u>        | -      | 4   | -1'- | -     |                                               |     | -    | ا-             | ->       | ٠,         | 2 1        | 4            | 1              | ⊣ .      |
| ٤   | -       | 1    |      | ī   |    | *          | ÷        | _              | -   | 1  | -   | _        | _          | **       |             | -    | ÷    | -            |    |     | २ <sup>।</sup> १ |        | 8   |      | 1     |                                               | y e |      | <del>ر د</del> | _        | ~~         |            | -            |                | -1       |
| 1   | Ľ       | 1-   | -    | 4   | _  | <u>.</u> 8 | خر       | -              | -   | 1  | -   | -        | _          | _        | 100         |      | _    | 8            | _  |     | ylt<br>ole       |        | 1   | -1-  | ٠,٠   | -                                             |     | -    | 신<br>인 :       |          |            |            | 1 1          |                | ╡        |
| ۴   | _       | 8    | ٠-   | 1   | _  | *          | 10       | -              |     | -1 | -   | -1       |            | ?"       | -           | _    | -    | 1            | -  | _   | <u>ુર</u>        | _      | ٠.  | -1   |       | 44                                            |     |      |                |          |            |            | 2 2          | _              | 4        |
| ŀ   | -       | · —  | -    | ₹   | ٠. | ÷          | ÷.       | _              | ٠.  | -> | 19  | 뷥        | <u> </u>   | 14       | _           |      | -    | ¥            | ٠, | -7- | 18               |        | k 1 | 10   | •     |                                               |     |      |                |          |            |            | 01           |                | 1        |
| 1   | 7       | . `` | 17.  | - ' |    | ÷          | <u>`</u> | _              | ٠,  | -u | _   | 4        | , -        | ٠:       | _           |      | 11.5 | •            | _  | 3   | 11               | `      | `   | -11  | _     | _                                             | _   |      | _              | _        | _          | _          | _            |                |          |

# त्रिवर्ग-विचार

दशवर्ग में से सप्तवर्ग तो बताया जा चुका, श्रव त्रिवर्ग श्रर्थात् दशमाश, पोड़शाश श्रौर पष्ट्यंश शेष रह गये हैं । प्राय' इनका काम कम ही पडता है। फिर भी, कभी-कभी, किसी फलित-विचार मे श्रावश्यक होते ही हैं ।

## दशमांश-चक्र ३१

| श्र <b>श</b><br>तक                         | मे | बृ  | मि            | क     | सिं            | कं       | बु  | वृ | ध | म            | कुं. | मी                               | दशमांश—नियम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------|----|-----|---------------|-------|----------------|----------|-----|----|---|--------------|------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| \$ ह ह   १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ |    | 2 2 | x   x   v   v | प्र ह | १०<br>११<br>१२ | 1 6 2 12 | 1 2 | .[ | 8 | = \<br>  = \ | 1_   | \( \alpha \)   \( \mathred{m} \) | इसमें प्रत्येक राशि के दश न्वयः इ-३ ग्रंश<br>के होते हैं। विषम राशि में श्रपनी ही राशि<br>से, तथा समराशि में, श्रपनी राशि से,<br>नवम राशि का, दशमाश प्रारम्भ होकर<br>क्रमश श्रन्त होता है। यथा—सूर्य २।०।१६<br>है, तो विषम (मिथुन) राशि में, श्रपनी<br>ही (मिथुन) राशि से प्रारम्भ, तथा ३<br>श्रंश के श्रन्दर ही होने के कारण मिथुन<br>के ही दशमाश में सूर्य रहा। चक ३१<br>में स्पष्ट है। |

## पोड्शांश

इसमें पत्येक राशि के सोलह खण्ड, १।४२।३० अशादि के एक-एक खण्ड होते हैं। चरराशि में मेष से, स्थिर राशि में सिंह से, दिस्वभाव राशि में वनु से प्रारम्भ होकर क्रमश ४-५-१२ राशि पर ममाप्त होते हैं। यथा—सूर्य २।०।१६ है तो दिस्वभाव (मिथुन) राशि में वनु से प्रारम्भ, तथा १।४२।३० वाले प्रथम खण्ड में होने के कारण, धनु के ही पोडगाश में सूर्य रहा। चक्र ३२ में स्पृष्ट देखिए।

## पोडशांश-चक्र ३२

|                 | ऋंश          | 8   | 3     | પ્ર    | v  | 3  | ११ | १३ | १५ | १६  | १८ | ૨૦  | <b>२२</b> | २४  | २६ | २५ | ३० |
|-----------------|--------------|-----|-------|--------|----|----|----|----|----|-----|----|-----|-----------|-----|----|----|----|
| स्वरहान्त       | कला          | ४३  | ४४    | ૩હ     | ३० | ၁၃ | १४ | હ  | 0  | ४२  | ४४ | ३७  | 30        | २्इ | १५ | v  | ٥  |
| 1               | विकला        | 30  | ၁     | ३०     | 0  | ३० | ာ  | 30 | 0  | ३०  | o  | ३०  | 0         | 30  | ၁  | 30 | 0  |
| चर राशि         | शिष्ठार्जा२० | 8   | 5     | 3      | 8  | ×  | Ę  | છે | 4  | ٤   | १० | ११  | १२        | १   | ٦  | 3  | S  |
| स्थिर्राशि      | राधा⊏।११     | _¥  | ६     | 6      | =  | ء  | १० | ११ | १२ | 1 3 | २  | 3   | 8         | y   | Ę  | ی  | =  |
| द्विस्वभाव राशि | રાફાદા?ગ     | - 8 | . १ इ | ,   ११ | १२ | १  | २  | ३  | -8 | ×   | ६  | ی ا | 5         | 3   | १० | ११ | १२ |

| [ 6/m2          | [ जावकन्दापक                                                                            |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| गरमादि पर्यन्त  | ए को है, न न हो कि परचाद पर्यन्त ए हो है स म हा कि परवाद पर्यन्त ए हो है स म हा वि      |
| <b>७</b> २७३० ० | न र ४ पर्भ ६ प धरन न नरन प्रारंग शहर र स्राह्म न न नरह प्र में प्रारंग स                |
| E 0 0           | मार ४ महर ज म शहर व वहत ह र हा हा र हाह प्रश्रह प्रश्रह हो हो हो हो है                  |
| द २३० व         | हर ह ह १ ह १ हरियेक अरेट ४ च ही श्रीकार प्रमृत वरहार प्रमृत                             |
| E 340           | हर ह ह शहल १) हरन्यर स्थार अ च ह र शहर र देशका रहा था अ र म                             |
| E 880 E         | हार हा ह यह । हा हारहेप वा वा का प्राप्त का का मार्थ है से वा वाहर हो के ही दा के       |
| 5 × 0           | हार हरत दरल रे हरिश' ल जरल हा जा जा रे बरन रत्यहरूपर रहिर हो ज हरे हैं ज                |
| E 880 0         | इ र देश रिशरिश देश्वेष्ठ जर र र ये ये अरुरेश द्वेष्ठ जरशेष्ठ ये र दे ये                 |
| ⊏ ७३० व         | बार बहुत बेरराहर बहुल व्यक्तरत्य , याचे प्रश्न रत्यावत वर्ग प्र क स व बा                |
| म महिष्ट        | ब स बहुत बेरन्दर बर्जिय वर स स द वे श्रुरवारत व वर ह के से बर्व म                       |
| E 20 0          |                                                                                         |
| E 8230 0        |                                                                                         |
| = 80 2801       | हर शहर के ये है हर्मी वर र है है के हरे जार हर ने मेर हर है र शहर                       |
| मार्थिय व       | हर रहर थे र र रहरू विश्व विदेश में हैं है है है है है है है है है है है है              |
| = ₹x c          | बर ११२ र य र र र र जर्भ हार में भरतार हार जर्म प्राप्त में र में                        |
| = 548 0         | इ ४ ११२ में है है इस्प्रेस्थर में है है में द दिश जरूर वर्ग प्रश्र ज है दे              |
| 5 80 G 21       | इ । ११२ ६ इ ६ इर्६४० वर्ष । इ ६ ६ ६ ६ व ११ व्यक्त स्वार्थ । ११ ७ ६ २ ६                  |
| = 90 8          | व र ४ १ १ ६ व र र र पर वर्ष ६ द द द ११० ० वर्ष ४१२ द ६ ६ ६                              |
| E 8E .          | अ र ४ र र र अ थेर ० व बर र रूर्व र द द रहरूर बर्ब र स द ज ४ र                           |
| <b>=</b> 2 °    | ब ६ ४ १ १ ६ ४ ३ १० २६   बर्र ४ ११११ चर्र १ १११२३० वर्ग्य ४ म ७ ४१६                      |
| = 28 28         |                                                                                         |
| = २२३           | व र ४ र र ७ र रेश्व प्रथम प्रश्र प्रश्र प्रश्र प्रश्र व वर्ग प्रश्र प्रथम वर्ग प्रश्र व |
| = २३२०          | द इ. इ. इ. इ. इ. इ. इ. इ. इ. इ. इ. इ. इ.                                                |
| ⊏ ₹)K o         | o हा अ अ दो क द अहर, देखन चरेश अहर हम के १११ हर १४६४ चरेट अ अंक अहर अ                   |
| = २४४२४         | 4.                                                                                      |
| = >\$ %0        | 0 5 8 5 3 = 0 mf = 38 6 mis x 51 50 8 = 255 56 16 mg = 150 8 8 50 8 8 64                |
| ८ २७३           | 0 E N x 3 E 0 ms 8 0 est x 55 5 E c 55 550 c 5c x N 5e F e 26                           |
| 1 0             | O E R S & F = A 60 66 5 056 x 8 56 5 F 66bbs x 12 x 1260 60 = 60                        |
| 1 0 4           | > X > 36 5 25 12364x14 x 3 1,4 X 8 14 2 2 0 0 10 x   254 40 260                         |
| 5 35            | 10 4 50 8 40 54 at 18 2 cfs x 5 at 8 8 16 44 0 012 K Cfs 6 14                           |
| <u> </u>        | 1 V 2 VILLE EL 19                                                                       |
| 152             | of R to X tit t glotes oft R 2 : ta # 2 itank atfra cittife                             |
| 1 110           |                                                                                         |
| 1 63            | 시트를 보고 보고 되는 보고 <del>되고 되고 보고 하는 하는 하는 것을 했다.</del>                                     |
| I FT ESAS       | ni Ris nie i, filoste, Isila g sie e ei o eit nieterlet?                                |
| •               |                                                                                         |

## त्रिवर्ग-विचार

दुशवर्ग में से मप्तवर्ग तो वताया जा चुका, श्रव त्रिवर्ग श्रथीन दशमाश, पो इशाश श्रौर पष्ट्यश शेष रह ्गये हैं। प्राय इनका काम कम ही पड़ता है। फिर भी, कभी-कभी, किसी फलित-विचार मे श्रावश्यक होते ही हैं।

## दशमांश-चक्र ३१

| ध्रश<br>तक                                | मे | वृ  | मि   | क | सिं | कं | बु    | वृ                | ध                      | म | कं.                                   | मी                                    | दशमांश–नियम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------|----|-----|------|---|-----|----|-------|-------------------|------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| \$ ह ह   १२   १४   २१   २१   २१   २१   २१ |    | 3 8 | -  - | . | १२  | १० | 0   0 | ह<br>  १०<br>  ११ | 10 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 | 3 | 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 | 1   8   8   8   8   8   8   8   8   8 | इसमें प्रत्येक राशि के दश व्यण्ड ३-३ ग्रंश<br>के होते हैं। विषम राशि में श्रपनी ही राशि<br>से, तथा समराशि में, श्रपनी राशि से,<br>नवम राशि का, दशमाश प्रारम्भ होकर<br>क्रमश श्रन्त होता है। यथा—सूर्य २।०।१६<br>है, तो विषम (मिथुन) राशि में, श्रपनी<br>ही (मिथुन) राशि से प्रारम्भ, तथा ३<br>श्रंश के श्रन्टर ही होने के कारण मिथुन<br>के ही दशमाश में सूर्य रहा। चक ३१<br>में स्पष्ट है। |

## पोड़शांश

इसमें भत्येक राशि के सोलह खरड, १।४२।३० अंशादि के एक-एक रागड होते हैं। चरराशि में मेष से, स्थिर राशि में सिंह से, द्विस्वभाव राशि में धनु से प्रारम्भ होकर क्रमश ४-५-१२ राशि पर समाप्त होते हैं। यथा—सूर्य २।०।१६ है तो द्विस्वभाव (मिश्रुन) राशि मे बनु से प्रारम्भ, तथा १।४२।३० वाले प्रथम खरड में होने के कारण, बनु के ही पोडशाश में सूर्य रहा। चक्र ३२ में स्पृष्ट देखिए।

## पोडशाश-चक्र ३२

|                 | श्रश       | 5   | 3   | પ્ર               | હ  | 3   | ११ | १३  | १५ | १६ | १८ | ၁၀ | <b>२</b> २ | २४ | २६ | 55 | 30 |
|-----------------|------------|-----|-----|-------------------|----|-----|----|-----|----|----|----|----|------------|----|----|----|----|
| रारहान्त        | कला        | ४२  | ૪૪  | ૩હ                | ३० | 55  | १४ | ی   | 9  | ४२ | ४४ | 30 | 30         | २् | १४ | હ  | 0  |
|                 | विकला      | 30  | 0   | ३०                | 0  | ३०  | ာ  | 30  | 0  | ३० | 0  | ३० | 0          | 30 | ာ  | 30 | 0  |
| चर राशि         | १।४।७।१०   | 8   | ٥   | 3                 | 8  | y   | ε  | ט   | 5  | 6  | १० | ११ | १२         | १  | 5  | 3  | 8  |
| ंस्थिर राशि     | राश्रा≒।११ | _ × | ६   | v                 | 5  | 3   | १० | 122 | १२ | १  | ٦  | 3  | - 8        | У  | ६  | v  | =  |
| द्विस्वभाव राशि | રાકાદા? ગ  |     | 180 | • <del> </del> १३ | १२ | . 3 | २  | ३   | -8 | ×  | ६  | છ  | 5          | 3  | १० | ११ | १२ |

| [ tus ]                                                                                               | ातक-रीपक     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| परवारि वर्गन प्रको है त न हा वि प्रस्थार करेंच प्रकार के त त हा वि परवारि कंन्त प्रको है              | च न वा वि    |
| करिन्द्रेश व न म ४ महर्ग ६ म भरत व वर ४ र महर्ग स स्राध्या व वरहा ४ र                                 | र्श्य हो र   |
| ा ० ० ० द x ४ दरेर च द दरर ० ०१०४ र ६ १ र द १ रहर ४२११ ४ च                                            | 1101         |
| प रेके ज रे र र र र र र र र र र र र र र र र र                                                         | 8 4 4 8      |
| प ३२० ज र ४ र ह ११० १ ६१२x१२x१०४ - ६ १ श्रेश्च १०२३२० ११४ फ                                           | 8 4 4 4      |
| दा ४१७ द इ. श हा ह २१० १) हाइदेव वर्व ४ र थ १ अ१२,१ रस व वरे ४ छ थे                                   | र रोच र      |
| प्र स a a E E 2 20 दिश रे 22 0 at 8 रे प रे 327 80 22 32 48 18 W                                      | 8 2 5 4      |
| प स्थल के बेर हरे परशहर वहहंश करे के रे प रे शहर रहे अपने प्रमा                                       | 2 2 1 4      |
|                                                                                                       | 2 1 4        |
|                                                                                                       | k 250 m      |
| ार ० ० ६ हे होरशे शेरभेरशे धरे ० ० वरे हे च से हेर रेशे से श्रेस                                      | ६ ४१० द      |
| च १२३० ६ × १११ ४ १ ६ ६ पर र×४ १ × ६ च ४ ६१० ०१ शेर ०१२४ १२                                            | 887          |
| म १२ ४१ २ x 1 x 1 १११ % र 1 1 1 र ११० ० १० x 4 1 % हिस्ल ११ छार न हर छ १                              | E 2 1 2      |
| □ १३२ व a × ११२ ४ च a a रक्षेत्र वर्ग प्र व a ४ वर्ग श म वर्ग प्र १६ ४                                | × 9 5        |
| □ १४ ० ० 1 × ११२ ४ र ६ धर्म ० ०१ × ६ ६ × जरेल११ ६४० ०१२४१२ प                                          | र ग्र        |
| च १६४ ० ६४ ११२ × ३ ६ धर्भपर ४११ × ६ ३ × च च ११ ७३ ०१२ ४१२ ५                                           | <b>₹</b> ₹ ₹ |
| दार देश है अ शहर दे वे है देरहें और देश अद देश देश प्रेस प्रेस की की की की की की की की की की की की की | <b>4 4</b>   |
| ार्ण्य ० ६४ १ १ ६ व ६ वर्ण्य वर्ण र विश्व ६ व व १११० विश्व ४ १२ व                                     | 6 2 4        |
| न रूट व र प्र ६ व व रहे व व वर्ष म बेरव ह र न रहेर व वर्ष प्र प्र                                     | 0 k 4        |
| प्त २० ० व ६ ४ १ १ ६ ४ देश्व एके व्हर ४ ११११ जहा १ १११२३ विश्व ४ प                                    |              |
| द प्रशेषप्रध्य र प्र के इ. ७ में के देन केर विशेष १११११ जरून ११११९ मा राजा र प्र                      | ,            |
| दिन्दर व र प्र में प्र मेर प्रस्म देश प्र ११११ दरने ११११ स्ट नरेन प्र मेर                             |              |
| व्यक्ष्य । इ.स. म. व. व. इ.स. १९६६ व्यव शाहरीमा अहन दे स                                              |              |
|                                                                                                       | = 411        |
| -                                                                                                     | 0 12         |
| = 3680 0 5 8 x 3 = 0 mf = 384mf4 x 44 to 5 = 645 f4fm3 = 040 x 24to                                   |              |
| च रच र व ह अ स ह ह क पहिल्हा विश्व हर ह है है है है है है है है है है है है ह                         | 10 = 10      |
| - [2]다 그리고의 그리고 그리고 나는 그리고 아니라 그 어떤 그리고 있다.                                                           | <del></del>  |
|                                                                                                       |              |
|                                                                                                       | <u></u>      |
|                                                                                                       |              |
|                                                                                                       |              |
| E nd of A to Picite Alotate ofth A y year Fleton 12 21 - 25                                           |              |
| वि विश्वराणित स के महार्थ है वि विव करारित में में है है है । व्याप्त में विश्वर                      |              |
| V 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2                                                             |              |

## त्रिवर्ग-विचार

दशवर्ग में से सप्तवर्ग तो वताया जा चुका, ऋब त्रिवर्ग ऋर्थात् दशमाश, षोड़शाश ऋौर पष्ट्यंश शेष रह ंगये हैं। प्राय इनका काम कम ही पडता है। फिर भी, कभी-कभी, किमी फिलत-विचार मे आवश्यक होते ही हैं।

## दशमांश-चक्र ३१

| श्रंश<br>तक                                | मे | 夏 | मि | क | सिं       | कं | तु    | बृ  | ध                       | म                          | <del>-ja</del> *) | मी | द्शमांश्-नियम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------|----|---|----|---|-----------|----|-------|-----|-------------------------|----------------------------|-------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ह<br>ह<br>१२<br>१४<br>१८<br>२१<br>२४<br>२४ |    | 3 | 80 | . | <u>१२</u> | १० | )   0 | 177 | 7 5 8 8 8 8 8 8 W X X X | E 3 12 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 | <u>५</u><br>- ६   |    | इसमें प्रत्येक राशि के दश खण्ड ३-३ ग्रंश<br>के होते हैं। विषम राशि में अपनी ही राशि<br>से, तथा समराशि में, अपनी राशि से,<br>नवम राशि का, दशमांश प्रारम्भ होकर<br>क्रमश अन्त होता है। यथा—सूर्य २।०।१६<br>है, तो विषम (मिथुन) राशि में, अपनी<br>ही (मिथुन) राशि से प्रारम्भ, तथा अ<br>श्रंश के अन्दर ही होने के कारण मिथुन<br>के ही दशमाश में सूर्य रहा। चक ३१<br>में स्पष्ट है। |

## पोइशांश

इसमें पत्येक राशि के सोलह खण्ड, १।४२।३० ऋंगादि के एक-एक खण्ड होते हैं। चरराशि में मेप से, स्थिर राशि में सिंह से, दिस्वभाव राशि में धनु से प्रारम्भ होकर क्रमश ४-८-१२ राशि पर समाप्त होते हैं। यथा—सूर्य २।०।१६ है तो दिस्वभाव (मिश्रुन) राशि में बनु से प्रारम्भ, तथा १।४२।३० वाले प्रथम खण्ड मे होने के कारण, धनु के ही पोडगाश में सूर्य रहा। चक्र ३२ में स्पट देखिए।

## पोडशाश-चक्र ३२

|                 | श्रश     | 8      | 3      | પ્ર  | હ    | ĉ   | ११  | १३   | १५ | १६  | १८ | २० | २२ | २४  | २६ | २्८ | ३० |
|-----------------|----------|--------|--------|------|------|-----|-----|------|----|-----|----|----|----|-----|----|-----|----|
| खएडान्त         | फला      | ४३     | ४४     | ૩હ   | ३०   | হ্হ | १४  | w    | ٥  | ধ্ব | ४४ | 30 | 30 | २्ट | १४ | હ   | 0  |
|                 | विकला    | 30     | 0      | ३०   | o    | ३०  | ၁   | 30   | ာ  | 30  | o  | 30 | 0  | ३०  | 9  | 30  | 0  |
| चर राशि         | १।४।७।१० | ٤      | 5      | 3    | 8    | y   | ६   | - Č  | 5  | 3   | १० | ११ | १२ | 8   | 2  | 3   | 8  |
| स्थिर राशि      | રાধা⊏।११ | ×      | ६      | U    | =    | \   | १०  | 1 33 | १२ | 1 8 | ٦  | 3  | 8  | y   | ६  | હ   | =  |
| द्विस्वभाव राशि | ३।६।६।१२ | \-\-\e | .   १= | 1 88 | १ १२ | 8   | ् २ | ं ३  | 8. | ×   | 8  | 0  | 5  | 3   | १० | 133 | १२ |

यस्त

P ŧ

\* \* 23 •

Ł

٤ ٠ Ξ

समुर

सास्वि 1 ŧĸ पष्ट्य श—चक्र ३३

|               |             |                 |                                                  |                 |             |                     |                   | 4                                      | મ્ડ્ય સ્        | ч <u>я</u>   | <u> </u>       | <u>`                                    </u> |                                               |          |               |              | 1        | . 1      | i           |
|---------------|-------------|-----------------|--------------------------------------------------|-----------------|-------------|---------------------|-------------------|----------------------------------------|-----------------|--------------|----------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|---------------|--------------|----------|----------|-------------|
| विषम          | याः<br>संख् | 1               | અર                                               | ।।दि            | मे          | 4   E               | रृपः              | मिर्युन                                | कक              | सिंह         | कन्य           | ग ह                                          | <u>न</u> ुला                                  | वृश्चिक  | धनु           | मकर          | कुम्भ    | मीन      | सम<br>देवता |
|               |             | <u>-</u> +      | १४                                               | 30              | <u> </u>    | <u> </u>            | \<br>             | <u>.</u>                               | १०              | 1 88         | 1 8=           | i                                            | १                                             | Ş        | રૂ            | 8            | ×        | ६        | मान्दि      |
| मृत्यु        | 3           |                 | १६                                               | 0               | -           | 5                   | <u>۔</u>          | १०                                     | ११              | १२           |                | -                                            | २                                             | ३        | 8             | ×            | ६        | હ        | समुद्र      |
| काल -         | <b>!</b> —  | <del>२</del>  - | १६                                               | ३०              | -           | _ <u> </u><br>اع    | <u>२</u>          | ११                                     | १२              | 3            | - <del> </del> |                                              | 3                                             | 8        | ሂ             | ६            | હ        | JI       | भूप         |
| <u>दावामि</u> | ·           | 3               |                                                  | 1 30            | _!          | 5                   | <del>११</del>     | १२                                     | 3               |              | <del></del>    | 3                                            | <u>8</u>                                      | ×        | Ę             | v            | 5        | 3        | कलिनाश      |
| पार           | -  -        | 8               | १७                                               |                 | - -         | 1                   | १२                | 1 8                                    | <del>\_</del> र | _            | —i—            | 8                                            | _ <del>_</del>                                | Ę        | હ             | 5            | 3        | १०       | आई          |
| अभय           | 4-          | 38              | १७<br>                                           |                 |             | <u> </u>            | 8                 | .— <u>`</u><br>₹                       | <u> </u>        | _            | <b></b> ∤      | <u> </u>                                     | <u>ε</u>                                      | ٧        | 5             | 3            | १०       | ११       | दव          |
| क्रस्टक       | {           | १६              | १५                                               |                 | - -         | 2                   | <del>`</del><br>२ | <u>`</u>                               |                 | !            | ¦              | Ę                                            | ড                                             |          | 3             | १८           | ११       | १२       | दिगम्बर     |
| मुवा          |             | <b>५</b> ७      | <b>१</b> ⊏                                       | — <u></u> }—-   | _           | l                   | <del>`</del>      | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | _               | —  <b></b> - |                | <u>`</u>                                     | — <u> —                                  </u> | 3        | १०            | 33           | १२       | १        | वागीश       |
| अमृत          | _ -         | 35              | <b>१</b> 8                                       | ;·              | }-          | 3                   | <u>8</u>          | - ×                                    | !               |              |                | 5                                            |                                               | १०       | ११            | १२           | १        | २        | लक्ष्मी श   |
| पूर्णेन्दु    | -1-         | ર <u>ૂ</u>      |                                                  |                 |             | -8                  | <u> </u>          | -                                      |                 | —i—-         | -              | 3                                            | १०                                            | ११       | १२            | - 8          | २        | <b>3</b> | पद्म        |
| विष           | -           | 80              | ् <u>र</u>                                       | ,               | -           | <u>ੇ</u><br>ਮ       | <u>र</u><br>६     | -                                      | \               | — ·          |                | 0                                            | 33                                            | १२       | १             | <b>-</b>     | <b>3</b> | 8        | कोमल        |
| कुलनाः        |             | ४१              | <del>\</del> \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |                 | -           | _ <del>र</del><br>- | <del>- ۷</del>    | -                                      | }               | 1 8          |                | 2                                            | १२                                            | 1 2      | <u>.</u><br>۶ | _            |          | <u>¥</u> | मृदु        |
| वंशक          | {•          | <u>४२</u><br>४३ | ╁                                                | ¦               | 0           | _ <del>`</del>      | 5                 | -                                      |                 | —¦—          | <u></u>        | ر کر                                         | 1 8                                           | <u>-</u> | -¦            | _;           | _;       | Ę        | चन्द्र      |
| पातव          |             | 88              | -                                                | <u>ر</u><br>ع   | -           | _ <del>-</del> -    | 3 1               | —¦                                     |                 |              | 2              | 3                                            | <del></del>                                   | _\       | -}            | <del> </del> |          | ~}       | <b>अमृत</b> |
| काल           | 1           | 8x              | -                                                | !_              | 30          |                     | १०                |                                        | !               |              | 2              | <del>`</del>                                 | ३                                             | _        |               |              | —        | _;       | श्रहि       |
| साम           |             | ४६              | _                                                | <u>.</u><br>१३  | -           | <u> २</u> ०         | 188               |                                        | !               | 1            | <u> </u>       | <del>`</del>                                 | 8                                             | ¦        | -;            | _!           |          | 3        | काल         |
| मृद्<br>शीत   |             | 80              |                                                  | <del></del> :   | ३०          | 88                  | 8:                |                                        | 8               | <del>\</del> | 3              | 8                                            | x                                             |          | '             | —¦——         | 3        | १०       | देवगरोश     |
| द्रष्ट्राक    |             | λ:              | -1-                                              | -8              | -           | ४२                  |                   | 8                                      | २               | 3            | 8              | <u>및</u>                                     | ξ                                             | - 4      | ,   =         | :   :        | . १०     | ११       | जलपांत      |
| इन्दु         |             | ١               | -1-                                              | ₹8              | <del></del> | 8                   | -                 | হ                                      | ३               | 8            | प्र            | Ę                                            | - 4                                           | , =      | ;   8         | 1 80         | > ११     | १२       | प्रत पुरीश  |
| प्रर्व        |             | ¥               |                                                  | <del>२४</del> , | 0           | ३                   | '<br>` ≀          | 3                                      | 8               | ¥ ,          | <del>ξ</del>   | ড                                            | -                                             | ; 8      | १             | 2 8          | १ १३     | १        | माया        |
| काल           |             | y               | 1                                                | עכ ,            | 30          | 3                   |                   | 8                                      | x               | ε            | U              | =                                            | -   - 8                                       | £ 80     | 2 8           | १   १ः       | २   १    | = =      | छक्रि       |
| इएड           | ायुध        | 1 4             | =                                                | <b>२</b> ६      | 5           | 1 5                 | 3                 | x                                      | Ę               | <u>ن</u>     | =              | 3                                            | 30                                            | s ?      | १ : १:        | ١ [          | १ =      | 3        | गरल         |
|               | र्मल        |                 | ३                                                | २६              | ಕರ          |                     | <                 | ६                                      | <b>(</b> 6)     | 5            | 3              | १०                                           | १                                             | १ १      | ١ ا           | १            | ર્  :    | 8        | कुलन        |
| र             | रुभ         | 3               | ८४                                               | २्७             | င           |                     | Ę                 | હ                                      | 5               | ٤            | १०             | ११                                           | १                                             |          | ?             | <b>5</b>     | 3 1      | <u> </u> |             |
| 731           | য়ুস        | : []            | Ųγ                                               | ર હ             | ३३          | _ _                 | <u>•  </u>        | 5                                      | ٤               | १०           | ११             | १२                                           |                                               | 3        | =             | 3            | <u> </u> | ٤   ١    | किन्नर      |
| श             | 1न ल        |                 | १६                                               | ÷=              | د -         |                     | <del>5</del> }    | ٤                                      | १८              | ११           | १२             | _ {                                          | ( 1                                           |          |               | — <u>;</u> — |          | ξ, U     |             |
|               | पुधा        | _  -            | y &                                              | 25              | \$ 5<br>    | '                   |                   | १०                                     | 22 :            | ·····        | १              |                                              | <u> </u>                                      |          |               | '            | ε        | <u> </u> |             |
| प             | योा         |                 | ソニ                                               | ₹€              |             |                     | S                 |                                        | १२              | 8            |                |                                              | 3 ]                                           | ¦        | 2 !           | <u> </u>     | ও        | = _ &    |             |
|               | द्रम्       | <del>`</del>  - | 34                                               | 3=              | 30          |                     | 18                | \$5<br>                                | ٤               | <del>=</del> | 3              |                                              | <u>-   - </u>                                 | 4        | Ę '           |              |          | ६   १०   |             |
| इन्-<br>-     | दुर         | न्या            | Ec                                               | 35              | •           | >   ?               | =                 | ٤ ;                                    | ÷ ;             | 3 ;          | 8.             |                                              | y                                             | ε        | ٠             | =            | £ ' 8    | c 1 88   | पार         |
|               |             |                 |                                                  |                 |             |                     |                   |                                        |                 |              |                |                                              |                                               |          |               |              |          |          |             |

#### पट्य श

इसमें प्रत्येक राशि के साठ व्यवह, ३०-३० कला के हात हैं। प्रत्येक पञ्चेश व्यवसी ही राशि से प्रारम्भ होकर, कमशा पाँच बार में पूर्ण होता है। इनक देवता भी बताये गये हैं। देवता तो सभी बनी के बताय गये हैं किन्तु इसके विशेष प्रचलित हैं। हो, देवताओं के नामों में कहीं-कही पाठ-मेंद सबस्य पामा जाता है। यहा-

यहागरा, रचागरा यह । देवगरोरा, मरुत्यात् । परा-भाग, इरम्य । स्क्सीरा, वागीरा मह, विष्यु । भाग्य, भाषम यम । किन्तु कार्वे में समता है अर्थात् कम-स्थिति म ग्रुभाग्रुम का कोष यथा तथ्य है ।

हों, या, आ देववाओं के नाम दिये हैं उनका पत्र, उन्हीं मार्मों के शुमाशुम धव क प्रमान योग करना चाहिए। पर्व्यास और देवता आनमें की विभि भरकता तथा स्पष्ट रूप से चक्र ३० के द्वारा जानना सुस्रम है। समयां---

मह के राशि को बावकर रोव भंगा-कवा के कक्षांग्र बनाइए, इसमें २ म भाग हैं बिद रोप (कक्षा-विकसादि) रह, दा स्रांच्य में एक और बोदिए, इस लिम्ब की (बागकल ) संस्था के सामन राशि के नीचे पटचंश राशि तथा विचय राशि में बाबी घोर के एवं समराशि में बाबिनी कार के देवता, पक २३ के

द्वारा जानिय। पथा— सूर्य २००१६ है। इसमें ०१६ कंसादि कार्यात् केवल १६ कला हैं, इसमें ६ स माग दिया, यो लम्बिसें सुस्स पर्य रोग १६ रहने के कारण कस्थि में एक जोड़ा दो +१=१ ही हुका। केस संक्स १ के सामने सिशुन (क्योंकि सुर सिशुन कियम में हैं) राशि के नीचे चक्र ३३ में इजो, यो १ (सिशुन) का

पञ्चारा मिला, तथा विषय राणि होने के कारत योग संस्था ? के वार्थी फोर इंकी चक्र २३ में ता 'पोर' देवता का नाम मिला। तारुर्थ पह है कि. सम मिलन के पण्यार में तथा पोरांस में रहा।

पारिधाताडि—संज्ञा

दरावा पक संवासतवर्गणक में, का प्रदुष्पणे पृदु (स्वराधि) का द्वांवा कविसित पृद् का दूर, क्ले स्वकृषि वर्गी प्रदुषद्वर्थ है। परि दो बार स्वकृषि वर्गी प्रदुष्टा वा दरावर्गद्वारा पारिकार

र्मका प्रक्र ३४

| चग   | सप्तदर्ग द्वारा | दशको द्वारा             |
|------|-----------------|-------------------------|
| -+   |                 | पारिकाव                 |
| ٩    | (कंगु क         | 1                       |
| ٩ [  | क्यञ्चन         | • चम                    |
| ¥    | चामर            | गोपुर                   |
| ۶ ا  | क्षत्र          | सिंहासन                 |
| ٤    | कुरदश           | पाराबद                  |
| •    | <b>गुक्र</b> र  | देवसोक                  |
| -  · |                 | मध्यों क                |
| ١.   | :               | <b>ने</b> रा <b>व</b> व |
| ŧ ĺ  |                 | वैशेपिक या शीपास        |

त्रचीवि वर्गी प्रदृष्टा वा स्रावर्ग द्वारा पारिजाव भीका क्या सारमण द्वारा स्टिश्चक भीका इस्ती है। यही मच भाग बाल मक देश में सिल्ता गया है। जो भद्द, हो बार भागन एइ में बा वा बार भावितिक-पूद में या एक बार भागने यह में भीर एक बार स्वितिक-पूद में हा—भावीत हो बार स्वचीति वर्गी हो, ता उसकी समवर्ग द्वारा पिंद्याच संद्वां तवा दरावण द्वारा पारिकाव सीता होती है। इसी प्रकार सामवर्ग में साम बार (बार) क्या दरावण में इस बार (वर्ग)—

#### उदाहरण

| <del></del> |              | नैस  | भिंक            | मैत्रि- | -चक्र          | ३५          |           | -               |                |                      | पश्              | धा र            | नैत्रि -       | चक्र     | ३७              |                |                  |
|-------------|--------------|------|-----------------|---------|----------------|-------------|-----------|-----------------|----------------|----------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-----------------|----------------|------------------|
| सू          | च            | मं   | बु              | गु      | গ্র            | श           | रा        | यहों क <u>े</u> | सू             | चं                   | मंं              | લુ              | <b>11</b> .    | য়       | श               | रा             | प्रहो के         |
| चं<br>म     | स्           | सू   | स्.             | सू      | <b>बु</b><br>श | चु<br>श्रु. | चु<br>श्र | मित्र           | चं<br>मं<br>गु | स <sub>ु</sub><br>यु | स <u>्</u><br>गु | शु              | सू<br>चं<br>मं | चु.<br>श | बु<br>श्र<br>रा | श              | श्र्यति<br>मित्र |
| गु          | म<br>म<br>गु | মূ   | मं              | मं श    | स              | रा          | श         |                 | ×              | <u>गु</u><br>श       | श                | मं<br>गु<br>श   | श<br>रा        | गु       | गु              | <b>1</b>       | मित्र            |
| बु          | शु श         | श    | <b>गु</b><br>श  | रा      | गु             | गु          | गु        | सम              | <b>रा</b><br>श | ×                    | चं<br>चु<br>रा   | सू.<br>चं<br>रा | चु<br>शु       | सू<br>रा | ਚ<br>ਚ<br>ਸ     | ਸ<br>ਬੁ<br>ਸ਼ੁ | सम               |
| য়          |              |      |                 |         |                | सू          | <b>स्</b> |                 | बु             | मं<br>शु             | शु.              | ×               | ×              | मं       | ×               | ×              | शत्रु            |
| र           |              | ्र इ | च<br> <br> <br> | श       | सू<br>  चं     | म           | म         | शत्रु           | रा             | रा                   | ×                | ×               | ×              | च        | ×               | स्<br>चं       | श्रवि<br>शत्रु   |

## तात्कालिक - मैत्रि - चक्र ३६

| सू   | च   | म    | बु | गु       | श्र   | श    | रा  | प्रहों के |
|------|-----|------|----|----------|-------|------|-----|-----------|
|      |     |      |    | सू       |       | सू   |     |           |
| च    | सू  | सू   | च  | च        | सू    | चं   | म   |           |
| म    | बु  | ं बु | भं | स        | ं चु  | म    |     |           |
| गु   | गु  | गु   | गु | बु       | । गु. | बु   | गु  | मित्र     |
| यु   | স   | श    | য় |          | श     | गु   |     | 1         |
| श    | 1   | रा   | श  | য়       |       | श्रु | श   | 1         |
|      |     |      |    | श        |       | रा   |     |           |
|      |     | _    |    | रा       |       |      |     |           |
|      |     |      |    |          |       |      | सू  |           |
| ु बु | ्रम | े चं | ਚ  | <u> </u> | ्रच   |      | च   |           |
| रा   | যু  | য়   | रा | ×        | मं    | ×    | बु  | शत्रु     |
|      | रा  |      |    |          | रा    |      | ग्र |           |

#### उढाहरण

दशवर्ग का उदाहरण लिखने के पूर्व, हमे, नैसर्गिक मैत्री, तात्कालिक मैत्री श्रीर पश्चधा मैत्री का उदाहरण लिखना पडेगा। जिनका वर्णन दितीय वर्तिका में कर चुके हैं। चक्र ४ की क्रम सख्या २१, चक्र ४ श्रीर चक्र २४ के द्वारा ही उदाहरण लिखा जा सकता है, श्रतएव, श्राप, इन चक्रों पर भी ध्यान देकर उदाहरण को स्पष्ट सममने का प्रयन्न कीजिए। नैसर्गिक मैत्री चक्र, सर्वदा, सभी के लिए, एक-सा ही होता है, परन्तु, तात्कालिक एव पश्चधा वाले मैत्री- चक्र, सभी के भिन्न-भिन्न होते हैं।

1187

Ŀ ٤

सम मित्र

ч ₹.₹1 414 7 21 ₹\*| WB.

ধার भर मि का सि सित्र च्य मि सित्र ŧα भस

शक्ष **२२**|३० 5 اع tkio

ŧ

er fo ব্যস্ত FÆ ₹¶

ત્રાક

,

12 Ą 88 २२ 77 ν£ 3 12

5 4 ¥ 1 4 Į y ŧ

5

1/2

TINY **া**ই **२२|३०** 412 3 10

3

FIRE **1** 

, ٠

۰

विशुक्त किशुक्त स्थापन

भार---

म ३-३ वीन्द्र

हैं। चग मित्र

बल क मशः तीना म जिले गरे हैं।

चक ३० के द्वारा

चक्र ३७% द्वारा

पक्ष १ के द्वारा वरीय पंति

फिर समामा

वक्षयोग क्रिया

गपाई(। किर

बस का कस.

फिट स्वर्धार

दर्गी प्रदुको पग

बेह संदया, चंद

मसंशासिकार

इस पक्र ३८

का पूर्व किया गमा है।

दलीकम का

नियम

सबस मृश्विक

बली (१) इसम

इम (२) इसस

क्रमशः हैं।

(1)

dft. दिवीय

1 बनाबा

प्रथम पंति

प्रस्प ६ पग

मह दग स्रम

टेप्सारा

मत्रोश

नवांस

विश्वारा

बौराहि

**बस**योग DB

बकी अपन

बर्ग अञ्च

र्महा

=

मम ग्रह

<del>ডা</del>ই০

ĸ

सम शारा

un 3

5

3

सम

भिन वा चार

Ę

सम

ŧ

ŧ

13 ७।३

۲ Ę

ą \*\*

सम

1

ŧ

3 a

ŧ

**ভা**ই০

सम सम मम

413 দাই wi \$

|        | · •      |        |             |              | उदा<br>संदित स<br>ह दे•ेंदे |                                 |             |
|--------|----------|--------|-------------|--------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------|
| सूर्य  | र्थन्त्र | मंगक   | - दुष       | गुर          | गुक                         | शनि                             | राहु        |
| 3      | 9        | ۹ .    | ą           | 'n           | 0                           | ¥                               |             |
| शत्रु  | राष्ट्र  | सम     | स्व         | म मि         | स्व                         | सम                              | सम          |
| इ।४४   | _રાષ્ટ્ર | uH3    | <b>३</b> 10 | واود         | 3010                        | , w <sub>1</sub> 3 <sup>1</sup> | ખરૂગ        |
| ×      | Х        | ×      | 8           | Ł            | ×                           | 8                               | 8           |
| स्य    | स्य      | च्य मि | सम          | च मि         | सम                          | मम                              | म्र         |
| 3c1    | ইগাণ     | 2515   | ৬৭३০        | <b>२</b> २।३ | ৸ঽ৽                         | ৬1ই                             | १।४२  <br>३ |
| _<br>* | Ę        | 3      | · ·         | 15           | १०                          | ı                               | 1           |
| रात्रु | सतु      | शबु    | च मि ॑      | ₹₹           | च्म मि                      | मि#।                            | सम          |
| ३।४४   | ই।৮৮     | 418K   | 40130       | 3610         | P 1₹                        | १४१०                            | ખર          |
| Ą      | ς.       | 8      | ·           | 3            | 9                           | 4                               | 9.9         |
| रातु   | सम्      | सम     | भामि ∣      | सम           | रव                          | सम                              | भामि        |

| 3     | ٦       | Ę      | ą           | 8            | 0             | ¥            | v         |
|-------|---------|--------|-------------|--------------|---------------|--------------|-----------|
| शत्रु | राष्ट्र | सम     | स्व         | च्म मि       | स्व           | सम           | [ सम      |
| इ।४४  | ₹ાક્ષ×  | u43    | <b>३</b> 10 | واهد         | 3010          | , wis 1      | ખરવ       |
| ×     | 8       | ×      | 8           | Ł            | ×             | 8            | 8         |
| स्य   | स्य     | च्म मि | सम          | म मि         | सम            | सम           | म रा      |
| 301   | ইগা     | 2513   | ৬৭২০        | <b>२</b> २।३ | <b>પારે</b> ૦ | ৬1ই          | १।४२<br>३ |
| - 4   | R       | 3      | u           | ۲۵           | ₹0            | Ł            | - 3       |
| रामु  | सतु     | शतु    | च मि        | ₩            | च्च मि        | मि#।         | सम        |
| ३।४४  | ই।৮৮    | वेश्वर | 45130       | Belo         | P 1≹          | <b>१</b> ४10 | ખર        |
|       | _       |        | -           | •            |               | _            |           |

**†**२

मित्र

\* ? \*5 \*\*

3 ŧ 5 Ł 3

ŘΙ ₹¥10 3147 121 બર ulk

Þ

¥ ¥

\*\* ¥ ¥

मित्र मम

Þ١٩

मित्र

D

0

さまけつ 10 H٤ 1410

राष मित्र

, ,

1 1

स्पद्धन

ŧ

मम

¥

5

94 ŧ

١

उदाहरण दशवर्ग-चक्र ३६ [चक ३१ - ३२ - ३३ - ३७ - ५ के झारा]

| सृ  |                    | चं                                    | मं                        | बु                   | गु                     | ग्रु _                 | श.                   | रा                  | लग्न                    | म्रहवर्ग                     |
|-----|--------------------|---------------------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------|
| সা  | ३<br>त्रु<br>४४    | ११<br>मित्र<br>१४।०                   | ११<br>मित्र<br>१५१०       | ६<br>मित्र<br>१५१०   | म<br>स्र मि<br>२२।३०   | ६<br>स्त्र मि<br>२२।३० | १०<br>स्व<br>३० ०    | १<br>सम<br>७।३०     | ६<br>सम<br>७१३०         | दशमाश                        |
| শ্ব | ह<br>मि<br>रा३०    | ह<br>छ मि<br>२२।३०                    | १२<br>श्र्य मि<br>२२।३०   | ७<br>श्र मि<br>२२।३० | २<br>सम<br>७।३०        | ७<br>गव.<br>३० ०       | १<br>सम<br>७।३०      | १२<br>मित्र<br>१५।० | ६<br>छामि<br>२२।३०      | पोडगाश                       |
| 1   | ३<br>ात्रु<br>११४४ | =<br>গন্ধ<br>২।১৮                     | হ<br>যানু<br>হাও <b>৮</b> | ४<br>सम<br>७।३०      | ४<br>स्त्र मि<br>२२।३० | ६<br>श्र्रिम<br>२२ ३०  | २<br>श्रुमि<br>२२ ३० | १२<br>मित्र<br>१४।० | १२<br>स्त्र मि<br>२२।३० | पण्ट्य श                     |
| E   | गेर                | शुभ                                   | कुवेर                     | श्रमृत               | माया                   | कुलन्न                 | घोर                  | वशचय                | काल                     | देवता                        |
|     | °<br>3°            | ०<br>४१<br>१५                         | 88<br>84                  | د<br>الایا<br>د      | o<br><b>५</b> २<br>३०  | १<br>१ <u>५</u><br>०   | ۶<br>ء<br>ه          | ०<br>३७<br>३०       | 9<br>99<br>30           | त्रिवर्ग<br>वलयोग<br>श्रशादि |
|     | १<br>१५            | १<br>३०                               | १                         | ۶<br>عو              | ت<br>بري               | १<br>५६                | ₹<br><b>३</b> 0      | 3                   | ্                       | सप्तवर्ग<br>वलयोग            |
|     | ٥                  | 0                                     | १५                        | 30                   | _ 。                    | १५                     | ٥                    | уэ<br>30            | 30                      | खंशादि                       |
|     | γ                  | 5                                     | ٥                         | 3                    | 3                      | 3                      | ર                    | 8                   | 2                       | दशवर्ग                       |
|     | °<br>१४            | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | <b>२</b> २<br>३०          | ى<br>3ء              | 30                     | ??<br>?*               | 30                   | ₹ 2 ? o             | १५                      | चलयोग<br>ऋगादि               |
|     | ۶                  | १                                     | ۶                         | १                    | २                      | 3                      | २                    | 0                   | २                       | त्रिवर्ग श्रेष्ट             |
|     | २                  | ء<br>- ا                              | 3                         | ૪                    | 8                      | 3                      | १                    | १                   | १                       | मनवर्ग श्रेष्ठ               |
|     | <b>3</b>           | 3                                     | 8                         | У                    | ٤                      | ε                      | 3                    | १                   | 3                       | दशवर्ग श्रेष्ठ               |
|     | उत्तम              | उत्तर                                 | न गोपुर                   | सिंहास               | न पाराव                | त पारावत               | उत्तम                | 0                   | उत्तम                   | सज्ञा                        |
|     | <del>-</del> 5     | <u> </u>                              | ,                         | 3                    | \                      | - 3                    | 8                    | 3                   | Ę                       | वली क्रम                     |

मावों पर ग्रह-शह-चक्र ४१ [चक्र ४ के द्वारा]

|        | ч          | Ç! | 44   | Щ        | (~ | cla | -4       |       | 30       |        | 1554   | स्रिये     | 141   | िसी               | ∫तुथ           | गुरु  | HE.   | शनि   | राह    | केत   | 681   | ١ |
|--------|------------|----|------|----------|----|-----|----------|-------|----------|--------|--------|------------|-------|-------------------|----------------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|---|
|        |            |    | - ſ∗ | T IS     | ¥  | ŧ   | द्वारा   | 1     |          |        | भाव    | 1-         | ۱     | 1                 | -              | -     | -     | -     | 1      | -     | 15    | ļ |
| दर्य   |            | ď  |      | 7        | 1  | _   | _        |       | -        | EB!    | क्षप्र | ١.         | पूर्ण | 1                 | ေ              | पूर्ण | पूर्ण | 13    | 3      | भन्ध  | भगन   | l |
| मह     | 4          | ٩. | #    | 3.       | 12 | £   | य        | रादु  | चेत्र    | मद     | [ भन   | पूरा       | 1     | पूर्य             | पूर्ण          |       | ۱ ۽   | 5     | 1      | पूरण  | [ " ] |   |
| सूर्य  | 1          |    | 1    | ີ        |    | ١٥  |          | पूर्ण | ¦ ₹      | 414    | পাৰ    | Į ą        | ļ     | 9                 | 3              | पूर्य | ١,    | ĺ     | भ्रम्प | ٥     | 7     | ) |
| चन्द्र | 6          | 0  | ۱ ٦  | 0        |    | 6   | पूर्श    | 4     | 1 3      | ١, ١   | मुक    | 1          | 1     | 0                 | ٦.             | Ą     | 1     | पूरा  | पूर्व  |       | ۱۰,   |   |
| महरू   | Ą          |    | 1 0  | į        | į, | 2   |          | पूर्व | 1        | ۱, ا   | सुर    | <b>!</b> { | }     | पूर्ण             | 1              | पूर्व |       | 1     | •      | पूर्ण | "     |   |
| नुष    | 0          | •  | 1    | 0        | ۰  | ်   | c        | पूरा  | 1        | ,,     | रिषु   |            | ٥     | पूर्य             | ۰              | ₹     | ٥     | •     | पृग    | स्पित | "     |   |
| गुरु   | ĺ          | ₹  | c    | 1        | 1  | ١   |          | , 2   | Pate.    | ,,     | दारा   |            | रियन  | ٦.                | ١٠             |       | म्पित | पूर्ण | भन्म   | 9     | "     |   |
| 134    | ١.         | 1  | ١ ٦  | 1        | ٥  | 0   | বুহা     | spq   | , 5      | [ ,, ] | चायु   | रिस्त      | ٥     | 3                 | ( <del>T</del> | ı     | 0     | ۰     | पूर्ण  | *     | "     |   |
| रानि   | 4          | ą. | Ì    | 18       | 1  | ą   | ٥        | ٥     | पूर्व    | ١, ١   | धम     | 0          | *     |                   | ٥              | स्पित | ₹     |       | - }    | गम्प  | "     |   |
| राह    | ٩          |    | ်င   | 1        | 3  |     | पूर्ण    | , •   | पूरा     | " i    | कर्म   | 1          | 1     | ြ                 | *              | ۰     | 3     | स्पित | •      | पूर्ण | "     |   |
| केश    | ١,         | 0  | पूरा |          | 1  | ٥   | 3        | पूर्व | 1        | ,,     | इसम    | 3          | ٦.    | ( <del>te</del> n | 3              | ١.    | 9     |       | पूर्व  | 3.    | " \   |   |
| '      | <u>'</u> - | L- |      | <u>`</u> | _  | •   | <u> </u> |       | <u>_</u> |        | ब्यय   | ļ ə        | 0     | 0                 | 0              | 3     | 0     | पूरा  | स्चिव  | पूर्व | " [   |   |

दश = बेखने बाझा । दरप = विसको बेखा जाने ।

सुद्दम-दृष्टि-साधन में गणित का इतना क्लमावा है कि, जिसे सावारण ता क्या, असावारण विवानी को भी कठिनता होती है।

पद्दक्त झान (द्वितीय प्रकार)

पब्बस तो पूर्ण क्लमाने की बस्तु है। जिसे सिद्धान्त-गशितज्ञ के सिवाय अन्य स्वातिपी कर ही मही सकत; कीर हम तो इस पुस्तक को मवकन सर्वकास के अपनीगार्व किस रहे हैं। "कि दूबा पवत-सहनेत ।" केरावी जावक म दिये गये पढ-बाब-साधन का गरिएक सबदा पर्व सबैबनों के ब्रिप, मुसान्य नहीं अवण्य, इसके जानने की विधि, बुमेरी प्रकार से भी है, तथा सुमाध्य है। यह बातने के लिए वीसं सप्तवर्ग वा बरावग बनाया जाता है इसी अकार इसम वड-वक्त बनाया जाता है अधान मात वा दरा प्रकार का म दोकर केवस बहु प्रकार का दोता है। स्थानवस विश्वल कालवल मैसर्गिक कर वेद्यवह चौर द्रश्यिल मास्य बह मकार हैं।

स्थानदन जो प्रष्ट क्य स्थानुष्टी, सित्रगृष्टी सुललिकागुस्य स्थानवांगस्य और स्वत्रंगकागुस्य हा अथवा अ<sup>दर्</sup> बरों के द्वारा भद्द-स्थित-राशि पर ४ रखा से कपिक पा रहा हा ता बह स्थान-बसी होता है।

दिग्बल यह दिशाओं का बक्त है। कमा (पूर्व) में कुंध गुद्ध, बतुर्व (इत्तर) म चन्द्र शुक्क, समग्र (परिवर)

में श्रांत ब्हाम (बक्षिण ) में सूर्य-मंगन होने से दिन्तकी हात हैं। काल-वस

रात्रि में अन्द्र मंगल शनि और दिन में सूर्य युभ ग्रुक तथा सबबाध म गुरु बसी हाता है। वाराचे वह है कि, रात्रि वा दिन के इएकास वाली कुरहज़ी में-क्षित-मह-वाली हाते हैं।

शांत स कांपक भीम भीम स पुष हुए से गुरू, गुरू स गुरू, गुरू स करू, चानू से सर्व वहीं बाता है। वात्यक यह है कि शांत स हुगुना वसी भेगक दोवा है उसी प्रकार शांत में तिगुना वसी गुंध दर्गा

है, इसी प्रकार शनि से चौगुना गुरु, शनि से पचगुना शुक्र, शनि से छ गुना चन्द्र, शनि से सत्तगुना बली मूर्य होता है।

चेष्टावल

मकर से मिथुन तक किसी राशि में यदि सूर्य या चन्द्र हो तो, चेष्टाबली होता है अर्थात् उत्तरायण राशियों में वली होते हैं अथवा ऐसे चन्द्रमा के साथ—मगल, बुध, गुरु, शुक्र, शानि आदि रहे, तो, भौमादि पंचप्रह भी वली होते हैं।

## द्दिवल

# शुभ-दृष्ट ग्रह वली होता है। बल ज्ञान (तृतीय प्रकार)

महर्षि जैमिनि मतानुसार वल ज्ञान की विधि इस प्रकार हैं, जिसमे गिएत का उलमावा नहीं। आग कारक स्थल में आत्मकारक जानने की विधि लिखी जायगी। हाँ, तो, जो ग्रह, आत्मकारक से प्रथम-चतुर्थ-सप्तम-दशम (केन्द्र) में हो, वह पूर्ण बली होता है। इसी प्रकार आत्मकारक से पण्फर (२-४-५-११वें) स्थान में, जो ग्रह हो, वह अर्थ बली होता है। इसी प्रकार आपोक्तिम स्थानस्थ ग्रह दुर्बल होता है।

राशि बल ज्ञान के लिए, लिखा पाया जाता है कि, सग्रह राशि वली, श्रर्थात मह-हीन राशि की श्रपेना, ग्रह-महित वाली राशि वलिष्ठ होती है। यदि दोनों में ग्रह हों तो, श्रिधिक ग्रह वाली राशि वलिष्ठ रहेगी। यदि दोनों राशि में ग्रह-सख्या, समान हो तो, जिस राशि में उच्च, स्वगृही, या मित्रगृही ग्रह हो, वही राशि बलिष्ठ रहेगी। यह विचार सूर्य-चन्द्र की राशि में नहीं किया जाता। केवल मेष-पृश्चिक, वृप-तुला, मिथुन-कन्या, धनु-मीन, मकर-फ़ुम्भ में किया जाता है। जिन दो राशियों का स्वाभी एक ही प्रह होता है, उन्हीं राशियों का राशिवल देखा जाता है।

## जैमिनि-दृष्टि (द्वितीय प्रकार)

एक प्रकार से (चक्र ४ में) वतायी जा चुकी है। वहीं सर्वदा कार्य में प्रयोग की जाती है। यह, जो, दूसरी प्रकार की, श्रापको, वताना चाहता हूँ, इसका कार्य, कुछ ही स्थलों पर पड़ता है। उदाहरणार्थ, नपुसक योग में इसका प्रयोग किया गया है। जहाँ किया जायगा, वहाँ श्रापको, सूचित भी किया जायगा। श्रागे चक्र ४२ देखिए।

हष्टि-चक्र ४२

| राशिस्थ<br>मह की<br>दृष्टि | राशिस्थम्रह<br>पर |
|----------------------------|-------------------|
| १                          | राम ।११           |
| २                          | श्रा७ ।१०         |
| ३                          | ६१६ ।१२           |
| 8                          | २।११।८            |
| ধ                          | १।१०।७            |
| Ę                          | <b>हा</b> ९२।३    |
| ৬                          | ११।२।४            |
| 4                          | १०।१।४            |
| ٤                          | १२।३।६            |
| १०                         | राध ।=            |
| 5.5                        | ११४ ।७            |
| १२                         | ३१६ ।६            |

## स्पष्टीकरण

चरराशिस्थमह्, अपने समीप वाली स्थिर राशि छोड़कर, शेप स्थिर राशिस्थ महाँ पर दृष्टि डालता है। इसी प्रकार स्थिर राशिस्थ मह अपने समीप वाली चर राशि को छोडकर, शेप चर राशिस्थ मह को देखता है। समीप का अर्थ केवल २-१२ वाँ स्थान। अर्थात् दूसरे-वारहवें दृष्टि नहीं है। अच्छा, तो, द्विस्वभाव राशिस्थ मह, अन्य दिस्वभाव राशिस्थ महाँ को परस्पर देखता है। तात्पर्य यह है कि चतुर्थ-मप्तम-दशम को देखता है। यथा—

मिश्रुन राशिस्थ सूर्य-बुध की दृष्टि, कन्या राशिस्थ भीम पर है एक भीम की दृष्टि, सूर्य-बुध पर है। तथेब स्थिरराशिस्थ चन्द्र-शुक्र की दृष्टि, चर राशिस्थ गुरु और राहु पर है, एव राहु और गुरु की दृष्टि, चन्द्र-शुक्र पर है। स्थिर राशिस्थ शिन की दृष्टि, राहु-केतु पर है तथा राहु-केतु की दृष्टि, शिन पर है। देखिए चक्र २४।

| <b>[</b>        | <b>≔</b> ]i                 |                          |                   | [ आतक-दीपक                                                           |
|-----------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                 |                             | क                        | <b>क-</b> मिडोन्त |                                                                      |
| कम              | ( <b>*</b> )                | (स)                      | ( <b>ग</b> )      | (मत)                                                                 |
|                 | परमारमा                     | माया                     | शीपारमा           | i li                                                                 |
| ÷               | चैतन्य                      | चैतन्य–अद                | यक                | al r                                                                 |
| 1               | परमाखु                      | सुक्म                    | स्यूम             | ব্                                                                   |
| 8               | मावि                        | मण्य                     | भनेत              | 7                                                                    |
| ¥               | स्वतन्त्र-माकारा            | पूर्वि                   | परतन्त्र-काकारा   | <u>a</u>                                                             |
| Ę               | मूख                         | शासा                     | पत्र              | 1                                                                    |
| ų.              | स्वर्तीक                    | <b>मुनलीक</b>            | भूकों <b>क</b>    | (त्रिस्रोक)                                                          |
| 5               | दिया                        | मभा                      | रात्रि            | (त्रिभाग)                                                            |
| Ł               | मचर                         | स्यर                     | चर्भ              | (त्रिविनियोग)                                                        |
| 1               | वान                         | श्रममना                  | ¶म                | (त्रिकायष्ट)                                                         |
| **              | शिर                         | क्दर                     | परस               | (রিমাৰ্থৰ )                                                          |
| 19              | মার`                        | सम्ब                     | सायम्             | ( त्रिसन्धि )                                                        |
| 13              | भूत                         | <b>ম</b> রিখ্য           | वर्तमान           | ( হিছাল )                                                            |
| 18              | पशिष                        | <b>या</b> र्ग            | संसार             | (त्रिसंयोग)                                                          |
| 82              | प्रमाख                      | इच्छा                    | 450               | (ब्रैरासिक गणिव)                                                     |
| 11              | मस्ब                        | रव                       | चम                | (त्रिगुरा)                                                           |
| 10              | पिच                         | वास                      | <b>₩</b> 76       | ( भायुर्वेद )                                                        |
| ₹⊏              | <b>मादारा</b>               | चप्रि∽वायु               | क्रस−मृमि         | (तस्य)                                                               |
| 4.5             | मधा                         | विष्णु                   | <b>म</b> ाईरा     | (बिरेप)                                                              |
| R               | मुजन                        | र <b>प</b> र्ग           | बिनाशन            | ( त्रिकार्य )                                                        |
| ₽ŧ              | पिंचा                       | सावा                     | पुत्र             | ( त्रिबीय )                                                          |
| Ęs              | <b>बी</b> य                 | रव                       | जीष               | (त्रिराक्ति)                                                         |
| 2.              | मन                          | मस्तिष्क                 | इन्द्रियाँ        | ( n )                                                                |
| 28              | क्या                        | करग                      | <del>चर्</del> गे | (स्थाकरण्)                                                           |
| 23              | बह                          | तुम                      | ह्म<br>प्रथमपुरूष | } " '                                                                |
| <b>२६</b><br>≎७ | भन्मपुरुष<br>चारमं (स्वर्ष) | सञ्चसपुरुप<br>श्रमास्त्र | मातक              | (चैमिनि)                                                             |
| - २८            | मुख                         | <b>बोरि</b>              | <b>₩</b> ₩        | (क्यामिनि) 🚅 🗝                                                       |
| 3.              | जारिम <b>क</b>              | मानसिक                   | शारीरिक           | (विद्यान)                                                            |
| 1.              |                             | বন্ধ                     | राष्ट्रि          | (सामुद्रिक)                                                          |
| 3.5             | इण्डा<br>उ                  | ₹                        | •                 | पुरुषमत ] म                                                          |
| 32              | <b>१</b> 0                  | ₹ %                      | ιχ                | प्रतिरात   वैद्व<br>स्त्रीमत   न                                     |
| 33              | <b>t</b>                    | •                        | 3                 | स्त्रामय   न<br>प्रतिराच                                             |
| 18              |                             | 1 %                      | 10%               | प्रविशव स्त्रीमव<br>स्त्रीमव<br>प्रविशव स्त्रीमव<br>प्रविश्व स्त्रीम |
| 37              |                             | धन-१-पुत्र               | १स्त्रवस्<br>६४   | प्रविशत 🗳                                                            |
| 11              |                             | ३<br>सात्रमिक-म          | सारीरिक-१         | पारतीकिक है                                                          |
| ķ               |                             |                          | 1000-4<br>10      | प्रतिराव 💆                                                           |
| ).              | : 4                         | # 3.                     |                   |                                                                      |

| C2                | 7 |
|-------------------|---|
| <b>ग्ध-</b> वतिका | 1 |

| (कः)                         | ( ख़ )                                                                                                                                     | (ग)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ( मत )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| •                            | परिस्थित                                                                                                                                   | <b>चपयोग</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ( विधि )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| स्त्री-पति                   | धन-पुत्र<br>दशाध्याय                                                                                                                       | स्वयम्<br>गोचराध्याय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (पुरुप-+त्री−मत)<br>( फलित खण्ड )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                              | चन्द्र                                                                                                                                     | मंगल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (मह) 🗎                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| -                            | गुरू                                                                                                                                       | शुक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ( मह ) ( वि<br>( महायक ) }<br>( प्रति महायक ) । अ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| शनि                          | राहु                                                                                                                                       | केतु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ( ) 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| नत्रम                        | पचस                                                                                                                                        | लम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ( त्रिकोण )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| दशम                          | सप्रम                                                                                                                                      | चतुर्थ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (केन्द्र)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>१</b> ≂ वॉ                | = वॉ                                                                                                                                       | ६ ठा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ( त्रिफ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| श्रापोक्लिम                  | पगाफर                                                                                                                                      | कएटक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ( यवनाचार्य )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| द्विस्वभाव                   | स्थिर                                                                                                                                      | चर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ( राशि )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3-4-6-25                     | <b>२-४-</b> 5                                                                                                                              | १-५-७-१०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ( भाव )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ६-१२                         | ६१२                                                                                                                                        | 385                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ( श्रापोक्लिम में )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ¥-88                         | <b>२–१</b> १                                                                                                                               | <del>=-</del> 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (पण्फर में)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| १ <i>८–</i> ७                | <b>%-</b> -6                                                                                                                               | <i>१-</i> ७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ( कएटक में )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| वीर्य+रज                     | रज + वीर्य                                                                                                                                 | शरीर + बीर्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (चर)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <ul><li>युद्धि+लाभ</li></ul> | धन+लाभ                                                                                                                                     | श्रायु + लाभ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ( स्थिर )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ६ भाग्य + त्र्यय             | रोग+मुक्ति                                                                                                                                 | शक्ति+यात्रा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (द्विस्वभाव)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ७ देविक -                    | भौतिक                                                                                                                                      | <i>दें हिक</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ( त्रिवृत्ति )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| म वाल्य                      | युवा                                                                                                                                       | रुद्धा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (दशा)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ६ ऋक्                        | साम                                                                                                                                        | यजु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (वेद)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ६० गुरू                      | विद्या                                                                                                                                     | वुद्धि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ( त्रिमस्कार )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ६१ देश                       | काल                                                                                                                                        | पात्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (नियम)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                              | योगाध्याय सूर्य बुध शनि नवम टगम १२ वॉ श्रापोक्लिम द्रिस्त्रभाव ३-६-६-१२ ६-१२ १०-७ वीर्य+रज बुद्धि+लाभ ६ भाग्य+व्यय ७ दैविक न वाल्य १६ सुक् | सहायता परिस्थिति  स्त्री-पित धन-पुत्र  योगाध्याय वशाध्याय  सूर्य चन्द्र  युष गुरू  शिन राहु  नतम पचम  हुम समम  १० वॉ पण्फर  दिस्त्रभाव स्थर  ३-६-६-१० २-४-६-११  ६-१२ १-५१  १०-७ १-११  १०-७ १-११  १०-७ १-११  १०-७ १-११  १०-७ १-११  १०-७ १-११  १०-७ १-११  १०-७ १-११  १०-७ १-११  १०-७ १-११  १०-७ १-११  १०-७ १-११  १०-७ १-११  १०-७ १-११  १०-७ १-११  १०-७ १-११  १०-७ १-११  १०-७ १-११  १०-७ १-११  १०-७ १-११  १०-७ १-११  १०-७ १-११  १०-७ १-११  १०-७ १-११  १०-७ १-११  १०-७ १-११  १०-७ १-११  १०-७ १-११  १०-७ १-११  १०-७ १-११  १०-७ १-११  १०-७ १-११  १०-७ १-११  १०-७ १-११  १०-७ १-११  १०-७ १-११  १०-७ १-११  १०-७ १-११  १०-७ १-११  १०-७ १-११  १०-७ १-११  १०-७ १-११  १०-७ १-११  १०-७ १-११  १०-७ १-११  १०-७ १-११  १०-७ १-११  १०-७ १-११  १०-७ १-११  १०-७ १-११  १०-७ १-११  १०-७ १-११  १०-७ १-११  १०-७ १-११  १०-७ १-११  १०-७ १-११  १०-७ १-११  १०-७ १-११  १०-७ १-११  १०-७ १-११  १०-७ १-११  १०-७ १-११  १०-७ १-११  १०-७ १-११  १०-७ १-११  १०-७ १-१०  १०-७ १-१०  १०-० १-१०  १०-० १-१०  १०-० १-१०  १०-० १-१०  १०-० १-१०  १०-० १-१०  १०-० १-१०  १०-० १-१०  १०-० १-१०  १०-० १-१०  १०-० १-१०  १०-० १-१०  १०-० १-१०  १०-० १-१०  १०-० १-१०  १०-० १-१०  १०-० १-१०  १०-० १-१०  १०-० १-१०  १०-० १-१०  १०-० १-१०  १०-० १-१०  १०-० १-१०  १०-० १-१०  १०-० १-१०  १०-० १-१०  १०-० १-१०  १०-० १-१० | सहायता परिस्थित छपयोग स्त्री-पति धन-पुत्र स्वयम योगाध्याय वशाध्याय गोचराध्याय सूर्य चन्द्र मंगल बुध गुरू शुक शिन राहु केतु नतम पचम लग्न हजम ममम चतुर्थ १० वॉ दर्वा ६ठा श्रापोक्लिम पर्गाफर करटक दिस्त्रभाव स्थिर चर ३-६-६-१० २-४-६-११ १-४-७-१० ६-१२ ६-१२ ६-११ द-११ १०-७ १०-७ वीर्य+रज रज+बीर्य शरीर + बीर्य खुद्धि+लाम धन+लाम श्रायु+लाम ६ माग्य+च्यय रोग+मुक्ति शक्ति+यात्रा ६ स्थल साम यज्ञ ६ गुरू |

#### चलिष्ठ-कारक-माधन

पहिले कुण्डली के पाँच प्रद्वो पर विशेष ध्यान दीजिए। १ — लग्न-लग्नेश या इन पर विशेष प्रभाव डालने वाला प्रह, २ — सूर्य, ३ — चन्द्र, ४ — सप्तवर्ग में सर्वाधिक वली प्रह, ४ — आत्मकारक प्रह। इनमें भी दोषरित तीन प्रह छाँ टिए। वे तीनो प्रह वल-क्रम से शारीरिक, मानसिक, आ्रात्मिक नामक तीन कारक होते हैं। 'कारक-सिद्धान्त' के अनुसार आत्मिक कारक के अधिष्ठाता (क) चेत्र वाले, मानसिक कारक के अधिष्ठाता (ख) चेत्रवाले तथा शारीरिक कारक के अधिष्ठाता (ग) चेत्र वाले होते हैं। ऐसा नियम पुरुष एवं ऐहिक व्यक्ति में होता है, तथा स्त्री एवं पारलींकिक (महात्मां) व्यक्ति के ममन्वय में विपरीत नियम माना गया है। क्योंकि, सप्तवर्ग द्वारा सर्वाधिक वली प्रह जब, पुरुष के लिए शारीरिक होता है। तब स्त्री के लिए आत्मिक (पतिकारक) (क) चेत्रवाला हो जाता है। इसी प्रकार, मप्तवर्ग में सर्वाधिक वली प्रह जय, ऐहिक व्यक्ति के लिए (ग) चेत्र का निर्माण करता है, तव, पारलींकिक व्यक्ति के लिए (क) चेत्र का निर्माण करता है।

प्यान रहें कि उन पाँचों महीं में जो महः माद-सन्परस, त्रिकरस, बारत हो, यह वर्स-क्रम में वीवों माना जाता है। यथी-

| 110-5,                          | उदाहरस | <u> </u> |              | 3                           |          |
|---------------------------------|--------|----------|--------------|-----------------------------|----------|
| मप्तवर्ग-वक्त-क्रंम से में ग्री | 3.5    | ,        | 3            | 1 2 1                       | * 1      |
| ्र मुद्                         | दुम    | गुरु ′   | राक          | र्मगक                       | र्भनि    |
| , <b>मुध-सुक</b> -नष्ट          | रत्यस  | 1        | भस           | 7                           | : 3      |
| ा<br>व्यविकारी                  |        | ¥स€ण     | <del> </del> | भारमकारक<br>भीर<br>क्षम्तरा | ≢न्द्रेश |
| क्रम-निमास स विलष्ठकारक         |        | ,        |              | ,                           | ,        |
| क्षेत्र                         | -      | (11) -   |              | (য়)                        | (4)      |
| (२६) वृत्ति                     |        | शारीरिक  |              | मानसिक                      | कारिमक   |
| (४०) पुरुष                      |        | स्वयम्   |              | धन-पुत्र                    | स्त्री   |
| (३६) फसित सरह                   |        | चपवाग    |              | परिस्थिति                   | महायवा   |

संसार में सबवा शारीरिक शक्ति वाले बीव चायिक हैं, उसस कम मानसिक शक्ति वास बीव बीर वसस कम बारिसक शक्ति वाल बीव हैं। प्रतिशत क हिसार से ६०% शारीरिक, १ % मानसिक चीर १०% बारिसक हैं। उसी प्रकार प्रयाज बातक, अपना १० चप (चुल) बीवन स ६ % शारीरिक, १०% मानसिक चीर १ % बारिसक चूणि में गहरा है। ऐसा मानदिवानिकों का मत है बाले स्ववा संसार से इसने का मिलता रहता है। जिसे आप कारत-सिद्धानत क ६ वें कम की शक्ति स समय सकते हैं।

क्का क्रम के साधार पर शनि शुरू मंगल सुन शुरू कुप चीर कर कमशा है। इनम गुढ़, मंगल कर काफ करता के पर्व शुरू कुप पुन चारतिक चतना के चित्रमा है; चीर शनि इम होनी करता ची के सप्य पुल (सुतु) का काम करता है। सुव (साध्मा) शुरू (झान) मंगल (रक्त) है चोर गुप (बुद्धि) शक्क (चेंच) करता है। होनी (गति) होरा काय होता है।

ग्राक (बीप) बन्द (सन) है। सान (साव) द्वारा क्या होता है।

पूर्णेंक दीन कास्त्रों के धर में कम क हारा प्रधान कर कुबहकी का यल-सिखानन दिसर कीजिए।

१० में और १६ में कम का पुष्ट कीजिए। ११ में या ३१ में कारक नियर कर ४४ में और ४६ में कारक पर
प्यान मेंजिए। इस प्रकार कम स कुबहकी-एन का एकटिन करें एककारम (काविकाधिक समान प्रकप)
केदन का करकाम कीजिए। साव दी प्यान रित्य कि, इस माप में कीकित एक सम्बासिक कीए कमी
परिस्मायान्तर करा स पितन हा सकेंगे। क्वॉकि ६१ में कम का प्रमान पढ़कर समानातिक कीए कमी
पारिस्मायान्तर करा स पितन हा सकेंगे। क्वॉकि ६१ में कम का प्रमान पढ़कर सीमार के सभी सावध्य बातुमानिक होगद है म कि निशायक। सुस्स खनुमान का ही निराय सामकर सीमार कम रहा है। वालिय सामकर्मारी के मती सा जा कम बनाये गय है, व कभी तरुप में पितन स हाकर परिस्मावन्तर कर में सम्मावित क्ष्म परिस्म होने हैं। जिन क्यों में कपिक सन (क्यास) शिक्त हैं वे क्यान ही परिस्म हाने पाय जान हैं।

यह मानी हुई बात है कि प्रापेक व्यक्ति में विशी एक यह का जुल्य प्रमाव प्रकण होगा है। शरीर विद्या बीट स्थापार के हारा ही जीवन का निर्माण होगा है। प्रापेक माव क गहाबक नमके कारकप्रह

सूर्य

चन्द्र

भोम

बुध

गुरु

शुक्र

शनि

श्रात्मा

मन

सत्य

वाग्गी

ज्ञान, सुप

वीर्य

दु ख

त्रिकोस-पित ही होते हैं। यथा--वृश्चिक लग्न वाला व्यक्ति, यदि गुरु या चन्द्र या मगल की श्रेष्ठता पा जाय तो उसका जीवन अत्युक्तम रहता है। मगल से चन्द्र स्त्रीर चन्द्र सं गुरु वाला व्यक्ति उत्तरोत्तर श्रेष्ठ होता जायगा। जो प्रह. फलित खण्ड के अनेक नियमों से सर्वश्रेष्ठ होगा, उसी यह के अनुसार श्रारीर, विद्या, व्यापार आदि का निर्माण होगा। यदि कुण्डली में कोई शुभयोग वने, यदि उमी की दणा हो हो, अपने गोचर-वलिष्ठ-ममय में निश्चित फलदायक हो जाता है।

#### स्थिर-कारक-चक्र ४३

चतुर्थ

सप्तम

तृतीय, पष्ट

चतुर्थ, दशम

भावां के

धन, पंचम, नवम, दशम, लाभ

पष्ट, श्रष्टम, दशम, व्यय

लग्न, नवम, दशम

श्रात्मादि के राजादि के पित्रादि के

राना

रानी

सेनापति

सन्त्री

मन्त्रा

नौकर

पिता

माता

भाई

पुत्र

स्त्री

मृत्य

राजकुमार मातुल(मामा)

नोट—
जिन भावों के कई कारक हो, उनमें वलवान ग्रह को ही कारक मानना चाहिए। कारक वली होने से आस्मादिक भी बली होते हैं,

कारक वली होने से आस्मादिक भी बली होते हैं, परन्तु शनि के वलवान होने पर, सुरा, नौकर, श्रायु की वृद्धि होती है।

चर - कारक - माधन ( प्रथम विधि )

ग्रह-स्पष्ट-चक २३ में देखिए। राहु-केतु को छोँडकर, शेप सूर्यांट सात ग्रहों में, राशि छोडकर, श्रार्थि मात्र, सभी ग्रहों की श्रापेचा, किसके श्राधिक हैं ?

श्रिषिक श्रशवाला यह श्रात्मकारक, इससे कम श्रमात्य, इससे कम श्रातृ, इससे कम मातृ, इससे कम पुत्र, इससे कम जाति और इससे कम स्त्री का कारक होता है।

किसी मत से राहु-सिहत आठ कारक माने गये हैं तब क्रमश आतम, श्रमात्य (मन), भ्रात्, माता, पिता, पुत्र, जाित और स्त्री के कारक होते हैं। श्रशािट की न्यूनता से क्रम रहेगा। अर्थात सर्वाधिक अगवाला श्रात्मा, इससे कम वाला अमात्य आदि क्रमश होते हैं। किन्तु, राहु के कम अग ही अधिक माने जाते हैं, क्योंकि, वकी यह के भोग्य श्रंशों की गणना की जाती है।

#### उदाहरण

#### चर-कारक-चक्र ४४

| सूर्य = | चन्द्र ७ | भौंम १     | बुध ४ | गुरु ३ | शुक्र २  | शनि ६ | राहु ४          | <b>म</b> ह            |
|---------|----------|------------|-------|--------|----------|-------|-----------------|-----------------------|
| 3910    | ३।१      | २⊏।२६′     | १८।४६ | २४।३३  | २६।१६    | १६।३७ | <b>ર</b> ાક્ષ્ઠ | त्रशांदि (चक्र २३ से) |
| स्त्री  | जाति     | ञ्रात्मा   | पिता  | भाई    | श्रमात्य | पुत्र | माता            | श्राठ मह द्वारा       |
| स्त्री  | जाति -   | त्र्यात्मा | माता  | भाई    | श्रमात्य | पुत्र | × ^             | सात मह द्वारा         |

सात या त्राठ कारक मानने से बात कुछ एक-सी दिखाई पडती है। सात मानने में पिता का कारक नहीं बताया गया, त्रीर माता-पिता का तो 'जल-बीची' के समान एक ही रूप होना है।

प्यान रहे कि उन पौषों महीं में जो महा भाव-सन्पर्य, ब्रिक्स्य, भाग हो, यह यस-क्रम में चीर्य माना जाना है। यथा--

|                               | उदाहरा | IJ        |      |                          |             |
|-------------------------------|--------|-----------|------|--------------------------|-------------|
| मप्रका-यत्न-द्रम भ भेगी       | 1      | ] 3       | 1    | 3 1                      | 1           |
| षर                            | पुष    | गुर े     | गुर  | र्मगब                    | मनि         |
| सुप-शुक्र-नष्ट (              | रभस्थ  | 1         | भग्न | -                        | 1           |
| )<br>ऋषिकारी                  |        | मन्तरप्रा |      | चाम्मश्चरक<br>चीर<br>जनश | क्रम्द्रेश  |
| क्रम-निमाल स पनिष्ठकारक       |        | ,         |      | <b>P</b>                 | 3           |
| क्षेत्र                       |        | (n)       |      | (13)                     | (4)         |
| (51) d[u                      | İ      | सारीरि€   |      | मानसि≉                   | चारियक      |
| (40) Ibd                      |        | म्ययम्    |      | ধন-3্রম                  | स्यो        |
| (३६) पश्चित द्यवण             | 1      | उपयाग     |      | परिश्वित                 | महापता      |
| along a make english offer of |        | 7.        |      |                          | - Day after |

संसार य सर्वश शारीरिक शिन पाल जीव प्रियक है उसस कम मानसिक शन्ति बान जीव कीं।
नमम कारियक शन्ति काल जीव हैं। प्रतिशत के दिसाय स ६०% गारीरिक ३०% मानसिक और १०%
कारिक हैं। इसी प्रकार प्रस्यक जातक, कावत १०० पत (पूर्ण) जीवन म १०% शारीरिक ३०% मानसिक
कार १०% व्यानिक श्रीम से रहता है। स्या मानशिक किसी के मान है जाकि सबस संसार में बसी के

मिलना रहता है। क्रिय चाप कारप्र-मिद्धान करे यहम की रालि स समस्य सकत है।

क्ला क्रम के जागार पर गांत गुर, मेगल गृय गुर क्षार भात क्रमार हैं। इनमें गुर मंगल व्यक्त क्षार भेगता के एवं गुक्क कुण गृय क्षार्मारक भेगता के भिष्माता है; भीर शांत इन दानों अन्ताभी के सन्य गुल (गांतु)का काम करता है। सुल (भाना) शुरु (झान) मंगल (रण्क) है भीर पुण (पुण्कि) शुरु (बीव) अन्तर (सन्तर) है। गांति (गांतु) क्षार क्षाय होता है।

पूर्वीक तीन बारवी वो परे में हम के हारा प्रवारों कर कुण्डभी वा नल-निवारन नियर वीजिए। में के वाद को दिए कर कर के विकास किया का प्रवार कर मान कुण्डभी-नाल का उपित कर कर कर के वाद परे में बार परे में बार परे में बार परे में बार परे में बार परे में बार परे में बार कर में बार परे में बार परे में बार कर में बार परे में बार कर में बार कर में बार कर में बार कर मान वाद के बार कर मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया मान किया

े वह मानी दूर बन दे कि मानेब बर्गान में कि है। बक बह वा मृत्य बमाव महार हाता है। विकासित व्यक्तार के द्वारा ही जीवन का निर्माण हतन है। ब वक मान के सहाव बनावे

197 7

कारकग्रह

सूर्य

चन्द्र

भौम

बुध

गुरु

शुक

शनि

श्रात्मा

मन

सत्र

वागी

ज्ञान, सुख

वीर्य

दु'ख

त्रिकोए-पति ही होते हैं। यथा-वृश्चिक लग्न वाला व्यक्ति, यदि गुरु या चन्द्र या मगल की श्रेष्ठता पा जाय तो उसका जीवन अत्युत्तम रहता है। मंगल से चन्द्र श्रीर चन्द्र से गुरु वाला व्यक्ति उत्तरोत्तर श्रेष्ठ होता जायगा । जो अह, फलित खरह के श्रानेक नियमीं से सर्वश्रेष्ठ होमा, उसी अह के अनुसार क्सरीर, विद्या, वयापार त्रादिका निर्माण होगा। यदि कुएडली में कोई शुभयोग वने, यदि उसी की दशा हो हो, त्रापने गोचर-विलण्ठ-ममय में निश्चित फलदायक हो जाता है।

#### स्थिर-कारक-चक्र ४३

चतुर्थ

सप्तम

तृतीय, पष्ट

चतुर्थ, दशम

भावां के

लग्न, नवम, दशम

श्रात्मादि के राजादि के पित्रादि के

राजा

रानी

`सेनापति

मन्त्री

मन्त्रा

नौकर

पिता

माता

भाई

पुत्र

स्त्री

मृत्यू

राजकुमार मातुल(मामा)

नोट-जिन भावों के कई कारक हो, उनमें बलवान प्रह को ही कारक मानना चाहिए। 🕠 🗓 कारक वली होने स श्रात्मादिक भी वली होते हैं, परन्तु शनि के वलवान होने धन, पंचम, नवम, दशम, लाभ पर, सुख, नौकर, श्रायु की वृद्धि होती है।

"विपरीत शने समृतम्।"

### चर - कारक - साधन ( प्रथम विधि )

षष्ट, अष्टम, दशम, व्यय

यह-स्पष्ट-चक २३ मे देखिए। राहु-केतु को छोडकर, रोप सूर्याटि सात प्रहों मे, राशि छोडकर, श्रंशादि मात्र, सभी प्रहों की अपेता, किसके अधिक हैं ?

श्रिधिक श्रशवाला यह श्रात्मकारक, इससे कम श्रमात्य, इससे कम श्रातृ, इससे कम मातृ, इससे कम पुत्र, इससे कम जाति और इससे कम स्त्री का कारक होता है।

किसी मत से राहु-सिह्त श्राठ कारक माने गये हैं तब क्रमश त्रातम, त्रमात्य (मन), भ्रातृ, माता, पिता, पुत्र, जाति और स्त्री के कारक होते हैं। अशादि की न्यृनता से कम रहेगा। अर्थात सर्वाधिक अशवाला श्रात्मा, इससे कम वाला अमात्य श्रादि क्रमश होते हैं। किन्तु, राहु के कम अंग ही श्रिधिक माने जात हैं. क्योंकि, वकी प्रह के भोग्य श्रंशों की गणना की जाती है।

#### उदाहरण

#### चर--कारक-चक्र ४४

| सूर्य = | चन्द्र ७ | भाम १      | चुध ४ | गुरु ३ | शुक २    | शनि ६ | राहु ४ | मह्                |  |  |  |
|---------|----------|------------|-------|--------|----------|-------|--------|--------------------|--|--|--|
| 3810    | ३।१      | २≒।२६      | १मा४६ | २४।३३  | २६।१६    | १६।३७ | રગ¥૪   | अशादि (चक्र २३ से) |  |  |  |
| स्त्री  | जाति     | त्र्यात्मा | पिता  | भाई    | श्रमात्य | पुत्र | माता   | श्राठ प्रह द्वारा  |  |  |  |
| स्त्री  | जाति -   | ञ्चात्मा   | माता  | भाई    | श्रमात्य | पुत्र | ×      | सात प्रष्ट द्वारा  |  |  |  |

सात या त्राठ कारक मानने से बात कुछ एक-सी दिखाई पडती है। सात मानने में पिता का कारक नहीं बताया गया, और माता-पिता का तो 'जल-बीची' के समान एक ही रूप होता है।

प्रत्येक ज्ञान का माप दर्गन-चाख के बारा किया जाता है। अप्यास्म-चाल के मत से रस्वान सृष्ठि, केवल नाम-रूप था कर्म की ही नहीं है, किन्तु इस नाम-रूपात्मक आवरण के सिए आवर-पृष्ठ, एक परार्थी स्वतन्त्र, असिनाशी निरम चैतन्त्र 'आस्म-वन्त्र' है, जो कि प्राणिमात्र में कर्मकन्त्रन के कारण वरतन्त्र और विवाशी दिखानी देश है। कर्म के निर्मत प्रारम्भ और क्रियमात्र नामक तीम मेद होत हैं। वर्मन क्या तक कर-कर्म ही भीचित्र 'क्षेत्र कारों हैं। यानेक क्या क्या करा कर-प्रत्ये हैं सीचित्र की एक स्वाम क्या तक कर-कर्म ही भीचित्र के परिणाम स्वरूप मिलनेवाल एक प्रत्यत्र किरोजी मी होते हैं, अराय क्या के जाव पर भोगने का नियम हो गया है। सीचित्र में से जितन का मोगना प्रारम्भ हो जाता है, इसे 'प्रारम्भ कहते हैं। जा क्या आप क्या कर सार्था आप कर सार्था कर सार्था आप कर सार्था आप कर सार्था आप कर सार्था आप कर सार्था आप कर सार्था आप कर सार्था आप कर सार्था आप कर सार्था आप कर सार्था आप कर सार्था आप कर सार्था आप कर सार्था आप कर सार्था आप कर सार्था आप कर सार्था आप कर सार्था आप कर सार्था आप कर सार्था आप कर सार्था आप कर सार्था आप कर सार्था आप कर सार्था आप कर सार्था आप कर सार्था आप कर सार्था आप कर सार्था आप कर सार्था आप कर सार्था आप कर सार्था आप कर सार्था आप कर सार्था आप कर सार्था आप कर सार्था आप कर सार्था आप कर सार्था आप कर सार्था आप कर सार्था अप कर सार्था आप कर सार्था आप कर सार्था आप कर सार्था आप कर सार्था आप कर सार्था आप कर सार्था आप कर सार्था आप कर सार्था आप कर सार्था कर सार्था आप कर सार्था कर सार्था आप कर सार्था आप कर सार्था आप कर सार्था आप कर सार्था आप कर सार्था आप कर सार्था आप कर सार्था आप कर सार्था आप कर सार्था आप कर सार्था आप कर सार्था आप कर सार्था सार्था आप कर सार्था आप कर सार्था आप कर सार्था आप कर सार्था आप कर सार्था सार्था आप कर सार्था सार्था सार्था सार्था सार्था सार्था सार्था सार्था सार्था सार्था सार्था सार्था सार्था सार्था सार्था सार्था सार्था सार्था सार्था सार्था सार्था सार्था सार्था सार्था सार्था सार्था सार्था सार्था सार्था सार्था सार्था सार्था सार्था सार्था सार्था सार्था सार्था सार्था सार्था सार्था सार्था सार्था सार्था सार्था सार्था सार्था सार्था सार्था सार्था सार्था सार्था सार्था सार्था सार्था सार्था सार्था सार्था सार्था सार्था सार्था सार्था

भाराम का सम्पन्न रहता है। भारमा, जब पठ मीषिक-रारीर कमयम-रारीर चीर मीरिक-रारीर छे भाराम का सम्पन्न रहता है। भारमा, जब पठ मीषिक-रारीर का परिस्ताम करता है तब, वहे विश-होरे हो अन्य मीरिक-रारीर की प्राप्ति में सहायक होता है। विशेषवा यह है कि प्राप्ता अन्य मीरिक-सारीर में प्रवेश पाने हैं। जम-जन्मान्यरों के संस्कारों की निर्मिषत-प्राप्त का मुख आजा है। मामव का मीरिक-वारीर भी स्पीरि-व्यवसारीर (Astralas-Body) द्वारा नाष्ट्रज-जगत् स मानिक-व्यरारीर प्राप्त मानिक जगत् से चीर पौदानिक-व्यरारीर द्वारा भीरिक-जगत् से मानिय है। मामव व्यव-पात विचार एवं क्रिया द्वारा अस्के जगत् के प्रभावित करता है। चसक वर्तमान सारीर में क्रान वर्गन, प्राप्त भीर्य चाहि कर्मक शास्त्रियों का भावार-पृत भान्या सबत्र स्वापक है तवा सारीर-मागा राहे पर सी भारती पैतन्त विवाकों द्वारा विभिन्न-वगत् में अपना कार्य करता है। भारमा की इस क्या-केश्यक कर दिया है।

बाह्य-व्यक्तिस्य---बह कहा बाता है जो भारता' इस मीतिक-रारीर के रूप में क्यारा संकर वैद्या-किया-दिराप के कारण अपने पूर्व अभावित्व तिरिक्त-नकार के, भाव-विचार-किया के मीत कुकाय रखता है गथा बतनान बीबन के सञ्जयब द्वारा इस व्यक्तिय क विकास में दृक्ति हाती है, पर्य तीर-बीरे विकासित हाकर स्वान्तरिक-स्थानिक से मिसन का प्रयास करता रहता है।

क्षाम्परिक स्पष्टित्व—वड पडा जाता है, का क्षतेक वास-स्पण्टित की स्पृति क्षतुसन सीर स्कृति का संकलन करने सरस्रवाहै।

स्थातिय सं पाय चार चान्तरिक संस्वन्धी चेठना के विचार चतुमन चीर किया नासक तीत-वीम तेन हैं, जिलस सीविक-मानसिक-चाम्पासिक तोत चगत् का संचाबन होता है, चीर मानव का चन्त-करण माकर्षण चीर विकारण प्रवृत्ति हारा दोनों व्यक्तियों के तीत-तीन सेदों का परस्पर मिस्सक कराण (द्वा है। चावरण प्रवृत्ति बास-स्वाध्यक का चीर विकरण-महत्ति चास्तरिक-स्वत्तिप्रत का प्रमाविक हरती है, यह इन वानों क बीच से रहनेवाला चस्तकरण उन्हें मन्तुकन दता है। मानव ची उन्हित चीर महत्ति इसी 'मन्तुकन पर निभर हैं।

वास कीर काल्तरिक व्यक्तिक के तीत-तीत (सर) कर तवा सावर्षों कालकर्य के सात तीक सीर बगत के सात-सह है। इन सातों प्रवीकिन्युक्ट कप कार्स्यक-प्रात्नसिक-दारोरिक सामक

2

तीन-तीन भेद हो जाते हैं।

|            |               |   | ~              | <u>~</u>     |
|------------|---------------|---|----------------|--------------|
| दर्शन मे   | भाव           |   | विचार          | क्रिया       |
|            | श्राध्यात्मिक |   | मानसिक         | शारीरिक      |
| ज्योतिष मे | विचार         |   | <b>श्रनुभव</b> | क्रिया       |
|            | 8             |   | <b>ર</b>       | 3            |
| वाद्य      | गुरू (१)      |   | मंगल (२)       | चन्द्रमा (३) |
| श्रान्तरिक | शुक (४)       |   | রুধ (ধ)        | सूर्य (६)    |
| ~          | त्र्यात्मिक   |   | मानिमक         | शारीरिक      |
|            | श्रन्त:करण    | = | शनि (७)        |              |

#### गुरु

वाह्य-ज्यक्तित्व के प्रथम रूप 'विचार' का स्वामी गुरु है। यह प्राणिमात्र के शरीर का प्रतिनिधि होने से, शरीर-संचालन के लिए, रक्त-प्रदान करता है। जीवित प्राणी के रक्त में रहने वाले कीटाणुत्रंगं की चेतना से 'गुरु' का सम्बन्ध रहता है। यह आतिमक रूप से, विचार और मनोभाव एवं इन दोनों का मिश्रण—'उदारता, श्रन्छा स्वभाव, सीन्दर्य-प्रेम, शान्ति, भक्ति और ज्यवस्थापक-बुद्धि' के रूप में करता है। यही मानसिक रूप से गुरु के ज्यापार (कार्य) अर्थान धर्म तथा न्याय के स्थान—मन्दर, पुजारी, मन्त्री, न्यायालय, न्यायाधीश, विश्व-विद्यालय, वारा-सभाण, जनता के उत्सव, दान, सहानुभूति आदि का प्रतिनिधित्व करता है। शारीरिक रूप से—पर, जंवा, हृदय, पाचन-क्रिया, रक्त एव नसों का प्रतिनिधित्व करता है।

#### मगल

याह्य-ज्यक्तित्व के द्वितीय रूप 'श्रनुभव' का स्वामी मगल है। यह इन्ट्रिय-ज्ञान, श्रानन्देन्छा, उत्तेजना श्रीर मवेदना द्वारा श्रावेग, वाह्य श्रानन्ददायक वस्तुश्रों के द्वारा क्रिया-शील, पूर्व की श्रानन्ददायक श्रमुभव-स्मृति को जगाने वाला, मनोरय-पूर्ति एव वस्तु-प्राप्ति वाले उपायों के कारणों की क्रिया का प्रवान उद्गम-स्थान है। विशेषतया इच्छा का कारक है। श्रात्मिक रूप से—माहम, वीरता, दृढता, श्रात्मिवश्वास, क्रोध, साप्रामिक प्रवृत्ति, प्रमुत्व श्रादि विचारों एव भावों का प्रतिनिधि है। मानिमक रूप से—सैनिक, डाक्टर, रासायनिक, नाई, वर्द्ध, लोहार, मशीन का कार्य-कर्ता, मकान-निर्माता, क्रीड़ा एव कीडा के सामान का प्रतिनिधि है। शारीरिक रूप से—वाहिरी भाग, शिर, नाक, गला का प्रतिनिधि है। इसके द्वारा सकामक रोग, त्रण, सरोंच, श्राप्रेशन, रक्त-दोप, पीडा श्राटि प्रकट होते हैं।

#### चन्द्रमा

वाह्य-ज्यिकत्व के तृतीय रूप 'किया' का स्वामो चन्द्रमा है। यह मानव पर शारीरिक प्रभाव, विभिन्न अंगों पर तथा उनके कार्यों में सुधार का प्रतिनिधि है। मानव के शिरोभाग में अगला और पिछला—हो खण्ड हैं। पिछला—चेतना एव अगला = उपचेतना कहलाता है। वस्तु—जगत् से सम्बन्ध रखने वाली चेतना पर चन्द्र का प्रभाव रहता हे। वाह्य-जगत् की वम्तु हारा हाने वाली कियायें, चन्द्र से ही सम्बन्धित हैं। चन्द्र, म्थूल-शरीरम्थ चेतना पर प्रभाव डालता है और मस्तिष्क में उत्पन्न होनेवाले परिवर्तनशील भावां का प्रतिनिधि है। आदिमक रूप स—संवेदना, आन्तरिक इच्छा, उतावलापन, भावना ( घरेलू जीवन की भावना विशेष ), कल्पना, सतर्कता एव लाभेच्छा पर प्रभाव डालता है। मानसिक रूप से-श्वेतरंग, जहाज, वन्दरगाह, मञ्जली, जल, तरल-पदार्थ, नर्स, दासी, भोजन, चाँदी एवं वैगनी रग की वस्तुओं का प्रतिनिधि है। शारीरिक रूप से—उदर, पाचन-शक्ति, दुग्धावयव, गर्भाशय, गुप्तिन्द्रय और नेत्र का प्रतिनिधि है।

#### शरीर में ग्रह

प्रत्येक ज्ञान का माथ वरीन-याख के द्वारा किया जाता है। सम्मास-शास के सब स दरसमान सृद्धि, केवल नाम-रूप या कर्म की मार्च हैं, किन्तु इस नाम-रूपसमक सावरण के द्विप साधार-पृद्ध एक सक्ती स्वरंक, अविनासी, नित्य, वैदान "कास-तर्व है जा कि, प्राण्यान में कर्मवन्त्र के कारण परतन्त्र और विनासी दिवाली देवा है। कर्म के संचित, प्रार्ट्य मंदि कियाना प्रत्ये तो नेत्र द्वार हैं। विवार के संचित कर्मों के प्रवार कर तक करन कर्म हैं। सिवार के को बात हैं। अनक ज्ञान करने का मानता के संचित कर्मों के एक साम अमाना साम्माव हैं, क्याँकि उनके परिणाम स्वकृत सिक्षनेवाले कल परस्पर किरोबी भी होते हैं, अवस्थ एक के बाद पक मोगने का नियम हो गया है। अधित में विज्ञत का भोगना प्रारम्भ हो जाता है, उसे प्रारम्भ प्रत्ये हों जो कम सभी हो रहें हैं या जा किये जादिंग वे 'कियमार्क' होते हैं। इस तीन प्रवार के कर्मों के कारण सारमा सनेक जन्मों (पर्योक्षे) का सारण कर संस्थार-अवन करता हुन्या यस रहा है।

भागादि कालीन कर्म-प्रवाह के कारण तिग-शारिन क्ष्मव्य-प्रारीर चीर मीतिक-शारित से 'धारमा' का सम्पर्क रहता है। भारमा जल पक मीतिक-गारित का परिस्पाग करता है तह, वही क्षिण-रारित हो भान्य मीतिक-गारित की माप्ति में सहायक हाता है। विशेषता यह है कि भागमा करन मीतिक-रारित में प्रवेश पात्र के मंदर की निष्यत-प्रारीत का मूल जाता है। मागव का मीतिक-रारीत भी क्षोति-क्शारीर (Astralas-Body) हारा नावक-ज्ञात से मामितक-व्यारीर हारा मानितक ज्ञात से वीद्याजिक-ज्यारीर हारा मीतिक-ज्ञात से मामितक-व्यारीर हारा मानितक ज्ञात का कीद्याजिक-ज्यारीर हारा मीतिक-ज्ञात से मानितक ज्ञात की मानितक का का मानितक-व्यारीर हारा मानितक ज्ञात हो का मानितक वर्षामा शरीर मा ज्ञात वर्षाम, स्वयं कर्मान से क्षात का का का मानितक क्षात का का मानितक क्षात का मानितक का मानितक क्षात का मानितक का मानितक क्षात का मानितक का मानितक क्षात का मानितक के कारण मानिकाल के कारण मानिकाल के मानितक कीर का से मानित के मानितक कीर का है। मानी में विशेषक का मानितक कीर का से मानि में मानितक कीर का से मानितक कीर का से मानिकाल कर कीर का से मानितक कीर सामित के मानितक की मानितक कीर मानितक कीर की मानितक कीर मानितक कीर की मानितक कीर का मानितक कीर सामितक मानितक कीर मानितक कीर की मानितक कीर की मानितक कीर की मानितक कीर की मानितक कीर की मानितक कीर की मानितक कीर की मानितक कीर की मानितक कीर की मानितक कीर की मानितक कीर की मानितक कीर की मानितक कीर की मानितक कीर की मानितक कीर की मानितक कीर की मानितक कीर की मानितक कीर की मानितक कीर की मानितक कीर की मानितक कीर की मानितक कीर की मानितक कीर की मानितक कीर की मानितक कीर की मानितक कीर की मानितक कीर की मानितक कीर की मानितक कीर की मानितक कीर की मानितक की मानितक की मानितक की मानितक की मानितक की मानितक की मानितक की मानितक की मानितक की मानितक की मानितक की मानितक की मानितक की मानितक की मानितक की मानितक की मानितक की मानितक की मानितक की मानितक की मानितक की मानितक की मानितक की मानितक की मानितक की मानितक की मानितक की मानितक की मानितक की मानितक की मानितक की मानितक की मानितक की मानितक मानितक मानितक की मानितक की मानितक की मानितक की मानितक की मानितक मानितक मानितक मानितक की मानितक की मानितक की मानितक की मानितक मानितक मानितक मानितक मानितक मानितक मानितक मानितक मानितक मानितक मा

वास-व्यक्तित्र--वह कहा जाता है जो भारता' इस भीविक-रारीर के रूप में सववार केवर, वैतन्य-किया-रिशेष के कारण अपने पूर जन्माजित, निरित्त--रकार के, भाव-विचार-किया के मंदि मुक्ताव रकता है तथा वदमान बीवन के अदुमव हारा इस स्वक्तित के विकास में बृद्धि हाती है, पर्व भीर--बीरे विकासत हाकर 'सान्तरिक-स्वक्तित में मिलन का प्रयास उपना एका है।

क्षामाधिक व्यक्तिय-सङ्ख्डा बाता है, वा क्षतेक वाक्ष-व्यक्तिय की स्पृति कानुसर्व कीर प्रकृति का संबद्धम अपने संरक्षता है।

स्वामिप में पास चीर चार्स्यारू मध्यम्य चेवना के विचार, ब्युस्य कीर क्रिया मामक चीन-चीन मेद हैं, जिससे सीविक-मानसिक-काम्भागिक तीन अगत का मंचाबन होता है; चीर मानव का कारु करण काकरेण कीर विकास प्रदेश हारे, दोनों क्विस्टियों के, तीन-चीन मंदी का परम्पर सिम्यक्त करात रहता है। बाकरेश व्यक्ति काल-स्वित्त का चीर विकाश-प्रदेश चारतिक-स्वित्त्य को प्रमावन करती है, वर्ष दन दोनों के चीक में स्ट्रीवाला चन्त्र करना वर्षे मस्तुत्रन देता है। मामव की उमाव चीर क्विति है वर्ष दन दोनों के चीक में स्ट्रीवाला चन्त्र करना वर्षे मस्तुत्रन देता है। मामव की उमाव चीर

नाम कीर कार्र्यासक व्यक्तिक के तीत-तीत (बहू) रूप तथा मातवाँ अन्तरकरवा के धात प्रतीक, भीर जगत के मात-यह हैं। इस मातों प्रतीकों के प्रकट रूप भारिसक-पातसिक-पारीरिक नामक

#### तीन-तीन भेद हो जाते हैं।

| दर्शन मे                   | भाव '                                              | विचार                                     | किया                                 |
|----------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
|                            | श्राध्यात्मिक                                      | मानसिक                                    | शारीरिक                              |
| ज्योतिप में                | विचार                                              | त्र्यतुभव                                 | क्रिया                               |
|                            | १                                                  | २                                         | ३                                    |
| वा <u>ष्</u><br>श्रान्तरिक | गुरु (१)<br>शुक्र (४)<br>त्र्यात्मिक<br>श्रन्तःकरण | मगल (२)<br>चुध (४)<br>मानमिक<br>= शनि (७) | चन्द्रमा (३)<br>मूर्य (६)<br>शारीरिक |

#### गुरु

वाह्य-ज्यक्तित्व के प्रथम रूप 'विचार' का स्वामी गुरु है। यह प्राणिमात्र के शरीर का प्रतिनिधि होने से, शरीर-मचालन के लिए, रक्त-प्रदान करना है। जीवित प्राणी के रक्त में रहने वाले कीटागुआं की चेतना से 'गुरु' का सम्बन्ध रहता है। यह आरिमक रूप में, विचार और मनोभाव एवं इन होनों का मिश्रण—'उदारता, श्रन्छा स्वभाव, मान्दर्य-प्रेम, शान्ति, भक्ति और ज्यवस्थापक-मुद्धि' के रूप में करता है। यही मानसिक रूप में गुरु के ज्यापार (कार्य) अर्थान वर्म तथा न्याय के म्थान—मिन्दर, पुजारी, मन्त्रो, न्यायालय, न्यायाधीश, विश्व-विद्यालय, वारा-सभाग, जनता के उत्सव, दान, सहानुभूति आदि का प्रतिनिधित्व करता है। शारीरिक रूप से—पैर, जघा, हृदय, पाचन-क्रिया, रक्त एव नसों का प्रतिनिधित्व करता है।

#### मगल

वाह्य-त्र्यक्तित्व के द्वितीय रूप 'श्रनुभव' का स्वामी मगल है। यह इन्द्रिय-ज्ञान, श्रानन्देन्छा, उत्तेजना श्रीर सवेदना द्वारा श्रावेग, वाह्य श्रानन्ददायक वस्तु-श्राप्ति को द्वारा श्रावेग, वाह्य श्रानन्ददायक वस्तु-श्राप्ति वाले उपायों के कारणों की क्रिया का प्रधान चद्रम-स्थान है। विशेषतया इच्छा का कारक है। श्रात्मिक रूप से-माहम, वीरता, दढता, श्रात्मावश्वाम, कोध, साप्रामिक प्रवृत्ति, प्रमुत्व श्रादि विचारों एव भावों का प्रांतिनिधि है। मानिसक रूप से-मैनिक, डाक्टर, रासायनिक, नाई, वर्द्ध, लोहार, मशीन का कार्य-कर्ता, मकान-निर्माता, कीडा एव कीडा के सामान का प्रांतिनिधि है। शारीरिक रूप से-वाहिरी भाग, शिर, नाक, गला का प्रांतिनिधि है। इसके द्वारा सकामक रोग, त्रण, रारोच, श्राप्रेशन, रक्त-दोप, पीडा श्रादि प्रकट होते हैं।

#### चन्द्रमा

त्राह्म-ज्यक्तित्व के तृतीय रूप 'क्रिया' का स्वामो चन्द्रमा हे। यह मानव पर शारीरिक प्रभाव, विभिन्न अगों पर तथा उनके कार्यों में सुधार का प्रतिनिधि है। मानव के शिरोभाग में अगला और पिछला—दो खण्ड हैं। पिछला—चेतना एव अगला = उपचेतना कहलाता है। वस्तु—जगत् सं सम्बन्ध रखने वाली चेतना पर चन्द्र का प्रभाव रहता है। वाह्य-जगत की वम्नु द्वारा होने वाली क्रियायें, चन्द्र से ही सम्बन्धित हैं। चन्द्र, स्थूल-शरीरम्य चेतना पर प्रभाव डालता है और मस्तिष्क में उत्पन्न होनेवाले परिवर्तनशील भावों का प्रतिनिधि हैं। आतिमक रूप स—सवेदना, आन्तरिक इच्छा, उतावलापन, भावना (घरेलू जीवन की भावना विशेष ), कल्पना, सतर्कता एव लाभेच्छा पर प्रभाव डालता है। मानसिक रूप से-प्वतरंग, जहाज, वन्दरगाह, मञ्जली, जल, तरल-पदार्थ, नर्म, दामी, भोजन, चाँवी एवं वैगनी रग की वस्तुओं का प्रतिनिधि है। शारोरिक रूप से—उदर, पाचन-शिक्त, दुग्धावयव, गर्भाशय, गुप्नेन्द्रिय और नेत्र का प्रतिनिधि है।

सान्तरिक-स्पातित्व के प्रवस रूप 'विश्वार का स्वामी शुक्त है। यह सुक्ष्म-मानव-येवना की विधेय-किया को प्रतिनिधि है। पूणकर्ती शुक्त निश्वाध प्रम से प्रातिमात्र के प्रति भ्राय-मावना रक्षता है। सारिसक रूप से—सोई सीनवर्ष-काल, काराम सामन्त्र विशेष-प्रेम स्वष्द्रता परल-सुद्धि कार्य-स्थवा रक्षता है। मानिष्क रूप से—सुन्दर बन्तुर्ण सान्य-श्वाक कोर्जे—साथ गान वाच सजावर की बार्जे क्रमस्यक्तनुर्हे, सीग बन्दुक्तें पर प्रमान सम्ता है। शारिष्क रूप स—गान, शुद्दो, भ्राकृति, वर्षो, कश सीनवर्ष, शारिर-संवाक्षत के सी, किंग सादि गुमांग का प्रतिनिधि है।

**म**घ

भाग्यरिक-स्पष्टित्व के विद्योव कर 'भागुमव का स्वामी कुप है। यह साध्यासिक सांक, सान्तरिक-मेरणा महितुक-निर्णयसम्बद्धादि वस्तु-नरीचना-शांक ममम, बुढिसमी का मतिनित्ति है। गम्मीरतायुक-विवार करने में वही तुर्वा रूला है। सारिमक कर स-स्वमम, स्वारण-वांकि, त्वरत-मयक-वांकि, सुस्म क्लामों की क्यांवन शांक, तक्ला-शिक दंशा है। मानिमक कर के-स्कूस-बांकि, बिह्मान सांहित्व मक्लामों की क्यांवन शांक, तक्ला-शिक दंशा है। मानिमक कर के-स्कूस-बांकि, बिह्मान सांहित्व मक्लामा काशांक, लक्क, सम्याक पाल्यमास्टर व्यापारी, वृद्धि-भीवी पीलारिंग पारा बातु पर ममाव बालासा है। शांदीरिक कप स-मिमान्क रनायु-किया, ब्रिह्मा बाली, हाव क्लापूर्ण कार्योक्षाक्क संस्का मतिनित्ति है।

ਰਾਹ

चान्तरिक-स्पाटित्व ६ तृतीय रूप 'किया का स्वामा सुध है। यह हैवत्व-सेतना इच्छा विकास का सहायक, दीनों चेतना इच्छा-वालि, ज्ञान-शांत सवायार, विभाग शान्ति, जीवम की कमति भीर विकास का मिनिति है। चारितक रूप स-मधुवा परंकच मेन, क्यारता महत्त्वाच्छा चारम-विरावाम, बारम-विरावाम, कारम-विरावाम, साम-विरावाम, कारम-विरावाम, क

शनि

यह धरता करण का स्थामी है। यह बाह्र और धान्तरिक व्यक्तिय का मिक्कते का काम पुक (सत्तु) के समान करना है। "चाह्म" भावना का वर्षांक है। "चारियक कर स—कारियक-सान विवार स्वाता प्रमानका नामका सम्बन्धां साथ-दारायणा आसम-नीवम येवे रहता गम्भीरता पारिष्य-गुर्धि सरवकता विचार-रोक्षित काले-कार्या का मिनिर्धि है। मानिस्य कर स—कुषक हुक्सकह, प्रवासक बरवाहा कुमार माका मठापीन इपयुवा पुनिस कारिस्मर इपयान त्रत पुत्रा समापि सापु मन्त्रासी, पागी गानित्रक, पर्वत बहान क्षेत्रर वम स्वतास गुण्य व्यवस्थान कम्बान चीरम मेहान का मतिनिर्धि है। सारीरिक कर से-जारिर क बाहर बहुन्यों सन-होंदूनी, भीच क होन क्षती जीन मोसपेशियों पर समाप इस्त्वा है।

पहरूकम सुर चाउ मीराल पुत्र सुर गुरू शनि स्वतित्व करुए--- भारतित्व ३ वाम ३ वाम २ मान्तितिक २ वाम ३ मान्तितिक १ वाम अस्ति

नराइ मिहिराचाय के मत म शरीर-चक्र ही मह-कथा-चूल है। मस्तक, सुग वच देवव वसर कदि बनिम, क्षिम क्षेपा, पुराता विद्वारी कार पैर में कमरा मर्गाद वादगराधार्थ है। कश्मा (सूप) मत (चन्द्रया) पैच (मेतन) वाली (पुप) विवेक (सुर) वीच (गुक्र) मेंबदन (शति) है। सत्तम्व म्योनित द्वारा क्रिमरिक कर्यों का सालव-सीवत म गूल-मरप्पर हैं।

1

- ग्रांश्-कुएडली

धार के नवाश को लग्न मानवर, प्रत्येक यह, अपनी-अपनी नवाश-राशि में रसकर,

यह कुण्डला बनायी जाती है। (२) कारकांश—श्रात्मकारक यह की नवाश-राणि को, लग्न मानकर, शेप यह, जन्म पत्र की भाँ ति ही,

राशियों में रिविण। यह कारकाश कुखिली होती है। (३) स्वांश—स्त्रात्मकारक यह की नवाश-राशि को, लग्न मानकर, शेप यह, स्त्रपनी-प्रपनी नवाश राशि में रिविय। इस स्वाश-कुण्डली कहने हैं।

उटाहरगा कारकांश-चक्र ४६

नवाश—चक्र ४५ सू के ७ शु श ४ ६ म ४ चं यु १२





इस उदाहरण में नवाश श्रीर स्वाश च्र ४४-४७ एक-से हैं, परन्तु, सर्वदा एसा न हो मकेगा। जन्म से मृत्यु पर्यन्त प्राय तीन बार परिवर्तन होना है, जिसमें १ वर्ष को स्त्री में तथा २४ वर्ष के पुरूप में विशेष परिवर्तन होता है। इन वर्षों के पूर्व व्यक्ति, शारीरिक, इन वर्षों के बाद व्यक्ति, मानित्य, किन्तु तृतीय परिवर्तन ४० वर्षायु में श्रात्मिक-विरत्ता ही व्यक्ति हो पाता है। हाँ, तो यह उदाहरण पुरूप-जातक का है, तथा २४ वें वर्ष के परिवर्तन पर, पल लिखिए, भीम के श्राधार पर, क्योंकि, जन्म लग्न यृश्चिक, तथा नवाश, कारकाश श्रीर रवाश चक्र के लग्न में स्थित भीम, श्रात्मकारक भीम, श्रादि कारण से श्रमफल जीवन या निरीट भाव वाला व्यक्ति वनाकर, इसके मानितक कियाश्रों का विकाश कर रहा है। जिसका म्पष्ट वोध, श्रापनो, श्रागे लिखे हुए फलित-चंत्र के पढ़ने के उपरान्त होगा।

पद-लग्न

इसे कोई स्थारूढ लग्न या विषम लग्न भी फहते हैं। लग्न से लग्नेश, जिन स्थान में हो, उसमें, उतन ही म्यान पर पद-लग्न होती है। उदाहरण कुण्डली का लग्नेश, लाभ भाव (कन्या राशि) में है, स्थत कन्या राशि में ग्यारह्वॉ स्थान नवम (कर्क) है, स्थतएव पद-लग्न नवम भाव में रहेगी। स्पष्टतया निम्न प्रकार से ममिक्किए-

यदि लग्नेश लग्न में हो तो पद-लग्न--लग्न में रहती है वन नृतीय **तृतीय** पचम चतुथं सप्रम पचम नवम पप्ट लाभ सप्तम लग्न श्रप्टम **तृतीय** नवम पचम " दशम मप्तम 15 लाभ नचम ञ्यय

- mll

[ 945 ] वातक-रीपक उपपद-स्थ पहिंच डाव्श भावंश की पद-सप्त निकाकिए, बड़ी उपपद-सप्त वा सम-सप्त होती है। यथा---ववाहरस इच्डली का हावरोरा (शुक्र), डावरा स्थान से भएम पर्व सम से सप्तम में है, तो सम के समस स्थान स बारम-कार्यात् घन मात्र में उपपत्-बाप्त होगी। स्पारवता यों समस्तिय। वर्षि द्वावरारा स्वय भाग में हा तो अपपद-साम स्वय मान में ही रहती। क्षप्र TH. घम चत्रभ প্লাব্ पष्ट सुल महम संव रराम रिप स्यय रारा धन भागु ব্যুখ घर्म प्रप्त कार् महम साम दराम हारा-सन्त इच्ट काल क भटी-पत्त स, दो का गुलाकर पाँच से साग दे तो क्रांटन में राशि, शेव में ६० का गुगाकर, पक जाक्क, १० से माग है तो, कमिन में चौरा, फिर रोप में बहुका गुगा कर कहा। रक्षिप । इसमें सूर्य के रास्मादि बोब बेने से स्पष्ट होराकरन होती है। तथ्य यह है कि २३ - २३ डाई-हाई बढी की एक-एक राशि इति है। ६० पटी (बहारात्र) की २४ रामि (हारा सन्त) होती है। ताल्काबिक स्पष्ट सुर्व म जादन से 'सर्वोदयात शारासम्म हो बाती है। यबा--TET REITE XR-12 = ११ राशि कव्यि शेव शेर 3 × 60+3c+1 = २१ चीश सम्बंधित शय द E x 8 = ४५ कमा (गुरानफ्स) सर्वे स्पन्न शतारह+१रा२शक्ष्य =स्पन्त होरोक्तम=१/२२/७ रारमाहि मसान्तर 'मसम्राने मसभात विषय क्षप्ते सूर्यमात् अर्थात् पवि बन्स कप्त सम हो ता, सम्म स्पष्ट बोहे और यदि विषय हा तो सूच स्वयन बाहे-येसा क्षिता पाया बाता है। तब चन्य विहानों में लिला कि, बाप सम हो पा विषम सर्वदा सम स्पष्ट ही बाहना चाहिए। जब दोनों क्षम जावन का कहत है तब प्यान देने की बात है कि. अप्राप मान सबत्र का २१ हाई पढी ही न हा सकेगा। जिसस कि, हारा-गति ठीक बासके। सूर्य का एक बीरा (गति), एक दिन (२४ हारा) में हाती है, बाव सूच जाइमा अगुच्च हागा, क्योंकि सूर्य गवि एक बेरा पर होरा सम बनगा । परन्तु तस्त की गति - सुव के एक घंश में सप्त के १६ भेरा होजात हैं । सप्त के बाढ़ने से, होरा-तप्त में महान् चन्तर रहगा। बन्तु सुय के बोड़ने स शुद्ध होरा-कप्र का स्पष्ट निक्रगा। प्रत्येक क्षप्र की प्रवृत्ति सुय स ह गर्व सूर्वीव्य काल से सूर्य स्पष्ट ही, कम स्पष्ट हाता है। कातप्त सूच का ही आहमा 'सुकि संगव' है। उदाहरण उपपद सम नक ४० क्षीरा लग्न चक्र ४० पट सम पक्र धः P.Y

### अप्रक−वर्ग

लग्न सहित, सूर्यादि सम प्रष्ठ का श्रष्टक वर्ग वनाया जाता है। टानिए।त्य विद्वानों ने लग्न को छोड, शेष सात ही ग्रहों का श्रष्टक वर्ग कर दिया है। किन्तु, यह मानना ही पड़ेगा कि, 'सूक्ष्मता का श्रभाय' लग्न के विना, सात प्रहों का ही श्रष्टक वर्ग रहेगा। साथ ही प्रत्येक श्रष्टक वर्ग से लग्न-खएट निकल जायगा, श्रयुक्ति संगत वात है। श्रस्तु।

कोई श्राचार्य ग्रुभ स्चक 'रेखा' देते हैं, तो कोई 'विन्दु'। किन्तु विन्दु तो ग्र्न्यता का स्चक होता

है श्रीर रेगा, उपस्थिति-सृचक । श्रतएव शुभ-सूचक 'रेगा' वनाने का ही श्रभ्याम टालिए ।

सूर्यादि सप्तमह, अपने स्थान से, जिन स्थानों मे, 'वल' देता है, उन्हीं स्थानों के श्रद्ध, श्रागे, श्रष्टक-वर्ग-चक्र में लिखे गये हैं, श्रीर जिन स्थानों के श्रद्ध हैं, उन्हीं स्थानों मे रेगा (/) लगाइये, फिर रेखाश्रों का योग कर फल लिखिए।

| सूर्याष्टक वर्ग ४⊏                                                                                                                      | चन्द्राष्टक वर्ग ४६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | मङ्गलाप्टक वर्ग ३६                                                                                        | वुधाष्टक वर्ग ५४                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ५१                                                                                                                                      | ५२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ५३                                                                                                        | ५४                                                                                                                                            |
| स् च मं छ ग छ म ल<br>१ ३ १ ३ ४ ६ १ ३<br>२ ६ २ ४ ६ ७ २ ४<br>४१० ४ ६ ६ १२ ४ ६<br>७११ ७ ६ ११ ७ १०<br>६ ६ ११ ६ १२<br>१० १०१२ १०<br>११ ११ ११ | E y y w x E 20 w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8                                                                                                         | च गु शु श ल. गू च म<br>१ ६ १ १ १ ४ २ १<br>३ ६ २ २ २ ६ ४ २<br>४११ ३ ४ ४ ६ ६ ४<br>६१२ ४ ७ ६११ ८ ७<br>६१२ ४ ७ ६११ ८ ७<br>१० ५ ६१० ११<br>११ ६१०११ |
| गुर्वष्टक वर्ग ५६                                                                                                                       | शुक्राष्टक वर्ग ५२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | शन्यष्टक वर्ग ३६                                                                                          | त्तन्नाष्ट्रक वर्ग ४६                                                                                                                         |
| ५५                                                                                                                                      | ५६'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | ५८                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                         | \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}2\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}2\) \(\frac{1}2\) \(\frac{1}2\) \(\frac{1}2\) \(\fraca | प्र ल स च म छ गु. शु<br>प्र ३ १ १ ३ ३ ६ ४ ६<br>प ४ ३ २ ६ ४ = ६११<br>६ ६ ४ ४११ ६ ६ १११२<br>६ ११ ६ ७ १०१०१२ | ल स. चं म g गु शु श<br>3 3 3 १ १ १ १ १<br>६ ४ ६ 3 २ २ २ ३                                                                                     |

|                    | उदाहरम् |     |            |                       |              | [ |      |
|--------------------|---------|-----|------------|-----------------------|--------------|---|------|
| ४= स्मा            |         |     | •          | पन्द्रा <b>र</b><br>र | क्द वर्ष     |   | Ħ    |
| 454                |         | di  | विष दे हैं | a   <b>s</b>   v      | <del>-</del> | ग | ¥    |
| भन्त्रस            |         | ;   | 1/1        | ,                     | Ĺ            | 1 | 148  |
| <del>प</del> स्रम् |         | 1 : | d i        |                       |              | 7 | FIG. |
| ∓लरा               |         | 1,  | 1, , ,     | ,1                    | !            | ¥ | g,   |
| मसता               |         | 1 2 | 11         |                       | 1,           | ¥ | 471  |
| मीन्य              |         | 1 5 |            | '                     | - 1          | 3 | संग  |
| समवा               |         |     | 1,         | ĺ                     | - 1          | ž | सम   |
| कलरा               |         | -   | ]' i''     | 1                     | 1            | v | ere. |
| <b>प्रथ</b> श्च    |         | 1   | . 1 1      | ì                     | -1           | , | 485  |
| मीस्य              | j       | 10  | 1 . 1      |                       |              | Ì | तसम  |
| <b>ब</b> नागम      |         | ,,  | , '        |                       | - 1,         |   | सर्ग |
|                    |         |     |            |                       |              |   |      |

| 8   | 1 4.11.44         |
|-----|-------------------|
|     | ३६ रता            |
| वार | प्रश              |
| २   | चर्यभ्य           |
| *   | र्माक्य           |
| 8   | मभवा              |
| ą   | <del>वह</del> ेरा |
| ₹   | 42                |
|     | 44                |
| *   | शीस्व ∤           |
| - 1 | परमान-र           |
| - 1 | भर्यस्य           |
| 3   | क्सरा             |
| •   | मर्बेश्च 🕆        |
| ~ { |                   |
|     | काम स्थापन स्थापन |

L 165 J

3 y y 5 स्याष्टक वग

न्द्रिकाम इ.य.छ.च व योग

| नुषाष्टक वर्ग | 48 <u>ś</u> |
|---------------|-------------|
| <b>{</b> ?    | _           |

| 2             | धाष्टक वग<br>इंश                                                |     | \$8.10    |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| योर व य य य व | 10.41                                                           | Įq: | 1 9       |
| 1 7 //        |                                                                 | ٠   | सम्ब      |
| 18 ,          |                                                                 | ٦,  | बर्यक्र   |
| ∗  , ,        |                                                                 | ×   | सीवन      |
| 1 2           |                                                                 | ¥   | समग       |
|               | ,                                                               | 8   | सम्बद्धाः |
| =             | - 11                                                            | 8   | सम्ब      |
| 14 77         | · 1                                                             | ×   | सीका      |
| 150 1         | ł                                                               | 1   | 41        |
| ` <b>११</b>   | - 1                                                             | 1   | वसावय     |
|               | 11                                                              | 2   | सीएन      |
|               | 1                                                               | ۱,× | ਗੰਵਾਂ∫    |
|               | $\cdot$ $\cdot$ $\cdot$ $\cdot$ $\cdot$ $\cdot$ $\cdot$ $\cdot$ | ٠ŀ  | (नागम     |

1

उदाहरण

गुर्वष्टक वर्ग ५६ रेखा ६३

| राशि | गु  | খ্য   | श           | ल   | स्  | च   | म  | बु    | योग      | फल       |
|------|-----|-------|-------------|-----|-----|-----|----|-------|----------|----------|
| 8    | 1   |       | , /         | 1   | 1   |     | /  | /     | દ        | धनागम    |
| ٧    | 1   |       | ;           | 1   | 1   | •   | ļ  |       | 3        | क्लेश    |
| ε    | 1   | 1     | /           | 1   | 1   | 1   | 1  | 1/    | હ        | परमानन्द |
| ي ا  | 1   | '   , | 1           | 1   |     |     | 1  | 1     | ×        | सौख्य    |
| =    | ;   |       |             | 1   |     | 1   | 1  | 1/    | 3        | क्लेश    |
| 8    | . . |       | 1/          | 1/  | 1   |     | ,  | ,     | 8        | समता     |
| 180  | ٠,  | /     | 1 1         | ì   | ,   | 1   |    | i     | ×        | मौल्य    |
| 8    | ١,  | /     | $I_{1}^{t}$ | 1   | 1   | . ! |    | 1/    | 1        | सीख्य    |
| ₹3   | ١   |       | $I_{\pm}$   | 1/  |     | 1/  | 1  |       | Ę        | वनागम    |
|      | १   | /     | •           | 1,  | / / | ′ j | 1/ | '   / | <b>\</b> | सौख्य    |
|      | २   | /     |             | , / |     |     |    |       | २        | ऋर्यक्षय |
|      | ₹   |       | /           | 1   | 1,  | /// | 1  | 1     | <u> </u> | सौख्य    |

शन्यष्टक वर्ग ३८ रेखा <sup>६५</sup>

| राशि | 1 2 | π  | ल | ਚ੍. | च                                            | म                                            | भु | गु  | য় | योग        | फल         |
|------|-----|----|---|-----|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----|-----|----|------------|------------|
| 3    | 1   |    | 1 |     |                                              | 1                                            |    |     | 1  | २          | श्रर्थक्षय |
| 1    | ŧÌ  |    | / | 1   |                                              |                                              |    | 1   | į  | २          | अर्थक्षय   |
| '    | او  | /  |   |     | 1                                            | 1                                            | İ  |     | 1/ | 3          | क्लेश      |
| ;    | 5   |    | 1 |     |                                              | 1                                            | 1  | 1   | 1  | 8          | समता       |
|      | 2   | /  |   | 1   |                                              | 1                                            |    | 1   | 1  | 3          | क्लेश      |
| ۶    | 0   | 1  | 1 | 1   |                                              | 1/                                           | 1  | -   |    | \ <b>x</b> | सौख्य      |
| 13   | १   |    | 1 |     |                                              | 1/                                           | 1/ |     |    | 3          | क्लेश      |
| 1    | P   |    |   | 1   | '                                            | / }                                          |    |     | 1  | 8          | समता       |
|      | 8   |    | 1 | / / | '                                            |                                              | 1  |     | 1  | 1 8        | समता       |
|      | २   |    |   |     |                                              | •                                            | 1  | / / | ′  | २          | अर्थक्षय   |
|      | 3   | 1  | / | 1   | 1                                            | 1                                            | /  |     | /  | િક         | समता       |
| 1_   | 8   | 1. |   | 1,  | <u>/                                    </u> | <u>/                                    </u> | /  |     | i  | 3          | क्लेश      |

शुक्राष्टक वर्ग ५२ ग्या ६४

|           |             |    |    | _  |    |    |        |     |     |          |
|-----------|-------------|----|----|----|----|----|--------|-----|-----|----------|
| राशि      | शु.         | श  | ल  | स  | च  | म  | बु     | गु  | योग | फल       |
| ٠٥,       | 1           | 1  |    | /  | /  | /  |        | 1   | Ę   | धनागम    |
| 3         | 1           | /  | 1  |    | 1  |    |        | •   | ૪   | समता     |
| ४         | /           | ٠  | 1  | •  | 1  | /  |        | ŧ   | 8   | समता     |
| y         | 1           | !  |    |    | 1  | 1  | 1/     | 1   | 8   | समता     |
| ६         | 1           |    | 1/ |    | 1  | -  | t<br>ı | i - | 3   | क्लेश    |
| Ŀ         |             | 1  |    | ,  |    | í, | 1      |     | २   | श्रर्थचय |
| 5         |             | 1  | 1  |    | •  | 1/ | 1      | t   | ×   | सीख्य    |
| 3         | 1           | 1/ | 1/ | •  | 1  | 1  |        | 1   | ૪   | समता     |
| १०        | 1           | }  | 1  | 1  | 1  | 1  |        | 1   | ×   | सीख्य    |
| ११        | /           |    | 1  |    | i  | 1  | 1      | 1   | ×   | सौख्य    |
| १२        | /           | /  | 1  | !  | 1  |    |        | 1   | ×   | सींख्य   |
| <u> १</u> | <u>  . </u> | 1/ | ١. | 1/ | 1/ |    | 1      | 1/  | ২   | सौख्य    |

लग्नाष्टक वर्ग ४६ रेखा ६६

| राशि           | ल  | ਚ,           | च  | म      | बु. | गु | য় | श  | योग | फल       |
|----------------|----|--------------|----|--------|-----|----|----|----|-----|----------|
| 5              |    | /            |    | 1      | 7   | /  |    | 1  | ×   | सौख्य    |
| 3              |    | 1<br>1       | •  | i<br>i |     | 1  | 1  |    | ٦٧  | अर्थक्षय |
| १०             | 1  |              |    |        | /   | 1/ | /  | 7  | પ્ર | सीख्य    |
| ११             |    |              | 1  | /      |     | -  |    |    | २   | अर्थक्षय |
| १२             | •  | 1            | /  |        | 1   | 1  | 1  |    | ሂ   | सौख्य    |
| 8              | 1/ | 1/           |    |        | /   | /  |    |    | 8   | समता     |
| 1 =            |    | /            |    |        | ļ   | /  | /  | 1  | 8   | समता     |
| ३              | 1  | 1            | ١. | 1      | 1   | •  | /  | /  | 8   | समता     |
| 8              | i  | ١,           | /  | /      | /   | /  | /  |    | ধ   | सीख्य    |
| <u>پر</u><br>ج | 1. | 1/,          | _  |        |     | /  | /  | /  | ধ   | सीख्य    |
| ٧              | Т  | /            | Ι, | 1/     |     | ļ  | /  |    | ×   | सीख्य    |
|                | 1  | <del>.</del> |    |        | 1   | 1/ |    | 1/ | 3   | क्लेश    |

पक रेका में कर दो में वाबधय, चीन में ककरा चार में समता पाँच में मीक्य वासे धनागम मात में परमानन्त चीर चार में सबे-मध्यक्ति का मुक्त होता है।

### स्पष्टीकरम्

इसी प्रकार सर्वों की रेलार्ड कपन-कपने स्थान (राशि) से बगायी गयीं किर प्रत्येक राशि के सामने रेला-पात किया गया किर एन रेलार्ची का फल सिका गया। फिर नीचे प्रत्येक माय के (प्रत्येक राशियों की) रेलाकों का योग 'समुदायाटक यो चक्क ६७' में खिला गया, फिर चक्क ६८ में लेशादि रेसा-चक्क सार चक्क ६६ में माब-रेला-चक्क रला गया।

#### ममदायाष्टक-वर्ग-चक्र ६७

|            |      | _  |     | ٠ |     |     |            | ٠.  |      |      |   |
|------------|------|----|-----|---|-----|-----|------------|-----|------|------|---|
| भागः       | परित | ਚ. | 4   | म | 13  | IJ. | IJ.        | श   | सप   | Ę    |   |
| क्रम       | 5    | 8  | 8   | 8 | ે 8 | 1 3 | ×          | 8   | X    | 43   |   |
| षम         | Ł    | 3  | ١٤  | 3 | 1 × | ч   | , A.       | 8   | •    | ६७   | ĺ |
| পাদূ       | *    | 2  | u   | * |     | ¥   | X.         | ×   | ا ع  | 41   | ĺ |
| मुग        | 11   | Ł  | 8   | , | •   | ¥   | 3          | ą.  | २    | 28   | Ì |
| मुव        | 43   | ١. | 8   | * | X   | ٩   | ×          | S   | *    | So.  | ĺ |
| रिपु       | *    | 4  | 8   | u | ĸ   | *   | إ د        | ¥   | 8    | y's  | ľ |
| बारर       | •    | ×  | Ð,  | ₹ | 4   | 0   | 1          | £ 1 | ¥    | ΨĘ   | ı |
| चायु       | 1    | O  | ¥   | 4 | Θ   | *   | ¥ 1        | 8 1 | ¥ j  | 38 € |   |
| पभ         | ¥    | ą  | Y   | 3 | •   | (9) | ¥ ,        | ۹,  | *    | રશ   |   |
| <b>€</b> म | ¥    | 4  | ٧,  | ¥ | 7   | ¥   | 2          | Ð,  | *    | 10   |   |
| माध        | - (  | ¥  | 3 ! |   | ¥   | ٠   | 1 ·        | £ ' | * [  | 3    |   |
| व्यक्      | _4   | ×  | ×   | , | ¥   | *   | <b>3</b> } | 1)  | ۹    | \$0  |   |
| रेना य     | un l | ~  | yı. |   | 27  | 25  | أور        | 33  | vs i | 3=1  |   |

#### ं सप्ताडि रेखा~पक ६⊏



#### माव-गगा-पम ६०

२७ यत ३० स्पष् भार सम ३३ साम ११ सम ३३ सा मुल ३१ स्म ३० सुल ४ शरा ६ स् पहिले लिसा जा चुका है कि, १-४-६, २-६-१०, ३-७-११ श्रीर ४-इ-१२ राशियाँ परम्पर त्रिकोण राशियाँ हैं। श्रागे देखिए, चक्र ७२ के सूर्याष्ट्रकवर्ग शोवन में। इसमें कर्क के नीचे ३ रेखा, वृश्चिक के नीचे ४ रेखा, मीन के नीचे ६ रेखा हैं, तो इनमें से कर्क में अन्य दो राशियों की श्रपेत्ता, ३ रेखा ( श्रल्प-मख्या ) हैं, श्रवएव कर्क के नीचे शून्य तथा कर्क संख्या (३) घटाकर, वृश्चिक के नीचे १ एवं मीन के नीचे ३ रेखा, त्रिकोण्शोधन कोष्टक में रखा। उसी प्रकार, त्रिकोण्-शोधन के वाट धतु के नीचे शून्य श्राने से—एकाधिपत्य नियम (१) के श्रनुसार, मीन श्रीर वनु के नीचे शून्य ही, एकाधिपत्य शोधन कोष्टक में रखा। इसी प्रकार दोनों शोधन करने के वाद, त्रिकोण्-शोधन में वृप के नीचे दो रेखा रहने से वृप राशि गुण्क १० का गुण्तकर, राशि गुण्क में वृप के नीचे २० रखा। इसी प्रकार राशि-गुण्क रग्वने के वाद, एकाधिपत्य-शोधन में वृप के नीचे दो रेखा श्राने से वथा वृप में चन्द्र-शुक्र दो यह होने से ग्रह-गुण्क ४+७ (चं शु का) = १२ हुए। फिर १२ में २ (रेखा) का गुण्तकर २४ श्रंक यह-गुण्क में रखा। इस प्रकार राशि-पिएड १२६ श्रीर प्रह-पिएड २४ को जोडकर योग-पिएड १४३ रखा। इस योग-पिएड का उपयोग फिलत-चेत्र में लिखा जायगा।

#### उदाहरण शोधन-चक्र ७२

| . t        |                   |         |
|------------|-------------------|---------|
| स्र्याप्टक | <del>-</del> वग - | -शाधन   |
|            |                   | • • • • |

### चन्द्राष्टक - वर्ग - शोधन

| प्रह     | स् गु | श | Ħ   |      | ल   |   | ,  |            |    | ,   | च<br>शु | योग<br>पिएड         |   | च<br><b>शु</b> | स्<br>वु | ગુ | श                | म           |   | ल          |   |    |    |    |   | योग<br>पिएड  |
|----------|-------|---|-----|------|-----|---|----|------------|----|-----|---------|---------------------|---|----------------|----------|----|------------------|-------------|---|------------|---|----|----|----|---|--------------|
| राशि     | ३,४   | × | ε   | v    | 5   | 3 | १० | ११         | १२ | ۲ ، | २       | १४३                 |   | ર              | 3        | 8  | પ્ર              | ξ           | v | <u>-</u> - | ٤ | १० | ११ | १२ | 3 | 38           |
| रेखा     | ३३    | 3 | 8   | X    | 8   | 3 | २  | , A        | ६  | Ę   | પ્ટ     |                     |   | 3              | 8        | 8  | 8                | 3           | X | 8          | 3 | હ  | 8  | 8  | 8 |              |
| त्रि शो. | 00    | 0 | ٦   | २    | 3   | 0 | 0  | ובו        | ३  | 3   | २       |                     |   | ٥              | 9        | ၁  | 1                | 9           | 5 | 0          |   | 8  | 0  | ၁  | १ |              |
| एका शो   | 00    | 0 | 0   | 0    | 18  | 0 | C  | <b>'</b> 0 | 0  | ٥   | ર્      | रा विं              |   | 0              | 0        | ٥  | 3                | ( )         | 0 |            | 9 | 0  | 0  | 0  | 0 | रा पिं       |
| ्रा गु   |       |   | 130 | >\21 | 3 5 |   | 1  | 55         | ३६ | १२१ | २०      |                     | 1 |                |          |    | १०               | •           | ی |            |   | २० | 1  |    | Ŀ | रा पि        |
| त्र गु   |       |   | 1   |      |     |   | }  | i          |    | i   | ર્      | म्र पि<br>३ २४<br>े |   |                | <u> </u> | -  | \<br>\<br>\<br>! | 1<br>1<br>1 |   |            |   |    |    |    |   | य- पिं.<br>१ |

| -3         | 6    | •        |
|------------|------|----------|
| भौमाष्टक   | नग - | - ज्ञाभ= |
| 11 11 3 11 | 7.1  | ऱ्या अग  |

#### वधाएक - वर्ग - शोधन

| प्रह    | म<br> |    | ल  |        |     |   |          | ١ ١ | ন !<br>যু | म्<br>इ   | IJ | श      | याग<br>पिरह      | य<br>च | गु | श | म        |        | ल  |   |    |    |    |   | च<br>शु | योग<br>पिएड   |
|---------|-------|----|----|--------|-----|---|----------|-----|-----------|-----------|----|--------|------------------|--------|----|---|----------|--------|----|---|----|----|----|---|---------|---------------|
| राशि    | ξ     | ]  | 5  | 3      |     |   | १२       | 3   | २         | ३         | ક  | y      | १८६              | ३      | 8  | × | ६        | v      | 5  | 3 | १० | ११ | १२ | ? | ٦ (     | २१७           |
| रेगा    | २     | Y  | 8  | ३      | 3   | १ | y        | v   | २         | 3         | २  | 8      |                  | છ      | 5  | X | 8        | 8      | 8  | У | 8  | ६  | y  | y | ξ       |               |
| त्रि शो | १     | 8  | २  | 9      | 0   | 9 | ३        | ક   | १         | २         | 0  | 3      |                  | ३      | ၁  | 9 | ३        | 9      | ર  | 0 | 0  | ٦  | 3  | 0 | ×       |               |
| एका शो  | ۶     | 3  | ર  | 9      | 0   | 3 | 9        | २   | 3         | ર્        | 0  | 8      | रा पि            | 3      | 0  | 0 | 3        | 0      | 0  | 0 | 9  | 0  | 0  | 0 | 0       | ~             |
| रा गु   | ধ     | २= | १६ | ·<br>} | }   | } | ं३६<br>' | २⊏  | १०        | १६        |    | 8      | १४४              | રપ્ર   | ļ  |   | १५       | ,      | १६ | 1 | •  | २२ | ३६ |   | ধ্ত     | रा पिं<br>१६३ |
| त्र गु  | 5     |    |    |        | •   |   | !        |     | १२        | ا<br>اع د | ١, | v      | म र्पि<br>्प्र⊬ः | 30     |    | 1 | ,<br>,२४ | {<br>} |    |   | !  | 1  |    |   |         | त्र पिं       |
| 1       | _     | Ĺ  |    | -      | K - | į |          |     |           | ,         | l  | ş<br>, | 17.              | \<br>  |    |   | 1,0      | Ì      |    |   |    | ł  |    |   |         | ४४            |

- (२) पति जिलाण की एक राशि में रेला गुरूप हो, ता गुरूप वाली के तीच गुरूप तथा करन होनों राशियों के नीच क्या (वहीं) संकृत रेल देता चाहिए।
- (२) परि जिकास की यो वा तीन रासि की रेक्षा संक्ष्मा हो तो वा वा तीन के नीच शून्य रक्षना चाहिए। जागं क्याइरचा देखने से स्पष्ट झान झो खायगा।

#### एकाधिपस्य -- शाधन

विकाश-साथन क वपरान्त ही पकाविषय-शायन करमा नाहिए। हों, कक भीर सिह रासि का पकाविषय-शायन नहीं किया जाता क्योंकि, इनके स्वासियों की शु-शा रासियों नहीं है, रोप शु-शासियों के क्यान्य सासी है। है।

#### त्रिकोब-शाधन क उपरान्त

- (१) पवि किसी एक राशि स सून्य भा बार्व को दोनों हो से सून्य रखना चाहिए। बाहे दानों महन्दीन हो वा दोनों पहन्तुक हो अथवा पक महन्युक हो और एक महन्तीन हो।
- (२) यांत्र दोना राशियों में प्रदुन हो जो करूप रेला संस्था को, कपिक रेला संस्था में प्रदुत्त रहें। अधिक रेला संस्था के नीचे रले; और अस्य संस्था का वहत् (वहीं) रेलना चाहिए।
- (३) यहि एक राशि में मह हा और तुसरी राशि मह-दीन हा, तथा मह-चुक राशि बाझी रेला-संक्वा मह हीन राशि वाली रेला-संक्वा से सरूप हो वा कारा-संक्वा वही रहगी, पर्व मह-दीन-संक्वा में अल संक्वा पटाकर, शेष मह-दीन राशि के भीष रखना चाहिए।
- (४) यदि पद-युक्त में संक्या अधिक हो और पद-दोन में संक्या कम हो, ता, पद-दोन में शून्य गया पद-युक्त में वही संक्या रहेगी।
- (४) पदि वानों गिरिवों में पद्व द्वा ता बड़ी (तदत्) संस्था रहगी।
- (६) यदि होनां प्रद्र-हीन हों चीर संस्था भी समान हा वा दानों के मीचे शुल्य व्हेगा।
- (७) पदि एक प्रह-सुक्त भीर एक प्रह-हीन हो तबा संस्था मी समान हो ता प्रह-हीन के नीचे शून्य पर्व प्रद-बक्त के नीचे वहीं संस्था रोगी!

#### गुर्वा

विकाश-सोधन में रासि:-गुराक, तथा पंकाधिसस्य-साधन स सङ्-गुराक के द्वारा पूर्वाणक संदेश में गुरागकर रकता चाहिए। रासि:-गुराक का बोग रासि:-विवड तथा सङ्-गुराक का योग सङ्-विवड; पर्व दानीं (रासि:-वड़) विवड का योग, वान-विवड हाता है।

गगि-गुशक-चर्क ७०

\_

ग्रह-गुज्जक-चक्र ७१

| F | 1  | मि | • | fér | 4 | <b>g</b> . | Ŧ | ष | म | <b>i</b> A. | मी | राशि<br>गुसद |     | η, | ŀ. | ŧ | S. | Į. | 3 | σ. | मर् |
|---|----|----|---|-----|---|------------|---|---|---|-------------|----|--------------|-----|----|----|---|----|----|---|----|-----|
| G | Ų. | 5  | ¥ | 10  |   | 9          | 5 | 1 | F | 1 88        | 13 | गुसद         | . ! | ×  | Ł  | 5 | ×  | 30 | ٠ | ×  | प्र |

अब किसी राशि में एक से कपिक मही का बोग हा ती, सभी मही का गुरुक कोवकर रखना बाहिए। जान करकरान-शासन के बहाइएस-चक्र किसे जा रह हैं। दिस त्रिकोय-रोधम के कपरान्त कई सींग किए के नीच जा संक्या जाब नहीं संक्या एकाविशय-सोधन में रखना वादिए।

# सप्तम-वर्तिका

#### महादशाएँ

दशास्रों के स्रनेक भेद हैं, किन्तु, कारक स्रीर मारक का समय जानने के लिए तथा उत्तर-भारत में विशोत्तरी महादशा का ही विशेष प्रचार है। विशेष स्राचार्यों ने स्रायु विचार में विशोत्तरी दशा को ही श्रेष्ठ माना है, क्योंकि "लघु पाराशरी मे—फलानि नक्त्रदशाप्रकारेण विद्यूणमहे। दशा विशोत्तरी प्राणा चात्र नाष्ट्रोत्तरी मता॥" तथाच—"मारकार्थ विचल्लों " स्त्रादि वाक्यों में विशोत्तरी दशा ही 'विशेष प्राण्य' है। प्राय देखा जाता है कि, उत्तर भारत में विशोत्तरी दशा, दिल्ला—भारत में स्त्रष्टेतरी दशा, हिमाचल प्रदेश में योगिनी दशा का विशेष प्रचार है। स्त्रच्य प्रकार की दशास्त्रों का रूप, केवल पुस्तकों में ही निहित है। इच्छा तो होती है कि, एक वार एक पुस्तक के रूप में सभी प्रकार की दशास्त्रों की सायन-विधि लिखी जाय—किन्तु, वर्तमान में स्त्ररूपय-रोदन मात्र रहेगा। स्रस्तु।

#### विशोत्तरी-महादशा

त्रपने (जन्म) नस्त्र के द्वारा, दशा-झान-चक ७३ में प्रह-दशा तथा उमके वर्ष जानिए। फिर भयात-भभोग श्रीर दशावर्ष के श्रनुपात से भुक्त-भोग्य दशा जानिए। म्पष्ट विधि यह है कि—भयात के प्रदी-पल को पल बनाइये, फिर भभोग के घटी-पल को पल बनाइये। भयात पल में नन्त्र द्वारा प्राप्त हुए दशा-वर्ष का गुणाकर, भभोग पल से भाग दीजिए, तो लिघ्य में वर्ष प्राप्त होंगे, शेप में १२ का गुणाकर भभोग पल से भाग दीजिए तो, लिघ्य में मास प्राप्त होंगे, शेप में ३० का गुणाकर भभोग पल में भाग दीजिए तो, लिघ्य में घटी प्राप्त होंगी, शेप में ६० का गुणाकर भभोग पल में भाग दीजिए तो, लिघ्य में घटी प्राप्त होंगी, शेप में ६० का गुणाकर भभोग पल में भाग दीजिए तो, लिघ्य में पल प्राप्त होंगे। यदि दशा तथा श्रन्तर्दशा-मात्र जानना हो तो, ज्योंही लिघ्य में दिन प्राप्त हों, त्योंही शेप का त्याग कीजिए, क्योंिक श्रागं प्रटी-पल निकालना व्यर्थ-मा है। वर्ष-माम-दिन-पटी-पल, ये पाँच वस्तु निकालने (जानने) के लिए, भभोग से पाँच वार भाग देना पडता है, श्रीर लिघ्य में भुक्त दशा के वर्षादि होते हैं।

#### दशा - ज्ञान - चक्र ७३

| Ī | मु        | च   | म  | रा   | गु   | श     | बु           | के  | यु   | मह-<br>दशा |
|---|-----------|-----|----|------|------|-------|--------------|-----|------|------------|
|   | Ę         | १०  | ى  | १=   | १६   | १६    | から           | હ   | ર૦   | वर्ष       |
|   | <u>ক্</u> | रो  | मृ | भ्रा | पुन  | पु    | ग्ल <u>े</u> | म   | पूफा | जन्म       |
| 1 | उफा       | ह   | चि | स्वा | वि   | श्रनु | ज्ये         | मू  | पूपा | के         |
|   | उपा       | श्र | ध  | श    | पूभा | डभा   | रे           | প্স | भ    | नस्त्र     |

#### नचत्र – द्वाग दशा – ज्ञान

कृत्तिका से जन्म-नचत्र तक गिनकर ६ से भाग टीजिए तो रोप—

१ में सूर्यदशा वर्ष ६ | २ में चन्द्रदशा वर्ष १० ३ में भीमदशा वर्ष ७ | ४ में राहुदशा वर्ष १८ ४ में गुरुदशा वर्ष १६ | ६ में शनिदशा वर्ष १६ ७ में बुधदशा वर्ष १७ | ६ में केंदुदशा वर्ष ७ ० में गुक्रदशा वर्ष २० होते हैं। देखिये चक्र ७३

| Ü       |            |    | ,          | 399 | <b>८</b> ष | _ | q. |     | थु। | 41  |           |    |       |   |           |    |    |   | ų,  | ĦΨ  | Ψ.  | ~ ઘ | ग - | - ₹ | Д¥         | न |             |   |
|---------|------------|----|------------|-----|------------|---|----|-----|-----|-----|-----------|----|-------|---|-----------|----|----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|---|-------------|---|
| मद्     | IJ.        | T. | <b>#</b> , |     | R          |   |    |     |     |     | प.<br>ग्र | יו |       |   | ग्र.<br>₹ | ₹, | ij | v | Ħ   |     | 7   |     |     |     | F          |   | चाग<br>पिरह |   |
| राशि    | 8          | ×  | 8          | u   | 5          | ٤ | 2  | 2.5 |     | 1   | 2         | ą  | 181   | 7 | 9         | 3  | 8  | Ł | Ę   | u   | =   | Ł   | 10  | **  | <b>?</b> = | ? | 115         | 1 |
| रेका    | ٤          | 1  |            | ×   | ą          | 8 | ×  | ×   | 4   | ×   | ٥         | Ł  |       | 7 | Ę         | ¥  | R  | 8 | ą   | ,   | 4   | 8   | k   | ×   | ×          | × |             | i |
| त्रि शो | 3          | 0  | Ł          | ۰   |            | * | 3  | 0   | R   | ١ ٦ | ٥         | ۰  | İ     | 1 | 1         | ٦  | ۰  | ٥ |     |     | ١   | 0   | ٦   | 4   | 1          | • | 1           | i |
| एका सो. | ٩          | ĺ  | 0          | 0   | 9          | * | 0  | i   | ٥   | 0   | ۰         | ۰  | रा वि | ł | ٥         | ۰  |    | ۰ | 1   | ٥   | ٥   | ۰   | ٥   | 1   | ٥          | ۰ | रा पि       | l |
| स गु    | <b>१</b> २ | -  | ₹.         | 1   | l          | Ł | ** | l   | Įξ  | 18  |           |    | 111   |   | 10        | 14 | 1  |   |     |     | =   | 1   | ٠,  | 44  | 14         | ٠ | 111         | l |
|         |            | 1  |            |     | ł          |   | 1  |     | ı   |     |           |    | মুদি  |   | Н         | 1  |    | 1 |     | -   | 1   | 1   | 1   | 1   | - (        |   | म पिं       | ĺ |
| म गु    | IR.        |    | 1          | í   |            | , | 1  | 1   |     | 1   |           |    | 1 2   |   | ı         |    |    |   | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1        |   |             |   |

#### शन्यष्टक – वर्ग – शोधन

सम्राप्टक **– वर्ग – शोप**न ै

|         |    |            | • |   |   |     |    | •  | -    |        |            |    |             |   | ,  |   |    |    |            |    |          |    | _    |            |   |   |              |
|---------|----|------------|---|---|---|-----|----|----|------|--------|------------|----|-------------|---|----|---|----|----|------------|----|----------|----|------|------------|---|---|--------------|
| मद      | ₹. | <b>#</b> . | - | 0 |   | -   |    |    |      | ۲<br>U | 5          | IJ | योग<br>विवद | Γ | -  |   |    |    | Ĺ          |    | च<br>ग्र | T. | FI . | ď          | F |   | बाग<br>पिवड  |
| राशि    | Ł  | Ę          | u | = | £ | ŀ   | ?? | १२ | 1    | २      | ٦          | ¥  | uq          | ] | 5  | Ł | 1  | ** | <b>१</b> २ | 1  | 2        | *  | 8    | ×          | 4 | v | १२           |
| रेखा    | २  | 2          |   | 8 | 1 | ×   | 3  | 8  | 8    | 8      | ¥          | Ą  | F -         | l | ×  | ۰ | ×  | ٥  | ×          | R  | R        | ¥  | ×    | ×          | × | ą |              |
| त्रि सा |    | 0          |   | 1 | 1 | 4   | 1  | 1  | ą    |        |            |    | 1           |   |    | • | 1  | -  |            | Đ. |          | २  |      | Ą          | ₹ | 1 |              |
| एका हो। | •  |            |   | 1 | 0 |     | 1  | 0  | . *  | 6      | 1          | •  | रापि        |   |    |   |    |    |            |    |          | ę  |      | Ŗ          | 1 |   | रा पि        |
| रा गु   | ı  |            |   | = | 1 | 123 | Į. | १२ | 12.0 |        | <u>'</u> = |    | 44          |   | i, |   | ĸ. |    | ' '        | 18 | 1        | 14 |      | ŧ°.        | × | ٠ |              |
| ष गु    |    |            |   |   |   |     |    | 1  |      |        | ?          |    | म पि        |   | -  |   |    |    |            | ĺ  | -        | •  |      | ₹ <b>≥</b> | 5 |   | म स्व<br>धरे |

वछ-वर्तिका ≈ स्वातिप का मात्-कुल

जब प्रश्न उपस्थित होता हे कि, जैसे सूर्य की दशा ६ वर्ष तक रहेगी तो, क्या ६ वर्ष तक, सूर्य के फलानुसार, एक-मा फल चलता रहेगा? नहीं, प्राय ऐसा सम्भव नहीं; तब ख्राचारों ने महादशा से ख्रन्तर्दशा का गिएत निकाला (ख्राविष्कार किया) जिससे, एक महादशा के दीर्घकाल में नवमहों का फल-समय ज्ञात होने लगा। फिर उससे भी सूक्ष्म-गिएत निकाला, जिसका नाम 'प्रत्यन्तर' रगा। फिर उससे भी सूक्ष्मता किया, जिसका नाम 'सूक्ष्मदशा' रखा। फिर इसे तक सूक्ष्म कर डाला, जिसका नाम 'प्राण्टशा' रख दिया। इनमें अन्तर्दशा तक के फल विग्तार-पूर्वक तथा प्रत्यन्तर्दशा के माधारण-फल तो, प्रन्यों में पाये जाते हैं। परन्तु सूक्ष्म एवं प्राण्डणा का फल, कही देखने को नहीं मिलता। या तो कालान्तर में नष्ट हो गया। या बनाया ही नहीं गया। ख्रम्तु।

वर्तमान में कोई-कोई (बहुत कम) विद्वान सूक्ष्मदशा या प्राण्डशा का उपयोग करत हैं या कर पात हैं। प्राय दशा-प्रन्तर्दशा तक का प्रयोग मभी करते हैं। हाँ, कोई-कोई (प्रपेत्ताकृत कम ही) विद्वान प्रत्यन्तर्दशा का प्रयोग करते हैं किन्तु प्रत्यन्तर्दशा के फल का विस्तृत विवेचन न मिलकर सूक्ष्म ही मिल पा रहा है। श्रथमृलक पला का विकाश, पूर्ण नहीं हो पाता। श्रार्थिक दृष्टि से दिनों-दिन, यह त्तेत्र त्तीण होता जा रहा है। माधारण जन तो भला जम्य हैं किन्तु बनी व्यक्ति भी—मवा कपया की कुण्डली वनवा कर कहते हैं, वतात्रो, महराज कि कोई 'श्रलप' (ध्रपमृत्यु योग) तो नहीं हैं एक महाशय श्राये, वाल कि अपे, तुम्हार वाप तो हमारे वड़े मित्र थे,—जिसका श्रर्थ यह कि, मवा कपया भी देने की. इनकी इन्छा नहीं। वस, सब फल, सब गणित हो गया। 'गुक्यावा' तो चबन्नी में ही सब बता देते हैं। परन्तु जब फल विद्वान नहीं हो पाता, तब 'ज्योतिय' एक ढकोसला है—की दुहाई फिरने लगती है। श्रस्तु।

### श्रन्तर्शाएँ

दशावर्ष में, न्यावर्ष का गुणाकर, इस गुणन-फल की इकाई में ३ का गुणाकर दिन, शेष (दहाई-मैंकडा) माम की संख्या, श्रन्तर्रथा के प्राप्त होते हैं। यथा—

सूर्य मे भीमान्तर्रशा वताइये ?

सूर्य देशावर्ष ६ x ७ भोम दशावप = 92 । 92 में २ इकाई है श्रत २ x ३ = ६ दिन नथा दहाई के ४ श्रक, ४ मास हुए । उत्तर — 92 मास ६ दिन हुए ।

### प्रत्यन्तर्दशा**ए**ँ

श्रन्तर्दशा वाले वर्ष-मास-दिन के दिन बनाइए श्रर्थात वर्ष मे १२ का गुणाकर, मास जोड के, ३० का गुणाकर, दिन जोडने से दिन होंगे। इस श्रन्तर्दशा दिनों में, दशार्घ (श्रर्थात सूर्य ३ चन्द्र ४ भीम ३३ राहु ६ गुरु पर्शान ६) वध प्रे केतु ३५ शुक्र १०) का गुणा करे, फिर ६० से भाग दे, तो लटिथ में दिन तथा शेष में पटी प्राप्त होते हैं। यथा—

सूर्य में भामान्तर ४ मास ६ दिन है, इसमें चन्द्र प्रत्यन्तर कितना रहेगा ?

४×३०+६=१२६ दिन में ६० से भाग दिया, तो लब्धि में २ दिन, शेष में ६ घटी मिले, इसमें दशार्घ ४ (चन्द्र) का गुणा किया, तो, १० दिन ३० घटी हुए। श्रयवा—

१२६ दिन मे ४ का गुर्णाकर, ६० से भाग दिया, तो, लब्धि में १० दिन, शेष में ३० घटी मिले । अन्तर्दिंशा तथा प्रत्यन्तर्दशा के सम्पूर्ण-चक, आगे बनाये गये हैं।

#### उढाइरम्

शनिवरा

जन्म नवज कृषिका, कत्यव स्वव्या वर्षे ६, समात २६४८ समात ४६।३३ है। २६×६०+४८ = समात पत्त = १६९८ पत्त (गताई) ४६×६०+३३ = समात पत्त = ३३६३ पत्त (सर्वई)

भयात पल × वरावर्ष १६१≈ × ६

भमोग पत्र=३३६३) हफ्ज् (२ वय ६७८६

व्हरर x १२ इव्हर्भ ) व्यव्देश (१० माम व्हर्श

<u>११३४×३</u> ३३६३) ३४००० (१ विन

३३६३) ३४००० (१ । यन <u>३३६३</u> ६ × ६

३३६३) <del>४४ ० (१ पटी</del> ३३६३ २००७ × ६

हेर्न्ड ) १२ ४२० ( रे४ पक्ष १०१७६ रहाइडे

-

१६६४ रोग का स्वाग

पूर्ण बसा वर्षों में से मुख्य बसा वर्षों का बात है। बसा वर्षों का बात में का बात होगी किर कारों के बात होगी किर कारों के बात होगे। बात होगे किर कारों के बात बात होगे। बात होगे का बात होगे का बात होगे। बात होगे पात होगे पात होगे पात होगे पात होगे पात होगे पात होगे पात होगे पात होगे पात होगे पात होगे पात होगे पात होगे पात होगे पात होगे पात होगे पात होगे पात होगे पात होगे पात होगे पात होगे पात होगे पात होगे पात होगे पात होगे पात होगे पात होगे पात होगे पात होगे पात होगे पात होगे पात होगे पात होगे पात होगे पात होगे पात होगे पात होगे पात होगे पात होगे पात होगे पात होगे पात होगे पात होगे पात होगे पात होगे पात होगे पात होगे पात होगे पात होगे पात होगे पात होगे पात होगे पात होगे पात होगे पात होगे पात होगे पात होगे पात होगे पात होगे पात होगे पात होगे पात होगे पात होगे पात होगे पात होगे पात होगे पात होगे पात होगे पात होगे पात है।

उदाहरक स्था-पद्र ७४

|   |                                          |             | 3414      | , -4    |                 | 1               |            |                                   |
|---|------------------------------------------|-------------|-----------|---------|-----------------|-----------------|------------|-----------------------------------|
| ! | मुख<br>स्                                | भाग्य<br>स् | 4         | Ħ       | रा              | ı               | श          | म <b>र्</b><br>इसा                |
|   | 90 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | また た 大口 東京  | 3         |         | ţc              | 14              | ?1         | वर्ष<br>साम<br>हिन<br>पटी<br>पन्न |
|   | 24 39                                    | 2 6         | ₹E<br>&   | 78      | र<br>१ <u>४</u> | २०<br><b>३१</b> | Q<br>20    | संबन्                             |
|   | 1/4 0 0                                  | , s 5 6     | 41 0 30 0 | 5 6 0 m | 4 5.0           | A 0 9 0         | A 20 00 00 | स्बं                              |

#### ---

म्पष्टीकरम् पूर्ण दशावप 61 lolot म स मुक्त ब्रह्मावर्षे २ ११ ०१ ०। १ १३४ पटावा मोभ्य ब्ह्यावर्ष 3 | 1 | 1E | KE| F शेष मे जन्य संबत्-सर्वे १६७७। २ । । १८। ४४ जाहा सर्वेदरा १६६०। ३ १० ।१७४२ a s पत्र दे दशाववे चन्द्र एशा THE ITIR ITUP **₹** भीग के मौभवशा PERMIT IT ITMP 8 राष्ट्र 🕏 दशावय . राष्ट्र वसा दशावर्ष गुरु 🕏 गरुक्ता P 311 3 15 18 WR ne. शनि के बशावर्ष

इसी प्रकार चान के बसावय—'चयेशा'— तक जोड़ना चाहिए। जब कि, १२० वन की सातु हो, तक कहाँ तब महाँ की दसायें शिक्स एकें। किन्तु पेसा वर्षसान (डालडा क्वालिटी टाइस) में चमस्मव मही ता चालज करित चारत है।

P & 13 10 19 WR

इस प्रकार 'विरोत्तरी महान्त्रा' का कक (७४ भी भी वि) बनाकर रचना चाहिए। स्पष्टी-क्रस्त की मौर्षि बाइमा चाहिए। बक मुक्त दशावर्ष दिन पर्यन्त निकाले, क्षवांत पटी-यक म निकाला हो वा सूर्यं कराशि-मंत्रा मात्र ही बोहना चाहिए।

| सूर्य में | चन्द्र | प्रत्यन्तर |
|-----------|--------|------------|
|-----------|--------|------------|

| 1 | ৰ  | मं     | रा. | गु  | গ   | बु    | के | शु | सू | दशा        |
|---|----|--------|-----|-----|-----|-------|----|----|----|------------|
|   | 0  | O      | 0   | s   | 0   | o     | 0  | 3  | 0  | मास        |
|   | १५ | 20     | २७  | ચ્છ | २्द | ર્પ્ર | १० | 2  | ٤  | दिन<br>घटी |
|   | 0  | ર્વુદ્ | 5   | 5   | ३०  | 30    | 30 | 5  | 9  | वटी        |

# सूर्य में राहु प्रत्यन्तर

| 1 | रा | गु | গ  | बु | के | गु | सृ. | ਚ.  | म  | दशा |
|---|----|----|----|----|----|----|-----|-----|----|-----|
| 1 | १  | १  | P  | १  | 0  | 3  | 0   | 9   | 5  | मास |
|   | १= | १३ | २१ | १४ | 25 | २४ | १६  | २(७ | ۶۵ | दिन |
|   | 3Ę | १२ | १= | 28 | AS | c  | १२  | 5   | ४४ | घटी |

# मूर्य में शनि प्रत्यन्तर

| 1 |    |     |     |     |    |    |    |            |    | दशा               |
|---|----|-----|-----|-----|----|----|----|------------|----|-------------------|
|   | १  | १   | 0   | १   | 0  | 0  | 0  | १          | ۶  | माम<br>दिन<br>घटी |
|   | ર૪ | १=  | १६  | ঽ৻७ | १७ | २८ | १६ | <b>२</b> १ | १५ | दिन               |
|   | ٤  | ঽড় | ধূত | 9   | ε  | ३० | yહ | १=         | ३६ | घटी               |

# सूर्य में केतु प्रत्यन्तर

| के | য় | स् | च  | म  | रा     | गु | श  | बु | ढगा |
|----|----|----|----|----|--------|----|----|----|-----|
|    |    |    |    |    |        |    |    |    | माम |
| و  | २१ | ફ  | १० | હ  | १८     | १६ | १६ | १७ | दिन |
| २१ | 0  | १= | ३० | २१ | પ્રષ્ઠ | ४= | ২৩ | ५१ | घटी |

## चन्द्र मे चन्द्र प्रत्यन्तर

| - | च  | म  | रा | गु | স  | चु | के | ग्रु | मृ             | दशा        |
|---|----|----|----|----|----|----|----|------|----------------|------------|
|   | 0  | 0  | 8  | 8  | 3  | १  | 0  | १    | 9              | मास        |
| j | २५ | १७ | १५ | १० | १७ | १२ | १७ | २०   | 24             | दिन        |
|   | 0  | ३० | ၁  | 3  | 30 | ২০ | 30 | 0    | ာ <sup>*</sup> | दिन<br>घटी |

# द्धर्य में भाम प्रत्यन्तर

| मं           | रा.           | गु.           | श             | बु                    | के.    | शु          | स्    | चं.                | दशा               |
|--------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|--------|-------------|-------|--------------------|-------------------|
| 0<br>9<br>24 | ٥<br>ات<br>ات | o<br>१६<br>४⊏ | ०<br>१६<br>५७ | ०<br>१७<br><b>५</b> १ | 0 9 8; | 0<br>2<br>0 | o & % | 0 20 00<br>0 00 00 | माम<br>दिन<br>घटी |

# सूर्य में गुरु प्रत्यन्तर

| गु | श  | बु | के | મુ, | सृ | चं   | मं. | रा | दशा               |
|----|----|----|----|-----|----|------|-----|----|-------------------|
| 5  | १४ | १० | १६ | १८  | 88 | ગ્યુ | १इ  | १३ | मास<br>दिन<br>घटी |

# सूर्य मे युध प्रन्यन्तर

| बु          | क्र | शु.    | सृ  | चं      | म    | रा      | गु | श               | दशा        |
|-------------|-----|--------|-----|---------|------|---------|----|-----------------|------------|
| 9           | દ   | در به  | 9 2 | o<br>Ve | S (0 | ?<br>24 | 20 | ۶ <u>-</u>      | माम<br>दिन |
| <b>=</b> 28 | ४१  | s<br>, | १५  | 30      | ५१   | 28      | ४८ | ر<br>عرب<br>عرب | घटी        |

# मूर्य में शुक्र प्रत्यन्तर

| - |     |    |   |     |    |    |    |    |    |     |
|---|-----|----|---|-----|----|----|----|----|----|-----|
|   | श्र | सू | च | म   | रा | ગુ | श  | बु | के | दशा |
|   | 5   | 0  | ð | 9   | ş  | ş  | ş  | 3  | O  | मास |
| İ | 0   | १८ | 5 | २्१ | २४ | 2= | ગહ | 28 | ၁၇ | दिन |
|   | ၁   | 5  | ٥ | 0   | 0  | c  | ၁  | ၁  | 0  | घटी |

# चन्द्र में भौम प्रत्यन्तर

| म. | रा | गु | श | बु | के | शु | स् | चं | दशा               |
|----|----|----|---|----|----|----|----|----|-------------------|
| १२ | ٦  | 25 | 3 | 30 | १२ | ધ  | १० | १७ | मास<br>दिन<br>घटी |

|   | स्य                   | न्ति | शा | ६्य | र्ष |   |       |   |    | •  | पन्द्र | <b>न्स</b> द | गा | , , | वर्ष |   |   |
|---|-----------------------|------|----|-----|-----|---|-------|---|----|----|--------|--------------|----|-----|------|---|---|
| 4 | रा पु रा दु के हा दया |      |    |     |     |   | ₹     | 邦 | रा | गु | ŧī.    | 3            | à. | U   | ₹    | ٩ |   |
| 0 | ٥                     | ٥    | 0  | ٥   | ۰   | 1 | वर्षे | ۰ | 0  | 1  | ,      | ?            | ,  |     | 1    | ۰ | 4 |

|   | 8 | , | Ł | <b>?</b> ? | <b>१</b> 0 | 8 | 0 | वप<br>मास<br>दिन |   | ₹≎ | ě.   | 3   | ۰ | ,           |       | ' '  | ٩          | सम<br>साम<br>दिन |
|---|---|---|---|------------|------------|---|---|------------------|---|----|------|-----|---|-------------|-------|------|------------|------------------|
|   |   |   |   | _          | 9 8        |   | , | 144              |   | 0  | <br> | शहर | ! | ग <b>्र</b> | ) = E | ार्प | <u>.</u> ] | 19न              |
| ı |   | 1 |   |            | · -I       |   |   | _                | 1 |    | <br> | -1  |   | $\neg \neg$ |       |      |            |                  |

|    |    | माम | गन्धर   | स्म | 9 | 44    |   |      | _ |    |    |   | राह | -05 | शा | , = 1 | प        |     |      |
|----|----|-----|---------|-----|---|-------|---|------|---|----|----|---|-----|-----|----|-------|----------|-----|------|
| रा | IJ | श   | 3       | ¥.  | ਹ | स्    | 4 | दशा  |   | रा | IJ | श | 9   | Ψ.  | 73 | 4     | ₹        | र्म | द्शा |
| ٤  | ٥  | 1   |         |     | • | ٥     | ۰ | दर्भ |   | 3  | P  | ₽ | 5   | 1   | •  |       | <b>?</b> | 1   | वर्ष |
| c  | 77 | 9   | 19      | 8   | 0 | ¥     | • | मास  |   | 5  | 8  | , | Ę   |     |    | ١,    | •        |     | माम  |
| •- |    | í., | [ =,_ ] | i ا | 1 | ا د ا |   | اسوا |   | •  |    |   |     |     |    | أددا  | . 1      | !   | -    |

| <u> </u> | 1,,- | 1 | Ľ           | 1        | 1   | L          | Ľ   | L  | 1 331       | 1 | Γ, | 1.0 | 1. | 1,,      | 1,,   | <u>_</u> | 1  | 11. | <u> </u> |       |
|----------|------|---|-------------|----------|-----|------------|-----|----|-------------|---|----|-----|----|----------|-------|----------|----|-----|----------|-------|
|          |      |   | गुप         | न्तर्द्य | UI. | <b>१</b> ६ | धपं |    |             |   |    |     |    | शुरू     | पन्तव | राग      | 3, | वप  | _        |       |
| ij       | स    | 5 | <b>\$</b> . | Ų        | स्  | ਖ          | ਜਾਂ | रा | <b>र</b> शा | 1 | श  | 3   | È. | <b>u</b> | स्    | 7        | Ħ  | स   | ı        | प्रशा |
| ٦,       | ٦    | ٩ |             | 7        | Γ   | 1          |     | ]- | वप          | ) | 1  | ٩   | 1  | 3        | Г     | •        | ?  | ą   | ъ        | वर्ष  |
| ۲.       | Ę    | 3 | 11          | 5        | Ł   | 8          | 11  | 8  | मम्म        |   |    | 5   | ٤. | ٥        | 27    | •        | ,  | 1   | Ę        | माम   |

| i | ę۳ | १२         | ٩  | 5   | ٥    | ₹⊏   | ĺ   | 4  | ૧૪ | विन  | ą  | £   | ì |   | ,,,          |      | Į. | 4   | \$2 | दिन |
|---|----|------------|----|-----|------|------|-----|----|----|------|----|-----|---|---|--------------|------|----|-----|-----|-----|
|   |    |            |    | नुप | न्तद | शा ! | ا ي | वप |    |      |    |     |   | • | भन्त         | र्गा | ড  | र्प |     |     |
|   | 3  | <b>3</b> . | गु | ਚ.  | 4    | मं   | रा  | ı  | ₹1 | दशा  | È. | ग्र | £ | 4 | <del>Í</del> | स    | ũ  | रा  | 9   | दशा |
|   | ,∄ | ı fı       | ₽  |     | 1    | Γ    | 1 3 | 2  | ٥  | वर्ष |    | ?   |   |   |              | ₹    | 0  | 1   |     | वय  |

| 14 T | 4     |        | २७ | 12  | ٤  | 1 | वित<br>• | Į, | २७ |   | ٤ | ] , | ų<br>ų | 75      | £               | [: | 20 | le le |
|------|-------|--------|----|-----|----|---|----------|----|----|---|---|-----|--------|---------|-----------------|----|----|-------|
|      | शुक्र | न्तर्व | शा | २०३ | वप |   |          |    |    |   |   | ध्य | में स  | र्प प्र | <del>(</del> 4- | đ₹ |    |       |
| Ħ    | 办     | ā      | ū  | श   | 3  | * | दशा      |    | Ħ. | 4 | # | स   | ı      | श       | 3               | ¥  | ₹  | 47    |
| 7    | 1     | 1      | 2  | 1   | ٦Ì | 7 | 44       | 1  |    |   |   |     | ï      | ī       |                 | •  | ╗  | मा    |

| <b>斯里哥哥</b>         | पृत्री स दि द                      | दशा स्विध              | सागुश वुके छ दर                            |
|---------------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|
|                     |                                    |                        | L. 13 L. 14 L. 14 L.                       |
| ३ १११<br>४।कानेचध्य | क्ष है है है है<br>की 1954 के रिक् | मास ४ ६ ६<br>दिम १४ १= | १६ १४ १७ १४ ६ १८ दिन<br>१२ १४ ६ १८ १८ प्रत |

### भौमें में शिन प्रत्यन्तर

| 1 | श  | बु | के | ্য | सू          | ਚਂ. | म  | रा. | गु. | दंशा |
|---|----|----|----|----|-------------|-----|----|-----|-----|------|
| į | २  | १  | 0  | २। | 0           | ۶   | 0  | ₹i  | ۶   | मास  |
|   | 3  | २६ | २३ | Ę  | १६          | 3,  | २३ | २६  | २३  | दिन  |
|   | १० | 38 | १६ | ३० | <b>সূ</b> ত | १४  | १६ | ४१  | १२  | घटी  |
|   | ३० | 30 | ३० | 0  | 0           | 0   | ३० | ٥   | 0   | पल   |

## भौम में केतु प्रत्यन्तर

|   | के | য় | स् | चं | म        | रा | गु | भ  | बु | दशा |
|---|----|----|----|----|----------|----|----|----|----|-----|
| Ì | 5  | ર૪ | و  | १२ | <b>-</b> | २२ | १६ | २३ | २० | दिन |
| 1 | ३४ | ३० | २१ | १४ | ३४       | 3  | ३६ | १६ | કદ | घटी |
|   |    |    |    |    |          |    |    |    |    | पल  |

# भोम में सूर्य प्रत्यन्तर

| सू | च  | म  | रा | गु | श  | बु | के | ग्र | दशा |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|
|    |    |    |    |    | 0  |    |    |     | मास |
| દ્ | १० | v  | १= | १६ | ३१ | १७ | હ  | ર્શ | दिन |
| १म | ३० | २१ | 78 | ४५ | ७५ | ४१ | २१ | ာ   | घटी |

## राहु में राहु प्रत्यन्तर

|   |    |    |    |    |     |    |     |    |    | दशा        |
|---|----|----|----|----|-----|----|-----|----|----|------------|
|   | 8  | ૪  | ×  | 8  | 8   | y  | ۶ . | o′ | ۶  | मास<br>दिन |
| ļ | २४ | 3  | 1  | 20 | २६। | १२ | ?≒  | २१ | २६ | दिन        |
|   | 85 | ३६ | ४४ | ४२ | ૪ર  | ٥  | ३६  | 0  | ४२ | घटो        |

## राहु में शनि प्रत्यन्तर

| ॄश | बु, | के | शु | सू | चं   | म  | श | गु | दशा               |
|----|-----|----|----|----|------|----|---|----|-------------------|
| १२ | २५  | ३६ | २१ | २१ | ٤̈́× | २६ | 3 | १६ | माम<br>दिन<br>घटी |

# भौम से बुध प्रत्यन्तर्

| _: |      |    |     |      | · `    | <u> </u> | -  |     |    |       |
|----|------|----|-----|------|--------|----------|----|-----|----|-------|
|    | ' बु | के | য়. | 'सृ, | च<br>^ | मं.      | ना | गु. | श  | दर्शा |
| Î  | ?    |    |     |      |        |          |    |     |    | मास   |
|    | ર્૦  | २० | ર્દ | १७   | ર્દ    | २३       | २३ | १७  | २६ | दिन   |
| į  |      |    |     | ধ্   | i e    |          | l  |     |    | घटी   |
|    | 30   | ३० | 0   | 0    | ٥      | ३०       | 0  | 0   | ३० | पत्त  |

### भौम में शुक्र प्रत्यन्तर

| _ |             |    |     |    |     |    |   |    |    |     |
|---|-------------|----|-----|----|-----|----|---|----|----|-----|
|   | য়          | सू | ਚਂ. | म  | रा. | गु | श | बु | के | दशा |
|   | ٤           | G  | १   | 0  | ٤   | १  | २ | 2  | 0  | मास |
|   | <b>`</b> १० | २१ | ধ   | ર૪ | ३   | २६ | દ | રદ | ર૪ | दिन |
|   |             |    |     |    |     |    |   |    |    | घटी |

## भौम में चन्द्र प्रत्यन्तर

| Ī | च  | म, | रा | गु. | श | बु | के. | श्च | सू | द्शा |
|---|----|----|----|-----|---|----|-----|-----|----|------|
|   | 0  | 0  | ?  | 0   | १ | 0  | o   | १   | 0  | मास  |
| į | १७ | १२ | १  | २८  | ३ | રદ | १२  | У   | १० | दिन  |
|   |    |    |    |     |   |    |     |     |    | घटी  |

## राहु में गुरु प्रत्यन्तर

|    |                                                |    |     |      |    |    |     |    | दशा        |
|----|------------------------------------------------|----|-----|------|----|----|-----|----|------------|
| રૂ | 8                                              | 8  | १   | 8    | १  | Ð, | १   | ૪  | मास<br>दिन |
| २५ | १६                                             | ર  | ર્૦ | રપ્ર | १३ | १२ | २०  | 3  | दिन        |
| 35 | ४८                                             | २४ | ર૪  | 0    | १२ | 0  | ર્જ | ३६ | घटी        |
|    | <u>.                                      </u> | I  | ł . |      | •  |    |     |    |            |

## राहु में बुध प्रत्यन्तर

| झ   | के            |   |    | •  | •  |    |   |      | दशा               | Ī |
|-----|---------------|---|----|----|----|----|---|------|-------------------|---|
| 3 3 | १<br>२३<br>३३ | ३ | १४ | १६ | २३ | १७ | २ | રપ્ર | मास<br>दिन<br>घटी |   |

|   | ٦, ا | ŧ(o | را  |       |            |       |        |                |     |             |   |     |     |       |            |              |      |         | Ł     | भाग      | क⊸{ोपः | į. |
|---|------|-----|-----|-------|------------|-------|--------|----------------|-----|-------------|---|-----|-----|-------|------------|--------------|------|---------|-------|----------|--------|----|
| - |      |     | -   | षद्   | में        | गह    | प्रत्य | न्तर           |     |             |   |     |     |       | 4          | न्द्र में    | गुरु | प्रस्थ  | न्धर  |          |        |    |
|   | ₹    | ગુ  | ₹1  | 3     | ÷.         | ग्र   | ष      | 7              | मं  | ,परा        | 7 | J   | 7   | 7 3   | Ţ,         | ·   ₹        | ₹ €  | ,   4   | l   # | ₹        | दश     | 7  |
| 1 | 9    | ٦   | 3   | 2     | , ?        | 1     | 0.     | ,              | 1   | मास         | 7 | 7   | ۶   | 1.    | 7          | 7-           | T    | Ţ,      | 1 0   | 1.       | माम    | 1  |
|   | হ    | १२  | ₹\$ | 14    | ŧ          | ľ     | Ę      | 14             | ₹.  | दिन         |   | 8   | 81  | ۶   E | : 0        | =   ٩        | 1    | 8 4     |       | <b>₹</b> | ) दिन  |    |
| 1 |      | ٥   | 1   | ĝо    | ٦          | L     | ŀ      | ٥              | ३०  | घटी         | 1 | 1   | ŀ   | }_    | 1          | ١            | 1    |         | •     |          | पटी    |    |
|   |      |     | 9   | न्द्र | <b>म</b> : | ग्रनि | प्रत्य | <b>ग्न्त</b> र | :   | -           |   |     |     |       | न<br>चन    | द्र में      | पुष  | प्रस्   | - तर  |          |        |    |
| 1 | श    | 3   | *5  | 1I    | स्         | 4     | र्म    | रा             | IJ. | दशा         | Ī | 4   | *   | · 12  | स          | , 4          | Ħ    | रा      | ī     | स        | वसा    | ]  |
| 1 | 3    | ٥   | 1   | ۹     | ٥          |       | ,      | ,              | 10  | मास         | 1 | 13  | i   | 10    | 1          | 1            | 1    | 1 3     | 10    | D        | मास    | 1  |
|   |      | 24  | ą   | Ł     | २⊏         | 90    | ą      | ÞΚ             | 11  | दिन         | 1 | 150 | 48  | . Pu  | (ચ         | / <b>१</b> = | ાંચ  | 1       | 5     | 12       | विद्य  |    |
| 1 | ŧĸ   | ४४  | ŧ٤  | ۰     | 1          | ٩o    | 12     | ٩o             | 0   | पटी         | 1 | 188 | 188 |       | 130        | 1            | 83   | ٩       | 0     | 32       | पटी    |    |
| • |      |     | •   | न्द्र | में        | क्य   | प्रस्प | न्तर           |     |             | • |     |     | ,     | पन्द्र     | में          | गुक  | प्रस    | पन्तर |          |        |    |
| 1 | ŧ    | E.  | स्  | 4     | मं         | रा    | ũ      | श              | 3   | पुरा        | } | U   | स   | 1     | र्म        | स            | g    | स       | 3     | के       | दरा    |    |
| 1 | _    | 7   |     | -     | -          |       | •      | 1              |     | मास         | ĺ | R   | ,   | 1     | 1          | 1            | रि   | 1       | ₹-    | 1        | माम    | ľ  |
|   | 90   | Į.  | १०  | 80    | 19         |       | २⊏     | ą              | રા  | विन         |   | 2   |     | ł,    | k          |              | 20   | y       | ₹.    | ¥        | दिन    |    |
| 1 | 12   | ļ   | Вo  | 3     | 22         | ٦     | 0      | 12             | 83  | पटी         |   | ٥   | ٥   |       |            |              | •    |         |       | ۰        | पटी    |    |
|   |      |     | •   | न्त्  | Ĥ          | मूर्य | प्रस्य | न्तर           |     |             |   |     |     | ¥     | ांग        | में          | गम   | प्रत्य  | न्दर  |          |        |    |
| į | स्   | 4   | #   | रा    | गु         | श     | 3      | ₹.             | IJ. | दशा         |   | #   | रा  | ũ     | श          | 9            | •    | ग       | લ     | 4        | दशा    |    |
| į |      |     | 1   |       | i -        |       |        |                | ٤   | मास         | , | 5   | ę¢  | 39    | 98         | 3            | "    | 28      | ٠     | 12       | विन    |    |
|   |      | ₹₹  | १०  | 20    | ૧૪         | र्⊏   | Σ¥     | <b>१</b>       |     | <b>वि</b> न |   | 18  | 3   | 3.6   | <b>₹</b> 5 | n            | 48   | ۹       | =१∫   | 72       | पटी    |    |
|   |      | _   | ٦   |       | ٥          | ٦     | 3      | 3              | ا_ا | षदी         | _ | 1   |     |       | 1          | 3            | ,    |         | ۱ ء   | [        | पश्च   |    |
|   |      |     | ;   | गैम   | में        | सङ्   | प्रस्प | न्दर           |     |             |   |     |     | 7     | र्गम       | में र        | ुद   | ų<br>Pų | वर    |          | _      |    |
|   | ਚ    | a.  | ŧ   | 5     | ₩.         | 10    | Ð      | 4              | मं  | दसा         |   | ũ   | ₹.  | 3     | *          | IJ.          | đ    | ₹       | #     | a }      | दशा    |    |
| • | 1    | 1   | 1   | 1     | •          | 2     | •      | 1              |     | मास         |   | 1   | ٠   | 1     | •          | 1            | •    | •       | T     | ٠,       | मास    |    |
|   | 74   | ••  | 2.7 | 2.5   | ٦٤         | Ą.    | ŧ٩     | 1              | ٦,  | दिम         |   |     | 44  | 10    | tr.        | - 7          | 1    |         | 12 2  | )        | दिन    |    |
|   | Y    | 8   | *,  | 33    | ,          | •     | 2.5    | ,              | 1   | परी         | Ţ | 84  | ١   | 34    | 34         | ا            | *=   |         | 15 2  | *        | पटी    |    |
|   |      |     |     |       |            |       |        |                |     |             |   |     |     |       |            |              |      |         |       |          |        |    |
|   |      |     |     |       |            |       |        |                |     |             |   |     |     |       |            |              |      |         |       |          |        |    |

| ٠ح  |    |       | *** *       |
|-----|----|-------|-------------|
| जोप | 11 | शांन  | प्रस्यन्तिर |
| नाम | 77 | 411.1 | -1/1-11/    |

|   | 74       |            |    |       |    |    |    |    |     |      |
|---|----------|------------|----|-------|----|----|----|----|-----|------|
| Ī | श        | बु         | के | श्रु. | सू | चं | मः | रा | गु. | द्शा |
| į | <u>२</u> | δ          | 0  | २     | 0  | 8  | 0  | 8, | १   | मास  |
|   | 3        | <b>२</b> ६ | २३ | Ę     | १६ | 3  | २३ | २६ | २३  | दिन  |
|   |          |            | १६ |       | ১০ | १४ | १६ | ४१ | १२  | घटी  |
|   | ३०       | 30         | ३० | 0     | 0  | 0  | ३० | 0  | 0   | पल   |

# भौम में केतु प्रत्यन्तर

| Ī | के | য্য | सू. | चं | म  | रा | गु | সা  | बु  | दशा |
|---|----|-----|-----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
| Ï | 4  | २४  | w   | १२ | ធ  | २२ | १६ | ગ્ર | ૨૦  | दिन |
|   | ३४ | ३०  | २१  | १४ | ३४ | ३  | ३६ | १६  | કદ  | घटी |
|   | ·  | ì   | ì   |    | 30 |    |    |     | 1 _ |     |

## भौम में सूर्य प्रत्यन्तर

|   | सू | च  | मं | रा | गु | श  | बु | के | यु | दशा        |
|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------------|
|   |    |    |    |    |    |    |    |    |    | मास        |
|   | ફ  | १० | હ  | १= | १६ | 38 | १७ | ی  | २१ | <b>डिन</b> |
| İ | १= | ३० | २१ | ४४ | 8= | ২৩ | ४१ | २१ | ၁  | दिन<br>घटी |

# राहु में राहु प्रत्यन्तर

|    |    |   |    |    |    |    | _          |    | दशा |
|----|----|---|----|----|----|----|------------|----|-----|
| ४  | ४  | 3 | ४  | १  | भ  | २  | र          | १  | मास |
| २४ | ६  | 2 | १७ | २६ | १२ | १  | <b>२</b> १ | २६ | दिन |
| ४= | ३६ | 8 | ४२ | ४२ | ०  | ३६ | ०          | ४२ | घटो |

## राहु मे शनि प्रत्यन्तर

|    |    |    |    |    |    |    |    |    | दशा        |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------------|
| ×  | 8  | १  | ×  | ۶  | 0  | १  | У  | ક  | माम<br>दिन |
| १२ | २४ | 35 | २१ | २१ | २४ | 3۶ | 3  | १६ | दिन        |
| 50 | २१ | ४१ | 5  | १८ | ३० | ५१ | 78 | ४८ | घटी        |

## भीम में बुध प्रत्यन्तर

|   |      |     | -    |     | P-74 | <del>-</del> |    | ~   |    |      |
|---|------|-----|------|-----|------|--------------|----|-----|----|------|
|   | ¦ बु | के  | য়ু. | सू. | ਂਚ.  | म.           | रा | गु. | श  | दशा  |
| 1 | 3    | ~ 0 | 3    | 10  | o    | ರ            | 3  | ?   | ₹, | मास  |
|   | `૨્૦ | २०  | રદ   | १७  | રદ   | ર્           | २३ | १७  | २६ | दिन  |
| į | ३४   | 38  | ३०   | ५१  | ४४   | ક્રદ         | ३३ | ३६  | ३१ | घटी  |
| ٠ |      |     |      |     |      |              |    |     |    | पत्त |

# मौम में शुक्र प्रत्यन्तर

| I | য্য | सू | चं. | म  | रा. | गु | श  | बु  | के  | दशा         |
|---|-----|----|-----|----|-----|----|----|-----|-----|-------------|
|   |     |    | १   |    |     |    |    |     | 0   |             |
| į | १०  | २१ | પ્ર | ર૪ | રૂ  | २६ | દ  | ર્દ | ગ્ય | <b>डि</b> न |
|   | 0   | ၁  | ၁   | ३० | ၁   | ၁  | ३० | 30  | ३०  | घटी         |

# भौम में चन्द्र प्रत्यन्तर

| Ī | च  | म. | रा | गु. | श  | बु | के | য | सू | दशा |
|---|----|----|----|-----|----|----|----|---|----|-----|
|   |    |    |    |     |    |    |    |   |    | मास |
| į | १७ | १२ | १  | २८  | રૂ | 36 | १२ | y | १० | दिन |
|   | ३० | १४ | ३० | ၁   | १४ | ૪૪ | १४ | 0 | 30 | घटी |

# गहु मं गुरु प्रत्यन्तर

| गु | श  | લુ | के | श्र | सू | च  | म   | रा. | दशा |
|----|----|----|----|-----|----|----|-----|-----|-----|
| 3  | 8  | 8  | १  | ૪   | 3  | સ  | ?   | ૪   | मास |
| २४ | १६ | ٦  | २० | 28  | १३ | १२ | ૨૦  | ٤   | दिन |
| १२ | ४८ | ર૪ | ર૪ | 0   | १२ | 0  | ર્જ | ३६  | घटी |

# राहु में बुध प्रत्यन्तर

|          | 0 0    |       |                       |                |               |          |              |                               |            |  |  |  |  |  |
|----------|--------|-------|-----------------------|----------------|---------------|----------|--------------|-------------------------------|------------|--|--|--|--|--|
| झ        | के     | য্য   | सू                    | घं             | म             | रा       | गु           | श                             | दशा        |  |  |  |  |  |
| N CO THE | S 33/2 | y a c | १<br>१५<br><b>५</b> ४ | २<br>१६<br>३०. | १<br>२३<br>३३ | 35.55.55 | 8<br>२<br>२४ | ช ;<br>จัง<br>จร <sub>์</sub> | मास<br>दिन |  |  |  |  |  |

| गष्ट | में | केस | प्रस्पन्त |
|------|-----|-----|-----------|
|      |     |     |           |

|   |    |   |    |    |    |    |    |    | 3. |      |
|---|----|---|----|----|----|----|----|----|----|------|
|   | 6  | ٦ | 0  | ,  | ٥  | 1  | 1  | *  | 7  | मार  |
| į | २२ | ٩ | १८ | 2  | १३ | 25 | २० | ₹₹ | 25 | Πq-  |
|   | ą. | ۰ | ХŊ | ٩c |    | ४२ | વક | 21 | 44 | पर्न |

#### राष्ट्र में दर्ब प्रस्पन्तर

| ष  | 4  | र्म | ग  | a. | रा  | 5   | *  | Ŋ. | परा |
|----|----|-----|----|----|-----|-----|----|----|-----|
| 0  | 0  | ٥   | •  | 8  | 1   | ,   | ٥  | 1  | मास |
| ₹₹ | وپ | ₹≒  | १= | १३ | 2 6 | 150 | १प | źδ | दिन |
| 12 | 0  | 111 | 35 | १२ | ŧ⊏  | ¥3  | 18 | ε, | पटी |

#### राष्ट्र में भौम प्रस्पन्धर

|   |    |     |      |    |    |    |     |    | _  |     |  |
|---|----|-----|------|----|----|----|-----|----|----|-----|--|
|   | #  | ्रा | ı    | रा | 3  | ₩. | IJ. | €, | 4  | दरा |  |
|   |    | *   | *    | ~  | ,  | ٥  | R   | ٥  |    | माम |  |
| Ì | 22 | २६  | 2    | 94 | २४ | र२ | *   | ₹= | ١, | दिन |  |
|   | 3  | 8ર  | રપ્ર | 28 | 33 | 3  |     | X3 | ٦  | पटी |  |
|   |    |     |      |    |    |    |     |    |    |     |  |

#### गुरु में शनि प्रश्मन्तर

| श    | 4   | ₩.    | ซ    | £.            | 4   | #f  | π  | ij.  | दरा               |
|------|-----|-------|------|---------------|-----|-----|----|------|-------------------|
|      |     | ΣŖ    |      | 1<br>12<br>16 | १६  | ₹\$ |    | 8    | मास<br>दिन<br>षटी |
| لتنا | ٠., | ا```ا | ـــا |               | لسا | نت  | لت | لتنا |                   |

#### गुरु में 👣 प्रत्यन्तर

| *  | IJ | £  | ۲, | मं | ग  | IJ. | Ψ.  | 3  | द्शा |
|----|----|----|----|----|----|-----|-----|----|------|
|    | 1  |    | ۰  |    | •  | ŧ   | ٠   |    | माम  |
|    |    |    |    |    |    |     |     |    | दिन  |
| 44 | Ŀ  | ٧= |    | 54 | ** | 84  | 188 | 36 | घटी  |

#### राष्ट्र में शक्त मस्पन्तर

|            |       | _        |     |         |      |          |   |               |            |
|------------|-------|----------|-----|---------|------|----------|---|---------------|------------|
| ũ          | ष्    | 4        | Ħ   | स       | ű.   | रा       | 3 | *             | ęπ         |
| <b>G</b> 0 | ) e 3 | 30       | 3   | 65<br>F |      | يد<br>بد |   | ₽<br><b>¾</b> | मास<br>विम |
| ٥          | ٥     | <u> </u> | اپا | لب      | ا ۱۰ | $\Box$   |   | ٥             | पटा        |

राष्ट्र में चन्द्र प्रस्यन्तर

ष्राः मार्च दिन

#### गुरु में गुरु प्रस्पन्तर

| IJ           | य | 3             | <b>à</b> .    | 15.  | स्    | * | मं              | स                  | ब्रा              |  |  |  |  |  |
|--------------|---|---------------|---------------|------|-------|---|-----------------|--------------------|-------------------|--|--|--|--|--|
| हे<br>१<br>४ | * | 1<br>१८<br>४८ | 82<br>88<br>8 | 7 30 | Sc 28 | 8 | 8.2<br>8.8<br>8 | -4'<br>'RX;<br>'20 | मास<br>विन<br>पढी |  |  |  |  |  |
|              |   |               |               |      |       |   |                 |                    |                   |  |  |  |  |  |

#### गुरु में नुष प्रस्पन्तर

|   |   |    |     |   |            | Ξ. |    |            | _ |                    |
|---|---|----|-----|---|------------|----|----|------------|---|--------------------|
| 1 | 3 | *  | गु. | स | 4          | मं | η. | ū          | श | द्शा               |
|   |   | 30 | 25  | 1 | <b>-</b> ! | 20 | ٥  | <b>t</b> = |   | मास<br>दिन<br>चंदी |
| 1 |   |    |     |   |            |    |    |            |   |                    |

#### रारु में जाक प्रत्यन्तर

|   |        |    | _       | ч е    | -   |   |         |                 |                   |  |
|---|--------|----|---------|--------|-----|---|---------|-----------------|-------------------|--|
| - | च्     |    |         |        |     |   |         |                 | दरा               |  |
| 1 | 2 11 0 | 20 | १<br>२६ | ٧<br>٧ | ¥ E | , | ¥<br>१4 | 2 (<br>2 (<br>4 | मास<br>दिन<br>पटी |  |
|   |        |    |         |        |     |   |         |                 |                   |  |

## गुरु में सूर्य प्रत्यन्तर

| _ |    |       |    |    |          |    |    |    |     |     |
|---|----|-------|----|----|----------|----|----|----|-----|-----|
|   | सू | च     | म  | रा | Ŋ        | স  | बु | के | शु. | दशा |
|   | 0  | 0     | 0  | १  | १        | ٤  | १  | 0  | १   | मास |
|   | १४ | ર્ષ્ટ | १६ | १३ | <u>۾</u> | १५ | १० | १६ | १=  | दिन |
|   | ર૪ | c     | ४८ | १२ | २४       | 38 | ४५ | ४८ | c   | घटी |

## गुरु में भाम प्रत्यन्तर

| Ī | मं | रा  | गु | श  | बु | के | यु | सू | चं | दशा |
|---|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
|   | 0  | १   | ş  | ۶  | १  | o  | ą  | o  | 0  | मास |
| 1 | 38 | २८  | १४ | २३ | १७ | १६ | ခန | १६ | २५ | दिन |
|   | ३६ | ર્જ | ধন | १२ | 3६ | 38 | 0  | ४८ | ٥  | घटी |

## शनि में शनि प्रत्यन्तर

|   |    | <u> </u> | <u>'</u> | <u> </u> |       |    |    |     |      | दशा |
|---|----|----------|----------|----------|-------|----|----|-----|------|-----|
|   | ×  | ধ        | ą        | દ        | 8     | 3  | ર્ | ĸ   | 8    | मास |
| İ | २१ | ३        | 3        | 0        | ર્ષ્ઠ | 0  | 3  | १२  | રષ્ટ | दिन |
|   | २८ | રપ્ર     | १०       | ३०       | 3     | १४ | १० | ર્હ | २४   | घटी |
|   | ३० | ३०       | 30       | 5        | 6     | 0  | 36 | c   | 6    | पल  |

## शनि में केतु प्रत्यन्तर

| के | ग्र | स्. | च  | म  | रा | गु | श  | बु | दशा  |
|----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|------|
| 5  | ३   | c 8 |    | o  | १  | ۶  | ٦  | १  | वर्ष |
| २३ | ε   | १६  | ર  | २३ | 36 | २३ | 3  | २६ | मास  |
| १६ | ३०  | ধ্র | १४ | १६ | ४१ | १२ | १० | 38 | दिन  |
| 30 | 0   | 0   | 6  | ३० | 6  | 6  | ३० | ३० | पल   |

### शनि में सूर्य प्रत्यन्तर

| सू | ঘ  | म  | रा | गु | श  | बु | के | য্য | दशा |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|
| ٥  | o  | 0  | १  | १  | ٤  | १  | 6  | १   | मास |
| १७ | २८ | १६ | २१ | १५ | ર૪ | १५ | 38 | २७  | दिन |
| ٠ξ | ३० | ४७ | १८ | ३६ | ٤  | २७ | ২৩ | 1   | घटी |

### गुरु में चन्द्र प्रस्यन्तर

| १  | 0       | ə            | o′                                   | ð,                                      | २                          | o                   | t                     | c                       | माम                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|---------|--------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १० | २्म     | १२           | ષ્ટ                                  | १६                                      | 5                          | 24                  | २०                    | ચ્ય                     | दिन                                                                                                                                                                                                                                    |
| o  | c       | c            | o                                    | 0                                       | s                          | s                   | ٥                     | 0,                      | घटी                                                                                                                                                                                                                                    |
|    | १<br>१० | १ o<br>१० २८ | १ ० <del>२</del><br>१० २ <b>म</b> १२ | १ ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° | १ 0 7 2 2<br>१० २= १२ ४ १६ | १ 0 7 7 7 7<br>१० २ | १ 0 7 2 2 2 0<br>१० २ | १ 0 7 2 2 2 0 7<br>१० २ | चं     मं     रा     गु     श     वु     के     शु     सृ       १     ०     २     २     २     २     ०     २     ०     ०       १०     २     १२     १८     २     २     २०     २०       ०     ०     ०     ०     ०     ०     ०     ०     ० |

# गुरु में राहु प्रत्यन्तर

|    |       |    | _     |    |      |    |    |    | दशा |
|----|-------|----|-------|----|------|----|----|----|-----|
| 8  | 3     | 8  | 8     | 9  | 8    | ٤  | ર્ | १  | मास |
| 3  | २५ १६ |    | ÷     | 20 | ગ્યુ | १३ | १२ | २० | दिन |
| ३६ | १२    | ४८ | ર્ષ્ઠ | ર૪ | 0    | १२ | o  | २४ | घटी |

## शनि मं बुध प्रत्यन्तर

|   | बु | के. | য় | सू  | च  | मं | रा | गु | श  | दशा |
|---|----|-----|----|-----|----|----|----|----|----|-----|
|   | ક  | १   | ¥  | १   | ર  | 5  | 8  | ૪  | ¥  | मास |
| Ì | १७ | २६  | ११ | १=  | २० | २६ | २४ | ٤  | ર  | दिन |
|   | १६ | 38  | 30 | ঽ৻৩ | ጸአ | 38 | २१ | १२ | २५ | घटी |
| Ĺ | 30 | 30  | c  | 0   | o  | 30 | 0  | 0  | 30 | पल  |

## शनि मे शुक्र प्रत्यन्तर

| য্য | सृ           | र्चं  | म      | रा                  | गु    | श     | बु            | के       | दशा               |
|-----|--------------|-------|--------|---------------------|-------|-------|---------------|----------|-------------------|
|     | १<br>२७<br>० | 3 4 0 | a' w a | <i>५</i><br>२१<br>० | x 0 0 | w 0 m | ४<br>११<br>३० | n' w' n' | मास<br>दिन<br>घटी |

# शानि में चन्द्र प्रत्यन्तर

| च  | मं | रा.    | गु | श | बु | के | शु | सू | दशा               |
|----|----|--------|----|---|----|----|----|----|-------------------|
| १७ | ३  | ا کو ا | १६ | 0 | २० | 3  | ע  | 25 | मास<br>दिन<br>घटी |

| [        | २१४      | ]   |       |                      |              |        |            |     |               |   |          |     |          |                                        |          |                |       |          | [=      | सक–र्   | ोपक    |
|----------|----------|-----|-------|----------------------|--------------|--------|------------|-----|---------------|---|----------|-----|----------|----------------------------------------|----------|----------------|-------|----------|---------|---------|--------|
|          |          |     | गुनि  | में                  | मौम          | দ      | पन्त       | ₹   |               |   |          |     |          | श्र                                    | गें      | स              | 5     | स्य      | सुर     |         |        |
| #        | रा       | ā   | रा.   | ₹                    | <b>\$</b> .  | ਬ      | स्         | ₹   | दशा           |   | ₹        | 1   | ( P      | 1                                      | 1        | : <b>∫</b> ₹   | 1     | ₹        | ₹]      | र्म ∫ इ | सा     |
|          | 1        | 1   | 9     | 1                    | 6            | 10     | 0          | 18  | माम           | Ţ | ×        | 8   | 7        | 1                                      | 7,       | 1,             | 1     | 1        | •       | १ म     | ास     |
| २६       | 36       | 무족  | Ą     | २६                   | 0.8          | ¥      | 18         | 1   | दिन           | ļ | 1        | 111 | 1 9=     | 93                                     | ! श      | ( s            | १   २ | ٠ [ ١    | ولا∫ء   | દ∫ વિ   | न ∫    |
| 14       | 148      | १२  | 1     | 48                   | 14           | Řο     | 20         | १४  | पटी           |   | 10       | 8   | २५       | 156                                    | *        |                | 1     | = 1      |         | १ प     | ٩l     |
| 13       | <u> </u> | ء ا | ييا   | 100                  | ąο           | ٥      | ٤          | 0   | पक्ष          |   |          |     |          |                                        | ٠.       | <u> </u>       | ۰-    | <u> </u> |         |         |        |
| _        |          |     | ग्रनि | में<br><del></del> - | गुरु         | _      | न्तर       |     |               |   |          |     |          | <b>9</b> 4                             | <b>म</b> | पुप            | भर    | यन्स     | ₹       |         |        |
| <u>a</u> | श        | 3   | 3     | य.                   | ष्           | 4      | 부          | स   | द्शा          |   | E        | *   | य        | म्                                     | 4        | म              | रा    | 19       | ı la    | • दर    | Π      |
| 8        | ß        | 8   | ,     | ×                    | ₹            | 1      | <b>!</b> * | ×   | माम           |   | 8        | 1   | ¥        | 1 1                                    | 2        |                | 18    | 1        | 1 8     | मार     | er     |
| 1        | ₹४       | Ł   | २३    | ₹ .                  | 12           | १६     | 25         | ₹₹. | क्ति !        |   | ŧ        | 2   | २४       | 12                                     | 150      | Ę              | ţ     | چ        | ×   ₹١  | • विन   | 1      |
| 34       | २४       | 65  | 45    | •                    | 34           |        | ₹₽         | 84  | पटी           |   | 84.      | 48  | 3        | 2 \$                                   | ₹₹       | 18             | 1     | 1        | ₹   ₹ ‡ | पर्ट    | 1      |
|          |          |     |       | ÷.                   |              |        |            |     |               |   | 1        | ţ0  | <u> </u> | <u></u>                                | L.,      | 13_            | •     | L        | 10      | q       | Ц      |
|          |          |     | 74    | में ब                | HJ.          | (cete  | 94<br>     |     |               |   |          |     |          | पुष                                    | म १      | Į¥.            | परय   | स्र      |         |         | _      |
| *        | শ্       | ₹   | •     | #                    | रा           | I      | ₹1.        | 9   | वरा           |   | य        | स्  | 4        | मं                                     | रा       | IJ             | श     | ā        | ì,      | दया     | 1      |
| 1        | 1        | ١ ' | ٥     |                      | ٠,           | 1      | 1          | ٩   | मास           |   | ×        | ₹.  | P        | 11                                     | Ł        | 8              | Ł     | 1        | 1 1     | मास     | ď      |
| 20       | =1       | 20  | Ł     | ٥                    | २३           | 84     | 2₹         | 2   | 3िम           |   | ٦,       | 28  | ર≭       | ય                                      | 3        | 14             | 11    | २४       | ) = E   | ्रिक    |        |
| 85       | ١,       | 2.8 | 122   | ЯF                   | 44           | 24     | - 1        | 48  | बटी           |   |          |     | - [      | ١,                                     |          |                | 4     | 10       | 13      | पटी     |        |
| 10       | ٥        | اء  | لـــا | اع                   | ب            | ا ه    | لمذ        | ٩ ( | पक            |   |          |     | _        | । में                                  |          |                |       | _        |         |         | ••     |
| ,        |          |     | ष     | में म                | ( <b>4</b> ! | ~~     |            | ~~_ | ,             | 7 |          |     | 3,       | • 4                                    | ۹<br>—   | <del>z ,</del> | 1540  | 4        |         |         | 7      |
| ₹        | 4        | र्म | रा    | IJ.                  | य            | 3      | -          | u   | <b>ब्</b> रा। |   | ۹        | #   | प        | ı                                      | ₹L       | 4              | •     | ग्र      | ₹,      | रशा     | 1      |
|          | •        | •   | ۲)    | ٠,                   | 1            | 1      | - }        | 1 } | मास           | ) | 1        |     | ٩        | ٠)                                     | }        | ٦              | J     | ٩        | ۰       | मास     | }      |
| 1×       | ξy       | 80  | 72    | 1                    | 9=           | - 1    | 710        | 막 ] | विम           |   | - 1      | 1   | 1        | - 1                                    | 3        | - 1            |       | RX.      | ₹.1     | दिम     | l<br>Í |
| 1=       | 4        | ×t  | XX    | 용도                   | ٩٠           | २१     | *!         |     | पदा           | { | 1        | 8x] | ١        | _Ľ                                     | *        | ١٠,            | 84    | اث       | 1       | पर्दी   | 1      |
|          |          |     | व     | म                    | म            | प्रत्य | तर         |     |               |   |          |     | 4        | घ में                                  | स        | <b>5</b> 14    | स्यत  | वर       |         |         |        |
| #        | रा       | ũ   | स     | 3                    | *            | ग्र    | च          | 4   | वसा           | ſ | स        | n l | a        | Π.                                     | 6. 3     | <u>.  </u>     | 1     | ₹1       | 대       | TUT     |        |
|          | 1        | 2   | 3     | 1                    | Į            | ,      | - [        | 0   | माम           | t | <u>+</u> |     | -1       | -+                                     |          | +              | 4     | , ¦      | ,       | मास /   |        |
| } ٩      | 9.0      | 80  | ٠,    | 1                    | 90           | -7     | , (        | - ( | दिम           |   | - 1      | - 1 | 1        |                                        | - 1      | 1              | 1     | - 1      | 99      | दिन     |        |
| } &F     | 44       | 44  | 18    | 48                   | S.F          | 1      | - ' í      | 以   | घटी<br>पक्ष   | 1 |          | . 1 |          | 4 / 4                                  | .!       | . ].           | - ( ' |          | 44      | मही     |        |
|          |          |     |       |                      |              |        |            | ٠.  | 76            | T |          |     |          | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |          | <u>.</u>       |       |          |         |         |        |

## बुध मे गुरु प्रत्यन्तर

|   |        |    | `                | _       |         | <u> </u> |      |         |        |            |
|---|--------|----|------------------|---------|---------|----------|------|---------|--------|------------|
|   |        |    |                  |         |         |          |      |         |        | दशा        |
| - | ۽<br>ا | 8  | ર<br>૨ <u>પ્</u> | १<br>१७ | જ<br>१६ | १<br>१०  | ٦, د | १<br>१७ | જ<br>૨ | मास<br>दिन |
|   | 8=     | 85 | ३६               | 38      | 0       | 8=       | o    | ३६      | ર૪     | घटी        |

# केतु में केतु प्रत्यन्तर

|   | के | ग्र          | सू  | च  | मं | रा | गु | श  | बु | दशा |   |
|---|----|--------------|-----|----|----|----|----|----|----|-----|---|
| 1 | 0  | o            | 9   | o  | 0  | 0  | o  | 0  | 0  | मास |   |
| • | =  | <b>\ २</b> ४ | \ w | १२ | 5  | २२ | 38 | २३ | २० | दिन | ١ |
|   | ३४ | ३०           | २१  | १४ | ३४ | 3  | ३६ | १६ | 38 | घटी |   |
|   | ३० | 0            | 0   | 0  | ३० | 0  | 0  | ३० | ३० | पल  |   |

## केतु में सूर्य प्रत्यन्तर

| Ī |    |    |    |        |    |    |    |    |    | दशा               |
|---|----|----|----|--------|----|----|----|----|----|-------------------|
| Ī | 0  | 0  | 0  | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | मास<br>दिन<br>घटी |
|   | ફ  | १० | હ  | १५     | १६ | 38 | १७ | હ  | २१ | दिन               |
|   | १८ | ই০ | २१ | પ્રષ્ટ | ४५ | ४७ | ४१ | २१ | 0  | घंटी              |

## केतु में मौम प्रत्यन्तर

|   | म  | रा | गु | श  | बु | के | য্য | सू | च  | दशा |
|---|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|-----|
| ١ | ٥  | o  | 0  | 0  | ۵  | 0  | 0   | 0  | 0  | मास |
|   |    |    |    |    |    |    |     |    |    | दिन |
|   | 38 | ३  | ३६ | १६ | 38 | ३४ | ३०  | २१ | १५ | वटी |
|   |    |    |    |    |    |    |     |    |    | पल  |

## केतु में गुरु प्रत्यन्तर

| गु | श  | झु | के | श्र | स् | च  | म  | रा         | दशा |
|----|----|----|----|-----|----|----|----|------------|-----|
| 9  | १  | १  | o  | १   | o  | 0  | 0  | <b>-</b> 8 | मास |
| 88 | २३ | १७ | १६ | ≎६  | १६ | २८ | १६ | २०         | दिन |
| 8= | १२ | ३६ | ३६ | o   | ४= | 0  | ३६ | ર૪         | घटी |

## वुध में शनि प्रत्यन्तर

| Ĭ | श  | बु | के | शु | सू | चं | मं | रा   | गु | देशा |
|---|----|----|----|----|----|----|----|------|----|------|
|   | ×  | 8  | १  | x  | १  | ત્ | १  | 8    | 8  | मास  |
| ] | 3  | १७ | રફ | ११ | १⊏ | २० | २६ | રપ્ર | ٤  | दिन  |
|   |    |    |    | ३० |    |    |    |      |    | घटी  |
|   | ३० | ३० | ३० | 0  | 0  | 6  | ३० | 0    | 0  | पल   |

# केतु में शुक्र प्रत्यन्तर

|   | शु | सू | च. | म  | रा | गु | श  | बु | के | दशा      | Ī. |
|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----------|----|
| Ī | ٥  | 0  | १  | 0  | ર્ | १  | ર  | १  | 0  | ,<br>माम | Ī  |
|   | १० | २१ | ሂ  | २४ | ३  | २६ | દ  | २६ | 28 | दिन      |    |
|   | 0  | ٥  | o  | ३० | o  | 0  | ३० | ३० | ३० | घटी      |    |

### केतु में चन्द्र प्रत्यन्तर

|   | च   | मं. | रा | गु | श  | बु   | के | য্য | सू | दशा |
|---|-----|-----|----|----|----|------|----|-----|----|-----|
|   | 0   | o   | १  | 0  | १  | o    | 0  | १   | 0  | मास |
| 1 | १७। | १२  | 8  | २८ | ३  | २६   | १२ | ধ   | १० | दिन |
|   | ३०  | १५  | ३० | 0  | १५ | 8પ્ર | १५ | 0   | ३० | घटी |

### केतु में राहु प्रत्यन्तर

| रा गु श बु के शु सू चं मं दशा  १ १ १ १ ० २ ० १ ० मास  २६ २० २६ २३ २२ ३ १८ १ २२ दिन  ४२ २४ ४१ ३३ ३ ० ४४ ३० ३ घटी |    |    |     |           |    |     |    |    |    |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----|-----------|----|-----|----|----|----|-----|
| २६ २० २६ २३ २२ ३ १८ १ २२ दिन                                                                                    | रा | गु | श   | बु        | के | য়্ | स् | घं | मं | दशा |
|                                                                                                                 |    | 1  | } · | <b>२३</b> | २२ | સ્  | १८ |    | २२ | दिन |

# केतु में शनि प्रत्यन्तर

| 1 | श  | बु | के | য় | सू | चं  | म  | रा | गु. | दशा |
|---|----|----|----|----|----|-----|----|----|-----|-----|
|   | ર  | १  | 0  | 9  | ۵  | १   | 0  | १  | १   | मास |
|   | 3  | २६ | •  | Ę  | १६ | ત્ર | २३ | રદ | २३  | दिन |
|   | १० | ३१ | १६ | ३० | ২৩ | १४  | १६ | ४१ | १२  | घटी |
|   | ३० | ३० | ३० | ٥  | o  | ٥   | _  | o  | o   | पल  |

|   | [   | २१६    | ]          |       |       |         |        |                 |         |            |     |            |            |       |            |                                              |                                        |           | [           | जाव      | क-शीपक      |
|---|-----|--------|------------|-------|-------|---------|--------|-----------------|---------|------------|-----|------------|------------|-------|------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|-------------|----------|-------------|
|   |     |        |            | क्तु  | मे    | पुष     | प्रस्प | न्तर            |         |            | _   | _          |            | ,     | यक         | मॅ                                           | शुक                                    | प्रद      | यन्त        | 7        |             |
|   | 11  | +      | ų,         | म     | ₹     | 4       | ग      | ı               | रा      | दशा        | [   | य          | स्         | ₹     | मं         | रा                                           | Ū                                      | श         | 1 5         | 4        | . परा       |
| i | ,   |        | 1          | 1     | 1     | -       | İ٠     | 1               | 1,      | माम        | t   | 5          | ١,         | ٦     | 1:         | ٩                                            | 7                                      | 1-        | ÷           | -}       | यास         |
| ı | २०  | २०     | વા         | 12.5  | २६    | 30      | 1      | 10              | २६      | विन        |     | 10         | 1.         | 10    | ŀ          | ľ                                            | 10                                     | 1         | 100         | 1        | विन         |
|   | 38  | 8£     | ٦          | ×5    | 12    | 8F      | 14     | 44              | 31      | परी        |     | ٥          |            | }     | ۰          |                                              | 6                                      |           |             | 1.       | पर्ना       |
| 1 | Þо  | 13     | 0          | ٥     | ٠     | يجل     | 0      | 1_              | ą       | पक         |     | _          |            | -     | ۰-         | <u>.                                    </u> | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | <u>'</u>  |             |          |             |
|   |     | _      |            | शुक्र | में   | मूर्य   | प्रत्य | न्तर            |         |            |     | _          |            | ₹     | ŢŦ.        | म '                                          | बन्द्र                                 | प्रस      | पन्तर       | ·<br>    |             |
| ı | स्  | ₹      | #          | रा    | I     | श       | 4      | *               | य       | दशा        |     | 4          | #          | रा    | ũ          | रा                                           | ā                                      | =         | U           | Æ.       | दराः        |
| i |     | 1      |            | 7     | 7     | 1       | ,      | 0               | २       | माम        |     | 1          | 1          | Ą     |            | 3                                            | 3                                      | 1         | 1           | 1        | मास         |
| į | ₹5  |        | 26         | 28    | १⊏    | २७      | ۹٢     | ₹₹              | 1       | दिन        |     | 9          | *          | 1     | २०         | ×                                            | *                                      | ,         | 10          | ١.       | <b>रि</b> न |
| I |     |        | <u> </u>   | _     | ŀ     | ۰       | ٥      | ۰               |         | पटी        |     | L          | •          |       |            |                                              |                                        | L         | L           | L        | पटी         |
|   |     |        | ₹          | iæ.   | में भ | गम      | प्रस्य | न्तर            |         |            |     |            |            | U     | <b>1</b> 5 | में र                                        | ıĘ                                     | प्रस्प    | न्तर        |          |             |
| I | #   | रा     | ũ          | श     | 3     | È.      | Ŋ.     | स्              | ₹ .     | परा        |     | ₹1.        | IJ         | रा    | 1          | ъ.                                           | υ                                      | स्        | 4           | र्म      | परा।        |
| 1 | _   | ,      | 7          | ą     | 7     | 6       | ٦      |                 | ,       | माम        |     | ,          | 8]         | × i   | χÌ         | ٠ľ                                           | 1                                      | <u>``</u> | 7           | •        | मास         |
| ł | 28  | 4      | <b>⊃</b> € | ٤     | Y.    | ρų      |        | 26              |         | दिन        |     | <b>१</b> २ |            | - 1   |            | ۱,                                           | - 1                                    | £ 8       | -           | ۹        | दिन         |
| 1 | ąo  |        |            | ٠.    | 30    | ঽ০      |        |                 |         | पटी        |     | ٥          | - {        | - 1   | ı          | ١                                            | -                                      | - [       | - [         | - 1      | पदी         |
| 1 |     |        | ,          | TTS.  | ਜੋ ਵ  | 18      | प्रत्य |                 |         |            | •   |            |            | राष   | मे         | गृह                                          | ने प्र                                 | त्यन      | वर          |          |             |
| 1 | _   |        | _          | _     | _     |         | _      | #               | Ţ       | 1157       | 1   | रा         | 3          | £ 1   | u l        | <u>.</u>  .                                  | ₹ [:                                   | 4         | <br>स्त्र [ | ı l      | पुरा        |
| - | ı   | स      | -          |       |       | ₹.      |        |                 | {       |            | - 1 |            |            | ;-    | }-         | -}-                                          | }-                                     | -}-       | <b></b> ∤-  |          |             |
|   | ¥   | ×      | 8          | ₹     | ,     | ₹<br>₹⊑ | ٦,     | ₹<br><b>२</b> ६ | ¥<br>२४ | माम<br>दिन | - { | •          | *          | ,     | 1          | - 1                                          | ٠,                                     | J.        | 1           | J        | मास<br>दिन  |
| I | -   | ۹<br>ه | ? \$       | ₹     | '     | "       | 1      | 'n              | `       | भनी        | - 1 | - 1        | , ],       | Ù.    | - [        | - [                                          | . /:                                   | 1         | $^{-1}$     | ,        | पत्री<br>   |
| J | _   | لــــا | L          | لــا  | لب    | لب      |        |                 |         |            | 1   |            |            |       |            | -1                                           |                                        | <u> </u>  | _ <u>_</u>  |          |             |
|   |     |        | 1          | 110   | में प | रूप ।   | स्यन   | तर              |         |            |     | . ,        |            | Ų     | कमें       | 43                                           | <b>ਸ</b> *                             | पन्तर     | [<br>====   | - 7-     |             |
| ] | 3   | *      | य          | स     | ٦     | मं      | रा     | IJ              | ण       | दशा        | 1   | * 1        | G          | 1     | 1          | Ī                                            | र रि                                   | ्र        |             | <u> </u> | स्या        |
|   | ٧   | ٠,     | ¥          | ?     | ٦٠    | ,       | ×      | ¥               | 2       | मास        |     | T          | ۹          | ۰   ۱ | T          | 1                                            | -1                                     |           |             | 1        | ास          |
|   | - 1 | 1 1    | ٩          | 55    | **    | 92      | ١,     | 84              | 22      | चित्र      | j   | 03/1       | ۱  ۱       | ?   × | J          | ۱) ۱                                         | 18                                     | 1         | ह   स्      | 11       | रन<br>सी    |
| 1 | 1   | لاِ    | Ш          | ۰     |       | 1       | اد     | _               | ۱       | पटी        | 1.  | 1          | <u>. [</u> | Ţ,    | [4         | L                                            | 1=                                     | -1-       | 12          | 4        |             |
|   | -   | ~      | •          |       |       |         |        |                 |         |            |     |            |            |       |            |                                              |                                        |           |             |          |             |
|   |     |        |            |       |       |         |        |                 |         |            |     |            |            |       |            |                                              |                                        |           |             |          |             |

#### मुच्मदशाएँ

प्रत्यन्तर्दशा के माम-दिन-घटी को घटी बनाकर हो से भाग हे, लिब्ध मे अपने-अपने दशावर्ष का गुणा करे तो, सूक्ष्मदशा के पल प्राप्त होत हैं। यथा-

मृर्य महादशा ६ वर्ष में, सूर्यान्तर्दशा ३ माम १८ दिन रहेगी श्रोर सूर्यान्तर्दशा ३ मास १८ दिन मे सूर्य की प्रत्यन्तर्दशा ४ दिन २४ घटी रहेगी। इस ४ दिन २४ घटी के ३२४ घटी हुई। इनमें दो से भाग दिया, तो, लिट्ध मे १६२ पुल, एक वर्ष की गति हुई। इस १६२ मे सर्च दशा वर्ष ६ का गुँखा किया तो ६७२ पल के १६ घटी १२ पल सूर्य की सुक्ष्म दशा हुई।

#### प्रागादशाएँ

सृक्ष दशा के दिन-घटी-पल को पल बनाओ, दो से भाग दो, तो लब्धि मे एक वर्ष की गति के विपल प्राप्त होंगे। फिर अपने-अपने दशा वर्ष का गुणा करो, तो प्राण दशा के विपल हो जाते हैं। यथा-

सूर्य सूटम दशा के १६ घटी १२ पल हैं। इनमे दो से भाग दिया, तो = पल ६ विपल एक वर्ष की गित, प्राण दशा की होगी। इस ना६ में सूर्य दशा वर्ष ६ का गुएा किया तो, ४=।३६ पलादि सूर्य प्राण दशा के हो गये। उदाहरणार्थ कुछ चक्र आगे लिखे जा रहे हैं।

सूर्य महादशा, सूर्य झन्तर, सूर्य प्रत्यन्तर से सूच्म दशाएँ चक्र ७६

| स्रर्थ | स्रचम |
|--------|-------|
| सूर्य  | सुच   |

| सूर्य | स्रुचम |
|-------|--------|
|-------|--------|

| चन्द | स्रच्म |
|------|--------|
| т.х  | W 77   |

|    |              |    |    |    |   |    |               |              |                    | _ |               |               |              |    |               |    |    |              |       |                  |
|----|--------------|----|----|----|---|----|---------------|--------------|--------------------|---|---------------|---------------|--------------|----|---------------|----|----|--------------|-------|------------------|
| सृ | च            | मं | रा | गु | श | बु | के            | श            | दशा                |   | च             | म             | रा           | गु | হা            | बु | के | য়ু.         | सू    | द्शा             |
|    | ०<br>२७<br>० | 1  |    | ४३ | 1 |    | ०<br>१=<br>४४ | 0<br>78<br>0 | दिन<br>घटी<br>पत्त |   | ە<br>كىر<br>ە | ०<br>३१<br>३० | १<br>२१<br>० |    | १<br>२५<br>३० |    |    | 9<br>30<br>0 | 0 % 0 | दिन<br>घटी<br>पत |
|    |              |    |    |    |   |    |               |              |                    |   |               |               |              |    |               |    | `  |              |       | ·                |

मोम सच्म

|   | म  | रा         | गु | হা   | बु  | के  | য্ | म  | चं | दशा |
|---|----|------------|----|------|-----|-----|----|----|----|-----|
|   | 0  | 0          | 0  | 0    | 0   | ٥   | ş  | ٥  | 0  | दिन |
| į | २२ | ४६         | ४० | ય્રદ | ধ্য | र्२ | 3  | १८ | 3१ | चटी |
|   | ક  | <b>૪</b> ૨ | २४ | ५१   | ३३  | 3   | 0  | 78 | ३० | पल  |

गुरु सुच्म

| गु | হা | झ     | के  | য় | सू | चं | म  | रा | दशा |
|----|----|-------|-----|----|----|----|----|----|-----|
| १  | ર્ | O     | 0.  | ų  | 0  | ?  | 0  | a  | दिन |
| ४४ | १६ | Đ,    | ४०  | २४ | ४३ | १२ | ४० | 8  | घटी |
| १२ | 8= | રેષ્ઠ | ર્જ | 0  | १२ | 0  | २४ | ३६ | पल  |

राहु सुच्म

| रा | गु | श  | बु | के | য় | सृ | च  | म  | दशा   |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|
|    |    |    |    |    |    | 0  |    |    | दिन   |
| २४ | ٤  | 33 | १७ | ४६ | ૪ર | ४८ | २१ | ५६ | घटी   |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    | ∙पत्त |

#### शनि सुच्म

| ]   | रा    | ਬੁ  | के | য়    | सू | च     | म   | रा | गु | दशा |
|-----|-------|-----|----|-------|----|-------|-----|----|----|-----|
|     | 5     | ર   | o  | ٦     | 0  | ٤,    | 0 - | ວ  | २  | दिन |
| 1 3 | रुच । | २४। | XE | र्श । | ५१ | ગ્યુ, | ४६  | 33 | 28 | घटी |
| Ľ   | ર્હ   | 5१  | ४१ | 0     | १८ | ३०    | ५१  | ४४ | ያካ | पल  |

|   | সাহ | दर   | त के  | भी ! | 54         | पह         | सिन             | বা    | तं हैं     | l          |      |     |        | •••          | ** ~       | 1-34       | (11 7  | ٦,         | . •  |            | 3147.3  |   |
|---|-----|------|-------|------|------------|------------|-----------------|-------|------------|------------|------|-----|--------|--------------|------------|------------|--------|------------|------|------------|---------|---|
|   |     | 1    | ध्य ग | महाप | ता,        | सूय        | भस              | र्दशा | सुर        | वं प्रस्पन | तदशा | सुय | स्र    | भव्द         | ı <b>4</b> | ) ম        | म्बद   | गुर्व      | 4    | <b>₹ \</b> | ૭       |   |
|   |     |      |       | _    | मूर        | <u> 1</u>  | ग्ग             |       |            |            | _    | _   |        |              |            | ঘ          | न्त्र  | সাধ        |      |            |         | _ |
|   | स्  | 4    | मं    | रा   | T          | ₹          | 3               | ₹.    | ŋ          | दशा        | 1    | 4   | #      | Įτ           | r [ ₹      | 1 1        | ı   •  | 1          | 5 2  | 1 €        | ् स     | m |
|   | ۰   | 1    | 0     | ٤    | ٦          | 10         | 13              | 10    | 12         | पटी        | 7    | 19  | 1      | 18           | 1          | 1          | 1 2    | 1          | 1    | , ,        | पर      | n |
|   | ४≃  | 25   | 24    | ₹\$  | Ł          | 33         | १७              | 129   | A.         | पक्ष       | l    | 111 | , J 21 | ₽ <b> </b> 3 | J.         | 1 1        | ş]v    | ₽ Jan      | e la | əļ٤        | १   पर  | s |
|   | 15  | ۰    | ¥-    | 8=   | şξ         | \ર૪        | 8               | 82    |            | विपक्ष     | 1    | ٥   | ١      | ٠.           | 1          | 1          | o a    | ۹.         | ٠Į٠  | ٠   ٠      | विप     | * |
|   | _   | _    | _     | _    | भाग        | र प्र      | ग               | _     |            |            | •    |     |        |              |            | रा         | र् प   | ख          | _    |            |         | _ |
|   | मं  | रा   | ā     | श    | ā          | <b>S</b> . | ग               | €,    | 4          | दशा        | 1    | 1   | Ju     | श            | 19         | 1          | N      | - वि       | Ţ    | 1          | 440     | 1 |
| I | ₹   | Ŗ    | २     | र    |            | 1          | 1               | 0     | 1          | घटी        | Ť    | 10  | 6      | 4            | 1          | ٩          | ٦      | Ŀ          | 1    | 1 3        | पटी     | 7 |
|   | ħ   | \x ' | 48    | KE.  | 30         | ٠          | Ł               | ×.    | 12         | पस         | 1    | 10  | ,∤२⊏   | 188          | Į×,        | 1          | \$     | 22         | Į,   | 120        | , { qua | d |
|   | Ł   | ٩    | १२    | 13   | Į.         | Ł          | ١.              | ४२    | 3          | निपक्स     |      | FY  | 85     | ¥٩           | Į ş        | ٩          |        | 8=         | 1    | 4          | विष     | * |
|   |     | _    |       |      | गुरु       | प्रा       | ग               |       |            |            |      |     |        |              |            | ग्र        | ने प्र | ास         |      |            |         | _ |
|   | ı   | रा   | 3     | *    | Œ.         | स्         | 4               | #     | स          | वशा        | 1    | ŧ   | 5      | <b>\$</b> .  | य          | स्         | 4      | #          | रा   | a.         | दशा     | 1 |
| j | ×   | 4    | Ę     | 1=   |            | 1          | ٦               | ١ ٩   | Ę          | परी        |      | =   | ,      | 5            | 5          | :          | ¥      | २          | •    | 6          | पटी     | 7 |
|   | 81  | ¥0   |       | 31   | १२         | £          | 35              | 22    | २=         | पस         | ĺ    | b   | 1 + 4  | )<br>ફદ      | 22         | 22         | 15     | λŧ         | 84   | ١,         | पुरुष   | Į |
|   | \$4 | ૧૪   | 1     | 12   |            | 16         |                 | १२    | 8=         | विपक्त     |      | 21  | ł      | 43           |            | 28         | ą      | 44         | ४२   | २४         | विपस    | J |
|   |     | उ    | दाहर  | ब र  | 15 8       | न्तुः      | शा              | पक    | <b>9</b> = |            |      |     | स्व    | <b>E</b> tt  | Ų          | <b>4</b>   | स्पन्त | र्दशा      | ব্য  | <b>V</b>   | š       | _ |
|   | ग   | IJ.  | श     | 3    | <b>ķ</b> . | ñ.         | स्              | [1]   | मं         | दश         |      | v.  | 4      | 4            | र्म        | रा         | IJ.    | श          | 3    | 4          | दशा     |   |
| 1 | 2   | २    | 2     | 5    | 1          | 1          | $ \overline{} $ | 1     | ?          | वप         |      | Ę   | ?      | Ą            | ,          | ¥          | 8      | 7          | ×    | ę          | माम     | ĺ |
| ١ | =   | ¥    | ٠,    | Ę    | (          | ĺ          | 10              | ١,    | - (        | माम (      | 1    | 1   | 28     | - (          | ٩ſ         | <b>₹</b> ₽ | ₽¥ {   | 9 <b>१</b> | • (  | ٠ (        | दिन [   |   |
| ۱ | 12  | 42   | 4     | 15   | 25         | - 1        | 28              |       | ŧ=         | विन        | ļ    | 1   | j      | - 1          | - 1        | - 1        | -1     | - 1        | •    | - 1        | पटी     |   |

| - 1 | Ą    | )×        | 144     | ] KE     | .} ≱∘     | 1 .      | } Ł        | 1×1     | 1) 14    | ) पक्स | } | 11         | •∤ર    | <b>≒}</b> ¥ | 7   7   | 2)2             | 1       | ٤ }     | 24  | ¥  | 10  | } <b>य</b> छ . |
|-----|------|-----------|---------|----------|-----------|----------|------------|---------|----------|--------|---|------------|--------|-------------|---------|-----------------|---------|---------|-----|----|-----|----------------|
|     | Ł    | ٤         | १२      | 14       | 11        | 1        | ١          | 83      | 1        | विषय   | r | 1          | 8 S    | ۲ X         | ۱ ]۹    | \$   I          | ١,      | - 1     | ᄣ   | İ, | ş   | विपद           |
|     |      |           | _       | _        | गुर       | সা       | ग          |         |          |        | _ | _          | _      |             |         | Ą               | नि      | श्राय   | 1   | _  |     |                |
|     | ı    | रा        | 3       | *        | Œ.        | स्       | 4          | 뷱       | स        | ष्शा   | 7 | TO TO      | 15     | 1           | িয      | ₹               | Ī       | 1       | #   | रा | Đ.  | द्शा           |
|     | ×    | 1         | Ę       | 1=       | 0         | 1 3      | ١          | ١٩      | ١        | परी    | ] | =          | ,      | .   0       | -       | :               | 1,      | 7       | ۶   | •  | •   | पटी            |
|     | 8.   | ¥0        |         | 3 8      | 12        | F        | 3 Ę        | 148     | 13=      | पस     | į | b          | 1,     | ę į į       | .   ą:  | 1 1             | şĮ۶     | şļ۶     | a l | 88 | ,   | पुरुष          |
|     | \$ 6 | વિષ્ઠ     | 1       | १२       |           | 14       |            | १२      | 8=       | विपक   | { | <b>ا</b> ۽ | 1      | 1           | ł       | 31              | 8 3     | ١       | ۹ [ | 89 | २४  | विपस           |
|     |      | उ         | হাছা    | 4        | 15        | पन्त     | शा         | पक      | 9=       |        |   |            | ₹र     | बाहर        | स र     | <b>1</b> 1      | स्यन    | तर्देश  | ग   | পদ | 30  |                |
| 1   | स    | ű.        | श       | 3        | ¥.        | गु       | Ħ          | 1       | Ħ        | दशा    |   | U          | स्     | 4           | #       | स               | Ī       | . 1     | 1   | 3  | €   | दशा            |
| 1   | ,    | 2         | 2       | 0        | 1         | 1        | 1          | 1       | 1        | वप     |   | ٩          | 1      | R           | 13      | 1               | 18      | 1,      | 1   | 7  | ٧)  | माम            |
| -{  | 5    | ¥         | ١,      | Ę        | (         | ĺ        | <b>t</b> o | ٩       |          | माम    |   |            | {>¥    | (           | [₹      | {₹₽             | [P¥     | {98     | 1   | 1  | ١.  | दिन्           |
| 1   | 12   | Ę¥        | ٩       | 15       | ţĘ        |          | ₹¥         |         | १≂       | विन    | [ |            |        | ĺ           | 1       |                 | -       | 1       | 1.  | 1  | 1   | पटी            |
| 1   | Ą    | ००<br>०२  | ₽ø<br>¥ | २०<br>०७ | <b>२•</b> | २०<br>११ | २०<br>१०   | ર<br>१४ | २०<br>१४ | संबह्  | Ì | ۶<br>١     | ۶<br>• | Ę.          | 00<br>1 | ₽<br><b>१</b> • | र<br>१० | 2 2 2 2 | 120 |    | ,   | ∀त             |
| t   | _    | В         | 1       | 1        |           | ?        | i          | 1       | 1        |        | t | ¥,         | 4      | L           | 22      | В               | ī       | 1       | =   | 10 | Ť   | 7              |
| 1   | ą    | <b>२६</b> | ٩       | D        | 5         | =        | ٦          | ۹ ا     | 5        |        | ı | = ]        |        | ٦           | k       | ₹७              | 27      | 8       | 1   | =  | J.  | 4              |
| 1   | १७   | १७        | ŧ۳      | ₹७       | ₹.a       | 80       | 40         | 10      | ₹७       | स्र्   |   | 24         | ₹•     | १७          | ę٠      | 20              | ₹•      | ţu      | ţ.  | ŧ۷ | ٠١, | -              |
| Ì   | 7-2  | २०        | •       | ١,       | ٩         | ₹0       | ۲          | ۶       | ۹        | - 1    | L | २०         | 10     | ₹●          | 200     | २०              | २०      | ٩o      | ۶,۰ | •  | 上   |                |

के

४६ ३४ ३० ३०

२० २०

१०

१४ २०

बु

3

3 | 3 88 | 88 दशा

दिन

घटी

पल

संवत्

सूर्य

राहु महादशा १६६७।३।२०।१७।२० से प्रारम्भ है। इसके **अ**न्तर्दशा श्रोर प्रत्यन्तर्दशा के उदाहरण चक्र ७५-७६ लिखे जा चुके हैं, श्रव सूक्ष्म श्रौर प्राण्**दशा के भी उदाहरण चक्र ५०-**५१-लिखे जा **र**हे हैं।

### उदाहरण स्चम तथा प्राण दशा

| राहु | सुच्म | चक्र | <u>د</u> ه |
|------|-------|------|------------|
|------|-------|------|------------|

शुक्र प्राण चक ८१

|          |                | `               | .13    | .00             | •                                       | •      |         |         |          |   |    |          |     |    |    |    |    | - |
|----------|----------------|-----------------|--------|-----------------|-----------------------------------------|--------|---------|---------|----------|---|----|----------|-----|----|----|----|----|---|
| रा       | गु             | গ               | बु     | के              | য়                                      | सू.    | च.      | मं      | दशा      |   | য় | सू       | चं  | मं | रा | गु | য় |   |
| ર૪       | <b>२</b> १     | <u>।</u><br> २५ | २२     | 3               | २७                                      | =      | १३      | ٤       | दिन      | • | 8  | १        | 0   | १  | ૪  | ર  | ጸ  |   |
| <br>  १= | 35             |                 | 1      | २७              | ٥                                       | Ę      | ३०      | २७      | घटी      |   | ३० | २१       | १४  | ३४ | 3  | ३६ | १६ | l |
| ) o      | 0              | 0               | 0      | 0               | 0                                       | 0      | 9       | 0       | पल       |   | ٥  | 0        | ၁   | 30 | 0  | 0  | ३० |   |
| 120      | 1 20           | 1 20            | 120    | <u>\</u><br>  \ | ) \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | २०     | २०      | 20      |          | İ | 20 | 20       | २७  | २० | 50 | २० | २० |   |
| 08       | 1.             |                 |        | - 1             | 1                                       | ऽ   १८ | .   १०  | १०      | मवत्     |   | १० | १०       | १०  | १० | १० | १० | १० |   |
| 1 8      | <del>- ا</del> | 1 8             | 1 2    | 1               | ्   ३                                   | ३      | 8       | 8       |          | Ī | =  | २        | २   | ٦  | 3  | 3  | 3  |   |
| २        | - 1            | १   १           | ६   ६  | . 8             | ६ १                                     | ६∫२ः   | ی  ی    | 80      | सूर्य    |   | २३ | २ २ ४    | ঽ৻৽ | र⊏ | 2  | ६  | १० |   |
| ļз       | प्र १          | १ ४             | o 8    | ७ १             | ४ १                                     | ४∫२ः   | 5 \ Y 6 | ० रिष   | ्र चित्र |   | 88 | <b>X</b> | २०  | ४४ | ২৩ | ३३ | 40 |   |
| =        | ० रि           | 0 0             | ्०   २ | 0 2             | (०) २                                   | ० २    | ٥١٥٥    | 5   P 5 |          | _ | २० | २०       | २०  | ४० | ४० | ধ্ | २० |   |
| -        |                |                 |        |                 |                                         |        |         |         |          |   |    |          |     |    |    |    |    |   |

साराश यह है कि, सबत १६६७।३।२०।१७।२० में सबत् २०१४।३।२०।१७।२० तक राहु की महादशा रहेगी। इसके मध्य में सबत् २००६।१०।६।१७।२० से २०११।१०।६।१००० तक शुक्र की श्रन्तर्दशा रहेगी। इसके मध्य में संवत् २००६।११।४।१७।२० से संवत् २०१०।४।१७।१७।२० तक राहु की प्रत्यन्तर्दशा रहेगी। इसके मध्य में सबत् २०१०।२।१६।१४।२० से सबत् २०१०।३।१६।१४।२० तक शुक्र की सूक्ष्मदशा रहेगी। इसके मध्य में सबत् २०१०।३।४०।४० से सबत् २०१०।३।६।३३।४० (श्रर्थान् ३ दिन ३६ घटी) तक गुरु की प्राखदशा रहेगी, श्रर्थात् सवत् २०१०।३।४ पर राहु महादशा, शुक्रान्तर्दशा, राहु प्रत्यन्तर्दशा, शुक्रसूक्ष्मदशा एव गुरुप्राखदशा है।

#### चन्द्र द्वारा दशा-माधन

म्पष्ट चन्द्र की कला बनाकर, ५०० में भाग दे, तो, लिब्ध में गत नच्चत्र तथा शेप वर्तमान नच्चत्र की भुक्त कला-विकला रहती हैं। वर्तमान नच्चत्र के अनुसार (चक्ष ७३ से) प्रह् दशावर्ष को, शेष वर्तमान नच्चत्र की भुक्त कला-विकला में गुणा करे, ५०० से भाग दे, तो, लिब्ध में वर्ष प्राप्त होंगे। शेप में १२ का गुणाकर, ५०० से भाग दे, तो, लिब्ध में मास प्राप्त होंगे। शेष में ३० का गुणा कर ५०० से भाग दे, तो लिब्ध में दिन प्राप्त होंगे। इन मुक्त वर्षादिकों को पूर्ण दशावर्ष में से घटावे शेष भोग्य वर्षादि प्राप्त होंगे। यथा—

स्पष्ट चन्द्र १।३।१।३० [ चक २३ में ]। १×३०+३×६०+१=१६⊏१ कला ३० विकला।

५०० ) १६५१।३० (२ गत नक्त्र

१६०० उद्गर । ३० शेष वर्तमान तीसरे नचत्र (कृत्तिका) की मुक्त कला [चक्र ७३ सं सूर्य दशावर्ष ६]

```
F 220 7
                                                                       िज्ञात्द⊊-शीपक
        358130 x E
   ८००) २२८३ (२ वर्ष
                                          पृश्वका वय ६।
          $6 o
           FIE X 14
                                          सन्द बशाबय २।१ ।१० घटाया
        ) नर्धन (१० माम
                                          मान्वत्रप्रावय ३।१ । २ हम्। वक् ७८ में मी
          5000
                                    इतन ही भाग्य बपादि चाये हैं। दानों स एक-सा गरित
           P6= x 3o
        १ इ.स. (१० विन
                                    भाता इं∤
          E000
```

। घणत्तरी महादशा

भी नमेदा नदी स श्रीच्या (भारम) स इसका विराप प्रचार हूं। सुरुवत महाराष्ट्र नैसंग (सहाम) सुबराव (बन्बह्र) म तो क्वम अप्राप्त देशा का ही उपयाग करत हैं। सता इसक भी बनान की पिनि सिकता आवश्यक है। म्बरहास्त्र में तिना है कि, जिसका सुवस्त प्रच म सन्म हो ता आहाचरी इसान्यास्त्र में तिना है कि, जिसका सुवस्त प्रच म सन्म हो ता आहाचरी इसान्य सन्म साम की हो गुजर करद भाराष्ट्र, पंजाव और सिम्बयम पर ही विषय है।

चप्राचरी जैसा कि नास है, १०८ वय पूरा, सभा प्रह्वशा हाती हैं। इनमें सूर्य ६ वर्ग, बन्त १४ वय, सीस ८ वय जुप १७ वय शनि १ वय शुरू १८ वयं शहु १० वयं शुरू २१ वयं क्रम स हात हैं। इसमें केंद्र की दशा नहीं होती स्विधित्य सहित स्वार्ग स वायग्रह स सार एवं ग्रामग्रह में तीन स्वत्र हात हैं।

नवत्रद्वारा ग्रह दशासक 🗢 भवात, समाग द्वारा या चन्त्र द्वारा पृष्यतः (विंशीत्तरी की भाँति ) सावन करना शनि राष्ट् राक २१ॅ च. 148 १० वप श्यक ( 99 पाद्विए। उदाहर्या वास जातक का जन्म पनि 'ब्रवसपुर (नमदोत्तर भाग) में पर्व इप्य सधा . स भन् पुपा क्रमा पच में हमा है। यह विशासि स्या ही म्येप्रा पुष्प বিয়া क्या शत 1 71 पुन प्रयुक्त है। फिन्तू, उदाहरश के लिए इसके पुष्प स्वाती मुख व्यक्तिज्ञत l प्रभा भ हारा भी दशा-साधन बना रह 📢 विशासा

भयात प्रत १६१८ भयात प्रत ३३६३ जन्मच कृतिका होने म शुक्रवशा में बन्म हुन्या।

| मि तथा ४०४८ समारा पंत ३३६३ सन्सक कृतिका |
|-----------------------------------------|
| १६१८ ( भवातपक्ष ) ×२१ ( शुक्रदशा वप )   |
| 1615                                    |
| \$°\$ <b>\$</b>                         |
| ३३६३ ) <u>३३६७</u> ८ (१ वप              |
| 3783                                    |
| VC X 15                                 |
| ( ६३ ) <del>१५६</del> ( साम             |
| x t                                     |
| ३३६३ <u>) १७२८</u> (४ दिन               |
| 166.65                                  |
| <u> </u>                                |
| <u> </u>                                |
| ३३६३ ) रेटर (४ वर्ग                     |
| titte                                   |
| १६३४ राप का स्पान                       |
|                                         |

४० शप का स्पाग

२१। । शुक्रवसा वप १। १२ १२ मुक्त शुक्रदसा

बपादि १०११।१४।४३ माम्य गुक्रदशा

इसमें अन्तरशा नकड्डी विराय प्रचार इ.। सम्मया त्रैराशिक डारा प्रध्यनवर्षण, सुरुमपशा चीर प्रमाप्त्रण निकाली का सकरी इ.।

### अन्तर्दशा-साधन

दशावर्ष में दशावर्ष का गुमा करे, १०८ से भाग दे, तो, लिट्ध में वर्ष, शेष में १२ का गुमा कर १०८ से भाग दे, तो, लिट्ध में मास, शेष में ३० का गुमाकर १०८ से भाग दे, तो, लिट्ध में दिन; शेष में ६० का गुमाकर १०८ से भाग दे, तो, लिट्ध में घटी प्राप्त होकर शेष शून्य ही रहता है। इसी नियम में अन्वर्षशा—वक बनाये गये हैं।

अष्टोत्तरी-अन्तर्दशा-चक ८३

|   |               |              |          |       |            |        |                | 334                                          | ष्टात्त       | 41-3   | <b>।</b> न्तद् | र्गा     |                | न   | وسا ه            | <b>\</b> |           |         |     |     |              |
|---|---------------|--------------|----------|-------|------------|--------|----------------|----------------------------------------------|---------------|--------|----------------|----------|----------------|-----|------------------|----------|-----------|---------|-----|-----|--------------|
|   |               |              |          |       | सूर्या     | न्तर्द | शा             |                                              |               |        |                |          |                |     |                  | 70       | न्द्रान्त | दिशा    |     |     |              |
| T | सू            | चं.          | म.       | बु    | श          | .   ;  | IJ             | रा.                                          | য়্যু-        | ग्रह   |                | $\lceil$ | चं             | मं  | बु               | श        | गु        | रा.     | यु  | सू. | <b>मह</b>    |
| - | ٦             | 0            | 0        | 6     | Ť,         | ,      | 8              | 0                                            | १             | वर्ष   | Ĩ              | T        | २              | १   | ર                | १        | ٦̈́       | १       | २   | 0   | वर्ष         |
| 1 | 8             | १०           | ×        | ११    |            | ₹      | 0              | 5                                            | २             | मास    |                | -        | १              | १   | 8                | 8        | હ         | =       | ११  | १०  | मास          |
| 1 | 0             | 0            | १०       | १र    | ,   =      |        | २८             | o                                            | ٥             | दिन    | 1              |          | 0              | १०  | १०               | २०       | २०        | 0       | 0   | 0   | दिन          |
|   | o             | ۰            |          | 0     |            | 。      | 0              | 0                                            | 0             | घटी    | i              |          | c              | 0   | 0                | 0        | o         | o       | 0   | 0   | घटी          |
|   | भोमान्तर्द्शा |              |          |       |            |        |                |                                              |               |        |                |          |                | ;   | बुधान्त          | दिशा     |           |         |     |     |              |
| Ī | मं            | बु.          | श        | ग्    | <u>, ;</u> | α      | য়             | सू                                           | चं            | प्रह   | 7              | Ī        | बु             | श   | गु               | रा       | शु.       | स्      | चं  | मं  | प्रह्        |
| 1 | 0             | 18           | 10       | 1     | 2          | 0      | ₹•             | c                                            | 18            | वर्ष   | 1              |          | <del>-</del> ٦ | ۶   | २                | 8        | 3         | 0       | २   | १   | वर्ष         |
|   | હ             | 3            | :   =    | ;     | 8          | १०     | ε              | ×                                            | 1 8           | मार    | ₹              | ١        | 5              | ξ   | ११               | १०       | 3         | ११      | 8   | 3   | भास          |
|   | ३             | 3            | ्र<br>∤२ | ६   - | ६          | २०     | २०             | १०                                           | १०            | दिः    | τ              | - {      | 3              | ર્દ | २६               | २०       | २०        | १०      | १०  | 3   | ,दिन         |
|   | २             | ० २          | ० ४      | 0 3   | 30         | 0      | 0              | 0                                            | <u> </u>      | घट     | <u>† 1</u>     |          | २०             | 80  | 80               | 0        | 6         | 0       | 9   | २०  | घटी          |
|   |               | بسيده        |          |       | ্ হ্       | न्यन   | तर्दश          | T                                            |               |        | <u></u> .      |          |                |     |                  |          | गुर्वन    | तर्दशा  |     |     |              |
|   | 13            | π   <u>;</u> | ı        | ti    | यु         | सू     | च              | म                                            | बु            | म      | ₹              | -        | गु             | रा  | यु               | सू       | च         | म       | बु  | श   | प्रह         |
|   |               | ۰            | 8        | 8     | १          | 9      | 18             | 0                                            | . \ 8         | व      | धे<br>प        | •        | ą              | २   | 3                | 8        | ર         | 18      | २   | 8   | वर्षे        |
|   | 1             | ११           | 3        | १     | ११         | ६      | 8              | Ì                                            | . i           | ₹ ∫ मा | स 📗            |          | 8              | १   | =                | 0        | l u       | 8       | 188 | 2   | मास          |
|   |               | ₹            | 3        | १०    | १०         | २०     | 1 3            | >   २                                        | ई   २         | ६ दि   | न ∤            |          | 3              | १०  | २   १०           | , २०     | २०        | २६      | २६  | 3   | दिन          |
|   | L             | २०           | २•       | 0     | 0          | 0      | 1 6            | , ,                                          | 0   8         | ० च    | टी             |          | ) २०           | 0 0 | <u> </u>         | 0        | 0         | ४०      | 80  | २०  | घटी          |
|   | 7-            |              |          |       | रा         | हु अ   | <b>ग्न्तद्</b> | शा                                           | <del></del> , |        |                |          |                |     |                  |          | शुका      | न्तर्दश | ī   |     |              |
|   | 1             | रा           | ग्र      | सू    | च          | म      | ह              | [ ]                                          | r ':          | į į    | ह              | _        | য              | स्  | ( <del> </del> = | म        | बु.       | श       | गु  | रा  | मह           |
|   |               | 8            | २        | °     | 8          | 6      | 1              | ı                                            | 1             | 1      | ार्ष 📗         |          | 1              | 1   |                  |          | 3         | १       | 3   | २   | वर्ष         |
|   |               | 8            | 8        | 5     | 5          | 1 8    | i              |                                              | 8             | 1      | ास             |          | 1              |     |                  |          | ३         | ११      | 5   | 8   | माम          |
|   | ļ             | 0            | 0        | 0     | l°.        | 3      | į              | Į.                                           |               |        | देन<br>जि      |          | 1              | ۰۱، | 2 6              | र्व   २० | 2   20    | عع   د  | १०  | 0   | दिन          |
|   | 1             | 0            | 10       | 10    | <u> 1°</u> |        |                | <u>٠                                    </u> | 0             | 0 1 5  | IST I          |          | 1 .            | ^ f | _ I              | . 1 .    | ०         | 100     | 10  | 1 . | ਹਿਤੀ<br>ਹਿਤੀ |

#### हदाहरम् अराचरी महादशा चक्र ८४ । 🎺 🕕

#### मोमान्तर्दशा चक्र ८४

|     | g.  | भी<br>ध | Ħ,  | 17         | मं | 1.  | ₹. | <b>र</b> या<br>! | ,   | मं  | 3   | श   | ı  | रा   | च          | ·eg. | 4    | दशा  |
|-----|-----|---------|-----|------------|----|-----|----|------------------|-----|-----|-----|-----|----|------|------------|------|------|------|
| 1   | 10  | ₹0      | •   | 12         | 5  | ₹७  | 10 | वर्ष             | ١   | 0   | 1   | 0   | 1  | ١,٥  | 1          |      | 191. | वर्ष |
| ١   | ۰۱  | 11      |     |            |    | ا   | =  | मास              | 13> | · • | 18. | -   | 8  | 10   | Ę          | ×    | ₹    | मास  |
| 1   | X   | 28      |     |            | }  |     | 1  | विम              |     | ,   | 3   | ₹   | २६ | Po   | ঽ৹         | ŧ٥   | 10   | निम  |
| ł   | ×   | 粃       | لدا |            |    | L   |    | परी              | 1   | ₹0  | 20  | R.o | 80 | •    | •          | •    | 7    | परा  |
| l   | 12  | 11      | ţ£. | ąo         | २० | ₹•  | -  |                  | í   | २०। | २०  | २०  | २० | ٥0 ا | Đ0         | २०   | २०   |      |
| 1 6 | **  | #       | is. | OŁ.        | ₹œ | ₹8  |    | संदत्            |     | ા   | 11  | 11  | 13 | 68   | <b>१</b> 2 | 34   | ₹●   | संवत |
| 1   | 2   | ,       | ,   | -          | ,  | ,   | -  |                  |     | 5   | ۰   | 5   | ,  | ٥    | •          | 0    | ,    | 7    |
| 1   | ۰   | २४      | ६४  | ę۶         | 27 | २≵  |    | _                |     | २८ः | 1   | श्य | २४ | 17   | 2          | ۲×   | 92.  | स्यं |
| ŀ   | ţc. | 33      | 13  | <b>₹</b> ₹ | 14 | 12  |    | स्व              |     | 33  | ধ্য | 11  | ?> | 11   | 19         | 33   | 13   | 24   |
| }}  | ××  | XX      | 粃   | **         | χż | XX: |    |                  |     | ¥٤  | 2,2 | XX. | 粃  | kk.  | **         | 22   | **   |      |

सारांस यह है कि, बदाहरण कुरहसी की कप्टोचरी दशा द्वारा मंबत् २००६।११२४।१३४४ से संबत् २०१७९१२४।१३४४ वक सीम की महत्त्वा रहेगी। इसके मध्य में मंबत् २००६ के सारास्थाधध्ये (सूर्य) से संबत् २०११ के ११४६१४४ (सूर्य) वक कुर को सारादेश।

#### यारिनी-दंशा

इसमें य दशाएँ २६ वर्ष में पूर्व हो जाती हैं। किसी का मत है कि इन्हों की पुना कार्यात होती रहाती है। परन्तु माना इनका कर २६ वर्ष तक हो मिल पाना है। जाने निष्कल हो जाती हैं। दिसायक । तमा करा प्रदेश में इसका दिशेष स्थार है।

#### क्राक्तिजी के साम

नेगला १ दिगला १ काम्बा ६ कामरी ५, महिका ५ कम्बा ६, मिडा ७, कीट बंकरा ८ हैं। चीन से कामरा एक से कार वर तक ही रहती हैं।

#### यागिती 😮 स्वामी

चन्द्र सुष गुड, संगक्ष, कुप गांत, गुङ तथा संबद्धा क पूर्वीय से गाइ पूर्व क्रियाय-संबद्ध स्थापी-व्यवस्था संगम्भ बाहि दशाब्धी के-क्षेत्रे हैं।

#### केशिनी-माधन

जनम तक्षत्र स ३ जाकुकर ८ स थान व तो शंव १ कार्दि से कमरा थेनका जादि की दहार्षे होती हैं। ) वहीं सद वाने जाने गढ़ ही यह में स्पष्ट की शही हैं। सवान-मधान के बारा--विशोजरी के स्वान--वसका

### योगिनी-द्रशा-ज्ञान-चक्र ८६

| मं.                  | पि                 | धाः            | भ्रा.                          | भ.,                    | -ভ             | ′सि -                | सं.             | दशा                 |
|----------------------|--------------------|----------------|--------------------------------|------------------------|----------------|----------------------|-----------------|---------------------|
| _ <b>ह्यं</b> -      | ਚ.                 | 17.            | <u>-</u><br>म्                 | बु.                    | श.             | ্ধ্য                 | रा<br>के        | ईश                  |
| त्रा.<br>चि.<br>श्र. | पुन.<br>म्वा<br>.ध | पु•<br>वि<br>श | रते<br>श्रंतु.<br>पूभा.<br>श्र | म<br>ज्ये<br>उभाः<br>भ | पूर्ण मुर्रे क | डफा<br>पूर्वा<br>रो. | ह<br>उषा<br>मृ. | जन्म<br>का<br>नचत्र |
| 8                    | २                  | 3              | 8                              | لع                     | ६              | v                    | 5               | वर्ष                |

## उदाहरण

भयात (१६१८ ममीग प्रस ३३६३ हिसिका में) उल्का वर्ष ६ (विशोत्तरी के सूर्य दशा समान वर्ष होने के कारण) मुक्त उल्का दशा वर्षाहि २।१०।१० एवं भोग्य दशा वर्षादि ३।१।२० हुए।

उढाहरण योगिनी-द्रशा़-चक्र ८७ र

| अन्तर्दशा-माधन                                  | भुक्त<br>उ | भी<br>ड  | सि     | सं         | मं    | पिं :      | धा.     | भ्रा.   | भ.       | दशा         |
|-------------------------------------------------|------------|----------|--------|------------|-------|------------|---------|---------|----------|-------------|
|                                                 | श          | श        | श्र. ं | स.<br>के.  | 펵.    | <b>.</b> ₹ | गु.     | , म     | झु       | ईश          |
| ूर्वशा वर्ष में दशा वर्ष का गुरणकर,             | 'n         | સ        | (477   | Л          | 28 11 | ૡ          | w,<br>w | . 8.    | ×        | वर्ष ।      |
| ३६ से भाग दे, तो लव्धि में नर्शादि प्राप्त होते | १०<br>१०   | १<br>२०: |        | <u> </u>   | ‡     | ,          | į.      | ~ 1     |          | मास.<br>दिन |
| हैं। इसी प्रकार साधन कर श्रागे श्रन्तर्दशा      | 38         | 38       | 38     | 38         | 38    | १६         | २०      | २०      | २०       | संवत        |
| चक विस्ते गये हैं। 💢 🧸                          | 200        | 50       | 70     | ६४         | -3    | <u> </u>   | - २१    | 0X      | १०       |             |
| ,                                               | 0          | ۲<br>२०  | 20     | <b>२</b> ० | २०    | २<br>२०    | २<br>२० | २<br>२० | <b>2</b> | सूर्य       |

योगिनी-अन्तर्दशा-चक्र*े*८८

# मङ्गलान्तर्दशा

| मं | पिं | धा | भ्रा | भ  | 3 | सि | <sup>}</sup> सं. | दशा |   |
|----|-----|----|------|----|---|----|------------------|-----|---|
| o  | 0   | 0  | o    | 0  | 0 | 0  | o                | वपे | Ī |
| c  | 0   | १  | १    | ۶  | २ | २  | ર                | मास | į |
| १० | २०  | ٥  | १०   | २० | 0 | १० | २०               | दिन |   |

## पिंगलान्तर्दशा

| ,       | पिं | धा | ,<br>भ्रा | भ्   | ਰ,   | सि | सं | मं | दशा  |
|---------|-----|----|-----------|------|------|----|----|----|------|
|         | 0   | ٥٠ | 0         | ,o,` | 0 ~1 | 0  | 0  | 0  | वर्ष |
|         | ₹.  | २  | ર         | ą    | ¦8_  | 8  | ধ  | 0  | मास  |
| , ,<br> | १०  | ٥  | २०        | १०   |      | २० | १० | २० | दिन  |

#### धान्यान्तर्दशा 🚟 🔭 🤔

| _ |    |       |   |    |    |    |    |      | 3,00 |  |
|---|----|-------|---|----|----|----|----|------|------|--|
|   | भा | भ्रा. | भ | ਚ. | सि | सं | मं | पिं. | दशा  |  |
| 1 | 0  | 0     | ٥ | 0  | 0  | c  | 0  | 0    | वपॅ  |  |
|   | ३  | 8     | × | Ę  | v  | 5  | 8  | ३    | मास  |  |
| • | 0  | 0     | 0 | 0  | ٥  | c  | 0  | 0    | दिन  |  |

#### भ्रामर्यन्तर्दशा

| ]   | भ्रा | भ  | <i>ਚ</i> | सि.                                          | सं. | म  | पिं | धा | दशा  |
|-----|------|----|----------|----------------------------------------------|-----|----|-----|----|------|
|     | 0    | 0  | 0        | 0                                            | 0   | 0  | 0   | 0  | वर्ष |
|     | ধ    | ξ  | 5        | ٤                                            | १०  | १  | ર   | ૪  | मास  |
| ٦,  | 80   | २० | 0        | १०                                           | २०  | १० | २०  | 6  | दिन  |
| **- | 17 % |    | <u> </u> | <u>.                                    </u> | L   |    |     | ļ  | ' '  |

#### महिकान्तदशा

### उम्कान्तर्रद्या

|    |    | ,  | ,  |     |    |    |    |      | _ ~ |   |    |    |      |   |     | _ ~        |    |      |
|----|----|----|----|-----|----|----|----|------|-----|---|----|----|------|---|-----|------------|----|------|
| #  | ₹. | सि | सं | र्म | Ħ  | मा | भा | वसा  |     |   | सि | सं | मं ' | Ħ | था. | <b>VAT</b> | म  | द्शा |
| 0  | •  | •  | 1  | ۰   | 0  | 0  | ٥  | वर्ष |     | 1 | 1  | ١, | ٥    | 0 | 0   | ۰          | 0  | वर्ष |
| =  | १० | 22 | ₹  | 1   | 3  | X  | Ę  | माम  | ١.  | ۰ | ۹  | 8  | ą    | 8 | ٩   | 5          | ₹0 | मास  |
| 10 | ۰  | २० | ₹• | २०  | १० | ۰  | २० | विन  | ,   | ٥ | ٥  | ٥  | ٥    | ۰ | ~0  |            | ۰  | दिन  |

### सिद्धान्तर्दशा

### र्मक्टान्तर्देशा

|    |          |    |    | Ť.  |    |    |              |                    | ~   |    |    |    |    |    |    |    |    |                  |
|----|----------|----|----|-----|----|----|--------------|--------------------|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|------------------|
|    | <b>.</b> |    |    |     | _  |    |              | दशा                |     | सं | #  | 14 | वा | भा | म  | ¥. | Ħ  | दशा              |
| 1  | 1        | ۰  | •  | •   | 0  | •  | 7            | वर्ष<br>मास<br>दिन |     | 1  | •  | ۰  | ٥  | 2  | ,  | ŧ  | *  | वव<br>बास<br>विन |
| A  | Ę        | ١. | 8  | U U | E. | 11 | [ <b>२</b> ] | मास                |     | Ł  | 9  | ×  | 4  | ₹0 | ₹  | 8  | Ę  | यास              |
| ţ. | २०       | ₹o | २० | ۰   | ₹o | ρc | ٥            | विन                | , [ | 10 | ۹. | ₹0 | •  | Ŗ  | ₹≎ | ۰  | ₹• | विम              |
|    |          |    |    |     |    |    |              |                    | •   |    |    |    |    |    |    |    |    |                  |

### उदाहरस महिकान्तर्दशा चक ८६

|      |    |     | 1          |    |           | _   |            |    |
|------|----|-----|------------|----|-----------|-----|------------|----|
| परा  | भा | था  | fi         | Ħ  | el        | fŧi | ۳          | भ  |
| वय   | Τ  | ۰   | •          |    | 1         |     | 0          |    |
| मास  | 4  | ×   | 1          | *  | ŧ         | 11  | ę۰         | 5  |
| विम  | ₹• | ٥   | <b>१</b> 0 | २० | 80        | ২০  | ۰          | 10 |
|      | 00 | 50  | D0         | २० | २०        | R   | 0          | २० |
| संबद | 80 | ÷Ł. | બા         | ٠L | <b>04</b> | 016 | ٥٩.        | •  |
| -£   | B, | ٤   | *          | ٥  | 22        | Ł   | <b>१</b> 0 | •  |
| a    | 30 |     | •          | ₽0 | •         | 20  | ۰          | 0  |

सारांत यह है कि संबन् २००४।३१२० स सं० २०१ ।३१२० तक महिका की महाचरा रहेगी। इसके सम्य में सं० २००८।६१० म सं० २०१०।३१० तक भ्रामरी की काम्बद्धा रहेगी।

माम~वर्तिका ⊐र्ग्वतित की महर्पा

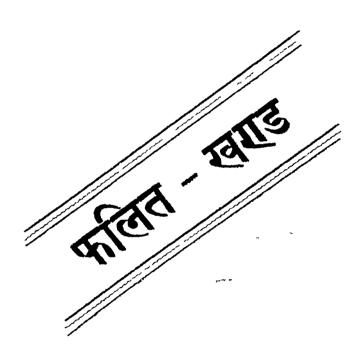

#### स्राक-कृपदसी

भी ग्राम संबन् १६६८ राके १८६६ नावया क्रम्पाप्टमी बुभवार २६१६० मस्विनी ४८१६१ वृतियमा ४८१६६ जानपुर बार्बारा १६१८ मावनांग्र २९१६६१२४ सावनार्क मातः ११२४१११६ दिममान १६४४२ देशास्त्रर ८०१२४ वेबान्तर १४ पत्र ता १६१८१६११ स्टैयदर्क टाइम ६१६६८४ स्वामीय समय ६१६४६४ इहम् ४०१४११६० सूर्य ११६ साम १०१२ मासाधार होराकाम अभावे गुक्तिक १११६ एक वरव, गत्रके ४६१४४ मवर्ष ४७४१ सम्बन्धि राशि नाम १



मङ्गल महादशा क शुक्रान्तर में यह प्रन्य लिखा गया ह ।

| Ħ        | 4  | मं       | 3                | I I           | य               | सः            | रा            | *            | ξ.               | Ħ           | सप्र           | मध्                   | हर्नी<br>क्रम्बे समय में भोग्व                           |
|----------|----|----------|------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|------------------|-------------|----------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|
| 3.<br>3. | 99 | 0<br>5   | \$<br>\$0<br>\$0 | 4<br>(x<br>22 | ¥<br>₹6         | 0<br>40<br>40 | 0<br>१३<br>१७ | \$ ? ? ? ? ! | ار<br>الا<br>الا | ₽<br>₽<br>! | १०<br>२०<br>४१ | राश्यादि              | केनु महादशा वर्णाव<br>शृहिहार । संबद्<br>२०१२।शर से राहु |
| र<br>१४  | 9  | †<br>172 | 10               | 8             | ₹<br><b>३</b> २ | 1             | y be          | _            | _                | -<br>-      | 34             | सप्तवर्ग<br>वस चंदावि | स्टर्स्सारम्म है ।                                       |

# श्रष्टम-वर्तिका

श्रव यहाँ से फिलित लिखना प्रारम्भ किया जा रहा है। इसके पिहले श्राप, जन्मपत्री की क्रात्व्य वातें कम से जानकारी कीजिए। मंबत्, मास, पन्न, तिथि, वार, नन्नत्र, तारीख, माह, सन्, लग्न, प्रारापद, यालिक, मह, भाव, राशि, राशीश, भावेश, हि (पार्वात्य, पाश्रात्य), सम्बन्ध, पह्वर्ग श्रीर श्रष्टकवर्ग बीदि कियाश्रों के हारा, किसो भी कुण्डली का फल-श्रनुमन्धान कीजिए। तात्पर्य यह है कि, हम श्रभी इस भाग में, इतने ही परार्थों को लेकर, फिलित वर्णन करना चाहते हैं। श्राप जब, इनके द्वारा कार्य करने पैठेंग, तब श्रापको उस कुण्डली वाले के जीवन का एक स्पष्ट निष्कर्प हिंह-गोचर होगा; इसमें कोई सन्देह नहीं। इसमें से पौर्वात्य तथा पाश्रात्य सम्यन्ध एवं पाश्रात्य-हिंह का निर्देशन, श्रावश्यक स्थल पर श्रापको, श्राग लिखा हुश्रा मिलेगा। शेष ज्ञातव्य-विषय, सप्तम-वर्तिका पर्यन्त, प्रस्तुत हैं। जो फिलित विषय, इस प्रन्थ में न श्रा सकेगा, वह, इसी प्रन्थ के दूसरे भाग में लिखा जायगा।

## माय - फल

जिनकी जन्म-पत्रिका नहीं है, केवल अप्रेजी वारोख, मास और सन् स्मरण है, उन्हें यह माम-फल, स्थूल होते हुए, बड़ा ही उपयोगी सिद्ध होगा। इसके देखने की तीन विधियाँ हैं।

(१) सायन सौरमास के आधार पर। (३) निरयण मौरमास के आधार पर।

(२) चान्द्रमास के आधार पर।

= २० जनवरी से १६ फरवरी नक =

## माय-ज्ञान

२० फरवरी से २७ फरवरी तक कुन्भ-मीन = २८ फरवरी से २० मार्च तक मीन २१ मार्च, से २७ मार्च तक मीन-मेप = २८ मार्च से १६ प्रश्रेल तक मेप एव सर्वत्र

[ 5 ] [ ? ] फस [ ] राशि सायन मीर माम = चान्त्र मास = निर्यण सीर मास = मत (१) मीन = २० फरवरी से २० मार्च चैत्र = १४ मार्च तक = से १२ श्रप्रेत तक (२) मेष = २१ मार्च मे १६ अप्रैल तक == वेशाख = १३ ऋप्रैल से १३ मई तक (३) वृष = २० अप्रैल म २० मई ज्येष्ट 1 तक = १४ मई से १४ जून तक (४) मिश्रुन = २१ मई से २० जून 7 == = १४ जून मे १४ जुलाई श्रापाद तक (४) कके = २१ जून मे २१ जुलाई तक = = १६ जुलाई से १४ त्रगस्त श्रावस = २२ जुलाई सं २१ श्रगस्त तक = (६) सिष्ट = १६ अगम्त सं १४ सितम्बर् तक भाद्रपट = २२ अगस्त सं २२ मितम्बर तक = श्राश्विन = १६ सितम्बर से १४ अक्टूबर तक = २ई सितम्बर सं २१ श्रक्टूबर नक = (=) तुला कार्तिक = १६ अक्टूबर से १४ नवस्बर तक मार्गशीर्प (६) वृश्चिक = २२ श्रक्ट्वर से २२ नवस्त्रर तक = = १६ नवम्बर सं १४ दिसम्बर तक (१०) धनुः = २३ नयस्वर सं २१ दिमस्वर तक = पोप = १४ दिसम्बर से १३ जनवरी तुकः (११) मकर = २२ दिसम्बर सं १६ जनवरी तक = = १४ जनवरी से १२ फरवरी माघ

= १३ फरवरी से १३ मार्चे

#### २० फरवरी स २ मार्चतक

यदि आपका जन्म हुआ हा तो, मॅक्टॉन के इत्तरी माग म जन्म सिया हागा। कमर में हा न्यक्ति के जन्म पाकर आप रोच नहीं, कुछ समय लगा। आपके विवारों का पता, यूनरों को मही लग सकता परन्तु आप कमी-कमी जहुत अपीर हो जात हैं। किमी का निर्देशी बताव करत देखकर आपका विक, दुशा से मर जाता है। पत्रुकों के प्रति आप मनेही हैं। मामाजिक कार्य पा सन्य पमा ही वपकार बाला कार्य, भाग नहीं संवप्नता स करते हैं। प्राय विचार वासिक रहेंगे। कभी रहस्यनाव या झानावाद की चीर कुर का सकते हैं। काम्प स्वाम या पढ़ या भाव में हुव जाने की कमिकापा रहती है। यदि भाप बाह की इसे बड़ा भी सकते हैं। सदा शास्त्र, किन्तु उत्साह का त्वाग मही सकत। हों, कभी-कभी भाग कत्यविक निरास हाकर, कपन स्वास्थ्य को हानि पहुँचा वेत हैं। इसमिए तब आपका प्या मित्र चाहिए, जा सदा प्रसन्न-वित्त रहते हों। कभी मुक्त-बायु (सुशी हवा) में वा सुप प्रकार में जाकर बैटिप, जिससे चापकी चारा। बता स्वरा बहेगी। भाप तब एक सीम्य व्यक्ति की माँति दिलेंगे । न्यान रहे कि. रख-गृहि-पदाव का सेवन हितकर है, क्वोंकि चम-रोग होने का सम रहेगा। चापका मान बूल वा सीन राशि क स्थाना में जीविका-कार्य हिरकर है। गुरुवार द्वामा सफेद रंग पर्य बॉक शिशा मान्य-चयक हैं। अवें वर्ष जक्ष से, ⊏ कें वर्ष ज्वर स १८, २२, ३२ धुरुषार श्रीमा संकत् राग प्रथा कर कारास नारा-चावक है। रच प्रथा वस स्वास्त्र व वय कर या रचार कर रचार कर कर वे व व वर्ष रागों से प्रश्न-प्रश्न में वर्ष किमी अन्य कारणों स अनुस्त्र नहीं हो पाव। आपको गहरे वस के स्तानादि से सर्वता वचक रहने का प्रथक करना चाहिए। पूछांबु ७५ वर्ष तक की हो सकसी है। आही कर निज-राजु का प्रस्त है वहाँ समान ही संकता सम्मव है। मार्ग जा भी मित्र होंगे बनकी बाद की आप, उस्साधी होने के कारस, बहुत शीम मान ब्रेट हैं। क्योंकि आप समाज-मित्र हैं। गीत-जुलादि में विशेष चमिरुचि प्रायः चच्छा स्वमाद एवं पैर्यवान् हैं। हो, कमी-कमी आप अपनी प्रशंसा चदश्व कराना चम्रते हैं । बन्त-विमाग वा साहित्व-बेत्र भी ज्ञामदायक हो सकता है । २१ भून से २१ कुलाई तक वा २२ व्यवहुबर स २२ सबस्वर तक या २२ कामत से २२ सितन्वर तक के सम्प में बन्त पाने वाले व्यक्तियों के साथ भाग प्रधान की मित्रता करना चाराच ए राज्याचार यक कारण में बारा पान वाल स्थापना के शाम स्थाप सीम की मित्रता करना चारां (चाह मित्र क्षी हो सा पुक्य)। रवा च २१ सार्च से १६ समेरी करू का २१ जुलाई से २१ च्यास्त तक या २३ मक्तवर से २१ दिसकार तक के सम्य में बन्स पाने बाले स्यक्तियों के सान, चाप मुक्क करक सी मित्रता संकीतिए। भागक तसान्न एवं व्यक्तिता ग्रस्म गुर्ज हागे। क्सी कोई हतीने हो जात है, बन्द सनमानी करन में सहायता बंगा चाहिए।

#### पत्र-माम

इस मास में जम्म केन वाल स्थािक प्रावक, मैनेजर साधारण मीकर जिवासीया, पुलिस कॉस्सिर और साबारण विकित्सक होते हैं। प्राय इसमें जन्म केने वाले पदि उपोग-वर्ग्यों के विकास में बाते हैं दो, वन्ने अविक सफलता सिकती है। तासके वह है कि, स्ववसाय की तुक्ति स्वामाधिक होती है। वहि से

बोह सुन् ही महबोग पा बात हैं त्याही से प्रगति कर जल हैं।

जिनका जन्म चैत्र कृष्ण ६ शनिवार को दोपहर के दो बजे लगभग हो, उन्हें श्रधिक मफलता, उन्नित-शील एवं यशम्बी होकर धन्य होना पडता है। वे श्रन्तरराष्ट्रीय कार्यों में ख्याति पात है। प्राय मगलवार या शनिवार को जन्म होने से मझ, लडाकू श्रीर मफल सैनिक होते हैं। इनका शरीर ऊँचा, रंग-गोरा, उकहरा वदन, क्ल-स्वभाव होने से ये श्रीममानी हो जाते हैं।

### धन

इस माम में जन्म होने पर व्यक्ति सर्वटा धन की कमी का अनुभव करने हैं इनमें लुम्ला इतनी अधिक होती है जिससे विपुल परिमाल में यन होने पर भी, ये अपने को तुच्छ समभते हैं। १० प्रतिशत अधिक घनी, २४ प्रतिशत मध्यम वर्ग के, १४ प्रतिशत साधारण यनी, शेप ४० प्रतिशत दरिष्ठ (निर्धन) होते हैं। इस मास की विपम (१-3-४-७-६-११-१3-३० शुक्त या कृष्ण पद्य) तिथियों में जन्म पाने वाल प्राय दरिष्ठ होते हैं परन्तु इन्हें धातु व्यापार द्वारा साधारण धन-लाभ हो ही जाता है। मतान्तर से चैत्र शुक्त पत्त के १-४-६-१०-१३-१४ तिथियों में जन्म लेने पर अच्छे, धनी और यशस्वी हो जाते है। प्राय ३० वर्षायु के लगभग अकस्मान यन की प्राप्त (ज्यापार से, राज्य में, ससुराल आदि सम्बन्थ-स्थानों में) होती है।

जिनका जन्म गुरुवार या सोमवार की रात में होता है वे २२ वर्षायु के लगभग से धन कमाने लगते हैं, किन्तु जिनका जन्म उन्हीं दिनों के दिन में होता है वे २४ वर्षायु के लगभग से धन कमा पात हैं। मगल, बुध, शुक्रवार को दिन में जन्म लेने पर किसी को कभी कोई आर्थिक कप्र नहीं हो पाता, वे २४ वर्षायु के लगभग से अपने-अपने व्यवसाय में लग जाते हैं जिससे आवश्यकतावश वन अर्जित करते रहते हैं। तथा मंगल, बुध, शुक्रवार की रात में जन्म लेने पर पूर्वार्ध जीवन में आर्थिक कप्ट, उत्तरार्ध जीवन में धन-लाभ होता है। प्राय इस मास वालों को २०-२२-२३-२४-२४-३४-४१-४६-६४ वें वर्ष में आर्थिक त्रिष्ट से अनुकूल समय रहता है।

## विवाह

इस मास में जन्म लंने वालों का विवाह प्राय शीद्य, श्रल्प-वय में या मरलता से होता है। वहुधा १०-११-१४-१६-१६-२६ वें वर्ष में विवाह होना सम्भव होता है। पाण्वात्यमत से विवाह २१ वर्ष से ३० वर्षायु तक सम्भव होता है। ३२ प्रतिशत श्रल्पावरथा में, २८ प्रतिशत युवावस्था में, १४ प्रतिशत प्रौदावस्था में विवाहित हो जाते हैं किन्तु शेष २४ प्रतिशत श्रविवाहित ही रह जाते हैं। जिनका जन्म चैत्र कृष्ण पन्न की तृतीया तिथि के सायकाल में होता है, उनके दो या तीन विनाह तक तथा शुक्त पन्न की सम (२-४-६-६-१२-१४-१४) तिथियों में जन्म पाने पर दो विवाह तक सम्भव होते हैं।

## मित्रता

इम माम में जन्म लेने वालों की मित्रता अधिक लोगों से होती है, ये जहाँ रहने हैं वहीं अपने मित्र वना लेते हैं। प्राय इनके शत्रु कम ही हो पाते हैं। ४० वर्षायु में एक भारी शत्रु का भय होता है, जिससे इन्हें जीवन-पर्यन्त लंडना पडता है। शुक्ष पत्त वाले व्यक्तियों को यह शत्रु-भय, प्राय सम्भव नहीं हो पाता।

## स्वास्थ्य

प्राय श्रन्छा ही रहता है, परन्तु २३ वर्ष के उपरान्त श्रचानक रोगोत्पत्ति होती है जिससे कष्ट भोगते हैं । ४-४-७-६-१०-१४-१६-१६-२०-२३-२८-४०-४४-४४-४८-४०-४४-४७-६७ वें वर्ष कष्टकारक हो सकते हैं । इन वर्षों में स्वास्थ्य पर श्रवश्य ध्यान रिवण, जिसमे ४४-४७-६७ वर्ष तो मारक-पत्त देने वाले हो जाते हैं । इन्हें वात रोग, गठिया, लकवा, चर्म-रोग, सकामक-रोग क्रायंत्र सम्भव होते हैं । पूर्णायु ७१ वर्ष की है।

#### परित्र

इस माम में जन्म वांसों वा चरित्र प्रायः चच्छा ही रहता है, वे मस्य-निष्ठ चीर विश्वस्त हात हैं। चरित्र रचा करने म कठार होते हैं। उनका नैतिक-जीवन महवासियों के किए चाहरी हो जाता है। गुक्रपद बाते तो पर्मास्मा, दबातु, मसवक्ता एवं चपन चावरण वस से नता वक बन आते हैं किन्तु रुप्तपद वासे स्वत्वितों में चावरस-दीनता पानी जाती है।

#### भाग्याह्य समय

इस माम में जन्म वाझों का भाष्यांत्र १६ या १८ वर स मारण्य हो जाता है। हाँ, १० वर्ष म ०० वर्ष तक का समय दो अपन्त महण्यापुष्ट हाता है। इसी समय इनके माम्य-निमाश की मींब जमती है। यह इस समय इन्हें महयोग मिल जाय, ता फिर साम्रीवन मुली रहत है। इसी प्रकार ३१ वर्ष से ३६ वर्ष की आयु तक एक दूसरा मुख्यमन जाता है। तीमरा अवसर ४४ म ४६ वर्ष तक काता है। तवाब १४-१६-१८-४४-३०-३६-४२-४४-४४-४३ में वर्ष माम्यनाराक ममय उपस्थित होता है। ११-१७-१०-४० वें वर सार्त कर वा कान्यन मुलसन समय रहता है। वैस् मावस्य कार्तिक, मास प्रश्नुत सास में सभी काय एवं नहीन कार्य मारण्य करने सं शुस होता है। रिवचार गुरुवार भी ग्रुम (सनुकूत) मान गये हैं। ६-१ -११-१४ तिरियों ग्राम होती हैं। व्यंक २४-१ श्रम हैं।

#### <del>----</del>

संकों के करवाम करने की विवि इस प्रकार है कि किसी भी (वही-कोटी) संस्था का बाग करने एक करि संक बना बना चाहिए। यदा—हमारी परीक्षा का रोस तस्वर ४२० है सो ४+२+७ ≈१४ हुए। दिर १+४≈४ हुए। यह ४ का संक ग्राम है सर्चीन ४२० सम्बर सञ्जूक्त है। इनका करवीन रिकारक सम्बर राज तस्वर काटरी देस महा, सांटर का नस्वर, सकान नस्वर कावि अस्वर बाले परार्थी में श्राम संक्षा का करवीन करना चाहिए।

#### मकाव

इस माम में बन्ध वाका को सन्तान सुक्ष भाग अच्छा होता है। प्रथम सन्तान १७--०१--०१--०१-३० वर्षोपु में सम्भव हाता है। जिनका जन्म भागवार चार्त्रीच्छन में होता है जन्हें सन्तान सुख नहीं है। पाता! जिनका जन्म गुरुकार का १४ पटी ? पर्य हुए पर होता है जन्हें ३० वर्ष की चापु में सन्तान होती हैं। कृष्णपुष्क वाजों का कन्याएँ अधिक तका हुकारच वाजों को पुत्र अधिक हाते हैं। इस सम्भव तक सम्भव हैं। क्रियाश क्रम्म राहिशी नच्छन के वाजु वेपएस में हाता है कहा इस्मा ३ सम्तान तक सम्भव हैं।

#### विशंप फल

इस मास बाके प्रायः परापकारी ६ वर्षोयु में सन्मामित (राजमान्व इशमान्व स्वया-भान्व) इति हैं। वह फल प्रायः चैत्र शुक्त ११ तिबि तक जन्म लने वालों में ही घटता है। ३ वें वर्षे इन्हें बड सक्तमात् पन सिक्षता है, तब वावाका का समना करना पहता है। बाधा शान्ति के लिए मीएक की साराधमा करना चाहिए। वनोकि मामन-सीर मत से मेव सीकानित हा समी है। १८ वर्षे म ४० वर्ष तक क्यायार-वृद्धि हान की सन्माकार नहीं है इस क्यायर में हुआर क्यों की आब होती है।

#### - १ मार्चस १० क्रमक तक

वरि वापका जाम हुआ हो, ता आप मकान के पूर्वी मान में जन्म किया होगा आपके कमा में वा न्यत्ति में जन्म इता दी आप दो कठें वं भीर सम्भव है, कि आपका जम्म जार पर ही हुआ हा। इस समय क्षाम होने बानों पर गोम का प्रभाव रण्या है, जिससे हुकत-पत्तत (इक्टरे तारीस) जी के कम कीम पीने मेन हुना हैं। आपको आदिक कम करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। किसी में दम होने के किया पीने मेन सम्बद्ध होता हैं। इसे हैं। इसिंग्स कीह समझा बहु-काहमा (वण्डहमा) रहती है। मस्तिष्क को शक्ति देने वाले पटार्थ सेवन करना चाहिए। आपको सफेद और लाल रंग शुभ सूचक है। प्रवाल (मूँगा) धारण कीजिये। मंगलवार शुभ। शुक्रवार अशुभ। अक १-२-३-७-६ शुभ। २-३-१२-१८ वें वर्ष जल से, ७-१६-१७ वें वर्ष अन्य रोग से, ४० वें वर्ष चोर से हॉनिकार है। पूर्णायु ७४ वर्ष की है। आप मर्वटा अपने ही विचार वाले मनुष्यों के साथ मित्रता चाहते हैं, क्योंकि आप सत्य-प्रिय (नियम-प्रिय) होने के कारण, अपने मित्र को, सत्यता का वर्ताव न करने के कारण छोड़ सकते हैं, फिर भी शत्रुओं से मित्रों की मंख्या आपके अधिक ही हैं। आप २३ अक्टूवर से २२ नवम्वर तक या २२ दिमम्बर से १६ जनवरी तक या १६ फरवरी से २० मार्च तक के मध्य में जन्म पाने वाले व्यक्तियों के साथ, मित्रता न कीजिय, ये आपके पक्षे शत्रु होंगे। आप २२ जुलाई से २३ अगस्त तक या २२ नवम्बर से २१ दिसम्बर तक के मध्य में जन्म पाने वाले व्यक्तियों के साथ, अवश्य ही मित्रता कीजिए। कृपि या शिल्प कला भी लाभप्रट हो सकती है। १८-२४-३२ वे वर्ष, विवाह के लिए शुभ हैं। चित्त के उधेड़-बुन वाली वृत्ति को दूर करने के लिए किसी काम में स्थिर-मना वैठिए। आप एक ढंग से नटखटीपन वाले स्वभाव के हो सकते हैं, परन्तु, आप भय या वसकी से, इस स्वभाव को बढ़ा ही देते हैं, जिसस विचए।

## वैशाख-मास

इस मास में उत्पन्न व्यक्ति वडे ही परोपकारी, साहमी, मिलनसार, उद्योगी, सटा कार्य संल्लग्न, स्वप्न-विचार (हवाई महल बनाने) से रहित, वीरता युक्त कार्यों में समय विताने वाल, भविष्य को उज्वल बनाने की प्रवल इच्छा, इच्छा पूर्ति के लिए सदा प्रयत्नशील, किठनाइयों का सामना करने में वैर्यवान्, स्थिर-चिक्त वाले, श्रमेक बावाएँ तो श्राती ही हैं श्रीर ऐसा भासित होने लगता है कि सफलता नहीं मिलेगी, किन्तु इनकी इच्छा-शिक्त (विल पॉवर) इतनी श्रिधिक प्रवल होती है, जिससे श्रम्त में जाकर सफलता मिलती है। इनकी शारीरिक एव मानिसक शिक्त बिलिष्ठ होती है। चापलूसी करने वाले व्यक्तियों से, इन्हें, घृणा होती है। स्वभाव कुछ रूखा और श्रक्खड दिखेगा। कृष्ण पत्त वालों का स्वभाव कुछ चिडचिड़ा भी हो जाता है। परन्तु शुक्ल पत्त वाले व्यक्ति स्नेही होते हैं। स्नेह करने के लिए श्रपना परिवार और अन्य लोगों को समान सममते हैं। ४-७-५-१३ तिथियों में उत्पन्न व्यक्ति, श्रिधिक महत्त्वाकॉड़ी होते हैं। ये सब कार्यों में श्रपनी ही प्रधानता रखना चाहते हैं। कभी-कभी इनका, यह स्वभाव, इन्हें कष्टदायक भी हो सकता है।

इस मास वाले व्यक्ति प्राय वैद्य, डॉक्टर, हकीम, कम्पाउएडर, सैनिक, साधारण व्यापारी, मन्त्री, मुशी, मोख्तार, नाविक ख्रार श्रमफल शिचक होते हैं। प्राय ख्रांपिध के कार्य-कर्ता विशेष सफलता पाते हैं, यों तो व्यापार करते हैं, परन्तु थन-सख्रय की प्रवृत्ति कम रहती है, जिससे सफल व्यापारी नहीं हो सकते हैं। कृपक भी (इस मास वाले) सफल नहीं होते यद्यपि वे, जी-तोड अम करते हैं, परन्तु कृपि का मर्म न जानने के कारण, उसमे, सिद्ध-हस्त नहीं हो सकते। इस मास में उत्पन्न व्यक्तियों में धनीपार्जन की योग्यता श्रच्छी रहती है तथा श्रच्छे कार्यों में मुक्त-हस्त से धन-व्यय करना भी राव जानते हैं, इनके हाथ मटा खुले रहने हैं, जिससे बन-समह में कठिनता श्राती है। कोई इतने हठी होते हैं कि, कठिन में कठिन कार्यों में भी विना परिणाम सोचे, कूट पड़ते हैं। शुक्ल पच वाले श्रिविक वीर एव माहमी होत हैं। कृष्ण पच वाले श्राय उच्च शिचित या श्रध-शिचित होते हैं। शुक्ल पच की ३-४-४-५-१४ तिथियों वाले व्यक्ति शिचित श्रार शेप तिथियों वाले अर्घ-शिचित या श्रशिचित रह जाते हैं। शुक्ल पच की प्रतिपटा रिवार में उत्पन्न व्यक्ति, अपने जीवन में वडे उचे-उचे कार्य करते हैं, विदेश-यात्री भी श्रवश्य होते हैं। यो तो प्राय सभी (इस मास वाले) यात्रा-प्रेमी होते हैं। कृष्ण पच १-२-६-५-१४-३० तिथियों में उत्पन्न व्यक्ति शिचा-प्रेमी होते हैं। शेप तिथियों वाले (कृष्ण पच के) श्रध-शिचित या श्रशिचित होते हैं। इनकी शिचा-शृद्धि में वाधाएँ श्राती है। श्रेप तिथियों वाले (कृष्ण पच के) श्रध-शिचित या श्रशिचित होते हैं। पति।

घन इस साम बार्कों की चार्षिक स्थित में तीन भेद हो सकत हैं। भाजन-बस्त्र तक की चिन्ता में सप्त सम्बास बर्ग कीर कही से प्राप्त (करुयोगार्जित) विपुत्त सम्मृति के काविकारी। इस मास के प्रारम्भिक वार दिनों में प्रश्नाक काविक, प्राप्त काविक कार्य होने के कारण कर्मी-कमी मोजन-वस्त्र तक के लिए विन्ता-मस्त हो जाते हैं। कृष्ण पद की ४ से म विधि तक तवा शुक्स पह क ७ सं १० विधि वक (इन म दिनों स) रूपक व्यक्ति, सम्यम परिस्थिति में रहते हैं। इनके पास भी धन-सन्त्रथ नहीं हो पाता। इच्ना पद की श से १३ विशि वक तथा शुक्त पद्म की १२-१३ विधि स क्यक स्पत्तिना को चन्यापार्जित घम मिलना सन्सव रहता है। बहू थन बाहू पैक्ट हो वा चन्नोपार्जित फिन्तु सन्हें पन मिलन का सुयोग बाता है। प्राय इस माम वाले पहुत क्स भमी हो पात हैं। हो चपन पुरुपार्य से यहा लून कमात हैं, और बानन्द-पूर्ण जीवन स्वतीत करते हैं।

विवाह आर मित्रता इस साम वासी का विवाद, प्राव विकस्य स द्वी पाता है। बहुवा २० वप स २८ वर्ष तक के सभ्य वर्षों स सम्भव रहता है। विशेष गुण् (इस मास बाबों का) यही है कि व एकाकी बीवन विवाने से भवहात हैं अवदन इन्हें कारू भाजन (साथी) की आवरनकता पड़ती है। नवांचि इनका स्थान मित्रता करने वांचक नहीं दोता फिर भी जिसके साब इनकी मित्रता हा जाती है ने इसका साथ बन्त तक दंत हैं। म्वाभीन महीत वासे होने के कारण प्राथ मिकना-मुलना कम ही पमन्त करत हैं। कृप्य पह की / विधि म शुक्स पत्र की म तिथि तक अपन स्वक्तियों में गुप्त प्रेम की परिस्थित वन जाती हैं, तवा तीन विवाह तक सम्मव हात हैं। पुर्खिमा को उत्पन्न स्वक्ति, पक प्रपन्पनी (विदीय स्त्री) रखते हैं। २१ वर्ष से २८ वर्ष तक का समव (इस माम बालों का ) बहुत सावचानी का होता है। प्राय इसी समय दुर्शनामें करण होती हैं। इच्छा वर्ष की र-३-४-१०-११ विधि बाक्ष 'इस्त-मैधुन राग के रोगी हो सकते हैं इस महीन की ये विधियों, बाग्राकविक मैधुनक्का को उत्पन्न करती हैं। इस मास बाल प्रेम का सहरव मली प्रकार नहीं जान पात।

स्वास्थ्य

इस माम बार्सी का प्राया शारीरिक स्वास्थ्य जन्महा रहता है। हों, सर्वी-नर्मी को विशेष सहन नहीं कर पात । रक्त-बाप (चलड प्रेरार) आकस्मिक पटना (तलना बुबना शस्त्रास्त्र मण एवं चन्च कारणी दारा ) बद्धकारुवा (कम्बियत ) करि-वात राग सार रोग चाति सम्मव द्वाते हैं। इस मान वालों को कम म कम सात पगटे अवस्य ही रायन करना चाहिए। कर जन्म व्यापि भी किसी-किसी का मन्भव है। वन्तें वहीं करहत समान पदार्थ डानिकर चोर दूस रोती सामदायक हाती हैं। ३-४-६-८-१०-११-१४-२१-४४-४४-४४-३८ ४२-४८ में वर्णायु म शरीर कप्र सम्मव रहता है। पूर्णायु ७४ वय तक की हाती है। इस माम वार्ती की भाकास-परमु, प्राच बहुत ही कम हा पाती है। कार्तिक, माथ भेत्र माम कप्टरायक हैं। कृष्ण पह में अराम कार्गी का चगहन और माप माम हानिकर कामे गये हैं। बैशाक स्पेष्ट सुक्रवायक हात है। गर्मी क दिनों में (इस माम वाला को ) जू सग जाने का भय रहता है। येय राति में सूर्य के ७ वें बंश म जन्म लन वाली तवा वैशान शहस पद्य ? या ४ तिथि स अन्म लंने वाला को प्राव: सू लगने से सृत्यु-भव होता है।

चरित्र

इस मास वास प्राया सैतिक द्वात हैं। स्ववाक्त परिपालक (जिसस जैसा कर विमा कर) द्वात हैं। 🕏 कपटी किन्तु गुमेरिजय भाषारण के शुद्ध बात हैं। इनकी बात का पता क्याना सुगम नहीं बाता। काउन्माह म्म बंप स देरे वर्ष तक (इस माम बाले) किमी अपराच स जल मी जात हैं, किर मी मैर्तिक **माच**रत प्राप (इस माम बालों का ) चण्का ही हाता है।

## भाग्योदय

इस माम वालों का २१ वर्ष से २८ वर्ष तक का ममय परिवर्तन-शील (लाइफ-चेक्क) रहता है। इस ममय अपने स्थान की छोड़कर अन्यत्र जाना पड़ता है। ३५ वर्षायु में मुखी होते हैं। २२ वर्ष सं ३४ वर्ष तक का ममय भाग्योदय का होता है। क्यों कि इसी ममय में जीवन पूर्ण विकसित होता ह। ४-७-११-३४ वें वर्ष कर्ष कारक (प्रतिकूल) होते हैं। प्राय शरीर कर्र होता है। १४-२२-३१-४८ वें वर्ष आर्थिक सङ्कट होता है। ४५-४६-४८ वें वर्ष मुखी होते हैं। क्यों कि इन वर्षों में घर में उत्मव या मङ्गल-कार्य होते हैं। २८ से ३४ वर्ष का समय, स्वर्ण अवसर का होता है। इसी समय पुरुपार्थी व्यक्ति अधिक में अधिक उन्नति कर सकता है। आपाढ, भादपढ, अगहन और पीप माम मर्वदा अच्छे बीतते हैं इन मामों में प्रत्येक कार्य मफ्ल हो सकते हैं। मङ्गलवार शुभ। गहरा चमकदार रङ्ग की वस्तुएँ मुखदायक। हीरा वारण करने से अशुभ अहो का प्रभाव कम हो जाता है। अङ्क १-३-६-६ शुभ सृचक हैं।

## विशेष-फल

इम माम वालों को, माता-पिता का सुख, प्राय श्रच्छा रहता है। भाइयों की संख्या ६ तक हो सकती है, परन्तु कृष्ण पच वालों के टो भाई से श्रिधिक होना, कम ही सम्भव है। सन्तान तो गूव उत्पन्न हो सकती है। हाँ, भाई तथा माँ का सुख कम होता है। माँ की श्रपेचा (इस मास वाले) पिता के श्रिधिक प्रेमी होते हैं। चाचा-चाची से श्रिधिक भयभीत रहते हैं। चचेरे भाइयों का सुख कम ही होता है। इस मास वालों का जीवन प्राय सुखमय ज्यतीत होता है। इस मास में कम ही मूर्य ज्यक्ति उत्पन्न होते हैं। जो मूर्य भी रह जाते हैं, वे श्रपने ज्यवसाय से प्रवीण होते हैं। जीवन का मध्मभाग सुखकर होता है। स्नियों के प्रति श्राक्षण श्रिधिक होता है। कोई-कोई श्रपने जीवन से श्रनेक उत्थान-पतन देखते हैं। इनका जीवन कठोरता की श्राग में मदा तपा रहता है। श्रपने माहमी श्रीर ढोठ (हठी) स्वभाव के कारण किसी से नहीं डरते। कठिन से कठिन कार्यों में भी ये, साहस नहीं खोते। इस माम का पूर्ण प्रभाव शुक्त पच की तृनीया से दिखता है। प्राय (इस माम वाले) किसी न किसी वात में स्थाति प्राप्त करते हैं।

# २० एप्रिल से २० मई तक

यदि श्रापका जन्म हुन्त्रा हो तो, मकान के दिल्लाी या पूर्वी भाग में जन्म हुन्त्रा होगा। जन्म समय ४ व्यक्ति उपस्थित थे। त्रापका जन्म नीची भूमि में (साट आदि पर नहीं) हुआ है। आप नृढ प्रतिज्ञ, हठीले, मन्तोपी और परिश्रमी स्वभाव के है। मर्चदा गले और हृदय रोग का मय रहता है। पाचन-क्रिया ठीक रहे, श्रतएव हल्का भोजन करना चाहिए। किमी भी रोग होने के पूर्व, गले में पीडा होती है। श्रापको तीसरे वर्ष श्रिप्ति से, ६-१० वें वर्ष उच्च स्थान (वृत्तादि) से पतन भय, १६ वें वर्ष सपे से, २४ वें वर्ष जल से श्रीर 30-33-86-४२-४३ वे वर्ष, विभिन्न कार्गों से शरीर कष्ट हो सकता है। पूर्णायु ⊏४ वर्ष की हे। नवीन-विचार वाले व्यक्तियों से भित्रता होगी। मित्रों पर शासन करने वाले स्वभाव से सर्वदा वचते रहना चाहिए, जो कि मित्रों को शत्रुता में परिएत कर देगा। व्यर्थ बोलने वाले एव गुप्तचर (सी श्राई डी) व्यक्तियों से श्रापकी मित्रता कभी नहीं हो सकती। श्रापका, मित्रों के प्रति, प्रेम-पूर्वक वर्तात्र रहेगा। श्राप सर्वदा ऐसे व्यापारादि कार्य करेंगे, जिनसे केवल उटर-पोपण ही हो मकेगा किन्तु धन-सम्रह नहीं। स्नाप सङ्गीत-कला में निपुण हो सकृत हैं। त्राप त्रपने उद्योग में साहम-पूर्ण प्रयव कर मकते हैं। जिसमें यन समह की त्राशा है। कोई राजकीय कार्य में आप, जीवन व्यतीत कर सकते हैं। प्रेम के कारण आप सर्वस्व खो देने के लिए तत्पर रहेंगे। आपको ३१-३४-४२ वें वर्ष में स्त्री सौख्य के विशेष चोग हैं। २० एप्रिल से २० मई तक या २२ अगस्त से २२ मितम्बर तक या २० जनवरी से १६ फरवरी तक के मध्य में उत्पन्न त्र्यक्तियों के साथ, श्रापकी प्रगाढ मैत्री रहेगी। सफेद रङ्ग, हीरा या सुवर्ण-वारण श्रुम, श्रुकवार श्रुम, अक २-३-६-७ श्रुम। आपको गीत-नृत्यादि पर विशेष श्रभिक्षि रहेगी।

#### रूपप्ट-मास

इस मास वाक स्वक्ति स्थिर, भीर (गम्मीर) तथा साबवान द्वात हैं। शान्तिसब बीवम में सुनी इति है। स्पवहार-कुरासर्ता मुख्य गुण है। शुक्स एक के स्पत्ति क्षत्रिक स्पवहार-पट्ट हार्त है। इस मान वास प्रेम, सीन्दर्व एवं शिष्टा क स्मवद्दार पर अधिक त्रचि रक्षत हैं। प्रामीख स्पृक्ति भी मान्दर्योपसंब द्वार है, फिर नागरिकजन तो कविक साबुक एवं सान्द्य निय हा जात हैं। प्राय: रीम कोवित नहीं हा पात्, परन्तु जिस समय इनका काम कम़बू पहला है, उस समय तम रूप भारण कर कता है। प्राय: इस माम बाज पुरानी अनवस्था कं पद्मपावी हात हैं। नवीन सुधार इन्ड रचिकर नहीं हा पाता। कभी-कभी सुधारकों स इनकी युठमंड (बाक्सिक्) दा जाती है। गायन विचा में चल्की दक्षण प्राप्त कर सकत हैं। इस माम वाली क विचारा में यदि परिवयन हो गवा थी, पिर ये पक्षे सुभारक पर्व समाजवाद के पापक वन जाते हैं। अधिकार मु बन्सुनिस्ट भी इसी माम बाद्ध हा पात हैं। वरिस्थिति के परिवतन से (इस मास बातें) भविक बाभ बहुत हैं। इपि कम म व्यापन परिवार बाल अपितमों के मुल-स्वार्य के क्रिए सब इस स्वामने बात होते हैं। स्वाभ की भावता इतमें ऋषिक पादी जाती है। जब तक अपनी स्वामे-पृत्ति नहीं कर पात. तमी तक प मित्रवा का निवाह कर सकत हैं। सफल बका कुरास-अलक कार मान्य चिकित्सक प्राय इसी मास बाह होंने हैं। यदि इन्द सहसान सिता जाता दें हा फिर से पुखिस-विभाग या शिका कार्स सम्मन करते हैं। गुप्तकर के काय संपक्षता-पूर्वक कर सकते हैं। क्योंकि इस साम बाला म ऐसी क्षमता इस्ती है कि व किसी गृह-रहस्व की दाज माजात से कर सकत हैं। स्वयान कम्बिर (तुतक मिकाजी) इन्हें कोड़ी थी भी क्षेत्रा असक हा वाती है। कावेरा-शीक (सनकी) होने के कारण के किसी बात वा निर्णय शीप्र कर करें हैं। जिससे इन्हें क्मी-क्मी मारी विपत्ति का सामना करना पहला है।

इस माम वाकों से 'पोरिजिक वारवास्त्रवा की विकास पारी जाती है क्यांकि एक महान सदावारी पीर व्यास प्रदान स्वावारी पीर व्यास प्रवाद के स्वाद के पार वे स्वाद के प्रवाद के स्वाद के प्रवाद के स्वाद के प्रवाद के स्वाद के प्रवाद के स्वाद के प्रवाद के स्वाद के प्रवाद के स्वाद के प्रवाद के स्वाद के प्रवाद के स्वाद के प्रवाद के स्वाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के

श्रीयोग लगता है, जिससे इन्हें कठोर कारावास भोगना पडता है। कृष्ण पन्न की एकादशी से शुक्ल पन्न की प्वतुर्थी तक वाले देश-भक्त होते हैं तथा देश को उन्नति-शील करने में सहायक होते हैं। इनके शत्रु श्रीषक होते हैं, किन्तु थे, उन शत्रुश्रों को हत-प्रम करते ही रहते हैं। इनका श्रियकाश समय श्रामाट-प्रमोट में व्यतीत होता है। कृष्ण पन्न की चतुर्थी वाले प्राय व्ययनी होते हैं। भाग्य से एकाध व्यक्ति सटाचारी मिलेगा। हाँ, इस चतुर्थी वाले कुछ व्यक्ति सफल कहानी लेखक या वक्ता हो सकते हैं। साहित्य-सेवा में बढ़ी लगन रखते हैं। शुक्ल पन्न पन्मी वाले व्यक्ति कलाकार श्रार गायक होते हैं। इन्हें कलाश्रों में श्रीयक प्रेम रहता है श्रीर श्राजीवन कला की ही श्राराधना करते रहते हैं।

### धन

इस माम वाले प्राय उपार्जन शील (कर्मवीर, कमाऊ) होते हैं। ये जिस कार्य में लग जाते हैं, उसी से वन लाभ कर लेते हैं। नौकरी की अपेज़ा त्यापार में अधिक लाभ उठा सकते हैं। २२-२६-२६-३९-३९-४९ वें वर्ष में प्राय भाग्योदय होता है। आर्थिक स्थिति साथारण अच्छी होती हैं। कृष्णपन्न की १-२-४-६ तिथियों के पूर्वार्थ में उत्पन्न, मध्य वित्त वाले, तथा उत्तरार्थ में उत्पन्न पूर्जीपित या निर्धनी होते हैं। कृष्ण पन्न पचमी के उत्तरार्थ में उत्पन्न, साथु या मन्यासी होते हैं यदि इस तिथि में मगलवार हो तो, वह व्यक्ति व्यर्थ भटकने वाला (आवारह) होता है। इस माम वाले, जीवन के प्रारम्भ में कुछ आर्थिक कष्ट पाते हैं, परन्तु मध्य जीवन तथा अन्तिम जीवन में, इन्हें आर्थिक चिन्ता कम ही रह पाती है। शुक्ल पन्न की एकादशी से पूर्णिमा तक वाले बनी होते हैं, ये, प्राय मिल या अन्य वडे कारमाने के व्यवसाय में उन्नति करते हैं। कृष्ण पन्न की पचमी से अमावास्या तक वाले प्राय मन्यम बनी होते हैं। इनका जीवन उत्तरीत्तर (स्टेप वार्ड स्टेप) उन्नति करता है। इनका भाग्योदय २५ वर्ष से ४६ वर्ष तक के मध्य में सम्भव होना है। प्राय २४ वर्ष के उपरान्त भाग्योदय के सुअवसर दिखने लगते हैं।

इस माम के मेप राशि वाले मल्प बनी, वृप राशि वाले ऋषिक बनी, मिश्रुन वाले मण्यम बनी, कर्क वाले ऋषिक बनी, सिद्द् वाले वहे व्यापारी (मिल-मालिक) कन्या वाले ऋल्प बनी या दिर्द्र, तुला वाले ऋल्प बनी, रृश्चिक वाले निर्धनी, बनु वाले मध्यम बनी सकर वाले माबारण बनी छुन्म वाले ऋषिक बनी ऋार मीन वाले मध्यम बनी होते हैं। प्राय (इम माम वालों का) ऋन्तिम जीवन सुर्फ्कर होता है। कृष्ण पच की त्रयोदशी को १३१२० इष्ट्रकाल पर उत्पन्न व्यक्ति, मूमि के नीचे म बन-लाभ करते हैं। इन्हें, कभी-कभी जुआँ, महा, लाटरी आदि में भी बन मिल मकता है। इम ममय के बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार वाले व्यक्ति ऋपने बुद्धि-वल में और रिववार, मगलवार, शिनवार वाले शारीरिक वल में तथा मोमवार वाले शारीरिक और वीद्धिक (दोनों) वल म बनोपार्जन करने वाले होते हैं।

## विवाह श्रोंग मित्रता

इस माम वालों को, दूसरों में मित्रता, प्राय कम ही रहती है क्यांकि इम मान वाल अपने स्वार्थ के पक्षे होते हैं। इमलिए इनके मित्र कम रहते हैं। हाँ, यदि कभी किसी से मित्रता हो जाती है तो फिर थे, उसका आजीवन निर्वाह करते हैं। विवाह तो शीप्र ही हो जाता है, प्राय कम ही लोगों को कठिनना होती है। पंचमी तिथि, मोमवार वालों का विवाह नहीं हो पाता, यदि किमी प्रकार विवाह हो गया तो फिर विवाह के कुछ ही दिन बाद स्त्री की मृत्यु हो जाती है। कुप्ण पत्त की दशमी से शुक्ल पत्त की पत्तमी तक वाले एक में अधिक (दो या तीन) विवाह कर लेते हैं। कुप्ण पत्त की त्रयोदशी वाले प्राय. एक उपपत्नी भी रखते हैं। प्राय विवाह का समय (इस माम वालों का) १८ वर्ष से २६ वर्ष तक रहता है। शुक्ल पत्त वाले आधिकाश व्यक्तियों के दो विवाह तक सम्भव होते हैं।

#### सन्तान

इस मास बातों क ११ सन्तान तक हा मकती हैं। जिनका जन्म सन्ध्यावका (सन्ध्य ममब) म होता है, बनक बवार्षेत हारा सन्तान-सीमान्य मिकता है। इन्छ पत्र की १-१-४-६-७-८-१ तिकि बात क्ष्मिक सन्तान बात्रे हो जात हैं। ग्रुक्स पत्र की १-२-४-४-७-८-११-११ तिवि बातों के पुत्र अधिक कम्मा कम। इन्या पत्र की -४ १ -११-१०-१३ तथा ग्रुक्त पत्र की ३-५-१-१०-१४ तिकि बातों के कन्यार्षे अधिक होती है। साधारख तीर स (इस साम बात्रों का) सन्तान-सुक्त कम्मा रहता है।

#### स्थास्थ्य

इस साम बाबा का स्वास्थ्य प्रायः कष्या रहता है। यूदाबु ध्वः वव की हाती है। कृष्य पक्ष की १४-६-८-१० विकि वाकों को कुब-एम। ग्रुब्ब एक की २-१-४-१४-विकि वाकों का ग्रुपाय राग (गर्यपाह भादि) भावसेरिया होना सम्यव है। शंप तिकि वाला का स्वास्थ्य प्रायः ठीक रहता है। स्रंक २ १-६७ ग्रुप होत हैं।

### (8)

### २१ मई सर जुन तक

यदि भाग का चाम हुआ हो ता सकात के भाग्नेय काए (पूर्व-दक्षिए ) म जन्म हुआ होगा। जन्म समय ४ व्यक्ति क्परियत् से । आप मिश्रित ( गम-नम ) स्थमाय के हैं। आपके विचार हमेशा स्थिर रहत हैं। यह बचाना सं काप कभी सन्तुध न रहकर सर्वदा एक ही समय में बहुतर काम करन का प्रयस्त करते । चाप स्थास्त्रा करते या स्थास्त्रात हेते स निपुण हो सक्ते हैं । कोई मी बौद्धिक कठितवा बाह्रा काय कर सकत हैं। क्रमक कापका एकाप्र-वित्त होना चाहिए। कापकी स्मरश-राख्य तील है और बहुवा आप साहित्यक ज्ञानोपाजन करने का प्रयत्न करते हैं। शिल्प कन्ना के प्रेमी हैं। द्वाब शरीर (उपहरी काठी) द्रिंग वीत्र कासं था पीत्र नेत्र हातं हैं। सददा चाप किसी न किसी विकार में प्रसिव रहते हैं। धावका हरस राग का मय है। अनेक रुक्कमूना के कारण जाप जिन्तित रहते हैं तथा कभी-कभी जाप अभीर हा बाते हैं। भागका तीमग्र-पंतार्थ ( संय भार्ति ) संवत् इतिकर है । सुक्त वाय ( सुती इवा ) म साभारण स्यापाम हितकर है। भाषका सफल या हरा रंग कमक-पूर्ण इकका काम रंग मुचवार गुरुवार भंक ३-४-४-६ सामवावक हैं। ५-६-१०-११-१५-१८-२०-२८-४६-४३-६३ यं वयः चापको प्रतिकृतं समय (शरीर कण बारक) रहेगा। पूर्णीय पर वर्ष की है। आप दसरे का शीम की बाजपित कर क्षेत्र है उसक्षिण मापके मित्र मधिक होंग। साथ ही स्तेही दयालु और परापकारी हात। कभी बाप अपनी प्रशंमा भी कराना बाहत हैं इससे आपकी नौदिक प्रगति भी बाती है। आप सन्दा किसी विषय पर आधिक बाव-विवाद करते रहत है। इसमें सम्भव है कि आपके मित्रा के इरब पर आपात होता हो। र जनवरी से १८ परवरी तक के सध्य में स्टबस स्थकि आपके मित्र रहेग । अस्म मित्रा पर अधिक विश्वास करना हानिकारक है । इस समय वासे प्राय पड सं वाधिक क्षेत्र करते हैं। परस्तु कापका चित्र स्थिर न रहत के कारण जन एक वेंचे को वरणा से जाड़कर कुसरा बंधा करेंगे तन बापका सुकावानी हागा । तान या विवाहादि मंगल कार्यों द्वारा भी कापका साथ हा सकता । कई के स्थापारी किन्तु सहे स भारी हानि पठाने वाल (इस समय के स्थक्ति) हात हैं। २४८-३०-३६ में बप मी-सीम्प के विशेष सुधावसर सिसेंगे ) चापके विवाह सम्बन्धी वा सी व कारण परेख् मानव उपस्थित होंग। स्कृतिमान (फुर्विके) चतुर यह कार्ब पट्ट होत हैं। एकाम चित्र हाने पर नई बाज करत रहत हैं। इस मास वालों से काब को पूरा करने की बचि (काम्पास) दावी जान था कविक अच्छा होता है। क्रिक्ट्रिक काय भी मनि-प्रमुख है।

## ञ्जापाइ-माम

इस मास वाले व्यक्ति, बडे विलच्छा होते हैं। ये, सटा शरीर की अस्वस्थता के कारण वडे वेचैन रहते हैं। प्राय ये साहित्यिक, विद्वान, किव ख्रीर लेखक होते हैं। इनका म्बभाव श्रवस्थड होता है। अपने हाथ में एक साथ श्रवेक कार्य ले लेने से इन्हें, कभी-कभी हानि उठाना पडती है। "च्छो रुष्टा च्छो तुष्टा" ( च्छण ही में प्रसन्न-ख्रप्रसन्न होना) वाली कहावत इनमें ही चरितार्थ होती है। कभी-कभी इनका क्रोध, इतना श्रिधिक बढ जाता है कि ये, शबू का नाश किये विना सुख-शान्ति की साँस नहीं ले पाते।

इस मास बाले प्राय लम्बे, दुबल-पतले एवं गौर वर्ण के होते हैं। ये, अपने को, आवश्यकता से श्रिधिक चालाक सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं। शुक्ल पच वाले श्रसाधारण प्रतिभाशाली पाये जाते हैं। ये अपनी भमटो एव कष्टों को वहुत वढकर कहते हैं। कृष्ण पच वाले त्यागी एवं स्नेही होते हैं। इनकी प्रतिभा अत्यन्त श्रद्भत होती है। ये कठिन से कठिन विषय को भी सरलता से दूसरों को समका सकते हैं। ये शारत्र-कीट (कितावी कीडे) होते हैं, तथा प्रयत्न करने पर सफल कलाकार वन सकते हैं। इन्हें, अपने कुटुम्बीजनों का स्तेह, बहुत कम ही मिल पाता है। हाँ, जहां रहते हैं, बहाँ, इनके स्त्रनेक मित्र हो जाते हैं, जिससे, कुट्राम्बयों का स्त्रभाव इन्हें, खटकता नहीं । कुछ विद्वानों का मत है कि इस मास वाले, देश भक्त, साहित्य-सेवी श्रौर परोपकारी होते हैं। इनके द्वारा प्रत्येक कार्य वृद्धिमानी से किया जाता है। ये, विपत्ति से घवडाने वाले नहीं होते। संघर्ष से ही इनके जीवन का विकाश हो पाता है । इनका स्वभाव भी सघर-प्रिय होता है। जैसे मोने का रंग तपाने में खिलता है, उसी प्रकार मघर्प-मय परिस्थिति से इनकी उन्नति होती हैं। इनका चरित्र प्राय. मध्यम श्रेणी का होता है। कृष्ण पच वाले कामुक एव कोधी। शुक्ल पत्त वाले भावुक एव शान्ति-प्रिय। रात्रि में उत्पन्न व्यक्ति, श्रपने वचनों के पक्के नहीं हो पाते। इनके विचार, चए-भगुर होते हैं, तथा विश्वास-पात्र भी नहीं होतं । परन्तु, दिन मे उत्पन्न व्यक्ति भक्त, गायक, कवि श्रीर विषय-वामना के टास होते देखे जाते हैं। इनका चित्त सटा श्रशान्त रहता है। मन मे कल्पनात्रों के भूचाल आते हैं। राजा, विद्वान् तथा वडे पुरुपों के द्वारा इनका सम्मान है। कभी कभी घरेलू भगडों से ऊव कर, ये त्याग या श्रात्महत्या तक कर लेते हैं। इनका दाम्यत्य-जीवन सुखी नहीं हो पाता, पत्नी से मतभेद होना, श्रनिवार्य है।

प्राय (इस मास वाले) स्फूर्तिमान तथा चचल होते हैं, श्रीर हर किसी से शीघ ही अपना परिचय कर लेते हैं वे, इनके प्रति वहें श्रच्छे विचार रखते हैं। ये लोग, वहें टढ विचार के होते हैं, जब इन्हें कोई ध्वम-कार्य करना होता है या प्रतिस्पर्धा (काम्पटीश्रन) करना पड़ता है। इनको मुलावे में डालना कठिन होता है। इस माम वाले वहें मातृ-भक्त होते हैं। इनकी प्रवृत्ति भी प्रेम एव श्रावर्श की त्रीर रहती है। ये, सान्दर्य-उपासक होते हैं। ये, सुन्दर गृह-निर्माण की चमना रखते हैं। यि परिस्थित श्रमुकूल मिली तो ये, मित्रों, विद्वानों श्रीर कलाविदों के प्रति वड़ी उदारता वर्तते हैं। श्रानन्द-मय वातावरण के प्रेमी तथा अपमान एव होह से घृणा करते हैं। उत्तिजत किये जाने पर ये प्रवल विरोध का सामना, अपनी श्रान्तिम श्वाम तक, करने को तैयार रहते हैं, एवं श्रन्त तक श्रापने पत्त का ममर्थन करते रहते हैं।

पाश्चात्य मत से इस मास वाले प्राय स्वम्थ एव विलष्ट होते हैं। कभी-कभी सीन्टर्योपासना से इन्हें, बड़ा घोखा होता है। कारण यह है कि ये, श्रपनी सीन्टर्योपासना-प्रवृत्ति के कारण सुन्टर मित्रयों के वश मे शीघ हो जाते हैं, जिससे इन्हें, श्रमेक कष्ट सहन करने पडते हैं। ये, भोग लिप्सा की तृप्ति के लिए, नीच-कर्म करने को भी तत्पर हो जाते हैं, तथा भूठी वातें बनाना इनके, वार्ये हाथ का खेल होता है।

इस मास के कृष्ण पत्त की १-४-६-१३-१४ तिथि वाले सटा सुखी, यशस्वी तथा सम्मानित होने हैं। इनके पाम श्रतुल-धन होता है, परन्तु ये, श्रपने भोग के लिए ही विशेष धन-ज्ययी ( खर्चीले ) होते हैं। बान-पुरवादि कार्यों म एक पंता भी उसव करना बेचित नहीं ममसके। इ.सी तिथि बालों का लगाव इस बिद्दिष्टा गुर्दो कमजार, कमी किमी को पूसव-शक्ति को पीएमा दिखती है। बालगढरका स ही इस होप का जाते हैं, किससे पुरुपत का हास देशा बाता है। इसी मास के जाविजी कृषिका, राहिशी बचल और पमिन्दा नच्च में बस्पा क्योंकि प्रवादी, शुरू-बीर एवं कार्य-इसल हात है। इसला मस्तिपक, करना-शक्ति-प्यान होता है। ये, मदा ज्यान सम्बन्धियों ( महुचीम्यों) से न्याद करते हैं। इसला प्रारंदिक प्रारंदिक कोवन क्योंकि होता है, सन्य बीवन में कार्यक संवत्त पढ़ते हैं, दवा कमी अपनाम चाहि मी मिलता है, प्रतिवस सीवम में व्यासीनवा चा जाती है वचा पर स विरन्ध हाकर वन पा मठी म निवास करत हैं।

शुक्तपण्य की २ ६-४-५-६-११ १७ तिथि वाक्ष शास्त्रास्त्र-वारक, सैनिक संनापित शास्त्र प्रांत पुस्तिस-विमाग के प्याधिकारि होते हैं। शासन-विमाग का काय सुवात हंग से कर पात हैं। इसका प्रधान काम, सवा-वित्त की सार रहता है। वैस कृष्ण पण्य वाक्षे शासन-विमाग की त्वा-प्रधानी, साम्र शिक्ष, कैंग्र सुवात साम्य-विमागोप कार्य करने में प्रवीण होते हैं। श्रस्त पृष्टिम वाले विचा-प्रधानी, साम्र शिक्ष, किंग्र स्थान के कारण । क्वार्ण की के प्रस्त है। वह सामरा हिम्म कि हाना, हमा साथ से प्रमानित (वुण होने के कारण ) क्वार्ण के पत्त्र है। विमान हारा वृत्ति होना, हमा साथ से प्रमानित (वुण होने के कारण ) क्वार्ण के पत्त्र है। साथ सामरा हिम्म कि हाना, हमा साथ से प्रमानित (वुण होने के कारण ) क्वार्ण की से स्थान वाला की साथ है। साथ हो साथ हो साथ हो साथ हो साथ हो साथ है। साथ हो साथ हो साथ हो साथ हो साथ हो साथ हो साथ हो साथ हो साथ हो साथ हो साथ हो साथ हो साथ हो साथ हो साथ हो साथ हो साथ हो साथ हो साथ हो साथ हो साथ हो साथ हो साथ हो साथ हो साथ हो साथ हो साथ हो साथ हो साथ हो साथ हो साथ हो साथ हो साथ हो साथ हो साथ हो साथ हो साथ हो साथ हो साथ हो साथ हो साथ हो साथ हो साथ हो साथ हो साथ हो साथ हो साथ हो साथ हो साथ हो साथ हो साथ हो साथ हो साथ हो साथ हो साथ हो साथ हो साथ हो साथ हो साथ हो साथ हो साथ हो साथ हो साथ हो साथ हो साथ हो साथ हो साथ हो साथ हो साथ हो साथ हो साथ हो साथ हो साथ हो साथ हो साथ हो साथ हो साथ हो साथ हो साथ हो साथ हो साथ हो साथ हो साथ हो साथ हो साथ हो साथ हो साथ हो साथ हो साथ हो साथ हो साथ हो साथ हो साथ हो साथ हो साथ हो साथ हो साथ हो साथ हो साथ हो साथ हो साथ हो साथ हो साथ हो साथ हो साथ हो साथ हो साथ हो साथ हो साथ हो साथ हो साथ हो साथ हो साथ हो साथ हो साथ हो साथ हो साथ हो साथ हो साथ हो साथ हो साथ हो साथ हो साथ हो साथ हो साथ हो साथ हो साथ हो साथ हो साथ हो साथ हो साथ हो साथ हो साथ हो साथ हो साथ हो साथ हो साथ हो साथ हो साथ हो साथ हो है। हम साथ हो साथ हो हम हम साथ हो हम हम साथ हो हम साथ हो हम साथ हो हम साथ हम हम साथ हम हम साथ हम हम साथ हम हम साथ हम हम साथ हम हम साथ हम हम साथ हम हम साथ हम हम साथ हम हम साथ हम हम साथ हम हम हम साथ हम हम साथ हम हम साथ हम हम साथ हम हम हम साथ हम हम साथ हम हम हम साथ हम हम हम हम हम साथ हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम ह

धन

इस मास बाक्षा की कार्किक स्विति साधारण होती है। रिक्वार वाले धना-मानी दोते हैं। इन्ह. लान्दी जादि से कावानक धना मिक्सत है। पैएक सस्प्रति ज होन पर भी के बपनी आर्थिक-स्विति क्ष्यकी कर लेते हैं। लिस्स स्वाधार को से उठते हैं समझ का सरफ हो जाते हैं। सामकार बाक्ष प्राव भावान करते हैं, इनका माथ कपन्या होता है कीर क्योंग करते पर भी इन्हें बनन्ताम होता है, किन्तु म पूर्वाणित कभी नहीं हो पात । मिक्स क्यापार वर्ष कारकाने के कार्य भी (सामकार बाक्स) बागवा-पुष्क मही कर सकते । इनम धनायाजेन की सांकिक कर होते हैं। क्यांकित चाहुका महयोग मिक्स को वे इसक बण्डर पा वावर स्वीत्र बनकर प्रावचन कर होते हैं। क्यांकित चाहुका महयोग मिक्स को वे इसक बण्डर पा वावर सित्र समझ प्रावचन कर होते हैं। क्यांकित वाक्स विरुद्ध मा साधारण-परिस्थित के कर सित्र होते हैं। उपलिश कार्य होते हैं। जुक्बार वाले, मध्यम परिस्थित के होते हैं। गुज्यार तथा गुक्बार बाले माल क्यांकित कर से पनाक्य होते हैं। गुज्यार वाले, मध्यम परिस्थित के होते हैं। गुज्यार तथा गुक्बार वाले मध्यक परिस्थित के हाते हैं। गुज्यार तथा गुक्बार वाले प्रावचन कर होते हैं। इनक पास इक्क पन-संवच हो पाता है। प्रावच माम बाले का लाग रूप के बचेवा, विषयित हो हाता है। ११ । ३५ । ३५ इन्ह चाल पर कम्प पाने वाले स्ववित्त करिय होते हैं। इस स्वार प्रान पर अधिक हाते ही हैं। इस स्वर्ध प्रधान काल परिस्थ होते हैं। इस स्वर्ध काले पर बालत हैं। इस स्वर्ध काले पर बित्र होते ही होते ही उपलित्र कर होतत हैं। इस स्वर्ध क्यापार भी करते हैं किन्तु उन्हें, साम क्या हो।

इस माम वाले प्रारम्भ में अन्य बनी होते हैं। ये, अपने पुरुपार्थ-वल के पश्चान् अच्छा उन्यो-पार्जन कर लेते है, इन्हें प्राय महयोग नहीं मिलता या कम ही मिल पाता है, फिर भी धनोपार्जन कर लेते हैं। यों तो प्राय (इस माम वाले) कम ही न्यक्तियों को धन-लिप्सा होती है क्योंकि ये, अल्प-यन-सतोपी होते पाये गये है। किन्तु, चालाक और कार्य कुशल, प्रथम श्रेखी के, अपने को मानते हैं। कुप्ण पच की 3-६-१२ तिथि वाले, नॉकरी में उच्च-पदस्थ (असेम्बली के मेम्बर, धारा मभाओं के मन्त्री या सदस्य, आई सी एस आदि) तथा बन-लाभ का साधन भी इनका राजनैतिक-चंत्री होता है। कम बनी होते हुए (इस माम वाले) यश लाभ करते हैं। सभी इन्हें, अपना मभम कर, सीहार्ट प्रकट करते है। किसी को मित्रो द्वारा धनागम होता है। आर्थिक दृष्टि से इम मास वालों को कभी कष्ट नहीं होता है। हाँ, जो लोग सम्पादक, लेखक और चित्रकार होते हैं, उन्हें ३६ वर्षायु में कष्ट होता है। १६-२४-२६-३०-३६-३६-४०-४२-४६-६०-६४-६७ वे वर्ष में आर्थिक दृष्टि से प्रतिकृत समय रहता है। इम मास वालों को भोजन वस्त्रादि का कष्ट नहीं होने पाता, १० प्रतिशत ही व्यक्ति पराशित जीवन व्यतीत करते हैं।

# विवाह ऋाँग मित्रता

इस मास वालों का विवाह १६, १८, २०, २०, २३, २४, २८, ३२, ३६, ३० वें वर्ष में सम्भव होता है। कृष्ण्य की ३।६।६।११ तिथि वाले, दो विवाह करते हैं। कृष्ण्य पच की १-४ तिथि में २०।३३ इट्ट काल पर उत्पन्न व्यक्ति, तीन विवाह करते हैं। ग्रुक्ल पच की २-६-८-१२-१३ तिथि वालों का निश्चित विवाह होता है, कृष्ण्य की त्रयोदशी तिथि वाले दो या तीन तक विवाह करते हैं। इस मास के १-१२-१४ तिथि वालों का विवाह नहीं होता। यों तो प्राय इस मास वालों के मित्र नहीं होते, पर इनके स्वभाव में इतनी विशेषता होती है कि, ये, जहाँ रहते हैं वहाँ इनके, दो चार हितैपी श्रवण्य वने रहते हैं, तथा इनके शत्रु को भी नत-मस्तक होना पडता है।

## भाग्योदय

इस मास वालों का २४-२६-२६-३१-३३-३४-३८-४२-४४-४४-४८-४६-६२-६४-६६ वें वर्षों में भाग्योदय होना सम्भव है। पुर्णायु ७४ वर्ष की होती है। ४-६-६-१०-११-१३-१६-१७-१८-२४-२६-३०-४४-४७-५४-४७-६१-६२-६३ वें वर्षों में ऐसे अवसर आते हैं जिनमें इन्हें, अनेक प्रकार की वाधाएँ आती हैं, तथा अपने-अपने व्यवसाय में हानि उठांत हैं। इन्हीं अशुभ वर्षों में इन्हें, दूसरों के द्वारा विश्वास घात (धोग्वा) भी दिया जा सकता है, अतएव आपको, इन वर्षों में सजग रहना चाहिए। प्राय इस मास वालों का भाग्योदय ३२ वर्षायु सं पूर्ण दिखाई हेता है।

### स्वाम्थ्य

इस मास वालों के १-२-४-४-७-११-१६-१९-२४-२६-३४-३८-४४-४४-४८-४८-४४-४४-४७६२-६४-६६-७१ वें वर्षों में रोग द्वारा पीड़ा होती है। २७-३४-३८-४८-४४-४७-४६-६० वे वर्षों में विशेष कप्टप्रद रोग-परिस्थित रहती है, जिससे ये वर्ष वातक होते हैं। जीवन का विकाश २६ वे वर्ष में खारम होता है। १६ वें वर्ष में परिस्थितियों का ऐसा चक्कर (माइकल) खाता है, जिससे (इस मास वालों के) जीवन-विकाश में विभिन्न-प्रकार की खड़चनें खाती हैं। परन्तु, जो भी इन परिस्थितियों को पार कर खागे वढते हैं वे, निश्चित रूप से खपने जीवन को विकसित कर लेते हैं। जीवन के विकाश का समय २६ वें वर्ष से ३४ वें वर्ष तक के मध्य में ही खाता है। जो व्यक्ति, खपने इस समय का सदुपयोग कर लेते हैं, वे, निश्चित रूप से खागे वढ जाते हैं। इस माम वालों पर मत्मगित का प्रभाव शीव ही पड़ता है, खतएव जीवन-विकाश में, इन्हें, सगीत का प्रधान स्थान समक्ता चाहिए। क्यॉर, कातिक, पीप, माच मास शुभ, वुधवार शुभ, अंक

#### श्चनम २१ जुलाई सक

यदि चापका अन्य हुचा हो तो, सकान के हिएएी भाग में अन्य लिया होगा। कसरे में ४ व्यक्ति उपस्थित थे आप जन्मते ही नहीं रीये कुछ समय ताक रोये। आपकी बात यदि कोड काटता है तो, आपके इर्प में सारी काषात पहुँकता है। आपकी समरण-शक्ति तीन है। क्वपन की भी धार्तों का आप समरण करत रहेंगे अविष्य के मोचने की माँति आप व्यतीत समय पर भी नष्टि नासते रहते। आप, किसी पात की एक पार समक्ष जान पर कमी भी भूल नहीं सकते। भाषका स्वास्थ्य भाषका नहीं रह पाता है। आप विन्ता का त्याग करत रहिए, भन्यशा भाषकी पाचन-शक्ति ठीक न रहन के कारण आपका राग घेर संगे। दहर रोग करा रहिए अपना बाजा राज्याता है। यह राज्याता करें साम करें के सार्व्य करिया साम होते हैं। रोग का सब है । आपका बनीचे से सुसता कीर प्राहितिक हरण दैस्ता सामस्याच्छ है। आपको सबहा पन्न संपद्व की चिन्ता रहती है और इसके फल-चक्रम आपको अन्यच (हायरिया) रोग स दुग्ग भागता पहंगा। हरों सफद बैगती रह ग्रुप बाहू १०४४ मध्या सोसवार श्रम। ७-६-१२-१८-५ -११-१०४४-४४-६० वें वप नेष्ठ फल होत हैं। पूर्णायु ७० वर्ष की है। चाप वाति चैचल सह के प्रसाव में चा गये हैं; चतप्त सित्री क साथ बापके भाद सबदा स्थापी न रह महेंगे। बाप कुछ स्वार्थी स्वभाद के 🕻 । जिसस समय-समय पर कापको मित्रों स हानि होगी। कापकी सिप्रता र गुविस सं ० सह तक २० हिसन्बर सं १६ अनवरी तक माच तक के मध्य स उपान स्थक्तियों स हा सकती । सरमव है कि बाप कुछ पुस्तकों क लग्नक हर । त्राप किसी भी काम को इत्त-चित्र हाजर करत हैं कीर क्यूपत क्रपर कायत्ति कान पर भी उसे मही लोहत चाह उसका चन्त्रिम पर्स भस ही हातिकारक हो। कार भी भागाजिक काय से बापका साम हागा अस रीतंबर कमान क्यांत । कक पुत्त पर नियत प्रवर्शी में स्वापार (जीविका प्राव ) करना कवि अत्तम है। चापक विचार स्थिर नहीं हैं। २० फरवरी स २ आच तरु के सध्य में उत्पन्न फन्याओं न जियाह करना सारकाची हागा । २६-३ --३६-४१ चें वर्षी में विवाह एवं सी-सारुव के विशेष योग उपस्थित होंगे। आपका न्यसाय समित्राणी (करा) भीर भन्ता झाती है। चार स्वानु भीर उतार हैं। उस समय बास स्वति पहुंचा करवता झाल बाल झुत हैं। बाद सुद्ध-द्रिया भारि में मुख जाना पाहिए। दूर पुरुष के माथ या समीर म सान दना चाहिए। जार्स्यापक माद्र करना उपनि का राक्ता देः उसम विका।

#### भाषग्-माम

इस माम पाल काविक भागुर आर मेंबरन सील इति हैं। इनरी इन्या कीर कानगण राजों ही इनर हाती हैं। य बहुआ वापनी मन निर्धात के प्रभाव में बहत रहत हैं। वर्धी-कधी य क्षणी भागुकता के बारत, हुनारी के निल कहरायक हो जाते हैं। यर तथा परिचार के हिम्ब हाता है। वरानु निर्मा के भय म भागता गांचा य मुशार से मूँह माह सत हैं। इनसी कामहाराश क्रांत्रिक प्रतिकृति हैं। इनसे हार्या माशारता वर्षिय होता है। इत्या पक्त पाल (शुरुस पक्त बाबों की क्षरीका) आहि विस्तरागर ज्वास क होते हैं। कृष्णपत्त की प्रतिपदा को ११।३० इष्ट-काल वाले. वर्ड भाग्यशाली तथा धर्म प्रचारक होते हैं। ये, तसार में एक नई क्रान्ति लाते हैं छोर माधारण जनता के लिए एक छाउशे पन्य बताने हैं। परन्तु, इसी तिथि हे १७।३५ इष्ट-काल वाले, समार के लिए कष्टदायक होत हैं. प्राय इस समय वाले डाक्र, चोर खीर व्यभि-वारी होते पाये जाते हैं, इनकी छाजीविका हिंमा के प्रयान साधनों से होती है। जिनका जन्म ३१।५४ इट्-काल पर होता है वे, पक्के राजनीतिज्ञ होते हैं। शासन-ब्यवस्था चलाने में पटु होते हैं। कृप्रणपत्त की द्वितीया को या चनराया नज्ञन के दिन ११।४६ इष्ट-पाल वाले डाफ्टर, प्रोफेसर, लेखक खाँर स्पीकर होते हैं, कोई-कोई कवि भी हो जाते हैं या कविता में श्रमिकचि होती है। २४।३७ इप्र-काल के बाद में जन्म लेने वाले निश्चित ही कांच होने हैं कोई अनेक भाषाओं में कविता करने हैं। इनकी प्रतिभा विलच्च होती है, कभी-कभी ये, पके दार्शनिक बन जाते हैं। ऋतुभव में श्राता है कि, इस मास की शह-स्थिति कुछ ऐसी ही हो पाती है जिससे, इस मास वाले, सफ्ल टार्शनिक या नैयायिक नहीं पन सकते। हाँ, कटाचित कोई साथारण दार्शनिक हो जाते हैं। पाञ्चात्य मत न कृष्ण पत्र की अब तिथि श्रीर शुक्ल पत्र की १३ तिथि वाले गणितज्ञ श्रोर वैज्ञानिक होते हैं. तथा इन्हीं तिथि वाले. ज्योतिर्विट प्रार विटक (बेट-ज्ञाता) भी होते हैं। इस मास वाले सरथायों के श्राविद्याता. जहाजों के कप्तान, पर सजाने वाले और पारिवारिक श्रावश्यकता की वस्तुत्रों के व्यापार में कुराल व्यवसायी होते हैं। इनका न्यभाव सकी (हठी) है।ता है, इन्हें नदा अपनी ही बात सभी जेंचती है। मजदर विभाग वाल कार्य कुगल होत हैं। कोई कला के ममंद्र होते हैं। ये, श्रपने श्राधिकारी की सदा उपेचा करते रहते हैं श्रीर श्रवसर मिलने पर श्री अज्ञारियों के विरोध में विद्रोह (विगावत) भी करते हैं।

पीर्वात्य मत में (इस मान वाले) दलाल, कवाडी (पुरानी वरतुक्षों के विकेता), शिचक, टाक्टर या वैय, किय या लेग्न होते हैं। जो व्यक्ति मेंनेजर हो, उन्हें मदा घरेल् वन्तुक्षों के व्यवसाय की मेनेजरी करनी चाहिए। इसमें उन्हें, अच्छी सफलता मिलने की सम्भावना हं। इस मान वाले व्यक्ति, कल्पनाशील होने के कारण वड़े-यड़े व्यवसायों की स्कीम सुन्दर बना सकते हैं, तथा लक्कत प्रवधक हो सकते हैं। परन्तु, अपने हठी (भक्षी) स्वभाव के कारण कभी उन्हें, वड़ी भारी हानि उठानी पड़तों है। इनका स्वभाव नम्न होने के साथ-माथ कोवी भी होता है। अपनी आलोचना या निन्दा, ये तनिक भी नहीं सह पाते। सदा ये, अपनी हल-चल में ही लगे रहते हैं। कोई-कोई पी के व्यवसाय में भी सफलता पाते हैं।

मकान बनाने वाले (मजदूर) विशेष सफल हो सकत हैं श्रोर शिल्प कला में पूर्ण योग्यता भी प्राप्त तर सकते हैं। परिश्रम श्रोर ब्यवसाय करने में ये, किसी स पीछे, नहीं रहते। कुछ लोग, इनके श्रनुयायी (लघु कार्य कर्ता) वन जाते हैं। प्राय इस मास वाले साहसी श्रीर कार्य-कुशल होते हैं। श्रपने ऊपर किसी का श्रकुश नहीं सहन करते, व्यवसाय में सदा उन्न श्रेणी में रहते हैं। यदि किसी विभाग के मैंनेजर या श्रीधकारी हो जाते हैं तो, उस कार्य को वडा याग्यता के साथ संभालते हैं। हाँ, इस मास वालों की उन्नति, प्राय सहयोगियों पर श्राधित रहती है। इनका स्वभाव 'चलों रष्टा चलों तुष्टा' वाली कहावत चरितार्य करता है। बुद्धिमान श्रीर भावुक होने के साथ-माथ, भोक भी होते हैं। रात में श्रकेले कहीं श्राना-जाना, इन्हें, श्रीधक भय प्रद होता है। इनका मस्तिष्क ४० वर्षायु के बाद कुछ विकृत-सा हो जाता हैं. क्योंकि, इनको श्रपने पूर्वार्थ जीवन में स्नेह की पूर्ण प्राप्ति या परिश्रम का पूर्ण पारितोप नहीं मिल पाता। नमय श्राने पर श्रपने मिक्षी रयभाव के कारण, लोगों के कुछ श्रिय हो जाते हैं।

मामान्यतया समरत जीवन पर दृष्टि डालने से ज्ञात होता है कि, इस मास वाले उद्योगी और परिश्रमी अवश्य होते हैं। इनका जीवन मन्यर गित से (बोर-बोरे, क्रमशः) उन्नित की श्रोर वढता चला जाता हे। कृष्ण पच की ११२१४।७।६।१११३ तिथि वाले प्राय नीकरी करते हैं। यि ये, कभी कोई व्यवस्था करते भी हैं तो, इन्हें पूर्ण मफलता नहीं मिलती। इत्ण पच की अ।।६।१०।१०।१४।३० तिथि वाले व्यवसाय में अधिक मफल होते हैं। यि ये, कदाचिन नौकरी करते भी हैं तो, ये नौकरी दोडकर व्ययमाय की श्रोर अ

धन

इस माम वाला की व्यक्तिक्तित सम्पन्न भेगी की हाती है। इसका प्रवान व्यवसाव स्थापार हाता है। तीकरी स कम ही साम कठा पाते हैं। १६१०२५२६३०३४१३८१४ १४२१४८१४२१४४१४६६६ १६११६० में वर्ष में साम व्यक्ति तथा राजरूठ। ११४०४१३४४१६६ में वर्ष में धन-कृति बास कारया एकत्र होते है। माम कारगुत सावया य तीन सास श्राम, चनहत, कार्विक ये दा साम धनिकर शबसास सामान्य रिकार, मामवार शुग्, किसी भी संक्रान्ति का मारण्य समय श्राम राशेक्षिक्ष होते विविधी गुम कह्न १९०१३४० ग्राम होते हैं।

#### स्यास्थ्य

#### माग्यादय

इस सास बाक्षा का रेजाश्यार्थान्यरिशन्द्वाच्या यावेशक्तावेवावश्वविद्वावराधराधराधराधराधराधराधरा १६।६०।६/१६६१०० में वर्ष म विराप बन्नति का बाताबरण रहता है। इन्हीं किन्हीं वर्षों म भाग्व बमकता है। १शार्थः । १। अन्त्रा अवन्तर्भवशास्त्रकृतं वय म सुद्धः सार्विक क्षण रहता है। इस माम बाले जा सप् मिधुन कक, मुक्ता राशि के होते हैं व ३१ वयायु म सुख-शास्त्रि ब्राम करते हैं। इनका समय ३ वयायु स अच्छा व्यक्तित होन सगता है। प्राय: (इस माम वाला का) ३४ वो वप (अशुम महों के मभाव छ) अनिप्रकर हाता है, जिसका चतुम प्रसाय दानाहि द्वारा कम करना चाहिए। इस मास वाली का विकाश में वर्ष में प्रारम्भ द्वाता है। २८ वय स ३७ वय तक का समय विशय महत्त्व पुख द्वाता है। इ.ही समया स अनुहूत्व माधन मिलन पर च अपन (शारीरिक, मानामक, आधिक, आप्शासिक) विकास करपाते हैं। ४० वर मे ४३ वर्षे तक की चायु का समय विशय सावधानी का हाना है। इसी समय में चनक अवान-पतन सामन चा सकत हैं। यदि इस समय का सहुपनान हुआ ता किर बाजीयन सुद्ध रहना है। इस माम नानों पर दूसर का प्रभाव कुछ नहीं पहता। स्वतन्त्र विचारक हान क कारख या स्वर्ष ही। चपन पुरुषाय हारा अपन मार्ग का ्रमाल चर्च वह प्रभाग क्यान क्यान कर कर के कारण के पाय है। अपने वहार कर कर कारण कर स्थान कर प्रभाग कर अपने कारण प्रसाल चरते हैं। हेर ची वह पाय पहिन्दीत (कारफ चड़) के आमात है। इसमें पहचाना नहीं चाहिए। जो क्यांक ३२ में वर्ष का अच्छी तरह विवादने हैं, बनका साम्बाहस पूछ रूप स ३० में चय वक अवस्य हो जाना है। 3र में वर्ष म ता कुछ लगी परिनियारियों मा जाती हैं विवास विदास म्यांति हो जाता है। उहु में पिट से में वर्ष की आमु न विचास की भार बहुते हैं, परन्तु देह में वर्ष न (कुतु का प्रभाव) इनके समस्र दहन के कारण भनेड बापाएँ भाती हैं जिसम उन्नित के समस्य माग रुद्ध हा आने हैं। इसीक्रिय (इस मास बाह्रों का) १८ बंबायु स ६२ बंपायु तक टह कथ्यवसाय (कार प्रयव) करना बाहिए जिसस बन्नति क साग सद्ध न हों। यहि चवने न्वभाव म (इस माम बाक) इस सुधार कर में ता, इनकी मारी कठिनाइयां बूट हा सकती है। विश्वास-यात्र पर्व सदाबारी होता बस्वावश्यक है। प्राय: २४ वप क उपरास्त माखोदय हा ही जाता है।

# विवाह श्रोर मित्रता

इस माम वालों का विवाह ६।१२।१४।१६।१७।१८।२०।२१।२४।२६।२६।३८।६६। इट्या पन की १।२।३।४।६।११।२०।३० तिथि वालों का विवाह युवावम्या के प्रारम्भ में ही हो जाता है; तथा इनका वाम्पत्य जीवन सुख-सय त्र्यतीत होता है। मतान्तर से कृष्ण पन की ३।४।६ तिथि के उत्तरार्थ समय वालों का वो या तीन विवाह भी होते हैं, तथा उनकी पित्रयाँ चतुर एव सुन्दर होती हैं। कोई त्र्यक्ति श्रपनी भावुकता के कारण कुटनी (दुराचारिणी या स्त्रियों को फॅनाकर लाने वाली) स्त्रियों के पन में भी फॅन जाते हैं, तथा श्रावरण-हीन हो जाते हैं। शुक्ल पन की २।६।१०।१०।१५ तिथि वालों का विवाह, प्राय छोटी ही श्रवस्था में हो जाता है। शुक्ल पन की १।३।४।४।७।६।११।१३।१४ तिथि वालों का विवाह प्राढायम्या में होता है। श्रावणी पूर्णिमा वालों के प्राय दो विवाह होते हैं। क्यांकि, पूर्णिमा वाले विशेष कामुक होते हैं। इस मास की किमी तिथि वो १६।४७ इष्ट-काल वाले, विवाह रहित ही रह जाते हैं।

इस मास वालों के मित्र कम होते हैं, तथा इनके रूपे व्यवहार के कारण शत्रु श्रिविक होते हैं। इनके शत्रुशों की सख्या ३ से ३० तक हो नकती है। जो इन्हें, समय-समय पर हानि पहुंचा सकते हैं। शत्रु के श्रभाव में रोगों की संख्या होती है। सकी स्वभाव के कारण इनके मित्र भी, इनसे परेणान रहते हैं श्रोर हार्टिक मित्रता रखने वाले, इनके लिए बहुत कम होते हैं। कभी-कभी थे, श्रपने व्यवहार के कारण श्रनेकों मित्र पैटा कर लेते हैं, परन्तु कुछ ही समय बाद, वे सब मित्र, इनका साथ छोड़ देते हैं श्रोर कारणवश शत्रु का कार्य करने लगते हैं। इन्छे एव की ११ तिथि एव रोहिणी नजत्र वाले वड़े मिलनसार होते हैं। इनसे, इनके परिवार के लोग सन्तुष्ट श्रीर प्रसन्न रहते हैं। शुक्ल पत्त की १० तिथि वाले व्यवहार-कुशल होते हैं, श्रीर श्रपनी चतुराई के कारण जहाँ रहते हैं, वहाँ के बाताबरण को श्रपने श्रनुकूल बनाये रखने का प्रयत्न करने हैं। यदि इस तिथि वाले, किसी शिचा-संस्था मे प्रविष्ट हो जाँय तो, निश्चित हप से थे, उस सस्था की उन्नति कर सकते हैं। शिचा-प्रिय होने के साथ-साथ सटाचार-प्रिय भी होते हैं। श्रोर श्रवसर मिलने पर इस टिशा में श्रिविक प्रगति कर सकते हैं।

### मन्तान

इस माम वालों को मन्तान-सुख छन्छा होता है। इस माम के र्वियार को १०।४६ इप्ट-काल वालों के ७ पुत्र, २ कन्याएँ। १६।२० इप्ट-काल वालों के मन्तान छभाव। २१।४१ इप्ट-काल वालों के ४ कन्याएँ, २ पुत्र। २४।३० इप्ट वालों के ३ पुत्र, २ कन्याएँ। २६।३१ इप्ट वालों के ४ पुत्र, ७ कन्याएँ। ३६।१४ इप्ट वालों के १ पुत्र, १ कन्या। ३०।४३ इप्ट वालों के ४ पुत्र, ३ कन्याएँ। ३६।१४ इप्ट वालों के ४ पुत्र, ४ कन्याएँ। ४४ घटी से श्रीवक इप्ट वालों के प्राय ४ मन्तान होती हैं। मोमवार को १६।१६ इप्ट वालों के मन्तान श्रभाव श्रोर इसमें कम या श्रीवक इप्ट वालों को मन्तान सुख होता है। प्राय छिवक से श्रीवक ११ सन्तान श्रीर कम से कम ४ मन्तान होती हैं। मगलवार को २३।४८ इप्ट वालों के मन्तान-श्रमाव श्रीर इससे श्रीवक इप्ट वालों को श्रम्तान सुख होता है। बुववार को ११।१४ इप्ट वालों के मन्तान-श्रमाव श्रीर इससे श्रीवक इप्ट वालों को सन्तान-सुख होता है। गुक्वार श्रीर श्रुक्वार को ४१।४२ इप्ट वालों के सन्तान-सुख होता है। गुक्वार श्रीर श्रुक्वार को ४१।४२ इप्ट वालों के सन्तान-सुख होता है। गुक्वार श्रीर श्रुक्वार को ४१।४२ इप्ट वालों के सन्तान-सुख होता है। उप्तार श्रीवक या कम इप्ट वालों के सन्तान-मुख होता है। श्रीवार वालों को मामान्य मन्तान-सुख होता है। इस माम की १।२।३।४।६।८।१०।११ तिथि वाले मन्तान-सुख माथारण पाते हैं, शेष तिथि वालों को श्रच्छा मन्तान-सुख होता है।

# २२ जुलाई मे २१ अगस्त तक

यदि स्त्रापका जनम हुस्त्रा हो तो, मकान के दिचाणी भाग में जनम लिया होगा। कसरे में ३ व्यक्ति उपस्थित थे। जनमते ही स्त्राप रो उठे थे। स्त्रापके उच्च विचार रहेंगे। स्त्राप, तृप्रमावान तथा हुद्व [ ४४ ]

#### माद्रपट-माम

इस माम बालं ब्याल, विशाल-हरम एवं उतार-विभार वाल होते हैं। य किसी वातु का भारत मात्रा स सत्ता विश्वत नहीं समग्री बृहत रूप स महण करते हैं। कतक कारों के भाविष्कारक होते हैं, सम्मादनराति इसस कप्त्री सात्रा में पांधी जाती हैं। यह स्पत्रसाती को बलात या प्रवार करते वाल (इसी साथ के उत्तर कपत्रि) हाते हैं। इतकी इच्छा-यालि (विल-यावर) मबक हाती है। विश्वार एकी टह होते हैं है कि, एक बार किसी खाय के सन्त्रभ स तिरचय कर बात पर किर य उसे बदस्ता नहीं चाहते, अनेक विकार साथास के मात पर भी अपने कप्त्रय तक य पहुंच ही जाते हैं। इतमें साक्ष्यण इतना मधिक होता है कि, इसर स्मित इसकी चार विना किसी प्रकारत के साहण्य हा जाते हैं, भार इसक प्रसाद स साकर अस्त्राधी वन बात हैं।

ग्वसावन य वह विश्वसानीय होने हैं क्यी किसी का पारा नहीं वहें । इतका क्षक वहुत केंवा रहता है भार कह महकर भी अपन अध्यत्स्वान का प्राप्त करना य अपना प्रधान कनस्य समसने हैं। प्राप्त ग्वसाव का निर्वत कोर सालुप हाते हैं। उनार हुम हुए भी स्वाय की पूर्ति में काह जूटि गरी आने वेदे। प्राप्त एस मक कार राज-मक (इसी साम वासे) असने हैं। उनका हत्य अपन्य कामा हाता है। इसमय में भी ये नुवानें के बाम काते हैं। बहो तक समस्य हाता है ये चान्य आगी की महायता करने हैं। स्वसाव से इसत होते हुए भी कावसर काने पर महायों एव का सकते हैं। य कमर वाली हाते हैं, वेसर रहते हैं। तो अपना है सेद हो वच जाने हैं। वापनी धान-मधीना नी रचा के निप्त प सब बुद्र करने का वैसर रहते हैं। ताल पर नीच चीर देंन से के सभी प्रकार के काम प वर सकते हैं। ज्यवसाय की नृष्टि से (इस माम वाले) प्रायः ऊँचे ज्यापार करने वाले होते हैं। चोर, डाकू, अध्यापक, कृपक, डाक्टर वैदा, जहाज संचालक, वैज्ञानिक श्रोर लायजेरियन हो सकते हैं। यद्याप शिचक के समरत-गुण, नैतिकता श्राटि इनमें नहीं होते, फिर भी इस चेत्र में कुछ कार्य कर सकते हैं। पाश्चात्य मत से (इस माम वाले) ज्यापार में श्राधिक उन्नति कर सकते हैं। लक्ष्मी, इनकी दामी होकर रहती है, श्रीर श्राधिक सकट का सामना इन्हें, नहीं करना पडता, परन्तु, कुछ ऐसे भी दुर्भाग्य-शाली होते हैं, जो सदा श्रात्र-वभ्न्न के लिए, दूसरों का मुँह ताकते रहते हैं। ऐसे ज्यक्तियों का जन्म २१।३६ इष्ट-काल के श्राम-पास का होता है श्रथवा जिसके, शनि श्रीर मंगल (गोचर द्वारा या जन्म लग्न से) श्राटम में रहने हैं—इसीलिए, इन्हें प्राय कष्ट उठाना पड़ता है। इस मास वालों की पूर्ण मफलता, किमी वस्तु के स्वामी पर ही निर्भर करती है, जब थे, किमी काम के मैनेजर या मचालक वन जाते हैं तब, उम काम की चरम उन्नति करके ही सुख की सास लेते हैं। गीत श्रीर वाद्य से भी इन्हें प्रेम होता है, मनोरजन की सामग्री मदा हूँ ढते रहते हैं।

चरित्र इनका दृढ नहीं रहता, क्योंकि कोई मटाचारी, कोई दुराचारी देखने में आता है। पर इतना निष्चित है कि, इनका जीवन प्राय वामनात्मक होता है। वासना की पूर्ति के लिए ये. हर-प्रकार के कार्य में प्रम्तुत हो जाते हैं। ये, श्रपने उद्योग श्रीर श्रध्यवमाय से प्रधान-मेनापित, शिचा-मंत्री तक हो जाते हैं। श्रर्थ-मन्त्री, वैंक, इन्स्योरेन्स के कामों में भी सफलता मिलती है, क्योंकि ये, श्रर्थ-शास्त्र के जाता हो मकते हैं। श्रन्य कार्यों की श्रपेचा ये, इस महत्वपूर्ण कार्य को वढी योग्यता के साथ सम्पन्न करते हैं। इनके स्वभाव में एक विशेषता, यह भी होती है कि ये, विचारों को वडा महत्व देते हैं। प्रत्येक लॉकिक-कार्य को सोच-समम कर करते हैं, श्रीर जब तक साधक-बाधक (उपाय-श्रपाय) कारणों का समुचित विचार नहीं कर लेते, तब तक आगे नहीं बढते। कभी-कभी इनके स्वभाव में मक्कीपना भी (कार्य-व्यस्तता के कारण) पाया जाता है श्रीर ये, श्रपनी सनक में श्राकर (कर्तव्यानुरोधी होकर) श्रमाध्य कार्यों को भी प्रारम्भ कर देते हैं।

इस मास के प्रथम सप्राह् में उत्पन्न त्यक्ति, प्राय परिश्रमी, विचारवान त्रीर विवेक-शाली होते हैं। शिक्ति एव कर्तत्र्य-परायण होते हैं। उत्तराभाष्ट्रपद के तृतीय चरण में या तृतीया तिथि में जन्म पाने वाले श्रत्यन्त भाग्यशाली होते हैं। इनके श्राश्रित श्रनेक त्यक्ति काम करते रहते हैं तथा ये, वढ़-वढ़ त्यापारों में श्रन्छी सफलता प्राप्त करते हैं। देश, समाज श्रीर जाति की उन्नति के लिए वहुत कार्य करते हैं। इनका जीवन, श्रन्छे कार्यों में व्यतीत होता है। इन्ही दिनों के ४१।४७ इष्ट-काल वाले, तपस्वी एव संसार के लिए मान्य होते हैं। किन्तु व फक्कड़, मौलामम्त तथा श्रनुत्तरदायी होते हैं। श्रिधकाश भिन्नक या याचक होते हैं। २१।३६ इष्ट-काल वाले, निज्ञभुजार्जित यन का सुख भोगने हैं, परन्तु, इनकी श्राधी श्रवस्था दु खमय व्यतीत होती है। उत्तरार्व जीवन में सुख-शान्ति के दिन मिलते हैं।

इस मास के द्वितीय सप्ताह वाले, प्राय विचारक होते हैं। श्रमुकूल साधनों के मिलने पर इनका श्रम्छा विकाश होता है। छुप्ण पच की म तिथि के रोहिणी नचत्र त्राले, महान् पुरुप होते हैं, इनकी कीर्ति अमर रहती है। छुप्ण पच की ११ श्रीर १३ तिथि या श्राश्लेपा एव मघा नचत्र में ३६।४१ इप्ट-काल वाले, राज मान्य या पुलिस ऑफिमर होते हैं। यि त्याग की श्रीर, इनका जीवन भुका, तो ये, सच्चे त्यागी होते हैं। इस सप्ताह वाले, कोई छुपि-विशेषज्ञ या सफल-प्रचारक होते हैं। मघा नचत्र के प्रथम चर्ण में ११।१३ इप्ट-काल वाले, सफल-शिक्तक और शिक्ता-तेत्र के प्रचारक होते हैं। इस सप्ताह वाले, कोई सुधार कार्य (नवीन क्रांति) की श्रोर प्रगति करते हैं, क्रान्ति की लहर एक किनारे से, दूसरे किनारे तक पहुँचा देना, इनका मुख्य कार्य होता है, इनमें, कार्य करने की छपूर्व चमता होती है। काम करना ही इनका ज्यसन होता है ये, कभी ज्यर्थ वैठे नहीं रह सकते, शान्ति श्रोर विवेक के साथ काम करने से इन्हें श्रम्बी सफलता मिलती है ये, ममार के सभी चेत्रों में प्रगति कर जाते हैं।

इस मास के तीमरे मागाइ वाले साइसी, शूर-बीर बीर परिमानी होता हैं। प्राया ये शारीरिक-बान इरा ही जीविका अर्थन करते हैं, इन्हें मानसिक (बीदिक) क्षेत्र में कम सरक्षता मिलती है। इसमें क्ष्ममा ४० प्रविशत शिक्षित एवं ४ प्रतिशत काणिक्व स्मक्ति पाये गये हैं। पर, इतनी दिशायता अवस्थ पायी बाती है जीविक कार्य म अधिक निपुत्त होने ये स्थान कार्य, शिक्षितों की अपना करना रूप से करते हैं। प्राया (इस समाह बादें) विश्वास-पात, और शाकीनवा-कार्य होते हैं।

इस मास के तीसरे समझान्यगत २ ४ तिथि को वचराध्यस्त्राती पर्व अनुराधा नवृत्र वास भाग्यराजी पर्व राम्याधिकारी द्वीत हैं, इस्ते निषयों के राजध्य प्रश्नास पर वासे माइकारी कारणी के मिसने से आन्यम बीवन में विरक्त हो आद हैं। ये आसन्त वार्तिक, वदार-वरित्र पर्व महन-शीम द्वार्त हैं। सेवा-माव, इसमें, मुक्त-गुज होता है।

इस मास के बहुई समाह बाले परास्त्री और महापुरुष होत हैं। इतकी वृत्ति कावन्त मन्द्र भीर संभार से बहुम्मीत पात्री वाती है। इस समाह क ग्रामिवार सहस्रवार में होने बाजा का स्थानात्र उर्देश भीर सक्ती होता है। वैस तो महापुनृति की मात्रा इनमें भी भविषक हाती है परन्तु, क्यी-क्यी व्यवन स्थापन में भाकर 4, अनुषित कार्य भी कर हातत हैं। इस वर्षीय में न्या कोर्यों के सकूटों का मासना करना पहता है। इनका मस्तिष्क बहुव बहा हाता है भीर में भपने स्थापन (जीवन-कार्य) म यूत्र मन्नक होते हैं।

इस मान वाले प्राय विभिन्न प्रकार के स्वमाव-सम्पन्न पाये जात हैं। सङ्ग्तुमूर्व वदारता, व्यक्ति साम शाक्षीलता प्रेम और दया व्यक्ति गुरा, स्वृताधिक रूप से सभी स पाये वात हैं।

#### स्थास्थ्य

इस मान वार्तों के रागशासाशरशरशरशरशरशरशा ६१०सा १०४४२१४४१४५१४८१४६१६३१६३१६४६६ वें वय म रोग-साक्रमण होता है। इस्य रोग गन्ने के रोग अधिकतर होते हैं। पूर्वायु ध्य वर्ष की होती है। रक्त चाप (स्ता-नेशर) का प्रकाप ४२ वर्षोंचु से प्रारम्भ होता है। किसी-किसी को प्रकासाय (सकता) वा अपस्थार (सृती) का साक्रमण होता है। वसा या ग्रीत-क्रम्य सन्य रोगों का सम रहता है। इस माम वार्ती का सामध्य रोग प्राय नहीं होते। २२ वर्ष से ३२ वर्ष तक की चालु के सभ्य में सवस्य हो रोग हारा थीड़ा होती है।

धन

#### विवाद भार मित्रता

इस साम बाली का विवाह दाहारै (रनारशारेद्दारकारणा देवा) का हिए। हारापार में वर्ष में सम्मव इला है। इस मास के श्रेणशाकादाहार (रश्रेशश तिब बासे मान वा, तीम या क्रिक दिवाह करते हैं। इसके मह बाग ने-रे सिवीं के समास के इते हैं। साम या काफी मेम सा बाह्य कर विवाह करते हैं। महातर मा मुक्त वका की शास्तारशाकारों हो। सिवीं बामे वो दिवाह करते हैं तथा प्रकार समास-वीका सुखमय वीवता है। २४ वर्षायु में इनके दाम्पत्य-जीवन में कुछ मिलनता आ जाती है पर, वह शीब ही दूर हो जाती है। रिववार-पुष्य के जन्म पाने वालों से, प्रेम करने वाली अनेक नारियाँ होती हैं, तथा ऐसे व्यक्ति, अपने सदाचार सं, सबके उपर विजय प्राप्त करते हैं। शुक्ल पच १३ तिथि वाले अतिभावुक होते हैं ये, अपनी भावुकता के कारण, दुराचारिणी नारियों के जाल में फॅस जाते हैं। प्रारम्भिक जीवन, इनका, गन्दा होता है। परन्तु प्रौदावस्था में पहुंचने पर ये, अपनी थोथी भावुकता को छोडकर, वास्तविक जगत में प्रविष्ट हो जाते हैं।

इस मास वालों का स्वभाव प्रेमी होता है। मित्रता करने के लिए सदा इच्छुक रहते हैं। इनके मित्रों की संख्या श्रिष्क न रहने पर भी इन्हें, सच्चे मित्र मिल ही जाते हैं। इनसे, जो भी एक वार मित्रता कर लेता है, फिर छोड़ने का नाम नहीं लेता। जिनका जन्म कृष्ण पत्त की राश्राधाधाधाराशशाश्रि तिथि को होता है वे, श्रपनी व्यवहार पटुता के कारण, जहाँ रहते हैं, वहाँ श्रपने मित्रों का एक समूह एकत्र कर लेते हैं। कृष्ण पत्त की १३।३० तिथि वाले मित्र—रहित होते हैं, इन्हें सच्चे मित्र नहीं मिल पात, परन्तु शत्रु—संख्या भी श्रिषक नहीं बढ़नी। हाँ, कुछ लोग उनकी उन्नति देखकर उरते रहते हैं श्रीर विना प्रयोजन ही, इनसे ईप्रां करने लगते हैं। इनके, मिलने—जुलने वाले श्रिषक रहते हैं। भाई—वन्धु भी हृदय में इनसे, द्वेप रखते हैं श्रीर श्रवसर मिलने पर इनका, श्रिनष्ट करने को तैयार रहते हैं। साधारण जनता में इनकी, प्रतिष्ठा श्रच्छी रहती है, जिससे, सब लोग, प्राय प्रेम का व्यवहार करते हैं। जिन व्यक्तियों का जन्म (इस मास के) श्रन्त में होता है वे, अपने मित्रों से शिक्षत रहते हैं, तथा मित्रों के द्वारा ही व्यसनों में फॅसते हैं, इनके ऐसं मित्र वहुत कम होते हैं, जो समय पर इन्हे, काम (महायता) दे मकें।

### मन्तान

इस मास वालों को सन्तान-सुख, मध्यम-श्रेखी का होता है। रिववार वालों के ऋधिक मन्तान। सोमवार वालों के ऋल्प सन्तान या कन्याएँ ऋधिक। मङ्गलवार और शिनवार वालों के ऋधिक सन्तान, ऋधिक पुत्र। बुधवार, शुक्रवार वालों के प्राय सन्तान का ऋभाव या कन्याएँ ऋधिक। गुरुवार वालों के पुत्र ऋधिक, शुभ गुख युक्त सन्तांत होती हैं। २१३।४।६।१०।१३।१४ तिथि वालों को मन्तान सुख, मध्यम-श्रेणी का होता है। इस माम की किमी भी तिथि को ४१।१४ इष्ट-काल वाले मन्तान-रिह्त होते हैं। हाँ, इन्हें, दूसरा विवाह करने पर मन्तान-सुख होता है। १६।४८ इष्ट-काल वाले मन्तान-रिह्त होते हैं, प्राय इन्हें दक्त-पुत्र ही लेना पड़ता है। इप्स पक्त की ६ तिथि के ४८।४७ इष्ट-काल वाले १२ मन्तान तक उत्पन्न करते हैं तथा ऋधिकाश पुत्र ही होते हैं। शुक्ल पक्त की ७ तिथि के १८।२१ इष्ट-काल पर वाल ६ सन्तान तक उत्पन्न करते हैं।

## २२ अगस्त मे २२ मितम्बर तक

विद श्रापका जन्म हुआ हो तो, मकान के नैश्चत्य कोए (दिन्तए-पश्चिम) में जन्म हुआ होगा। कमरे में ३ व्यक्ति डपिन्थत थे, श्रीर जन्मतं ही थोडे रोये थे। श्राप, प्रत्येक काम में वहुत श्रधिक नुक्ता-चीनी (मीन-मेप, खोट-विनोद, छिद्रान्वेपए) करते हैं। यहाँ तक कि श्राप, स्वय श्रपने काम से ही (दूमरे समय) प्रसन्न नहीं होते, क्योंकि श्राप, उमसे भी श्रन्छा काम करना चाहते हैं। श्राप, बहुत मावधानी से श्रीर प्रत्येक कार्य बहुत मोच-विचार कर करते हैं। धर्म-सम्बन्धी (परोपकारी) कार्यों में श्राप, श्रन्छी उन्नति कर सकते हैं। यदि श्राप चाहे तो, न्रह्मचारी का जीवन व्यतीत कर सकते हैं। माटक पदार्थों से सर्वटा दूर रहने का प्रयन्न कीजिए। क्योंकि एमी वस्तुण श्राप पर शीच्च प्रभाव करके स्वास्थ्य को हानि पहुँचायेंगी। एकान्त वास में रहना, प्राकृतिक रृग्य देराना. श्रापको लाभटायक है। मर्वटा एक-सा भोजन करने श्रीर मुत्त-वायु में घूमने से, जीवन पर्यन्त श्रापकी, युवावस्था वनी रह सकती है। सङ्गीत के प्रेमी होंगे। नीला मिश्रित काला रङ्ग या हरा रङ्ग, सुनहला रङ्ग, युध्वार, श्रङ्क श्राथा। श्रापको श्रुभ कारक हैं। अधादाश्वाश्वार हाउवाव वर्ष श्रित्र। के हि। स्कृति है। स्वर्धात है। पूर्ण्य द्वाव वर्ष श्रित्र। वर्ष की है। इर्ष्या कार कर है। वर्ष श्रित्र। हाउवाव वर्ष श्रित्र। कार कर है। स्वर्धात है। पूर्ण्य द्वाव वर्ष की है।

### मास्विन ( क्वॉर ) मास

इस साम वालों का समितफ बहुत तेज हाता है, और य हतन प्रमाव-शाली होता हैं कि, संमार में इसकी समानता का या इसके प्रमाव से प्रमावित म हो सके—महीं मिलता। इनके बाक्स प्रमावित याते जात है। सत्य आहिया चालि मैतिकताओं के, वे धाने जोवन में पूर्ण कर से ततात हैं। पत्राच सामान का प्रमाव इन्ह भी कानूता नहीं होवता, ररन्तु तो भी इनकी सारी वार्त विकस्प हाती हैं। इनकी माकृति सुक्षण्य-मय होती है। मस्तिक बड़ा एवं हात-विद्यान का मायबर हाता है। वस-साहत, कामृत (स्थाव) और राजनीति के, ये पूर्ण-सावा हाते हैं। इनके भतुवायियों की संबंध कारिसित होती है। य किमी माग क प्रवत्त भी हा मकते हैं। इस समाज और राष्ट्रों के महत्तम भी हो सकत हैं। कुद्रण पद्म की २१४।६।६ तिर्थ वाले, बड़े भारी प्रभाव-शाली होते हैं। ये, श्रन्य लोगों के भाग्य-विधाता श्रीर विद्या-प्रेमी होते हैं। इनके समद्म, वड़ी से बड़ी शक्ति भी सुक जाती है। मंगलवार, शनिवार, गुक्त्वार को जन्म पाने वाले महापुरूप होते हैं। लोग, देव एव श्राराध्य के समान पूजते हैं। इनके सकेत पर चलने के लिए श्रनेकों व्यक्ति तैयार रहते हैं। यं, माहित्य के भी ममंद्र होते हैं। इनके द्वारा नवीन साहित्य का भी सृजन होता है। कभी-कभी इन लोगों का स्वभाव भी मक्त्रकी होता देवा गया है, इसलिए थे, श्रपनी धुन में श्राकर, श्रनुचित कार्य भी कर डालते हैं, परन्तु इनके सम्बन्ध में इतना निष्चित है कि ये, धुन के पक्के होते हैं। ससार में किभी की श्रपेचा (परवाह) नहीं करते, जो इन्हें, उचित जचता है, तथा जो न्याय-मगत होता है, इसी का ये, प्रचार करते हैं। इनके जीवन मे, एक यह भी विशेषता पायी जाती है कि ये, विचारक होने के माथ-साथ, कभी-कभी भावुकता में वह जाते हैं, श्रीर कुछ श्रनुचिन कार्य भी कर डालते हैं। मतान्तर से ये, (इस मास वाले) "वज्र से भी श्रीधक कठोर तथा पुष्प से भी श्रिक कोमल" होते हैं। इनमें श्रमीमित विश्वाम होता है। ये, प्राय सभी का विश्वाम करते हैं। इस मास के श्रन्त में उत्पन्न होने वाले श्रीर भी श्रीधक पराक्रमी होते हैं।

इनका (इस माम बालों का) जीवन, एक वृह्न देविक गुणों का ममुदाय होता है, यह जीवन के प्रथम ज्ञाण से लेकर मृत्यु तक, लगातार चलता ही जाता है। ये, भगवान के बढ़े भारी भक्त होते हैं। पक्के सुधारक भी, इन्हें, कहा जा सकता है। इनका जीवन, वस्तुत मत्य की प्रयोग-शाला होता हैं, श्रीर इनके, सारे प्रयत्न, मोच की प्राप्ति के लिए होते हैं। यदि श्रश्रीपार्जन के जेत्र में, ये, प्रविष्ट हो जाते हैं तो, उस जेत्र में भी, इनकी ममानता कोई भी नहीं कर मकता। इनकी नृद्ता (कार्य-मल्लग्नता) से, व्यापारिक चेत्र में, इन्हें, श्रपूर्व सफलता मिलती है। बाजार में इनका बोल-बाला होता है। इनकी माग्य मर्वत्र मानी जाती है। गामी नर होत, गरुड-गामी के हेरे ते।" के प्रभाव में व्यस्त रहते हैं।

यदि झान के त्रेत्र में इनका (इस माम वालों का) मुकाव हुआ तो, फिर इस द्वंत्र में भी इन्हें, अपूर्व सफलता मिलती है। आजीवन झान की माधना में, ये लोग, रहते हैं, और मसार के ख्याति-प्राप्त झानियों में इनका स्थान होता है। विवेक और विचार (दोनों ही) इनके पीढ़ (पुष्ट) होते हैं, और ये, सर्वदा अपने कार्य की सिद्धि में, सब कुछ छोड़कर लग जाते हैं। इनका उत्तरार्य जीवन बड़ा महत्त्वपूर्ण होता है, और उनमें सुमेर की भाँति अडिंग (स्थिर) रहकर, अपने कार्यों को सम्पन्न करते हैं। स्वभाव से तो, भीक (इरपोक) होते हैं परस्थितियाँ इन्हें, इतना माहमी और निडर बना देती हैं, जिससे इनकी, मारी भीकता, 'कपूर-सम' उड जाती है।

इस माम वालों को एक विशंषता और भी होती है कि, यदि ये, श्रम्छे कार्यों में लगे रहें तो, श्रम्त तक, श्रम्छे ही कार्य करते रहेंगे, श्रौर कटाचित बुरे कार्यों की धोर प्रवृत्ति हो गयी तो, श्रम्त तक उमी कुख्यात कार्य में लिप्त रहते हैं। इनके स्वभाव पर दूसरों के उपदेशों का प्रभाव नहीं पडता, वरन दूसरे ही इनके प्रभाव में श्रा जाते हैं। हाँ, श्राधिक श्रम करने के कार्ण इन लोगों को स्नायु-सम्बन्धी (नर्वम मिस्टम) रोग भी हो जाते हैं। हाथाँ, श्राखाँ और चेहरे पर सुरिया (मिक्डडनें) पड जाती हैं, श्रोर श्रम्त में रक्त- मवाह तथा पत्ताचात होने का भय रहता है। इन्हें, पूर्ण विश्राम लेना तथा पर्याप्त रायन करना, श्रिधिक लाभ- टायक होता है।

इस माम वाले कृपि-कार्य में भी निपुण होते हैं। ये, इस दिशा में भी उन्नति कर सकते हैं तथा इनका भी इतना प्रभावशाली न्यक्तित्व होता है कि, अन्य लोग, इन्हें, अधिक मानते हैं तथा जहाँ ये, रहते हैं, वहाँ की पचायत या आपुसी-कगड़ों का निपटारा करते हैं। इनके पैर में एक चिह्न (रेखा रूप में) रहता है, जिससे, सदा इन्हें, सवारी की सुविधा रहती है। कभी पैटल चलने का मीका नहीं आता और ये, मदा सुख-शान्ति में अपना जीवन न्यतीत करते हैं। प्राय इस माम वाले ६० प्रतिशत शिचित. २० प्रतिश्राद्ध-सम्बद्धर एव २० प्रतिशत कृपक होते हैं।

इस मास बाबे १४ प्रतिरात क्वापारी, २ प्रतिरात बकाल ४ प्रतिरात प्राप्तमर, १० प्रतिरात सावारस्य रिएक, ४ प्रतिरात महापुठव, १० प्रतिरात सवाकू (बुद्ध प्रिय) बाकू, चार चादि १४ प्रतिराद सनापति या पुलिस कों किसर, १७ प्रतिरात बदाब-बासक, साटर द्वाइवर या बान्य सवारियों क बावक, १४ प्रतिरात भ्रमस्य रीम (कावारा) द्वारो हैं।

इस सास की एक मुख्य विशापना यह है कि, व एक ही काय म प्रवीस्थ हा मकते हैं। जिनका जीवन स्वासं की भीर मुक्त बाता है वे एके स्वार्थी हाते हैं। का इसी माम के म्वासी (बुध) का दूरित ममाव जानना नाहिए। इस साम के स्वासी (बुध) का दूरित ममाव जानना नाहिए। इस साम के २०१२ न ११किट इस्कार तक के सम्य वाल वह विकाय हुए होंगे हैं उनके हुएस का पता लगाना वहां ही किंदन हाता है इसके साम का माम के सम्य वाल के होंगे हि उनके हुएस का पता लगाना वहां ही किंदन हाता है इसके साम का प्रतस्म तो वहें क्लाइ स करते हैं, क्लेंकिन साम का प्रतस्म तो वहें क्लाइ स करते हैं, क्लेंकिन स्वार्थ माम इनका सार जरता है कार का प्रतस्म तो वह साम इसका सार जरता है कार का स्वार्थ माम इसका साम के स्वार्थ माम के स्वार्थ माम स्वार्थ में हो आप है।

#### विवाद चार मित्रवा

इस साम बालों का विचाद बहुत शीध (कारी चायु स) हा जाता है। इतस प्रारम्भ म बासता काषिक होती है, तथा क्षारी आहु म कुमंगति के प्रमास से बिनाइ जात हैं। है। ११११आ/अर्लाइशः । १९११ओं अर्थाइश्याध्यक्ष में बंध की चायु स विचाद के प्रवक्त को। चात हैं। इस्या तक की साश्रीकंश्वाश्याध्य रिवि बालों का वैचादिक हाल करा हाता है, तथा य आहरा मांग के प्रवक्त हात हैं। उत्तर हाथ में तिक को चित्र हाता है। उत्तर १२११ओं ) तिवि वाखों के दा वा तोन विचाद तक होते हैं। जिनक हाथ में तिक को चित्र हता है। उत्तर १२११ओं ) तिवि वाखों के दा वा तोन विचाद तक है। इन्हें, प्रवक्त हाथ में तिक को चित्र तक तरात हैं। उत्तर प्रवाद हैं के प्रवक्त हता है। उत्तर हाथ में तिक को चित्र हता है। उत्तर प्रवक्त के प्रवक्त तक तरात हता है। व्यव्ध विचाद हता है। उत्तर प्रवक्त के प्रवक्त के प्रवक्त हता है। इस समय वे चित्र भावता ही का सम्मान के प्रविक्त के प्रवक्त के प्रवक्त के प्रवक्त हता है। उत्तर प्रवक्त हता है। उत्तर प्रवक्त हता है। उत्तर प्रवक्त हता है। उत्तर प्रवक्त हता है। उत्तर हता हता है। विचारक हता के कारत विचार के प्रवक्त हता है। विचारक हता हता है। विचारक हता है। विचारक हता है अपत कर के प्रवक्त के प्रवक्त हता है। विचारक हता है अपत के अपना तक की कारत प्रवक्त है। विचारक हता है अपत कर के प्रविक्त स्वार है। विचारक हता है अपत कर के प्रविक्त है। विचारक हता है कि विचार के विचार के विचार के विचार के विचार के विचार के विचार के विचार के विचार के विचार के विचार के विचार के विचार के विचार के विचार के विचार के विचार के विचार के विचार के विचार के विचार के विचार के विचार के विचार के विचार के विचार के विचार के विचार के विचार के विचार के विचार के विचार के विचार के विचार के विचार के विचार के विचार के विचार के विचार के विचार के विचार के विचार के विचार के विचार के विचार के विचार के विचार के विचार के विचार के विचार के विचार के विचार के विचार के विचार के विचार के विचार के विचार के विचार के विचार के विचार के विचार के विचार के विचार के विचार के विचार के विचार के विचार के विचार के विचार के विचार के विचार के विचार के विचार के विचार के विचार के विचार के विचार के विचार के विचार के विचार के विचार के विचार के विचार के विचार के विचार के विचार के विचार के विचार के विचार के विचार के विचार के विचा

इनके (इस सास वार्कों क) मित्रा की संक्या यांचक हानी है। धर्मांकिक प्रमाव के कारण यांचिकां कनाण इनकी मित्र हो जाणी है। चतुराह चाँस स्थवहार कुराकण इनम इनमी व्यक्ति होती है कि सिस्स में सहा क्षमने चारों कार सानित का बादाबरण बनार एकत हैं। इनके प्रमा राष्ट्र मही होते कीर का स्थाव के भी कपनी सुत्रण बोहकर मित्र बन बात हैं। गोमकार चीर गुम्बार बाब मक्त प्रमारक, चयम कपने के चायसभी प्रमाव के कारण शिक्षत चीर चित्रावित (सभी मकार की) जनता के मित्र बन जाने हैं। शांतवार चार सामवार वालों के शृष्ट भी भागक होते हैं। प्राचा इनके शृष्ट, सममद चाही होते ही स्थावनर आज यर कुछ सामित्र कर वहाँ हैं। अरोश्लिश्शिश्योश्लिश्लिश वें चयम इनके शृष्ट हारा क्यांचिक चारित्र वानित के सम्माना वाली है।

#### भाग्यादय

इस मास बाबी का भारवादन १६ वर्षोषु स मारक्य हाता है। १७१६मा२ २११२६१९४१२४१३१४२४४ ७४१७६ में बर्षों में बर्जात होती है। २७ में बर्च में गुरू का प्रभाव कविक बढ़ने के कारण *दरा-विदय में (मारक* सबन) कीर्नि-वीट्यों केंब्र जाती है और यह कवसर इतना महत्त्व-मूरा होता है कि, इस माम बास इसस साम उठाकर अपनी उन्नित कर सकते हैं। यदि इस समय का महुपयोग नहीं किया गया, तो फिर, जीवन में उन्नित का अवसर मिलना, किठन ही सममना चाहिए। १४।६।२२।२६।३१।४४।४६।४४।४६।६२।६४।६८।७४ वें वर्ष कुछ कप्रकारक होते हैं इनमें आर्थिक एव शारीरिक कप्र उठाने पड़ते हैं। प्राय ३२ वर्ष के उपरान्त शुभ प्रहों का योग अच्छा रहता है जिससे, इनकी उन्नित होती चली जाती है। अङ्क १।४।४।६ शुभ, युववार शुभ, हरा रङ्ग और सफेट रङ्ग शुभदायक है।

### म्बाम्थ्य

## सन्तान

इस माम वालों को सन्तान-सुख अन्छा होता है। परन्तु, मन्तान निकम्मी या जी-जलाने वाली होती है। इस माम वालों को मन्तान-मख्या ह से १६ तक हो मकती है। ऋष्ण पद्म की २१४१७ तिथि वालों के मन्तान-अभाव, या मन्तान के दुश्चिरित्र होने से मानसिक सताप रहता है। शुक्ल पद्म की अदा१०११२११११ तिथि वालों के ४ कन्याएँ, ६ पुत्र तक हो मकते हैं तथा कन्याएँ सुशील एव मद्गुरणी होती हैं। परन्तु, पुत्रों में अधिकाण, स्वार्थी एव पिता को दु स-दायक होते हैं। रिववार, गुक्वार और शुक्रवार वालों के २ कन्याएँ, ४ पुत्र होते हैं, तथा अन्य स्त्रों से प्रेम हो जाने पर २ कन्याएँ, ३ पुत्र, उससे भी हो सकते हैं।

## श्रनुक्ल ममय

प्राय सभी मास (इस मास वालों को) श्रनुकूल रहते हैं, पर, वैशाख, ज्येष्ठ श्रीर भाद्रपट विशेष लाभदायक होते हैं। इन मासों में कार्यारम्भ करने संशीव सफलता मिलती है। बुधवार श्रुभ, मतान्तर से शुक्रवार, मंगलवार श्रुभ, २।३।४।७।१८।११।१३।१५ तिथियाँ शुभकारक होती है।

# २३ मितम्बर से २१ श्रक्टूबर तक

यदि श्रापका जन्म हुश्रा है तो, मकान के पूर्वी माग में उत्पन्न हुए होंगे। कमर में ३ व्यक्ति उपस्थित ये। जन्मते ही श्राप थोडे रोये थे। श्राप देश-मक्त श्रीर गोजी हैं। म्वमाव से निष्पच्रपाती हैं। श्राप बहुत हयावान हैं, श्रीर किमी का भी दु ख देखकर श्राप, भरमक सहायता करने को तैयार रहते हैं। श्रापको पर्वतादि जैसे अच्छी है। स्वास्थ्य साघारण तीर से ठीक रहेगा। शीत से श्रापको वचना चाहिए। श्रापको पर्वतादि जैसे उचे स्थानों पर नहीं जाना चाहिए। गुलावी श्रीर नीला रझ शुभ, शुक्रवार शुभ, श्रङ्क शहाद शुभ, हीरा या दूधिया (स्फिटिक) पत्थर, श्रापको कवच के समान लाभदायक है। शशाधाद श्राप्त शापको श्राप्त श्राप्त श्राप्त के समय रहेगा। पूर्णायु द्रश्र वर्ष की है। श्रापको मित्रता बहुतेरे लोगों से होगी। धनी पुरूप श्रीर पढ़े-लिखे लोग श्रापका सम्मान करेंगे। श्रापको मनुत्य जाँचकर, मित्रता करना चाहिए। श्रापका स्वभाव दयालु होने के कारण, श्राप, श्रनजान मनुष्यों से भी शीव ही मित्रता कर लेते हैं। मित्र, श्रापको बहुधा मुकायेंगे। २३ जुलाई से २२ श्रगस्त तक, २३ नवस्वर से २१ दिसस्वर तक के सध्य उत्पन्न व्यक्ति, श्रापके श्रन्छ मित्र होंगे। किनी मित्र के साथ कठोरता (मख्ती) का व्यवहार न कीजिए। व्यापार या शिचा-सम्बन्धी विषयों

में भाग उसात करेंग। शिल्य-कला भीर सङ्गीत-विद्या में भी भाग नियुत्य हो सकत हैं। दूवन प्रभिक्ष वर्ष करेंगे। भाग द्रव्य-संपथ नहीं कर सकीं। भाग में, किसी बाम का बूसरे दिन के बिए दालने की दुरी भागत है। यदि भाग बुसरों स प्राप्त में तो, उसे शीम लीटा में अन्वया इस विश्व में मित्र भी भागक, हुत्ल के बारण हो जीतगा। भागका दिवाह रे० बानपरी स रे० करनारी तक का रेश में स रेर जून तक के मध्य में अराम करना के साथ हो। यदि माना के साथ हो। यदि साम वाले दात करना करना करना वाले करात करना के साथ में साम ग्रामकारक रहेगा। इस समय वाले करात, वाले करने वाले होते हैं। यदि शिक्षतता की गयी ता वाले करने वाले होते हैं। यदि शिक्षतता की गयी ता वाले करने वाले हात सकता है।

#### कार्तिक-मास

में (इस मान बाक्के) स्वयं बढ़े रह-विषेधी द्वान हैं इसलिय इन्हें प्रमावित करमा, बडा कृतिन कार्य द्वारा है। इनकी जितनी समित्रींच भार प्रेम की आग रहती है क्तमी बनिवानीम की श्रीर नहीं। श्रादर्श-मार्ग को स्थिर रखना भी ये, चाहते हैं तथा श्रादर्श की पूर्त के लिए नवीन-नवीन उपाय एव विधियों को भी प्रचलित करते हैं। ये, श्रपने जीयन मे, श्रपने हाथ से, सुन्दर गृह-निर्माण कराते हैं तथा म्वयं ऐतिहासिक पात्र एव प्रात स्मरणीय होते हैं। इनका स्वभाव, इतना कोमल होता है कि, तिनक-मी कड़वी वात भी इन्हें, वाण की भाँति खटकती है। वाग्तव में ये, बड़े भारी भावुक होते हैं। श्रपनी निन्दा, इन्हें, सहन नहीं होती। जो निन्टक होता है, उम पर इनके, प्रतिहिसा के भाव रहते हैं। जब तक उससे बटला नहीं ले लेते, तब तक उन्हें, सन्तोप नहीं होता। घित किये जाने पर, प्रवल विरोध का भी सामना करने को तैयार रहते हैं श्रीर श्रन्तिम मॉम तक, श्रपने पत्त का समर्थन करते हैं। कभी-कभी कर्तव्य सं प्रेरित होकर भी इन्हें, श्रपने पत्त का समर्थन करना पड़ता है। इन मास वाले छपक, छिप में सफल नहीं हो पाते. क्योंकि, इनसे शारीरिक श्रम श्रिधक नहीं हो सकता। वैसे तो ये, छिप करते हैं, पर उसमें इन्हें, न तो श्रानन्ट ही श्राता है, श्रार न उसमें कि विशेष ही रख पाते है। हाँ, शाक-भाजी की उपज ये, श्रच्छी कर सकते हैं तथा वाटिका-कार्य भी निपुखता-पूर्वक कर सकते हैं। इनमें, विविध प्रकार के पुष्प, युज्ञ श्राटि लगाने की श्रच्छी योग्यता होती है। श्रपनी प्रखर बुद्धि के कारण, वगीचे की शोभा को, श्रव्य धर्च में तथा श्रव्य समय में चमका देते हैं।

कृष्ण पत्त की द्वितीया को २१।४६ इण्ट-काल वाले, यह भाग्यशाली होते हैं, या इन्हें, नाना प्रकार के सासारिक भोग उपलब्ध होते हैं। इसी तिथि को ४६।१४ से ४४।३८ इण्ट-काल तक के मध्य याले, प्राय दुर्भाग्य-शाली होते हैं। यों तो, ये भी कर्मठ होते हैं तथा चुपचाप, अपने काम को पूरा करते हैं। प्राय ये, कपड़ा, किराना और घी के ज्यापार करते हैं, इन्हें, कपड़ा, शक्कर और कई के मिलों में अधिक लाभ हो सकता है। जिनका भाग्य अन्छा होता है, वे, अपने सहयोगियों की सहायता से रग-ज्यापार में अच्छा लाभ उठाते हैं। मोना-चाँदी के ज्यापार में कम आय होती हैं। रेश, सहा, लाटरी से २७ वर्ष की आयु में, कुछ लाभ हो जाता है परन्तु अट।अट।४० वें वर्ष में (अयुभ यहों के प्रभाव से) सहा-जुआ़ँ आदि में वन-हानि होती है। कुण्ण पत्त की १८।१३।१४ तिथि वाले, अच्छे, ज्यापारी होते हैं। ये, दान, पुण्य और परोपकार के अनेक कार्य करते हैं तथा ये, प्राय असाधारण-पुक्ष होते हैं, और ममाज या दंश के भीतर, एक नई स्फूर्ति उत्पन्न कर देते हैं। इनके द्वारा, जीवन में अनेक महत्त्व-पूर्ण कार्य होते हैं, परन्तु, शुक्ल पत्त वाले, अधिक भाग्य-शाली होते हैं। भयानक विपत्ति के आने पर भी ज्याकुल नहीं होते, और विद्व वाधाओं को पार करते हुए, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। इनका जीवन, समाज और देश के लिए, बड़ा लाभदायक होता है। इम मास वालो का भाग्य, विद्या के द्वारा जागृत होता है। पडोसी ज्यक्ति भी इनसे, प्रसन्न रहते हैं, और समय पडने पर इनकी सहायता करते हैं। यो तो इस मास वालो में, किसी को जीवन में, कठिनाइयाँ, अधिक से अधिक उठानी पड़ती है, परन्तु फिर भी ये, प्रसन्न और गति-शील रहते हैं। काम करने की इनमें, अपूर्व शक्ति होती है, और कुछ ज्यक्ति, इस प्रकार से, महापुक्प भी हो जाते है।

## विवाह और मित्रता

इस मास वाले, विवाह श्रीर सित्रता करने में, वहे चतुर होते हैं। उनके, मित्रों की एक मण्डली रहती हैं। परन्तु, इनके, प्राय सबके सब मित्र, स्वार्थी होते हैं। समय पडने पर एक भी मित्र, काम नहीं श्राता, श्रीर श्रावश्यकता के समय, मुँह छिपाकर भाग जाते हैं। इस मास वालों का, श्राधकाश धन, मित्रों के स्वागत में, खर्च होता है। जो व्यक्ति, मित्रों से सजग रहते हैं वे, श्रवश्य चन्नति करते हैं। इनका विवाह प्राय शीघ्र हो जाता है। श्राधानाश्वाश्य शिष्ठ विधि वालों का कुछ देर से, तथा शश्यश्यशिश्यश्य तिथि वालों का शिघ्र (श्रव्यावस्था में) विवाह हो जाता है। विवाह के वर्ष नाश्शश्यश्यश्य श्रीर हों। इसी दिन २७१४ इष्ट-काल वालों के तीन विवाह होते हैं। सोमवार को १७१४ इष्ट-काल वालों का एक विवाह होता है।

[ २४४ ]

सम पटी तथा विषम पत्न प्रशास वालों का विवाद नहीं होता। हाँ ये अपना अमुवित मन्त्रा अवस्य हो रखते हैं। महतवाद आत मुक्त दालों को वैवादिक मुक्त अवसा हाता है तथा प्रत्यों कोनों दिनों में ४२।४६ प्रश्न वाले, निर्माद करने हैं। एउन अपना हाता है तथा प्रत्यों कोनों दिनों में ४२।४६ प्रश्न का वाले, निर्माद करने हैं या अपने सिवाद से स्वताद करने हैं या अपने सिवाद से सम्बाद करने हैं या अपने सिवाद से सम्बाद करने हैं । गुरुवार को १४।१६ प्रश्न काले में साम के अपने कि वाद से सम्बाद करने हैं । गुरुवार को २३।१६ प्रश्न काल काले संसमी होतें हैं भीर वैवादिक वाले मंगान को प्रवाद होते हैं। १९।४५ प्रश्न काल काले स्वताद करने पर भी, मुझी नहीं होते । ग्रातकार की रात वाले, प्राय पर प्रपत्नी रजत हैं तथा प्रत्य करने पर भी, हो वाले प्रयाद की स्वताद करने पर भी, मुझी नहीं होते । ग्रातकार की रात वाले, प्राय पर प्रपत्नी रजत हैं तथा प्रत्य करने हैं। १९।१५ प्रमुख प्रत्य है निर्माद की स्वताद करने हैं।

#### माग्पादय

भागपादम् ।

सम माम बाका का मामय अण्डा इता है, सदाय ममसद आवन में, किताइवाँ कम ही काशी हैं।

प्राया माम्योक्ष २४ वर्षोत् स होता है। मतान्वर स ४ वर्षोत् बतायी गयी है। पृत्य माम्यावय २४ वर्ष की

सायु में हो पाता है। इनकी उनति प्राया १६१६०/१६।२०।२४२५०५८।३११३१४)।४१।४१८०४८।३५१४८।४५।४५

६०६६५१६८०५ में वर्षो में बिताय होती है। १४१९०५४।११११४८।४५४०५८।३५१८।६५०५८।६५०४ में वर्ष में कुक वरिताइयों चार्यो हैं। दिश्य रूप से ३४ और ३६ वें वर्ष अधिक कर्र होता है, इन नोनों वर्षों में किताव्यों के साथ-सान नाता प्रकार की पत्य भी वावाद भाती हैं। इसस्य प्रचार करवाया म विद्वस्त अति हैं भीर इस् वार के प्रकार कुक पीके इट मी आते हैं। यथिर १८१५६ में वर्ष, प्रवात के बोग हैं, १९२५, प्रतिकृत्य परिस्थित के कारया, ये जाना वय भी करवायक हा सकते हैं। अपिक के सार कार करवा है। इस्प कार कर परिस्थित से विद्वसर्वक होकर बात्स-इत्या तक कर होते हैं। इसविष्य १८१६ में वर्ष को मतकता से विभाग वाहिए। वें तो, इस मास बाक्षे पत्री होते हैं, इन्हें, पिक माम्याच मी मिलती है। इसक विषय । १९४०।१००४। १९४८।११५७५०६ में वर्ष में विदाय पन-वाम होता है। १९१८।१०५६।११८।११।१६। १८६६ में वर्ष में मार्चका सहुद कहैं। चावातक लास वाले वालों स ४५ से ४६ वर्ष के सम्य में भाव हात्री ह पर एक बार वन-हाति में इतारी पहती है। केत्र हैमारा आप्रवर्ष पीय माम चयम सुक्तार सुम महक्तार कार्यम १९४१।६९ स्थार १९४६ सम्ब के सम्य में भाव हात्री है पर पर कार वास वास हात्री है। केत्र है। स्थार भाव हात्री है। सेत्र हैमारा आप्रवर्ष पीय माम चयम सुकतार सुम महक्तार कार मान्याविया स्थार १९४१।१०००।१० तिविया सन्वम १९४१।६९ सार है है

#### स्वास्थ्य

इस साम बाला का हैजा-खान जैसे संकामक रागों का मय रहता है। इनका बाल्यकाल ता, इस बारोग्य ही बीतता है। श्राप्ताशालाच्या एत्यारेशीलास्टाप्रश्राप्ताशास्त्राशास्त्राप्तारामास्त्राप्ताराह्य।हावशास्त्राक्त्यान क्षाच्या है वर्ष से रोगों से कट कठान पढ़ते हैं। इन्हीं बनों में बालाबु सरीले बातक योग सी होते हैं। बातु सक्स होती है। पूर्वाचु सर वर्ष की हो सकती है। परन्तु हथ वर्ष से क्षाचिक, इक्षनण्ड लोग बातु बढ़ा वात हैं।

#### मन्तान

इस मास बाला को, सन्तान-मुल इसा है। प्राप्त के पुत्र कीर ठीन कम्यार्थ तक, उसक हा सकती है। रिवंबार की रात बाला को पुत्र-मुल बचन और कम्या-मुल कार हाता है। रिवंबार सीमवार और प्रथमर बाला को, मनवान-मुल सामारण हाता है। महत्ववार को दिन वाले १ पुत्र २ कम्या से सम्बन्ध रात बाले ४ पुत्र, १ कम्या से सम्बन्ध होते हैं। सुक्रवार का रात बाले प्राप्त मन्तान-मुल नहीं पाते। शांतिवार बालों को, ३ पुत्र १ कम्या तक, मन्तान हो मकती हैं।

यदि आपका जन्म हुआ हो तो, मकान के पश्चिमी भाग में उत्पन्न हुए होगे। कमरे में ३ व्यक्ति उपस्थित थे। आप, जन्मते ही रोये नहीं; कुछ समय लगा। भय और दु'रा के समय आप, अधीर नहीं होते, श्रीर उसके बन्धन से निकलने का उपाय सोचते हैं। श्रापको, स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए, सर्वदा शीतल जल का उपयोग करना चाहिए। जल से आपको घात है, अत जलाशय से दूर रिहए। मद्गलवार, गुरुवार शुभ, श्रद्ध शराष्ट्राण्य शुभ है। १।१३।१४।२४।३४।४४ वें वर्ष श्रशुभ योग है। पूर्णायु ७४ वर्ष की है। मित्र श्रीर शत्रु श्रापक, दोनों समान संख्यक हैं। श्रापके मित्र, श्रधिकतर चापलूस हैं, इसलिए उनमे श्रपनी गुप्त वात न बताइए। २२ जुन से २२ जुलाई नक, २० श्रप्रैल से २० मई तक, २२ दिसम्बर से १६ जनवरी तक के मध्य मे उत्पन्न ज्यक्तियों से, आपकी मित्रता रहेगी। २० जनवरी से १६ फरवरी तक, २३ जुलाई से २२ अगस्त तक जन्म वाले, त्रापके शत्र होंगे। प्रायः त्राप गर्वशील होंगे। श्रापके जीवन के पूर्वार्ध में त्राधिक सफलता मिलेगी। जीवन में पर्याप्त रूप से बन्धं करने के पहिले समय में श्राप, बहुत से बन्धे करेंगे, किन्तु वे, सभी एक-एक करके नष्ट हो जायेंगे। पैतृक धन की प्राप्ति होगी। परन्तु, उस पर बहुतेरे भगडे (अटालती) हागे। श्राप, बहुत यात्राएँ करेंगे। श्राप, मामाजिक कार्यों में मफलता प्राप्त कर मकते हैं। श्राप, डाक्टर या इन्जीनियर हो सकत हैं। शिचा-कार्य में विशेष र्जाच रहेगी। २२ जून से २२ जुलाई तक, १६ फरवरी से २० मार्च तक के मध्य मे उत्पन्न कन्या के साथ विवाह करना उत्तम होगा। दृसरों की कही हुई वानों पर विश्वाम न कर वैठिए। कोई गर्म स्वभाव के तथा रढ-प्रतिज्ञ होते है। स्त्रापको गहरे पानी से नहाने में सतर्क रहना चाहिए। स्त्राप पर प्रेम-वर्ताव द्वारा विजय पायी जा सकती है।

# अगहन ( मार्गशीर्प) मान

इस माम वाले, चुम्वकीय श्राकर्पण-शक्ति वाले होने हैं। इनकी शक्ति का विकाश, चरम रूप से हो सकता है । डिक्टेटरशिप इन्हें, ऋधिक प्रिय होती है ऋौर सब कार्यों में ये, अपनी ही बात रखना चाहते हैं। क्रुप्र्णपच वाले, पराक्रमी होते हैं। ज्ञान-विज्ञान, राजनीति स्त्राटि स्त्रनेक विषयो के परिडत होते हैं। इस मास वालों के पराक्रम के समन्न, वड़ी से वड़ी शक्ति मुक जाती है। वैर्य श्रीर गतिशीलता, इनके जीवन में कूट-कूटकर भरी होती है। प्रारम्भिक जीवन में विलासी होते हैं, परन्तु, श्रचानक इनका जीवन ऐसा वदलता है कि, जिससे इन्हें, त्यागमय परिश्रमी-जीवन विताना पडता है। कुछ लोग, महान पुरुप तक हो जाते है, इनके चमत्कारी भाग्य के समच, ससार की श्राश्चर्यान्वित होना पड़ता है। कुछ लोगों में ईर्पा-द्वेप की भावना, श्रधिक प्रवल होती है। कभी-कभी ये, श्रन्य लोगों के लिए कप्टदायक ( खतर नाक ) होते हैं, तथा इनसे रचा पाना, सरल काम नहीं होता। एक वार जिसके ऊपर, इनकी वक्र-हृष्ट्र (टेढ़ी नजर) हो जाती है फिर उसे, विना नष्ट किये, नहीं छोड़ते हैं। यद्यपि ये, टढ-प्रतिज्ञ होते हैं पर, अवसर पड़ने पर, कभी-कभी श्रपनी प्रतिज्ञा छोड़ भी देते हैं, अपेचा कृत, वैशाख वालों से कुछ मृदु होते हैं। इनकी शक्ति, इतनी श्रधिक होती है जिससे, शत्रु, विना ननु नच (चूँ चपड़ ) किए नम्रीभूत हो जाते हैं। इनका चरित्र, साधारणतया टढ होता है। परन्तु, कृष्णपत्त वालो का चरित्र, उतना अच्छा भी नहीं होता। वासना इनमे, इतनी श्रिधिक प्रयत्तता में रहती है जिससे इन्हें, कभी दुराचार की श्रोर भुकना पढ़ता है। इस मास वाले, स्वय श्रपने ही प्रभु (स्वामी) होते हैं। किसी के होकर रहने में, उनकी रुचि नहीं होती । प्रशसा एय चाटुकारिता (चापल्सी ) से दूर भागते हैं क्योंकि ये, स्पष्ट-वादिता-प्रिय होते हैं । ये मन्त्री, श्रमिनेता, सर्जन, प्रोफेसर, शित्तक, वैज्ञानिक, कृषक श्रीर साधारस त्र्यापारी होते हैं। प्रवन्य-कार्य (आई सी एस ) में बहुत सफलता पाते हैं। यदि आत्म-संयम तथा श्रात्म-नियत्रण रखना, सीख जायँ तो इन्हें, त्र्यापार में भी मफलता मिल सकती है। महन-शीलता, प्रचुर मात्रा में, इनमें, पायी जाती है। कठोर से कठोर विपत्ति सभी ये उद्विम महीं हो पात। कावसर पहने पर काटे से झाट काव भी, प्रमक्ता स कर बालत हैं। चावर की चार्क्सभ चित्रक होती है। तनिक भा कपमान होन पर इनकी चन्तरामा। विद्रोह कर उठती है। यात्रा अधिक करना पहचा है। देश-विदेशों में परिश्रमण कर, अपने द्वान-भावहार की दृक्षि करत हैं।

शुरूल पण वालं, गरियत तथा मुगोल ( जामको) में मबीयाता प्राप्त करत हैं। हाजबर्ग था वर्म वारियों पर अपना अञ्चलामन, सुन्दर होंग से पता अकत हैं। प्राप्ति माणा के प्रमारक होकर विशेश में भी जाते हैं। ये दूसरा की मलाई के लिए वहे-वहे करण बतात हैं। योर ये, कभी-कभी दूसरों को उन्हीं को मलाई के लिए वहे-वहें करण बतात हैं। योर ये, कभी-कभी दूसरों को उन्हीं को मलाई के लिए, उन्हें सा, उन्हें को उन्हें को पता है। या प्रमुख्य के लिए वहीय होती है। यरच्यु हाल-पर हाल वर कर बेठे रहना उन्हें कीचक प्रमुख्य होता। थे, जुमती हुई वा हास-जुक वाले वहीं विभीक होता है। इस समस वालं का स्वस्थ्य अच्छा होता है। इस समस वालं का स्वस्थ्य अच्छा होता है, वहन कर गरिया हात हैं। हसा उन्हें, वालिक में करते हैं। इस सास वालं का स्वस्थ्य कोची है। इसली कार्य-अवीयता के आगे, असफता को भी मुक्ता पढ़ता है। इसले दाय से धनेक कर्मा का भीगायेश होता है। उनके हाय से धनेक कर्मा का भीगायेश होता है वाह उनके हाय से धनेक कर्मा का भीगायेश होता है। इसले वाल स्वस्था परित्र होते हैं। इसले वाले अपने पत्र होता है। इसले पत्र लागा होती हैं। इसले वाले का स्वस्था पत्र वाह उनके हाय के पत्र तथा अपने वाह होते हैं। इसले पत्र विभाव का स्वस्था परित्र होते हैं। इसले पत्र विभाव का स्वस्था परित्र होते हैं। होते हैं। इसले पत्र वाह सुक्त पत्र की शाध्यश्च करने करने होते हैं। इसले सामस वालों का एक सुक्य सुख है कि, इनके का होते हैं। इसले पत्र वाह सुक्त सुक हो। होते हैं। वहने इसले करने हो। हिस पर उनकी करा होगी है, वसके पेन पत्र साम देते हैं। वर्षा प्रका वर्षा आपर उनके करने हो। वसा पर इसले हा सामित के स्वत विकास स्वस्त विकास करने हैं। वसार हो। वसार के सुल्या स्वस्त उनका करने हैं। वसार स्वास के सुल्या समक उनका करने होता है। स्वस विकास करने होता है। स्वस विकास करने होता है। स्वस विकास करने होता है। स्वस विकास करने होता है। स्वस विकास करने होता है। स्वस विकास करने होता है। स्वस विकास करने होता होता स्वस करने होता हो। स्वस विकास करने होता है। स्वस विकास करने होता होता है। इसले वसक करने होता होता है। इसले वसक करने होता होता है। इसले वसका करने होता होता होता है। इसले वसले करने होता होता है। इसले वसले करने होता होता होता है। इसले वसले करने होता होता होता है। इसले वसले होता होता है। इसले वसले होता होता होता ह

इस माम बालों की माधना सदा अपनी महत्ता मदिशा करने की होतो है। यं सदा यही बाहत हैं कि लोग इस स्वामी वा बस्ट सममें। इनकी दृष्टि से धपना गौरव सबसे बढ़ा होता है। इसिय इन्हें अपनी आक्षोधना सुनना प्रिय नहीं है। ये स्वयं अपके आक्षोधक होते हैं। स्पृत्तिक रूप में आहम्मत्वा इसम सद से अधिक पायो बाली है। इनके बीवम से माक दुपटनारों होती हैं अपने पायो स बक्ते का इन्हें सदा सद गहा है। बरा मी अमावदानी में बड़ी हानि हो जा सकती है, ये इह पेसे इनक करने हैं, विकसे अम्मत-रवा की बड़ी आवश्वकता पहती है विशोध रूप में अवस पदार्थ हानि पहुँचाते हैं। इनमे नपुसकता, समय से पहिले ही आ जाती है। कुछ लोग, माटक वस्तु के विशेष ज्यमनी होते हैं, तथा कुछ की मृत्यु भी, माटक पटार्थों के कारण हो जाती है।

# विवाह ऋंगि मित्रता

इस मास वालों का विवाह ११-१३-१७-१८-२०-२२-२३-२४-२७-२८-३०-३२-३३-३४-३६-३८-४२-४६ वे वप की आयु में होता है। इत्या पत्त की शशशशशशिशशश्व तिथि वाले, तो विवाह करते हैं, नश्वाशशिष्टाश्वश्व तिथि वाले, एक विवाह करते हैं। रविवार, सोमवार, मगलवार और गुम्बार वालों का विवाह अवश्य होता है। शुक्रवार की रात वालों को, पत्नी का वियोग शीन्न होता है। तथा आबी रात के बाद वालों को, दो विवाह करना पडता है। शुक्रवार को मध्यान्ह वाले, एक विवाह कर पाते हैं, तथा ये, पर-स्त्री से भी प्रेम करते हैं। बुधवार और शनिवार वाले दो विवाह करते हैं। इस मास वालों की, मित्र-मख्या अधिक होती है। ये, जहाँ रहते हैं वहीं, प्रेम का वातावरण बनाये रखते हैं। इनके, सच्चे मित्र भी कई हो सकते हैं। शत्रु की सख्या भी अधिक होती है पर उनसे, इन्हें, हानि नहीं पहुँचती।

## भाग्योद्य

इस मास वालों का जीवन, प्राय श्रानन्द-पूर्वक ज्यतीत होता है। माग्योदय १६ या १८ वर्ष से प्रारम्भ हो जाता है। १४-१८-२०-२१-२३-२४-४४-४४-४७-४६-६१-६२-६३-७४ वे वर्ष में विशेष दु सहोता है। २८ वर्ष से ३४ वर्ष तक की श्रायु का ममय, विशेष महत्त्वपूर्ण होता है जीवन का पूर्ण निर्माण, प्राय इसी समय में हो पाता है। ३४ वर्ष स ४२ वर्ष तक का जीवन सफलता का होता है। ४६ वर्ष से ४६ वर्ष तक का जीवन, स्वाम्थ्य के लिए कुछ हानिकारक होता हं तथा श्रार्थिक, मामाजिक श्रार राजनैतिक किंतनाइयों का सामना करना पडता है। मृगलवार शुम, १-२-४-७-६ श्रक श्रम, वैशास्त, श्रावण, कार्तिक, अगहन माम शुभ, ४।४।७।११।१३।१४ तिथियाँ श्रशुभ, २।६।८।१०।१२।१४।३० तिथियाँ मध्यम होती है। इम माम वालों की, प्राय श्रार्थिक स्थित श्रच्छी होती है। प्राय ये लोग, श्रच्छे बनी होते हैं। युवावस्था में, श्रच्छा लाभ कर पाते हैं। युद्धावस्था में, श्रार्थिक-सकट उत्पन्न होता है। २४-२७-२६-३२-३५-३६-४०-४८-४६ वें वर्ष में, विशेष लाभ होता है। ३६-३८-४८-६४ वें वर्ष में, श्रार्थिक-सकट हो सकता है।

## स्वामध्य

इस मास वालों की पूर्णायु होती है। वहुत कम व्यक्तियों का श्रकाल-मरण होता है। हॉ, रोग उत्पन्न होते हैं। एलोपैथिक (डाक्टरी) चिकित्सा म लाभ नहीं होता। श्रायुर्वेदिक लाभटायक होता है। ३-५-१०-१०-१३-१६-२०-२२-२३-२४-२६-३१-३३-३५-४२-४४-४६ -४६-४२-४४-४४-४७-४६-६४-७२-७४-७६ वें वर्ष में, रोग द्वारा कष्ट की सम्भावना होती है। श्रुक्त पन्न वालों की, वालारिष्ट होता है। इसलिए मतान्तर से ६१२१२६ वें दिन, ११३१६।अ६।११ वें मास, कष्ट कारक माने गये हैं। वात-कप-कारक वस्तुश्रों का सेवन, त्याग करना चाहिए।

#### सन्तान

इम मास वालों को, पुत्र की व्यपेत्ता, कन्या-सुत्व व्यथिक होता है। शुक्ल पत्न वालों को, ६ पुत्र ४ कन्याएँ नक हो मकती हैं। कृष्ण पत्त वालों को, ४ कन्या २ पुत्र नक हो मकने हैं।

## २३ नवम्बर से २१ दिसम्बर तक

यदि श्रापका जन्म हुश्रा हो तो, मकान के वायव्य कोगा (पश्चिमोत्तर) में उत्पन्न हुए होंगे। कमरें में ४ व्यक्ति उपस्थित थे। जन्मते ही श्राप, नहीं रोय, कुछ समय लगा। श्रवमर श्राने पर श्रापको, किसी भी श्रव्छे काम में चूकना नहीं चाहिए। व्यापार में लाभ होगा। प्रत्येक कार्य में श्रापको, सफलता मिलगी। श्राप, दर दर्शी, किन्तु कोथी हैं। सम्भव है कि, कभी-कभी, नीव्र शब्द बोलने के कारगा, श्रापको, कठोर से कठोर विपत्ति सभी य उद्विम मुद्दां हो पात । अवसर्ए पहेंने पर हार्ट स हाटे काय भी, ममझता से कर बातत हैं। साहर की आक्रोभा अधिक होती है। उनिक भा अपमान होने पर इनकी अन्तरातमा, बिनाह कर उठती है। यात्रा अधिक करना पहता है। दरा-विदशों में परिभ्रमण कर, अपन साम-भारबार की पृद्धि करत हैं।

शुक्त पक बाल, गरियत तथा भूगोल ( शामशे ) में प्रवीशया प्राप्त करत हैं। हाप्रवर्ग यो कर्मबारियों पर व्यवना व्यक्तमानत सुन्दर होंग में बात मकत है। प्राप्तीन भाषा के प्रवारक हाकर विदेश में
भी जाते हैं। ये सुमरी की मलाई के लिए बहे-बहे करन बता है। भारि य, कभी-कसी, दूसरी की, उन्हीं
की सला के लिए उन्हें हा करन पहुँचार है तथा कर भीगकर काम करने की कीय विदेश होती है। यरन्तु,
हाय-पर हाथ कर कर बैठे रहना इन्हें जिवकर नहीं होता। ये बुभमी हुई या हाल-पुल वाले करते
हैं कीर किनता के समय वही शानिय क काय-उता हात हैं। इतका वस्त्रमा बुक्त काथी, व्यक्तिमानी एवं
निर्मीक होता है। इस मास वाली कायन क्षान्त होता है वहन कार्य-मशी हात हैं। लोग इन्हें कार्यक प्रेम निर्मीक होता है। इस मास वाली कायन क्षान्त होता है वहने कार्य-मशीयदा के मान, वसकरता की नी मुक्तन पहता है। इसके हाथ से क्षेत्र कार्यों हा भीगयारा होता है तथा इन्हें, गुक्त थन वा पूर्ति के नीचे होने वाले कार्यों ( लितिक ) से पन मिलता है। इस्त्य पद्म होशिकाशशीशशाशिक वाले साम्यम कोटि के पनी तथा काशर विदेश कार्यक्त होते हैं। इस्त्य पद्म होशिकाशशीशशीशिक वाले साम्यम वालिश होते हैं। गुक्त पद्म की शाशिकाशिकाशशीशशीशिक विदेश वाले सामाराय करते तथा शिष्ठ विदेश काले, पाय वालिक ( प्रमाण) में भाकर परच्य कार्य होते हैं। इस मास वालीं का एक सुक्ष मुख है कि, इनके सम्बद्ध (प्रमाण) में भाकर परच्य होता है। वाले परिंद्य जीवन सुरुन-सान्ति का नाई होता, पर मासाविक कीवन वहां आहरा-नय होता है। स्वर्ध है। समा के मुख्या वालकर रामका मंचालन करते हैं।

इस मास वालों की भावना, सदा करनी महत्ता महर्तिक करने की होगी है। ये महा नहीं बाह्य हैं कि लोग इस स्वामी या अच्छ समझें। इनकी दिन्द में अपना गीरव सकते बढ़ा होता है। इसलिय इन्हें अपनी आलोबना, सुनना थिय नहीं है। ये स्वयं अपने आलावक होते हैं। न्यूमाविक रूप में आहम्मानवा इनमें सब में अधिक पाणी जाती है। इसके जीवन में में ने हुपना है। होते हैं, जीवन में में बलने का इन्हें महा सब रहता है। जरा भी अमावपाणी में बड़ी होते हो जा मकती है ये इस पेमें हुपों करते हैं जिसमें आरम्बूटका की बड़ी आवर्यकता पहती है विशेष अप में अवन पहांचे डानि पहुँचाते हैं। इनमें नपुसकता, समय से पहिले ही ह्या जाती है। कुछ लोग, मादक वस्तु के विशेष व्यसनी होते हैं, तथा कुछ, की मृत्यु भी, मादक पदार्थों के कारण हो जाती है।

# विवाह और मित्रता

इस माम वालों का विवाह ११-१३-१७-१८-२०-२२-२३-२४-२७-२८-३०-३२-३३-३४-३६-३८-४६ वें वप की श्रायु में होता है। कृष्ण पत्त की १।३।४।४।६।११।१४।३० तिथि वाले. दो विवाह करते हैं, २।४।६।७।६।१२।१२।१३ तिथि वाले, एक विवाह करते हैं। रिववार, सोमवार, मगलवार और गुरुवार वालों का विवाह श्रवश्य होता है। श्रुक्रवार की रात वालों को, पत्नी का वियोग शीघ्र होता है। तथा श्राधी रात के वाद वालों को, दो विवाह करना पड़ता है। श्रुक्रवार को मध्यान्ह वाले, एक विवाह कर पाते हैं, तथा ये, पर-स्त्री से भी प्रेम करते हैं। बुधवार श्रीर शनिवार वाले दो विवाह करते हैं। इस मास वालों की, मित्र-संख्या श्रधिक होती है। ये, जहाँ रहते हैं वहीं, प्रेम का वातावरण वनाये रखते हैं। इनके, सबे मित्र भी कई हो मकते हैं। शत्रु की संख्या भी श्रधिक होती है पर इनसे, इन्हें, हानि नहीं पहुँचती।

## भाग्योदय

इस मास वालों का जीवन, प्राय श्रानन्द-पूर्वक ज्यतीत होता है। भाग्योदय १६ या १८ वर्ष से प्रारम्भ हो जाता है। १४-१८-२०-२१-२३-२४-४४-४४-४४-४६-६१-६२-६३-७४ वें वर्ष में विशेष दु ख होता है। २८ वर्ष से ३४ वर्ष तक की श्रायु का समय, विशेष महत्त्वपूर्ण होता है जीवन का पूर्ण निर्माण, प्राय इसी समय में हो पाता है। ३४ वर्ष से ४२ वर्ष तक का जीवन सफलता का होता है। ४६ वर्ष से ४६ वर्ष तक का जीवन, स्वास्थ्य के लिए कुछ हानिकारक होता है तथा श्रार्थिक, सामाजिक श्रीर राजनैतिक कठिनाइयों का सामना करना पडता है। मृगलवार शुभ, १-२-४-७-६ श्रक शूभ, वैशाख, श्रावण, कार्तिक, श्रायहन मास शुभ, ४।४।७।११।१३।१४ तिथियाँ श्रशुभ, २।६।८।१०।१२।१४।३० तिथियाँ मध्यम होती है। इस मास वालों की, प्राय श्रार्थिक स्थित श्रच्छी होती है। प्राय ये लोग, श्रच्छे वनी होते हैं। युवावस्था में, श्रच्छा लाभ कर पाते हैं। युद्वावस्था में, श्रार्थिक-सकट उत्पन्न होता है। २४-२७-२६-३२-३५-३५-३६-४०-४८-४६ वें वर्ष में, विशेष लाभ होता है। ३६-३८-४८-६४ वें वर्ष में, श्रार्थिक-सकट हो सकता है।

## स्वास्थ्य

ंडम मास वालों की पूर्णायु होतो है। वहुत कम व्यक्तियों का श्रकाल-मरण होता है। हाँ, रोग उत्पन्न होते हैं। एलोपैथिक (डाक्टरी) चिकित्सा स लाभ नहीं होता। श्रायुवैदिक लाभटायक होता है। ३-८-१०-१२-१३-१६-२०-२२-२४-२४-४८-४८-४६-३३-३६-४२-४४-४६ -४६-४२-४४-४४-४८-४६-४४-४६-४४-४८-४६-४४-४८-४६-४४-७४-७४-७६ वें वर्ष में, रोग द्वारा कष्ट की सम्भावना होती है। श्रुक्ल पत्त वालों को, वालारिष्ट होता है। इसलिए मतान्तर में ८।२११८ वें विन, १।३।६।७६।११ वें माम, कष्ट कारक माने गये हैं। वात-कफ-कारक वस्तुश्रों का सेवन, त्याग करना चाहिए।

## 'सन्तान

इस मास वालों को, पुत्र की खपेंचा, कन्या-सुख श्राधिक होता है। शुक्ल पच वालो को, ६ पुत्र ४ कन्याऍ तक हो सकती हैं। कृष्ण पच वालों को, ४ कन्या २ पुत्र तक हो सकते हैं।

# २३ नवम्बर से २१ दिसम्बर तक

यदि आपका जन्म हुआ हो तो, मकान के वायव्य कोए (पश्चिमोत्तर) में उत्पन्न हुए होंगे। कमरें में ४ व्यक्ति उपस्थित थे। जन्मते ही आप, नहीं रोये, कुछ समय लगा। अवसर आने पर आपकी, किमी भी अच्छे काम में चूकना नहीं चाहिए। व्यापार में लाभ होगा। प्रत्येक कार्य में आपको, सफलता मिलेगी। आप, दूर दशीं, किन्तु कोधी हैं। मम्भव है कि, कभी-कभी, तीव्र शब्द बोलने के कारण, आपको, हानि कठाना पड़ । प्राय जापका स्थास्यय आवजा रहेगा। फेश्रु का राग हाने का सब रहेगा। प्रात का क्षेत्र सामा कीर सावारण ज्यापास करना जापके, स्थास्य की ज्ञासहायक है, इसले आपके महिराज को, राफि सिक्षेगी। उच्चे स्थानों पर रहाग आपका लामप्रावक है। प्राय सार्च तथा दिसावद में स्वस्य रहागे। सेमायार गुरुवार, रिवार, रुख्य रहागे। सेमायार गुरुवार, रिवार, रुख्य रहागे। सेमायार गुरुवार, रिवार, रुख्य रहागे। केमायार गुरुवार, रिवार, रुख्य राख्यार बहु न रुप्य स्थान स्थान आपका वहुत प्रिव है। प्रीय सामाय सामाय सामाय सामाय सामाय की लाम होता है। १-११-११-१६-१४-३६-४४-४५-४५-६ वे वर आगुम योग हैं। पूर्णायु स्थ वर्षो है। प्रिय कांचिव होंग और वे आपक करार दिवारमा करेंगे। असल स्थान्य सामाय है। पूर्णायु स्थ वर्षो है। प्रिय को लाम होता है। १-११-११-१६-१४-३६-४४-४५-४५-६ वे वर आगुम योग हैं। पूर्णायु स्थ वर्षो है। प्रिय कांचिव होंग और वे आपक करार मित्रों से सिता के किय सामाय सामाय की होंगी है। तीयरा सित्र, यार्थिक-विकार करेंगे। सिता कि तर प्राप्त साम सेमाय सामाय सेमाय स्थान करार मित्रों से हित्र कांचिव है। व्याप में सामाय सेमाय सेमाय में वराम होंगे वर्षो है। वीयरा त्रिक तथा रहेगी। यार्थि आग्रार्थ बहुत बाहि है। आपत सित्र स्थान करेंगे, माता-विता के मक हैं। आप पेस स्थान करारे आहें ग्राय सेमाय सामाय हैं। आप तीय यात्रा करेंगे, माता-विता के मक हैं। व्याप सेमाय कांच करेंगे आग्रार्थ महत्व वहीं है। आप तीय यात्रा करेंगे, माता-विता के मक हैं। व्याप सेमाय कांच करेंगे आग्रार्थ महत्व वहीं है। आपत सेमाय करेंगे, माता-विता के सामाय सेमाय सेमाय सामाय हैंगे सामाय हैंगे सामाय हैंगे सामाय हैंगे सामाय हैंगे सामाय हैंगे सामाय हैंगे सामाय हैंगे सामाय हैंगे सामाय हैंगे सामाय हैंगे सामाय हैंगे सामाय हैंगे सामाय हैंगे सामाय हैंगे सामाय हैंगे सामाय हैंगे सामाय हैंगे सामाय हैंगे सामाय हैंगे सामाय हैंगे सामाय हैंगे सामाय हैंगे सामाय हैंगे सामाय हैंगे सामाय हैंगे सामाय हैंगे सामाय सामाय हैंगे सामाय हैंगे सामाय हैंगे सामाय हैंगे सामाय हैंगे सामाय हैंगे सामाय हैंगे सामाय हैंगे सामाय हैंगे सामाय सामाय हैंगे सामाय हैंगे सामाय हैंगे सामाय हैंगे सामाय हैंगे सामाय हैंगे सामाय हैंगे सामाय हैंगे सामाय हैंगे सामाय हैंगे सामाय हैंगे सामाय हैंगे सामाय हैंगे सामाय हैंगे सामाय हैंगे सामाय हैंगे साम

#### पाप~प्रास

के ज्यापारी, रबर के ज्यापारी होते हैं। प्राय वर्म, दर्शन शास्त्र श्रीर उपदेश द्वारा वन-लाभ करते हैं। सबसे श्रिषंक मफत्तता, वस्त्र ज्यापार में मिलती है। सिल्क के ज्यापार में इन्हें, खूब लाभ होता है। रंग के ज्यापारी होते हैं। नोकरी करने वाले, किमी काम के प्रयन्य में श्रिधंक सकत होते हैं। ये, अपने त्रिवेक श्रीर चतुराई के कारण सफल प्रवन्धक होते हैं। ये, जिम काम को हाथ में लेते हैं, उसे पूरा करके छोड़ते हैं। किमी खान या मिल की नोकरी वाले भी सफल होते हैं, श्रीर धन-सचय भी, इन्हीं कार्यों से कर सकते हैं। इसी माम वाले, घूम लेने में परहेज नहीं करते, तथा इधर-उधर वाले, किमी ढग से पैमा खींचने हैं, राचींले होते हैं, श्रीर वन-संचय करने में ये, श्रमफल हो जाते हैं।

शक्ल पच वाले, प्राय बनी होते हैं। कुल्ए पच वालां के पाम, अपेचा कृत बन कम रहता है. तथा सटा श्राय-ज्यय का न्योरा बराबर रहता है। इनके चरित्र में शिथिलता रहनी है, तथा कुमंगति में पडकर ये, विगड जाते हैं, स्त्रीर इनका मानिमक विकाश भी स्त्रन्छा नहीं हो पाता । कृत्स पत्त की १-२-४-७-१०-११ -१२-१४-३० तिथि वाले, मध्यम परिस्थिति के होते हैं और इनका जीवन सुखमय वीतता है। रविवार को २१।१७ इप्ट-काल वाले, वडे भाग्य-शाली होते हैं, श्रीर सहकारी निमित्तो के मिलने पर, बहुत बड़े आदमी हो सकते हैं। इसी दिन ३३।४० इप्टकाल वाले, प्रमादी और जुआड़ी होते हैं। पराधीन रहकर, त्र्रपनी जीविका चलाते हैं तथा इनके वालवरूचे भी, इनके स्वभाव छोर दुर्गु ए। मे परेशान हो जाते हैं, स्त्रीर फल-स्वक्रप इनका जीवन भार-स्त्र हो जाता है। सोमवार को धार्ध इष्ट -काल वाले, मिल्क के ज्यापार द्वारा, खूब धन-लाभ करते हैं। ऊन श्रीर पटुवा के ज्यापार में उन्नति कर सकते हैं। इसी दिन २४।३६ इष्ट-काले वाले, शिचा-कार्य या सैन्य-सचालन मे निपुराता प्राप्त कर लेते हैं। इस ममय वाले, व्यक्ति का यश, श्रन्तर्राष्ट्रीय होता है, तथा मम्मान इन्हें, सब जगह से मिलता है। स्वभाव इनका, नम्र श्रीर विनयी होता है, जहाँ रहते हैं, वहाँ इन्हे - श्रादर श्रीर सम्मान मिलता है। ये, मन्त्र-तन्त्रादि के भी जानकार हो सकते हैं। लोकोपयोगी श्रानेक विद्याश्रों के ज्ञाना होते हैं तथा श्रपने श्रदम्य उत्साह द्वारा, समाज में एक नया सुधार उपस्थित करते है । प्रारम्भ में तो, इनका विरोध होता है, पर अन्त में, इन्हीं की विजय होती है। मंगलवार की रात वाले, अत्यन्त धर्त और चतुर होते हैं, ये, व्यापार में इतने निपुस होते हैं कि, बिना धन के, अच्छा व्यापार वढा लेते हैं तथा थोडे ही दिनों में बनी हो जाते हैं। इसी दिन के मध्याह वाल, वडे अच्छे तार्किक होते हैं। इनकी प्रतिमा विलक्त् होती है तथा इनके द्वारा माहित्य का मृजन होता है, किंव भी ये हो सकते हैं, तथा मानव-मन की कोमल एव सृक्ष्म भावनाश्रों का निरूपण भी ये, करते हैं। बुधवार का रात वाले, चालाक श्रीर कामुक होते हैं, इनका चरित्र दिपत हो सकता है, विश्वाम-पात्र वनने में इन्हें कठिनता होती है।

इस माम के शुक्ल पत्त (मामोत्तरार्ध) वाले शिक्तित श्रीर मिलनमार होते हैं। यों तो इस मास वाले, प्राय एकान्त-प्रिय होते हैं, इनका व्यक्तित्व-विशाल होता है, श्रीर ये, श्रपने जीवन में वहे-वहें कार्य करते हैं। इनके विचार, वहें दृढ होते हैं। यार्मिकता, इनमें श्रवण्य होती है। दीन श्रीर दिर्गों के प्रति, इनके हृदय में, वहीं भारी महानुभूति होती है। प्राय यं, शान्त श्रीर गम्भीर होते हैं। इन्हें देखकर कोई, सहसा श्रनुमान नहीं कर मकता कि ये, कभी विचित्तित हो सकते हैं। विचारों को द्याकर ये, ऐसा रखते हैं कि, श्रीरों को उसका वास्तिवक पता चलना, दुण्कर हो जाता है। इन लोगों को या तो पूर्ण सफलता मिलती है या पूर्ण विफलता। कार्यपद्ध होने के कारण, प्राय सफलता ही मिलती है, पर इनमें, माहस श्रिक नहीं होता। यदि कटाचित ये, माहम कर वैठें तो, वह से वहें कार्यों को, विध्न-वाधाश्रों के श्राने पर भी, कर ही डालते हैं। प्राय जब तक ये, जीवित रहते हैं, इनके कार्यों का जनता, श्रीमनन्दन नहीं करती। मृत्यु के परचात्, इनके कार्य-फलाप, वहें श्राटर से दंगे जाते हैं। इस माम वालों का स्वभाव, एक-मा नहीं होता। कुछ लोग क्रान्तिकारी, विप्तर्वा श्रीर स्वेन्छाचारी होते हैं तथा कुछ लोग, जीवन में मयत, शान्त श्रीर व्यवस्थित कार्य कर ने वाले होते हैं।

#### विवाह कार मित्रता

इस मास वाला का विवाह मान सुवावस्था में होता है। इन्ह पत्तियाँ, अच्छी मिसती हैं। विवाह के वध रंगिरा-शर्शर-अश्वेश-शर्श श्री है। विवाह के वध सासना इसने ती ति दावी है कि से सरकात के उस देवा नहीं गति, ज्ञात इसने हैं व विवाह होते हैं। इसमें वासना इसने तीत दावी है कि से सरकात के उस देवा नहीं गति, ज्ञात इसने इपर के अपने हिंद करने सी होता है। मान से मुँद स्टट होते हैं, अपने हृदक की सीम वाहि कहा बात हैं। भाग से मुँद स्टट होते हैं, अपने हृदक की सीम वाहि कहा बात हैं। इसाम सा श्री श्री श्री श्री हिंद होता है तथा में में क कारण में अनु शिव वाह में मिल को सीम के कारण में अनु शिव होता सीम के कारण में अनु श्री है। श्री निर्म वाहों के नीत विवाह मा पढ़ विवाह के साम वा वश्यक्रियों होती है। मिलता सिंप होता है। मिलता सीम को सीम के कारण में अपने सीम होता है। सा वा वश्यक्रियों होती है। स्टिंग सीम साम सीम होता है। हमका स्वमाव विद्री होने के कारण मान सबस, राजुमों का वातवायण पहला है।

#### ाम्यादय

इस साम बाढी का शह कप की आयु तक, प्राय सरीए-कप्र बता ही रहता है, और १०१६आ है। ध्राप्त की अध्यक्षका कर स्वायक्षक १ ४४१४चार-अश्यादश्यक्षका अन्त्र में के कहाव-मुख्य का मण रहता है। ४४ वर्ष की आयु में ही स्वारक्ष्य में गिरावट के बच्चा आत कारी हैं। यदि इस वर्ष को स्वायक्ष माध्यानी स स्वायति कर व रात हिए उनका स्वायक्ष्य प्रायत्वीकत अरुक क्षिण अच्छा कता रहता है, यत्त्र श्र्म व व में मायवानी स्वायति वासि स्वायति ।

#### सस्तान

इस मास बाबा का सत्तान-पूज सावारण रहता है। ग्रुव्हपण वासो का प्राय मन्तान-पुत वाविक वाका होता है। इच्छुपण बासी के, सन्तान कम दोती है। इच्छुपण की शहाधश्रेशभ्रशभ्रश शिशक्षित्रैव तिबि बासी का 3 पुत्र १ कन्ना तथा इसी तिबिया के संख्या समय बासी के प्राया सन्तान का क्यान शता है। ग्रुवस वह की शंशिशश्र्य तिवि बासों के इ सन्ताने हती हैं। सामचार सहस्वतार ग्रुव्हार कीर शतिवार वासी के सन्तान सुत्र वर्ष रहिवार ग्रुक्तिया कीर पुष्पार की राव बासी का, क्रस्य सन्तान-सुत्र वर्षा शरी बारी के दिन बासी का चारहा सन्तान-सत्त होता है।

# २२ दिसम्बर से १६ जनवरी तक

यदि आपका जन्म हुआ हो तो, मकान के उत्तरी भाग में जन्म लिया होगा। कुमरे में ४ व्यक्ति चपस्थित थे। श्राप, जन्म के वाद थोडी देर में रोये थे। किसी भी वात पर श्रधिक मनन करने पर, श्रापको, रोग-भय है। सर्वदा शान्ति श्रौर धैर्य-पूर्वक, प्रत्येक कार्य करना चाहिए। श्रापको, सर्वदा सादा भोजन ही लाभदायक है। शनिवार श्रुम, श्रङ्क ४।६। प्रुम। नीला या काला रङ्ग श्रुम। नीलम धारण करना चाहिए, जिससे, श्रापको सारे कप्टों से मुक्ति मिलेगी। ७।१०।१२।२०।२५।३५।४८।४८ वें वर्ष, श्रशुभ योग हैं, इन्ही वर्षों में शरीर कप्ट के श्रवसर श्रा सकते हैं या किसी कारण से महादु ख होता है। श्राप, मधुर-भाषी है। श्रालस्य का त्याग कीजिए। श्राप, सामाजिक नेता हो सकत हैं। किसी धार्मिक संस्था के संचालक वन सकते हैं। श्रापको, अधिक भाषण नहीं करना चाहिए। २० छप्रैल से २० मई तक, २३ छगस्त से २३ छक्टूवर तक के मध्य में उत्पन्न व्यक्ति, श्रापके मित्र होंगे। श्राप, स्वातंत्र-प्रिय, किंतु लालची हैं। श्राप, राजदूत या सेनापित हो सकते हैं। पोष्ट-श्रॉफिस, टेलीप्राफ के वर्क, सूचना-विभाग, गुप्त-कार्य, श्रंधेरे के कार्य, काली वस्तु के कार्य कर सकते हैं। श्रापको, साहसी एवं धैर्यवान् वनने का प्रयत्न करना चाहिए। श्रापका विवाह २० एप्रिल से २० मई तक, २३ त्र्यास्त से २३ त्रकटूवर तक के मध्य में उत्पन्न कन्यात्रों के साथ उत्तम रहेगा। धैर्य से ही त्रापकी, प्रत्येक कार्य में सफलता मिल सकेगी। श्राप, उटासीन या त्यागी वृत्ति के कहे जा सकते हैं। किसी-किसी को तो, विवाह चर्चा तक में अरुचि होती है। आप, दुर्वल या लज्जावान होंग। आपके प्रति, प्रेम-पूर्वक वर्ताव करने से, आपमे, अधिक अच्छाई आ सकती है। उचित द्वाव पडना, आपके लिए आवश्यक है, अन्यथा सन्भव है कि, आपका स्वभाव, नटखटी हो जाय। स्त्रापकी यात्राएँ स्त्रधिक तथा दूरदेश की होंगी। स्त्राप एकान्त या गुप्त-वास करना चाहते हैं श्रीर श्रवसर मिलने पर श्राप, करेंगे भी।

### माघ-मास

इस मास वाले, कुराल कार्य-कर्ता होते हैं। ये लोग, सत्यिनष्ठ, विचारवान्, राजनीतिज्ञ, व्यापारी श्रीर वर्मात्मा होते हैं। शिला विभाग के लिए, श्रिविक उपयुक्त हो सकते हैं। भूमि के प्रवन्ध में भी पटु होते हैं। इस मास वाले ४ प्रतिशत भूमि के स्वामित्व का कार्य करते हैं। ये, किसी भी कार्य को नियमित रूप से करते हैं। उतावलापन इनमें, नहीं होता। हाँ, श्रालस्य होता है। ये, महत्वाकाची होते हैं तथा जीवन में श्रपना, एक उपयुक्त स्थान बनाना चाहते हैं। परिश्रम से ये, जी नहीं चुराते श्रीर बैठे-वठे ही, किसी भी कार्य को पूरा करने की उत्कट इच्छा रखते हैं। इनका जीवन, प्राय कतव्य-परायण होता है। कोई मन्त्र-तन्त्रांवि के साधक होते हैं। बैठकर करने वाले कार्यों में ये, पटु होते हैं एवं धेर्य-युक्त रहते हैं। श्रात्मकल्याण की श्रोर श्रिविक मुकते हैं। धेर्य, इनमें ऊँचे शिखर-सा उन्नत एव सधा हुश्रा होता है। कठिन से कठिन विपत्ति के श्राने पर भी धेर्य को नहीं छोडते हैं, ये माहम से तो नहीं, गहन-शीलता से, धेर्य रखते हैं। इनके जीवन में श्रतेक परिवर्तन होते हैं तथा परिवर्तन इन्छुक होना, इनका स्थाभाविक गुण होता है। नियम पालने में ये, शिथिल नहीं होते, विपत्ति के समय में भी श्राचार-विचार को नहीं छोडते हैं। संसार से, ४० वर्ष की श्रायु में इन्हें, विरक्ति हो जाती है श्रीर ऐसे श्रवमर की खोज में रहते हैं कि, कब हमें एकान्त-वास या गुप-वास मिल जाय। ये, उटासीन-जीवन विताने में क्षि रखते हैं। किसी-किसी को विवाह की चर्चा तक श्रप्रय होती है, श्रीर जब इस मास के रवामी (शिन) का पूर्ण सहयोग होता है तभी, उन्हें विरक्ति में सहायता मिलती है। स्वात्मानुभूति के थे, वड प्रेमी होते हैं। कोई किय भी होते हैं तथा इनकी किता, वड़े ऊँचे दर्जे की होती है। प्राय दर्शनिक कवि होते हैं। विद्यक भी, इसी मास वाले हो मकते हैं। ये, दूसरों को तो, हसा सकते हैं परस्त में से उत्त होते हैं। इनको, हसी मास वाले हो मकते हैं। ये, दूसरों को तो, हसा सकते हैं परस्त होता से उत्त होता होता होता होता हते हमा हतते हैं। इनको, हसी मास

का कानन्य गरी हो पाता। वो किय हो जाते हैं व स्टंगार में कदाच पर्य शान्तरस के प्रेमी होते हैं। पे, गायक होते हैं जिससे, कपनी कविया गाकर, बोगों के इत्य पर, उसका प्रभाव हातते हैं तका गीत सुनते के लिए बहुत खासाबित रहते हैं जुरब, उतना तो नहीं चाहते, बितना कि संगीत।

इतका मान बढ़ा व्यक्ता हाता है, कीर जहाँ ये जात हैं, वहीं इतका आदर होता है। इत्या पक की शालाश ही विश्व के साथ बाता है। इत्या पक की शालाश है। इतका का की शालाश है। इतका का की शालाश है। इतका का की शालाश है। इतका का की शालाश है। इतका का की शालाश है। इतका कि की शालाश है। इतका कि की शालाश है। इतका मिलती है और कारिया माने करें दें यह समझ वार्ति की, कुआं लेकते का व्यक्ता है। विश्व है। इतका सम्मात हो जाने से अपनी सम्मात का समाग पहना पहना है। ध्रे वप भी आहु स इतको (इस मास वार्ति की) आत बहुत वह जाती है, क़श्ली इतकी वसी होती है। रिवार भी शालाश हाके अभे-कुशल का बारी आप राजागित होते हैं। मंगकाश को शालाश होती है। मंगकाश को शालाश होता है। मंगकाश को शालाश होता है। मंगकाश को शालाश होता है। इतिहास भीर दरमें साराल के सन्वव्य मान वीत मकाश हालते हैं। दुवारा चीर पुरुक्ता हमके साराल को स्वव्य होते हैं। इतिहास भीर दरमें साराल के सन्वव्य मान वीत मकाश हालते हैं। दुवारा चीर साराल के सन्वव्य मान वीत मकाश हालते हैं। दुवारा चीर साराल की साराल होते हैं। मंगकाश हालते हैं। इतिहास चीर दरमें साराल के सन्वव्य होता है और एक वस्तु पर पर्क साराल का होता है। हतिहास चीर साराल की साराल होते हैं। इतहास वाराल प्राच ना ही राजाश हाली होता है। साराल होते हैं। इतहास वाराल का साराल होता है। इतहास वाराल का साराल होता है। इतहास वाराल साराल होता है। इतहास वाराल हाल वाराल होता है। इतहास वाराल होता है। इतहास वाराल को साराल होता है। इतहास वाराल होता है। इतहास वाराल होता है। इतहास वाराल होता है। इतहास वाराल होता है। इतहास वाराल होता है। इतहास वाराल होता है। इतहास वाराल होता है। इतहास वाराल होता है। इतहास वाराल होता है। इतहास वाराल होता है। इतहास वाराल होता है। इतहास वाराल होता है। इतहास वाराल होता है। इतहास होता है। इतहास वाराल होता है। इतहास वाराल होता है। इतहास वाराल होता है। इतहास वाराल होता है। इतहास वाराल होता है। इतहास वाराल होता है। इतहास वाराल होता है। इतहास वाराल होता है। इतहास वाराल होता है। इतहास वाराल होता है। इतहास वाराल होता है। इतहास वाराल होता है। इतहास वाराल होता है। इतहास वाराल होता है। इतहास वाराल होता है। इतहास वाराल होता है। इतहास वाराल होता है। इतहास वाराल होता है। इतहास वाराल होता होता है। इतहास वाराल होता है। इतहास वाराल होता है। इतहास वाराल

#### विवाह और मित्रता

इस साम बालों का विवाद १६ वर्षोंबु में हांसा है। कुद कोगों का १०--११ वर्ष में हो सकता १ प्राप १४--१६--१७--१८--१०--११--४४--१६--१९--११ वें वर्ष विवाद-सीग काला है। इस मास के किसी दिन ४११४ इण्ट-काल वालों का प्राय. विवाह नहीं होता, या विवाह होने पर स्त्री का सुख श्रन्य काल ही रह पाता है। ११३।४।७। । १३ तिथि वालों के, दो विवाह होते हैं। ११७ तिथि वाले, तीन विवाह तक करते हैं। चरित्र साधारण होता है। कुछ लोग, गुप्त-प्रेम श्रन्य कियों से भी रखते हैं, श्रार इनकी वात प्राय प्रकट हो जाती है। मित्रता, ज्येष्ठ, श्रापाढ़ श्रोर श्रगहन माम वालों के माथ श्रच्छी रहती हैं। इनकी मित्रता तो, देर में होती है। परन्तु, मच्ची मित्रता होती है। ये, श्रपने मित्रों की नदा सहायता करते हैं, तथा मित्रों के काम में मन लगाकर उनका, हित-साधन करते हैं। इनका स्वभाव, मिलनसार होता है, जिमसे इनके मित्र, श्राधक होते हैं, प्रायः धनी लोगों से मित्रता होती है श्रोर ये मित्र, श्रानंतिक होते हैं। श्रानिवार की रात वालों के शत्रु, श्रधिक होते हैं श्रोर वे शत्रु, सदा इन्हे, कष्ट पहुँचाते हैं। इनके मित्र, स्वार्थी या विखावटी होते हैं श्रोर समय श्राने पर हानि-कार्य करते हैं। श्रावण-श्राध्वन मास वाले व्यक्ति, शत्रु होते हैं, किन्तु श्राप, व्यवहार-कुशल होने के कारण, श्रपने चारां श्रोर के वातावरण को, गान्त वनाये रयने का प्रयत्र करते हैं। किसी महात्मा के शिष्य रूप में, स्वार्थी मित्रों का श्रमैतिक जीवन देखते ही वनता है, किन्तु, इम माम में जन्म पाने वाला महात्मा, श्रपने उन मित्रों को, सन्मार्ग में लगाकर, उनका हित करता है।

# भाग्योद्य

इस मांस वालों का भाग्योत्य, देर से होता हैं। १८१२ श्रीरण २६।३२१३ ण्रिश्रा १८१४ अप्रदार शिष्टा ७४ वें वर्ष, भाग्योवय-योग उपस्थित होते हें। प्राय ३६ वप के उपरान्त ही पूर्ण सफलता मिल पाती हैं। फिर भी पूर्वोक्त वर्षों में आर्थिक एवं सामाजिक वातावरण अनुकूल रहता है। १७१६।२३।२६।२३।३०।३०।३०।३०।४।४१।४१।४१।६३।६४ वें वप मे, कुछ विपत्तियाँ आती हैं, तथा इन वर्षों में मानसिक-कप्ट विशेष होता है। ४४।४६ वें वर्षों में गिठिया, लक्त्या, रक्त चाप और चर्म रोग सम्भव होता है। ४३ वां वर्ष मानसिक अशान्तिदायक होता है। वैशास, उपेष्ठ, कार्तिक, अगहन और माम माम श्रुभ, शनिवार श्रुभ, गुक्तवार अशुभ, रिववार और मङ्गलवार मध्यम, शेष सोमवार, बुधवार और शुक्रवार साथारण श्रुभ, २०।११।१३ तिथियाँ श्रुभ, ४।६ तिथियाँ अशुभ, शेष तिथियाँ साथारण श्रुभ, अद्धु ४।६।८ श्रुभ (आपको ४ और ६ से वना श्रुद्ध ४६।६४ अशुभ) आस्मानी (स्काई) रङ्ग, काले रङ्ग की वस्तुण वारण करने से अशुभ ग्रहों का प्रभाव दूर हो जाता है। श्रापको, अपने १६ वर्ष से २० वर्ष का समय, श्रेष्ठ वनाने ना प्रयत्न करना चाहिए, जिससे, समस्त श्रायु सुस-पूर्वक व्यतीत हो सकती है। प्राय इस माम वालों को पैतृक सम्पत्ति मिलती है, श्रार थे, इसका मद्वपयोग कर, धन की दृद्धि करते हैं। पिता की अपेचा, माता का सुख अधिक होता है। इस माम वाले, प्राय वन से सुसी होते हैं। हाँ, कोई व्यसनों के कारण वन श्रीर यश की हानि करते हैं। २३।३०।३६।४८।६२।६३ वें वर्ष, हानिकर वताये गये हैं। २०।२६।३२।४२।३४।४६।४८।४८।४।४।४।४०।६६ वें वर्ष में, विशेष वन-लाभ होता है। सफेट वस्तु के व्यापार में अधिक लाभ होने की सम्भावना रहती है।

### स्वाम्ध्य

 का कामन्य नहीं हो पाता। तो किय हो जाते हैं वे श्रृंगार में कटाक पूर्व शान्तरस के प्रेमी होते हैं। ये गायक होते हैं तिससे, कपनी कविता गाकर स्रोगी के हृदय पर, बसका प्रभाव बातते हैं यका गीत सुनने के लिए बहुत कासावित रहते हैं, मृत्य कतना वो सही चाहते, श्रितना कि मंगीत।

इस मास वासे १० प्रतिशत रिष्डक होते हैं। प० प्रतिशत रिश्वित, २० प्रतिशत बारिशित होते हैं। रिष्डक गाय, जपने कार्य में पद्दर सम करते हैं, यदि रिष्डा विभाग का कुस मार, इन पर कोड़ दिया जाता है तो ये कहे कपरवृत्तिय के साथ उसका निर्वाह करते हैं। वे, प्रवन्धक भी क्ष्मकों हो जाते हैं। विभाग को के कारण, इनकी प्रयोक वात वही उपनार्थों होते हैं वार्ष की प्रतिक करते में यहे हुआ करति होते हैं। इन्तें, भागा कारण भीर कराई के मिलों में व्यवहान कारण मार्थ करते हैं। इन्तें, भागा कारण भीर कराई के मिलों में कारण करते के मारण की कि निर्माण करते होते हैं। इनकी कारण करते हैं। इनकी कारण करते हैं। इनका प्रतिक करते हैं। इनका प्रतिक करते हैं। इनका प्रतिक विकास करते हैं। इनका प्रतिक ति की होते हैं। इनका प्रतिक ति होते हैं। इनका प्रतिक ति होते हैं। विभाग कारण कि स्वाहित होते हैं। विभाग कारण करते होते हैं कारण करते होते हैं की स्वाहित होते हैं की स्वाहित होते हैं। यह स्वाहित होते हैं के साहत-वातक होते हैं भीर उनका प्राहर करते हैं। विक्तु इनका प्रत्य रिष्ट मीच पनी होते हैं, भाषावरका पूर्ति के बिद्ध पन-ताम कर ही सेते हैं बहुता होते हैं। हित्तु इनका प्रत्य कर सेती वाले होते हैं, मार्थ वाले मार्थ होती हैं। होते हैं। होते होते हैं। होते हैं। होते हिता होते हैं, हम मास वाल प्राय दिशी नहीं होते वाल होते हैं, वाल के स्वाहित कर समान कारण होते हैं। होते होते हैं। होते हिता होते हैं, कारण होते हैं हिता होते हैं। होते होते हैं होते हैं। होते होते हैं होते हैं होते हैं। होते होते हैं होते हैं होते हैं होते हैं होते हैं होते हैं होते हैं होते हैं होते हैं होते हैं होते हैं होते हैं होते हैं होते हैं होते हैं होते हैं होते हैं होते हैं होते हैं होते हैं होते हैं होते हैं होते हैं होते हैं होता होते हैं होते हैं होता स्वाहित होते हैं। पेता होते हैं होते हैं होते हैं होते हैं होते हैं होता होते हैं होता हो। पंचारी निवहार करते होते हैं होते हैं होते हैं होते हैं होते हैं होते हैं होते हैं होता है हो पंचा होते हैं। होता होता है हो होता है हो प्राह्म होते हैं होता है। पेतारी होते हैं होता है हो प्राह्म होता है। पेतारी हियारों होते होता होता है हो होता है हो होता है हो होता है हो होता है हो होता है होता है हो होता है हो होता है हो होता है हो होता है हो हो होता ह

इनका भाग्य बढ़ा सन्दा होता है, भीर बहाँ ये बात हैं, बही इनका भावर होता है। इन्या पक दी राश्वार कि सी प्राप्त तां भावता कि उन्हा भाग्य पाय के इस्पूष्ट होते हैं। हुन्य पढ़ की राश्वार पित वां भावता कि उन्हा भाग्य नाय कि इस्पूष्ट होते हैं। हुन्य पढ़ की राश्वार रिवार के सिन के सार कर है। इस मास वां के अपने लेकन का सम्पाद हो जाने से स्वपत्त प्राप्त का सकारा करना पढ़ता है। इस मास वां को अपने लेकन का सम्पाद हो जाने से स्वपत्त प्राप्त का सकारा करना पढ़ता है। इस मास वां को अपने का सम्पाद हो जाने से स्वपत्त है। इस स्वप्त का स्वप्त कर कार्य प्राप्त हो जाते हैं। इस स्वप्त कार कार के उत्त कार्य प्राप्त हो है। हिए समाव वां के सम्पाद को हो है। इस स्वप्त की स्वपत्त की राज वां के स्वप्त कर सम्पाद की स्वपत्त की साम बहुत है। इस सम्पाद की साम कर सम्पाद की साम कर सम्पाद की साम कार कर सम्पाद की साम कार कार है। इस साम सम्पाद कार कर सम्पाद की साम कार कार है। इस कार वां त है। इस सम्पाद कार सम्पाद की साम कार की साम कार कार है। इस कार कार के सम्पाद की साम कार की साम कार की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम होते हैं। इस साम कार होते हैं। इस साम कार की साम की साम की साम की साम की साम होते हैं। इस साम कार होते हैं। इस साम कार की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम होते हैं। इस साम कार की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की

#### विवाह सार मित्रता

इस जाम बालों का विवाह १६ वर्षोतु में हाता है। कुछ क्षारों का १०-११ वर में हा सकता क्षर १४-१६-१७-१८-३७-३१-२४-३६-२६-३१-४१ में वर्ष विवाह-बोग काता है। इस साम हैं, परन्तु कभी-कभी, गोचर द्वारा अष्टम केतु होने से इनकी युद्धि, तर्फ-हीन हो जाती है तथा मोह का आयेग, इतनी तीव्रता से बदता है कि, जिससे इनका पतन भी हो जाता है। मानसिक स्थिति में ये, भायुक और संवेदन-शील होते हैं। महानुमूर्ति की तरंगें, इनके विचारों में कम्पन उत्पन्न करती रहती हैं। इनकी भावनाएँ अच्छी, पर विचार विचरे हुए और शिथिल होते हैं। कभी-कभी युरे विचारों की तरंगें, उन्हें, पराजित कर लेती हैं। तात्पर्य यह है कि, इनके युद्धि के स्थान में गोचर द्वारा शिन या राहु आने पर मन दुर्वल, विचार शिथिल और शित्त-हीन भावनाएँ, ऊँची-नीची होती रहती हैं। इनका लहराता हुआ हदय होता है। इस अवस्था में, इन ज्यक्तियों के उपर, अन्य लोगों का प्रभाव, बहुत मरलता से चढता है जिससे इनका, चारित्रिक पतन भी हो मकता है।

इस माम वाले, भाषा-विज्ञान, फला, दर्शन, समाज-शाम्त्र, भूगोल, पुरातत्त्व, चिकित्मा एवं श्रर्थ-शास्त्र के जाता हो सकते हैं। १२ प्रतिशत शिल्पज्ञ, १४ प्रतिशत चिकित्यक, १६ प्रतिशत प्राफेसर, शिक्षक, पुस्तकालयाध्यत्त, सम्पादक, लेयक, १८ प्रतिशत श्रम्येपक, वैज्ञानिक, नवीन वस्तुश्रो के 'प्रायिक्ता, तथा शेष ४० प्रतिशत श्रशित्तित होत हैं। कृषम-यर्ग के व्यक्ति (इस मास यांने ) वनस्पति-विज्ञान में निपुण हो सकते हैं, फूपि के उतार-चढाव का ज्ञान, इनमें अन्द्रा रहता है। यदि इन्हें, कृपि की शिचा दी जाय तो ये, उनमे प्रच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इनके विचार, स्वतन्त्र होते हैं। प्राम-पंचायत म इनका प्राधान्य रहता है। मिन्तिपक परिष्कृत स्त्रीर कार्य करने की शक्ति स्त्रिधिक होती है। स्नालम्य को ये, स्त्रपने पास, फटकने नहीं दत । ययपि मामाजिक सुवार करने की श्रीर इनकी, कचि रहती हैं परन्तु ये, इसमे सफल नहीं हो सकते। पुराने कृदियादी लोग, इनसे, श्रमन्तीप रस्रते हे पर इन्हें, किसी की चिन्ता नहीं रहती, जितना सवर्ष, इनके मामने श्राता है, उतने ही ये, विचारों के पत्के होते हैं। एक वर्ग-विशेष पर, इनका प्रभुत्व रहता है। न्याय श्रीर तर्क के ये, बड़े कायल होते हैं, बिना न्याय के ये, एक कड़म भी श्रागे नहीं बढ़ना चाहत। कार्य करने की लगन, इनमें, अपूर्व होती है, ये, जटौं रहते हैं, यहा का वातावरण सदा गति-शील रहता है। इनके जीवन में, एक दो श्रवसर श्राते हैं, जिनमें इन्हें, श्रिथिक मान मिलता है। यदि, इनके साथ कड़ाई का त्र्यवहार किया जाता है तो ये, उसे सहन नहीं करते हैं श्रीर शीघ विद्रोह राड़ा कर देते हैं। वैंस तो इन्हें, सादा व्यवहार मिकर है, परन्तु, विशेष श्रवसरा पर चाटुकारिता (खुशामदीपन) भी रुचिकर है। जो व्यक्ति, इनकी चाटुकारी करता है वही इन्हें ठग सकता है, यही श्रपना काम, इनके द्वारा, बना सकता है। तहमीलदार श्रादि भूमि से मम्बन्धित व्यक्ति होते हैं।

इस माम वाल, किमी भी कार्य का प्रारम्भ, यडी तत्परता स करते हैं, परन्तु, मध्य में विष्ठ प्राने पर, कार्य को अध्रा ही छोड़ देन हैं, अन्त तक करने की समता, इनमे, कम ही पायी जाती है। अध्ययन-अध्यापन, अन्वेपण, और कला के कार्यों में इन्हें, अधिक सफलता मिल सकती हैं। ये कार्य, इनकी अभिकांच के अनुकृत हा जाने के कारण, अधिक सफलता के साधन माने गये हैं। मतान्तर में, इस मास वाले, महत्वा-कान्ती होते हैं, इन्हें साधारण पट से सन्तोप नहीं होता। ये, सटा उत्तरदायी पट के अभिलापी रहते हैं। दूसरा पर अधिकार करने की चिन्ता, इन्हें, मटा लगी रहती है। अपने व्यवसाय में, इन्हें, पूर्ण लाभ होता है। जो, छोटे-छोटे व्यापार करते हैं उन्हें, अच्छा लाभ होता जाना है। यड़े व्यापारियों को मशीनरी के कार्य में अधिक सफलता मिलती है। यों तो इन्हें, प्राय अन्छी आय होती है, व्यय भी इनका आय के समान ही होता हैं। धन-संग्रह की प्रवृत्ति होते हुए भी ये, संचित करना नहीं जानते हैं। एक तरह से, इन्हें, धन वचाना, आता ही नहीं है। यशिप ये, मितव्यिता (किफायतसारी) से काम लेना चाहते हैं, परन्तु, अपने अध्याम से विवश होने के कारण, मितव्यिता (किफायतसारी) से काम लेना चाहते हैं, परन्तु, अपने अध्याम से विवश होने के कारण, मितव्यिता (किफायतसारी) से काम लेना चाहते हैं। एतवारी १ तिथि वाले मद्र-परिणामी, कार्य-कुशल और देश-सेवक बनते हैं, इन्हें, सासारिक कार्यों में अपूर्व सफलता मिलती है। मंगलवार को भरणी नस्त्र वाले ग्वॅस्वार (हिंसक) और लड़ाकू (कलह-प्रिय) होते हैं। गुकवारी पुष्य

इस मास वाहे, सन्तानोत्पत्ति अत्पविक करत हैं। इस्त-रोडियी वाहे ४ पुत्र ६ कन्वाएँ। सगरिहरा विश्व वाले ४ पुत्र 🗶 कम्याएँ। घनिष्ठा रेवती वाले २ पुत्र, 🤟 कम्यापँ। मरणी-वातिमया वाले ४ कम्वाएँ। ारिवनी तथा ममिबित वासे मस्प मन्ताम (या सन्तान समाव)। पुप्य-स्वाती वासे ≭पुत्र १ कन्या। तिका-पुनवसु वाले ४ पुत्र, ३ कन्याएँ । भारक्षेपा-समा वासे १ पुत्र ४ कन्याएँ । विशाला-स्येष्ठा वासे ३ पुत्र, वा २ कन्यार्थं । अनुराया प्रवाधास्मानी, पूर्वायाह पूर्वामाह्यय वाहे अस्य सन्वान । मृतः, वचराकास्मी, चरायाह वचरामाह्यय वाहे यह सन्वान । विदा-चाहो वाहे १ सन्वान । मवान्वर से हृस्व-विदा वाहे ने सन्तान । जिनका जन्म किसी भी नकत्र के दृतीय चरण में हो वे मी, निसन्ताम रहते हैं, यदि थे, प्रवत्न रके सफलता पाते हैं तो २ पुत्र १ कन्या। प्राप्त इस मास वालों को ६ पुत्र और १ वा २ कम्बार्ट होती है।

### २० जनवरी स १६ फरवरी वक

वर्षि आपका जन्म हुमा ता, सकान के ईराान काल (पूर्वोचर) संजन्म किया होगा। कसरे में अर्थाक वपस्थित में । आप जन्मते ही रो पठे थे । आप प्रत्येक बात पर अभिक विचार करते रहते हैं। भाप चाहें तो, त्रग्रचारी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। भापका सी-चर्चा सं पृखा होगी। प्राय भापका स्वास्प्य ठीक रहेगा। शीत से आपको सर्वेदा चवते रहना वाहिए। साहित्यक अध्ययन करते रहन से भीर सर्वेदा नदीन विचारों पर मनन करन से कापका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। नेत्र रोग पर शीम प्यान वीतिष् । शश्रास्य रमार्शाप्रवाप्रवाहर में वय में रोगों का चाक्रमण हो सकता है। पूर्ण चासु मर वर्ष की है। शुक्रवार सुपवार, शनिवार शुभ, नीसा रह शुभ, भट्ट शहर शुभ हैं। चनकान मनुष्य में भाषकी शीप्र मित्रवा हाती है। भाष, सामाजिक भीवन व्यतीत करेंगे। रातुओं से, मित्रों की संक्या अधिक रहेगी परन्तु, भाषक मित्र, व्यक्तिकार स्वार्यी हैं। जाप, सस्य-प्रिय हैं, परस्तु जाप, कसी इस प्रकार का सस्य न बोकें, जा जापके नित्रों के हदन पर मापात करके, बन्हें, राजु में परिखत कर है। २३ जुलाई से २२ मामन तक, २४ सितन्तर म २३ मनदूबर तक क सम्य में करपन लोगों के साथ आपकी मिन्नता रहेगी। आप, गीत और शिल्प नक्का के प्रेमी हैं। साहित्व स भेस हाते के कारण आप छुड़ पुरवकों के तेलक हो सकते हैं। किसी सह के संवालक हाकर आप पतापालन कर सकते हैं। एकाम चित्त होने का प्रयस्त की जिए अन्ववा आपके होग कुछ न स्नगंगा। २४ सितम्बर से २३ भारतूवर तक के सम्प स तत्वम कत्या के साथ, भावका विवाह तत्तम रहेगा। समाज की पुरानी रुदियों के काप, बिरोधी हैं। मित्रा पर पहुत साथ विकार के बाद विश्वाम कीजिए। आपका चातुर मराहमीन है। भाग पर क्या के द्वारा विवय पाँची जा सकती है। स्वास्थ्य के लिए साधारण ब्यावास (योगिक रोति का) कीजिए। यात्रा तथा संत्रादि कार्य सं चारका सहायता सिक्षेगी। यदि चार दूरवरिता स काम सेंगे ता, चारका करुवाल रहता । आप रहा रूप म होगों स क्वाति प्राप्त कर मकते हैं, क्वोंकि आपकी दारानिक प्रगति अरही है। धर्म याग समापि अप पुत्रा-पाठ द्वारा आप अपनी उजति कर सकेंगे।

फारगुन-मास

इस मास बाल मिलनमार स्वभाव के होत हैं। ये आवर्षकता के समय अपना रूप (शिरिगर शरठ का भौति ) बहुत शीम बदल लते हैं । इनके सन की याह पाना बड़ा कठिन होता है । समुख्य का पहि जानन की शर्ति, इनम अधिक हाती है। ये अवसरकारी हात हैं और अवसर शत ही बहुत आगे वह सात हैं। मामाजिक मावता इसमें अधिक रहती है। समा-सामाइटी में अधिक भाग सत है सवा-पृथि भी पापी जाती है। ये प्राया मानव-जीवन के सहार को हर्त्याम कर अनुकृत जीवन का विशिष्ट लक्ष्य कुन बस एडता कारा १ र मान मानवार्यामा के स्वार का कार्यामा मानवार्या है। इनके जीवन में, आशा का स्पृत्रीपक के साथ प्राप्त करत हैं। चारम-विरवास की भावता, वसवती रहती है। इनके जीवन में, आशा का स्पृत्रीपक मिन्नमिल-मिन्नमिल प्रकार कर जीवन-मार्ग का सर्जद्व कीर कातन्त्रमूर्ण करता रहता है, परस्तु इनके साव एक कठिनाइ वह रहती है कि, संगति के प्रभाव के कारल इनका सबमारा भी हा जाना है। हरण इनका इतना कामल हाता है कि, इसर का रहा बहुत सरस्ता से बढ़ आता है। बचार के स्वतन्त्र दिवार के हीत

३४।३८।४३ वें वर्ष, शरीर-कष्टदायक हैं। गुरुवार वालों को १४।१८।२०।२६।४३।४६।६२।६८ वें वर्ष, शरीर-कष्टसूचक होते हैं। शुक्रवार वालों को ११।२१।२६।४३।४८।४३।४४।४६।६४ वें वर्ष, घातक होते हैं तथा शनिवार वालों को २८।४२।४६।४२।४०।६४।६८।७१ वें वर्ष, श्रश्चम माने गये हैं। इन्हें, वायु-वर्षक वस्तुऍ, हानि-प्रद हैं।

### मन्तान

इस मास वालों को सन्तान-सुख साधारण होता है। इन्हें १८१०।२२।२३।२४।२०।२६।३३।३४।३६।३०।
३६।४२,४३।४४।४६ वें वर्ष में, सन्तान लाभ होता है। ग्रुक्ल पत्त की २।४।४ तिथि के मध्याहोत्तर समय वालों को ३ पुत्र, २ कन्या का सयोग। ग्रुक्ल पत्त की ७।८ तिथि के निशाधोत्तर वालों को ४ पुत्र, ३ कन्या ए। इन्हीं तिथियों के पूर्वाह वालों को तीन पुत्र होते हैं। कृष्ण पत्त को १।३।४।० तिथि के अपराह वालों का सन्तान स्त्रभाव तथा पूर्वाह वालों को ४ पुत्र, १ कन्या एव मध्य रात्रि के पूर्व समय वालों को १ पुत्र, ३ कन्या ए श्रीर निशाधोत्तर वालों को ४ पुत्र होते हैं। इसी पत्त की ४।८।११।१३ तिथि के प्रात दो वर्षेट (४ घटो) तक वालों को ४ पुत्र, ३ कन्या ए एटा इष्ट से १२।३० इष्ट तक के मध्य वालों को केवल ४ कन्या ए। मध्याह (छाया अभाव समय) वालों को सन्तान अभाव या अल्प सन्तान। मध्याह के वाद आधा वर्षटा तक वालों को वहु सन्तान। रात वालों को २ पुत्र, ४ कन्या। इसका स्पष्टीकरण, यो समिमए कि—

कृष्ण पत्त की धाना११।१३ तिथि को = ध घटी इप्रकाल तक वालों को = ४ पुत्र, ३ कन्याएँ।

- " " = ४ घटी से १२।३० इष्ट काल वालों की = केवल ४ कन्याएँ।
- " " = मध्याह्न (छाया श्रभाव समय ) वार्लो को⇒सन्तान श्रभाव या श्रत्य ।
- " " = मध्याह्रोत्तर श्राधा घरटा तक वालों को = वह सन्तान।
- " " = रात वालों को = २ प्रत्र, ४ कन्याएँ।

यों तो प्राय इस मास वालों को श्रल्प सन्तान सुख या सन्तान श्रभाव होता है। श्रत इन्हें चाहिए कि, प्रतिदिन पीपल या तुलसी वृत्त के पास कुछ समय पूजा करना चाहिए। ऐसा करने से सन्तान-सुख प्राप्त होता है।

इस प्रकार, इन वारह मासों का फल लिखा गया। ये, फल सायन सौर मास के द्वारा तारीखों में, एव चान्द्र-मास द्वारा चैत्रादि मासों में लिखे गये हैं। इन दोनों से मिला हुआ फल ही, जीवन में घटित होगा। यथा—सवत् १६८१ कार्तिक शुक्ल ४ शिनवार ता एक नवम्बर १६२४ को वृश्चिक लग्न में पं० रामिकंकर उपाध्याय का जन्म है। तब '२४ श्रक्दूवर म २२ नवम्बर तक' वाला फल एव कार्तिक मास का फल (संयोग) घटित हो सकेगा। दूसरी वात, श्राधुनिक विचार धारा वाले व्यक्तियों में, इन फलों का विकाश हो सकेगा। मध्यम वर्ग के लिए, ये फल प्राय कम ही घट पाते हैं। क्योंकि, इन फलों के एकत्र करने में उद्य-स्तर का श्रिषक ध्यान रखा गया है। तीसरी वात यह है (जिसे लिख भी चुके हैं) कि, जिनके जन्म पत्रिका नहीं, जन्म समयादि का वोध नहीं, उनके लिए, ये फल (स्थूल होते हुए भी) उपयोगी हैं। श्रागे, तारीखों के श्राधार पर, श्रुभाशुभ लिखा जायगा। श्रापको, श्रपनी जन्म तारीख स्मरण रखना चाहिए। क्योंकि उपयोगी है।

# जन्म तारीख द्वारा फल

(१) किसी वर्ष के किसी मास की ता १।१०।१६।२८ में से, किसी तारीख मे श्रापका जन्म हो तो, श्रापके लिए रविवार शुभ । श्रद्ध १ या शुभ । प्रत्येक मास की १।१०।१६।२८ तारीखें शुभ । जन्म से १।१०।१६।२८।३७।४६।४४।६४ वें वर्षों में उन्नति, लाम, सुख श्रीर यश प्राप्त होता है। [ •६६ ]

मध्य बाले विधा-प्रेमी, घती सुन्दर चीर स्वस्य द्देव हैं। गुरुवारों या,सामवारी मवल तद्य वाले धमाला शान्त-परिवामी, परापवारी चीर उत्कट अध्वास-प्रेमी द्देव हैं। इनकी विचार-पारा मीलिक चीर बात के लिए सुलकर द्देवों है। ववस के प्रयम बरण वाले वाय-प्रिय चीर विकासी द्देव हैं। समय कर सोमवार होते हैं। स्वाम स्वस्य देश सिम्पर ११ विवि वाले, पती दृति हैं वास ने कही से पत की प्राप्त होते हैं। इसी दिन स्वप्त इस कार बात होते हैं। इसी दिन स्वप्त होता है। अर्घ राव है। स्वम्न मान्य अध्वा द्देवा है। अर्घ रहत हैं वहाँ के निवासी, इनके, प्रेमी द्दाव हैं। इनमें, यह विश्वासी यह मी दावी आती है कि ये, अपने वार्ताकार के बातुर से अन्य कोगों का, शीप्त ही अपने वार्ताकार के बातुर से अन्य कोगों का, शीप्त ही अपने वार्ताकार के बातुर से अन्य कोगों का, शीप्त ही अपने वार्ताकार के बातुर से अन्य कोगों का, शीप्त ही अपने वार्ताकार के बातुर से अन्य कोगों का, शीप्त ही अपने वार्ताकार के बातुर से अन्य कोगों का, शीप्त ही अपने वार्ताकार के बातुर से अन्य कोगों का, शीप्त ही अपने वार्ताकार के बातुर से अन्य कोगों का, शीप्त ही अपने वार्ताकार के साम से स्व

#### विवाह क्याँग मित्रता

#### माग्यादय

#### माध्य

हम साम बानी का स्वास्थ्य माथारण अच्छा रहता है। रक-बाव वदानीर अमह बीर स्मापु-विकार के राग हा सकत हैं। शिश्चारिशी-शन शरिशोरशी-वाष्माप्रशास्त्राध्याधना-अस्थितियाँ वे वर्ष कामुम हात है सारीर क्षण कहाना बनत हैं। रिवतर बानी का रेज वें वर्ष कराब मृत्युमय तथा शि (धोशाशिशोक्षा-वाष्माप्रशासा-शिक्षा-अस्थित के बन, कामुम हात हैं। सामवार वार्थों को से। वे वय बहा गीक कामा है इतमें सारीर-बन्न हाना है। शाशशिक्षा-वार्य वें वय भी, चतुम नाम नाम है। मेनवार वार्यों का शहा माशिक्ष वें वर्ष कहानक बनाव गय है। पुष्मार वार्यों का सारीसा-शाम ३४।३८।४३ वें वर्ष, शरीर-कष्टदायक हैं। गुरुवार वालों को १४।१८।२७।२६।४३।४६।६२।६८ वें वर्ष, शरीर-कष्टसूचेक होते हैं। शुक्रवार वालों को ११।२१।२६।४३।४८।४३।४८।६४ वें वर्ष, घातक होते हैं तथा शनिवार वालों को २८।४२।४६।४२।४७।६८।६८।७१ वें वर्ष, श्रश्चम माने गये हैं। इन्हें, वायु-वर्षक वस्तुऍ, हानि−प्रद हैं।

### सन्तान

इस मास वालों को मन्तान-सुख साधारण होता है। इन्हें १८१०।२२१२३१२०।२६१३३१३६१३६।३६।३६।४२,४३।४८।४६ वें वर्ष में, सन्तान लाभ होता है। शुक्ल पत्त की २।४।४ तिथि के मध्याहोत्तर समय वालों को ३ पुत्र, २ कन्या का मयोग। शुक्ल पत्त की ७।८ तिथि के निशाधीत्तर वालों को ४ पुत्र, ३ कन्याएँ। इन्हीं तिथियों के पूर्वाह वालों को तीन पुत्र होते हैं। छण्ण पत्त को १।३।४।७ तिथि के श्रपराह वालों का सन्तान श्रभाव तथा पूर्वाह वालों को ४ पुत्र, १ कन्या एव मध्य रात्रि के पूर्व समय वालों को १ पुत्र, ३ कन्याएँ श्रीर निशाधीत्तर वालों को ४ पुत्र होते हैं। इसो पत्त की ४।८।१११३ तिथि के प्रात दो वर्षेट (४ घटो) तक वालों को ४ पुत्र, ३ कन्याएँ—पुन ४ घटी इष्ट से १२।३० इष्ट तक के मध्य वालों को केवल ४ कन्याएँ। मध्याह (छाया श्रभाव समय) वालों को मन्तान श्रभाव या श्रल्प सन्तान। मध्याह के वाट श्राधा घरटा तक वालों को वहु सन्तान। रात वालों को २ पुत्र, ४ कन्या। इसका स्पष्टीकरण, यो समिकिए कि—

कृष्ण पत्त की श्रादाशशाश्व तिथि को = १ घटी इष्टकाल तक वालों को = ४ पुत्र, ३ कन्याएँ। "" = १ घटी से १२।३० इष्ट काल वालों का = केवल १ कन्याएँ।

" " = मध्याद्व (द्वाया श्रभाव समय ) वार्लो को=सन्तान श्रभाव या श्रल्प ।

" " = मध्याह्रोत्तर श्राधा घण्टा तक वालों को = बहु सन्तान।

" " = रात वालों को = २ प्रत्र. ४ कन्याएँ।

यों तो प्राय इस माम वालों को श्रल्प सन्तान सुख या सन्तान श्रभाव होता है। श्रत इन्हें चाहिए कि, प्रतिदिन पीपल या तुलसी वृत्त के पास कुछ समय पूजा करना चाहिए। एसा करने से सन्तान-सुख प्राप्त होता है।

इस प्रकार, इन वारह मासों का फल लिखा गया। ये, फल सायन सीर मास के द्वारा तारीखों में, एव चान्द्र-मास द्वारा चैत्रांवि मासों में लिखे गये हैं। इन दोनों से मिला हुआ फल ही, जीवन में पटित होगा। यथा—सवत् १६८१ कार्तिक शुक्ल ४ शनिवार ता एक नवम्बर १६२४ को पृश्चिक लग्न में पं० रामिक र उपाध्याय का जन्म है। तब '२४ अक्टूबर म २२ नवम्बर तक' वाला फल एव कार्तिक मास का फल (सयोग) घटित हो सकेगा। दूसरी वात, आधुनिक विचार धारा वाले व्यक्तियों में, इन फलों का विकाश हो सकेगा। मध्यम वर्ग के लिए, ये फल प्राय कम ही घट पाते हैं। क्योंकि, इन फलों के एकत्र करने में उच-स्तर का अधिक ध्यान रखा गया है। तीसरी वात यह है (जिसे लिख भी चुके हैं) कि, जिनके जन्म पत्रिका नहीं, जन्म ममयादि का बोध नहीं, उनके लिए, ये फल (स्थूल होते हुए भी) उपयोगी हैं। आगे, तारीखों के आधार पर, शुभाशुभ लिखा जायगा। आपको, अपनी जन्म तारीख स्मरण रखना चाहिए। क्योंकि उपयोगी है।

# जन्म तारीख द्वारा फल

(१) किसी वर्ष के किसी मास की ता १।१०।१६।२८ में से, किमी तारीख में श्रापका जन्म हो तो, श्रापके लिए रविवार श्रुम । श्रङ्क १ या श्रुम । प्रत्येक मास की १।१०।१६।२८ तारीखें श्रुम । जन्म से १।१०।१६।२८।३७।४६।४४।६४ वें वर्षों में उन्नति, लाम, सुख श्रौर यश प्राप्त होता है।

- (२) फिसी वर्ष के किसी मास की वा २१११००/२६ में से फिसी तारील में चावका तस्य हो तो, चावके क्षिप् मोमवार ग्रुम । चंक २ ग्रुम । प्रत्येक मास की २१११८ (२६ वारीलें ग्रुम । बन्म से २११। २ ।२६१२च४०/११६१६ वें वर्षों में काम, मास्योदय, मस्यान चौर मुझ लाभ होता है।
- (३) किसी वप के किसी मास की दाः शहरात्रशृश में सं, किसी तारील में भाषका बन्स हो तो, भाषके किए गुडवार शुम । आहु ३ ग्रुम । मत्यक मास की शहरात्रशृश वारील ग्रुम । कन्म से शहरात्रशृश ३६।४०० वारील ग्रुम । कन्म से शहरात्रशृश ३६।४०० वारी वे वय में साम, परा, मान्योवय मध्यता, पद भीर राज-सम्मान मिसता है।
- (४) फिसी वर्ष के किसी सास की वा धारश राश्च का के किसी वारीज में चावजा जन्म हो तो, चावके किय रिवार ग्रम। चहु ४ ग्रम। मरवक नास की शरशर-३१ र वारीजें ग्रम। जन्म स धारशरशर ११४०/४६/४२ में पामित का मामोनित, ताम चिक्क मा की प्राप्ति प्रवास वा पर का जाम होता है।
- (४) फिली वप के किसी सास की वा धारेशारह में से, फिली वारोल में आपका जास हा तो, आपके किए चुपवार द्वास । कहा ४ हास । प्रत्यक सास की धारेशारह वारीलों हास । जन्म से धारेशारह इराश्रीप्रवादक वें वर्षों में, माग्य कास यह साम और पह-कृति होती है।
- (६) फिसी वर्ष के किसी साम की वा शारशन्थ में से किसी वारीज में भावजा बन्म हो वो भावके लिए शुक्रवार शुन्न। यह ६ शुन्न। प्रत्येक सास की शारशन्थ वारीलें शुन्न। जन्म से शारशन्थ ३३/३०१११६० में वर्षों में लाम कर्ति मान्य पद और यश-लाम होवा है।
  (७) फिसी वर्ष के किसी सास की वा: शारशन्थ में से, किसी वारील में भावका बन्म हो वा भावके लिए
- १४॥४२।४२।६२ वें वर्षों में मुल परा, माग्योहद, धन-काम बाहि होते हैं।

  (二) किमी वर्ष के किसी मास को ता चारंश्यर में से, किसी वारील में व्यापक सन्म हो वा, व्यापके सिप शतिवार हुम। बहु च हुम। प्रत्येक मान की चारंश्यर तारीकें हुम। वाम स चारंश्यर शिश्यर साम

स्तेमकार श्रम । बाह । श्रम । प्रत्येक सांस की अर्थाप्त्र वारीकों श्रम । वाम स अर्थाप्त्र

- ६२ वें बचें म लाम व्यविक, मान्याइय पर या प्रतिद्वा की दृष्टि वरा-आग्न कार सुख मिलगा।
  (३) डिसी वय के किसी मास की वा धारचारण्यों से किसी शारील म व्यवका जन्म हा वा, वापके सिय संगलवार ग्राम। बाहु ६ ग्राम। प्रत्येक मास की धारचारण वारील ग्राम। वयस से धारचारणवेशप्रधारण
  - है) इस्ता क्षेत्र के किया नाम के प्रतिक मास की शर्मार कारिक गुम । जन्म से शर्मार अदेशक्ष्य श्रेष्ठ स्था के स्थापन कार्य के स्थापन कार्य के स्थापन कार्य के कार्य के कार्य के स्थापन कार्य का पर-प्रतिहा चारि की कार्य होती है।

इस प्रकार क व नव (६) फल, नी कहू के द्वारा स्वित किये हैं। पूर्णाह र का ही संवाय करके इन फर्बों का बतुरान्यान किया गया है। कियी कार्य की पूर्णेंगा, इन्हीं नी के बाह्नों पर निर्मा है। बायने-बायन पूर्णोंकों पर सफलता की पूर्णेंगा। इति-गोवर होगी।

चटनम-बानिका = क्योतिय का यकस्पित-साभ

# नवम-वर्तिका

### जन्म-नचत्र-फल

- श्रियनी—श्राभूपण-प्रिय, लोक-मित्रता, रूपवान, कोई स्थूल काय (प्राय चीस शरीर) बुद्धिमान, चतुर, वन-सुख, विनयी, सुखी, यशस्त्री, कार्य-दच्च, पशु या वाहनों के विशेषज्ञ, मानसिक स्थिरता, परन्तु व्यवहार में खरा (कोई-कोई विश्वासघाती), श्रधीर, किन्तु करुणामय, चापल्सी द्वारा राजा के कृपा-पात्र श्रोर किसी स्त्री की कृपा से कृतार्थ होता है।
- भराषी— विकलाग, परदारामिक, कूर, कृतव्न, स्वार्थ में लिप्त, विजयी, सत्यवादी, निरोग, चतुर, सुखी, भाग्य पर भरोसा रखने वाला, बनाह्य, भोजनादि पदार्थों के विशेपज्ञ, परदेश वासी, रोगों की प्रवलता नहीं होने पाती श्रोर कभी-कभी श्रानिश्चित विचार का होता है।
- कृत्तिका— वहु-भोजी, परस्रीगामी, तेजस्वी, प्रसिद्ध, देखने में भव्य ( वड़े लोगों के समान ), मूर्क नहीं, किसी न किसी विद्या का जानने वाला, त्राशा के त्राधार पर रहने वाला, परन्तु कुछ कृपण, कोधी, शत्रुक्षों से पीडित, ख्यातिमान् , स्त्रियों के संग वैठने वाला ( नपुसक या कामुक ) मुखाकृति और गाल चौड़े होते हैं।
- रोहिंगी— पवित्रता-युक्त, सभ्य एव मिष्ट-भाषी, दृढ्-प्रतिज्ञ, स्वरूपवान् , परिंद्धद्रान्वेपी, कृश शरीर, वृद्धिमान् , परन्तु परस्त्री गामी, कामी, कार्य-पटु, मोगी, धनी, स्मरण-शिक्त श्रन्छी, जिससे, सदा कार्य में तत्पर, कारीगरी या बुद्धि-कार्य में प्रेम, नेत्र वडे श्रीर लहाट चौडा होता है।
- मृगशिरा— चचल, चतुर, वक्ता, भीरु, उत्साही, भोगी, कोमल-चित्त, साँम्य, श्रमण-शील, कामातुर, रोगी, पुष्ट शरीर, सुन्दर, किन्तु कोई विकल नेत्र (ऐंचाताना) साहसी, शान्त, विवेकी, धन-पुत्र-मित्रादि से सुखी, विद्वान् होते हुए भी चित्त में चचलता और कभी-कभी स्वार्थी या श्रमिमानी होता है।
- श्राद्रां— मूर्ल, श्राभमानी, दूसरे के पटार्थों का नाशक, परदु खदायक, पापी, धन-रहित, चचल-चित्त, श्रातिवली, सुद्र-विचार-युक्त किया-शील, हॅसमुख, वार्मिक श्रीर सार्वजनिक कार्यों में चित्त लगाने वाला होता है।
- पुनर्वेषु जितेन्द्रिय, सुखी, सुशील, बुद्धिहीन, रोगी, ऋधिक जल पीने वाला, सतोपी, कवि, प्रसिद्ध धनी, कामुक, धार्मिक, स्वकार्य-लिप्त, मातृ-पितृ-भक्त और परदेश-वासी होता है।
- पुष्य— शान्त-स्वभाव, रूपवान, चतुर, धनवान् , धार्मिक, ईश्वर-गुरु-भक्त, बुद्धिमान् , वाक्पटु, राजा से माननीय, वढे छुदुन्व वाला तथा उसका मुखिया, सत्य-प्रेमी, कार्य-छुशल, दृढ़ गठन का शरीर स्त्रीर करुणामय चिक्त वाला होता है।
- श्रारलेपा— मूर्ख, खाद्याखाद्य-भोजी, पापी, कृतघ्न, धूर्त, शठ, मूढ, कोधी, दुराचारी, शत्रु-विजयी, श्रसन्यभापी, श्रपरिखामदर्शी (नि शक) कार्य-कर्ता, श्रविश्वासीं, पश्च-फल श्रीर श्रीपधि का ज्यापार करने वाला होता है।
- मधा— धनी, भोगी, दंव-पित्-भक्त, उद्योगी, संवक-सम्पन्न, चपल, स्त्री में श्रासक्त, कामी, परन्तु धार्मिक, धाभिमानी, कलह्कारी, साहसी, वात का शीच श्रतुमान करने वाला, वड़े-वडे कायों में हाय हालने वाला श्रीर राजकर्मचारी होता है।

ि २७० ] जातक-शीपक

पूर्वोफारुगुनी-प्रिय-भाषी, दानी सुन्दर भ्रमण्-शीख वपस, कुक्मी किन्द्र स्थापी हडू-दारीट स्त्री के वरीमत रात्र कम सहवासियों पर कुपाल नृत्य-गीताहि का भेमी, विश्व की अध्यी कृषि बाह्य और राजदार से अनुमहीत होता है।

क्तराफास्गुनी--सर्व-प्रिय विद्या द्वारा पन-स्नाम, मोगी सुन्दर मानी, मुद्रिमान्, कामासक, मधुर-भाषी, संगति-पिय कमा-कीशक की उम्रति करने में कमिकांच कारुप-प्रेमी कार कम-सन्ताम मावि से सबी होता है।

इस्त~ कत्सादी, बीठ, निवंशी चोर, सदापी, कामसुर विद्वानों का प्रेमा बनी, प्रमाव∽शाबी सन्दर नेत्र बाखा और नोकरी या किसी सदीन कारीगरी द्वारा धन-साम करता है।

चित्रा---सुन्दर वस-सुगन्धादि से सुन्नी अपने संद को गुप्त रन्नन वाला, बहुर, रीक्षवान् , पनाक्य प्रतिचित्र परवारमागी रूपवान्, सुन्दर नेत्र वाका वित्रवारी वा बहुत कहा बानन वाहा वकारि वहुमूरुय बस्तुमाँ वा व्यापारी भीर सेलक या गणित-विद्या था भीपधि द्वारा भन-लाम करता है।

म्याती— विदेन्तिय सम्बाशील बाह्यिय-नेती द्यालु, बार्तिक प्रियमाणी मोती, पत्ती शुरू और ईरवर भावि का मक परन्तु सन्त-बुद्धि तथा प्रपत्ते ही पर में रहने का इस्कुक होता है। विशासा-- वृसरं मनुष्या का धन्ताप देन वाला सोभी बोखने में चतुर गर्वित, होषी, रात-विजयी,

को क बरीामुल सुन्दर कान्ति पुक सुन्दर वाँव बाखा परवेश में ही रहने का व्यमिसापी, क्रय-विकाय में बहुर, प्रसिद्ध होते हुए भी कक्षद-पिय और युद्ध-बेका होता है। भतुराधा-धनवान् वाक्यावस्था सं परहेश-वासी अमण्-शीक् भवि-प्रिय-मापी, सुली पुरुष, पश्रावी,

शकिशाक्षी राजद्वार से अनुगृहीत, देखने में सुन्दर वा नहीं हाता परन्तु, हद-शरीर वास्ना वचा द्वास्य-प्रिय, एवं यह चेर एक भन्न नहीं सहन कर पाता है। क्येश → व्यक्तिकोधी परन्तु सन्तोपी यम-निरत न्वाय-प्रिय क्सी-क्सी परस्थी में कासक वह

सत्तान वाका कशह-प्रिय पहचनत्र करने म चत्र विद्या तथा काव्य में अभिकृषि, पर विकारवंगी नेत्र भीर मल संस्कर होते हैं। कांभमानी भोगी मुली दक्-परिका बासा काहिंसक, बोसन म बहुर, परन्तु कृतप्न पूर्व

विश्वास-पाती असने वाक्षा करेक प्रकार की कारीगरी में प्रेम रखने वाका कीपिंग का क्याचारी चीर वाग-उचादि का मंगी होता है।

पर्वापाड-- श्रामिसानी परातु अच्छ मित्रों वाला इसकी सी वही सानन्द-शायिमी, स्वयं चतुर सुन्दर शान्त सुनी सुदिमान सब-प्रिय शबुर्जी को यहा अपकारक, परीपकारी कार्यों में चित्र महाने बाला सस्य म विश्वाची कार्य-इशक कीर प्रसिद्ध तथा आस्ववान इला है।

बत्तरायाह—सम्र पार्मिक, बहु-मित्र-बुत्त, कृतहः सर्व-प्रित विनीत मानी शान्य-प्रकृति बाला, सुली, विद्वार् पनी बुद्धिमान सन्ताम-बुद्ध, काय म सफलता प्राप्त करने वाला परन्तु पहा-लिला होते पर भी कर्मगति-प्रिय सी-भतुपायी उनल-रारोर भीर भन्छे कार्य हारा बीविका होती है।

अवत्य- शासा-मक्त विदान भनी प्रसिद्ध देश्वर तथा गुरुवनों का भन्त उरुवपश्चिकारी धार्मिक बहु सन्ताम पुनः तीश्र-संबी इसकी स्रो उदार-विका सरान तथा सन्दर्श वाचा-राणि वाबा महविवेकी और परीपकारी शाता है।

घनिष्ठा— धनी, शूर, साहसी, सगति-प्रिय, भोला-भाला, परन्तु लोभी, पुस्तकादि का प्रकाशक, बड़े परिवार वाला, प्रसिद्ध, उदार, स्त्रियों के संग रहते हुए भी, उनकी श्रोर इसकी, रुचि नहीं हो पाती, कभी-कभी कलह-कारी, लम्बा शरीर और कफ प्रकृति वाला होता है।

शतभिषा— सत्यवादी, किन्तु, बूतादि-ज्यमन-युक्त, शत्रु-विजयी, साहसी, शान्त, विना विचारे काम करने वाला (निमय) कालज्ञ या ज्योषित-प्रेमी, वहुत वोलने वाला, कभी-कभी कोई, मद्य-माँस-मछली त्रादि का व्यापारी त्रौर इस पर प्रभाव डालना कठिन होता है।

पूर्वाभाद्रपट-मानसिक दु खी, चतुर, वनवान् , परन्तु कृपण, स्त्रियों के वशीभृत, बोलने में ढीठ, धूर्त किन्तु भीर-हृदय, निर्वली श्रीर अच्छी मनोवृत्ति वाला, परन्तु कभी-कभी अपनी मनोवृत्ति के विरुद्ध भी कार्य कर बैठता है।

उत्तराभाद्रपद-- उचित-भाषी, सुस्ती, सन्तान-युक्त, शत्रु-विजयी, वार्मिक, वक्ता, सुशील, उदार, विद्वान् , धनाह्य, कार्य-संल्लग्न, सुकमं में सहयोग कारक, सुजनों से माननीय, किन्तु, कभी-कभी इसकी क्रोथाग्नि प्रज्वित हो जाती है श्रौर शरीर सुडौल होता है।

सर्वांग-पुष्ट, साहसी, मर्व-प्रिय, पवित्र, धनी, कामातुर, प्रेमी-प्रेम-निमग्न, सुन्दर, चतुर, रेवती --सलाह देने योग्य, पुत्र, मित्र, परिवार से युक्त, चिर-रथायी लक्ष्मी-भोगी, कुशाप्र-वृद्धि, विद्वान् , सद्विचार-शील और सुन्दर चिन्ह युक्त गरीर वाला होता है।

# जन्म लग्न का फल

# ( भेष )

श्रापको, पित्त विकार से रोग, स्वजनो से अपमान, दुष्ट जन द्वारा किसी का वियोग-दु ख, कलह, शस्त्राचात, वन-हानि, कभी कृषि द्वारा लाभ, पशु सुख, रत्नादि लाभ, सुन्दर वाहन सुख, वडा कुटुम्व श्रीर राज-सम्मान मिलता है। श्रापकी इच्छा, कुसंगति से दूर रहने की रहती है। श्राप, स्त्री-प्रिय, उटार-मना, रूपवान् , भाग्यवान् , सुशील, स्त्री की सम्पत्ति से कार्यानुरागी, गुए-युक्त, विद्या-विनयी श्रीर मनुष्यों के प्रिय होते हैं। श्रापके सन्तान, क्रूर-स्वभाव वाले, नम्नता-रहित, मॉस-भोजी, श्रनाचारी, नीति हीन, तीव्र-चेष्टा वाले, विदेश वासी तथा जुवा-लोलुप होते हैं। कन्या-सुशील होती हैं। श्राप, कलह-पूर्ण, श्रपने ही घर के निवासी, धार्मिक, साधु जनों के कार्य-कर्ता, वन्धु द्वारा पालित, किन्तु किसी वडे रोग से पीडित एव श्रापके शत्रु, श्रिधिक वली होते हैं। आपकी पत्नी का स्वभाव, गुणी होने से गर्व युक्त, तथा पुरुष आत्मा, धर्मपरायण, सुन्दर दात वाली, वहु मन्तान युक्ता, स्थूल अग या टीव भगवाली और कामातुरा होती है। आपकी स्त्री में, शुक्र के गुण पाये जाते हैं। श्रापकी मृत्यु—मुख रोग, कीटागु द्वारा उत्पन्न रोग, श्रपने ही घर में श्रथवा श्रपने कुलज मानव द्वारा सम्भव होती है। श्राप, स्वय द्विज-देव-भक्त, स्वेच्छाचारी, विनम्न, सतोपी, प्रसिद्ध, प्रतापी, निर्देथी, वन्धु के विनाशक, वर्मानुष्ठानावि किया रहित, दुष्टों के वहकावे में आ जाने वाले (भीर ) जल-विभाग से या पशु ने या त्याग-धर्म-पराक्रम-विद्या-सत्सर्गात-मित्रादि द्वारा वन-लाभ करने वाले होते हैं। स्रापकी कर्म-प्रधान-बुद्धि होती है। श्रापका यन-खर्च-जलयात्रा, दुष्टसगति, कुमित्र, विवाद श्रादि द्वारा

# ( दृप )

श्राप, गार-वर्ष, कफ-प्रकृति, क्रोधी, कृत्रज्ञ, स्थिरता युक्त, श्रन्य से पराजित, स्त्री के सवक, धनसुखी, मन्द बुद्धि वाले, कन्या मन्तिति वाले, चाँदी, सुवर्णादि से सम्पन्न, दयालु, स्तेही, सद्गुण-प्राहक, कृपि-कर्ता, धर्म-कथा के अनुरागी, शीलवान्, मान्नीय, विश्वास-पात्र, मातादि सुख-रहित, कुसगित वाले और कभी शील-हीन होते हैं। श्रापकी कन्या-सन्तान होती है तथा वह कन्या-सन्तान-रहित, पति-प्रिया, पुण्यपरायस, हान हात है। जाउमा कर्म से दूर एव भूपण-प्रिया होती है। स्त्राप, श्रपने स्वामी के विरोधी, दुश्चरित्र स्त्री या बेरमा के प्रेमी साथ ही वार्मिक, प्रवाशी (धर्म से ही प्रवाशी) पहिला गृह-कुटुम्ब काहि के पढ़-गाठी परकात की विद्या करने काले पालरह-प्रमें से वा स्वाय से कार्य करने काले पालरह-प्रमें से वा स्वाय से कार्य करने वाले कार्य साम स्वाय से कार्य हैं। आपकी परनी—कुराय, कहा सामने वाली या मानाविनी नित्तनीय, कुन-रहिता करोर-मित्रमती कार्य कोले हुमान्य होगों से सुक होती है। आपको पन-काम-कार्य करार से मित्र में राज्यान से कि विच्य वाणी स नम्रता से, पहु स कीं कि से से हित्य कार्यों स नम्रता से, पहु स की कि से हो सकता है। आपका पन सक्-रारिट-शिवा में होता है तका प्राय कार्य हुरे-हुरे स्वार हैं को मान्य गृह स्वार है। आपका पन सक्-रारिट-शिवा में होता है तका प्राय कार्य हुरे-हुरे स्वार हैं को भावता मुख्य स्वार ही के निवासी स, गुन रोग से गुवारोग सं कीट (सर्पारि ) स प्रमु से सम्बत हैं।

(मिधुन)

( 🗱 )

भाग गीर-वाज पिताबिक प्रकृति पुट-स्पीर (दोक्टा बन्त), वालाक खल-मेमी मुद्रिमान्
पवित्र समारीक पासिक मुली धन-मुक्त सागों की सहायवा पाने वाले परापकारी अपने पराकम
(वृद्धि-लक) म उम्मितशीक ग्राम्सक समेक संग्र-पुत्त कार्यन हिंदी प्रमुक्त स्थान-कार्या देव-पुत-व्यक्तिय के पुत्रक, कार-वृद्ध विधा-वित्रयी प्रकार-वित्र वालं पर्यु मस वृद्ध, रूज-मनुत्र के विराधी, मन्दिर बाग कलारायादि के निर्मात वीच-लात्री यक्तावि-कर्ता मेश्ट-कर्मामुराणी (त्र्युमता (जुनुकलारी) स पुत्र राजाकाणावक, निर्मात्ति किन्तु मापु-सेवक हाते हैं। भागकी मन्तान मी शस्त्र-पारी पद्म स यु पुत्र उग यनुष्त के विराधी हागी हैं। भागकी पत्री--पासिका अपसी करवाका की जनती पत्रित्रता गुरावधी थीर सीमान-शीका हती है। भागकी पत्र-कार्य--व्यास पद्म संस्थान के विष्या में स्थान की स्थान है। सम्बन्ध है। भागका पत्र पत्र--मी में कप्तर में स्वकार्यों में पेत-कार में क्ष्यम से पायापारी क्लिप्स के ममानम में हाता है। सापकी स्थान स्थान सीका स्थान स्थान स्थान से स्थान से समान साप सन्त पुत्र के हारा हा मकती है।

( HE)

भाग पारह (गीर-पीका) शारीर वाले पिचनान-रागि, मींमाइरिं, तीरण-स्वमाव वाले सूर-बीर, प्रगम्भ (बीठ) राजडार स पन-काभ-क्या, मुवर्ण चीवी मिंग मुख्य वाले मार सादि स सम्प्रभ, पापी मदुष्यों के मित्र स्वागी भारस-क्याग्रारागी मित्र संबक्त, सन्यान पत्र स सुगी, सप-चुण्ड, सवा इंग्रि वाले, तिबंदी, गुण्ड-दित बुनारे की दाया में स्टूने वाल पत्र के निम्चय बहुत समय वह तत्र सामु साहुद्यार पूर्व पर दा बैट करन बाल गया के मीत (बान स स्याम पालन पापण्ड म) पय-मुद्धि वालं, मापु अनी के लिए कृपालु होकर, धन-खर्च करने वाले, देव-श्रितिथ के पूजक, ज्ञानी, सत्पुरुपों के प्रेमी, प्रसिद्ध, स्त्री के श्रिभलापी वस्त्र, श्रासन (स्थान या पट), वाहन श्रादि में सम्पन्न होते हैं। श्रापकी सन्तान—पापी, दुण्ट, मितहीन, कुरूप, गम्भीर, सत्य-भापी तथा प्रसिद्ध होती हैं। श्रापकी पत्नी—स्थिर—रवभाव वाली, पित—श्राज्ञानुसारिखी, देव-विप्रादि की भिक्त करने वाली, धार्मिका श्रीर गुणवती होती है। श्रापको धन लाभ—धूर्तता से, वुद्धि की चतुरता से, दो व्यक्ति की सन्धि से, विवाह या मैथुन सं, वीरता से, राजकार्य से हो सकता है। श्रापका वन-खर्च—द्विज-देव-यज्ञादि धर्म-किया में तथा प्रशंसा—प्राप्ति वाले कार्यों में होता है। श्रापकी मृत्यु—श्रितसार रोग से, वात या पित्त विकार से, शस्त्र से सम्भव है।

### (कन्या)

श्राप, कफ-प्रकृति वाले, सुग्वी, कान्ति युक्त, श्लेष्मा विकार के रोगी, स्त्री-वियोगी, भीरु हृदय वाले, मायावी, काम-सन्तप्त, पापारमा, राज-मित्रता युक्त, तथा म्लेक्त, कृतन्न, कलह-प्रिय, निर्लब्ज एवं करूर श्राद्धि जनों से मित्रता करने वाले, सुखी, युद्ध-विजयी, यशग्वी, ईश्वर-परायए, सद्भाव-युक्त, वन के निमित्त-राजा, जल-जीव, क्त्रेत्र-सम्वन्ध में, एव सुशील-पुरुषों से वैर करने वाले, प्रत्येक वस्तु की परीक्ता करने में चतुर, धनाद्ध्य, किन्तु श्रानेक उपद्रवों से पीडित, वडे-वचन-भाषी, विचित्र (वरत्र-भूपण-भोजन) दान-कर्ता, गुरुजनों के श्रनुगामी, श्रेष्ट या प्रवान कर्मानुरागी, यशस्त्री, लोगों को श्रानन्द-दायक, प्रेमी, प्रभाव-शील श्रीर कृपक होते हैं। श्रापकी सतान-वाहन के विचित्र श्रारोही, लक्ष्य-साधक, शस्त्रवारी, शत्रु-नाशक, सेवा-वृक्ति-युक्त, राजा से पूज्य होती हैं। श्रापको पत्नी-विकृत-कुमति-कुपुत्रों से युक्त, श्रधार्मिका, नम्नता-रहित, कलह-कारिणी होती है। श्रापको धन लाभ-म्त्रियों से, सेवा से, कृषि से, जल से, विद्या से, किसी का गला दवाने से (हठ-पूर्वक) साधु-जनों के उपकार से हो सकता है। श्रापका धन खर्च-दुण्ट कर्मों में, कुकर्म में, विद्या-विलास में, राज-वन की चोरी में होता है। श्रापकी मृत्यु-परदेश में हो सकती है।

# (तुला)

श्राप, श्लेष्मा विकार से युक्त, सत्यवादी, पुण्यात्मा, राजा से पूजित, देव-विप्रादि भक्त, वली, धार्मिक, स्त्रियों में श्रासक्ति वाले, विचित्र-भापण-कर्ता, श्रेष्ठ-जन, श्रूर-वीर तथा राज-सेवक जनों से मित्रता करने वाले, धनाट्य, प्रसन्न-चित्त, कृपालु, सुख-भोगी, मानिसक-चिन्ता-युक्त, वाग, जलाशय, घाट, सगम (पुल) के निर्माता, मित्रों से सहायता पाने वाले, रित-पिष्डत, पुत्र, स्त्री या ऐसी ही वस्तु के कारण राजद्रोही या प्रिय-जन श्रोर पिता को छोडकर, श्रन्य लोगों से वैर करने वाले, श्रातिथ-सेवक, विश्रों को, दीनों को भोजन देने वाले, दीनों पर दयालु, वृज्ञ या जलाशय कर्म में तल्लीन रहते हैं। श्रापकी सन्तान—प्रसन्न-मूर्ति, सन्तान-विहीन, धन-धान्य-युक्त श्रोर गुण्वान् होती हैं। श्रापकी पत्नी—कृर या चपल-स्वभाव-वाली, दुराचारिणी, दुष्टों स प्रशसनीया, धन चाहने वाली श्रीर स्वार्थिनी होती है। श्रापको धन लाभ—निन्दित कर्म से, वध-त्रधनादि से, व्यायाम से, दूसरे देश के मनुष्यों से हो सकता है। श्रापका धन खर्च—विवाहादि उत्सव में, खी कन्या में, मगल-कार्य में, यज्ञ में, श्रन्न-दान में, सभा में, साधु-सम्मेलन श्रादि में होता है। श्रापको भय—प्रेत द्वारा, पश्च से, दुष्टों से, रात्रि समय में होता है। श्रापकी मृत्यु—घर में कफ रोग से हों सकती है।

# ( वृश्चिक )

श्राप, क्रोधी, श्रसत्यवादी, राजा से माननीय, गुणवान्, शस्त्रास्त्र के व्यापारी, पश्च-युक्त, धर्म रीति से या युद्ध द्वारा श्रनेक प्रकार से धन लाभ करने वाले, सदा सुखी, मित्र, गुरु, देवादि के प्रेमी, धनाह्य, पिंडत, श्रेष्ठ, स्त्री के श्रनेक सुख पाने वाले, मिष्ठान्न प्रिय, पल-शाकादि के भोजी, वाक्य-चतुर, क्लेश-सहन-शील, हास्य-युक्त, स्त्री के श्रनुरोधी वाक्य सहने वाले, प्रसन्न-चित्त, मंतोपी, शत्रु के कार्य-नाशक, विचित्र त्रत तथा उपवासादि करने वाले, तीर्थ-सेवी, एकान्त-मिय, रीह तथा पाप-युक्त विचित्र-कर्म-कर्ता,

पुरुषाये से बन-बाय-गुळ बय-बन्धतादि ब्रिंसा-कम करमे बाबे इाते हैं। भाषके पुत्र—भेळ, निरोगी तबा रूपवान हाते हैं। भाषकी पत्नी—रूपवती सुम्बर दौन बाबो, नम्म एवं सान्त—स्वमाब बालो, पतिवता गुळवती बनाव्या देव-विग्न-मच्छा, किन्तु रोगिखी होता है। भाषका यन लाभ-ज्यो से, बन्या से ब्रुख से, पाप से, प्रवास से, सुभाष्य से, परस्पर सून्य विकारों से (बनक विषेत्र बगायों से) हो सकता है। भाषका यन काब-बेबता स विग्र से बन्धु में भूति-स्वृति स यन-निवस स तोष-पात्रा में बोर मा रीड़ काव से होता है। भाषकी मुख्य-काटे माई भाति (बनिट्संगत्) के संग स प्लीहा राग सं, रस-सक्षण में गुदा से, प्रवाद से समस्व है।

(धनु)

(**म**कर)

( दूस्स )

चाप स्थिर-पृष्ति बास बाताधिक प्रकृति-तुक्त, परत्रस्य-इराज करन में बतुर, स्तेर्श राष्ट्र तथा श्री के प्रिय सिक्षों में चाउरक बुदुस्य-त्रिय नियस, उपयास पृक्षान्याठ स या विधा बारा भवाग भयानक धन-प्राप्ति से धन-सुखी, मातृ-प्रिय, धन के मोगी, दिज-मित्र, परोपकारी, चतुर, विद्वान्, राज-पूज्य, सुखी, माननीय, शूरता से, राज सेवा से, विप्र-सेवा से धन लाभ करने वाले, स्वामी-द्वारा सुखी, सगीत-प्रिय, गुणवान्, प्रतापी, वली, भाई, सन्तानांदि से युक्त, राजा या श्रेष्ठ-विप्र के समान, प्रतिष्ठित या साहूकार या श्रेष्ठ जनों के विरोधी, श्रियों के नाशक, विषम-स्थिति में रहने वाले, प्रसिद्ध, धार्मिक, देव-विप्रादि को सन्तोप-दायक, मनुष्यों के प्रेमी, श्रद्धत-चरित्र वाले, श्रच्छे दुष्ट जनों के ममान कार्य-कर्ता, कभी देव-विप्रादि के पीडक, दया एव नीति सं रहित (कठोर कर्मचारी) होते हैं। आपको सन्तान—श्रल्पायु, पश्चात् कन्या-पुत्रादि से सुखी, नीति युक्त, वार्मिक, रूप-युक्त सन्तानें होती हैं। आपको पत्नी—तीत्र स्वभाव वाली, चपला, दुष्टा, दुर्वेप वाली पर गृहाभिलापिणी, सुस्वर रहिता, निर्वल तथा श्रल्प सन्तान वाली होती है। श्रापको धन लाम—श्राख्य से, लक्ष्य-साधन से वृहस्पित के समान गुण-वर्मों से, राजद्वार से, सुसेवा से, अपने पुरुपार्थ से, दूसरों की श्राराधना से, श्रय कर्म से हो सकती है। श्रापका धन खर्च—खान-पानादि में, सत्कार में, कृषि मे होता है। श्रापकी मृत्यु—विलास से, श्रपने घन के कारण से, स्त्री से, श्रपने घर के श्राश्रित-जन से सम्भव है।

# (मीन)

श्राप, पापात्मा, सुर्रात-प्रिय, श्रच्छी स्त्री के इच्छुक, श्रेष्ठ, पिंखत, स्थूल-शरीर (दोहरं वदन) वाले प्रचण्ड-स्वभाव-युक्त, पित्ताधिक-प्रकृति-पूर्ण, यशस्वी, वनाट्य, श्रमेक सन्तान से सुखी, भाग्यशाली, वहे कुटुम्व वाले, पश्च-युक्त, गुरुवान, प्रतापी, दानी, शूर-वीर, किव, विप्र तथा धन के रचक, राजा के मित्र, स्त्रियों से सुखी, जलज पटार्थ एव वन-सेवन के प्रेमी, सुगन्ध-पटार्थ, वरत्र तथा सेवकादि से सुखी, शान्त-स्वभाव, जल-विहार के इच्छुक, श्राधक काम चेष्टा वाले, पाखण्ड-धर्मी, लोगों को दु खदायक काम करने वाले, भिक्त या परितोप से प्रसन्न होने वाले, सेवा-वृत्ति या चोरों के कर्मचारी होते हैं। श्रापका विरोध—वन के कारण, पुत्र तथा वन्धु जनों से, हारे हुए श्रात-जन से, श्रेष्ट स्त्री या वेश्या से होता है। श्रापकी पत्नी—स्पवती, सन्तान हीना, सोभाग्य-शीला, भोगवती, नीति-युक्ता, प्रिय-भाषिणी, सत्यवादिनी तथा ढीठ-स्वभाव वाली होती है। श्रापको धन लाभ—जलज पदार्थ से, जल-यान से, विदेश-वास मे, राज सेवा से हो सकता है किन्तु सर्च भी सूव (भूरितरो व्यय सदा) होता रहता है। श्रापका वन खर्च—प्राय देव-साधु-विप्र-तपस्वी-वन्दी—जन मे, साधुजनों के श्रनुरोध मे, शास्त्रोक्त कार्य मे होता है। श्रापकी मृत्यु—विप से, श्रौपिध से, पशु से, उपवास से, प्रलाप से, रात्रि में सम्भव है।

# लग्न मे विशेपता

प्रत्येक जन्म-चक्र में स्थित, राशि-चर्ग के गुण के धर्मानुसार, जन्म लग्न के फल होते हैं। कभी-कभी लग्न में प्रह्-स्थिति से या लग्न-राशि की निर्चलता से फलों में परिवर्तन दिखाई देता है, किन्तु, मुख्य-धर्म, परिभाषान्तर से, सर्वों में विद्यमान रहता है। कुल १२ राशियों के, ७ ही बह, स्वामित्व ले रहे हैं। इनमें कोई ब्रह, दो-दो राशियों का स्वामी हो गया है, परन्तु, स्वामी एक होने पर भी, राशि-गुण में भेद हो गया है। यथा—

(१) मेप लग्न का स्वामी कठोर मगल है। इस राशि में विशेषता है कि, 'भिड़ जाने वाला'। मेप का अर्थ ही है 'भेड' नामक पश्च । यह तमोगुणी, अग्नि तत्त्व का है, अतएव प्रत्यक्त गुण युद्ध, साहस, अग्नि का है। इस राशि (लग्न) से प्रभावित व्यक्ति, वीर, युद्ध या विवाद मे अभिकृषि, विना सोचे-सममे भिड़ जाने की धुन, विजयी, राजगुणी, धनाढ्य, कड़ा स्वभाव, कुछ अश में दम्भी, स्पष्ट वक्ता, उद्यमी, प्राय उद्धत-चित्त, कभी मेघावी, स्वतन्त्रता-प्रिय, उदार-प्रकृति, सहायता करने में शीघ प्राण-पण से लग जाने वाला और शिर में चोट के चिन्ह होते हैं।

- (९) क्यम अन्त का स्वामी कठोर मुक्त है। इस राशि की बिशेयता है कि, बैल के समान'। क्यम का आवे है 'बैस' नामक पशुः। यह राजगुर्खा पृथ्मी तत्त्व का है कात्र्य क्यम-करूप (गठीला बदन), अविकार-पिय, शान्त्व-पिय चीर महिन्गु (दुःल में मी मैस-भारक), वयाह्य, सदाराय, गम्मीर चित्त का गादा (विधाने को कल्ला में नियुख), संधाम-मय चीवन (कोत्त के बैल) औत्मुली वोगी चोर, चीर विद्वाम, मुग-निर्मात (कपक के बैल) ग्रीप-चासी चीर प्रचित्त पद्धित के विराधी हाते हैं।
- (३) मिमुन सन्त का त्वामी क्टोर बुच है। इस राशि में विशेषता है कि, 'बत्वारमक-स्विति । सियुन का चार्च है है है विभिन्न-स्विति । यह मरब-सम गुणी वायु-वरच का है, अतयब दूसरे के साव वर्मगुणी किन्तु अपने किए सतायुणी रहता है। विद्वान सीर चार होनों बनाता है। वृद्धिमान बातु-क्का में नियुण, चुद्धि-माब कार्ज में प्रकृत कर कीराल का मेमी लेख बाद-विवाद, वीक्रयात-ससस्ता-मुख भाव इन्द्रियों के वर्गीमृत सदा परिवत्तन शीक ब्याक्या मांगोपांत सीचना मार अभीरता आदि ग्रुक्य गुण है।
- (४) इक लग्न का स्वामी बन्त्र है। दुपल बन्त्र, कठोर और सवल बन्त्र, कामल होता है। पूर्वीये लग्न में, पूर्णिमा के आगे-पोक्के एक-एक समाह म, ग्रुम मह के सम्बन्ध में कामल और शप में ठठीर होता। इस राश्च की विशेषका करने के समान है। कर्क का धर्म ही है 'ककड़ा नामक बकदर माणी। पानी के मादर सुद्ध (ठेंडा) और पानी के सादर सुद्ध (ठेंडा) और पानी के सादर सुद्ध आगुन्छ को आगि ग्रुफ के भा बन्त्र का है। पानिक, सरवाणी वीर मनाक्य, विवयं, प्रात स्मर्थीं मा समाहा-सुक्त प्रस्तिमीय पुण्ट-वादी, संकत-आविष्कर्यो विदिम कोमल प्रकाशमव और कठोर अंग्रकार-सुक्त होता है।
- परिचालित पुदि, बड़े काम की शती है। यनास्य प्रवस्तक्काल राज इचा पुन, काई कामावारी राध्य-भी-इरण-कता दुउ काइ सी पस वापी सी यस कारि हामा, सुक्य गुण हैं। (७) सुका काम का स्वामी कामत शुरू है। यह रजागुणी तथा जल-तस्व का है। इस राशि की विशेषता है कि, 'मत्तुक्षत-गणित । तुला के वार्च ही हैं चरान्हें। वस्तमान क वहे वह राजनीतिक समी शुमा वा शुरू से प्रमावित क्वांक वाये गय हैं। इसमें कोर चौर, परिज्ञ वश्चिक्तमान स्वाक्त व्यक्तिकार सामक (कर्म पायाचारी), स्वदेश-मक शब्द हैं। वहा कामावारी, वकान रहित पुनः पुन परिवर्धित काच्यन वा व्यक्तपत्र-पुत्रक, कायारकाम म सतिरक्षय की मावता सवस क्रिकेड, स्वाय-तिय कार समी वार्ती पर प्रवर्षार-विवर्जना करते वाही हाते हैं।

### नवम-वर्तिका ]

पष्ट में--शत्रु नाशक, प्रेतादि साधन में तत्पर, पुष्ट शरीर, शूर-वीर एवं तेजस्वी होता है।

सप्तम में--कलह-प्रिय, लोगों से विरोध, कृतप्त श्रीर मन्द-बुद्धि वाला होता है तथा इसकी स्त्री, सन्ताप देनेवाली या जारिसी होती है। किसी के कई स्त्रियाँ भी होती हैं।

अष्टम में - मुख या नेत्र दोष के कारण कुरूपवान, गुण्रहित, कोधी और क्रूर-स्वभाव-वाला होता है। नवम में - कुकर्मी, माता-पिता तथा गुरुजन की हत्या करने वाला, बहुत जीवों को क्लेश देने वाला, तथा असत्य-भाषी होता है।

दशम में —कुल-धर्म-श्राचार से भ्रष्ट, निर्लेज, ढीठ, श्रात्माभिमानी एवं प्रतिष्ठा से रहित होता है। लाभ में —सुखी, धनी, तेजस्वी, रूपवान, प्रजावर्ग का पालक और वन्धु-प्रिय होता है, किन्तु ज्येष्टज की मृत्यु सम्भव होती है।

व्यय में-विषय-रहित वेप वाला (साधु समान), दीन-भापस-पटुता से वन-सम्रह करने में प्रवीस होता है।

# प्रह-युक्त गुलिक फल

सूर्य के साथ—पिता त्रादि श्रेष्ठ जनों का विरोधी एव राजद्रोही होता है।
चन्द्र के साथ—माता त्रादि पूज्य तथा पुण्यात्मा जनों का विरोधी होता है।
भौम के साथ—प्राय त्र्युज (ह्रोटे भाई) का त्रभाव या कप्ट होता है।
हुध के साथ—उन्मत्त, पागल, मित-श्रम, दुद्धि के विकार होते हैं।
गुरु के साथ—पाखण्डी या दूपित श्रयोत् धार्मिक विचारों से हीन होता है।
शुक्र के साथ—जननेन्द्रिय रोग से पीडित, नीच स्त्रियों का भर्ता होता है।
शिन के साथ—ज्रप्रादि ज्याधि से दु खी, त्राजन्म रोगी शरीर रहता है।
राहु के साथ—कारागार त्रादि के वन्यन सम्भव, किसी विप-पदार्थ द्वारा रोगी होता है।
केतु के साथ—आग लगाने वाला या मगडा पैदा कर देने वाला, सन्ताप-दायक होता है।
विष घटिका में गुलिक हो तो—राजवराने में जन्म लेने पर भी मिन्नुक हो जाता है।

### ग्रह

सूर्य, चन्द्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि-सात हैं। राहु-केतु, देवपन्न के न होकर, हैत्यपन्न वाले, (दोनों) छाया-प्रह हैं। मिहिराचार्य ने इनका उपयोग फिलत में ले लिया है। आज तो, पौर्वात्य-पाण्चात्य दोनों मतों में राहु-केतु का उपयोग होने लगा है। पाश्चात्य मत से तीन प्रहों का और भी प्रचार किया जा रहा है—(१) हशेल (२) नेपच्यून और (३) प्लूटो। परन्तु ये तीनों छितमन्दगित प्रहृ होने के कारण, सब-साधारण में प्रकाश न करके, विशेष-विशेष स्थानों में अपना प्रभाव प्रगट करते हैं। इस प्रकार वर्तमान समय में द्वादश प्रहों का प्रचार होता जा रहा है। हाँ, नव-प्रहों का एक खण्ड, तीन-प्रहों का एक खण्ड मान कर, आगे इन फूलों का अनुसन्धान किया जा रहा है। अस्तु।

द्वितीय वर्तिका में प्रहादि का शुभत्व, पापत्व और क्रूरत्व वताया गया है। जिनका यहाँ पुन स्मरण दिलाया जाता है— [ २७८ ]

प्रायुपद का बहाबस देलकर, बिला प्रदू (बन्द्र-सुलिक-प्रायुपद) से विषय भाव में जन्म लान होने पर कत्त-हादि मानी गयी है। अवाद इन तीन में से बिला के बगुसार शेश है मान में बन्म-कान होने से मतुष्य का जान, श्राश के दानम कान होने से प्रतु का जन्म, श्राश है होने से पत्री का जन्म श्रात शे होने से वर्ष का जन्म श्रात शे होने से कीट (सर्गाई) का जन्म कानना चाहिए। परन्तु पराशर मुनि का बामियाय हुन बीर भी है। अवाद हुन तीन में से किसी भी स्थान में जन्म कान हो से विभाग कर होते हैं की से वीर दे तात, मतुष्य को दी चित्र कर होते हैं कि सार्गाय पद है कि, पद्म बाहि स्वायाव-पुष्ट, मानद भी हा सकते हैं। सार्गाय पद है कि, पद्म बाहि स्वायाव-पुष्ट, मानद भी हा सकते हैं।

#### मावस्य-प्राम्पपद-पुरु

तान में—्पूँग, द मच शिषिकांग क्षेतांग कुकां, क्या कीर रोगी शरीर वाका होता है।
वन में—सुन्दर, प्रनादप, सेवक-सुन्न कानेक मनुष्यों पर किनकार तथा क्षेत्रक प्रकार से सुकी होता है।
आह में—सुन्ति दिन्न, कुर मधिन, निष्कुर पर्य गुरु तथा क्षेत्रकार का विरोधी होता है।
पुत्र में—सुन्ती, सुन्दर, कुटुन्व तथा मित्रादि का प्रिय, शीववान कीर मस्पवादी होता है।
पुत्र में—सुन्ती प्राप्तिक, परोपकारी तथा काथ-कुराक होता है।
रिपु में—व घु तथा शत्रुक्यों के काषीत, मन्दानि से पीडिच निर्देशी, रोगी वर्ष कलायु-मोनी होता है।
बादा में—रिण करने वाला कामी, कठार कीर बुद्धिहान होता है।
बादु में—रोग मन्ताप राजा, कुटुन्व नीकर कीर पुत्रादि से पीडिच होता है।
बाद्य में—पुत्रवाद, पत्रवाद, सामध्याद, सुन्दर कीर बद्धा है।
कम में—वसवाद, दुदिसाद, रह, वेद-सक पर राजकार में मधिक होता है।
कम में—वसवाद, दुदिसाद, रह, वेद-सक पर राजकार में मधिक होता है।
कम में—सिन्दार्य नाननीय विकाद गुरुक विद्याद, पत्रकार कीर सोनी होता है।
कम में—सिन्दार्य नाननीय विकाद गुरुक विद्याद, पत्रकारों से शिक्ष करने वाला तथा नतरोगी वा काना होता है।

### मानस्य-गुलिक-फल

कम्म में--रोती, कामी चार, कर वितय-दीन वेड-साझ-रिव दुर्बक नेत्र-रोमी दुःली, सम्यद व्यवसि चौर सत्यापु बाला होता है। पापपुक होने से राठ दुराचारी चौर विरवास-पाठी होता है।

द्वितीय स--ध्यसनी दुन्ती द्वर असल-शील क्यारी धन-दीन प्रवासी और कटुसापी दोता है। पायका से युक्त हो जा मिर्चेनी एवं विधा-विद्यान होता है।

त्तरीय में—पड़े बोक वाका (वावपूक, रोकीवाय) भवते दूर-दूर रहने वाका, मारक-पराक-सेगी होती किन्तु शोक पूर्व भय से रहित राजा से मानतीय सकती का निय भागादि का नामक बीर पार्तिक होता है। इसे मार्च पा बहित का सुख नहीं हो पाता तथा कन-संगह के लिए स्वाकुर रहता है।

चतुर्व सं—विद्या-रहित गृह, पत गृपि वाइनावि से रहित, भ्रमस्य-वील रोगी वात-विचावि के विश्वार से शीकत तथा पाणी दोता है।

र्पचम में—रोहन, अञ्चलस्थित चित्र पुत्र कियों के आधीन नर्पुसक या अरुपस्यान वाला, अरुपाद या मास्त्रिक विचार वाला होता है।

- (४) पचम से ऋधिक वलवान् नवम भाव माना गया है। (परमार्थ)
- (४) लग्न या लग्नेश की शुभता पर अनेक दोप दूर होते हैं। (वलवत्ता)
- (६) द्वितीय-द्वादश ( द्विद्वीदश ) भाव के स्वामियों को श्रस्थिर श्रिधकार रहते हैं। जिसमे तीन वातों का ध्यान रखना पडता है—(क्योंकि यह दोनों भाव नपुसक सज्ञक हैं.)
  - [क] द्विद्वीदशेश किस भाव (शुभाशुभ) में हैं।
  - [ख] द्विर्दादशेश किस प्रह (शुभाशुभ) के साथ में हैं।
  - [ग] दिर्दादरोश, जिस राशि में वैठे हैं, उस राशि का स्वामी किस भाव (शुभाशुभ) में हैं।
- (७) अप्रमेश शुभवह हो तो शुभ फल, अशुभ वह हो तो अशुभ फल देना, एक साधारए नियम है।
  परन्तु यदि सूर्य-चन्द्र अप्रमेश हो या लग्नेश-अप्रमेश एक ही वह हो (यथा मंगल-शुक्र)
  अथवा अप्रमेश स्वगृही हो तो शुभफल देता है, अन्यथा अप्रमेश शुभ हो या पाप, सदैव अशुभ
  फलदायक ही माना गया है, क्योंकि अप्रम भाव, क्रूर संज्ञक है। व्यय भाव-मध्यम। पप्र भाव
  पाप सज्ञक माना गया है। अप्रम भाव ऐसा हो है जैसे कोई विधिक, एक विकरे को पालता और
  नष्ट करता है। अतएव अप्रमभावेश पालनकर्ता एव सहारकर्ता होनों ही माना गया है। (स्वार्थी)
- (प) तृतीय, षष्ठ, एकादश भाव के स्वामी, अशुभ फल देते हैं। प्राय इनकी दशाएँ तो निश्चित रीति से अशुभफलकारक होती हैं। तृतीयभाव द्वारा परिश्रम अधिक कराना, षष्ठभाव द्वारा वाधक होता, लाभभाव द्वारा शरीरकष्ट मिलना—अशुभ फल होते हैं। तीसरे से अधिक षष्ठ, षष्ठ से अधिक लाभ भाव का स्वामी पापफल (अशुभ) करते हैं।
- (६) केन्द्रेश के गुभफल का परिणाम, परिश्रम के बाद ही हो पाता है, किन्तु लग्नेश एव त्रिकोगोश का का शुभफल विना परिश्रम (सरलता) होता रहता है।
- (१०) त्रिकेश, त्रिक भाव में ही हो तो शुभकत, अन्यथा त्रिकेश, जिस भाव में वैठते हैं, उस भाव की हानि होती है। तथा जिस भाव का स्वामी, त्रिक भाव में वैठता है तो भी उसी भाव की हानि होती है (जिस भाव का स्वामी त्रिक में आया होगा)।

## त्रिकेश विचार

कोई यह, कोई राशि, कोई भाव, ऐसा न मिला, जिसके विना, रोग-विचार किया जा सके—श्रयीत् सभी यह, सभी राशि, सभी भाव—सबसे पहिले, शरीर पर, स्वस्थ (श्रम) या अस्वस्थ (श्रम) प्रभाव डालते हैं, यही कारण है कि, न्यूनाधिकता से सभी रोगी हैं। परन्तु प्राय रोगी—(डाक्टर या जेल के निमित्त) त्रिकेश के कारण ही हो पांत हैं। श्रन्य कारणों के रोगी, अपने-अपने घर मे, प्रकृति द्वारा स्वस्थ होते रहते हैं, अथवा स्वल्पकाल के लिए या साधारण ढग के रोगी—अल्पकष्टमात्र पान के लिए, यम-सहोदर (डाक्टर आदि) यम-मन्दिर (जेल आदि वन्यन स्थान) के दर्शन-सुख के मीभाग्य-शाली (दुर्भाग्य-भोगी) होते हैं। अस्तु।

(१) पष्ट, ष्यष्टम, द्वादश भाव को त्रिक कहा गया है। इनके स्वामी, जिन भावों में वैठें या जिन भावों के स्वामी, त्रिक में वैठें तो उस-उस भाव-फल में न्यूनता (श्रश्चभता) होती है।

### प्रश्रों क श्रमादि

### मावों क शमादि

विकोस (१८ वाँ माय) मर्योत्तम । केन्द्र (११४/०१०) वत्तम । त्रिक (६)व्यारेश्याँ माव) भागम । तोप (२)६)११ वाँ माव ) मण्यम माने जाते हैं । पुन —

### प्रह-भाव-संयाग

इन दोनों से मिलकर पूर्वोक्त शुभरत-मायत्व में कन्तर पढ़ जाता है कवान प्रह कीर भाव की शुभरता पा कशुभरता से मिलता का जाती है। शुभ भावपति शुभ प्रह। कशुभ भावपति, कशुभ मावपति, कशुभ मावपति, कशुभ मावपति शुभ मावपति, कशुभ प्रह। कशुभ भावपति शुभ प्रह। प्रशा—जम्म-चक्र २४

- (१) श्राथ भावपति श्राभ मदः (पंचमेरा शुदः) = श्रुभ भावेरा श्रुमभदः ।
- (२) महाभ मावपति, महाम मह ( पच्छेरा मगक) = महाम मावेरा महाममह ।
- (३) ग्रुम भावपवि चाग्रुम भद्द (सुतेश शिम) = ग्रुम मावेश चाग्रुममह् ।
- (४) महास भावपति हास मह (ध्यवेश हाक) = धाहास सावेश हासमह ।

#### श्रविकार-प्राप्ति

स्त्रामाविक शुभ-पशुम मह, शुभ-चशुम भावेश होकर, शुभ-चशुम पत्र देन के पविकारी होते हैं। इसी प्रापिकार के कारण शुभ या अशुभ मह (परिस्थित दरा) अपने स्वमाद से विपरीत पत्र देने वाले वन जाते हैं। मह तो, अपने स्वभाव (महत्ति या तक्त) के प्रमुक्तार सर्वेव रहते ही हैं, किन्तु भावेश-विधान के कारण विपरीत (चलुकूत वा मतिकृत) अस देने कार्य है।

#### भाषश-विघान

- (१) त्रिकोश के स्वामी ग्रुम हों वा पाप, सर्ववा ग्रुम ही पक वेते हैं। (परोपकारी)
- (२) केन्द्र के स्वामी पाप हो तो ग्रामक्कः । ग्रामम्ब हो तो काग्राम कत्र देते हैं । (कावसरवादी ) पारासरी मत से केन्द्रेश पापमङ्क तभी ग्रामकक हेगा वाच वह त्रिकीयारा भी हो ।
- (६) कम्म से व्यक्तिक चतुर्वेरा चतुर्वेरा से व्यक्तिक समनेरा सममेरा से व्यक्तिक दरामेरा; क्ला (श्रम वा व्यक्ति) करने में वजवान दोता है।

ाम−वर्तिका ]

- अ) जिस भाव का स्वामी स्वगृही हिया उच का हो अथवा उच, स्वगृही, मूलित्रकोिण, मित्रगृही प्रह के साथ हो तो उस भाव का शुभफल होता है (जिस भाव का स्वामी हो)। यथा—सप्तमेश सप्तम में या सप्तमेश शुक्त, मीन राशि में अथवा सप्तमेश—अन्य किसी उच्चादि स्थित प्रह के साथ हो तो सप्तम भाव का शुभफल होता है।
- श) लाभ भाव तो शुभ माना गया है, किन्तु लाभेश ष्यशुभ (शरीरकप्रकारक, ष्यपनी दशान्तदेशा में)
   होता है। श्रतएव मव किसी भाव के स्वामी, लाभ भाव में जाने से शुभफल देते हैं। इसी प्रकार उपचय (३।६।१०।११) भाव में, सभी पाप या कृर्ष्रह, शुभफल दायक होते हैं।
- (४) यदि कोई भावेश, पापमह होकर, तृतीय में हो तो ग्रुभफल, तथैव ग्रुभमह हो तो मध्यमफल होता है।
  (६) जिम भाव में ग्रुभमह हो, उस भाव का ग्रुभफल। जिस भाव में पापमह हो, उम भाव का स्मग्रुभफल होता है यह एक साधारण नियम है।
- (७) त्रिक में शुभवह हो तो उस भाव के त्रशुभफल का हास तथैव पापब्रह हों तो उस भाव के त्र्रशुभफल की वृद्धि होना एक साधारण नियम-मा है । परन्तु प्राय त्रिकेश ( शुभ या पाप ) कोई भी हो, यदि वे त्रिकस्थ हो तो त्र्रशुभफल का हाम ही माना गया है ।
- (५) वहुमत से त्रिकस्थ पापप्रह शुभफलदायक, तथैत त्रिकस्थ शुभप्रह, श्रश्चभफलदायक होते हैं। किन्तु इस नियम के द्वारा (न०७ से) भिन्न फल न समिम्मए। क्योंकि त्रिकस्य शुभप्रह, त्रिकभाव के लिए श्रश्चम फलदायक होकर । श्रियोत् दोप नाश कर) जातक के लिए शुभफलकारक (श्रतुकूलता दायक) होते हैं।

## ग्रह-युक्त-भाव-फल-विधान

- (१) केन्द्र-त्रिकोस में ग्रुभपह हों तो ग्रुभफल टायक (यदि वह ग्रुभप्रह केन्द्रेश न हो । केन्द्रेश गुरु-ग्रुक ही त्रिशेष श्राप्तभ होता है। परन्तु लग्नेश गुरु-ग्रुक हो तो इतने श्राप्तभ नहीं होते, जितने श्रन्य प्रह, केन्द्रेश होकर श्राप्तभ होते हैं।
- (२) केन्द्र-त्रिकोस में शुभ-पाप (कूर) दोनों हों तो मिश्रिन (शुभाशूभ) फलदायक होते हैं।
- (३) ३।६।११ वें भाव में पापग्रह होना, शुभदायक है।
- (४) जिस भाव के दूमरे-वारहवें 'पापप्रह' हों तो उस भाव का 'फलनाश'। श्रुभप्रह हों तो 'फल-पृद्धि' होती है। पापकर्तरी में पापफल। श्रुभकर्तरी में श्रुभक्त जानिए।
- (४) जिस भाव के दूसरे-वारहवें भाव से से एक में शुभमह, एक में पापमह हो तो उस भावफल की 'हास-मृद्धि' नहीं होती अथवा मिश्रित (शुभाशभ) फल होता है।
- (६) यदि सभी ग्रह, राहु-केंतु के मध्य में हों तो 'काल-सप' नामक योग होता है। इसका अशुभफल— धनहानि, दिरद्रता, राज्य-नाश, अल्पायुं, रोगी शरीर होना—आदि हैं। अनुभव में आया है कि, धन-हानि के उदाहरण अधिक, अल्पायुं के उदाहरण कम ही हैं। साथ ही विचित्रता भी देखने को मिली हैं कि, सब फुछ होते हुए, किसी का फुछ सुख नहीं (यह कुपण या दरिट्टी योग के लक्त्या हैं अथवा भावों के सुरों का वन्धन (वावा) करता है) इसी प्रकार कुछ न होते हुए यदि सब फुछ मिलता है परन्तु अस्थर- सुख रहता है। प्राय धनी लोगों के या उनके साथियों के यह योग पाया जाता है। सभी प्रहों के व्यय (प्रष्ट) में राहु या केंतु हो जाने से योग वन जाता है। तब यदि व्यय

- (२) त्रिकेश ब्रिस भाव में हों, यदि इस (त्रिकेशस्य ) माव का स्वामी, त्रिक में हो तो इस भावकी अधिक ब्रानि बोती है। ( बिसमें विकेश बैठा बोता है )
- (३) त्रिकेश त्रिकस्य हो भववा स्वयूही होकर त्रिकस्य हो तो क्रशुम म होकर प्राच तन्नित शीस (शुम) फल होत हैं। अधवा त्रिकेस, त्रिकस्य तो हीं किन्त इसके साथ आत्म कोई प्रद स हो, स्वगृही हो वा अन्यविक मानों में हो, आरोध यह है कि, त्रिकेश अपकेश या त्रिकेश ही के मान त्रिक्स हों वो सबैया शुम ही पक्ष होता है। प्राय कम हिं। अशुभ पक्ष होता है। प्राय श्राप्त हमने हसतिय रुपयोग किया कि, सर्व-चन्द्र को होड़, अन्य कोई मह जब विकर्षका स्वामीक्रीताई, तब माम ही किसी वूसरे भाव भी स्वामी दोता है भवपन पेसी स्थित में क्मी कुछ भशम पता भी है सकता है।
- (४) त्रिकेश, विकस्य न हाकर, अन्य भाव में हो स्वपृष्टी भी स हो, किन्तु त्रिकेश-स्थित-भावश श्री श्री स्वपृद्धी हो तो विरस्थायी भरामफल नहीं होता । यथा, चक्र हे में क्यवेश शनि एवं पच्छेस चन्नमा (दोनों ही ) व्वीयेश भीम के साथ व्यविषय है। बावप्य शति-बन्द हारा सश्चमक बिरस्वामी नहीं हो सर्देंगे। (४) त्रिकेश, त्रिकस्य म द्रोकर, चन्य भाव में द्रो, चीर यदि त्रिकेश-स्थित-राशि का स्वामी, त्रिकस्य
- न बीकर, त्रिकेश-स्थित मान पर दृष्टि बासता हो तो स्वामी कराम फल नहीं हो पाता। पना, कुम्म कम में बन्म हो और शनि-चन्त्रश्वतीवस्थ हो. मंगल नवम भाव में हो की पेसी व्यवि में त्रिकेश का स्वाधी कशम फल म होगा। (६) मंगल-शक-रानि की त्रिकेश दोन कम ही होता है । नवा मेफ-इरिचक क्षान में मंगल को हुफ-ग्रहा
  - कान म श्रुक को ! (कानेश होते के कारण ), पिधन-कत्या काम में रानि को (त्रिकोधेरा ) होते क कारम, किक्स होय की बीमता मानी गयी है।
- (७) खन त्रिकेश-स्थित-राशीश कावना त्रिकेश के साथ बैठमें वाके जिलने प्रव, जिलमें मान, बनकी श्री या यति में बाजाते हैं यन सर्वों पर त्रिकेश का तीय-स्परा होता ही है।

#### माव-फल-विधान

- (१) त्रिकेश को कोशकर किसी भाव का स्वामी सन्त से केन्द्र वा त्रिकीय में स्वित हो, तो तस माव के किए शामकत होता है। ( बिस भाव का स्वामी केन्द्र-विकोश में बाजाता है )।
- (२) विस भाव का स्वासी द्वैश्वपने भाव से, केन्द्र-विद्योग में स्थित हो तो हामफन । विक में हो तो भश्मभक्ता। २, ३, ११ में भाव में हा तो सम्मन (श्रामाद्यम ) फल होता है।

### नोर—

पूर्वोक्त होनों नियमों से अब शुमता भावी है तक समिक शुमस्त्र तथा होनों से भशुमता होने पर अधिक अग्राम पत्न होता है। सारौरा पर है कि, विसी सान का स्वामी (त्रिकेरा को बोवकर) कम्म से तथा भारते माथ से केन्द्र-विकास में बाते पर समस्य विशेष हैता है। इसी प्रकार कम्म एवं क्यपने भाव से त्रिक में बाने पर काशुमध्य विशेष देता है । धवा-पंचमश-नवमेरा, पंचम वा मवस में हों ता करन से या अपने माथ से केन्द्र-त्रिकीय में ही रहकर श्रमफल किरोन वेंगे; तथैव कामेरा, वस ों जाने पर जम्म से पम पर्व जाम से अप्रम ( क्रिक्स्च ) होने से आहामफल निराप देगा ।

# ं द्वोदश-भावस्थ-ग्रह-फल

# [सर्थ-फल]

- (१) लग्नस्थ होने से—िवचित्र रूप, नेत्ररोगी, लाल या गुलावी नेत्रवाला, कएठ या गुदा में त्रण अथवा तिलयुक्त, शूर-बीर, चंचल, प्रवासी, कृशदेही, उन्नत नासिका, विशाल ललाट, चमाशील, घृणा-रहित, कुशाप्रदुद्धि, उदार-प्रकृति, साहसी, श्रात्मसम्मानी, परन्तु निर्देषी, कोधी, श्रस्थिर सम्पत्ति, सनकी, वात-पित्त प्रकोप, श्राकार में लम्वा, कर्कस, गर्मशरीर, थोड़ेकेश (श्रल्पकेश, केशरोगी) वाल्यावस्था में श्रनेक पीड़ाएँ, शिर में चोट लगने की सम्भावना, तीसरे वर्ष ज्वर-मय, १४ वर्षायु में श्रंगपीड़ा होती हैं। यदि सूर्य के साथ पापप्रह हो, सूर्य नीचस्थ या शत्रुगृही हो तो ये श्रानण्टफल होते हैं। शुभमह की दृष्ट-युति से दुष्ट-फल नहीं हो पाते। मानी, वन्धु-विरोध, विदेश में धनलाभ, कामी, सन्तान-कष्ट होता है। मंपस्थ सूर्य में नेत्र रोगी, परन्तु धनवान् श्रोर यशस्त्री होता है। साथ ही उच्चस्थ-लग्नस्थ सूर्य पर, किसी बिलप्ट मह की दृष्टि हो तो विद्वान् होता है। तुलास्थ सूर्य में, नेत्र में फूली श्रथवा तिल, निर्धन, मान-रिह्त होता है, परन्तु शुभदृष्ट होने से श्रानष्ट-फल नहीं हो पाते। सकर या सिह में रहने से रतींधी (निशान्धता) एवं हृव्य-रोग होता है। कर्कर्य सूर्य में, नेत्र में फूली, शरीर में रोग, परन्तु ज्ञानी होता है। सिह प्रथवा सिह राशि के नवाश में सूर्य रहने से किसी स्थान का 'स्वामित्व' प्राप्त होता है। सिह प्रथवा सिह राशि के नवाश में सूर्य रहने से किसी स्थान का 'स्वामित्व' प्राप्त होता है, श्रीर शुभदृष्ट या युक्त होने से निरोगी होता है।
  - (२) धनस्थ होने से— चुद्धि—रहित, मित्र-विरोधी, वाहन—रहित, विपयादि सुख-रहित, नेत्र, कर्फ, दन्त का रोगी, राजभीर, स्त्री के लिए कुटुम्ब का विरोधी, पुत्रवान, राजकोप से कष्ट, सुखरोग, नेत्र विकार, सम्पत्तिवान, भाग्यवान, भग्डालू, शरीर में रोग, शिच्चा में वाधा (रुकावट), हठी, चिड-चिडा स्वभाव श्रीर हढ-श्रितज्ञ होता है। राहुयुति से धन-धान्य का सुख। शनि-हिट्ट-रहित सूर्य, प्राय 'धन-सुख' करता है। शनि-हिट्ट-युक्त, शुभ-हिट्ट से रहित सूर्य, निधेनी करता है। प्राय राजकोप से या चोर द्वारा वन-हानि सम्भव है। प्रतिष्ठा श्रिधक, वन मख्या कम, विद्या-द्वारा मान-गौरव की प्राप्त । श्रांस्थर धन। १७-२४ वें वर्षायु मे धन-हानि सम्भव है। प्रवासी या श्रिक यात्राएँ होती हैं।
  - (३) वृतीयस्थ होने स—कुशामदुद्धि, पराक्रमी, यली, प्रिय-भापी, स्वच्छ-चित्त, वाहन और सेवकों से सुपी, राजमान्य, किंव, वन्धुहीन, लब्धप्रातष्ट, अनुचर-विशिष्ट (अनुयाथी या शिष्य युक्त) तजस्वी तथा नैतिक-साहस-युक्त, आव-सख्या कम, अप्रज हानि, सहोदर भाइयों की अल्पता, चचेरे भाई अनेक होते हैं। ज्येष्ठ बन्धु की हानि, धनी, सुकर्मी और यशस्वी होता है। यदि अशम सूर्य हो तो भाई से या कुटुम्च से अल्प-सुख, विप-अग्नि-चर्मरोग-हड्डी दूटने का भय रहता है। यदि सूर्य, किसी पापप्रह स रुष्ट या युक्त हो तो किसी भाई-बिहन की मृत्यु, अथवा भाई, पुत्र-रिहत, अथवा विहन, विधवा होती है। कभी-कभी किसी भाई की मृत्यु, विष या शस्त्र द्वारा होती है और भाई-विहन को सन्तान-सम्बन्धी दुख होता है। प्राय. ऐसा जातक धन से सुखी होता है। प्र वीं वर्षायु में प्रम-लाभ-सम्भव होता है।
    - (४) चतुर्थस्थ होने से—दुर्चल, विकृत-अवयव अथवा अद्ग-हीन, मानिमक-चिन्ता-युक्त, अकारण-विवाद-प्रिय, आत्मीय जनों से घृषा (दपेना), गर्वित, कपटी, समाम में स्थिर, वहु-स्नी-लोलुप, सुन्दरता युक्त, प्रतिष्टित, विख्यात, गुप्त विद्या में रुचि किन्तु सुख-धन-वाहन से रहित, कठोर, पितृ-धन का अपव्ययी अथवा पितृधनापहारी, अमण्-शील, वन्धु-वान्धवों की हानि, वन्धु से वैर, वाहन-विनाश और गृह-सुख-राहत होता है। १४ वें वर्ष में विरोध। २२ वें वर्ष में उन्नति।

में केतु हो तो भन होना किन्तु भन का सुक न होना । इसी प्रकार व्यय में राहु रहने से भन न होना, सुख निम्न साना ( भन्नाभन हारा ) । दर्गन में राहु हो तो पिता को कछ, मृत्यु तक सन्भव रहती है । चतुर्च में राहु हो तो माता-पिता होनों को बीचन ( भायु ) सुख निकता है, राहु माता की सुख का कछ न देकर, चतुर्च भाव के सुकादि सन्य पत्नों में हुप्परिशास करता है ।

- (७) को भाव, अपन स्वामी पा शुभग्रह हारा पुरू या रष्ट हो और पापपुक्त पाईटए न हो तो शुभग्रह ।
- (८) को मानेरा, गुममुक्त या दृष्ट हो, कावना किस मात में गुममह हो कावना तिस मात पर शुममह की या गुममानेश की दृष्टि हो, कसका गुमफ होता है।
- (६) बिस भाव का स्वामी या भाव पापमुक्त वा दृष्ट हो तो प्रसका बशुमध्य होता है।
- (१) जिस भाव म गुम पा पापमइ, तीच राशि का या शतु राशि का हो वो चस भाव की हानि हांची है (जिस भाव में बैठवा है)। किन्तु जब यही (गुम या पापमइ) चक, रवगृही, मृखत्रकोसी, मित्रगृही होकर, जिस भाव में बैठवे हैं, ससकी वृद्धि (गुमप्टल ) करते हैं।
- (११) भाषेरा, चस्त या नीचस्य होकर, केन्ट-विकोण में हो ता शुमध्य विशेष रूप स मही हो पाता हों मुक्तम्ट चौर वह के बाद हुआ शुमध्य देता है।
- (१२) चतुर्व-चराम आवेश मुख्यस्यक, पंचम-नवम मावेश घनदायक, कमोश-सप्तमेश घन चीर मुख दोनों देत हैं। परन्तु सप्तमेश की दशान्तदशा कष्टकारक भी होती है।
- (१६) मानेशस्त्र-राशीस, त्रिकस्त्र होने से कुम निवसता एवं मानेशस्त्र-राशीस, ववादि होने कुम नत्रवता—मान के किए प्रवास करता है।
- (१४) मावेरा क्रिनिष्ठकारक होने पर मावस्त्र मह कठना व्यकारी नहीं हो पाठा । विठना मावेरा सुमकारक होनेपर व्यकारी होता है। मावस्य मह (किरायेदार व्यक्तिर क्रियावरी) । वास्त्र्य यह है कि, मावस्त्र मह यदि शुमकारक हुव्या भी तो केवस कुछ बाहिरी चमक दिवा देगा और मावेरा सच्ये (ठोस) स्थिर-मध्य का सुचक होता है।
- (१४) जब राहु सा छेतु, जिकीण सा किसी छेन्त्रेश के शांव बैठव हैं वब सुमनक्ष्यापक माने गये हैं। इसी प्रकार कब राहु वा छेतु, केन्द्र स, किसी जिकीणता के साथ बैठवे हैं वब भी गुन्स्टक बेव हैं। वर्षेव शहार १११ में भाव में स्थिव राहु या केंद्र सुमन्छ बेवे हैं।

#### नोट---

किसी मी एक मह के गुआगुमल की राष्ट्रिकारा मावष्ट्रक में हासोशित हुआ करती है। स्वयंव भावस्व पह कत, राशिस्य मह पत्र मावेश सावस्व क्ष्य भाव पर मह-टिंग्ड क्ष्य, राशिस्य मह पर मह-टिंग्ड क्ष्य सावस्थ्य से सभी बीजों को, मिक्स-क्ष्य हैं। प्राप्त होगा है। सिक्स-क्ष्य एक साव म विद्यकर कोई गम्य नहीं रच्या का सकता। हुनते हैं, क्ष्य स्विता स देशा ही एक साव क्ष्य हैं। परस्क क्ष्याविध्य पह मन्य-विशेष देखते को नहीं सिक्षा। हुप्याय है, जैसे सप्तर्मीय हंस गढ़व पीक्ष क्षमब बहु-वर-पुष्प भारि। भाग पूर्वोच्च मकार से क्ष्यों का अनुसन्यात, (एक-संक्रम) दिवाब बावगा। दिसके स्वीक वीग वसकर देश-काव-पात्र से सन्माविष्य पूर्व परिमायान्तर एक बावक के बीवम सें विक्षिय होंगे। अस्ता। चत्कृष्ट विषय और सूर्य-मण्डल की। अद्भूत घटनावली से प्रेम, योगी, तपस्वी, सदाचारी, नेता, ज्योतिषी, साइसी, जदार, साधारण-सम्पत्ति, अच्छी सूम-चूम वाला, पैतृक सम्पत्ति का त्यागी, भृत्य तथा वाहन का सुख, दिनजा दिणार्जित धन से धनी, कलही, गिल्टी की बीमारी, कृषि-विद्या में कुशल, १-१० वें वर्ष में तीर्थयात्रा । सिंहस्थ सूर्य भ्रातृनाशक, यदि कोई भाई जीवित रह जाय तो वह भाई, बड़ा भाग्यवान् होता है। मित्रगृही सूर्य, मात्विक, श्रनुष्ठान-शील, श्रीर धार्मिक बनाता है। सूर्य उच्च या स्वगृही होने से पिता की दीर्घायु होती है, जातक भी ईश्वर-भक्त, विनयी श्रीर।देव-गुक-पूजक होता है। नीचस्थ सूर्य, भाग्य तथा धर्मानुष्ठान के लिये विरोधक, चिन्ता तथा विरक्ति देता है। यदि सूर्य, पाप या शत्रु के घर में या दृष्ट या युक्त हो तो पिता के लिए श्रीनष्ट होता है। परन्तु यदि सूर्य, शुभग्रह से दृष्ट या युक्त हो तो, पिता दीर्घायु भोगता है।

या रात्रु के घर में या दृष्ट या युक्त हो तो पिता के लिए । अनिष्ट होता है। परन्तु यदि सूर्य, राभग्रह से दृष्ट या युक्त हो तो, पिता दीघोय भोगता है।

(१०) दशमस्य होने से—स्त्रस्य, शूर्-वीर, प्रतापी, कार्यारुढ, श्रेष्ठ-वृद्धि, परकार्यकर्ता (नौकरी) राजानुगृहीत, साधु-जन में रुचि, प्रसिद्ध, धनोपार्जन में चतुर, व्यवसाय-कुशल, राजमान्य, लव्धप्रतिष्ठ, राजमन्त्री, उदार, अतिसाहसी, संगीत-प्रिय, नवीन वासस्थल का स्थापक, नगर-निर्माता, पुत्रवान, ऐश्वर्य-सम्पन्न, लोकमान्य, वाहन-भूपण, मिण आदि का सौख्य, १८ वें वर्ष के वाद विद्या-प्रभाव से प्रसिद्ध, १६ वें वर्ष में किसी प्रियवस्तु से वियोग होता है। यदि सूर्य पर, तीन प्रह की दृष्टि हो तो, राजा (स्वामी) का प्रिय, अच्छा काम करने में चतुर, पराक्रमी और प्रसिद्ध होता है। यदि सूर्य, उच्च या स्वगृही हो तो वली, यशस्त्री, प्रसिद्ध (वावली, मकान, देव-प्रतिष्ठा के कारण प्रसिद्ध ) होता है। यदि सूर्य, पाप युक्त या दृष्ट हो तो कार्य में विन्न-वाधाएँ, नीच तथा भ्रष्टाचारी, पापी एव दुष्ट-स्वभाव करता है। २८ वें वर्ष में पिता को कष्ट होता है।

(११) लाभस्य होने से—रूपवान, निरोगी, ज्ञानी, योगी, सदाचारी, अल्पमंतित, विनीत, संगीतिप्रय, यशस्वी, सत्कर्मी, राजानुगृहीत, स्थिर, प्रसिद्ध, धनी, वलवान, सुखी, स्वाभिमानी, मिनभाषी, तपस्वी, वाहन-सुख, वहु-शत्रु-युक्त, धन-वान्य का सुख, राजद्वार्दे लाभ-सुख, संवकों पर व्याल, उदर-रोगी, २०-२४ वें वर्ष में सन्तान-लाभ, २४ वें वर्ष में वाहन-लाभ होता है। यदि सूर्य, स्वगृही या उच्च हो तो, राजा-चोर-कलह (सुकदमा के वाद) से श्रीर पशु द्वारा धनवान, सदुपाय से धन-लाभ होता है। वली भी होता है। यदि सूर्य के साथ, सुखेश हो तो श्रनेक पदार्थ या वन का श्राधकारी, किन्तु श्रालप-भाग्यशाली होता है।

(१२) द्वाटशस्य होने सं—लम्बे-लम्बे अग, परकार्यकर्ता (नौकर), बहुज्ययी (खर्चीला), राजकोप से बनहानि, पिता से विरोध या मनोमालिन्य, उटासीन, वामनेत्र या मस्तक में रोग, आलसी, परदेश—वासी, मित्रद्रोही, कृशशरीर, विरुद्ध—बुद्धि, पापी, पतित, चोर, धननाशक, प्रवामी, परस्ती—गामी (किसी प्रकार का विरुद्धाचारी), लोक-विरोधी, नेत्ररोगी, कुन्ति—पीडा, टरिंट और कृपण होता है। ३६ वें वर्ष में गुप्तरोग, ३८ वें वर्ष में धनहानि होती है। यदि व्ययेश, वलीयह से युक्त हो तो, दंव द्वारा सिद्धिकर्ता तथा शच्या आदि का सुख होता है। यदि सूर्य के साथ पापप्रह हो तो, अपन्ययी (दुष्टस्थान में रार्च करनेवाला), शच्या-सुरा-रहित, यात्रा अधिक (अग्विर निवासी) करता है। यदि सूर्य, पष्टेश युक्त हो तो, कुष्टरोग का भय रहता है। परन्तु यटि सूर्य, शुभयह से दृष्ट या युक्त हो तो कुष्ट-भय नहीं होता।

इसी प्रकार सभी प्रहों के फल, अनुसन्धान करके विचार किया जाना चाहिए । नेत्र मुँद कर ( विना सोचे ममके ) कोई फल न तो वताना चाहिए, और न लिखना ही चाहिए। भावस्थ अहाँ के फल, 'शुभ-अशुभ' मिलाकर लिसे गये हैं। यथा सम्भव, शुभ सयोग से शुभफल, अशुभ मयोग से अशुभफल— जातक के जीवन में घटित होने हैं। केवल लग्नांटि भावस्थ-प्रह-मात्र में फल की पूर्ति नहीं हो पाती।

[२५६]

् बातक-रीपक

३२ में वर्ष में कार्य-पोगवता होती है। पिता का कारप मुखा इसी प्रकार यहि सूर्य स्वपृक्षि हो का वर्ष्युमेरा, वसीमह पुक्त वा केन्द्र या त्रिकोस्त में हो ता बाहन व्याहिक का मुख होता है। वहि बहुब-भाव में पापमह की टीन्ट हो तो साधारख प्रकार की सवारी का मुख होता है। घर में निवास कम तथा परहेरा-अम्बर्ध कथिक होता है।

- (४) पंचमस्य होने से—सिक्ठियाशील, ब्रह्मस्व-विच, रोगी, हुली, युद्धिमान, धृतसन्तान का बस्म या स्वस्य सालानवाच्य मोटा शरीर, सहाचारी, शिव-शिक-युगा चादि हेव-यूज्क, भक्त, मेछ कार्व से विग्रुस, शीमकोषी, सन्तान तथा पन से रिहत, हीन, हुली, च्यसक्वता, वात-स्वक में पीका, थिया से मय मीर वंचक होता है। सूर्य वर्षित स्वराही, हो तो प्रथम सन्ति की सुद्ध, चरताया में सम्तान सुल, हिस्तमाचराति में सन्तान-द्वानि, स्वयूही में भी प्रथम सन्तान की होने कभी-कभी की का गयशात होना भी सन्तान ही। रंचनेग, वक्तवान प्रहों के साब हो तो पुत्र-मुक्त होता है। पर्य स्वपाद से पाप के होने साब को स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपाद स्वपा
- (६) बच्छस्य होने से—बिक्यात गुरावाम, बक्याम, राज्ञ्यिक्यां, सावीगुणी निरोगी, राजा के समान, (सुक्रियापन) क्षयात राजा का सन्त्री (प्रपान के बाद द्वितीय पद), प्रवह देने के व्यविकारी (आलोचक), सुन्दर बाहनों से पुष्ट (यात्रा सुन्त), न्यायवाम, सुक्षी, वेकस्ती, सुक्रियान निष्पान, राजु को समस्यक, किन्तु राजु-पुष्ठ, पन-साम्य को दृढि कीर तीत्र जठरांगित होती । आक्षंत्राचाँ से सार सार्यक काता होता है। यदि सुन्त पुष्टुक टच्ट हो यो नेवरोग मही होता व्यन्यका ९ वें वर्ग के बाद नज में कृती चारि राज्यक होता है। यदि पहेस, सुमायह-एउट या युक्त हो ता तिरोगी। सर्वि पहेस निक्त होता है। यात्र पहेस की निष्कता से पिता, आर्थिक-टिच्ट से निर्वेक होता है। यहस्य सूर्व ७ वें वर्ग में विद्या की रोग मय होता है। प्रस्थ स्व वर्ग में विद्या की रोग मय होता है। प्रस्थ सूर्व ७ वें वर्ग में विद्या की रोग मय होता है।
- (७) सप्तस्त्व होने से—दुर्बेच रारीर, जी को कप्रदायक, स्वामियानी कठोर-चित्त जास्तरत सन्धेसां कर मूरे नेत्र या केरा सं पुष्ट- शीक्ष-रहित, चल्लाक पापी मय-चुत की-संग मोगादि में किस, किसों से तिरोध करनेवाला कियों से जानादर पाने वाला परबी-लोगी परगृद-मोली हो की सम्मव (हिमापों चाप) चित्रस्व में विवाद सेवाय में पावींम, राम्ब से वापार्गत, राजकोप का तुल्ल कुटुन्व की हानि चित्रातुष्ठ करनामी (हुमापी) १५-१५ में वर्ष में जी को कप्त, १५ में वर्ष में परिचेच-पाता होती है। एति सिद्धक सूर्व वा वती सूर्य हो तो एक हो जी होती है। पति सिद्धक सूर्व वा वती सूर्य हो तो एक हो जी होती है। पति स्वर, एए पर राजु श्व से टट ना मुख हो तो की-कोश्वप का कई कियों से सम्बन्ध हो सकता है।
- (८) महासन होने से—तुर्वेतरारीर ब्रोटे मेड, रोम-तुष्क, निर्मुदि कोपी स्पय-निष्णक कार-समय में तुर्दि-विवेत्तना से रहित रहे वर्ष कार्य में स्थायकात, सम्पत्तनात नाता मेवरोग वरार-प्रकृति पित्ररोगी विन्तापुक, कार्यार विरातु-सोगी, वन-न्यूनता का स्वतुम्ब, गी-तींस स्वादि पतु का समाव वा दिनारा १ वें वर्ष में सिर में मूल है के वा सुमन मह हो तो हिए में मूल नहीं होते पत्ति स्वादित, व्योगाद के साथ हो तुर्वे के स्वतुम्ब, सी ती स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्वादित स्
- (६) तबसरव होते से--वार्सिक, नेप्रवृद्धि, यय-क्रिया-एव कुमान्य, मित्र-विरोव, प्रगत्य माराक्रस के सुक्त सं रहिष प्रवणन, सुक्ती मित्राहि की सहावता से सुक्त-मुक्त सुव-सिव चाहि वृद्धमुक्द, पिता से विरोप,

'नवम-वर्तिका ]

उत्कृष्ट विषय और सूर्य-मण्डल की। अद्भृत घटनावली से प्रेम, योगी, तपस्वी, सदाचारी, नेता, ज्योतिषी, साइसी, उदार, साधारण-सम्पत्ति, अच्छी सूम-चूम वाला, पैतृक सम्पत्ति का त्यागी, भृत्य तथा वाहन का सुख, दिना दिणा जित धन से धनी, कलही, गिल्टी की वीमारी, कृषि-विद्या में दुशल, १-१० वें वर्ष में तीर्थयात्रा दिसहस्थ सूर्य भारृनाशक, यदि कोई भाई जीवित रह जाय तो वह भाई, यङ्ग भाग्यवान् होता है। मित्रगृही सूर्य, सात्विक, अनुष्ठान-शील, और धार्मिक बनाता है। सूर्य उच या स्वगृही होने से पिता की दीर्घायु होती है, जातक भी ईश्वर-भक्त, विनयी और दिव-गुरु-पृजक होता है। नीचस्थ सूर्य, भाग्य तथा धर्मानुष्ठान के लिये विरोधक, चिन्ता तथा विरक्ति देता है। यदि सूर्य, पाप या शत्रु के घर में या दृष्ट या युक्त हो तो पिता के लिए अनिष्ठ होता है। परन्तु यदि सूर्य, शुभग्रह से दृष्ट या युक्त हो तो, पिता दीर्घायु भोगता है।

- राश्त्रुक धर में या दृष्ट या युक्त हो तो । पता के लिए। आनष्ट होता है। परन्तु याद सूर्य, शुभग्रह से दृष्ट या युक्त हो तो, पिता दीर्घायु भोगता है।

  (१०) दशमस्य होने से—स्वस्थ, शूर्-वीर, प्रतापी, कार्यारुढ, श्रेष्ठ-चुद्धि, परकार्यकर्ता (नौकरी) राजानुगृहीत, साधु-जन में रुचि, प्रसिद्ध, धनोपार्जन में चतुर, व्यवसाय-कुशल, राजमान्य, लव्धप्रतिष्ठ, राजमन्त्री, उदार, अतिसाहसी, संगीत-प्रिय, नवीन वासस्थल का स्थापक, नगर-निर्माता, पुत्रवान, ऐश्वय-सम्पन्न, लोकमान्य, वाहन-भूपण, मिण आदि का सौख्य, १८ वें वर्ष के बाद विद्या-प्रभाव से प्रसिद्ध, १६ वें वर्ष में किसी प्रियवस्तु से वियोग होता है। यदि सूर्य पर, तीन ग्रह की दृष्टि हो तो, राजा (स्वामी) का प्रिय, अच्छा काम करने में चतुर, पराक्रमी और प्रसिद्ध [होता है। यदि सूर्य, उच्च या स्वगृही हो तो वली, यशस्त्री, प्रसिद्ध (वावली, मकान, देव-प्रतिष्ठा के कारण प्रसिद्ध) होता है। यदि सूर्य, पाप युक्त या दृष्ट हो तो कार्य में विन्न-वाधाएँ, नीच तथा भ्रष्टाचारी, पापी एव दुष्ट-स्वभाव करता है। २८ वें वर्ष में पिता को कष्ट होता है।

  (११) लामस्थ होने से—रूपवान, निरोगी, ज्ञानी, योगी, सदाचारी, अल्पसंतित, विनीत, संगीतिप्रय,
  - यशस्वी, सत्कर्मी, राजानुगृहीत, स्थिर, प्रसिद्ध, धनी, वलवान्, सुखी, स्वाभिमानी, मितभापी, तपस्वी, वाहन-सुख, वहु-रात्रु-युक्त, धन-वान्य का सुख, राजद्वार्दे लाभ-सुख, संवकों पर दयालु, उदर-रोगी, २०-२४ वें वर्ष में सन्तान-लाभ, २४ वें वर्ष में वाहन-लाभ होता है। यदि सूर्य, स्वगृही या उच्च हो तो, राजा-चोर-कलह ( मुकदमा के वाद ) से श्रीर पशु द्वारा धनवान, सदुपाय से धन-लाभ होता है। वली भी होता है। यदि सूर्य के साथ, सुखेश हो तो श्रनेक पदार्थ या धन का श्राधकारी, किन्तु श्रत्य-भाग्यशाली होता है।
  - (१२) द्वादशस्य होने से—लम्बे-लम्बे छंग, परकार्यकर्ता (नौकर), बहुन्ययी (सर्चीला), राजकोप से धनहानि, पिता से विरोध या मनोमालिन्य, उदासीन, वामनेत्र या मस्तक में रोग, आलसी, परदेश-वासी, मित्रहोही, छशशरीर, विरुद्ध-बुद्धि, पापी, पितत, चोर, धननाशक, प्रवासी, परस्ती-गामी (किसी प्रकार का विरुद्धाचारी), लोक-विरोधी, नेत्ररोगी, कुच्च-पीडा, दिर और छपण होता है। ३६ वें वर्ष में गुप्तरोग, ३५ वें वर्ष में धनहानि होती है। यदि न्ययेश, वलीग्रह से युक्त हो तो, देव द्वारा सिद्धिकर्ता तथा शय्या आदि का सुख होता है। यदि सूर्य के साथ पापग्रह हो तो, अपन्ययी (दुष्टस्थान में खर्च करनेवाला), शय्या-सुख-रहित, यात्रा अधिक (अस्थिर निवासी) करता है। यदि सूर्य, पष्टेश युक्त हो तो, कुष्टरोग का भय रहता है। परन्तु यदि सूर्य, शुभग्रह से दृष्ट या युक्त हो तो कुष्ट-भय नहीं होता। नोट-

इसी प्रकार सभी प्रहों के फल, अनुसन्धान करके विचार किया जाना चाहिए । नेत्र मूद कर (विना सोचे ममके) कोई फल न तो विताना चाहिए, श्रीर न लिखना ही चाहिए। भावस्थ अहों के फल, 'शुभ-अशुभ' मिलाकर लिखे गये हैं। यथा सम्भव, शुभ संयोग से शुभफल, अशुभ सयोग से अशुभफल— जातक के जीवन में घटित होते हैं। केवल लग्नांटि भावस्थ-प्रह-मात्र से फल की पूर्ति नहीं हो पाती।

### [ पन्त्र-पच ]

- (१) बानस्य होने से—कोमझ तथा ग्लर श्रारीर च्यास-स्वसाय, प्राय गीर वर्ण, वावरोगी, श्रिरी-स्पवा श्वास-कास या गुमांग रोग, सनकी हुठी, वासी योजन में भी हिष धरव या जल या शीठ रोग का सब, १४ में वर्ष में साल, १७ के वर्ष में रोग होता है। मेंप रूप कर्कस्य चट्ट में, एकवार, ऐरववंगारी, सुली, प्रस्तास्य , गान-वायिम्य मोना शरीर शालब रूपवास्य, पान, दशह ओगी, गुणी, तबस्वी तवा बहु सन्तान पुष्ठ होता है। विश्व चट्ट मूर्ण हो ता सुलर, बावर्ज हे हता, त्रामुत्र पूर्ण, विद्यान तवा स्वस्त होता है। बाव चट्ट चट्ट हो तो वस्त हता, त्रामुत्र पूर्ण, विद्यान तवा स्वस्त होता है। अन्यस वरित्र, स्वाविष्ठक, गूँगा, नेत्ररागी नीचता वर्षिरता, कन्यासपुष्ठ हो वा सकता है। वर्षि चट्ट पर प्रायम के प्रदेश होता है। वर्षी निराणी पनी, क्षिय क्ष्य पर प्रायम होता है। इस्त साली होता है। प्रसास करा होता है। प्रसास करा होता है। प्रसास करा होता है। प्रसास करा होता है। प्रसास करा होता है। प्रसास करा होता है। प्रसास करा होता है। प्रसास करा होता है। प्रसास करा होता है। प्रसास करा होता है। प्रसास करा होता है। प्रसास करा होता है। प्रसास करा होता है। प्रसास करा होता है। प्रसास करा होता है। प्रसास करा होता है। प्रसास करा होता है। प्रसास करा होता है। प्रसास करा होता है। प्रसास करा होता है। प्रसास करा होता है। प्रसास करा होता है। प्रसास करा होता है। प्रसास होता है। प्रसास करा होता है। प्रसास करा होता है। प्रसास करा होता है। प्रसास करा होता है। प्रसास होता है।
- (२) बनस्य होने से-विनीव, वेबस्वी मधुरमापी, मुन्दर, मागी, परवशवासी सहनशील, शासक द्वारा सम्मानित इठी भनी, सुवर्ध-नाँदी घातु का साम, शान्तिप्रिव, भान्यवान्, बहुबुदुन्वयुक्त, बहार किन्तु सन्तोप की साथा कम तथा पहन या कन्या के पन की हानि होती है। यह पूर्व बन्तुमा हो तो सकी. प्रवात पनी करेक विद्याओं का काता होता है। वृद्धि चीए चन्यू हो तो एक-एक कर (वीठका) बोकनेवाका पनदीन पासपुदि, रुखी वार्ती का व्यवदार करन बाला हाता है। यहि भवनेश चन्द्र, पमस्य हो वो बच्च होता है। खोख या पूर्व चन्द्र के बतुपाद से शुमाशुमच्छ की व्युनाचिकता होती है। साबारखतया बन-पास्य सुल लोक में बन की क्षपेका, प्रशंसा कविक मिक्सी है। हिर्दीयस्य चन्द्र होने से १० वें वर्ष में राजा द्वारा, सेना विभाग या चन्त्र प्रश्ती प्रकार 🕏 किसी भिषकार की प्राप्ति होती हैं भीर २७ वें वर्ष में इच्य-साम होता है। मंगस पुक्त पन्त हो तो वर्मरीम भीर वरिहता होती है। चन्त्र-मंगस बोग में 'बाजू-संगल्य' पोग होता है जिसको बिह्नानों ने सर्ववा राम कहा है, परस्तु यह भी कहा गया है कि, दितीयस्थ भंगता निष्यत तथा साथ में चन्द्र भी निष्यत हों जाता है। हो, बन्द्र-मंगल बाग में कोई कान्य गुम बहुए हो तो सनमन है कि शुमता करें कान्यमा बन्द्रमा मन पर्व एक का कारक तथा संगत्न होयं और विकलता तथा वण्यता का कारक होने छे बरिद्रता, मानसिक व्यवा चमरोग ( रक्त-प्रकोप ) चावि द्वारा पीड़ा ही सन्मव है। सेप-दूप-वर्ष १रिपक, सकर के चन्द्र-मांगरून पांग का विभिन्न (शुसकारक) फल दिलगा। सारांश गई है कि, कमी चन्द्र कमी गंगस अपने विरोध शुद्ध द्वारा शुप्त फल दिलानेगा तथा विरोध अवशुख द्वारा भरामक्स दिलावेगा हो, अब धम कारक चुन्द्र या संगत अपनी निष्यस्वता से धनकप्ट पर्व वजवत्ता से अत-सन देगा तब बसी प्रकार बनमाव सम्बन्धी अन्य फर्की पर भी शुभारूम प्रभाव डाक्नेगा। क्षत्र चन्त्र को बोड़कर सस्य सद्युशमह के साथ होगा तब प्रविहत-शिका सद्वेश सुन्दर, सिष्टमानी विरक्षी नकर (पैनाशाना) नाजा हो सकता है। परि क्षेत्र कह पर कुप की दृष्टि हो तो पूर्वार्जित बस का नारा होता है और कुन्त प्रकार के बन का कमान होता है। पूरा कह पा शासता बच्च अन्द्र विद्यान तथा भनाइय करता है।
- (३) तुरीबस्व हांने से—दुवजा-पतका विहान साहसी तिरांक निरोग निर्देशी साम्बुद्धि हिंसक (वहसा क्षेत्रे की मावना) क्रमण वन्तु (माई) के कामीनस्व एवं गन्तुवर्ग (तिनादि) वा सामय-वाता, क्षेत्रं मावनिय तपनी तपनी क्रमी-क्रमी हो सहित्य तपनी निरोगी क्रमी-क्रमी हो सहित्य (माई-विह्ना तपनी क्रमी-क्रमी हो सहित्य (माई-विह्ना) मात्र मात्र के दुवन्यान का क्रम स्ववस्त (विमात पुळ पा सन्य मात्र सा का स्वय्यान करने वाला) वास्त-वात्र का स्वय्यान करने वाला) वास्त-वात्र का स्वय्यान करने वाला) वास्त-वात्र करने वाला) वास्त-विकार, करोरोग-जुक, तीसरे क्रमुर्यं वर्ष में में पनकाम १४ वें वर्ष में स्वय्यान करने वाला) वास्त-विकार, करोरोग-जुक, तीसरे क्रमुर्यं वर्ष में प्रवास १४ वें वर्ष में मात्र प्रवास वास्त वाला वास्त-वाला करने वाला वास्त-वाला करने वाला वास्त-वाला करने वाला वास्त-वाला करने वाला वास्त-वाला करने वाला वास्त-वाला करने वाला वास्त-वाला क्ष्ति करने वास्त-वाला वास्त-वाला वास्त-वाला वास्त-वाला वास्त-वाला वास्त-वाला वास्त-वाला वास्त-वाला वास्त-वाला वास्त-वाला वास्त-वाला वास्त-वाला वास्त-वाला वास्त-वाला वास्त-वाला वास्त-वाला वास्त-वाला वास्त-वाला वास्त-वाला वास्त-वाला वास्त-वाला वास्त-वाला वास्त-वाला वास्त-वाला वास्त-वाला वास्त-वाला वास्त-वाला वास्त-वाला वास्त-वाला वास्त-वाला वास्त-वाला वास्त-वाला वास्त-वाला वास्त-वाला वास्त-वाला वास्त-वाला वास्त-वाला वास्त-वाला वास्त-वाला वास्त-वाला वास्त-वाला वास्त-वाला वास्त-वाला वास्त-वाला वास्त-वाला वास्त-वाला वास्त-वाला वास्त-वाला वास्त-वाला वास्त-वाला वास्त-वाला वास्त-वाला वास्त-वाला वास्त-वाला वास्त-वाला वास्त-वाला वास्त-वाला वास्त-वाला वास्त-वाला वास्त-वाला वास्त-वाला वास्त-वाला वास्त-वाला वास्त-वाला वास्त-वाला वास्त-वाला वास्त-वाला वास्त-वाला वास्त-वाला वास्त-वाला वास्त-वाला वास्त-वाला वास्त-वाला वास्त-वाला वास्त-वाला वास्त-वाला वास्त-वाला वास्त-वाला वास्त-वाला वास्त-वाला वास्त-वाला वास्त-वाला वास्त-वाला वास्त-वाला वास्त-वाला वास्त-वाला वास्त-वाला वास्त-वाला वास्त-वाला वास्त-वाला वास्त-वाला वास्त-वाला वास-वाला वास-वाला वास-वाला वास-वाला वास-वाला वास-वाला वास-वाला वास-वाला वास-वाला वास-वाला वास-वाला वास-वाला वास-वाला वास-वाला वास-वाला वास-वाला वास-वाला वास-वाला वास-वाला वास-वाला वास-वाला वास-व

किसी अपराध-वश राजदण्ड का भोगी, अथ्वा कलड, धनहानि, चोरभय, गी-महिप आदि पर्यु तथा भाइयों के नाश होने के कारण दु.प होता है। यदि चन्द्रमा, राहु या केतु से युक्त हो तो लक्ष्मीवान् (धनी) होता है, किन्तु भाई को कष्ट होता है। शुक्रयुक्त होने से वहिन का सुरा। तृतीयग्य चन्द्र, लग्नेश-पष्टेश योग से श्वास-रोगी करता है। कण्ठ या पाचनस्थल में रोग होता है।

(४) चतुर्थस्य होते से—विद्वान, मिलनसार, स्त्री, सेयक श्रीर वाहन से मम्पन्न होता है। वानी, मानी, सुखी, उदार, निरोगी, रागद्वेपयर्जित, कृपक, विवाह के वाद भाग्योवय, जलजीवी, धन, मन्दिर (गृह) श्रादि का सुन्व, देव-वित्र-पूजक, श्रुनेक जनों के पालन करने की चमता, युद्धिमान्, श्रुश्व, सुगन्ध-पदार्थ, वस्त्र, धन-धान्य श्रीर दुग्धादि का सुख, नम्न-स्वभाव, जलज वम्तुश्रों की प्राप्ति, कृषिसुग्य, मिष्ठान्न से पूर्ण, वाल्यावस्था में श्रुन्य माता का दुग्ध पीने वाला, २२ वें वर्ष में सन्तान-लाभ। यदि कर्कस्थ चन्द्र, चीण न हो तो, माता की चिरायु। चीण या पाप चन्द्र होने से माता-वाहन-गृहादि का कष्ट। यलवान् श्रह से युक्त चन्द्र, में मवारी मुद्रा। सुद्राग, उच होने से श्रुनेक मवारी का सुद्रा। सुध के साथ चन्द्र होने से गुणों पर निष्फलता का प्रभाव पड़कर सुग्य द्यानि करता है। यदि पूर्ण चन्द्र, शनियुक्त हो तो राजयोग करता है। ३६ वर्ष के वाद माता को कष्ट होता है।

## निष्फल-प्रह

द्वितीय में मगल, चतुर्थ में बुध, पचम में गुरु, पष्ट में श्रुक्त, सप्तम में गिन होने से निष्फल (प्रभाव-रिह्त ) होते हैं। यदि इन्हीं प्रहों के साथ, इन्हीं स्थानां में चन्द्र हो तो प्रहों की निष्फलता के साथ-साथ चन्द्र भी निष्पलता करता है। इसी प्रकार सूर्य के साथ, किसी भी भाव में, कोई भी ग्रह, श्रम्त होने के कारण निष्फल (श्रिश्चम कारक) हो जाते हैं। सन्धिगत ग्रह भी निष्फल होता है।

ज्योतिप के गिएत या फिलत स्थल में 'चन्द्र' का जितना विवाद (मतभेद) है, उतना अन्य किसी भी प्रह का नहीं है। इसी कारण चन्द्र (मन) की ग्रुभता-श्रश्चभता का सूक्ष्म विवेचन करना भी कठिन है। चन्द्र की नि-फलता पर अनेक मत हैं, किन्तु चन्द्र की नि-फलता, भीमादि युक्त भावों में, प्रकट होती रहती है। किसी विशेष ग्रुभिन्धित में ही निष्फलता का अभाव रह सकता है।

- (४) पचमस्य होने से—जितेन्द्रिय, सत्यवादी, मदाचारी, शीलवान्, प्रथम सन्तान की द्दानि, प्रसन्न-चित्त, चछल, पूर्त, तान्त्रिक, सफलतायुक्त, विद्याज्ञान, छाडम्बर-युक्त, प्रतिहत-शिक्ता (छाधूरा छाध्ययन) वाला, परिश्रमी, स्त्री छोर देवों को वशीभृत करनेवाला, पश्च-सुर्यी, प्रेमी, छानेक वस्तु-सप्रही, कभी कोई सट्टे से धन कमाने वाला, चमाशील, स्त्री सुन्दर, दो स्त्री तक सम्भव (द्विभार्या योग), किसी-किसी की स्त्री, कोधवती श्रीर उसके स्तन पर चिह्न हो सकता है। कन्याएँ विशेष होती हैं। गुरू के साथ, चन्द्र होने से, निष्फलता के कारण, पुत्र-सुख का बाधक होता है। पूर्ण चन्द्र में, बिल्प्ठ तथा श्रुद्रादि दान-फर्ता, अनेक विद्वानों का श्राशीर्वाद श्रीर ऐश्वर्य युक्त, सुकर्मी, भाग्यवान, ज्ञानी, राजयोग वाला होता है। चीण चन्द्र में कन्याएँ चछला (श्रस्थिर वृत्ति वाली) होती हैं। श्रुभ श्रह से दृष्ट या युक्त चन्द्र हो तो दयालु तथा नम्र होता है। परन्तु पापग्रह से दृष्ट-युक्त चन्द्र हो तो, सन्तान रहित, दुष्ट-स्वभाव, ४२ वर्ष के बाद पुत्र सुस्र होता है। पचमस्य चन्द्र मात्र—छठवें वर्ष में, श्रानि-भय कारक है। वृप का चन्द्र, वस्त्र श्रीर स्त्री-पुत्र का विशेष सुख देता है।
  - (६) षष्ठस्थ होने से—कोमल तथा दुर्वल शरीर, मन्दाग्निरोगी, कफरोगी, श्रल्पायु, श्रशक्त, श्रालसी, क्रूर, निष्ठर, उम्र तथा दुष्ट स्वभाव, कोधी, खर्चीले स्वभाव का, नेत्ररोगी, भृत्य-प्रिय, श्रकारण लोगों से पृिलत, कामाग्नि से पीढ़ित, शीघ्र मैथुन करने वाला, श्रालस्य श्रीर कोघ के कारण श्रनेक शत्रुयुक्त, चित्ररे भाई या शत्रु द्वारा सन्तप्त, परन्तु दुद्धिमान् होता है। ६ या २३ वें वर्ष शरीर कष्ट या श्ररिष्ट योग

- (१) कानस्य हाने से—कोमल तथा न्दर शरीर, चक्रक—स्वमाव, माय गीर वर्ण, वावरोगी, शिरी-न्यग, स्वास—कास था पुर्माग रोग, सत्तरकी, हरी, वासी भोजन में भी रुपि चरव या जल वा शीत रोग का भग, १२ वें वर्ष में यात्रा, २० वें वर्ष में रोग होता है। मेर-पूप कहस्य चन्द्र में, पक्रवान रेदवर्गमनी, सुकी, स्ववतायी, गान-वायिश्व मोटा शरीर सात्रक रूपवान, पनी, व्याह्म, मागी, गुकी, वेवस्वी तथा वहु सन्तान पुक्त होता है। यहि चन्त्रमा पूज हो तो सुन्तर, बावश्व, हवार, महाद्वर्णने पूजी, विकान तथा स्वस्य होता है। बात्रमा दरिद्र, स्वाधिमुक्त, गूँगा नजरागी नीचवा चिरवा, कन्मास्युक्त से सामका है। स्वर्णने वादि चन्द्र पर ग्रामद की दिन्द हो तो वसी, निरागी पनी किन्द्र कटन-सरी वाखी होती है। अन्तरा निपन्न होने स रोगी। क्रमेश शुम दर्ट होने से निरोग करता है। भवामी, क्रवहमुक, युद्ध या ग्राक्रवा के वाद धन-काम होता है।
- (२) धनस्य होने से-विनोत, तेजस्वी मधुरमायी, सुन्दर, भोगी परवेशवासी शहनशील शासक द्वारा सम्मानित इटी, धनी, सुवर्ध-वाँदी घातु का लाम, शान्तिप्रिय भाग्यवान्, बहुकुटुम्बमुक, त्रहार किन्तु सन्तोप की मात्रा कम तथा गहन वा कन्या के भम की हानि होती है। वहि पूर्ण चन्द्रमा हो तो सुकी पुत्रवाम, मारी मानेक विधामी का झाता होता है। यहि भीए चन्त्र हो तो हक-हक कर (तीवका) पोसनवाला धनहीन चन्यनुद्धि रूजी नार्वी का स्थवहार करने बाला हाता है। बहि मबसरा चन्त्र पनस्य हो तो बका होता है। सीख या पूर्ण चन्त्र के अनुपाद से शुभाशुभक्ता की न्युनाधिकता होती है। साधारणतया पन-पान्य सन्त सोक में घन की अपेका प्रशंसा अधिक मिसती है। दिवीयस्थ अन्त्र होने से १८ वें वर्ष में राजा द्वारा सेना विसाग या अन्य हसी प्रकार के बिसी अभिकार की प्राप्ति होती है और २७ वें वर्ष में इब्य-लाम होता है। संगक पुक्र बन्द्र हो तो वर्मरोग भौर बरित्रवा होती है। चन्त्र-मंगब योग में 'च त-मांगस्य योग होता है विसको बिदानों से सर्वरा राम कहा है परन्तु यह भी कहा गया है कि दितीयस्य मंगल, निष्यक तथा माथ में चन्द्र भी निष्यक हों आता है। हाँ, बन्नू-संगत यांग में कोई करन सुभ सकत हो तो सम्मन है कि सुमता करें कान्यपा बन्तुमा सन एवं एक का कारक तथा संगत बांप और विकारत तथा बण्युता का कारक होने से वरित्रता मानसिक व्यवा, वर्मराग ( रक्त-प्रकोप ) चादि द्वारा पीड़ा ही सन्मव है। मेप-पूप-कर्क वृरिषक, मकर के बन्द्र-सांगल्य याग का विभिन्न (शुभकारक) फल दिलेगा। सारांस यह है कि, कमी करा, कभी मंगल अपने किरोप गुरू द्वारा राम करा किसायेगा तथा किरोप अवगुरू द्वारा बर्भमण्ड दिलायेगा हाँ वन यन कारक चन्त्र या संगत वपनी निरम्प्रता से मनकप्ट एवं बतवणा सं पत-सुन हेगा तब बसी प्रकार बनमाब सन्वत्वी चन्य फर्को पर मी सुमासुभ प्रमाव बावेगा। जन चन्त्र को सोहकर सन्य कश्चममह के साथ होगा वच प्रविहत-शिका, सहेरा सन्दर ्राप्त करणा करणा करणा करणा है। यह स्वाप्त करणा करणा करणा करणा करणा है। यह स्वाप्त करणा है। यह स्वाप्त करणा है। सिष्माणी विराही मंत्रर (पेंचाताना) चाता है। सकता है। यह स्वाप्त करणा करणा करणा है। यह स्वाप्त करणा है। यह स्वाप्त करणा है। यह स्वाप्त करणा है। यह स्वाप्त करणा है। यह स्वाप्त करणा है। यह स्वाप्त करणा है। यह स्वाप्त करणा है। यह स्वाप्त करणा है। यह स्वाप्त करणा है। श्चमतो बुक चन्त्र विश्वाच तथा पनाव्य करता है।
- (३) त्तीवस्त्र होने से—बुबझा-पतक्षा विद्वान् साहसी निरांक, निरोग निर्वेश, घरण्डुदि, हिंचक (वद्धा सने की भावमा) इपल वन्तु (माई) के साधीनस्त्र एवं निर्वुश्ते (दिवादि) का धावम-दाता कोई प्रवस्त्रिक तपस्त्री सार्वित्व, अपुरमाणी करोगी मेंमी आई से सुत्री तपनि निरोगी कभी-कपी के सहोदर (माई-विद्वान) नाज, मात्रा के दुन्त-पत्त का कम अवस्त्र (विमात पुक्र वा अन्य सात्रा सा दुन्व-पत्त करने शाल) वायु-विकार अर्दरांग-पुक्त तीसरे वा गाँवर्ष वर्ष मनस्त्रा १४ वें वस में

अनिष्ट होता है। यदि शुभग्रह से युक्त हो तो शुभफल श्रौर दीर्घायु वाला होता है। चीसचन्ट्र होने से भाग्यहीन। नवमस्थ चन्द्र होने से १४ या २० वें वर्ष में पिता को श्रिरिष्ट होता है। प्राय. श्रल्प भ्रातृवान् होता है।

- (१०) दशमस्थ होने से—शूर-वीर, पराक्रमी, कार्यकुशल, दयालु, निर्मलवुद्धि, ज्यापारी, कार्यपरायण, यशस्वी, नम्न, शीलयुक्त, बुद्धिमान्, सम्मानी, उत्कट प्रेमी, घनी, वाहनसुखी, वैद्य या डाक्टर, छीपिंध-निर्माता, विद्वान, छलदीपक, महत्त्वाकाची, सज्जनों का आझाकारी, चतुर, पिवत्र कार्य में तत्पर, श्रस्थिर वृत्ति (ज्यापार या नौकरी), राजा द्वारा श्रतुल लाभवान्, लोकहितेषी, मानी, प्रसन्न-चित्त, संतोष, सौम्यमूर्ति, चिरायुभोगी, जलाशय, मंदिर, गृहादि का स्वामित्व-सुख मिलता है। पापयुक्त चन्द्र में, पापकर्मा, २७ वें वर्ष विधवा-सग, जिससे समाज-वैर (इसका वहुत ही ध्यान रखिए) हो सकता है। यदि दशमेश वली ग्रहों से युक्त हो तो श्रनेक पिवत्र-कर्म-कर्ता होता है। दशमस्थ चन्द्र में २७ या ४३ वें वर्ष में धनलाभ का विशेष सुयोग तथा ३६ से ४० वर्ष तक पिता को महाकष्ट सम्भव है। शनि युक्त चन्द्र, राजयोगकारक होता है।
  - (११) लाभस्थ होने से—गौरवर्ण, चंचल वुद्धि, लोकप्रिय, चिरायु, मन्त्रह्म, प्रवासी, राजकार्यद्व, माननीय, यशस्त्री, गुणी, विख्यात, सुशिचित, दानी, भोगी, सन्तित्राम, भूमिपित, धनी, सद्गुण-प्राही, सर्वदा प्रसन्न-चित्त, मनुष्यों पर प्रेम करनेवाला, सहुपाय से धनोपार्जन करनेवाला, कभी किसी को पड़े हुए (लावारिस) वन की प्राप्ति श्रीर शास्त्र-पुराणादि में श्रमिकचि होती है। ४० वर्षायु में भी पुत्र होना सम्भव। २०-२४-४४ वें वर्ष में वाग-वाटिका तथा धनलाभ होता है। यदि स्वगृही हो तो जलाशय, सवारी, स्त्री की वृद्धि-सुख, किन्तु चीण होने से विपरीत फल। एकादशेश निर्वल होने से खर्चीला स्वभाव। यदि चन्द्र, विलष्ठप्रह से युक्त हो तो वहुत धनागम होता है। चन्द्र-शुक्त योग में पालकी की सवारी एवं श्रनेक विद्याश्रों का श्रध्ययन करता है। वहुत मनुष्यों का पालक, भाग्यशाली, राजगुणी होता है। शनि युक्त चन्द्र, राजयोग कारक, किन्तु पुत्रकष्ट होता है।
    - (१२) व्ययस्थ होते से—नीच स्वभाव, कृपण, किन्तु नीच कार्मो में खर्चीला, क्रोधी, मगड़ालू, श्रविश्वस्त एकान्त-प्रिय, चिन्ताशील, मृदुभाषी, श्रधिक खर्चीला, ढुव्यंसनी, श्रश्न-मित्र-सद्दन्धु से रहित, नेत्ररोगी चंचल, कफरोगी, शत्रु श्रधिक, स्त्री रोगिणी, श्रनेक चचेरे भाइयों से युक्त, जिनमें कोई विकलांग भी होते हैं। शुभमहयुक्त होने से विद्वान, पण्डित, व्यालु। पाप या शत्रुप्रह से युक्त हो तो पापकर्मी, नरकगामी। शुभ या मित्रप्रह के साथ हो तो शुभकर्मी श्रीर स्वर्ग-भोगी होता है।

### नोट---

युति और प्रतियोग (स्प्रमदृष्टि, पूर्णदृष्टि) का समान प्रभाव होता है। श्रनेक स्त्री सयोग के अर्थ, व्यमिचार ही हैं। द्विभार्यायोग में स्त्री-शोक होता है। यदि श्रन्य कार्ए से स्त्रीशोक न हो सके तो स्वयं को शरीरर्कष्ट या भाग्य का विनाश, स्थानपरिवर्तन, नौकरी या यात्रा-मम्बन्ध में श्रद्धचनें होती हैं।

### [मङ्गल-फल]

(१) लग्नस्थ होने से—साहसी, उप्र, करू, चपल, विचाररहित, महत्त्वाकाची, गुप्तरोगी, यात्री, मितिश्रम, चोरप्रकृति, रक्तवर्ण, वढ़ी नामि (लिंगादि वृद्धि), तेजस्वी, वली, कोधी, लोह-घातु या व्राप्त-द्वारा कट्ट, त्र्यवसाय में हानि, मूर्ख, चञ्चल, धनी, पिता की श्रचानक मृत्यु, शिरोभाग में चोट, राजकोप-द्वारा मृत्यु-भय, राजकोप-भाजन, कारागार श्रादि भोग, स्त्री को कप्ट, शरीर में व्राप्त,

होता है। १६ में वर्ष में विषयेच्छुक (विससे सामधान रहिए क्षिरो सकता है। ग्राहमुक चन्द्र होने है, निष्पताला के कारख पीयेन्स्त्रासाय रोग, बीक्ष्ण चारि पहत्वानीय दुष्पत्नी की वृद्धि होती है। इस्त मैसुनाहि चनाचार में प्रवृत्ति भी हो सकती है। चन्त्र चिर पायमहासे पुक्त या रष्ट हो तो नीच वा पाय कर्मी होता है। चन्त्र के साथ राहु पा केतु हो तो पन-रहिए तथा मर्थकर साथ से स्वाह होता है। रामकोग, भारत-मुक्त का क्षमाल मन्त्रानित बन्तरावरोग। यक्तमय, बन्तोवर रोग सम्मव है। ग्राम चन्त्र वावसी कुर्जी साथिका स्वामी निरोग और विसन्न वाता है।

- (७) सामस्य होने से—सुन्दर तथा इस या दुवैल सरीर मधुर वाखी सम्य वैववाद, नेता विवारक, मधानी श्री सुन्दरी तथा वक्षणा अस्यस्य वल सात्रा करने वाला क्यापारी, वक्षील कीरिमन सीवल स्थाप कर स्थाप कर कारण स्थापरी, वक्षील कीरिमन सीवल स्थाप कर क्षित कीरिमन सीवल स्थाप कर क्षित कीरिमन सीवल स्थाप कर क्षित कीरिमन सीवल स्थाप कर स्थाप सीवल स्थाप की स्थाप से स्थाप सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्ष सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र सिक्र स
- (०) अध्यास्त्र होते से—रोत के कारख दुवेब ग्रीर विकारमत्त्र प्रमेहरोती कामी किन्नु क्यापार से लाम पित्रप्रकृति नेत्ररोती, मृत्रास्य रोत बता (नदी-कूप-तकाणादि छे) अस वाचाव स्वामित्राती, वच्चन से दुव्ती देवील की कंकारख वास्तु-मा-स्वाती तिर्धम कोर तहु कालि राख कीर राजा से सत्त्रप्त विचारेत से व्याकुकता अक्रायन्ति तथा प्रावक्त सृत्यित होता है। पदि बन्त शुन मुख रूप एवं कोर्या हवा को से विवार विचार काम प्रमुख्य स्वयं प्रमुख्य केरा के अक्राय-सुन्धम होता है। कीर्य कन्त्र में कभी सम्पायु कर्मी बालारिय होता है। विदेश कर का प्रवार बक्तरिया गुरु-बन्त काम्यस्य तका पायरस्य होते से ब्रयरोत होता है। अध्यास्त्र वाम पायरस्य होते से ब्रयरोत होता है। अध्यास्त्र वाम क्रायर्भिय वर्ग में क्रवें-माठवें वर्ग में क्रियर्थमा होता है। अध्यास्त्र विवार होते हैं वर्ग में स्वर्थ से महाक्य होता है।
- (३) नवसस्त्र होते छे—साग्यवाच् यती बी-सुवी सुघनतिवृक्त वा प्रस्त-सुविधित्र बेड्वर्सी पुरालादि ववल वसीरमा तीववात्रा सुरिषित दुविसाण् हृपनदाग-विज्ञा-विकास-वात का सिसीला प्रवास सिप न्यावी चंचल विद्वाल विपापित साहसी विपादि द्वारा चार्यस्त्रीय ववा वोद्या है। पूर्व चन्त्र होते से सम्मान्य साग्यवान् साम्यवात्र विद्वाल प्रवादि करी। यदि पूर्व चन्त्र होते से सम्मान्य साग्यवान्त्र साम्यवाद्य विचादि स्वादि करी। यदि पूर्व चन्त्र, ववी पहाँ ते पुरु होते है। पदि चन्त्र चन्त्र प्रमावाव्य से वीवांत्र होती है। पदि चन्त्र चन्त्र प्रमावाव्य से स्वयं प्रमावव्य का स्वयं प्रमावव्य साम्यव्य साम्यव्यक्ति सामान्यवा के त्रियं प्रवास चन्त्र प्रमावव्यक्ति सामान्यवाद्य के त्रियं प्रवास चन्त्र प्रमावव्यक्ति सामान्यवाद्य क्षेत्र प्रमावव्यक्ति स्वयं प्रमावव्यक्ति स्वयं प्रमावव्यक्ति स्वयं प्रमावव्यक्ति स्वयं प्रमावव्यक्ति स्वयं प्रमावव्यक्ति स्वयं प्रमावव्यक्ति स्वयं प्रमावव्यक्ति स्वयं प्रमावव्यक्ति स्वयं प्रमावव्यक्ति स्वयं प्रमावव्यक्ति स्वयं प्रमावव्यक्ति स्वयं प्रमावव्यक्ति स्वयं प्रमावव्यक्ति स्वयं प्रमावव्यक्ति स्वयं प्रमावव्यक्ति स्वयं प्रमावव्यक्ति स्वयं प्रमावव्यक्ति स्वयं प्रमावव्यक्ति स्वयं प्रमावविद्यक्ति स्वयं प्रमावविद्यक्ति स्वयं प्रमावविद्यक्ति स्वयं प्रमावविद्यक्ति स्वयं प्रमावविद्यक्ति स्वयं प्रमावविद्यक्ति स्वयं प्रमावविद्यक्ति स्वयं प्रमावविद्यक्ति स्वयं प्रमावविद्यक्ति स्वयं प्रमावविद्यक्ति स्वयं प्रमावविद्यक्ति स्वयं प्रमावविद्यक्ति स्वयं प्रमावविद्यक्ति स्वयं प्रमावविद्यक्ति स्वयं प्रमावविद्यक्ति स्वयं प्रमावविद्यक्ति स्वयं प्रमावविद्यक्ति स्वयं प्रमावविद्यक्ति स्वयं प्रमावविद्यक्ति स्वयं प्रमावविद्यक्ति स्वयं प्रमावविद्यक्ति स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्

होती है। रोगों से घिरा रहता है। यदि श्रण्टमेश युक्त हो तो पापी किन्तु वीर होता है एवं पोष्य-पुत्र का योग होता है। पचमस्य भीम में, ४ वें वर्ष में वन्धु-हानि, छठवें वर्ष में शस्त्रभय होता है। प्रायः पुत्रसुखाभाव श्रीर दुराचारी होता है। कोई कन्या सन्तितवान् होता है। किसी के एक ही सन्तान होती है।

- (६) पष्ठस्थ होने से—क्रोधी, कामातुर, श्रिधक व्यय करनेवाला, राश्रुविजयी, कार्य में व्यस्त, वलवान, वीरों का मुखिया, वन्धु-वान्थव से सुखी, भूमि का श्रिधकारी, धैर्ययुक्त, प्रचण्ड-शिक्तमान, वहु खी युक्त, चचेरे भाई तथा राष्ट्रश्चों से युद्ध, कलह, प्रवल जठराग्नि, भूख श्रच्छी, श्रन्न-पचाने की शिक्त-युक्त, ऋणहु ग्वी, पुलिस श्राफिसर, दादरोगी, क्रोधी, त्राप, श्रीर रक्तविकार से युक्त होता है। यि मगल, पापग्रह की राशि में या पापग्रह-युक्त-रप्ट हो तो श्रपना फल, पूर्ण रीति से देता है; तथैव वात-श्रूल-रोग से पीड़ित होता है। यि मंगल, बुध की राशि (३।६) में, श्रुमग्रह से श्रन्पट हो तो कुप्ट रोग का भय होता है। २१ या ३७ वें वर्ष में फलह या रात्रुभय। २७ वें वर्ष में कलह या जन्म तथा सवारी का सुयोग होता है। प्राय. रक्तविकार का भय होता है।
  - (७) मप्तमस्थ होने से—दुवला शरीर, सद्वेशवान्, निर्धन, रोगी, वातरोगी, राजभीरु, शीव्रकोपी, कहुभापी, धूर्त, मूर्य, व्यर्थ-चिन्तित, स्नी पत्त से खित्र, स्नी दुखी, शत्रु से पीड़ित, घातकी, ईर्पालु, धननाशक, स्नी से व्यनादर पाने वाला होता है। पापप्रह की राशा में होने से स्नी का नाश। शुभग्रह के साथ होने से भी, श्रपने मामने ही स्नी की मृत्यु होती है। मंगल-शनि युक्त हो तो निन्दित कर्मी। केतु युति मे—रजरवला स्नी-सग की प्रवृत्ति। शत्रुग्नह की युति में कर्व स्नियों की कमश मृत्यु, किन्तु शुभग्रह से हुट्ट हो तो ऐसा फल नहीं हो पाता। यदि मगल, उच्च या स्वगृही तो स्नी चपला, श्रथवा सुन्दरी श्रथवा दुप्टचिता श्रीर एक ही स्नी होती है। यदि पापग्रह से युक्त हो तो स्नी को कष्ट, दो स्नियाँ तथा कमर में दर्व होता है। सप्तमस्थ भीम, ३७ वें वर्ष में स्नी-शोक देता है। मेप-वृश्चिक-मकर का मगल, स्नी सुख देता है।
    - (८) अष्टमस्य होने से—नेत्ररोगी, रक्त-पीड़ित, व्यावियस्त, व्यसनी, मद्यपी, कठोरभापी, उन्मक्त, दुर्वत, पित्तप्रकृति, मूत्राशय श्रीर वातश्लादि रोग, चोर, शस्त्र श्रीर र्श्वाग्न से भय, नीच-कर्म-कर्ता, सकोची, रक्तविकार युक्त, धनचिन्तित, व्याकुल-चिक्त, ईर्पालु, निन्दक, दुर्वुद्धि, उद्घ सज्जनों तक का निन्दक, कुल से घृणित तथा श्रल्प सन्तितवान् होता है। शुभयुक्त भीम में निरोगी तथा चिरायु भोगी होता है। स्वगृही भीम श्रायु-वर्धक है। पापयुक्त भीम मे—मूत्ररोग, इय, वातरोग से श्रिथक पीड़ित। रन्श्रेश शुभयुक्त हो तो चिरायु। श्रप्टमस्थ भीम मे—२४ वें वर्ष में मृत्युभय होता है। ४८ वर्ष की पूर्णायु, ४४ से ४६ वर्ष तक महाकष्ट, किन्तु १८ वर्षायु में चातुर्यगुण्युक्त हो जाता है।
    - (६) नवमस्य होने से—हिंसक-वृत्ति, द्वेपी, श्रिभमानी, क्रोधी, वदला लेने की भावना, नेता, राजकीय उद्याधिकारी, सुशिक्तित, ईपीलु, बुद्दिमान्, जलाशय-िकला-विलास-स्थान-नगर श्राव्टि का निर्माता, श्राल्पलाभ करने वाला, भाग्यहीन, वनहीन, श्रसन्तुष्ट, सन्तानयुक्त, विशादि द्वारा श्रादरणीय, श्रात्त्विरोधी, श्रन्न-वन सं युक्त, यशस्त्री, शैवमतानुयायी, उप्रदेवपूजक होता है। यदि मंगल, किसी दुर्वल या श्रशुभप्रह के साथ हो तो दीर्घायु। उद्य भीम में—गुरु-पत्नी से श्रनाचार कारक। नवमस्थ भीम में—१६-२६ वें वर्ष में पिता को श्रारिष्ट होता है। शुभ्यह युक्त-प्रद, मित्रप्रह ट्रन्ट-युक्त भीम में शुभ (श्रनुकूल) फल होते हैं। रक्तवर्ण या उप्रदेव या शिव का भक्त किन्तु भाग्य से विरोध होता है।

ि २६२ ] [ क्षातक-वीपक

सिर-क्यर-मुदा में रोग या त्रख, वर्गरोग ( खुंबजी बादि ) को हा या पापाय से बोट, रखिकार, रख्युनता, वात-रख रोग ! १ वें वर्ष बारिष्ट ! यदि संगत सकर-सेप-दृष्टिक का हो तो तिरोग, पुष्टरारीर, राजा से सन्मान, परास्त्री, रीपींदु मोगी होता है, किन्तु की को क्यट-क्यार होता है। वरि मत्त्रक के साथ, पाप या प्रतुपद हो तो कास्यायु, सन्तात कम, दुर्मुल (क्रूरर या गाली वकने वाद्या), नेत्र रोगी कीर ताक-ग्रह्म पीड़ा होती है। सकर का सहस्र होने से विद्यान तथा कमा हाता है। दुर्मा का सगत स्त्री का सुत्र देश है।

- (२) डिवीयस्य होने से—ित्हेयी नियंत बुद्धिहीन सबसे विरोध प्रमुणाहक, बुदुस्य में बसेस, बदुमाणी, भागन्यवी व्यक्तिवारी, कोधी व्यवसिष्ठ (नीम हुकीम, जबरे जान ), बदु विक रस मिन, प्रतक्षाम भावरम स्री भीर व चुत्रमें से बजह, कृषि या वास्तिम्य बरनेवाता १६ वप के बाद बेवत (नीजरी) द्वारा सुत्र । परनेवाती, नित्वस-वाब,मीजी (ब्रमीजी) खुमाड़ी (स्ट्रास्त्रदरी का सीकीन), वेर का सहायक, धार्मिक, सारिक तथा नेत्रकर्णेग्रा का मय होता है। डिवीयस्य महस्य होता के कारचा राज्योग होते हुए भी विरोध धन-सुत्र वाही हो तथा कि का स्वाप कर पार्मिक होता में विरोध धन-सुत्र वाही हो तथा, किन्तु वैद्युक पत्र वाला प्रापृत्य का बाहरूप होता है। वच या स्वयुद्धि महस्य गुम्म होता है—अवनाक राज्य का मन देता है, नेत्र अध्य वका ब्राह्म होता है। वच या पर्युक्त गुम्म होता है —अवनाक राज्य के में दूखी। पायुक्त व्यवस्य स्वयुद्धि स्वयुद्धि होता नेत्ररीम होता है, बरन्यवा नेत्ररीम नहीं होता। इरिवक का महत्र राज्योग वेता है। किनी को क्षीकट होता है।
- (4) एकीपस्य होने से—राजा की छ्या, प्रसिक्त, ग्रुरवीर वैर्यवाप साइसी सबेगुली, बरवुहीन वर्षी, प्रशीप कठरान्नि सुली बदार पराक्रमी, दुविधान आह सुल कम वार रूट या बुख होने से क्षाव पुष्टक का बिनास कटुमापी । मेर का संगत होन से परिवृक्त वा क्योविया। ग्रुमपद रूट न हो तो की इस्तरा गुरु या बन्त रूटि हो तो पर माई, वी तो विद्या होने से माई बहान के सुसीगा। वायरप्रत्युक्त कोम में माई बहाने की सत्यु, विर वर्षान व्यरप्ता बुदि हटने का मद द्वारण है। मिन्नुही मीम में वैर्यवान । इक्त, स्वपूरी गुमरप्र-पुण कार्या होता है। स्वपूरी गुमरप्र-पुण वादि होने से कोई माई—वीपाँउ, मम्मीर एवं प्रवर्ष होता है। रहा—युद्ध मीम में बैर्यवामन । वृत्येषस्य मीम से १२ १३ वे वर्ष मं माई पा विद्या का मानी मान सम्मान सम्मव होता है। हायुँभीम-जुब बुदि में बदी बहिन का मुल बड़े माई की सपु की हानि होती है।
- (४) बहुत क पुत्र का हात हात है।
  (४) बहुत कर पुत्र का हात होता है।
  (४) बहुत कर होते है—परहेरावासी तिर्वेक सरीर, रोगी बन्धुदीन मा बन्धुविराध मावा-गृह-कोम-सवारी आदि पदामों के सुक्ष मे वाधा भी हैंव. मित्र और बाहन से कट्ट रिवा को भीरण मावा का रोग मूमि द्वारा भी बनकाम पर में (की रिवा मावा माई, बहुत होता है। वह से मित्र सुमाह से पुत्र हो तो राग-रहित । परगृह-वासी, पुराम पर से रहनवाला कुटुनिवर्ष से कैर स्वपंत का स्वाम आहिंग्र को भी की अभावार से प्रवृत्त की हारा स्वामक आहिंग्र को मीत्र को भीरण समावा सम्भाव-सोमाम्स मार्ट की हानि सुलामांव सम्भव होता है। विहा पा मावर का मीत्र होते से बीत्र वा प्रविच्या सात्र की सात्र में की स्वाम सुक्षी से जीववान मावसुक्ती मीत्र में की स्वाम सुक्षी से जीववान मावसुक्ती मावसी, धानिमय पुत्र, करवानु वा अपयस्य दण्ड, सम्भुक्त कीर मावहानि हाती है।
- (४) पंचमस्य होने स-करारारीर प्रामागरोगी चझल वधवृद्धि बहमास कपटी व्यक्षनी रोगी। बहररोगी ली-पुत्र-मित्र-मुल-रहित राजा ते क्सरितत, यन-रहित होता है। कम-बायु रोग सम्तर्तत क्सरा, कमी सी का गमपात-सम्भव है। यहि वब या स्वयूरी हो तो पुत्रमुख बहुर राज्य में स्विकार करनेवाला एवं सम-कृता होता है। पायराशिस्य या पायमह युक्त हो ता पुत्रनारा सीर सुद्धि-भड

### न्वम-वर्तिका ]

होती है। रोगों से विरा रहता है। यदि ऋष्टमेश युक्त हो तो पापी किन्तु वीर होता है एवं पोष्य-पुत्र का योग होता है। पंचमस्थ भौम में, ४ वें वर्ष में बन्धु-हानि, छठवें वर्ष में शस्त्रभय होता है। प्राय: पुत्रसुखाभाव श्रौर दुराचारी होता है। कोई कन्या सन्ततिवान् होता है। किसी के एक ही सन्तान - होती है।

- (६) षष्ठस्य होने से—क्रोधी, कामातुर, ऋधिक व्यय करनेवाला, रात्रुविजयी, कार्य में व्यस्त, वलवान, वीरों का मुखिया, वन्धु-वान्धव से सुखी, भूमि का ऋधिकारी, धेर्ययुक्त, प्रचएड-शिक्तमान, वहु स्त्री युक्त, चचेरे भाई तथा रात्रुऋों से युद्ध, कलह, प्रवल जठराग्नि, भूख ऋच्छ्री, श्रन्न-पचाने की शिक्त-युक्त, ऋणदु खी, पुलिस आफिसर, दादरोगी, क्रोधी, त्रम, श्रीर रक्तविकार से युक्त होता है। यदि मंगल, पापप्रह की राशि में या पापप्रह-युक्त-ट्रष्ट हो तो ऋपना फल, पूर्ण रीति से देता है, तथैव वात-शूल-रोग से पीडित होता है। यदि मगल, बुध की राशि (३।६) में, शुभप्रह से अट्रष्ट हो तो कुष्ट रोग का भय होता है। २१ या ३७ वें वर्ष में कलह या रात्रुभय। २७ वें वर्ष में कन्द्र या जन्म तथा सवारी का सुयोग होता है। प्राय रक्तविकार का भय होता है।
- (७) सप्तमस्थ होने से—दुवला शरीर, सद्वेशवान्, निर्धन, रोगी, वातरोगी, राजभीरु, शीव्रकोपी, कटुभाषी, धूर्त, मूर्ख, व्यर्थ-चिन्तित, स्त्री पत्त से खिन्न, स्त्री दु खी, शन्तु से पीडित, घातकी, ईपीलु, धननाशक, स्त्री से ज्ञनाटर पाने वाला होता है। पापप्रह की राशा में होने से स्त्री का नाश। शुभग्रह के साथ होने से भी, अपने सामने ही स्त्री की मृत्यु होती है। मंगल-शनि युक्त हो तो निन्दित कर्मी। केतु युति में—रजस्वला स्त्री-संगकी प्रवृत्ति। शत्रुप्रह की युति में कई स्त्रियों की कमश मृत्यु, किन्तु शुभग्रह से टब्ट हो तो ऐसा फल नहीं हो पाता। यदि मगल, उच्च या स्वगृही तो स्त्री चपला, अथवा सुन्दरी अथवा दुष्टिचता श्रीर एक ही स्त्री होती है। यदि पापग्रह से युक्त हो तो स्त्री को कष्ट, दो स्त्रियाँ तथा कमर में दर्द होता है। सप्तमस्थ भौम, ३७ वें वर्ष में स्त्री-शोक देता है। सेप-वृश्चिक-मकर का मंगल, स्त्री सुख देता है।
  - (६) श्रष्टमस्थ होने से—नेत्ररोगी, रक्त-पीडित, व्याधिप्रस्त, व्यसनी, मद्यपी, कठोरभाषी, उन्मक्त, दुर्वल, पित्तप्रकृति, मृत्राशय श्रीर वातशूलादि रोग, चोर, शस्त्र श्रीर श्राग्न से भय, नीच-कर्म-कर्ता, सकोची, रक्तविकार युक्त, धनचिन्तित, व्याकुल-चिक्त, ईर्पालु, निन्दक, दुर्वुद्धि, उदम सज्जनों तक का निन्दक, कुल से घृणित तथा श्रल्प सन्तितवान् होता है। शुभयुक्त भीम में निरोगी तथा चिरायु भोगी होता है। स्वगृही भीम श्रायु-वर्षक है। पापयुक्त भीम में—मूत्ररोग, ज्ञय, वातरोग से श्रियक पीडित। रन्नेश शुभयुक्त हो तो चिरायु। श्रष्टमस्थ भौम में—२४ वें वर्ष में मृत्युभय होता है।

४८ वर्ष की पूर्णायु, ४४ से ४६ वर्ष तक महाकष्ट, किन्तु १८ वर्षायु में चातुर्यगुण्युक्त हो जाता है।

(६) नवमस्य होने से—हिंसक-वृत्ति, द्वेपी, श्रिममानी, क्रोधी, वदला लेने की भावना, नेता, राजकीय उच्चाधिकारी, सुशित्तित, ईपालु, बुद्धिमान, जलाशय-किला-विलास-स्थान-नगर श्रांटि का निर्माता, श्रल्पलाभ करने वाला, भाग्यहीन, धनहीन, श्रमन्तुष्ट, सन्तानयुक्त, विश्रादि द्वारा श्रादरसीय, श्रातृविरोधी, श्रन्न-धन से युक्त, यशस्त्री, शैवमतानुयायी, उपदेवपूजक होता है। यटि मगल, किसी दुर्वल या श्रशुभमह के साथ हो तो दीर्घायु। उच्च भीम में—गुरु-पत्नी से श्रनाचार कारक। नवमस्थ भीम में—१६-२६ वें वर्ष में पिता को श्रारिष्ट होता है। शुभग्रह युक्त-उष्ट, मित्रग्रह ट्राट-युक्त भीम में शुभ (श्रनुकूल) फल होते हैं। रक्तवर्ण या उग्रदेव या शिव का भक्त किन्तु भाग्य से विरोध होता है।

(10) दरामस्य दोने से—प्रवापी, क्यागी, ग्रूर-बीर, पनवान, कुळतीपक, सुली परास्वी वाइनसुल, स्वामित्रानी, पराक्रमी सन्वोपी आहसी परोपकारी, नप्रमेनी टर्ड-बेक्स्पी, महारवाकांची वासिक, मकान व्हामादि का स्वामी सम्प्रती का साम्राक्रा राष्ट्र से अपराधित राज्य-पुरुष सुली सम्प्रांची वासिक, मुख्यादि से युष्ठ, पुत्रवान सन्वानकृष्ट या सन्वान के सुख्य होती है। दरास्या वजीपह से बुन्त हो वो मार्क की दीवापु, साम्यराली इरवर-समक्त और गुक्तिक होता है। यदि भीम, द्वाम पुत्रक कर द्वाम प्रतादिक होता है। यदि भीम, द्वाम पुत्रक के बाद पन संपद्य का सीमाय ववा पुष्ट-स्वारी होता है। यदि भीम पाप-शह की राशिक्य, वा स्वप्न पाप-वाद की राम्य ववा पुष्ट-स्वारी होता है। यदि भीम पाप-शह की राशिक्य, वा स्वप्न पाप-वाद की राम्य का साम्यराक्षी पर्व होते की स्वारी पाप-वाद की स्वप्न स्वाम सम्बद्ध साम्यराक्षी पर्व होते की स्वारी पाया है। इरामस्य भीम ४४ वें वर्ष में राम्य पाराष्ट्र मन करता है। दुप्य-कन्या-सक्ट-भीय-पृत्रिकक का मीम, क्लाप्ट दुमस्यरावक होता है। कक का भीम होने से खातक के समक माने वाद क्रकियों पर जातक का ममाब वा पहता है किन्तु, परोच में खातक, अपवरा या दुर्वक्य पाता है। पर्वपाद हो। स्वर्णय हो साम्यराव हो। स्वर्णय हो साम्यराव हो। स्वर्णय हो साम्यराव हो। स्वर्णय हो साम्यराव हो। स्वर्णय वाद है। स्वर्णय हो साम्यराव हो। स्वर्णय हो साम्यराव हो। स्वर्णय हो साम्यराव हो। साम्यराव हो। स्वर्णय हो साम्यराव हो। स्वर्णय हो साम्यराव हो। स्वर्णय हो साम्यराव हो। स्वर्णय हो साम्यराव हो। स्वर्णय हो साम्यराव हो। स्वर्णय हो साम्यराव हो। स्वर्णय हो साम्यराव हो। स्वर्णय हो साम्यराव हो। स्वर्णय हो साम्यराव हो। साम्यराव हो। स्वर्णय हो। साम्यराव हो। स्वर्णय हो। साम्यराव हो। स्वर्णय हो। साम्यराव हो। साम्यराव हो। साम्यराव हो। साम्यराव हो। स्वर्णय हो। साम्यराव हो। साम्यराव हो। साम्यराव हो। साम्यराव हो। साम्यराव हो। साम्यराव हो। साम्यराव हो। साम्यराव हो। साम्यराव हो। साम्यराव हो। साम्यराव हो। साम्यराव हो। साम्यराव हो। साम्यराव हो। साम्यराव हो। साम्यराव हो। साम्यरव हो। साम्यरव हो। साम्यरव हो। साम्यरव हो। साम्यरव हो। साम्यरव हो। साम्यरव हो। साम्यरव हो। साम्यरव हो। साम्यरव हो। साम्यरव हो। साम्यरव हो। साम्यरव हो। साम्यरव हो। साम्यरव हो। साम्यरव हो। साम्यरव हो। साम्यरव हो। साम्यरव हो।

#### नोट---

| सन्त की पूर्व | चतुर्वे की वत्तर | सप्तम की परिचम | दशम की दक्षिण दिशा है।         |
|---------------|------------------|----------------|--------------------------------|
| स्येपूर्व     | युथ उत्तर        | शनि परिचम      | मंगस दक्षिण दिशा का स्वामी है। |
| सिंह          | सिधुन-धन्या      | सकर-कुम्भ      | मेष-बृरिचकः ।                  |

सारांश पह कि, पदि कान में सिंह हो था चतुर्य में निधुन-कम्या हो अवदा सप्तम में मकर-कम्म हो अधवा दशम म नेप-वृद्धिक राशि-मात्र (मह-रहित ) हो हो तो वे राशियों उत्कृष्ट गुमसूबक पत्र कारक होती हैं। ''रक्कल स्वान्याशाक्तम्।'' इसी प्रकार—

|              | <b>ई</b> रान  | भारतेष          | नैऋस्य      | <b>बायम्य</b>                  |
|--------------|---------------|-----------------|-------------|--------------------------------|
|              | गुर           | युक             | राष्ट्र     | ₹न्                            |
| (ये राशियाँ) |               | <b>इ</b> य-तुका | शक्षाक्षासम | 9%                             |
| (इस भावों स) | दिवीय-वृत्तीय | वाम-स्यय        | चप्टम-मवम   | र्पणमन्यष्ट (क्ल्क्ट्रण फसर् ) |

#### नोर---

मेप सिंह भतु पृत्र (तानस्य), हुप-कन्या-मकर रहिया (दासस्य) निमुन-तुत्रा-कुम्म परिचम (सामस्य) चीर कक-दुरिचक-मीन कत्तर में (चतुकेंदम) होने स बन्द्रस फल-पुचक हाती हैं, धर्मान् सम्म में सूचे-मीनस, गुरु, चतुत्र से चन्द्र मीनत गुरु साम में दुव गुरू, शनि दशम में चन्द्र, मीनल गुरु की स्विति मेछ प्रकार की फलदायक हो सकती है। एसी गह-स्थिति में प्राच- सुर्हों का बाहुस्य रहिया। इनकी गुम स्विति से राज्यांग तथा कागुम योगों से मध्यम-मेशी गहेगी। प्राच-निम्न-मेशी का चमाव रहिया।

(११) कामस्य द्वाने सं—क्ष्युमाणी दस्त्री सम्प्राह्म, कोणी कामसुष्ठ, माद्वशी प्रवासी, स्वायवात्र, वैभवात्र, काई सरववात्र रह-प्रतिष्ठ पराक्षमी श्राट्यार परान्यी विक्रमाणी, सुतिष्ठित करिद्वारा वनी मानी राज्यासुगृद्धीय संगीय प्रेमी सौंदा सीना, पूँगा चालि पदार्थमुक या इनका कामाणी वादमसुक रिक्त हुवेल ग्रारीर सन्वतिनुग्न, विरुद्ध कृषि काय वचन सूमि (विकासार्य) सुन परसुग्न वीरापि इत्तर प्रकारीन । झामेश सुक्त इते से राज्योग । इत्तर्थम प्रदेश सुन परसुग्न वीरापि इत्तर प्रकारीन । झामेश सुक्त इते से राज्योग । इत्तर्थम प्रकार से सुन स्वत्राय स्वत्र स्वत्र से प्रवास स्वत्र से प्रवास स्वत्र से प्रवास स्वत्र से प्रवास स्वत्र से प्रवास स्वत्र से प्रवास स्वत्र से प्रवास स्वत्र से प्रवास स्वत्र से प्रवास स्वत्र से प्रवास स्वत्र से प्रवास स्वत्र से प्रवास स्वत्र से प्रवास स्वत्र से प्रवास स्वत्र से प्रवास स्वत्र से प्रवास स्वत्र से प्रवास स्वत्र से प्रवास स्वत्र से प्रवास स्वत्र से प्रवास स्वत्र से प्रवास स्वत्र से प्रवास स्वत्र से प्रवास स्वत्र से प्रवास स्वत्र से प्रवास स्वत्र से प्रवास स्वत्र से प्रवास स्वत्र से प्रवास स्वत्र स्वत्र से प्रवास स्वत्र से प्रवास स्वत्र से प्रवास स्वत्र से प्रवास स्वत्र से प्रवास स्वत्र से प्रवास स्वत्र से प्रवास स्वत्र से प्रवास स्वत्र से प्रवास स्वत्र से प्रवास स्वत्र से प्रवास स्वत्र से प्रवास स्वत्र से प्रवास स्वत्र से प्रवास स्वत्र से प्रवास स्वत्र से प्रवास स्वत्र से प्रवास स्वत्र से प्रवास स्वत्र से प्रवास स्वत्र से प्रवास स्वत्र से प्रवास स्वत्र से प्रवास स्वत्र से प्रवास स्वत्र से प्रवास स्वत्र से प्रवास स्वत्र से प्रवास स्वत्र से प्रवास स्वत्र से प्रवास स्वत्र से प्रवास स्वत्र से प्याप स्वत्र से प्रवास स्वत्र से प्रवास से प्रवास स्वत्र से प्रवास स्वत्र से प्रवास स्वत्र से प्रवास से प्रवास स्वत्र से प्रवास स्वत्र से प्रवास स्वत्र से प्रवास स्वत्र से प्रवास स्वत्र से प्रवास स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत

नवम-वर्तिका ]

ू(१२) व्ययस्य होते से—विमल शरीर, क्रोधी, स्नीकष्ट, स्नीनाशक, उग्न, ऋणी, मगडालू, मूर्ख, कामी, ग्रंगहीन, वन्धुवर्ग से वैर-उपेत्ता-मतभेद, कभी धर्माचार के विरुद्ध, पतित, मित्रहोही, नीचप्रकृति, खर्चीला, वायुरोग, नेत्ररोग, वन्धन या रोगादि भय होता है। यदि भौम, पायुक्त हो तो पाखरडी। केतु के साथ हो तो गृह में श्राग्निभय, स्त्री की मृत्यु। श्रुभ युक्त हो तो स्त्री का सुख होता है। व्ययग्थ भौम में शस्त्र-घात होना सम्भव है।

नोट-

लग्न, द्वितीय, चतुर्थ, सप्तम, श्रष्टम, व्ययस्थ भौम में स्त्री-सम्बन्धी पीडा होती है। मेपस्थ लग्न में, मकर राशिस्थ सप्तम में, वृश्चिक राशिरथ चतुर्थ में, कर्क राशिस्थ श्रष्टम में, धनुराशिस्थ व्यय में भौम होने से प्राय स्त्री को पीडा नहीं होती। मेप-कन्या का भौम व्यय में, वृप-तुला का लग्न में, सिह-मकर का चतुर्थ में, मेप-वृश्चिक-मकर का सप्तम में मगल होने से भी स्त्री-सुख होता है।

### [ बुध-फल ]

- (१) लग्नस्थ होने से—शरीर में मस्सा, तिल, फोडा-फुत्सी, गुल्म रोगादि द्वारा शरीर कष्ट, श्रल्प-भोगी, विनीत, उटार, टीघीयु, श्रास्तिक, विनोदी, वैद्य, श्री-प्रिय, मितव्ययी, शान्तप्रकृति, विद्वान, धीर, श्रेष्ठ श्राचारवान्, सदाचारी, वहु मन्तित युक्त प्रेत-यावा-निवारण मे चतुर (तन्त्रशास्त्री । श्रथवा ज्योतिप-शास्त्र का प्रेमी, धृते, मानी, सभाचतुर, कार्य-पटु, श्रनेक शास्त्रज्ञाता, गणितज्ञ, मधुर भापी, प्रतिष्ठित, राजसम्मान-युक्त, विलम्य में या मध्यजीवन में विटाह योग होता है। यांट वुध, पापरिहत हो तो चतुर, शात, मेधावी, प्रय-भापी श्रोर दयालु होता है। पापयुक्त होने से या पापराशिस्थ होने से पित्त या पापहु रोग से पीडित, जुद्र देवता (प्रेतादि) का उपासक, शय्या श्राटि भोगाटि का सुखाभाव। श्रुभराशिम्थ या श्रुभग्रह-युक्त होने से श्रारोग्यता तथा शरीर-कान्ति 'स्वर्णवत्' होती है। धन-वान्य से युक्त, धार्मिक, तर्कशास्त्र का पण्डित, परन्तु व्यगहीन, नेत्ररोगी, कपटी होता है। उच्च या स्वगृही हो तो भाई का सुख होता है। शिन-युक्त बुध मे वाम नेत्र में कष्ट। यि वुध के साथ गुरु या पटेश हो तो नेत्र वष्ट नहीं होता। लग्नस्थ वुध से १० वें वर्ष में कान्तिवृद्धि, १७ वें वर्ष में गृह-कलह, २७ वें वर्ष में तीर्थ यात्रा, लाभ, विद्याध्ययन का सुथोग मिलता है। कन्या-मकर का वुध होने से स्थूल होता है श्रथवा कोई नपुसक होता है।
  - (२) धनस्य होने से—विद्वान, वेदज्ञ, विज्ञान-कुशल, दृढ-सकल्पी (हठी), मिष्टभापी, वक्ता, उत्तमशीलवान्, सुन्दर, मिष्ठान्नभोजी, दलाल या वकील, मित्रव्ययी, संप्रही, सत्कर्मी, साहसी, सुप्पी, सन्तानयुक्त, गुरु का प्रिय, राज सम्मान युक्त, अनेक प्रकार से धनलाम, धननष्ट होने पर पुन धन की प्राप्ति, स्वार्जित वन-सुख विशेष, विद्या द्वारा धनोपार्जन में कुशल, उन्नित शील, उच्चपदाविकारी (अन्नगण्य), विशेषज्ञ। चन्द्र द्विने से धनहानि, चर्मरोग। पाप या शत्रुराशिस्य में या पाप-शत्रु-मह युक्त-दृष्ट, नीचस्य वुध मे—विद्यारहित, दुष्टम्बभाव, वायुरोग से पीडित। शुभ गह ट्रु-युक्त में विद्वान, धनी। गुरु युक्त या ट्रुष्ट होने से गणितज्ञ। द्वितीयस्य वुध में २४ वे वर्ष तक श्रानेक विद्या-सोभाग्य, २६ वें वर्ष में विशेष दृष्य-च्यय होता है। कन्या का बुव, वनभावर्थ हो तो ज्यापार द्वारा उन्नित होती है।
  - (३) त्तीयस्थ होने से—हठी, चित्त-शुद्धि रहित, सुरानाश, कार्यदच, परिश्रमी, साहसी किन्तु मनमानी करने वाला, श्रपनी इच्छा के अनुसार शुभकार्य करने वाला (सनकी), उपप्रकृति, भीर, वाल्यावत्था में रोगी, श्रातृ-सरया श्रिषक, भाई-बिहन का सुख। पापन्प्र होने से किसी भाई-बिहन की मृत्यु। मगल युक्त या दृष्ट 'होने से तीन बिहनें विधवा (पित का कष्ट)। तृतीयेश, विधामह-युक्त हो तो गम्भीर, दीर्घायु। तृतीयेश निर्वल हो तो उरपोक (लीचड), भाइयों को पीडा। बुध, वली-मह-यक्त

हो वो माई की दीर्षोया। एटीयस्य युप में २४ वें वर्ष के बाद, यन-मूमि-सस्तान का सुन, गुर्जो के मारी। २० वें को में पुन-कप्ट होता है। बदिने, विभाग या परिकप्ट या परिनों को संतान-कप्ट होता है। आप के नक, सामुद्रिक साता सम्पादक, कवि विकासी, वारपभादवान, चंचल, स्ववसारी, सामग्रीत मर्मस्या, सिक्सेमी, कीर सद्युखी होता है।

#### नार---

सर्वत्र 'वर्ष-प्रमाण पर विरोध विश्वास म करना चाहिए। कसी-कसी कवित्र वर्षे के धारो-पीकें भी फर्जों का प्रमाण विकास है। प्राय वर्ष-प्रमाण कम ही ठीक परिस्त होते पाये एवं हैं।

- (४) पंचमस्य होते से—सामा (माहुङ साता का भावा) को गण्डरोग से अब सावा से सुको, पुत्रवाच, प्रसम कृगामचुंदि गण्डनास्त्र, सुकी स्वाचारी, वाच-दिन, कदि, विद्वाच, कपनी, सित्रचुक, बुदिलाच, सपुर-सावी सुरील कार्य में प्रवीध विद्वाच, सुदुदि या भावन्वरपुक कमी मरावाद स्वाचन, सत्त्र-विचा में दिन। विद् क्षरत या राष्ट्रमुख से स्प्य हो तो पुत्र-शोक २४ वर्ष के वरदान्त पुत्रसुख सीकरी से लाम। विकास तिबंध या पायपुक होने से कभी किसी को पुत्र-शोक के कारण पीप्पपुत्र का सुवोग भावा है। पायकर्मी में तिरुत बत्र-विधि बानने वाला २६ वें वर्ष में माता का वीवा होती है। वुष-राह वाग से सहा केवले बाबा होता है।
- (६) चन्नस्य होने से—चूर्य, कब्बर्-बद्धर बाबसिय रोगी कमिमानी परिक्रमी दुवैत कासी, की-भिव तिन्दुर-चिन्न कासी कार्यितिक, बद्धमानी क्याचित्रक हाव-देर का रोग, कानेक रात्र परिक्रम राबद्धार से सम्मानित विवेद्ध कीर स्वार्थ हे बाब मंत्रीय होता है। परि तृथ वकी या द्यानुक हो तो तोक-कारक। से-च्यित्रक का तुम्य हो तो तील कुन्ट रोग मत्र । तुम के साथ सिन-पाइ मा केद्ध हो तो रात्र-कबह में तसर बातग्रतावि रोग-मुकः। यन्त्रेम, व्यक्ति महुक हो तो कुद्धमा का बावि वर्ग मा मत्रक (ग्राक्रमा) होता है। युम के साथ तुम हो तो गुमकारक। तुम नीय या राजुपासि में हो तो सार्वित करो का नाय पा कारमालियान्य (बयुक्ट्यनी) हाता है। चन्नस्य तुम में रूप वा वेश्व में में कबह तवा राजु से पीड़ा होती है। कुन्न का तुन, मलतया पाकस्वती के रोग करता है।
- (७) सामस्य होते से—सुन्दर स्वमाव विद्वाप् कुतीम, स्वचताव कुराब, धनी वक्तक, सन्तादक, बदार सन्वयादी देशवर्षवाद् मावा-पिता का सुल, धनीक शीळवात् स्वाव-धित, सुली भार्मिक काश्यवीव

चिरायु भोगी, स्वस्थ, स्नी-पुत्र-धनादि का सुख, वैभवयुक्त, निर्मल, किन्तु चंचल-बुद्धि, राजा से पूजनीय, यशस्त्री, श्रपनी स्नी के श्रनुकूल बुद्धिवाला, स्नी का श्राज्ञाकारी, श्रभक्ष्य-भन्नी, किंतु पर स्नी-सग में रुचि, (इससे सर्वदा सचेत रिष्ट्ए)। बुध के साथ श्रभम्रह हो तो २४ वें वर्ष में पालकी की सवारी, (नरवाहन-सुख)। सूर्य-बुध योग में स्नीनाश। सप्तमेश, वली मह से युक्त हो तो एक ही स्नी से (विवाह) सयोग रहता है। सप्तमेश, निर्वल, पापयुक्त, पापराशिस्थ हो तो स्नी का नाश। यि स्नी की कुएडली में ऐसा (सप्तमेश निर्वलादि) योग हो तो प्रतिनाश, कुष्टरोग का भय श्रीर कुरूपा होती है।

- (५) श्रष्टमस्य होने से—प्रसिद्ध, गुणी, लब्धप्रतिष्ठ, श्रिभमानी, कृपक, राजमान्य, मानसिक दुःखी गर्व युक्त, दीर्घायु, श्रनेकों से विरोध, यनी, यशस्वी, परधन का हरण करने वाला, किन, वक्ता, न्यायाधीश, मनस्वी, धर्मात्मा, सन्तान कम, जधा श्रीर पेट के रोग। श्रष्टमेश, वली प्रह से युक्त हो या बुध उच्च, स्वगृही, श्रुभ युक्त हो तो पूर्णायु। रन्प्रेश, नीच, शत्रुगृही, पापयुक्त हो तो श्रल्पायु या रोग पीडित। श्रष्टमस्य बुध, २४ वें वर्ष में प्रतिष्ठा, विख्यात-यश, १४ वर्ष में द्रव्य-हानि करता है। ६२ वर्ष की पूर्णायु। २८।३२।३४ वें वर्ष में महाकष्ट होता है।
- (६) नवमस्य होने से—उपकारी, सन्तान सुख, सेवकादि सुद्रा, विद्वान्, दानी, यशस्त्री, सदाचारी, कवि, गायक, सम्पादक, लेखक, ज्योतिपीं, धर्मभीक, व्यवसाय-प्रिय, भाग्यवान्, सगीतप्रेमी, गान-नृत्य में किच, धनादि का इच्छुक (लोभी),धर्मझ, शास्त्रज्ञ, सभा में सत्कार, उपहार की प्राप्ति, पिता की चिरायु, मुक्ति का इच्छुक, ईश्वर-भिक्तियुक्त होता है। परन्तु जब बुध पापयुक्त हो तो मन्द-भाग्य, पितृमत से अन्य धार्मिकमतानुयायी, बौद्ध-मत-प्रिय होता है। शुभ युक्त हो तो भाग्यवान् तथा धर्मात्मा होता है। नवमस्य बुध, २६ वर्ष में माता को कष्ट देता है। शुभ बुध में, बाह्न-सुख होता है।
- (१०) दशमस्य होने से—ज्ञानवान्, उत्तमाचारी, बुद्धिमान्, सात्विक विचार युक्त, धार्मिक, टढ़-सकल्पी, वोलने तथा द्रव्योपार्जन में चतुर, सत्यवादी, विद्वान्, लोकमान्य, मनस्वी, व्यवहार कुशल, धना-भूपण-युक्त, वली, सुखी, राजा से माननीय, किव, लेखक, न्याय-प्रिय, भाग्यवान्, मातृ-पितृभक्त, भूमिपति, श्रानेक प्रकार के वाणी-विलास में व्यस्त श्रीर नेत्ररोगी होता है। उच्च या स्वगृही हो या गुरु युक्त हो तो श्राग्निष्टोम यझ (श्रानेक यझ) करता है। यदि बुध, पाप या शत्रुप्रह से युक्त हो तो मूर्य, नीच-कर्मी श्रीर अष्टाचारी होता है। दशमस्य बुध, १७ वें वर्ष में द्रव्यलाभ तथा २५ वें वर्ष में नेत्र-रोग करता है। पिता के धन द्वारा तीर्थ-यात्रा होती है।
  - (११) लाभस्थ होने से—दीर्घायु, योगी, सदाचारी, प्रसिद्ध, विद्वान्, गायक, सरदार, विश्वस्त, सुन्दर, नम्न, धनी, श्रानिन्दित, श्रेष्ठ-स्वभाव, मंगलाचार में व्यस्त, श्रातिगुखी, बुद्धिमान्, प्रसन्न-चित्त, शीलवान्, पुत्रवान्, विचार युक्त, शत्रुनाशक, स्त्री प्रिय, भूमिस्वामी, मित्र-सुखी, श्रनेक विद्याश्रों का श्रभ्यासी, विद्वान्, विद्याकार्थ में यशस्वी, किन्तु मन्दाग्नि रोग से पीड़ित होता है। पापयुक्त या पापराशिस्थ बुध में नीच-कर्म द्वारा वनहानि । उच्च या स्वगृही हो तो शुभकार्थ द्वारा धनलाभ। लाभस्थ बुध में, १२-१६-१६ वें वर्ष के लगभग भाई, मित्र, धन, पुत्र, भूमि श्रादि का सुयोग मिलता है।
  - (१२) व्ययस्थ होने से—शुभ कार्य-प्रवीण, विजयी, श्रभ्यासी, कार्य में निपुण, वन्धु का विरोधी, श्रात्मीय या स्वकुलजनों से परित्यक्त, निर्देशी धूर्ल, करूर श्रीर मिलन-चित्तवाला होता है। साथ ही वेदान्त में रुचि तथा राजकोप से पीड़ित होता है। सूर्य युक्त होने से सहायक, द्यावान, जोशीला (सनकी) श्रत्य सन्तान। पापयुक्त बुध में चक्रवल-चित्त, राजादि से विरोध, व्यग-वाची। यदि शुभग्रह युक्त

हो वो धर्म-काय में धन का व्यय होता है। हादशस्य युप में ४८ वें वर्ष में श्री को पीड़ा होती है। प्राय विद्वार व्यासमी, कल्पमापी, शास्त्रक, सेलक, सुन्दर वकीब, बीर फर्मारमा होता है।

#### [गुरु-फरा]

- (१) झानस्य होन मे—जानी प्यानी, मुझी, बिरायुमोगी कार्यपरायण, बिद्धान बहुर, इत्त्रम, वहार, वानी देसमित्त रह, प्राम्न, राजसम्यान, वेदास्त्री स्थण्यकता, स्वासियानी सुन्दर दिनील मनी राजा को प्रसन्न करने वाला, कविता कला, स्थाकरण क्योतिष भादि का झाता सन्ववित्रान, समीसा सुर-सम्पक्त, प्राप्त गीरकण, वाटककरोग से पीत्रा होती हैं। यदि गुर, कृरम्ब से स्ट हो तो साधारण रारीरकष्ट भीर सारी विम्ननामार्थ शीम दूर होती हैं। राषुग्री पापग्री नीवस्य गुरु हो तो नीवन्त्रम करने वाला, सन्तान के लिए बालायित, बहुन्त्र से विवान, स्थानस्य विम्नग्री, देन सिम्मान स्वाप्त शाला होता है। स्वप्त मित्रम्याद होन से वित्रान, स्थानस्य प्रदुष्ट से स्वर्ण करना है। स्थान होने से समी स्थानस्य होने स्थान स्थानस्य गुरु प्राप्त करने से पर्वाप्त शाला होता है। स्वप्त स्थानस्य गुरु प्राप्त करने स्थानस्य गुरु स्थानस्य गुरु स्थानस्य गुरु स्थानस्य गुरु स्थानस्य गुरु क्यानस्य गुरु स्थानस्य गुरु स्थानस्य गुरु स्थानस्य गुरु स्थानस्य गुरु स्थानस्य गुरु स्थानस्य गुरु स्थानस्य गुरु स्थानस्य गुरु स्थानस्य गुरु स्थानस्य गुरु स्थानस्य गुरु स्थानस्य गुरु स्थानस्य गुरु स्थानस्य गुरु स्थानस्य गुरु स्थानस्य गुरु स्थानस्य गुरु स्थानस्य गुरु स्थानस्य स्थानस्य गुरु स्थानस्य गुरु स्थानस्य स्थानस्य गुरु स्थानस्य गुरु स्थानस्य गुरु स्थानस्य गुरु स्थानस्य गुरु स्थानस्य स्थानस्य गुरु स्थानस्य गुरु स्थानस्य गुरु स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य गुरु स्थानस्य गुरु स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य गुरु स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य गुरु स्थानस्य भी स्थानस्य स्थानस्य प्राप्त स्थानस्य गुरु स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्
- (२) भनस्य द्वानं छं—नेत्र बन्ने, राजमान्य कोकमान्य, सदाचारी, पुरुषात्मा, विद्वान् गुली कारसी वृद्धिमान, पनी, सर्व-विष्य परसादी, गम्मीर, सुराधि वैमनस्यानी भाग्यवाम्, सनुनाराक विराद्ध सेगी, स्ववसावी राष्ट्र-दिश्च स्पन्धवक्ता परन्तु मधुर-मावी स्थवान्, कृत में प्रमुख संग्रीक का साम दोशा है। यदि वृद्ध से दृष्ध हो तिनिमी। उच्च, स्वयुक्त हो तो मद्यानती। गायपुक्त वा नोच हो ते विद्याभ्यस्य में बायार्थे, शिल्लामायी कर-मायी, उग्य-दृष्धि मयपानका मान्य परकी गामी पुत्र-रदित या कुटुक्ताराक होता है। यममावस्य गुरु, १६ वें वर्ष के बाव प्रन-मान्य सीर प्रमाव की हृद्धि १ वें वर्ष में स्वयं में साम होता है।
- (२) वृतीयस्य होते से—हुपया हृतप्त क्रिन्तु साम्यवात बासपुक्त विवेत्त्रिय शासक क्षेत्रक, मवासी, बीन्द्रमें से प्रेस-रिहित क्षीमी कानेक क्षामाँ का पालक, मोगो कास्तिक, ऐपलपवात, कामी, बीमिस, व्यवसारी, पर्यटतरीक वाह्य-सुक्त बामय-बाता सन्वाक्ति रोगा देसे बातक को माई-विहास का सुप्त और वे बचन महर्गित के होते हैं। कारी पाल होते हैं। कई कानुमाई। प्राप्त करिन्द्रित । पराप्त गुरू में किसी साह की सुप्तु, कर्सवीमी, पत्त होते हैं। कई कानुमाई। प्राप्त करिन्द्रित । पराप्त गुरू में किसी साह की सुप्तु, कर्सवीमी, पत्त हीत । यदि पाप-राम दोनों से इच्छ हो तो आव-सुप्त में करी। वृत्तिहरू क्ष्रीमद्व से पुक्त हा तो भाई रीकांस्तु। २ में वर्ष में राजदार से सुक्तमानि होती है।

- (४) 'पचमस्य होने से—चतुर, तेजस्वी, त्रास्तिक, ज्योतिपी, लोकप्रिय, कुलश्रेष्ठ, सट्टे द्वारा धन लाभयुक्त, व्यवहार—कुशल, पिता से ऋधिक उन्नति—शील, दानी, भोगी, गुर्सी, मिष्ट—भापी, वार्तालाप में चतुर, अनेक धन—वाहनादि से सम्पन्न, कुदुम्व—प्रिय, सन्तितवान्, नीति विशारद, जज या वकील श्रीर सद्वुद्धिमान् होता है। पंचमस्य गुरु की निष्फलता के कारण, प्राय, सन्तान—सम्वन्धी अल्पसुख, नेत्र—बडे होते हैं। पंचमेश, पापगृही, शत्रुगृही, नीच, त्रिकस्य हो तो पुत्र का नाश, एक ही पुत्र का सुख, किन्तु धनी, राजकीय कारण से यन का व्यय होता है। पंचमेश, राहु—केतु युक्त होने से पुत्रशोक, परन्तु शुभग्रह की दृष्टि से पुत्रसुख। वकी ग्रह की राशि में गुरु हो तो पीड़ाकारक, सन्तान—कष्ट होता है। पंचमस्य गुरु, ७ वें वर्ष में माता को पीड़ा कारक होता है। स्वगृही या उच्च के गुरु में सन्तान—निरोध होता है।
- (६) पष्ठस्थ होने से—विद्वान्, सुकर्मरत, जाति-विरोध, दन्तरोग, उदार, लोकमान्य, निरोगी, प्रतापी, आलसी, दुर्वल, कीर्ति का इच्छुक, रातु-रिहत, विजयी, हास्य-प्रिय (मसखरा), पुत्र-पौत्रादि सुख, अनेक चचेरे भाइयों से युक्त, अजीर्ण-रोग-पीडित, प्रारच्ध पर भरोसा करने वाला, शरीर में त्रण के चिन्ह होते हैं। शुभयक्त हो तो निरोगी। पापयक्त, पापगृही हो तो वात या शीत रोग। शिन राशिस्थ-राहु युक्त गुरु में किसी भयकर रोग से पीड़ा, प्राय च्चयरोग सम्भव। पष्ठस्थ गुरु में, ४० वें वर्ष में शत्रु-शस्त्र-रोग भय होता है। प्राय मधुरभाषी, ज्योतिषी, विवेकी और प्रसिद्ध होता है।
- (७) सप्तमस्थ होने से—भाग्यवान्, वक्ता, प्रधान पुरुष, नम्न, ज्योतिषी, धैर्यवान्, प्रवासी, सुन्दर, खी प्रेमी, विद्वान्, शास्त्रज्ञ, शास्त्रानुयायी, काव्य-कर्ता, गौरव पूर्ण, उच्च वंशी, अमृतभाषी, विनयी, मत्रसा-कुशल, राजतुल्य सुखी, राजा का मत्री (प्रधान से द्वितीय पट), विख्यात , विषयादि सुख, मर्यादा इत्यादि में पिता से श्रिधिक, व्यापार में उन्नति-शील, धनी, तीर्थाटन करने वाला, स्त्री पित्रता श्रीर धार्मिक होती है। किन्तु ऐसे जातक को सन्तान तथा स्त्री-सम्बन्धी विशेष चिंता रहती है। गुरु, जहाँ वैठता है, उस भाव के लिए, कभी बड़ा ही दुष्परिणाम दिखाता है। स्त्री या पित सम्बध में संशयात्मक बुद्धि देता है। स्त्री से कलह, स्त्री की दुर्वृत्ति, स्त्री से वियोग (कलह-पूर्ण) हो जाता है। गुरु की स्थिति श्रशुभ किन्तु हष्टि शुभ होती है। विशेष—मकर-कुम्भ का गुरु जहाँ वैठता है। वहाँ गुरु अशुभकारक, श्रीर शनि शुभकारक होता है। साधारसतया गुरु की स्थिति श्रीर शनि की दृष्टि वाले स्थान की हानि तथा गुरु-दृष्टि श्रीर शनि स्थिति वाले स्थान की वृद्धि होती है। यदि सप्तमेश, निर्वल या पापयुक्त या हष्ट हो तो श्रन्य-स्नीभोगी। यदि सप्तमेश, शुभमह से युक्त, ट्ष्ट, उच्च, स्वगृही हो तो एक ही स्त्री होती है। स्त्री द्वारा धनलाभ या स्त्री से सुखी होता है। १२-२२-२२-३४ वें वर्ष में स्त्री सुप्त, विवाह, प्रतिष्ठादि सुफल होते हैं।
  - (६) अष्टमस्थ होने से—दीर्घायु, शीलवान्, युखी, शान्त, मधुरभापी, विवेकी, अन्यकार, कुलदीपक, कृश शरीर, नीच या दूत-कार्य-कर्ता, मिलन, दीन, विवेक-हीन, उद्धत-स्वभाव, ज्योतिपप्रेमी, लोभी, गुप्त रोगी, मित्रों-द्वारा घननाश, नीच, पितत, अप्रतिष्ठित, वायु-शूल रोगी, विधवा-सग, भृत्यों का अधिपति (सर्दार)। पापयुक्त गुरु में अष्टाचारी। अष्टमेश निर्वल होने से अल्पायु। रन्धेश, यि पापप्रह हो तो १७ वर्ष के वाट विधवा से सग (व्यभिचार वृत्ति)। यि गुरु, उच्च या स्वगृही हो तो निर्वल होने हुए भी निरोग, टीर्घायु, उद्योगी, विद्वान्, वेदशास्त्रज्ञ, ज्ञानपूर्वक अच्छे स्थान (तीर्थादि) में सुलपूर्वक अन्तिम समय (निधन)होता है। अन्य राशिस्थ गुरु में कष्ट से मृत्यु। ३१ वें वर्ष में रोग या अकाल-मरख होता है।
    - (६) नवमस्य होने से—ज्योतिर्विद, भाग्यवान् , विद्वान् , राजपूज्य, पराक्रमी, बुद्धिमान् , पुत्रवान् , धर्मात्मा, यज्ञकर्ता, शास्त्र-प्रेमी, त्रतावलम्बी, तपस्वी, धनी, गुणी, परमार्थी, यशस्वी, ईश्वर-भक्त,

हन्यु-सान परायद्य सत्कारील सनावनी, कदार, प्रविध्वित, जनवा तथा देवस्थानादि का रक्क पा कमेवारी, पिवा की निरामु। ११ में वर्ष में पिवा को मरिष्ट, ११ में वर्ष में यक्कांदि करता है। प्राय कार्षिक हरिष्ठ से कम सुन्न देने नाला, पानमाद प्रविद्या दुव है। इच्छा, स्वपृष्ठी, च्यान्य गुन्न कोग में प्रवादि का पूर्ण सुन्न होता है। वाच कोई सुमानस्क सुमानस्क देन में द्वार होता है। पुन, राहु वा कोश में हो वो बह मह 'दूर्षिव' (कपने सुमानुस क्ल देने में दवार) होता है। पुन, राहु वा केतु से पुनत हो, रानि से इच्छ हो वो प्राय क्षुमानुस क्ल वो में ववार होता है। पुन, राहु वा केतु से पुनत हो, रानि से इच्छ हो वो प्राय क्षुमुनक्ल, क्षाम्य किंद्र प्रदेश के वाद भी असक्कवा होती है। त्वार पाइस मान गत गत गुर, विद सुन पोग में हो वो प्राय क्षान्य पुत्र के वन का सुक्त (विना परिक्रम) प्राप्त होता है असवा काष्ट्रक प्रती होता है। श्राय मार, सेवक, पराहम, रारीर, विद्या, सुद्धि को काष्ट्रक करता है।

- (10) दरामस्य द्वीने से—सत्स्वर्मा, सदाचारी, पुत्रपातमा, ऐत्तयंवान् साधु चतुर, प्रसन्नमृति, मित्र पुत्र, पत्नाति का सुन्न, पर्यातमा, प्रमन्त्रमी, महाद्वी, सत्यामां, नैमत्रपुत्रक, क्लोहिन्दि राजुरूका स्वतत्र विचारत, साह पितृसक, कार्य में सरस्वता राज्याविकारी, आवन में तमक का चित्रक प्रयोग स्वया चत्रा चत्रक, संस्कृति सन्तिमा, सम्पविकास, राज-निवर्णुप्त, पदाधिकारी, न्याय-कर्यो उत्य-रंचक, वचन वाहन-सुन्न, इद-संकस्य वाला होता है। दरासेरा, वसी मह से पुष्ट हो जो चक्र-कर्यो। पापपुक्त हो जो कार्य में निवर-कर्यो तमा हुष्कारी होता है। धारधाध वें वर्ष में वन्तामा होता है। धारधाध
- (११) बामस्य होनं से—मुन्दर निरोगी सामवान्, व्यवसायी, पनिक, संवोधी सन्वति पुळ, काम सन्वतिवान्, विद्वान्, कानेक सास्त्रक, भनोपार्वन में समर्थ वाहनानि सुक दर्भराकमी, बमावान् कारोम्य रावस्मान, प्रतिष्ठित संगुद्दीत पन का लाग, स्वेटक का सहायक बहु स्त्री पुळ सङ्ख्या । द्वान्याप युक्त गुरु सेस्ववाहनसुख्याक। चन्नुत्रक होने से महामावन्त्र, डावारिम यन की प्राप्ति १४ वे वर्ष के बाद पनासि सुक होता है। अधानक कन का लाग होता है।
- (१२) ब्राइशस्य होने से—काससी, प्रदेम-चित्र कोषी, निर्धेष्ठ पुरिष्ठीन, वाक्यावस्या में विदा की पासु अववा कोसी कायु से गृहस्थी का भार होना, सह यय-कर्ता नितमापी सुली, नितम्बर्धी कोमान्यासी, परोपकारी कहार शास्त्रक सम्पादक, गावक, सदाचारी कोमी, पात्री मानहीन पापी निर्धन अस्प-सन्त्रात सुक दरिङ गिल्टी-त्रणादि राग, तुष्ट चित्रा शास्त्रास्त्रकाहि कुळ सावर, गणितक। ग्रामपुक, कुळ स्वपूरी गुरु हो तो स्वर्गाविकारी अस्वया नरकमोगी वा तुष्येसनी होता है।

#### नार---

बिस भाव में गुरु बैठता है क्स माव-सम्बन्धी किसी कार्य का विदारा भवरण करता है। वहीं देखता है बस माव की दृद्धि भवरण करता है। हाँ, शुप्राक्षश्र में माव में अकबा गुरु हासिकारक होता है।

#### शक-फल

(१) कम्मस्य होने से—गीरवया सुन्दर शागीर, कमर-काल-येट-गुप्तांग में विन्दू वा विक्र होता है। हीर्पीय पेश्वयंवान सुकी मधुरमाणी, प्रवासी, मोनी विकासी काभी वाव-पित्त राग कनेककला का कमिकाला विद्वान् काम्य स इवि, वार्ती में कुरास गविषक विनम्न धर्माला, पनी त्यी-प्रिन, विकासी राजसम्मान मधुर क्या सुरोव-पदाने पर विशेष विवा सम्मुक्त सुन्न होने से स्वयं

तुल्य कान्तिमान् शरीर, अनेक वस्त्राभूषण से अलंकृत । अस्त या पाप-ट्राप्ट-युक्त शुक्र, वातरलेष्मा का विकार करता है। ऐसे योग में लग्नेश, राहु-युक्त हो तो अण्डकोश में जल संचय से पीड़ित। चतुर्थ भाव में शुभमह हो तो फ्रॉत्यन्त प्रतापी, हाथी रखने वाला। स्वगृही शुक्र हो तो राजयोग। यदि शुक्त, त्रिकेश हो अथवा निर्वत हो वो द्विभार्या योग, भाग्य में न्यूनाधिकता, बुद्धि में दुर्वृत्ति। लग्नस्थ शुक्र से १७ वें वर्ष में पर स्त्री-संग होना सम्भाव्य है।

(२) दितीयस्य होने से - विद्वान्, मिष्ठान्नमोजी, लोकप्रिय, जौहरी, सुखी, समझ, कुटुम्बर्युक्त, कवि, विचित्र विद्यात्रों का जाता, मनोहर-भाषी, सभा में चतुर, चिराय, साहसी, भाग्यवान, धनी, विद्या-धन विशेष, स्त्री द्वारा धन-लाभ, मुस्वादु-उत्तम-भोजनादि का मुख, उत्तम वस्त्राभूषण से मुशोभित, वड़ा कुटुम्ब, बाह्नादि सुख, रत्री अच्छी, किन्तु स्त्री के प्रति प्रेम का अभाव, आँखें सुन्दर तथा विशाल होती हैं। धनेश, निर्वल या दु स्थानगत हो तो नेत्र में फूली (टेंटर ) अथवा अन्य नेत्र-रोग होता है। शुक, चन्द्र-युक्त हो तो रतींथी, नेत्ररोग, कुटुम्बरहित, यन-नाश होता है। चद्र से दृष्ट शुक्र, वन-लाम में श्रत्यन्त कठिनता। शुभगृही, शुभटण्ट शुक्र में धन की प्राप्ति। श्रशुभग्रह यक्त-हण्ट हो तो राजा या चोर आदि द्वारा धनहाति, प्राय मार्ग में आपत्ति। छठवें वर्प में लाभ। ३२ वें वर्प में सुन्दर स्त्री का संयोग होता है।

(३) तृतोयस्य होने से-सुखी, धनी, कृपण, आलसी, चित्रकार, पराक्रमी, विद्वान, भाग्यवान, पर्यटन-शील, दुष्ट, उत्तम जनां का विरोधी, निर्धन, काम-सन्तप्त होता है। भाई, तो कई होते हैं, किन्तु वाद में कई भाइयों की मृत्यु हो जाती है, साथ ही जीवित भाई, स्वस्थ एव सज्जन होते हैं। वहिन की भी सख्या अधिक होती है। शुक्र, पापयुक्त या दृष्ट हो तो सीतेले भाई भी होते हैं, जिनमें कुछ की मृत्य, कुछ जीवित रह जाते हैं । तृतीयेश, वलीयह से युक्त-दृष्ट हो अथवा शुक्र, स्वगृही या उच्च हो तो भाई-बहिन की सख्या श्रविक का सुयोग, परन्तु तृतीयेश, पापयुक्त, दु स्थानस्थ हो तो भाइयों का नारा होता है। तृतीयस्थ ग्रुक होने स १० वें वर्ष में तीर्थ-यात्रा का सीभाग्य होता है। (४) चतुर्थस्य होने से-रूपवान, बुद्धि-युक्त, पराक्रमी, तेजस्वी, विद्वान, सुखी, चेत्र, प्राम, वाहनादि-से

युक्त, परोपकारी, आस्तिक, सुखी, व्यवहार-व्य, विलासी, भाग्यवान्, पुत्रवान्, चिरायुभोगी, दुग्ध तथा भोजनादि का उत्तम सुख, सर्व-िपय, स्त्री-श्रव्ही, भोग-शक्ति श्रविक, धनलाभ, उच्च-स्थिति, माता की चिन्ता या माता को कष्ट, ईश्वर-भक्त, राजा से पूज्य होता है। चतुर्थेश, वलीम्रह से युक्त हो तो रथादि उत्तम वाहन सुख। यदि शुक्र के साथ पापप्रह हो या शुक्र पापराशिस्य, नीच, शात्रुगृही, निर्वत हो तो परस्त्रीगामी, माता दु खिनी या विधवा (पित-कप्र), वाहनादि क्लेश होता है। चतुर्थस्य शुक्र से १२, २० वें वर्ष में वन्धु सुख, ३० वें वर्ष में वाहनादि सुख होता है। (४) पंचमस्थ होने से सुद्धी, गुणी, भोगी, श्रास्तिक, दानी, उदार, प्रतिभाशाली, वक्ता, कवि, विद्वान,

काव्य-प्रेमी, तके-शास्त्र का व्यवसायी, शिवित, तेजस्वी, सुखी, धन, वाहन, पुत्रादि का सुख, लाभयुक्त, व्यवसायी, शत्रुनाशक, मत्री, सेनापति, शासक आदि उच्च पदाधिकारी, राजा से सम्मानित, गौरवान्त्रित होता है। श्रादर्श-स्त्री का सहयोग । पापयुक्त, नीच, श्रस्त, शत्रुगृही, पापगृही शुक्र होने से चुद्धि-रहित, पुत्राभिलापी (पुत्र भाव पीड़ित) होता है। ग्रुभ ग्रुक में पुत्रवान्, नीतिज्ञ, वाहनादि का सुख होता है। ४ या १ वें वर्ष में धन-लाभ होता है।

(६) पप्ठस्य होने से - स्त्रीप्रिय, राजनाशक, मित्रव्ययी, असावधान, डरपोक, काम-शक्ति-होन या दुष्टकर्मा, स्त्री स मतभेद, गुप्तागरोगी, स्त्री-सुखद्दीन, बहुमित्रवान, मूत्ररोगी, वैभवद्दीन, दुःखी, गुनरोगी सारोर दुवैस कान्य स्त्री पर भी मीछि राष्ट्र से पीविष बहुरानुमान् किन्तु रात्रु पर विवर्ष, कानेक वचेर मार्छ, प्रतन्नीतादि शुक्त किन्तु क्यात्र में वन-स्वय होता है। वदि हाक करत नीच, सनुष्ठि हो तो रात्र, करह, रातुर्वों की वृद्धि होती है। यदि वच्च स्त्रपृद्धी मित्रपृद्धी हो तो रात्रु पर विवसी, वकोष्ट्रव हादि (वक्च देसने की त्रित्र) होती है। परस्य हुक, निष्यक्षता के कारवा मामा या माराकुल का विनास २० पा ४१ में वर्ष में स्वर्ष को कह होता है। स्त्री-सम्बन्धी विन्ता विवाह हि में वापन, स्त्रीमा, स्त्री को कर चीर वीर्षाह रात्र होता है।

- (७) सप्तमम्ब होने सं--रती से सुझी, जरार, लोकपिय, पनी विश्वित विवाह के बाद भारवीद्य सायु प्रेमी, कानी परस्तीमानी व्यवन-क्यीमवारी, सुन्वर शरीर क्रियों से वाधिक प्रेम, रिक्र-परिवत, वेसा-निम बननेन्त्रिय जुन्बन की बुरी बादत, तुब्बस्त से वीर्यनाश, निववता की कुशीन, पन पुत्रादि सुझ बक्त-कीवा में निष्या, कुटुन्वादि सुझ माई से मित्रता। शानि मुक्त ग्रुक हो तो स्त्री क्ष्मिकारियों था दिमावीपान। शुक्र के साथ, एक से क्ष्मिक मह हों तो अधिक विवाह तथा पुत्रदीन। स्त्राह्में पा उच्च हो तो स्त्री के माम-कुझ-झारा धन-नाम का सुसमा स्त्री के स्वाप से के स्वस्त्री, स्त्रिवा से पिर रहाना १४ वें वर्ष के बाद स्त्री-सुख हाया है। प्राय चंवत विवासी गानिथ्य कीर मामवान होता है।
- (८) धारमस्य होने स—सम्म-मृति, निराष्ट्र वासने वासा, नीच-कर्मा, बाईकारी राठ पापाचारी, परन्तु साहरूपरी पार्मिक कीमे वर्ष में माता को गरवमाला रोग सुन्नी माता को गयवाक विदेशवाधी, निद्यी रागी कोभी,क्योवियो समस्यी दुवती, गुप्तरोगी पर्यटक, परन्त्रीरित स्त्री मिदैरितो कभी स्त्री-जुब के मति विद्यान-विष्कु, विस्तानुक राजसम्मानित, व्यय-रितित रिता का सुन्न सीच में मुखु योगा वापनुक ग्राक में सम्मान स्त्री समस्य प्राक्त में १ वर्षा कुक सुन्न मोगो के बाद सुन्नी होता है।
- (६) मनसस्व होते थे— चास्तिक, गुणी गृहसुन्नी प्रेमी वराह्य, रावधिय धमाशमा सीम्बमूर्ति वस्मद्री
  गुणी कोच-दिशि, भाषवान स्वार्थी स्त्री पुत्र, धन गाइनावि से सुन्ती वेच-विन-पुत्रक शरक्षी,
  वहाकरो ताथे पर्व धार्मिक कार्यों में स्वयस्त्रों, रचनुवार्तित हस्मवान् गैवस (पवारि) सेना का
  स्वामी। परि ग्रुक, कविका (वप) न्वारी (तुक्षा) पुष्त (कक्ष) में हो तो विशेष मायवान्।
  धारपुक्त ग्रुक रिशा को कोरिष्णकारक। व्याप्त ग्रुक में सम्पत्ति की वरवादी। ग्रुम ग्रुक-भागववक,
  राज्योग-कारक। चुणेरा या समस्य से पुत्रक ग्रुक भागवाम, सवारी सुन्न और वस्त्रामृष्य सं
  धार्वकृत करता है। १४ वें वर्ष में पन-काम होता है।
- (१) इसमस्य होते से—विकासी ऐरवर्षणान न्यायाभीरा ज्यावियो विजयो जोशी धार्मिक, गानविय कीर्तिमान, शंजरती बुद्धिसान विक्यात पूजा-स्थानाहि परायण, भनी सीभायवान मार्थिक, सायवान, गुज्यतन, स्थासु अपेरिशिंदत खी तुर्ते से अधिक वेस दंब-निद्ध बात में सदाख, बाद-विवाद से भन तथा मर्थोदा की मार्थ खी पुत्र का सुख यह बहा मार्थ और एक बहिन होती है। द्वास्तुकत ग्रुक में सवकती, बरान्यी भागवाली, चतुर और वस्ता होता है।
- (११) ब्रासस्य होते से—स्वस्य शोष-होत सत्वसी विद्याम् यनी विस्तृत-मुख्यपित वाह्माहि सुवी यथै-तस्य, विद्यासी सिंदर करमीवान् वोकशिव परीपवारी बीहरी वात्वाम् गुरुक कामी, पुत्रवान् प्रमुख, सुन्दर स्वी सुक संगीय-शिव, प्राव पात्रा विन्ता, सर्वेदा विन्ता पुत्रव गीविमय कसी संगीय हात वाम । सुन्दर्शक से वाह्माहि सुन्ता । पायुक्त शुक्त से पायुक्त से सुन्दर्शक से सुन्दर्शक से सुन्दर्शक से सुन्दर्शक से सुन्दर्शक से सुन्दर्शक से सुन्दर्शक से सुन्दर्शक से सुन्दर्शक से सुन्दर्शक से सुन्दर्शक सुन्दर्शक सुन्दर्शक से से सुन्दर्शक से स्वयं से सुन्दर्शक से स्वयं से वाहमा स्वयं से वाहमा स्वयं से वाहमा सुन्दर्शक सुन्दर्शक स्वयं से वाहमा स्वयं से वाहमा स्वयं से वाहमा सुन्दर्शक सुन्दर्शक स्वयं से वाहमा स्वयं से वाहमा सुन्दर्शक सुन्दर्शक स्वयं से वाहमा स्वयं से वाहमा स्वयं से वाहमा सुन्दर्शक सुन्दर्शक स्वयं से वाहमा स्वयं से वाहमा स्वयं से वाहमा स्वयं से वाहमा सुन्दर्शक सुन्दर्शक स्वयं से वाहमा स्वयं से वाहमा सुन्दर्शक सुन्दर्शक सुन्दर्शक सुन्दर्शक सुन्दर्शक सुन्दर्शक स्वयं से वाहमा सुन्दर्शक सुन्दर्शक सुन्दर्शक सुन्दर्शक सुन्दर्शक सुन्दर्शक सुन्दर्शक सुन्दर्शक सुन्दर्शक सुन्दर्शक सुन्दर्शक सुन्दर्शक सुन्दर्शक सुन्दर्शक सुन्दर्शक सुन्दर्शक सुन्दर्शक सुन्दर्शक सुन्दर्शक सुन्दर्शक सुन्दर्शक सुन्दर्शक सुन्दर्शक सुन्दर्शक सुन्दर्शक सुन्दर्शक सुन्दर्शक सुन्दर्शक सुन्दर्शक सुन्दर्शक सुन्दर्शक सुन्दर्शक सुन्दर्शक सुन्दर्शक सुन्दर्शक सुन्दर्शक सुन्दर्शक सुन्दर्शक सुन्दर्शक सुन्दर्शक सुन्दर्शक सुन्दर्शक सुन्दर्शक सुन्दर्शक सुन्दर्शक सुन्दर्शक सुन्दर्शक सुन्दर्शक सुन्दर्शक सुन्दर्शक सुन्दर्शक सुन्दर्शक सुन्दर्शक सुन्दर्शक सुन्दर्शक सुन्दर्शक सुन्दर्शक सुन्दर्शक सुन्दर्शक सुन्दर्शक सुन्दर्शक सुन्दर्शक सुन्दर्शक सुन्दर्शक सुन्दर्शक सुन्दर्शक सुन्दर्शक सुन्दर्शक सुन्दर्शक सुन्दर्शक सुन्दर्शक सुन्दर्शक सुन्दर्शक सुन्दर्शक सुन्दर्शक सुन्दर्शक सुन्दर्शक सुन्दर्शक सुन्दर्शक सुन्दर्शक सुन्दर्शक सुन्दर्शक सुन्दर्शक सुन्दर्शक सुन्दर्शक सुन्दर्शक सुन्दर्शक सुन्दर्शक सुन्दर्शक सुन्दर्शक सुन्दर्शक सुन्दर्शक सुन्दर्शक सुन्दर्शक सुन्दर्शक सुन्दर्शक सुन्दर्शक सुन्दर्शक सुन्दर्शक सुन्दर्शक सुन्दर्शक सुन्दर्शक सुन्दर्शक सुन्दर्शक सुन्दर्शक सुन्दर्शक सुन्दर्शक सुन्द

### नवम-वतिका ]

(१२) व्ययस्थ होने से—न्यायशील, श्रालसी, पतित, धातु-विकारी, परस्त्रीरत, बहुमोजी, धनवान, मितव्ययी, स्यूलशरीर, रोगी, कामातुर, इन्द्रिय-लोलुप, मानसिक चिन्ता में व्यस्त, श्रद्धा-रिह्त, श्रद्धानाशक, सत्य तथा दया से रिह्त, कार्य-घाधक, रूपण, नेत्ररोग, धनहीन, नरकगामी होता है। ४ वें वर्ष में धनलाम। धनी, शय्यादि का सुरा, स्वर्ग-लोक का भोग, सत्कार्य में व्यय, घाट, गोशाला श्राटि का निर्माता, वेश्या-निवास, मिनेमाघर, संगीतालय, नृत्यभवन श्रादि का स्थापक होता है। कुम्भ-मीन लग्न में जन्म होने से व्ययस्थ श्रुक्त, विशेष श्रश्रुभ फल देता है, शेष में श्रुभफल देता है।

## [शनि-फल]

- (१) लग्नस्थ होने से—प्राय शरीर रोगी, ब्रग्ण, चर्मरोग, वातरोग, कफप्रकृति, वाल्यावरथा में रुग्ण, सर्वदा चिन्तित, कामी, मूरा, वरिद्र, मिलन, कटुवकता, राजकोपयुक्त होता है। स्वार्थी, सेवावृत्ति। यि शिनि (७६११०।११।१० राशिरथ) हो तो सुडौल शरीर, विद्वान्, वामाधिपनि, राजा के समान, टढ़-जानु (पुष्ट शरीर), उच्च विचारवान्, राजा या शामक, पितृवत् धर्मशील होता है। चतुर्थेश या दशमेश शिन हो तो वडा भाग्यवान्, प्रवल राजयोग। शिन, चन्द्र में नृष्ट हो तो भिजुक। शुभ प्रह से नृष्ट शिन में भिजुक नहीं होता, ४ वें वर्ष में महाकष्ट होता है। तुला-मकर के शिन में धनाह्य श्रीर सुखी तथा श्रन्य राशि में होने से दिरिही होता है।
  - (२) वनस्य होने से—प्राय हु सी, धनहीन, निष्ठुर, कुकर्मी, भाइयों से त्यन्त, साथियों से विश्वास-घात, मुखरोग, माधुद्रेपी, कटुभापी, परगृहवासी, लोहा, काष्ठ, राजकोप, शस्त्रादि भय, शरीरपीडा, राजकोप में वननाश, देशान्तर में मवारी द्वारा (राजप्रमन्नता से) सम्मानित, श्रधूरी शिच्ना, (शिच्ना-कार्य में महान वाधाएँ)। पापप्रह से उप्ट या युक्त होने से श्रध-शिच्तित, स्त्रियों को ठगने वाला, नेत्ररोगी। शुभयुक्त शिन में धार्मिक, सत्यिष्ठिय, दयालु। पापयुक्त—एट शिन में, विहन श्राहि का गर्भपात, मृत्सन्तान का जन्म। कभी-कभी पडोस या मम्पर्कजन के गृह में (जहाँ जातक-चर्गा की छपा हो वहाँ) गर्भपात या मृत्मन्तान का जन्म होता है। ऐसे व्यक्ति के कारण, कभी लाखों व्यक्तियों का नाश होता है। लोक-निन्दा-युक्त व्यक्ति होता है। तुला या कुम्भ का शिन हो तो धनी, लाभवान, कुटुम्ब तथा भ्रातृविरोधी होता है। बुधहण्ट शिन में श्रसत्यकर्म द्वारा महाधनी, व्यसनी, श्रन्त में बन्धुवर्ग द्वारा परित्यक्त, निकृष्ट विद्या में रत, मानसिक दु म्य से पीडित श्रीर १२ वें वर्ष में इच्य का विनाश होता है।
    - (३) श्रातम्य होने से—ितरोगी, योगी, विद्वान्, शीघ्रकार्यकर्ता, मल्ल, सभाचतुर, विवेकी, शत्रहन्ता, चचल, पराक्रमी, बुद्धिमान्, प्रथान मनुष्य, नहुन मनुष्यों का पालक, प्रनेक टास-टामी युक्त (मेयक सुख), साहसी, कृपक, राजसम्मान, पृष्ठज का नाश, श्रात्र-सुख में कमी। उच्च या स्वगृही होने से भाइयों की वृद्धि। नीच या अस्त होने से अप्रज-पृष्ठज का विनाश तथा कई पापप्रहों के साथ होने से माता की मृत्यु, स्वय को शरीर कष्ट, भाग्यरित्त। भाइयों से क्लह। राहु दृष्टि-युत्ति से वाहुरोग। दाहिने हाथ में चोट। श्रिश्र वें भाव में मगल-शनि-राहृ एक्त्र या पृथक् हों तो अनेक श्रिरिटों का विनाश, रोगयुक्त किन्तु शरीर चचल, तीव्रगति, श्रीर साहसी होता है। श्रुभद्रप्ट शनि न होने से अपने (सनातन) धर्म से प्रतिकृल, १२-१३ वें वर्ष में भाई-विहन का सुख होता है।
    - (४) सुखस्य होने से—वलहीन, श्राप्यशी, कृशदेही, शीवकोषी, कपटी, धूर्त, भाग्यवान, वात-षित्त-प्रकृति, चदासीन, दुष्टभाव, श्रालस्य, कलही, मेलिन, कृपण, राजकोष, नेत्ररोग, चोट, पूर्वीर्जित धन-सम्पत्ति की हानि, माता को विपत्ति, कभी दो माताएँ। उच्च या स्वगृही शनि में पूर्वोक्त दोष न होकर धनी,

सुली बाइनाहि यक । यहि एति कानेश होकर सुलस्य हो ता मावा की होयीय जावक सुली। प्राव कानेश बिस भाव में बैठवा है, उस मांच वाकी बस्तुयों की विशेष वृद्धि विशेष सुल विशेष संवेग अवस्य होगा है। रन्नेश-पुक शति हो वो मावा और जावक को अरिष्ठ। बतुषस्य शति में कृष्य-वस्तु क्षादि-भिन्न वात-पित्र का कोष म वे बचने भाइ की हाति होती है। मकान गिरमा सम्बन्ध रहता है। रोग शत्र शिवा और शरीर को कप्टदायक। सूरदृष्ट शति में सम्बन्ध योग किन्तु पार्मिक अनुसान करने वाता होता है।

- (४) पुतस्य होने से वायरोगी असयाशील विद्वाव बतासीन संवानपुष्ट बाजसी अंवजावक पुत्र-शांक रोगवता कोख तारोर। राजुराशित्य हो तो पुत्रनाशा। करक हो तो एक पुत्र। स्वपृष्टी हो तो यीन करवा। विदे पंचम माव से एक से क्षित्र मह हो या दिन करते हो तो स्वपं है। क्षत्र करानता है सा स्वपं हो वक्त-पुत्र महत्व करता है। स्वपृष्टी या वसीमाद से मुक्त हो तो एक हो की हाती है। गुरुष्ट शांनि में दिमापीमाग-दसमें पहिस्ती संवानरहित बुधनी संवान-पुष्ट होती है। प्रवेत्व वस में सुन्दानि।
- (६) रिपुस्य होने से—भोगी कवि योगी करठराग खासरोगी जाविवरोधी प्रणुपुण वश्ववाद् आवार-होन हुठी गुण्याही व्यंतेक सन-पालक केष्ट-क्षार पुर-जीर पुष्ट सारोर, काटरानित तीक पन-चार्य सम्बद्ध पुत्र का प्राह्माकारी राज पर विजयी, कई करोर पा विवादक (सीठेक) माइसों से पुत्र ना भीवस्य होने से निष्कृट व्यक्ति से राजुता। सीवस्य न हो वा हमके राज बनायास परावित हाते हैं। करवस्य होने से ममोकामना पूर्ण होती है। चन्य राशि में राजुनासक। संग्ल पुत्रक होने से कुछ राजयोग देशान्तर-अमय। वहि रस्तेश राति हो वो वातशूल या नया रोग। पष्टस्य राति में एर या २० वें वर्ष में राजु या राज से स्व होता है।
- (७) शास्त्य होते से—कोपी, पत-सुख होत अमयारीक्ष, तीचकमरत आवसी को-प्रिय विकासी कामी कमनी चंग्रहीम रोग से दुवेल नीच कार्य में प्रवृत्ति ठम करोरोमी कात का करवा (वहकार स चावाता) मतुष्मों से कम सेव-जोल दिवों से चातावर को तवा पर मन्यद से वितित्त कमी वेरदालामी परखीलामी शासी-मामी जी की युद्धु दिमायीमा। कोई युव हो चार्मिक कावार, वाणी। शुक्षपुत यांत में पुरुप परकोगामी एवं को व्यक्तियांति त्र स्ववन्तित्व जुष्मक करते वाली हलो है। व्यव्हा विवास परकोगामी एवं को व्यक्तियांति त्र स्ववन्तित्व जुष्मक करते वाली हलो है। व्यव्हा वष्म परकागामी एवं को व्यक्तियांति काली हलो में में पुरुप रानि में पुरुष वाली प्रवन्ति काली हल से में पुरुष स्ववन्ति प्रवन्ति से प्रवन्ति स्ववन्ति से प्रवन्ति से प्रवन्ति स्ववन्ति से प्रवन्ति से प्रवन्ति से प्रवन्ति से प्रवन्ति से प्रवन्ति से प्रवन्ति से प्रवन्ति से प्रवन्ति से प्रवन्ति से प्रवन्ति से प्रवन्ति से प्रवन्ति से प्रवन्ति से प्रवन्ति से प्रवन्ति से प्रवन्ति से प्रवन्ति से प्रवन्ति से प्रवन्ति से प्रवन्ति से प्रवन्ति से प्रवन्ति से प्रवन्ति से प्रवन्ति से प्रवन्ति से प्रवन्ति से प्रवन्ति से प्रवन्ति से प्रवन्ति से प्रवन्ति से प्रवन्ति से प्रवन्ति से प्रवन्ति से प्रवन्ति से प्रवन्ति से प्रवन्ति से प्रवन्ति से प्रवन्ति से प्रवन्ति से प्रवन्ति से प्रवन्ति से प्रवन्ति से प्रवन्ति से प्रवन्ति से प्रवन्ति से प्रवन्ति से प्रवन्ति से प्रवन्ति से प्रवन्ति से प्रविक्ति से प्रवन्ति से प्रवन्ति से प्रवन्ति से प्रवन्ति से प्रवन्ति से प्रवन्ति से प्रवन्ति से प्रवन्ति से प्रवन्ति से प्रवन्ति से प्रवन्ति से प्रवन्ति से प्रवन्ति से प्रवन्ति से प्रवन्ति से प्रवन्ति से प्रवन्ति से प्रवन्ति से प्रवन्ति से प्रवन्ति से प्रवन्ति से प्रवन्ति से प्रवन्ति से प्रवन्ति से प्रवन्ति से प्रवन्ति से प्रवन्ति से प्रवन्ति से प्रवन्ति से प्रवन्ति से प्रवन्ति से प्रवन्ति से प्रवन्ति से प्रवन्ति से प्रवन्ति से प्रवन्ति से प्रवन्ति से प्रवन्ति से प्रवन्ति से प्रवन्ति से प्रवन्ति से प्रवन्ति से प्रवन्ति से प्रवन्ति से प्रवन्ति से प्रवन्ति से प्रवन्ति से प्रवन्ति से प्रवन्ति से प्रवन्ति से प्रवन्ति से प्रवन्ति से प्रवन्ति से प्रवन्ति से प्रवन्ति से प्रवन्ति से प्रवन्ति से प्रवन्ति से प्रवन्ति से प्रवन्ति से प्रवन्ति से प्रवन्ति से प्
- (=) रत्भारत होते से —क्यटी वाचाल क्रूप्टरोगी वरपोक, वृर्व गुप्ररोग विद्यान स्मृत हारोर, वहार-महर्षि नोचहित (मोकरी चारि) चरतेलेले, चाकरी: दुर्चक देश, रक्त-दिकार चर्तरोल, दरहील, सरसान्ताम, गुड़ा-गामी हदय-रोग कॉसी हैवा का मन। माय विदेश में मृत्यु। गुरूपुक्त-क्यमिवारी, भ्रमयारील। मीमपुक-गुप्तांगोग रोगी। राहुकुक-चाक कामि दिव, काय, यक्तर का मय। राहु-स्प-रानिवुक्त सत्त मिरामा चप्तवान मेमहीन विद्यीवक मादादित, यसी-कृत का मासहाति-का स्थल प्रयोग से यन-कामवान कुनुयपुक, क्रम्ब चर्च, दमा, इदराग हाते हैं। वच या स्वगृही हो तो दीर्चायु, माच धर वर्षायु। रन्मंग नीच या शबुरागिस्व हो ता चरताबु। रन्मस्व ग्रांच से २१ में वच में।कारिन्त हाता है।
- (६) भाग्यस्य होते से—रोगी बातरोगी अस्यस्यग्रीत, वाचाल क्रावेही प्रवासी भीड, साहसी क्याडी, भाग्यहीत, क्याल जीर्यवस्थारी, स्मारक या संपद्दालय का विर्माण आग्रहीत, राजुनाराव, ववा

- प्राप्तिक, यगप्रवर्तक, नवीन कार्य का सम्पादक, देव-पितृ कार्य में अश्रद्धा या परिवर्तनशील, आत्मीय जन द्वारा दुःखित, परन्तु बनो आर सुखो होता है। उच्चस्थ शिन होने से—वैकुण्ठ से आने वाला या या वैकुण्ठ जाने वाला जीव होता है और प्राचीन धर्म का खण्डन करता है। स्वगृही होने से महाशिव-यज्ञकर्ता तथा राजचिन्ह से युक्त होता है, पिता की दीर्घायु होती है। पापयुक्त या निर्वल होने से पिता को अरिज्ट होता है। १६।२६ वें वर्ष में पितृ-कज्ट, २६ वें वर्ष में घाट-गोशाला का निर्माण कराता है।
- (१०) कर्मस्थ होने से —नेता, विद्वान्, ज्योतिषी, राजयोगी, श्रिथिकारी, चतुर, महत्त्वाकात्ती, निरुद्योगी, परिश्रमी, नीतिज्ञ, नम्न, चतुर, शूर्-वीर, प्रियवक्ता, कृषण, कृषक, भाग्यवान्, उदर-विकार, राजमान्य, धनवान्, परदेशवासी, प्रामादि का नायक, राजमत्री, दण्डाधिकारी (न्यायाधीश), किन्तु संप्राम से अनिमज्ञ होता है। यदि नीचस्थ या शत्रुगृही हो तो, क्रूर, कृषण, पिनहंता, सेवा द्वारा वन-संगृहो, जवा या जननेन्त्रिय रोग। मीनस्थ शिन, सन्यास योग कारक। पापयुक्त होने से कार्यों में विद्य-वाधाएँ। शुभयुक्त होने से कार्य में सफलता। दशमस्थ शिन, ४४ वें वर्ष में शत्रु या शस्त्र से भय, २४ वें वर्ष में गगास्नान, तोर्थयात्रा श्रयवा वार्मिक कृत्य होते हैं। प्राय स्त्री को कण्ट होता है।
- (११) लाभस्य होने से —िचरायु, क्रोधी, चंवल, शिल्पो, सुखी, योगाभ्यासी, नीतिवान , परिश्रमी, ज्यवसायी, स्थिर चित्त, स्थिर धन, भूमि द्वारा अनलाभ, कृपक, भूमिस्वामी, काले पदार्थों के लाभ से सुख, विद्वान् , पुत्रहीन, कन्या सुख, रोगहीन, वलवान , राजद्वार में सम्मानित होता है। उच्च या स्वगृही हो तो विद्वान् , भाग्यवान् , श्रत्यन्त धनवान् श्रीर वाहनाटि-सुख सम्पन्न होता है।
- (१२) व्ययस्थ होने से—श्चपस्मार, उन्मादरोगी, व्यर्थ व्यय करने वाला, व्यसनी, दुष्ट, कटुभापी, श्चविश्वासी, द्यारहित, वनहानि, श्रालसी, इसगी, नीचकमें रत, खर्चीला स्वभाव (श्चिमतव्ययी), मातुलकष्ट, मातुलरिहत, प्रवास-प्रिय, नीच-श्रतुचर-युक्त। कोई कभी अगहीन । श्रश्चभग्रह से युक्त होने के कारण, श्चाकस्मिक घटना, श्चींन या राजकोप से नेत्रहीन, व्यापार में हानि, श्चनेक कार्यों में प्रवृत्ति। श्चभग्रह-युक्त होने से नेत्र-सुख, किन्तु, दुष्ट-कार्यों में द्रव्य-व्यय श्वधिक, धनहीनता का श्चनुमव। ४४ वें वर्ष में स्त्री को पीड़ा होना सम्भव है।
  - नोट—यह शनि जिम भाव में वैठता है उस भाव-सम्बंधी किसी कार्य की वृद्धि श्रवश्य करता है, तथा जहाँ देखता है, उस भाव की हानि करता है।

    [ राह्-फल ]
  - (१) लग्नस्य होने से--हुब्ट, स्वार्थी, राजद्वेषी, नीचकर्मरत, मनस्वी, दुर्वल, कामी, श्रल्पसंतितयुक्त, साहमी, स्ववाक्यपालक, चतुर, रोगी, श्रधर्मी, मित्रविरोधी, विवाद में विजयी, स्वजन-वंचक, सतान-हीन, स्त्री का गर्भपात, वैद्य, ढाक्टर शर्रार-विशेषज्ञ, सगीत-प्रिय, शिर में वेदना या रोग, १।२।३। ४।४।६।१० राशिस्य राहु हो तो नौकरी से यन-लाभ, भोगी, विलासी, महानुभूति-पूर्ण होता है। मेष-कर्क-सिंह राशिस्य राहु में स्वर्ण-लाभ-विशेष। ग्रुभ-टुष्ट राहु से मुख में चिन्ह। ४ वें वर्ष में महाकष्ट होता है।
  - (२) धनभावस्थ होने से—परदेशगामी, श्रल्पमतित, कुटुम्बहीन, कटुभाषी, श्रल्पधनी, संग्रहशील, निन्दित—भाषी, घूमने वाला, पुत्र-चिन्ता-युक्त, धनहीन, कठोर, मात्सर्य-युक्त, मछली, मॉस, चर्म, नखादि के कय-विक्रय द्वारा या चीर कार्य से लाभवान, पापयुक्त होने से श्रोष्ठ में चिन्ह, १२ वें वर्ष में हुन्य का विनाश। राजकोष-भाजन बनता है।
  - (३) तृतीयस्थ होने से—योगाभ्यासी, टढ़िववेकी, श्रारिष्टनाशक, प्रवासी, वलवान् , विद्वान् , व्यवसायी ' यशस्वी, पराक्रमी, ऐश्वयंत्रान् , सुख-विलासादि सम्पन्न , साहसी, यहशत्रयक्त किन्त प्रविकास

सम का का साम कपिक । द्यामयकत हाते से करत में कितह । वतीयस्य हाते से १२।१३ में वर्ष में प्राट सक होवा है। (४) बहुर्वस्य होने से—ससन्दोवी हु:बी मातुबक्षेश कर क्यटी प्रश्रद्भाषियक्त मिण्याचारी, व्यस्पमाची अमण शील, मित्र पुत्र यूर्व आस्त्रीय अमा से रहित हो स्त्री या हो मानाएँ, व्यामुप्रसुवन्द सेवक-सुत्रा। १।२।४ राशिस्य राहु सं वन्यु सुत्रा धन्यया वन्यु-पीवित । पापयुक्त राहु से धवस्य मावा को दुन्त किन्तु शुभद्रष्ट, शुभयुक्त होने से मावा का पोड़ा नहीं होती। बतुबस्य राष्ट्र से मर्ने चप में मार्ड की हाति सरसद है। (४) पुत्रस्य होने घे—मितमन्द्र धनहीन शीघ्र सन्तानोत्पत्ति होने का बोग हुक भौर धन का नाराक. सन्वात हाति या अभाव कुमार्गी क्रोमी मित्र-रहित कुटिस आन्त विच वासुरीय वत्रसूम राजकोप करपाचारी माग्यवान कावकर्या शासप्रिय मंत्रापाय हारा (नागतेव या विप्या-पूजा हारा ) पत्र-प्राप्ति सन्मव फरूस्य राहु में पुत्रमाप्ति-सुक सन्मव कम्पना दीन मान्नन पुत्रों का

दरावक । सिंहत्य राह सं कमी-कमी पुत्रसुत्र । १ वें यप से व पुहानि सन्सव है । (६) पप्रस्य होने सं-विषिधियों द्वारा लाभ, निरोगी शत्रहत्ता क्यार दर्द या पीदित करिप्ट-विमाशक,

रोगी, कर्यरोग, विस्पृति समिक, भाई एवं पशुसीं की सूख्, प्राय भाव-सुक द्वीत अस्प-संताम तिलाहि

चारक-रीपक

[ Rof ]

पराक्रमी गम्मीर मुखो पेरवयंत्राम विद्वान, वती मीच वा न्होंच द्वारा प्रभुवा-शाली, वहे-वहें काय करने वाक्षा राजवत प्रविष्ठित राष्ट्र पर अनायांस विजय धनलाम सी-दीन पश्चामय चथेरे या कुछेरे भाई-पुछ । चल्र-पुछ राहु में राखराती से माग करने बाखा, चार पनहीत होता है। २११६० में बर्प में ककह भीर राजुमय होता है। (७) सप्तमस्य होने से-सीनाशक, स्यापार का हानिकारक, भ्रमणशीक वावरोग तुष्कर्मी, चतुर सोमी बननेन्द्रिय रोग प्रमेह विभवा से सम्बन्ध विवाह के समय से की को राग दिभावा बोग पहिसी की रक्तापिकवराग वसरी को पकृत्-विकार अवह-प्रिया की क्रोपिसी विवाद-शीका प्रचरवरूमा अर्थाते स्वमाव वाली कमी-कमी की से सबसेद । पापवृक्त दाने से इदिका पापिनी तु.शीका गयद-साला-

रोग-मुका भावों का संबाय ; परन्तु श्रममह-बुक होने से पूर्वोक होप नहीं हारे तथा हिमार्बा-पोग भी कम सम्भव रहता है। रेज वें बब में की को कर होता है। (५) र प्रस्म इनि सं—पुष्ट देशी गुमरोगी कोघी व्यवस्थाती सूर्क वदररोग कासी मनावाद, पांधी गुदा प्रमेह, धरवद्धि चारो रोगादि सन, २२ वें वर्ष में जीवन (आयु) की काराष्ट्रा। ग्रामपुष्ट होने से २) व वप मै जीवन की काशहूर। रन्धेश क्ली-मह्चुक हो वो ६ व वर्ष में सुत्सु-मय होवा है।

भीर साम्पद्दीन होता है।

 (६) साम्यस्य द्वाने सं---धर्मात्मा किन्तु बुवृद्धि नोच धर्मानुरागी पवित्रता रहित धर्म-इर्म-विद्वीप, मन्द--वृद्धि चारप सुल-मानी असवा शीक्ष दरिष्ठ व पु बर्नों से शीन। सी नियनवान चपार्मिका चनदार। १६ या २६ वें बर्च में पिता का करिए होता है। प्रवासी बातरोग, व्यव परित्रमी तीर्घाटमशीय (१) कर्मस्य होने से-काकसी वाशास क्रनिविधव कार्यकर्वा मिवल्यपी संवानकम् विहान ग्रह धमवान, रोगी, बात-स्थापि से पीड़ित रामुनाशक, अन्त्री अववा व्यकापिकारी, पुर या शाम-समूद का गायक ( नेता ), काक्य नाटक, क्रम्य-गास काझाता, रसिक, कारवस्त अमग्राशीस पित-सक-रहित

बसाहि निर्माण करो। योनस्य में गुहाड़ि हुस । हाम पुरू होने से सुन्दर माम का निवासी काम्य सामक । ४५ में वर्ष में राक्ष वा राष्ट्र होरा संबद काना है। शशुश्राधाशोशे ।१२ रागिएम् राष्ट्र में माय ग्रम पक होते हैं। वक्रवान राजु से क्काइ होता है। वन्तु-राष्ट्र योग स राक्यीय होता है।

नवम-वर्तिका ]

धन एवं प्रतिष्ठा-प्राप्ति, वस्त्र, स्वर्णे, श्रन्नादि का स्वामी, पशु एवं वाहन से युक्त, युद्ध में विजयी,

किन्तु १२ वें वर्ष में द्रव्य-विनाश होता है।

लक्ष्मीवान् होता है।

में भाई की हानि सम्भव है।

का सुख। ४ वें वर्ष में वन्यु-हानि होती है।

वर्ष में कलइ श्रीर शत्रुभय होता है।

परिश्रमी, सेवक, व्ययकर्ता, चिन्ताशील और कामी होता है।

मन्दगति, लाभद्दीन, परिश्रमी, श्रिरिष्टनाशक, सन्तानकष्ट श्रीर व्यवसाय-युक्त होता है।

व्ययस्थ होने से-नीच वृत्ति, प्रपंची, कपटी, कुलन्न, दम्भी, कृपण, नेत्ररोगी, चर्मरोगी, प्रवासी, पैर में चोट लगना, स्त्री की चिन्ता, अल्पसन्तान, ४४ वें वर्ष में स्त्री को पीडा होती है। मतिमन्द, मूर्ख,

लग्नस्थ होने से — दुर्वल शरीर, कमर में दर्द, वात-ज्याधि, उद्विग्न-चित्त, स्त्री-चिन्ता-निमग्न,

मिथ्याभाषी, चख्रल, भीरु, दुराचारी, मूर्ख, शत्रु-युक्त, हाथों से पसीना निकलना। किसी शुभ या पापप्रह की दृष्टि हो तो मुँह में कुछ चिन्ह । ४ वें वर्ष में महाकष्ट होता है। कार्य में हानि

जनों से विरोध, स्पष्टवक्ता, राजभीर, विरोधी लोगों का घृणा-पात्र, राजकोप से धन-धान्य।दि की चित । यदि केतु, स्वगृही ( ४।६।८।६ राशिरय ) हो श्रयवा शुभग्रह की राशि में हो तो सुख-सम्पन्न,

वातरोगी, न्यर्थवादी, भूतप्रेत-भक्त, सर्व-प्रिय, मानसिक-चिन्ता-युक्त, भ्रात्-सुख का श्रभाव, वहिन का सुख, वाहु-पीड़ा। सिंह, कन्या, वृश्चिक, वनु राशिस्य हो तो सुख-युक्त । किन्तु स्थितिवश कुछ उदासीनता वनी ही रहती है। ग्रुभयुक्त होने से कएठ में चिन्ह। १२।१३ वें वर्प में भाई का सुख होता है। चन्द्रयुक्त केतु में दो भाई का सुख, श्रन्य भाइयों की मृत्यु, ३६ वें वर्ष में श्रातृकष्ट श्रीर

[केतु-फल]

( श्रसक्तता ), शरीरकष्ट, मध्य में मृत्युभय किन्तु वृश्चिक मे हो तो सुखकारक होता है।

(२) वनस्य होने से—दुष्टात्मा, कुटुम्बिवरोधी, मुखरोगपीड़ा, नीच सगति, जातिवर्ग या समीपस्थ

(३) भ्रातृस्य होने से-तेजस्वी, वहनोई की चिन्ता, भोगी, ऐश्वर्यवान्, वंली, स्थिरवृत्ति-रहित, चंचल,

(४) सुखस्य होने से-मात्-सुख-रहित, मित्र-विहीन या मित्र से दु सी, पिता को क्लेशकर, श्रातृ-रहित,

(४) पुत्रस्य होने से — कुबुद्धि, कुचाली, वातरोगी, विदेश-गामी, सुखी, वली, वन्धुजनों से प्रीति, वीर होकर

(६) पष्टस्थ हीने से-वातविकार, फगडालू,भूतप्रेत जनित रोगों से रोगी, मितव्ययी, सुखी, श्रिरिष्टिनिवारक

(७) दारस्य होने से-मितमन्द, मूर्व, शत्रुभीर, मुखदीन, शत्रुद्वारा धन-नाश, की की पीड़ा, नीच या

चचल, वाचाल, कार्यहीन, निरुत्साही, कलह-प्रिय, विप द्वारा कव्ट। माई रोगी तथा दुर्वेल। सिंह-वृश्चिकस्थ केतु हो तो माता-पिता श्रीर मित्र से सुख, किन्तु चिर-काल तक नहीं। धनु राशिस्थ केतु में मिश्रित फल । पापयुक्त केतु में माता को दुख । शुभयुक्त-दृष्ट केतु में माता का सुख । म वें वर्ष

भी दासवृत्ति, सन्तान कम, सन्तानों में सबसे वड़ी कन्या, विद्या या झान रहित, गिरने या किसी पदार्थ के स्त्राघात से उदर-पीडा। पापयुक्त हो तो माता को निश्चय कण्ट, शुभयुक्त-दृष्ट में माता

स्वस्थ या व्याधि-रहित, पशु-सुख, धनी, जातिवर्ग में मुखिया, वाचाल, स्नी-प्रिय, रात्रुनाशक, मातृपच (नानहाल) से अपमान । चन्द्रयुक्त हो तो राजपत्नी से सयोग, घनहीन, चोर-वृत्ति । २१।३७ वें

विधवा या क्रोधिनी स्त्री से संग, जलभय, गुप्त रूप से पापाचारी, श्रमण्शीर्ल। वृश्चिकस्थ में लाभ ।

सन्तानयुक्त, म्लेक्शासक द्वारा सम्मानित, ४५ वें वर्ष में पुत्र तथा धन का श्रवुल सुख होता है।

(११) लाभस्थ होते से कभी थोड़ा लाभ एव कार्य में सफलता पाने वाला, धन-धान्य-सुख, राजद्वार से

ि ३०७

सी-चिन्ता, स्याङ्कता द्विमार्था योग पहिली सी की सृत्यु के बाद दूसरी श्री की गुरुसरोग। पापनुकर्त ही वो भी को गरबमाक्षा रोग। ग्रुमयुक्तसे प्राव एक ही भी । ३७ वें वर्ष में भी की कप्र। मुत्राराय रोग। वीर्यनारा से चीए शरीर होना सम्मव हैं।

- (५) रन्मस्य होने से—दुर्विक वेमहीन दुग्रसंगति, स्रीदेशी चाताक गुदारांग नंत्ररोग बाहन-भव, भर्मनारा भकारणं बोगों का मुखान्यात्र सीनुत्राणि को रोग पीका, शाशीशाला राशित्व केनु हो वो भनकाम। ग्रामयुक्त हो वो २४ वें वर्ष में भारिष्ठा रन्त्रीरा उच्च वा वर्षामञ्जूल हो वो ६० वर्ष की भाग होती है।
- (१) मनमस्य होने से—स्वामिकापी व्यर्थ परिश्रमी क्षप्यशी, बाल्यावस्था में पिता का क्ष्म समाज से वपदास वासावि शुस-किया से दीन, वर्मभ्रम, पुत्र तवा भ्रात विन्ता मुक्त, बाहरांग किन्तु क्यारा-रहित (सामारण कप्ट ) अन्त्री मस्विष्ट-शक्ति म्हेश द्वारा भाग्य-वृद्धि, १११६ में वप में पिता का क्येश होता है। (१०) कर्मत्य होने से-पिशुद्रेपी दुर्मागी मर्ख स्वय परिश्वमी, श्रामिमानी परस्त्रीगामी स्वयक्रमवृष्ठ,
- सावा को कर नेजराग, राजकोप कफ्रमकृति बायविकार, बाइन कर राज पर विजयी गुवारोग पिया के सुक्ष का कामान । कन्यास्य केतु में कविक कच्य ग्रामाश्चम पत्न मुक्त । पिता के तु स तका बुर्मान्य का कारक । १।२।८ राशिस्य केंद्र से शत्रुनाश चाराएँ पूरा सुली ईश्वर-मक । श्रमयुक्त होते से सम्बर स्वाम में बास तथा बाल्य में कृषि अर्थ हैं वर्ष में शस्त्र या शत्र से भय होता है। (११) सामस्य होने से-चुद्रिंदीन निज की हानि करने वाला वावरोगी करिष्टनाशक, मधुरभाषी विद्यान्
- दर्शनीय रूपबान मोगी, तेजस्त्री उत्तम बस्त्रादि सुत्र यम-यान्य-सन्पन, पुत्रसूक-रहित, धुरे हरन्य बाका और ग्रदा-रोग होता है। मान ४४ में वर्ष में भन-पुत्राप्ति का अतह सक्त होता है। (१२) व्ययस्य होते से--क्षणींबा स्वमाय, चिन्ता-पुक्त, सनकी परवंशवासी शतु पर विवसी पैर नेत्र, बस्ति-भाग और नवा म राग । मोबाविकारी । ४३ वें वप में की को पीवा हाती है । बंबसवृद्धि, पत ठग अविश्वासी तथा भव-भेव काव द्वारा जनवा को ठगने बाला होवा है।

पूर्वोक्त महत्क्वल प्राय ठीक पटित होते हैं। किन्तु कमी-कमी मही पर दृष्टि बचा भावेरा के तारतस्थानुसार कुछ, परिवर्तित होकर फक्र पटित हो जाते हैं। ये प्रस्न क्योतिय-विहानों ने कम्सर्टाप्ट हारा साविक्षक गुरा द्वारा सका क्यमान न्याय हारा तीन प्रकार से निर्धारित

किये हैं। यदि संसार के प्रत्येक क्योतिय-समेड अपनी-अपनी कुरवसी का प्रमायित फल विकार पक्ष करें हा विशेष विकसित क्यों का कत्सन्यान हा सकता है। संसार के क्योविया सूर्य, चन्द्र मंगक मुख गुरु शुरू भीर शनि सं प्रमाशान्तित हैं। जिनमें सूर्य-मंगस बासे अवावियी गणितक पूर्व रोप बासे फलितक होते हैं। बुध बासे गणित-फ़लित (दोनों ) के बेता होते हैं। शनि बास स्थावियी प्राय चेलियान तथा तुम बाले रुक्तिक स्थाविथी कृत्यन्त पालाक होते हैं। चूँ कि शनि का सम्बन्ध म त्रशाख से हैं अतपन शनि बाते स्थोतियी, अन्तर्राष्ट्र से मन्त्रसाथक तथा बाधरिय से स्वातियी बतते हैं। बहाँ तक अपराची जीवन का सम्बन्ध है वहां शाम-मुख का ही विराय प्रभाव रहता है। शानि बाले स्वातियी मान गणिवद्य मही हो याते । वे केवल मूतकाशिक प्रतित के अपूर काता हा सकत है। चक्र ६० में सूर्व का मुक्य प्रभाव दिर संगव-जुब-गुब-गुब का न्यूनाधिक प्रभाव है। बरामेश (संगव),

अब के नवारा में है। यह कुप सर्व से देश पा रहा है।

# द्वादश-राशिस्थ-ग्रह-फल [ सूर्य-राशि-फल ]

- (१) मेपस्थ सूर्य—मगलवत् प्रभाव से पूर्ण । धनवान् , विद्वान् , सेनापित, भाग्यवान् , नेता, दुवला-पतला, चीडा कन्धा, पीत नेत्र, श्रम से अस्वस्थता, किसी भी बीमारी के पूर्व शिरोरोग, रक्त-दोप, किटजयत । तर भोजन आवश्यक । शुक्ल तथा रक्तं वर्ण की वरतुएं श्रभ । प्रवाल धारण श्रभ । स्वामी भीम । मंगलवार श्रभ । श्रकवार श्रश्रभ । रागिश्रश्य चे वर्ष में जलभय ७१६११० वें वर्ष में श्रन्य रोग । ४० वें वर्ष में चोर से कण्ट । श्रक ३ श्रभ । श्रपने विचार के पुरुष से मित्रता, सत्यित्रय होने से— श्रसत्य-भाषी मित्र का परित्याग करने वाले, शत्रु-मंख्या में मित्र संख्या श्रधिक, शिल्प या कृषि त्यापार । कभी नटस्वट-स्वभाव, श्रतएव मर्वटा किसी उचित कार्य में त्रयस्त रहने में कल्याण । डग-धमकी से प्रतिकृत परिणाम दिग्वाने वाले । धार्मिक, श्रभमानी, वन-लाभ, महत्त्राकाची, कुटुम्बीय-सुरा, साहमी, प्रसिद्ध, चतुर, बुद्धिमान्, श्रमण-रोल, भ्रव्यधनो, शस्त्रात्रधारी, भूमिपित (सद्गृहस्य), रक्त या पित्त विकार से रोग । परमंत्रच होने से बहुभनी उत्तमोत्तम पत्न । गर्मार, श्रात्मवली, स्वाभिमानी, प्रतापी, चतुर, युद्धिप्रय, साहसी, श्र्र-वीर श्रीर उदार होता है ।
  - (२) वृपस्य सूर्य शुक्रवत् प्रभाव से पूर्ण । ट्रहप्रतिज्ञ ( हठीले ), मन्तोपी, श्रिमक-स्वभाव, सेवा-भाव, गले तथा हृहय के रोगी । हल्का भोजन हितकर । पाचन-क्रिया का विगाड । किसी भी वीमारी के पूर्व कर्छ-योडा, ३ रे वर्ष में श्रानिभय, ६।१० वें वर्ष में ऊचे से गिरना, १६ वे वर्ष में सर्पभय, २४ वें वर्ष में जलभय, ३०।३३।४६।४२।४३ वर्ष में श्रान्य रोग । नवान विचारकों से मैत्री । मित्रों पर शासन के इच्छुक, किन्तु इससे रात्र-सख्या में वृद्धि । व्यर्थ वाचाल या गुप्तचर कार्य करने वालों से विरोध । मित्रों पर प्रेम । उदर-पोपण-मात्र का व्यापारी । धन का सचय करना उपेक्ष्य । ग्वामी शुक । शुक्रवार श्रुम । मगलवार श्रुगुम । श्राक ६ शुम । सगीत, साहमी कार्य, सरकारी नीकरी से लाभ । यदि स्त्री हो तो एक धाय या नर्तकी । प्रेम में सर्वस्व रो वैठना । होरा या सुवर्ण धारण श्रुम । स्त्री या सतित का कष्ट, स्थावरवस्तु-कष्ट, घरू चिन्ता, वस्त्र का उत्तम सुग्य, शग्यादि-सुख-मम्पन्न, पशु सुख, योग्य कर्मचारी, जलभय, सुगंध-पदार्थ का व्यापारी, क्रियो से शत्रुता, स्त्रियो से श्रनादर पाने वाला, स्वाभिमानी व्यवहार-कुशल, शान्त पापभीक श्रीर मुख-रोगी होता है ।
    - (३) मिथुनस्य सूर्य— बुधवत् प्रभाव से पूर्ण । मिश्रित (गर्म-नर्म) स्वभाव । श्रास्थर विचार । कई ख्योग या ज्यापार । सुगमता से कार्य पटु । वक्ता । एकार्माचत्त होना, हितकर । स्मरण-शक्ति तीव्र । माहित्यिक ज्ञानोपार्जन मे आमित्त । शिल्प कला । निर्वेल शरीर । तीव्र दृष्टि, नेत्र, कृष्ण-पीत । विचार-प्रस्त । हृदय-रोग । अनेक उलभनो से चिन्तित । कभी अधीर । तीक्ष्ण पदार्थ हानिकर । सफेद-लाल-रग शुभ । कमल-पुष्प गुभ । स्वाभी बुध । बुधवार शुभ । गुरुवार अशुभ । अंक ४ शुभ । प्राधि १०१४।१८।१०० । इति इति वर्ष में अशुभ पल । दूसरे को शीव्र मोहित करना, मित्र अधिक, स्नेही, दयालु, परोपकारी । अपनी चापलूसी कराना पसन्द । किसी एक विषय पर अधिक वाट-विवाद करना । मित्रों पर आधात । मित्रों पर अधिक विश्वास करना, हानिकर है । सित्र द्वारा विश्वास—घात । मामाजिक तथा साहित्यिक कार्यों में सफलता । अचानक लाभ । विवाह द्वारा लाभ । रई ज्यापार में लाभ । सट्टे द्वारा हानि । परू कलह । फुर्तीले या चतुर । एकाप्रहोने पर नई खोज । कार्य को अधूरा छोडने की बुरी आवत, जिसे पूरा करने की आवत डालिए । साहित्य-प्रेमी, प्राचीन सरकृति में अद्या, धनसुल, यश, विद्वान, गणितज्ञ, बनी, विख्यात, नीति-यन्त, विनयी, शीलवान, अद्भत वाणी वोलने वाला, धन तथा विद्या उपार्जन में निमन्त रहता है । विवेकी, बुद्धिमान, मधुर—मापी, नम्ने, प्रेमी, धनी, ज्योतिषी—प्रेमी, इतिहास—प्रेमी और ट्वार होता है ।

[ **११०** ]

(४) चकस्य सूर्य-चन्न्यवत् प्रमाव से पूर्य । भारकी बाद काटने से हृदय पर मारी भाषाव । स्मरयराश्चि पीत्र जिससे वचपन की भी वाठों को पाइ रक्त सक्ति । किसी वाठ को एक बार समस्य बाते
पर मूस नहीं करते । अस्वस्य । चित्रा-स्वाग दिवकर । पाचन-राश्चि को कमजोरी । वदररोग । वाग में मूमना दिवकर । माइविक-राय देवता स्वास्थ्य के दिए आस्वस्य कामदावक ।
पन-संग्रह की चित्रवा । विससे भपचन रोग । इरा कैंननी रंग सुम । चंक र मुमा । अधारेशास्थक ।
१११२४८४४ में वर्ष में असुम एक । स्वामी चन्त्र । सामाव रुमा । रागिवार सम्पम । सुक्रवार
प्रसुम । तित्रों के साम भाषक माव पादियर । स्वामी वस्त्राव । नित्रों से हाति । पुरवक्षकेषक ।
१४०-विक होकर कावक्यों । भापित भागे पर भी वार्ध करते रहना-पक मात्र क्रस्य । चाहे
प्रतिम एक हानिकारक ही क्यों न हो । सामाविक कार्य से लाम । सैनेकर, क्यान चाहि कव्य
पदस्य । कर्क कृत पर क्यानार दिवकर । मशिवर विचार भाष प्रवासिकारो करोर धन्त्रज्ञांनी
१पाञ्च वदार करवनासीक । बाद किंतु और इद्ध-सहवास भादितकर । सायधिक मोह करना
धापकी वसति स वापक है। मित्रों से विरोध भविकारीयों के छुपा कोष संविक, विचा
कर पात्रीक्ष स्वमाव वरित्र परकायका (परवन्त्र मानिकर) तेत सुक्त पात्रा भविक, विचा
की साह्य को बस्त्रीन करने वाले होते हैं भीविमान कष्य-मित्रिस संविद्यार व्यावसारी
परायकारी इतिहासक्र और कक्तरोगी होते हैं।

(४) सिंद्रस्य सूर्य-सूर्यवत् प्रमाव से पूण । यसी पूरण, कम्पमतिश्व, सुन्दर व्यक्तियारी, कमी, पेरवर्षवाय कथ्य विचार प्रप्णापुक इत्र प्रक्रिक, सीम-निर्मायक, व्यावाण सुर-नीर । पार्विक, विश्वसासमक बृद्धि, स्वरुवता किन्तु कमी हृप्यदेश कौंची का मय । क्षांमान्य । विभाग प्रावारक । उद्युवना वृद्धि । स्वरुवन, वृद्धि । स्वरुवन, सामित्र प्रमान । वृद्धि । स्वरुवन, सामित्र प्रपिक — किन्तु सुक्ष कमा मित्रों से हृपय की गुम वात यत वतार्य, भव्याचा द्वान ही होगी। वसी-बसी वत्य वतार्य, प्रमान द्वान । सित्र परिक — किन्तु सुक्ष कमा मित्रों से हृपय की गुम वात यत वतार्य, भव्याचा द्वान ही होगी। वसी-बसी वत्य व्यक्तिया, परन्तु वहारवा के कारल प्रवाद मेक्षेत्र। क्ष्मीत्र । की विष्य । प्रस्म प्रपाद किनी कार्य कार्य हिंद्य । सित्र परिक स्वरुवन, अमी वातर सुक्ष स्वरुवन, विक्र सुक्ष सुक्ष । सित्र कार्य सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष सुक्ष स

(६) इन्यास्य स्य-चुपवत् प्रभाव सं पूण । प्रतेष्ठ काव में भुका-चोनी ( स्वंग-निरीष्ठण ) करने वासे यहाँ तक कि स्वयं अपने हो कावें स असन्ताप । सावधानी से कावें करत की वर्षण । समझवं में कावि । आप वाहें वो ब्रह्मचारी मी रह सकते हैं। मादक-पदार्थ हानिकर । एकान-चान-निय । माहितक हम्य-एतेन हितकर । एकान भोजन और मुख-चापु-वह में निवास आपकी युवादवा की निर्मालनिया । सावि एकान माहितकर एस सकता है। सीतिवर्षमी । नीला, कावा सुनद्वा रंग गुम । वें प्रभा युवाया राम । गुरुवार प्रमा प्रभा । सावि वर साविष्ठ विराम और प्रमा प्रमा प्रमा । सावि वर साविष्ठ विराम और प्रमायक । सावि वर साविष्ठ विराम और प्रकायक किसी अल-पत्र (तहरीर आदि ) पर हस्तावर करना—वानें आहितकारी है। क्रम-वृत्र ।

प्राप्ति । किन्तु स्वभाव जॉचकर मित्रता के इच्छुक । दयालु-स्वभाव होने के कारण, अनजान मनुष्य से भी मित्रता। मित्र, श्रापको, वहुधा भुकायेंगे। किसी भी मित्र के साथ, सख्ती (कठोरता) का व्यवहार मत की जिए, अन्यथा शत्रु-सख्या की वृद्धि। व्यापार, शिचा, शिल्प, संगीत, साहित्य-कार्य लाभप्रद। द्रव्य-खर्च श्रिधिक। सचय में कठिनता। किसी काम को दूसरे दिन के लिए टालने की बुरी आदत । आप, कर्ज-सम्यन्य में सर्वदा सचेत रहिए, क्योंकि आप, एक सुलक्कड़ जीव हैं, साथ ही, मित्रगण, इसो ( बनादि ) के द्वारा दु ख के कारण वन जायंगे। तीन्न-स्वभाव या मनमानी करने वाले। श्रामिभात्रको के ध्यान न देने पर, श्रापके, कपट-युक्त हो जाने की सम्भावना है। चोर या अग्निभय, स्त्री या वन का कष्ट, स्त्री द्वारा या स्त्रीकारण से अपमान, मृत्यु-भय। यह सूर्य, नीचस्य होने से साहसी, किन्तु राज-कोप-भाजन, विरोधी, पापकर्मी, कलह-प्रवीण, पर-कार्य-कर्ती, वन-हीन, कभी-कभी मद्य-पान-कर्ती, मद्य-निर्माता, स्वर्णेकार, मार्ग चलने वाला (यात्रिक) होता है। किन्तु उच्च नवाश में होने से शुभ-फल होते हैं। श्रात्मवलहीन, मन्दांग्निरोगी, परदेशाभिलापी व्यभिचारी और मलिन होता है। वृश्चिकस्थ सूर्य-भौमवत् प्रभाव से पूर्ण । भौम स्वामी । भय श्रीर दुख के समय में भी, आप श्रवीर नहीं होते एवं उनसे छुटकारा पाने का उपाय सोचते हैं। शीतलता, रवस्थताकारक। किन्तु जलभय का ध्यान रखे। मगल, गुरुवार शुभ। श्रक ३ शुभ। शुक्रवार आशुभ। १।१३।१४।२४।३४।४४ वें वर्ष में श्रशुभ फ्ल। मित्र एव शत्रु की समान-संख्या। श्रधिकतर चापलूस मित्रों का सहवास; इनसे गुप्त-वात छिपाते रहिए। अभिमानी। उत्तरार्ध जीवन मे सफलता। उचित तथा पर्याप्त व्यापार के पूर्व, त्राप कई धधे करेंगे। खानदानी जायदात की प्राप्ति, किन्तु श्रदालती श्रादि मागड़ों के बाद । यात्राएँ अधिक । सामाजिक कार्य, डाक्टर, इखीनियर, शिचाकार्य लामप्रद। दूसरे से कही वात का विश्वास न करके, विचार के वाट, विश्वास कीजिए। गर्म स्वभाव। टढ्-प्रतिज्ञ। गहरे पानी में नहाना ऋहितकर । प्रेम द्वारा श्राप पर विजय पायी जा सकती है । विपैली वस्तु से

हानि, श्रग्निभय, शस्त्र-भय, श्रपमान, श्रादरणीय, परन्तु कलह-प्रिय, कृपण, क्रोधी, माता-पिता का विरोधी, साहसी, क्रूर, धनलाभ में व्यस्त, शस्त्रास्त्र प्रयोजक, विपवस्तु-व्यापार से लाभ होता है।

(६) धनुस्थ सूर्य-गुरुवत् प्रभाव से पूर्ष । गुरु-स्वामी । मौका पाते ही सत्कार्य में न चूिकए । व्यापार में लाभ । प्रत्येक कार्य में सफलता । दूरदर्शी किन्तु क्रोधी । तीत्र शब्दीचारस से हानि-सम्भव ।

गुप्त उद्योगी, उदररोगी, लोकमान्य, कोघी, साहसी, लोभी और चिकित्सक होते हैं।

वाणिज्य, वैंक, एजेण्ट, क्रय-विक्रय (श्राढ़त), फोटोप्राफी (वित्र), शिल्प, या साहित्य लामकारक। स्वामी बुध। किसी पत्र-पित्रका के सम्पादक। शिक्ता से श्रिधिक श्राप, श्रानुभव-शील। ह्रपवती स्नो से विशेष सुख। किन्तु श्राप, तर्क (विवाद) प्रिय, श्रतएव व्यापार-कार्य श्रहितकर। वीमारी में मुक्त-वायु सेवन तथा एकान्त-वास श्रेयस्कर रहेगा। सत्कर्मी, देवभक्त, द्रव्य-लाभ, स्नी-सुख, यश, हर्ष यात्रा श्रिधिक। चित्रकारी, काव्य, गिषत श्रीर लिखाई-पढाई के काम में कुशल (चतुर), मृदु-भाषी, राजद्वार से बनी या लाभयुक्त। धनोपार्जन में निमग्न। किसी मात्रा में मातावत् या किसी स्नी श्री की श्राकृतिवत्, रूपवान् होता है। मन्दाग्निरोगी, शक्तिहीन, लेखन-कुशल, दुर्वल श्रीर वकवाटी होता है।

(७) तुलास्य सूर्य-शुक्रवत् प्रभाव से पूर्ष । स्यामी शुक्र । देशभक्त, श्रन्वेषक, निष्पच्तपाती, उत्तम दयालु,

(दु स में भी सहायक)। ऋनुभव-शिक्त श्रेष्ठ। स्वास्थ्य साधारण अच्छा। शीत तथा उच्चस्थान (पर्वतादि) हानिकर। गुलाची, नीला रग शुभ। हीरा धारण शुभ। दूविया पत्थर, कवच के समान लाभदायक। शुक्रवार शुभ, रिववार ऋशुभ। अक ६ शुभ। २१४।७।२११६१२०।२११३३।४१।४१ वें वर्ष में ऋशुभफ्ल। अनेक व्यक्तियों से मित्रता। बनी या पठित व्यक्तियों से मेल जोल, सम्मान-

[ वश्य ]

स्वस्ता। छेखे के रोग में—प्रावः पर्यटक सामारण स्थानाम (प्रावागम कोगासन ), हैये स्वात पर निवास—जामदायक। सर—चनु संक्रांति के समय में प्राय करका। सोमबार गुरुवार रिवार रान। बुहरे के कहने की वरिका—नवरे तिवार कर कार्य करता। दिवर एसे प्राय । प्रावः कार्य कर कार्य करता। दिवर । युर्वे-प्रवास कामप्रवः। पीवरंग और सुमर्थोगराज गुमा । धारशाशिकाशभाकित्यार से राजुता। सम्प्रवः । मित्र अधिक कीर के आप पर विश्वास करेंग। असस्य स्थवहार से राजुता। अस्याव-विरोधी। तुमरे की इच्छाकों को समयान की सुगाता। मित्रों के तिव धार स्वयं धारां सहते को तैयार। बाय वहे आगावादी। ग्रुम पा तीर्य की बाता विवार के स्थान पर कार्ये-बुह्न, (वैक्टर रोकड़िया जवाज्ञी) अधिकाशियों के के हेवन-वेन की अधिकाशिक स्थान पर कार्ये-बुह्न, (वैक्टर रोकड़िया जवाज्ञी) अधिकाशियों के के हवान से रावित्य स्थानित के स्थान पर कोर्य कार्य-वार्य के सिक्टर कि स्थान पर कीर्य के हवान से सामी का सामार्थ मार्या के के हवान से सामी का सामार्थ के किए अपके स्थान पर कीर्य क्या पर कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य

- पत्ती कुंद्रास्त्रती है विशेष क्यांपार वापरीक्षय नाग्य वाला कुंद्री कुं । व्यक्त क्यांकृत कुंद्रास्त्रती हैं ।

  (११) कुम्मस्य सूच--प्रानिवत प्रमान से पूर्ण । छान स्वामा । किसी भी विषय पर क्यांप्त विन्ताराधि ।

  प्रवासीनवा महाच्या से सामन की मागवा । स्वास्त्र्य सामारण ठीक । शील हानिकर । साहिसिक
  तथा सकेत नय विचारों पर मनम करते से स्वास्त्र्य ठीक । नत्र रोग । धार शिनारमाक्ष्य १४० है वर्ष में समान क्यां । सिनवार-पुष्पार शुग्ध । सोमवार क्यांग । तो हा रोग शुग्ध । सेक्य पुण्प । सामान क्यांग । साहिस्त्र पुण्प । सामान क्यांग । सामान स्वास्त्र हुण से व्यवस्त्र । युप्त से सिन्द्र संस्त्र स्वास्त्र हिण्य क्यांग । सामान क्यांग । सिन्द्र क्यांग हिण्य क्यांग । सामान क्यांग । समान की सुप्ता हो हो वार्षि । सामान की पुरानी स्वर्थ के किस सेक्यांग स्वर्थ हो सामान की पुरानी स्वर्थ के सिप्त सामान की प्रमान की सामान की सामान की सामान की सामान की सामान की सामान की सामान की सामान की सामान की सामान की सामान की सामान की सामान की सामान की सामान की सामान की सामान की सामान की सामान की सामान की सामान की सामान की सामान की सामान की सामान की सामान की सामान की सामान की सामान की सामान की सामान की सामान की सामान की सामान की सामान की सामान की सामान की सामान की सामान की सामान की सामान की सामान की सामान की सामान की सामान की सामान की सामान की सामान की सामान की सामान की सामान की सामान की सामान की सामान की सामान की सामान की सामान की सामान की सामान की सामान की सामान की सामान की सामान की सामान की सामान की सामान की सामान की सामान की सामान की सामान की सामान की सामान की सामान की सामान की सामान की सामान की सामान की सामान की सामान की सामान की सामान की सामान की सामान की सामान की सामान की सामान की सामान की सामान की सामान की सामान की सामान की सामान की सामान की सामान की सामान की सामान की सामान की सामान की सामान की सामान की सामान की सामान की सामान की सामान की सामान की सामान की सामान की सामान की सामान की सामान की सामान की सामान की सामान की सामान की सामान की सामान की सामान की सामान की सामान की सामान की सामान की सामान की सामान की सामान की सामान की सामान की सामान की सामान की सामान की सामान की सामान की सामान की सामान की सामान की सामान की सामान की सामान की सामान की सामान
- (१९) मीनत्य सूर्य-गुरुवत प्रभाव से पूर्व । कृषि या स्वापार से धनोपार्वम, क्षात्र-पुष्ठ । स्ववनी से हुन्य पुरु, भाग्य क्या वन से रहिए । कहत बस्तु के स्वापार से बास । रज्योग । विचारिविकार से शरीर-काट । साम

मे बाधाएँ । गुरुस्वामी। गम्भीर । श्रापके विचारों का पता—दूसरों को नहीं लग पाता। कभी श्रधीर । निर्देय वर्ताव श्रसहा। पशुओं पर दयालु । सामाजिक कार्य में रुचि। धार्मिक-विचार, शान्त, उत्साही, निराशा से श्रस्वस्थता। प्रसन्न—मृति वालों की मिन्नता हितकर। रक्त शोधक पदार्थ हितकर। गुरुवार शुभ। बुधवार श्रशुभ। सफेद रंग शुभ। श्रंक ६ शुभ। १ वें वर्ष में जलभय, मवें वर्ष में ज्वर, १म१२१३३१४२१४११६ वें वर्ष में श्रशुभ फल। गहरे जल से दूर रहिए। शत्रु श्रीर मित्र संख्या समान। मित्रों पर विश्वास—किन्तु इनके कथनानुसार चलने में भय। नृत्य कला प्रिय। प्रशसा कराना प्रिय। धैर्यवान्। यन्त्र-विभाग, साहित्यिक कार्य, लाभ-प्रद। कभी हठीले। त्वतन्त्रता से कार्य करने में सफलता मिलती है। ज्ञानी, विवेकी, योगी, प्रेमी, बुद्धिमान्, यशस्वी, व्यापारी श्रीर ससुरालय से धन—लाभ होता है।

# [ चन्द्र-राशि-फल ]

(१) मेषस्थ चन्द्र—धनी, सन्तान सुख, तेजस्वी, परोपकारी, उत्तम कार्यासक्त, सुशील, राजिप्रय, गुणवान्, देव-गुरु-मक्त, उच्छा भोजी, श्रल्पाहारी, सेवक-प्रिय, जल-भीर, चपल, कार्यारम्भ-प्रलापी, परदेशवासी, कृश शरीर, िकंतु हृद्धशरीर, शीघ्रगामी, सानी, कठोर-चित्त, श्रुभकार्य में व्यय-कर्ता, यात्रा श्रिधिक, कार्यारम्भ में धवडाने वाला, चंचल-धनी (कभी धनी, कभी निर्धन), कोई स्थिर सम्पत्ति—वान्, स्वोपार्जित कीर्तिमान, कभी चिडचिडा स्वभाव, श्रूर या उतावला, कुत्सित नख, शिर में त्रण, जल भय, उच्च स्थान से पतन, श्रन्छा स्वास्थ्य, ताम्रवर्णी नेत्र, वात रोग की श्राधिक्यता, द्विभार्या योग, श्रजीर्ण तथा उदर रोग, स्त्री के वशीभूत, मातृसुख-रिह्त, मातृ-व्यवहार श्राप पर निर्दय, कार्य-निपटाव में प्रधान, युद्ध विभाग या श्रन्य स्वतत्र-व्यवसाय से उत्रति, श्रनेक मनुष्यों पर श्रिकार या श्रपने व्यवसाय में उत्तम, मेप—कर्क-सिंह-वृश्चिक-वन-मीन राशि वाले मनुष्यों से मित्रता या व्यवहार सुखकर, प्राय स्वतत्र व्यवसाय हितकर है। यशस्वी जीवन विशेष होता है।

१।६।११ ( नन्दा ) तिथि, ३।६।६।१२।१४।१४ दिन-महीना-वर्ष में अशुभफल, १।७।६।१३ वें वर्ष में ब्वर । १६।१७ वें वर्ष में विषूचिका रोग । ३।१२ वें वर्ष में जलभय । २४ वें वर्ष से सन्तानोत्पत्ति या रतींधी, नेत्र-ज्योति कम । ३२ वें वर्ष मे रोग या शस्त्र या शत्रुभय । रिव, सोम, गुरु, मगलवार शुभ, शेष वार अशुभ । नवीन चन्द्र दर्शन के वाद, लाल-वस्तु का दर्शन शुभकर होता है ।

(२) ग्रुपस्य चन्द्र—श्रल्प तेजस्वी, श्रालसी, श्रेष्ठकर्मत्यागी, प्रसन्नचित्त, कुामी, दानी, सत्यवादी, धनी, श्रायुप्मान्, परोपकारी, माता-पिता श्रोर गुरु का भक्त, माननीय, मिष्टान्नभोजी, विलासी, श्रालकार-प्रिय, चतुर, चपल, राज-प्रिय, सभा-चतुर, सन्तोपी, शान्त-चित्त, वीर, बुद्धिमान्, सुशील, उत्तम वस्त्र श्रोर भोजन सम्पन्न, स्वकार्य में दृढ़, परन्तु कभी-कभी कार्य में उद्विग-चित्त, प्राचीन-सस्थाश्रों का श्रानुशीलक, मित्र-सम्पन्न, उदार, स्वजनों से दूर रहनेवाला, कुशल, देखने में सुन्दर, क्लेश-सहन-शील, दृढ-शरीर, नेत्र-रोगी, शीत एव श्रजीर्ण रोग से दुखी, न्यायालय में दोपी ठहराया जाने वाला, पश्चश्चों से डरने वाला, श्रधिक कफ प्रकृति, कफरोग, स्त्री-श्राहाकारी एव कामी, दो या तीन स्त्रियों से सम्बन्ध, कन्या सन्तित श्रधिक, चित्रकला तथा सगीत-प्रिय, श्रकस्मात् वन-लाभ का सुयोग, सुलमय एवं श्रधिकार-पूर्ण जीवन, धन-गृह-भूमि श्रादि की प्राप्ति करने में समर्थ, वाल्यावस्था में दुखी, मध्य तथा वृद्धावस्था में सुखी होता है। स्त्री-पुत्र सुरा, मवारी सुख श्रीर उत्कर्षमय होता है।

शाहा १४ (रिक्ता) तिथि, १।१६।४४ दिन-मास-वर्ष में आग्राभ-फल। प्रथम वर्ष में रोग। तीसरे वर्ष में अग्निभय। ७ वें वर्ष में विस्चिकारोग। ६ वें वर्ष में ज्यथा। १० वें वर्ष में रक्त-विकार। १२ वें वर्ष में वृत्त या उच्चस्थान से पतन। १६ वें वर्ष में सर्पभय। १६ वें वर्षे में रोग। १२ वें वर्ष में कक्षमय। १० वें वा १२ वें वर्ष में अध्योग होता है। हुय-मिसुन-क्रन्या-सकर-कुम्म राप्ति वाह्मे मतुष्यों से मिश्रवा या स्यवहार सुक्रकर। बुध-बुध-बुध-वानि वार हास, रोप वार भारतम। नवीन चन्त्र दरान के बाद, सफेन वत्त का वर्शन दिस्कर है।

(वे) नियुत्तस्य चन्त्र—मामीण (साधारण) क्रियों में चतुर परदेश की इच्का सुल सल्काधकरों,
माद पिदमक पराली विद्वाल रह-नित्र, मिन्टाम-मेमी सुरीण कारमानी कुट्रम्थ-मालक,
चौतुक-मेमी (कानूगरी में रुचि ) रिव-मिश्र गुणो चुकिमाम गर्मक मोगी वाली सद्यूच्य-रावक,
द्वारात्र-विच मिल्ट माणे कभी मिनिक त्वमाव (क्रीची वा ग्रांव), क्रमी-कभी टइ-प्रविक सब प्रिव
तौरत-पुत्र, दृष कार्य कर्षो हास्य और जुर्कों सादि का जानने वाक्षा स्विक मोजन करने वाक्षा
(बहुमोजी) रह-कार्य करवान हास्य और जुर्कों सादि का जानने वाक्षा स्विक मोजन करने वाक्षा
(बहुमोजी) रह-कार करवान हास्य-प्रिय नाक व्यक्त क्षाक्ष माल सुत्र कार्यों सुक्षाकी रादीः से
विज या लहसुन के चिन्त, काम राक्ष में निपुण की-पित दो विवाह वक सन्यव की का दिशेष
इच्छुक किन्तु सन्तानोत्पत्ति कम प्राय भाग्यवान कम ही पनदीन स्वकाति हिर्मी व्यपिषित
स्थान वन-कार एक से स्विक स्थानाय वा स्थापार में पित्र-विविक्शतक होता है।
स्थानस्थान स्वाह से स्वित्र-विवाह स्वाह सी रुप्ति कीर नेत्र-विविद्यक होता है।

(४) कर्कस्य पस्य-भूमि सवारी गृह, मावा चाहि का सुन्न नवीन योजना सं काम शीवरान सरकार्य में हर। परोपकारी वस्तु-संग्रह-कर्ता, गुखी मावा-दिवा चौर सामुक्त का मक, सावक-क्राक सुनस्य पदाच प्रिय अक-कीड़ा-देशी शीध-गामी मित्रकार में से क वशीमूल, मित्रों का प्रिय वादिक-सेगी व्यक्त कुट्टक ना मित्र हारा परिस्वक मित्रकारा में में धीन धिकारी बार्मा में चीनिमन्य शिरा-क्या चीन वावक से मय वा कर्यक्शान स्ववतन, राजकार हारा पीड़ा नम्मेका कर, पुष्ट-क्यां स्निक्त कर क्यांकिनी सी वाव वायां के से स्वता चित्रक क्यां पित्रवा वाया परि पर मेमाधिकय क्यांकिनी सी वा वायां के सेन्त का स्वत्य क्यांकिन क्यांकिन पर स्वत्य चित्रक की साम की क्यांकिन क्यांकिन साम क्यांकिन साम क्यांकिन साम क्यांकिन साम क्यांकिन साम क्यांकिन साम क्यांकिन साम क्यांकिन क्यांकिन क्यांकिन क्यांकिन क्यांकिन क्यांकिन क्यांकिन क्यांकिन क्यांकिन क्यांकिन क्यांकिन क्यांकिन क्यांकिन क्यांकिन क्यांकिन क्यांकिन क्यांकिन क्यांकिन क्यांकिन क्यांकिन क्यांकिन क्यांकिन क्यांकिन क्यांकिन क्यांकिन क्यांकिन क्यांकिन क्यांकिन क्यांकिन क्यांकिन क्यांकिन क्यांकिन क्यांकिन क्यांकिन क्यांकिन क्यांकिन क्यांकिन क्यांकिन क्यांकिन क्यांकिन क्यांकिन क्यांकिन क्यांकिन क्यांकिन क्यांकिन क्यांकिन क्यांकिन क्यांकिन क्यांकिन क्यांकिन क्यांकिन क्यांकिन क्यांकिन क्यांकिन क्यांकिन क्यांकिन क्यांकिन क्यांकिन क्यांकिन क्यांकिन क्यांकिन क्यांकिन क्यांकिन क्यांकिन क्यांकिन क्यांकिन क्यांकिन क्यांकिन क्यांकिन क्यांकिन क्यांकिन क्यांकिन क्यांकिन क्यांकिन क्यांकिन क्यांकिन क्यांकिन क्यांकिन क्यांकिन क्यांकिन क्यांकिन क्यांकिन क्यांकिन क्यांकिन क्यांकिन क्यांकिन क्यांकिन क्यांकिन क्यांकिन क्यांकिन क्यांकिन क्यांकिन क्यांकिन क्यांकिन क्यांकिन क्यांकिन क्यांकिन क्यांकिन क्यांकिन क्यांकिन क्यांकिन क्यांकिन क्यांकिन क्यांकिन क्यांकिन क्यांकिन क्यांकिन क्यांकिन क्यांकिन क्यांकिन क्यांकिन क्यांकिन क्यांकिन क्यांकिन क्यांकिन क्यांकिन क्यांकिन क्यांकिन क्यांकिन क्यांकिन क्यांकिन क्यांकिन क्यांकिन क्यांकिन क्यांकिन क्यांकिन क्यांकिन क्यांकिन क्यांकिन क्यांकिन क्यांकिन क्यांकिन क्यांकिन क्यांकिन क्यांकिन क्यांकिन क्यांकिन क्यांकिन क्यांकिन क्यांकिन क्यांकिन क्यांकिन क्यांकिन क्यांकिन क्यांकिन क्यांकिन क्यांकिन क्यांकिन क्या

ाक्षरेर ( सहा ) किकि ११८२।३१।इ१।८१ में निम-सास-चप में बाह्यस-प्रका । प्रवसवर्ष में रोग १ दे बच म किंगास्त्रक स पीड़ा, ११ वें वर्ष में सर्पत्य १० वें बच में रोगम्ब । रिवार सामवार युववार ग्रुम । ११० बार मण्यम । ११।४०।६ रागिवाको मणुष्यों स मित्रका पा क्ववहार करने में वचन महा । ११० रागिवाक सम्बन्ध । त्रवोश-व्युक्तरोत के वार सर्वेद-वर्ण-वराम करना दिलकर है।

(४) मिंदरव पन्त्र—नारीएकप्ट बिन्तु रहरेदी सक्तप बरा उच्चवाम, मत्तारमक विवित पन-मान्य स पुक्त कस्मीदान विदास सम्बन्ध विराध्य भईकारी, निष्ट्रत सुरीक रूपण सरवादी विदेश-पात्रा—प्रिय संप्राम-प्रिय शत्रु—विजयी बन-पर्वतादि में भ्रयण-सीक तीक्य-स्वमाव दानी. पराक्रमी, स्थिरबुद्धि, व्यर्थ तंथा बहुत समय तंक क्रोधयुक्त, वाग्मी, खदार, मानी, हिंसक या मॉस-प्रिय, मानसिक दु खी, बुद्धिमान्, निष्कपद, मातृ-प्रेमी, वस्त्र-सुगंधादि में श्रिभरुचि, कला-प्रेमी, गान-चित्र में प्रेम, सर्वदा उच्चपद के लिए प्रयत्न-शील, बाल्यावस्था में दो माताश्रों के दुग्ध-पान का श्रवसर, पुष्टशरीर, रूपवान्, विशाल श्रोर पीले नेत्र, बडी ठोढ़ी, हॅसमुख, पीठ पर तिल या मसा श्रादि के चिन्ह, उद्दर के वाम-भाग में वातरोग। शिर, वॉत, गला एवं उद्दर-रोग से पीड़ित, भूय-प्यास तथा मानसिक व्यथा से पीडित, स्त्रियों से शत्रुता या मतभेद, श्रल्प सन्तान, दो बार चोर द्वारा हानि तथा श्राग्निभय होता है। मातृभक्त, गम्भीर श्रीर दानी होता है।

३।८।१३ (जया) तिथि, ४।२०।३० वें दिन-मास-वर्ष में श्रिष्ठाभ-फल । प्रथम वर्ष में पिशाच-वाधा, ४ वें वर्ष में श्रिग्न-भय, ७ वें वर्ष में उत्रर-भय एव विसूचिकारोग, २० वें वर्ष में सर्प-भय, २१ वें वर्ष में पीडा, २८ वें वर्ष में श्रिप्वाट, ३२ वें वर्ष में रोगादि से पीड़ा । रिववार, सोमवार, मंगलवार, गुरुवार श्रुम । भेप-कर्क-सिंह-पृश्चिक-धनु-मीन राशिवाले व्यक्तियों से मित्रता तथा व्यवहार श्रुमकर होता है । नवीन-चन्द्र-दर्शन के वाद, गुलावी-वस्तु-दर्शन श्रुमकर है ।

(६) कन्यास्य चन्द्र—कुदुम्ब श्रौर मित्र को श्रानन्द्दायक, श्रमेक दास-युक्त, पर्देशवासी, धनी, श्रमेक विद्या में चतुर, देव-विप्र-भक्त, प्रिय-भाषी, धार्मिक, सुशील, लज्जालु, सत्यवादी, शास्त्रज्ञ, युद्धिमान, विद्याध्ययन में सॅल्लग्न, किन्तु श्रमेक शत्रु-युक्त, उन्नत-शरीर, कुछ गौर वर्ण, गला, वाहु, पीठ श्रौर गुप्ताग में तिल श्रादि के चिन्द्द, कफ-प्रकृति, उदररोग, कामुकता श्रधिक, स्त्री का श्रच्छा स्वभाव नहीं होता, पुत्र से कन्याश्रों की संख्या श्रधिक, मित्र वहुत तथा नृत्य द्वारा श्रानद पाने वाला, श्रौपिध या भोजन पदार्थ का व्यवसाय लाभप्रद । नौकरी में शिचा कार्य विशेष हितकर। पराई सम्पत्ति का भोगने वाला एवं श्रपने श्राधीनस्थ व्यक्तियों के द्वारा भाग्यशाली होता है। सुन्दर, मधुरमाषी, सदाचारी, धीर, विद्वान् श्रौर सुखी होता है।

२।७।१२ ( भद्रा ) तिथि श्रथवा ४।६ एव छुप्ए पत्त की तृतीया तिथि, २।१२।२२।३२।४२ वें दिन-मास-वर्ष में श्रशुभफ्त । तीसरे वर्ष में श्रिनभय, पॉचवें वर्ष में नेत्रपीडा, ६।१३ वें वर्ष में किसी पदार्थ या दरवाजा श्रादि गिरने से भय, १४ वें वर्ष में सर्पभय, २१ वें वर्ष में वृत्त श्रथवा दीवाल श्रादि से पतन, ३० वें वर्ष में शस्त्रास्त्र-भय । रिववार, बुधवार, शुक्रवार शुभ । नवीन चन्द्र देखने के वाद, हरी-वस्तु-दर्शन करना शुभ । २।३।४।६।७ राशिवाले ज्यक्तियों से मित्रता तथा ज्यवहार शुभकारक है ।

(७) तुलास्थ चन्द्र—सर्व-मान्य, भोगी, धार्मिक, चतुर, बुद्धिमान, कला-चतुर, राज-प्रिय, मिष्टान्न-भोजी, विश्व-देव-पितृ-पूजक, गुरु-भक्त, वस्तु-समही, विद्वान, धनी, श्रत्यन्त वोलने वाला, मित्र-युक्त, सगीत, किवता श्रीर युद्ध का प्रेमी, छपालु, किन्तु कार्य-प्रवन्ध में वड़ा-कड़ा, सभा-सोसाइटी श्रीर कम्पनी इत्यदि में रुचि रखने वाला, श्रपने जीवन के प्रत्येक कार्य में किसी दूसरे पर भरोसा रखने वाला एव श्रन्य प्रभावाश्रित, लम्बा किन्तु छरा-शरीर, साथ ही वलवान, उन्नत नासिका वाला, श्रगहीन, वायु-प्रकृति, शिर, उदर श्रीर चर्म-रोग सम्भव, जलमय, स्त्री के श्राधीन, बहु स्त्री भोगी श्रयवा दो विवाह, श्रत्य सन्तान, वन्धुश्रों से त्यक्त, छपि या व्यापार द्वारा लाभ, किसी सामे के कार्य से सफलता मिलती है। उन्नतशरीर, श्रास्तिक, श्रन्नदाता, धनी, भूपति श्रीर परोपकारी होता है।

श्राधिश (रिक्ता) तिथि, ६।१६।२६।३६।४६।४६ वें दिन-मास-वर्ष म ऋशुभ फल। प्रथम वर्ष में ज्वर, तीसरे वर्ष में ऋग्निभय, पॉचवें वर्ष में ज्वर-पीइा, १४ वें वर्ष में ज्वर-पीइा, २४ वें वर्ष में ऋधिक कच्ट। २।३।७।१०।११ राशिवाले मनुष्यों से मित्रता एव व्यवहार करना सुखकर। नवीन चन्द्रमा देखने के वाट, सफेद-वस्तु-दर्शन शुभकर है। शुक्र-शनि-बुधवार शुभ हैं।

[ २१६ ]

(二) दृश्चिकस्य चन्त्र-कोपी पैर-चिरोध करने वाला, कलह-कर्या, विश्वास-पावक, सित्र होही स्वाधी से विरोध, मसन्त्रीपी, एरकार्य में विध्न-कर्या पाणी करूर, पराक्रमी, चन्नुर, शत्रु-चल-पात्रक, चनेक प्रस्तों से युक्त पिता और ग्रुट के सुत्र से रहित राजानुपूर्वत स्वेत-बक्क का घरिकापी आएक-पहाच में तीव स्वावकाची परिभ्रमी छाती और तत्रत्र वहे पैर गोल मुख पर तिलादि के कोई चिन्त्र, किसी चीचकाले रोग से मुख कामामचित को परिक्रमा एक पुत्र और एक बन्या से सुत्र किसी को दा त्री या चार माई का मुनाग तथा क्यापार लामदायक होता है। चास्तिक लोगी वन्युद्दीन और परस्त्रीरत होता है।

शहार ( मन्दा ) विधि भारताश्चारताश्चारत में दिन-मास-वय में बहुमस्का । प्रथम वय में स्वर सीसरे वर्ष में अनिनाय पाँचमें वर्ष में स्वर-मय, १४ में वय में सामान्य बीहा २३ में यम में अधिक कप्प । शक्षाराज्ञार राशिवाल स्ववित्यों से मित्रता तथा स्ववद्गर सुवकर । पिवार-सामवार-मंगवाला-मुक्तर सुम । नवीन पत्र दलने के बाद, खाल-वस्तु-वर्शन वा पुत्र-गुन पेनाना गुमकर है।

(६) पतुस्य चन्द्र—विदान पार्मिक राज-सम्मान-पुत्र जन-प्रिय इंड-सक्त समा में व्यावकात देने याका केट पतित्र काम्य-कुराल हीट इक्ष-गीपक हानी भाग्यवान सम्वानित्र साहसी निष्क्रपट वितीन द्वावान प्रमान क्ष्यपट वक्षण करेता सहंत वाला शान्य-स्थान, उपनयी काम्य-माणी पति क्ष्यपट क्ष्य करेता सहंत वाला शान्य-स्थान, उपनयी काम्य-पति निर्मेक्ष-बुद्धि क्षेत्रस-माणी निवन्ययी पत्री, काम्यवस्य प्रेम के बरीमृत् पूर्णीका महिष्य वक्ष्या प्रमान के क्ष्यप्रमान के क्षित्र माण्य माणा प्रमान के क्ष्यप्रमान के क्ष्यप्रमान के क्ष्यप्रमान के क्ष्यप्रमान के क्ष्यप्रमान के क्ष्यप्रमान के क्ष्यप्रमान कर्ता के क्ष्यप्रमान करते वाला (गीकरी द्वारा कर्मात माणा सम्बन्ध में क्ष्यप्रमान कर्मात क्ष्यप्रमान कर्मात क्ष्यप्रमान कर्मात क्षया माणा सम्बन्ध क्ष्यप्रमान कर्मात होता है।

क्ष्मा १६ (जया ) तिथि, मादनाक्ष्माध्य वे वर्ष में बाह्यसम्बद्धाः। प्रवस वर्ष में सारीर-शीवा १६ वें वर्ष में सहातुःखाः। रविवार सोसवार संगववार, शुरुवार सुमः। राशधानाशारे राशि वाले व्यक्तियों संसिद्धा तथा व्यवदार सुलक्याः। सवीन चन्त्र देखने के वाद शीव चाह्य देखना सुसक्य है।

(१०) मकर्रव पन्न-गन्धीर विद्वास राजनीय इवाबास सस्य-वचा वानी भावती गान-विधा-तिपुण कोची दरमी वृतिषर-पक ही बार देखने-सुनते से बाद रणने वाका भाववान अध्य-क्राप्त सोनो भावती रपान, दर्भ का प्रत्यान अध्य-क्राप्त सोनो भावती दपान, दर्भ द्वार देश मानशिक मान पर निराह, ममाव-गावी निराबय स्थाविमान किन्तु कोई कुषिक्यात कोई मुल्किया कोई मुल्कियात कोई मुल्कियात कोई मुल्कियात कोई मुल्कियात कोई मुल्कियात कोई मुल्कियात कोई मुल्कियात कोई मुल्कियात कोई मुल्कियात कोई मुल्कियात मान कोई मुल्कियात कोई मुल्कियात कोई मुल्कियात कोई मुल्कियात कोई मुल्कियात कोई मुल्कियात कोई मुल्कियात कोई मुल्कियात कोई मुल्कियात को स्थावत के स्थावत के स्थावत के स्थावत के स्थावत के स्थावत के स्थावत के स्थावत के स्थावत के स्थावत के स्थावत के स्थावत के स्थावत के स्थावत के स्थावत के स्थावत के स्थावत के स्थावत के स्थावत के स्थावत के स्थावत के स्थावत के स्थावत के स्थावत के स्थावत के स्थावत के स्थावत के स्थावत के स्थावत के स्थावत के स्थावत के स्थावत के स्थावत के स्थावत के स्थावत के स्थावत के स्थावत के स्थावत के स्थावत के स्थावत के स्थावत के स्थावत के स्थावत के स्थावत के स्थावत के स्थावत के स्थावत के स्थावत के स्थावत के स्थावत के स्थावत के स्थावत के स्थावत के स्थावत के स्थावत के स्थावत के स्थावत के स्थावत के स्थावत के स्थावत के स्थावत के स्थावत के स्थावत के स्थावत के स्थावत के स्थावत के स्थावत के स्थावत के स्थावत के स्थावत के स्थावत के स्थावत के स्थावत के स्थावत के स्थावत के स्थावत के स्थावत के स्थावत के स्थावत के स्थावत के स्थावत के स्थावत के स्थावत के स्थावत के स्थावत के स्थावत के स्थावत के स्थावत के स्थावत के स्थावत के स्थावत के स्थावत के स्थावत के स्थावत के स्थावत के स्थावत के स्थावत के स्थावत के स्थावत के स्थावत के स्थावत के स्थावत के स्थावत के स्थावत के स्थावत के स्थावत के स्थावत के स्थावत के स्थावत के स्थावत के स्थावत के स्थावत के स्थावत के स्थावत के स्थावत के स्थावत के स्थावत के स्थावत के स्थावत के स्थावत के स्थावत के स्थावत के स्थावत के स्थावत के स्थावत के स्थावत के स्थावत के स्थावत के स्थावत के स्थावत के स्थावत के स्थावत के स्थावत के स्थावत के स्थावत के स्थावत के स्थावत के स्थावत के स्थावत के स्थावत के स्थावत के स्थावत के स्थावत के स्थावत के स्थावत के स्य

प्रशास्त्र (रिक्या) विधि शास्त्रस्य दित-सास-वप में बर्गुमरुक्त । पाँचरें वर्ष में पीवा सासवें वर्ग में बक्त-सव ! में वर्ष में इक्त मा क्रेंचे स्वान संपदन ११ वें वप म राख्यसव २ वें वर्ष में अर-पेग पर में वर्ष में बाद पैर मेरीवा १६ वेंदर्ग में वार्माग में वर्मान-मा । वुध-राक-रामिवार सुधा । पश्चित्रकार १११ राशिवाधे व्यक्तियों से मित्रवा वाव व्यवदार ब्रामदावक । मबीन चन्त्र-वर्रान के वाव गीवा या कच्चावर्ध-वर्मा-दर्गन मूनकर है । नवम-वर्तिका ]

(११) कुम्भस्थ चन्द्र—हयालु, दानी, मिछान्न-भोजी, धर्म-कार्य में शीव्रता करने वाला, विय-भाषी, श्रालसी, प्रसन्न-चित्त, विचल्लण-बुद्धि, मिन्न-प्रिय, शन्न-विजयी, पर-स्त्री, पर-धन श्रीर पाप में श्रासक्ति, मार्ग चलने में समर्थ, यात्रा-प्रिय, होरे का काम पसन्द, सुगन्ध-प्रिय, श्रत्यन्त कामी, सभा-मोसाइटी से प्रेम रगने वाला, निर्धन, क्रमश, श्राधिक जीखता, दुर्वल शरीर या कृश शरीर, लम्चे श्रवयय युक्त शरीर, वाल रूखे, किसी ऊँचे रथान से पतन एवं जल-भय, कॉल, पेर श्रीर मुख में तिलादि के चिह्न, कफादि रोग से पीडा, स्त्री के मंग बुरा व्यवहार, दो स्त्रियों का योग, किसी श्रन्य स्त्री पर भी प्रेमामक्त, श्रल्य-सन्तित सुग्न, दूमरे के पुत्रों पर रनेह, विचा-विभाग, कला श्रार राजनैतिक कामों में श्राभक्ति, साथ ही किसी गुप्त-मएडली का सदस्य होता है। उन्मत्त, सूक्ष्मदेही, मद्यपी, श्रालसी, शिल्पी श्रीर दु राग होता है।

३।८।१३ ( जया ) तिथि, ४।१४।२४।३४।४४ वें दिन माम-वर्ष में श्रशूभफता। प्रथम वर्ष में पीड़ा, ४ वें वर्ष में श्राग्निभय, १२ वें वर्ष में सर्प या जल-भय, २८ वें वर्ष में चोर द्वारा धन-हानि। ३० वें वर्ष के वाद उन्नति। जीवन में कभी हानि, कभी वृद्धि। बुध शूक्र-शनिवार शुभ। २।३।६।७।१०।११ राजिवाले व्यक्तियों से मित्रता तथा व्यवहार करना शुभप्रद। नवीन चन्द्र दर्शन के उपरान्त, कृष्ण-वस्तु देखना शुभकारक होता है।

(१२) मीनस्थ चन्द्र—धनी, मान्य, नम्र, भोगी, प्रयन्न-चित्त, माता पिता, देव, विधादि का भक्त, उदार, सुगन्ध-प्रिय, जितेन्द्रिय, गुणी, चतुर, निर्मल-बुद्धि, राम्नविया-कुराल, णत्रु-विजयी, प्ररा (ईमानदार), ध्रत्यन्त निष्कपट (भोला), धार्मिक, विद्वान्, उत्तम वाचा-शिन्त वाला, लेगक या काव्य-संगीतादि-प्रिय, सहज में ही निरुत्साह एवं उदास हो जाने वाला, कभी-कभी मादक-द्रव्य एव दुःग्टाचार की खोर मुकाव, निर्वल, उत्तम रूपवान, सुन्दर दृष्टि युक्त, किन्तु देराने में उतना सुन्दर नहीं होता, उत्ते स्थान से गिरने का भय, कफ से पीडित, चार विवाह तक सम्भव, स्त्री के वशीभृत, स्त्री से प्रीतियुक्त, नभी पुत्र श्रच्छे, जलोत्पन्न पदार्थ, पर्यन श्रीर गडे हुए धन का उपभोग प्राप्त करता है। शिल्पकार, सुदेही, शास्त्रज्ञ, धार्मिक, श्रतिकामी श्रोर प्रयन्त्रमुख होता है।

शार्वारश्चित्र (पूर्णा) तिथि, शार्वारश्चारणाश्च वें दिन-मास-वर्ष में श्रशुभफल। १ वें वर्ष में जलभय, द वें वर्ष में क्वर पीड़ा, २२ वें वर्ष में महान् कप्ट, २४ वें वर्ष में पूर्व दिशा की यात्रा होती है। राष्ट्रीशश्चाश्चर राशिवाले व्यक्तियों से मित्रता तथा व्यवहार करना लाभदायक है। रिववार, सोमवार, मगलवार, गुरुवार शूभ। किसी यात्रा के समय, किसी वृद्ध मनुष्य पर टिप्ट पडना श्रशुभ है। नवीन चन्द्र-दर्शन के वाद, पीली वस्तु देखना शुभकर है।

### [भौम-राशि-फल]

- (१) मेपस्य भीम—मधुर-भाषी, साहसी, धनी, राजपृज्य, भूमिमुख, सेनापित या व्यापारी या कृषि या भ्रमण द्वारा लाभ। सत्यवक्ता, तेजभ्वी, शूर्यीर, नेता, दानी, राजमान्य श्रीर लोकमान्य होता है।
- (२) वृपस्थ भौम—कामी स्त्रियों के आवीनस्य, पर-स्त्री और परगृह-भोगी, मित्रों से कुटिल, कपटी, कर्कश-स्वभाव, सुन्दर वेश-वारी, स्वगृह तथा स्वधन से कम सुखी, पुत्र की श्रोर से कष्ट पानेवाला ' या पुत्रद्वेपी, प्रवासी, सुखहीन, पापी, लड़ाकू प्रकृति और वचक होता है।
- (३) मिथुनस्थ भौम—कृपण, दीन-भाषी, याचक, तेजस्वी, पुत्रवान् , मित्र-रिहत्, कुटुम्ब में कलह, यात्रिक, युद्ध में निपुण, श्रानेक कलाश्रों का जानकार, शिल्पकार, प्रवासी, कायदन्त, जनहितैपी श्रीर सुसी होता है।

(४) कर्करच मौम-धनेक रात्रुकों के उपद्रव से शान्ति क्षयवा रात्रुमाव-रहित परगृहवासी, दोन क्षवत मित-होन, सी-क्याह यथिक, द्राजन किन्तु बुद्धिमान् ( चतुर ), धनी भाका व्यक्ति द्वारा घन साम, सुलाभिकाची दीन सेवक कपक रोगी और बए होता है। (४) सिंहस्य भीम—की पुत्रादि से मुली साहभी, क्सेशों का सहने वाला शतुपर विश्वय पाने वाला, क्यामी, नियन अनीवियुक्त, वन-अमण-शीम सन्ता अम, शूरवीर, सहावारी, परोपकारी कार्य में निपुर भीर स्तेहशील होता है। (६) कन्यास्य भीम—मित्रों का सत्कार करने वाला यहुत वनों का साथी पृता कादि करने तथा कराने में वत्पर वजस्वा पुत्रवाम् गानप्रिय युद्ध (सुरुद्मा विवाद ) में निपुण, दीन माणी, लाकमान्य व्यवहार-कुशल, पापमीर शिल्पक और सुकी होता है। (७) तुकास्य भौम—सर्वीक्वा स्वमाव, कन्न-कप्ट मित्रों के साथ कुटिक क्वी के आधीन क्वी-पद्म से दुःसी, कामी भेप्ठजनों का विरोधी प्रवासी वक्ता बार परभनापहारी होता है। (म) दूरिवरूरण मीम--विद, समिन शस्त्र से मय राजसेवरू सेना से या राजा स या भ्रमण से पनहांग सैनिक पा न्यापारी चोरा का नंता पातकी, शढ और दुराचारी होता है। (६) चतुरव माम—सुस्ती जीवन, रात्र-विकयी, घरारवी सत्ताह इने मंचतुर (मन्त्री) केच्छ, क्रियों के संग भ्रमख-प्रिम क्लाम बाहन सुक्त परन्तु वर्ण (भाव ) रोग से हुन्दा कठोर शठ कर परिममी चौर पराचीन शता है। (१) मध्यस्य मौम —राज्ञा पा राज्ञानुहत्य शुर्वोर, कर्वस्थपरायण राज्ञमान्त्र संप्राम में पराक्रमी सी-पुत्र से मुली रवजनों की सहायदा का धमाव, बनी सवादि प्राप्त, बराकमी, नेता पेरवयशाली मुली भीर महरताकांची होता है। (११) कुम्मस्य माम – दुर्जनों की संगति विनयरविष तीक्ष्य-स्वमाव, स्वजनों से प्रतिकृत मिध्यामावी फिन्तु बहु सन्वित वाला आचारशीन मस्तरपृत्ति सहे से ममनाश अधानक यन सर्च करने बाला म्मसनी भीर साभी शावा है।

चातक-शीपक

[ **३१**= ]

मध्य-बुद्धि बूट देश की यात्रा करने वाला रांगी प्रवासी मान्त्रिक, व प्रदेशी नास्त्रिक, इंटी पर्व भीर वाश्रात होता है। [प्रभागिकत] (१) सेपस्य बुभ -हुन्दः चंत्रतः कराही निद्यी तुःभादी ऋगी मास्तिक, दम्मी, बहुत सीवन करनं वासा मिध्याबाबी शाय बन्म समय में निर्धनी, इरावेडी बतुर, प्रेमी, वट सत्पश्रिय ऋणी और वेकड

(१९) मौमस्य मौम-राष्ट्र-विजयी सुली, सम्राह्कार (मन्त्री) प्रशस्त्री स्थलनमुक्त दुष्ट वा द्यारहित्,

होता है। क्ष्यस्य ब्रव—विद्वाल दामी, गुर्खी, क्ला-क्रग्रद्व घनोपार्वन करने दास्य गुर-मक्त, वपदेशक, माई परं पुत्रावि सं सुन्नी शासक स्थानासिय, भमवात् गम्मीर सभुरभागी विस्नासी भीर रिदिशासक

(३) मिखुमस्य बुच-मुखी प्रियमापी किन्तु विष्याचांदी, शास गीत, गृत्य, क्षेत्रनक्का पर्व वित्र थादि कार्पी

में निपुत्र मोजन तथा निवास-स्वत का सुब कमी-कमी हो मातार्र भी सम्मव समुरमापी

सम्मारिक वक्ता बारपसन्तरिवान, विवेदी और सदावारी होता है। (४) कक्टन तुम-जबाब वस्तुओं से मनधाम वस्तुवैरी द्ववरित्रवाडा संवाकार्य परदेशवास, संगीत-प्रिय,

कामी, किन्तु अन्त में दु:लों से निकृषि पाने बाला बाजाल, गायक, सौरव और मसिद्ध होता है।

नवम-वर्तिका ]

- (४) सिंहस्थ युथ—स्त्री का श्राज्ञापालक, स्त्री के प्रति प्रीति श्राधिक, किन्तु स्त्री का श्राप्रिय, निर्धन, सुखरिह्त, सन्तानकष्ट, सदा घूमने वाला, यन्धुलनों का वैरी, मिण्याभाषी, रात्रु-पीढ़ित, कुकर्मी, ठग श्रीर कामुक होता है।
- (६) कन्यास्थ वुष-मधुरभाषी, चतुर, लेखन मे प्रवीस, उन्नतिशील, दानी, श्रनेक उद्योगों का जानकार, निर्भय, मद्गुर्सों से भूषित, वुद्धिमान्, सम्पादक, राजमान्य, सुखी, वंशवृद्धिकारक, शत्रुनाशक, सुन्दर स्त्री का सुरा, वक्ता, कवि श्रीर साहित्यिक होता है।
- (७) तुलास्थ युष-विद्वान्, वक्ता, श्रसत्यवादो, उपदेशक, स्त्री-पुत्र से सुखी, दानी, कारीगर्, खर्चीला स्वभाव, शिल्पज्ञ, चतुर, त्यापार-दच, श्रास्तिक, क्रुटुम्यवत्सल श्रीर उदार होता है।
- (二) वृश्चिकस्थ वुय—जुश्राडी, ऋणी, श्रालसी, पूजित, नास्तिक, भिण्यावादी, जन्म समय निर्धेनी, परिश्रमी, गृह-भूमि युक्त, व्यसनी, दुराचारी, मूर्ख श्रीर भिज्ञक वनता है।
- (६) धनुस्य युव कुलपालक, राजपूजित विद्वान्, उचित-वाक्य-भाषी, दानी, कारीगर, विभव-युक्त, उटार, प्रसिद्ध, लेखक, वक्ता श्रीर सम्पादक होता है।
  (१०) मकरस्य युध—शिल्पी, प्राधीन, ज्ञीणकाय, युद्धि-हीन, शत्रु-पीडित ऋणी, श्राह्माकारी, कुलहीन,
- दु शील, मिथ्याभाषी, मूर्ख श्रीर दरपोक होता है।
- (११) कुम्भस्य वुध—शिल्पी, परायीन, गृह-कलह, शत्रुष्यों से दु स्ती, कुटुम्बहीन श्रीर श्रल्पधनी होता हे।
- (१२) मीनस्थ बुध—सेवक, परधनरत्तक ( सजाख्री श्रादि ), चित्रकार, देशभक्त, उत्तम स्नी-सुख, सदाचारी, भाग्यवान्, प्रवाम में सुगी, धनमंप्रही, कार्यदत्त, मिन्टभाषी, सहनशील श्रीर स्वाभिमानी होता है।

# [ गुरु-राशि-फल ]

- (१) मेपस्य गुरु—उदार, विभवयुक्त, बुद्धिमान्, स्त्री एव पुत्र से सुखी, तेजस्वी, चमाशील, प्रसिद्ध, सेनापित श्रिधिकारी, बहु शत्रु-युक्त, विवादी, वकील, तर्केब्र, न्यायित्रय, ऐरवर्यशाली, यशस्वी ध्रीर विजयी होता है।
- (२) वृपस्थ गुरु—धन, वाहन श्रीर यरा से युक्त, रात्र पर पराक्रम दिखाने वाला, गुरुजन तथा ईश्वर का प्रेमी, मित्र एव सन्तान से सुली, श्रास्तिक, पुष्टशरीर, सदाचारी, धनवान्, चिकित्सक श्रीर विद्वान् होता है।
- (३) मिथुनस्थ गुरु—मिण्टभापी, शीलवान, हितैपी, सन्तान तथा मित्र से सुखी, काव्य में कचि, रत्त-व्यापारी या कृषि से लाभ, विज्ञान-विशारद, अनायास धनलाभ, लोकमान्य, लेखक और व्यवहार कुशल होता है।
- (४) कर्कस्थ गुरु सुशील, चतुर, विद्वान्, राजिषय, ऐरवर्यवान्, मन्त्री, शासक, सुखी, पुत्र, धन, स्त्री श्रीर एरवर्य से युक्त, बुद्धिमान्, शास्त्र एव कला में निपुष, वाहन सुख, मिष्टभाषी, मदाचारी, सत्यवक्ता, महायशस्वी, साम्यवादी, सुधारक श्रीर योगी होता है।
- (४) सिंहस्थ गुंरु—्पर्वत, कोट (किला) एवं वन का स्वामी, पराक्रमी, पुष्ट शरीर, दानी, मधुरभाषी, जनसमूह का श्रिधकारी (नेता), शत्रु का धनहारक, स्त्री, पुत्र श्रीर ऐश्वर्य से युक्त तथा विख्यात होता है।
- (६) क्रन्यास्थ गुरु—वहु मित्र वाला, वस्त्र एवं सुगन्धादि से सुखी, दानी, पुत्रवान् , रात्रु-विजयी, सुखी, भोगी, विलासी, चित्रकृता में निपुण् और चंचल होता है।
- (७) तुलाख गुरु देवभक्त, शेष्टजन सेवंक, धार्मिक पृत्ति, चतुर, धन-सुख, मित्र तथा सन्तान से युक्त, दानी, साहसी, बुद्धिमान, व्यापीर कुशल, कवि, लेखक, सम्पादक श्रीर सुखी होता है।

(५) वृश्चिकम्य गुरु—भी पुत्राद गुरु, महावती, वेजस्वी वहार प्रसिद्ध, निष्याबादी, सर्वो से कुली, सालक, कार्यकृताल, राजनन्त्री और प्रयास्मा होता है।

बातक रीपक

- (६) धसुस्य गुर-राजा या राजा-मुस्य, मुमिस्वामी मन्त्री, छेनार्पात बहु-ऐरवर्य-युक्त, धम-बाहनाहि छे सन्त्री, वानी बुद्धिमान, धर्माचार्य, दस्मी वृत्ते धीर राविमेगी होता है।
- सुर्यो, राती बुदिसान, प्रसापाय, इस्सी वृते और रिविमेरी होता है।

  (१०) मकरस्य गुरु—नीच कर्षे में वत्यर, दुविहीन, सानसिक दुःखी, असवारीस स्वार्थ-साथन में चतुर इसरे के वार्ये का नारा करने वाला, प्रत्यहीन प्रवासी क्यस परिकारी, चंपल चित्र और वर्ष होता है।
- (११) कुम्भस्य गुरु—हाँव भीर वदर करोग, भन्य मकार से सुलो, बन, पुत्र भीर सी भादि से पुका मवान्तर से बनदीन रोगी कृपण पापी कुमाजन पाने वाला करवीक, प्रवासी, कपनी भीर रोगी होता है।
- (१२) भीनस्थ गुरु-भूमि स्थामी, राजा, मन्त्री सेनापति आदि राजानुस्य पनी दानी, परस्तु आमी प्राय एक्स निवास-स्थल का सुल संसक, शाकक गर्वेहीन शान्त दथालु स्यवहार-कुशल और साहित्य प्रेमी होता है।

### [ शुक्र-राशि-फल ]

- (१) संपत्त्व शुक्र---पर स्त्री के प्रेम में घल-त्यन करने वाला कुळ-कर्मकी प्रमण-शोक शहु-रिहेच गृह-धामादि का स्थामी काव्य-प्रिय विश्वासद्दीन दुराचारी, म्लाइन्ह्यूचीर वेश्यागामी दोता है।
- (२) वृगन्त साह -स्वतृद्धि हारा भतीपावत करते वाका राजाकी सं पृथ्य वत्सुयों में प्रयान वा विशेष गुणी प्रसिद्ध निर्मय, कृषि त्वी, सुगन्दनुष्य विश्ववि से सुली सुन्वर, ऐरवर्षवान, वृत्ती साहित्यक, नदाचारी परावकारी और व्यतकशासक होता है।
- (३) मियुनस्य सुक्र—विद्राल् कक्षा-नियुण, राजसेवक, संगीत-प्रिय मिय-सापी, मिय्नात पिय पनी बुद्धिमात् वित्रकला नियुण साहित्यक, विषे मेमी सम्बन कीर क्षेत्रहितेथी होता है।
- (४) करूस्य शुक्र-बरपाक (सीत्र) गुली सिष्माणी वसम काणी में चित्र क्याने वाला प्राय दो की का मोगी पार्मिक, क्राता मुन्दर मुन्द कार पन का इच्युक तथा नीतिक होता है।
- सारी घासक, क्षांचे भुन्दर शुरू कार पत का उन्दुक वान तासक देशा दे। (४) सिंद्रस्य गुक्र—स्त्री के पत से धनी सन्यान चौर सुक्त पाने बाला चरण सन्यान स्वयन पा शर्त्र हारा भी सन्त्री सन्ताप नाते बाला, स्वयन्तरी किन्तु विस्तराष्ट्रर चौर सिरम्ब देशा है।
- (६) कन्यास्य शुक्र-भीच धनाचारी कारमभाषी वौर्षपात्री धनी समार्गात कार्यकामी सुन्नी, मोगी
  रागी क्षीर्यक्षान कीर सहे द्वारा पन का जाराक होता है।
   (७) तसारच द्वाक्र-राजा का निय च सुर्वों में प्रचान, प्रसिद्ध, क्षित, निर्मत, क्षेत्रक विविध क्ष्य सुन्न, पन
- त्रसास्य ग्राक्र—राजा का प्रिय व घुकों में प्रचान, प्रसिद्ध, कवि, निर्मेत, कनेक विकिश्व वस्त्र मुझ, प्रव एवं पुष्पादि से युक्त, प्रवासी यरस्त्री, कायुरक विसासी कीर क्ला-नियुण होता है।
- (५) वृत्तिषदस्य ग्रक-द्वात स्त्री या पर-स्त्री में आसीक तथा यन-स्य दर्भ वाता कुळ-दर्शने, ध्यसनी, द्वासनी, द्वासनीय जीव हिंसद, घरण्यमी, धावन्य रोगी कुडमी नास्त्रिव, कोपी घटी वृद्धि, ग्रामरोगी चीर व्यक्तिय होता है।
- ्राप्तामा चार-व्याद्वया हूं। यह। (१) भतुस्य ग्राष्ट-मुश्ली वर्ती, स्त्री-पुत्र से भवत राजा सन्त्री वचन शीव-स्वसाव कास्य-पित्, विरफ्त, स्त्रोपार्टित हस्य हारा पुत्रय करने वाका, विद्याप, कोक-प्रिय राजनास्य चीर सुली होता है।
- स्वोपार्जित इस्य द्वारा पुराय करने वाका, विद्रान, बोक-प्रिय राजमान्य चीर सुली होता है। (१०) सकरस्य शक-सर्वप्रिय ची के वाचीनस्व, मोगी, परकी या दृक्त की से संगठि भवस्मणी एकान्य

निवासी विस्ता से वक्स बस्तीन कपछ, इवसरोगी, दासी और मानी दोवा है !

नवम-वर्तिका ]

(११) कुम्भस्य शुक्र—सर्विप्रय, स्त्री के आधीनस्थ, निन्दित स्त्री या कुमारी कन्या से प्रीति, अच्छे कर्म से विमुख, धन नाश करने वाला, चिन्ता युक्त, रोग से सन्तप्त, धम द्दीन श्रीर मिलन बुद्धि वाला होता है।

(१२) मीनस्थ शुक्र—विद्वान्, धनी, विलामी, संगीतिष्रिय, कामी, भाग्यवान्, सम्मानयुक्त, धन-लाभ करने वाला, सर्व-िष्रय, शीलवान्, शत्रु से भी धन पाने वाला, दान-शील, शिल्पज्ञ, शान्त, धनी, कार्यदत्त, कृषि-कर्म का मर्मज्ञ, जीहरी और भूमिस्वामी होता है।

# [ शनि-राशि-फल ]

दुर्वल शरीर, श्रोत्मवलहीन, व्यसनी, निर्धन, दुराचारी, लम्पट श्रोर कृतव्न होता है।
(२) वृषस्य शनि—श्रल्प धनी, श्राम्य स्त्रियों का प्रिय, स्त्री सुख से रहित, वुद्धिहीन, सन्तान कप्ट युक्त, श्रास्य भाषी, द्रव्यहीन, सूर्ख श्रोर वचन-हीन होता है।

(१) मेपस्थ शनि-मूर्ख, कपटी, मित्ररहित, भ्रमण-शील, सब का विरोधी, शान्तिरहित, निर्धनता के कारण

- (३) मिश्रुनस्य शिन-यन, पुत्र, बुद्धि श्रादि का सुख, लज्जा से रिहत, हास्य-विलास-प्रिय, सर्वेदा श्रमण करने वाला, परदेश वासी, कपटी, दुराचारी, पाखरडी, निर्धनी श्रीर कामी होता है।
  (४) कर्कस्य शिन-माता श्रीर पुत्र को कप्ट, निर्धन, मूर्ख, विलास में व्ययकर्ता, शत्रु पर विजयी, दुर्वल शरीर, वाल्यावस्था में दु खी, प्राज्ञ, दर्जातशील श्रीर विद्वान् होता है।
- स्त्री पुत्रादिकों से दु ख पाने वाला, लेखक, श्रान्यापक श्रीर कार्यदत्ते होता है।

  (६) कन्यास्थ शनि—लज्जारहित, सुख, वन, पुत्र का श्रल्प सुख या कष्ट श्रधिक, मित्रों का विरोधी, निर्वल शरीर, कोई वलवान्, मितमापी, धनवान्, मम्पादक, लेखक, परोपकारी श्रोर निश्चित कार्यकर्ता होता है।

(५) सिंहस्य शनि-अपकीर्ति युक्त, लिखने में वडा प्रवीण, कलह-प्रिय, शील-रहित, नीति-रहित, सुख-हीन,

- (७) तुलास्थ शनि—राजा, जाति या ग्राम या नगर का नायक, भूमिपति, क्रयक, लब्ध-प्रतिष्ठ, धनी, यशस्वी, कुलश्रेष्ठ, दानी, कामी, श्रपमानित, सुभाषी, स्वाभिमानी श्रीर उन्नर्तिशील होता है।
  (८) वृश्चिकस्थ शनि—कठोरिचित्त, वन्धन या ताडन का दु ख-मोगी, चचल, विष, श्रग्नि, शस्त्र से भय,
- शत्रु एव रोग से पीडित, लोमी, वननाशकर्ता, पुत्र सुख रहित, स्नीहीन, क्रोधी और हिंसक होता है।

  (६) धतुस्य शनि--सुन्दर, स्नी-पुत्र-धनादि से सुसी, राजा का विश्वाम-पात्र, नगर या प्राम में प्रधान, प्रसिद्ध, यशस्वी, सदाचारी, सन्तोपी, श्रन्तिम जीवन में श्रिविक सुखी श्रीर पुत्र के यश से प्रसिद्ध होता है।
- (१०) मकरस्य शनि—राजप्रिय, सम्मानित, प्रधानपद, धन-ऐश्वर्य-भोग का चिरकाल तक सुख, सुगन्ध से विभूपित, नेत्र-ज्योतिकम, मिण्याभापी, आस्तिक, परिश्रमी, शिल्पकार श्रीर प्रवासी होता है।
  - (११) कुम्भस्थ शनि—धनी, भोगी, उत्तम मित्र युक्त, ज्यसनी, श्रेण्ठ कार्यों से विमुख, शत्रु से पीड़ित, प्रामादि में प्रधान, दूसरे के धन का श्रधिकारी, नास्तिक श्रीर परिश्रमी होता है।

    (१२) मीनस्थ शनि—राजगुखी, राजा का विश्वास-पात्र, म्थान का प्रधान, उपकारी, ज्यवहार-कुशल, शीलवान, गुखी, तेजस्त्री, श्रन्तिम जीवन में सुख, सुन्दर श्री-पुत्रादि से सम्पन्न, हतोत्साही, श्रविचारी

श्रीर कोई शिल्पकार होता है।

### [राहु-साग्रि-कश्व]

### राहु में विशेषवा

यह मह, विस्त राशि में या बिस मह के साथ होता है, कहाँ के तत्त्व-ग्रंग हारा फर्जों का विकास बरता है। सुम या चन्त्र से ११ चर्रा खाने-गोंके राहु हो तो सुमैं कथवा चन्त्र के कर्तों में बाधा (चनुक्क बा मित्रक्ष) क्यांस्थित करता है। पंधा--एतीय मोंक में मेंप का चन्त्र हो तो ग्रुवतार रोगतास सिमीतासर (प्रीय तवा बीमाइ चन्त्र त्तरीयस्थ होते से, चन्त्र के कर्जों को राहु ने बिताश किया किन्तु मिनीतासर (प्रतिकृत्त) पर्ध गतुनास खादि (चनुक्क) क्या होते हैं। इस सिमुत कर्ने लिंग, कर्या शर्मक का राष्ट्र प्रामा अच्छो पत्र करता है। हम को राहु चनुसम्ब होने पर भी मारक म होकर खात मन्त्राम करता है। किन्न वा हिप्तक का कातस्य राहु स्ववास्थपरियालक बताया है। ध्यसम्म राहु तवा स्वयेश चन्नमस्य हो तो निक्ष्य ही चीलांग (कीनोंग) करता है। सु में श्रा र केनु म से कोई मह परि सेय-ग्रूप-सनु राशि पर, ए-४-६-१२ में मान में हो तो राज बरब सिलता है।

### [फेस~सशि~फ**स** ]

सेप—चंचल बहुआपी सुन्नी सहसरील कठोर रोगी मोग-बीठ व्याकुलता खींचिन्ता सामा को कहा ।

१९—हुन्की निरुष्यमें भालसी वाचाल पन-बान्य की हानि कुटुन्य पिरोप राजा हारा खास में वाचा।

सिद्धन—बाविविकारी रोग, भूव मेवसे पीवित सावा को कहा भामित बाँत सिन्न पा पंचा से कहा सम से स्वाहक ।

क्यं—वाविविकारी रोग, भूव मेवसे पीवित सावा को कहा भामित बाँत सिन्न पा पिता से दुन्त कासित्यहा ।

सिद्ध—बहुनाथी करणेक कर्सादेष्या, सर्वदेशत का यर कर्जाविक वेदर से बाहु राग या चोट बुद्धि विपरीश ।

क्रमा—सन्द्रामित सरारोगी मूल क्याविका राजुनारा सरक्तत से क्यावा द्वारा सेन मेराम पहा हुन्त विरुप्त ।

हुन्त स्वाहमीत सरारोगी मूल क्याविका राजुनारा सरक्तत से क्यावा द्वारा मोत्र म रोग पहा को स्वर्धन ।

हुन्त स्वाहमीत सरारोगी मूल क्याविका सामा क्यावा से व्यक्त की स्वर्धन क्याविका से स्वर्धन ।

सुर्पा क्याविका स्वर्धन वावाव राज्योग पन बान में वावार की पन कीर सन्दात से पहा हुन्त से नित्या ।

सर्ज स्वर्धन स्वर्धन क्याविका क्याविका सम्बर्धन से साम बाहुरोग वाल कर्य से नित्या ।

सर्ज स्वर्धन स्वर्धन प्रस्ति स्वर्धन स्वर्धन स्वर्धन से साम बाहुरोग वाल कर्य की नित्या ।

सर्ज स्वर्धन स्वर्धन स्वर्धन स्वर्धन स्वर्धन स्वर्धन स्वर्धन स्वर्धन स्वर्धन स्वर्धन स्वर्धन स्वर्धन स्वर्धन स्वर्धन स्वर्धन स्वर्धन स्वर्धन स्वर्धन स्वर्धन स्वर्धन स्वर्धन स्वर्धन स्वर्धन स्वर्धन स्वर्धन स्वर्धन स्वर्धन स्वर्धन स्वर्धन स्वर्धन स्वर्धन स्वर्धन स्वर्धन स्वर्धन स्वर्धन स्वर्धन स्वर्धन स्वर्धन स्वर्धन स्वर्धन स्वर्धन स्वर्धन स्वर्धन स्वर्धन स्वर्धन स्वर्धन स्वर्धन स्वर्धन स्वर्धन स्वर्धन स्वर्धन स्वर्धन स्वर्धन स्वर्धन स्वर्धन स्वर्धन स्वर्धन स्वर्धन स्वर्धन स्वर्धन स्वर्धन स्वर्धन स्वर्धन स्वर्धन स्वर्धन स्वर्धन स्वर्धन स्वर्धन स्वर्धन स्वर्धन स्वर्धन स्वर्धन स्वर्धन स्वर्धन स्वर्धन स्वर्धन स्वर्धन स्वर्धन स्वर्धन स्वर्धन स्वर्धन स्वर्धन स्वर्धन स्वर्धन स्वर्धन स्वर्धन स्वर्धन स्वर्धन स्वर्धन स्वर्धन स्वर्धन स्वर्धन स्वर्धन स्वर्धन स्वर्धन स्वर्धन स्वर्धन स्वर्धन स्वर्धन स्वर्धन स्वर्धन स्वर्धन स्वर्धन स्वर्धन स्वर्धन स्वर्धन स्वर्धन स्वर्धन स्वर्धन स्वर्धन स्वर्धन स्वर्धन स्वर्धन स्वर्धन स्वर्धन स्वर्धन स्वर्धन स्वर्धन स्वर्धन स्वर्धन स्वर्धन स्वर्धन स्वर्धन स्वर्धन स्वर्धन स्वर्धन स

### भावेश-मायस्थ-फल

# [ लग्नेश-फल ]

- लग्न में—श्रारोग्य, बलवान्, दृढ़ शरीर, रूपवान्, सम्मानयुक्त, चंचल, मन्त्री, सुखी, विलासी, धनी, सत्कर्मशील, त्रिख्यात, दो भार्यायुक्त, कुलदीपक, प्रथम सन्तान पुत्र, दीर्घायु श्रीर भूपति होता है।
- द्वितीय में —धार्मिक, स्थूल शरीर,स्थान का प्रधान, सत्कर्मपरायण, दीर्घायु, कुटुम्ब का सुख, सुशील, स्त्रीगुणवती, लाभयुक्त, प्रथम सन्तान कन्या धनी के वशीभूत, उच्च घराने में जन्म श्रीर विद्या साधारण होती है।
- रातीय में —वन्धुक्षों में श्रेष्ठ, मित्रयुक्त, धर्मात्मा, दानी, पराक्रमी, श्रानेक सम्पत्ति वाला, दो भार्यी, लग्नेश निर्वल, हो तो श्रापवित्र । श्रामग्रह की टिष्ट हो तो मधुर-भाषी, भाइयों का पूरा सुख न हो, प्रथम संतान पुत्र श्रीर श्रापने उद्योग से सुखी होता है।
- चतुर्थ मे—राजा का प्रिय, गुणी, दीर्घायु, बहुमित्र युक्त, मातृ-पितृ भक्त, सुस्री, विलासी, बाहन-सुख, भोजन सुख, पिता धनी, प्रथम सन्तान पुत्र, कभी किसी को कन्या ध्यौर इसे, गृह-कार्य की चिन्ता रहती है।
- पंचम मे--पुत्रवान् , दानी, विख्यात, सुशील, सत्कर्म-तत्पर, त्यागी, त्तमावान् , दीर्घायु, संतान को कष्ट, अच्छा स्त्रर , गान-कला में आसक्ति, ज्ञानी, मानी, विचत्तणवुद्धि से लाभ और प्रथम सन्तान पुत्र होता है।
- पष्ठ में—िनरोगी, भूमिरवामी, सवल, कृपण, शत्रुह्त्ता, वनी, भूमि का लाभ, पुत्र, माता, मामा, पश्च से सुखी, श्रपने द्वारा शत्रु बनाने वाला, कोधी, शत्रु-पीड़ित, स्त्रस्थता कम, कभी कार्य में श्रसफलता, प्रथम सन्तान पुत्र, कुत्ते से भय, श्रुनक भय और स्वजनों को कष्टदायक होता है।
- सप्तम में—तेजस्वी, शीलवान, सर्वारत्र, विनयी, रूपवान, स्त्री शीलवती, रूपवती, तेजस्विनी, किन्तु पति के सामने ही स्त्री की मृत्यु, व्यापार द्वारा धनवृद्धि, भ्रमस्य-श्रिधिक श्रीर प्रथम सन्तान सुशीला कन्या होती है।
- श्रष्टम में कृपण, धनसंचयी, दीर्घायु, श्रुभ दृष्ट होने से चुिद्धमान् , यशस्वी, सौम्यस्वभाव, कोधी, कभी-कभी जुश्राँ से लाभयुक्त, श्रल्पायु, स्त्री तथा भूमिधन में रुचि श्रीर प्रथम सन्तान कन्या होती है।
- नवम में—वक्ता, तेजस्वी, सुखी, शीलवान्, पुर्यात्मा, यशस्वी, राजपूज्य, प्रतिष्ठित, धार्मिक, भाई एव मित्र से सुखी, भाग्यवान्, धनवान्, तीर्थयात्री, प्रथम सन्तान पुत्र श्रीर प्रसिद्ध होता है।
- दशम में विद्वान्, शीलवान्, राजा का मित्र, गुरुजन श्रर्थात् माता श्रादि का सेवक, उनसे सुखी, राज्य या समृद्धियुक्त, विख्यात, भोगी, सत्कर्मशील, भाई युक्त, भाग्यवान् श्रीर प्रथम सन्तान पुत्र होता है।
- लाभ में—मित्र श्रधिक, पुत्रवान, श्रर्थशास्त्र-निपुरा, विख्यात, तेजस्वी, वलवान, दीर्घजीवी, वाहनादि सुख, विवेकी (निवेल लग्नेश में निर्वेल फल), धन लाभयुक्त, ज्यापार में धनवृद्धि, प्रथम सन्तान पुत्र श्रीर श्रारोग्यता रहती है।
- च्यय में—कटुभाषी, विरोधी, विदेशवासी, सगोत्रियों से मतभेद, जैसा लाभ, वैसा ही खर्च श्रर्थात् श्रावश्यक ' कार्यों में धन का श्रभाव नहीं होता, कार्य में श्रसफ्लता जिससे महाकष्ट, धूर्व, वाक्चतुर, प्रथम सन्तान पुत्र, गर्वित श्रीर श्रमखशील होता है ।

### [राहु-राशि-फल]

### राष्ट्र में विशेषता

बह भह, जिस राशि में या जिस मह के साथ होता है, कही के तरब गुरा हारा क्यों का विकास करता है। सुब वा बन्द्र से १३ वंशा धारो-मीके राहु हो तो स्व अधवा बन्द्र के क्यों में बाधा (अहरूक वा प्रतिकृत्व) क्यरिवाद करता है। वंशा—प्रतीध भाव में सेप का बन्द्र हो तो प्रकृतार रोगमाध मिसीनास (परिकृत्व) एवं सनुतार सादि (अनुकृत्व) क्या होते हैं। वह सिसुन कई लिए, कन्मा दरिवाद का मान्न (मिरिकृत्व) एवं सनुतार सादि (अनुकृत्व) क्या होते हैं। वह सिसुन कई लिए, कन्मा दरिवाद का राहु प्राप अब्दे क्या करता है। वृत्व का राहु अहरसक्त होते पर भी मारक न होकर चारि पनक्षाम कराता है। सिंह था वृत्तिक का खनस्य राहु स्ववाद्य परिवादक बनाता है। व्यवस्थ राहु तथा क्यों सप्यक्त हो तो निरम्ब की बीलाग (दीनांग) करता है। सुन सा रा क्यू म से कोई मह यदि सेप-यूप-यमु राशि पर स-४-८-१ से मान्न में हो तो राज वरवा सिक्ता है।

### ∫**चेत-**नाशि-फल ]

सेप---चंचल बहुमापी सुली, सहारशील कठोर रोगी मोग--बीठ स्वाकुळवा कोचिन्ता मामा को कर !
हप---हुस्सी निक्यमी आखरी वाजाल पन-मान्य की हानि कुटुन्य-विरोध राजा हारा आम में वाजा !
सियुन--चातिकारी रोग सम्म मन्त्रीयी वास्त्रिक स्वरुत्त होने गृत्युत्तार विवादी वाच्छा मन्दर्भ स्वाकुत !
सियुन--वातिकारी रोग मुननेतर सितित माता के क्र पामिल वार्ति मित्र वा पिता से दुक्त व्यक्तिया !
सिद्ध---ब्रामा वरोक, असिदिस्स, स्वर्यात को अस्य स्वर्तिक वार्ति मात्र वा पिता से दुक्त व्यक्तिया !
सिद्ध---ब्रामा करोति मुली, स्वर्यात हो ग्रम क्वाधिक व्यक्ति से सात्र रोग वा मोत्र में रोग प्रमुखन ।
स्वर्या---मन्दरिति स्वर्यात के पीतित कामी, कीपी दुन्ती माग मन्त्रीय बीत्म्यर में स्वरुत्ता वार्य्य में स्वर्तिक स्वर्यात वा स्वर्यात वा स्वर्यात स्वर्यात वा स्वर्यात स्वर्यात स्वर्यात स्वर्यात स्वर्यात स्वर्यात स्वर्यात स्वर्यात स्वर्यात स्वर्यात स्वर्यात स्वर्यात स्वर्यात स्वर्यात स्वर्यात स्वर्यात स्वर्यात स्वर्यात स्वर्यात स्वर्यात स्वर्यात स्वर्यात स्वर्यात स्वर्यात स्वर्यात स्वर्यात स्वर्यात स्वर्यात स्वर्यात स्वर्यात स्वर्यात स्वर्यात स्वर्यात स्वर्यात स्वर्यात स्वर्यात स्वर्यात स्वर्यात स्वर्यात स्वर्यात स्वर्यात स्वर्यात स्वर्यात स्वर्यात स्वर्यात स्वर्यात स्वर्यात स्वर्यात स्वर्यात स्वर्यात स्वर्यात स्वर्यात स्वर्यात स्वर्यात स्वर्यात स्वर्यात स्वर्यात स्वर्यात स्वर्यात स्वर्यात स्वर्यात स्वर्यात स्वर्यात स्वर्यात स्वर्यात स्वर्यात स्वर्यात स्वर्यात स्वर्यात स्वर्यात स्वर्यात स्वर्यात स्वर्यात स्वर्यात स्वर्यात स्वर्यात स्वर्यात स्वर्यात स्वर्यात स्वर्यात स्वर्यात स्वर्यात स्वर्यात स्वर्यात स्वर्यात स्वर्यात स्वर्यात स्वर्यात स्वर्यात स्वर्यात स्वर्यात स्वर्यात स्वर्यात स्वर्यात स्वर्यात स्वर्यात स्वर्यात स्वर्यात स्वर्यात स्वर्यात स्वर्यात स्वर्यात स्वर्यात स्वर्यात स्वर्यात स्वर्यात स्वर्यात स्वर्यात स्वर्यात स्वर्यात स्वर्यात स्वर्यात स्वर्यात स्वर्यात स्वर्यात स्वर्यात स्वर्यात स्वर्यात स्वर्यात स्वर्यात स्वर्यात स्वर्यात स्वर्यात स्वर्यात स्वर्यात स्वर्यात स्वर्यात स्वर्यात स्वर्यात स्वर्यात स्वर्यात स्वर्यात स्वर्यात स्वर्यात स्वर्यात स्वर्यात स्वर्यात स्वर्यात स्वर्यात स्वर्यात स्वर्यात स्वर्यात स्वर्यात स्वर्यात स्वर्यात स्वर्यात स्वर्यात

### भावेश-भावस्थ-फल

# [लग्नेश-फल]

लग्न में—श्रारोग्य, वलवान्, दृढ़ शरीर, रूपवान्, सम्मानयुक्त, चंचल, मन्त्री, सुखी, विलासी, धनी, सत्कर्मशील, विख्यात, दो भार्यायुक्त, कुलदीपक, प्रथम सन्तान पुत्र, दीर्घायु और भूपति होता है।

द्वितीय में —धार्मिक, स्थूल शरीर,स्थान का प्रधान, सत्कर्मपरायण, दीर्घायु, क़ुटुम्ब का सुख, सुशील, स्त्रीगुणवती, लाभयुक्त, प्रथम सन्तान कन्या बनी के वशीभूत, उच्च घराने में जन्म श्रीर विद्या साधारण होती है।

रितीय में —वन्धुस्रों में श्रेष्ठ, मित्रयुक्त, धर्मात्मा, दानी, पराक्रमी, स्रनेक सम्पत्ति वाला, दो भायी, लग्नेश निर्वल, हो तो स्त्रपवित्र। स्रुभमह की दृष्टि हो तो मधुर-भाषी, भाइयों का पूरा सुख न हो, प्रथम संतान पुत्र स्त्रीर स्रुपने उद्योग से सुखी होता है।

चतुर्थं में —राजा का प्रिय, गुणी, दीर्घायु, वहुमित्र युक्त, मातृ-पितृ भक्त, सुखी, विलासी, वाहन-सुख, भोजन सुख, पिता धनी, प्रथम सन्तान पुत्र, कभी किसी को कन्या श्रौर इसे, गृह-कार्य की चिन्ता रहती है।

पंचम में—पुत्रवान् , दानी, विख्यात, सुशील, सत्कर्म-तत्पर, त्यागी, त्तमावान , दीर्घायु, संतान को कष्ट, अच्छा स्वर , गान-कला मे आसक्ति, ज्ञानी, मानी, विचक्तणवुद्धि से लाभ और प्रथम सन्तान पुत्र होता है।

पष्ट में—िनरोगी, भूमिस्वामी, सवल, कृपण, शत्रुहन्ता, बनी, भूमि का लाभ, पुत्र, माता, मामा, पश्च से सुखी, त्रप्रमे द्वारा शत्रु वनाने वाला, कोधी, शत्रु-पीड़ित, स्वस्थता कम, कभी कार्य में त्रसफलता, प्रथम सन्तान पुत्र, कुत्ते से भय, शुनक भय स्त्रीर स्वजनों को कष्टदायक होता है।

सप्तम में—तेजस्वी, शीलवान, सम्चरित्र, विनयी रूपवान्, स्त्री शीलवती, रूपवती, तेजस्विनी, किन्तु पति के सामने ही स्त्री की मृत्यु, व्यापार द्वारा बनवृद्धि, भ्रमख्-श्रधिक श्रौर प्रथम सन्तान सुशीला कन्या होती है।

श्रष्टम में—कृपण, वनसचयी, दीर्घायु, श्रुभ दृष्ट होने से वुद्विमान् , यशस्वी, सौम्यस्वभाव, क्रोधी, कभी-कभी जुट्यों से लाभयुक्त, श्रल्पायु, स्त्री तथा भूमिधन में रुचि ख्रीर प्रथम सन्तान कन्या होती है।

नवम में—वक्ता, तेजस्वी, सुखी, शीलवान्, पुण्यात्मा, यशस्वी, राजपूच्य, प्रतिष्ठित, धार्मिक, भाई एव मित्र से सुखी, भाग्यवान्, धनवान्, तीर्थयात्री, प्रथम सन्तान पुत्र श्रीर प्रसिद्ध होता है।

दशम में — विद्वान्, शीलवान्, राजा का मित्र, गुरुजन म्रार्थात् माता स्त्रादि का सेवक, उनसे सुखी, राज्य या समृद्धियुक्त, विख्यात, भोगी, सत्कर्मशील, भाई युक्त, भाग्यवान् स्त्रीर प्रथम सन्तान पुत्र होता है।

लाभ मे-मित्र श्रधिक, पुत्रवान्, श्रर्थशास्त्र-निपुस्, विख्यात, तेजस्वी, वलवान्, दीर्घजीवी, वाहनादि सुख, विवेकी (निर्वल लग्नेश में निर्वल फल), धन लाभयुक्त, ज्यापार में धनवृद्धि, प्रथम सन्तान पुत्र श्रीर श्रारोग्यता रहती है।

ध्यय में कटुभाषी, विरोधी, विदेशवासी, सगोत्रियों से मतभेट, जैसा लाभ, वैसा ही खर्च श्रर्थात् श्रावश्यक कार्यों में घन का श्रभाव नहीं होता, कार्य में श्रसपत्तता जिससे महाकष्ट, धूर्व, वाक्चतुर, प्रथम सन्तान पुत्र, गर्वित श्रीर श्रमखशील होता है।

#### [धनश-फल]

- सनत में इपया, व्यवसायी, भनी, भन न सर्च करने वासा (संबधी), मोगी राजा से माननीय, सुकर्मी की के नेत्र शुन्दर स्वार्थी कब धेरा में बन्म कुटुम्ब विन्ता बिसमें व्यक्ति परिश्रम निष्कुर वामी और परकाम करता है।
- दिवीय सें--प्रसिद्ध धनवार, धार्मिक बहु बाममुक, लोमी दानी कुटुस्व पुष्ट, विवेन्ट्रिय हा बी का योग सन्तान रहित कमी वंशवृद्धि का सुत्र धन-संग्रह-कर्या निष्टुर कामी बीट सेवावृत्ति करता है।
- रुपीय में--स्यापारी क्षत्रह-श्रिय विनय-हीन। सूर्य हा वा बन्तु बैरी। मंगस हो वो बोर। मानि हो वो बन्तुहीन। पापमह हो वो रुपोशी पराक्रपी विजयी भसगर्वित। गुप्तमह हो वो बपोशी क्षत्रह-प्रिय बोर पंचल भन-पान्य का मुक्त कोर २०-४०-४० ६ वें वर्ष में विशेष मुक्ती होता है।
- चतुर्व में—पिता के पन का भोगी धाके में स्वापार करने बाला धत्ववादी इपालु, तेवस्त्री शीर्योषु । पापाव है। वो सम्बन्धि इशान्त्रवेशा में माता को पीढ़ा । ह्यामण्ड स्टन्ट है। वो ह्यामण्ड । पापस्ट हो तो रोगी यमा इरित होता है। पनेश केन्द्र में तका केन्द्रेश पष्टमान में हो वो पास्त्रय होता है। निष्टुर वामी और सवाहणि करता है।
- पंचान में चन्छी सन्तरि बाजा छपत तुन्ती केट कार्य करने से प्रसिद्ध विकासी निष्दुर परकाय सेवन सुन्ती। शुन्नमङ्ग से इस्ट पा पुक्त हा तो वहार। ब्रम्युत या इस्ट हो वा छपस सन्तान-तुन्ती भीर तुन्द किन्तु विचा द्वारा पनलाम बरवा है।
- षण्ड में बन संप्रक्ष में तिपुल् मूसिस्वामी शब्द डारा धनवानि रिपुड्ना इताना। पानपुष्ट या हस्ट हो या पतेश पापमह हो हो। धमहीन सब्ह राष्ट्र पीड़ित परन्तु शब्द विक्रमी परावसी बच्ट से बीवम निर्वाह, बच्ट से पनक्षाम और शुर्म भेग में रोग होता है।
- सप्तम में निकार प्रतिकृति करने वाक्षी भेरू विकास-मोग वाली भान-व्याधिनी। मनेश पापमङ्की हो भी वन्त्वा। सर्व बावक स्थवान् निस्तुर कमी संवाद्वि करने वाला विस्तुपुत्त, वनसंगरी रेगायुत्त पर वैश्व। की माता भीर साम के सुक से रहित पूर्वीकित पन में क्याइ भीर स्वत्व होता है।
- भारत में अप्रकृतिय भारतमात करते की इच्छा विकासी रूपवान् ममी मार्च-सुक में की खाता सिन्न द्वारा मनकाम तबे माई से रहित भूमि से बाम भीर गड़े बन की प्राप्ति सम्भव है।
- मनम में—गुम्मबुष्य-रच्छ में हानी पुरंप कार्य में निरंद प्रसिद्ध भाग्यवाल बजी काहि हासकर होते हैं। याप संयोग से-कृत्यु वा कृदिह । पमेरा शुमगह हो वो सुली पती प्रसिद्ध । पायगह हो वो मिशुकृष्टि । बाल्याबरका में रोगी परवाल सुद्धी केरारोगी और विदेश-अमरा से अधिक काम होता है।
- बर्गम में—राज सम्मान मातुर्गत पाछक, परास्त्री स्ववान परिवर्ग याती कामी बहु क्षेत्रुष्ठ राजहार से बन साम । बनेश रामभद्द हो वो मातुर्गत्यालक। पायभद्द हो वो आतुर्गत्युत्ति पुत्र-रिद्य माम्यपुक्त होता है। प्राच प्रसिद्ध बनी, निष्दुर कामी और संवाहृत्य करता है।
- काम में—बर्गमशील अपवहार-सुशक पनी विक्वात, मानी, वरास्थी मोगी चानियों का प्रतिपावक, वास्पावस्था में (क्रुब शीम) विवाद धनवृत्ति, धनवाम और मिप्र-धारा धहायता मिवती है।
- व्यय में---परवेश में बताताम करने बाता पापी-कपाधी-कोड़ों की संगति जुर नही। हामभड़ हो वो गुनस्क: किन्तु पुद-प्रिय बन-संभइ में बिम सहस्रपति तक सम्मव कर्य से विशित्य कुटुन्य का सुक्र कीर क्यों में बनहानि होती है।

### ['तृतीयेश-फुल ]

- लग्न में —पापप्रह हो तो लम्पट, दो भाई का योग शुभ । वाचाल, स्वजनों में फूट डालने वाला, सेवार्ग्त, कुमित्रों से युक्त, मित्रों से कटुभाषी, करू, परन्तु पिंडत । शुभप्रह में शुभफल, स्वभुजार्जित धन का सुख, साहसी तथा सुखी होता है । सन्तानोत्पत्ति में विलम्ब या हानि होती है । बड़े भाई को कप्ट, योगी, महत्त्वाकाची और छोटे भाई का सुख होता है।
- द्वितीय में—भिज्ञक, निर्धन, श्रत्पायु, वन्धु-विरोधी। शुभग्रह हो तो वली तथा प्रभाव-शील। धन-संग्रह में कठिनता होती है। सन्तानोत्पत्ति में विलम्ब श्रयवा हानि होती है। भाई का शत्रु, मामा को कष्ट, शत्रु से कलह श्रौर यश-प्राप्ति दुर्लभ होती है।
- तृतीय में —साधारण वली, सर्विभिय, गुरु-देव-भक्त, राजकुपा, शुभाचारी, मन्त्री (प्रधान के बाद द्वितीय पद), राजद्वार से धन-लाभ, वन्धुहानि, साहसी, पराक्रमी एव स्वतंत्र-विचार का होता है। सन्तानोत्पत्ति में विलम्ब या हानि होती है। बडे भाई को कष्ट, योगी, महत्त्वाकाची ख्रीर साहसी होता है।
- चतुर्थ में—पिता एव भाई को सुखटायक, माता का वैरी, पितृधननाशक। पापमह हो तो पिता के धन का भोगी। प्राय: सुखी, अपने उद्योग से उन्नति-शील तथा राजसम्मान पाता है। छोटे भाई का सुख, दो भाई का योग शुभ। कोई भाई का रात्रु और धनी होता है।
- पंचम में—अच्छे वन्धु वाला, सुत या भाई द्वारा पालित, परोपकारी, विषयभोगी, चमावान्, सुन्दर, दीर्घायु, श्रपने उद्योग से उन्नतिशील, राज-सम्मान तथा इसकी सन्तान विलष्ठ होती है।
- षष्ठ में --वन्धु-विरोधी, नेत्ररोगी, रोगी, भूमि-स्त्रामी, धनी, शत्रुपीडित, खरीद-विक्री का व्यापारी, माता के के कुल से सुख का श्रभाव, भाई का शत्रु, मामा को कष्ट, शत्रुकलह श्रीर यश-प्राप्ति दुर्लभ होती है।
- सप्तम में स्नी रूपवती, सीभाग्य-युक्ता। क्रूरप्रद्द हो तो स्नी, देवर के साथ रहने वाली। स्वयं जातक की (राजाद्वारा) मृत्यु, वाल्यावस्था में कष्टभोगी, वहे भाई को कष्ट, योगी, महत्त्वाकाची, साहसी होता है, छोटे भाई का सुख, दो भाई का योग शभ, शत्रुविजयी, परिश्रम से विवाह श्रीर परदेश-वासी होता है।
- अष्टम में कोथी, मृत भाई का जन्म, पापप्रह होने से प वर्ष तक दु ख। श्रायु रहने पर वाहुकष्ट । शुभग्रह हो तो धनी परन्तु रोगी। भाई को कष्ट, कार्यों में भय श्रीर कभी-कभी धनलाभ भी होता है।
- नवम में—यन्धु द्वारा परित्यक्त, वनादि में निवास, पुत्रवान् , पराक्रमी । शुभग्रह हो तो सहोदर-प्रिय एवं अच्छे भाई, स्त्री द्वारा भाग्योदय, प्रवासी, घार्मिक किन्तु सुख में भी दु ख-दर्शक होता है ।
- दशम में—भोगी, मातृभक्त, राजपूज्य, वन्धु एव स्त्रीवर्ग का प्रिय, वड़ा भाग्यशाली, वली, पवित्र, हढ़-संकल्प वाला, मित्रयुक्त, स्त्री कृर स्वभाव वाली, अपने उद्योग से सुखी खोर राजसम्मान पाता है। वड़े भू भाई को कष्ट, योगी, महत्त्वाकाची, साहसी, छोटे भाई को सुख खोर कभी दो भाई का योग होता है।
- लाम में—राजद्वार से लाभ, वन्धु का परोपकारी, राजा से माननीय, भोगी, स्वमुजार्जित धन-सुख, किन्तु रोगी श्रौर मित्रों से सहायता मिलती है।
- व्यय में—मित्र विरोधी, बन्धुश्रों को कष्टदायक, बन्धुश्रों से दूर रहने वाला, प्रवासी, सर्चीला-स्वभाव, पिता का बुरा स्त्रभाव । पापग्रह होने से माता को कष्ट एव राजा से भय । स्त्री द्वारा भाग्योदय, धार्मिक किन्तु सुल में भी दु ल-दर्शक होता है । श्रपने उद्योग से धनी तथा कोई भाई का श्रहप सुल पाता है ।

नोट—्रुतीयेशः, वृश्चिक राशिस्थ हो अथवा रुतीयेशः, लग्न या रुतीय भाव से त्रिक में हो तो प्रायः सहोदर का सुख नहीं होता। [ वेश्व ] [ भावक-वीपक

#### [ सुखेग<del>ु परत</del> ]

कम्म मॅं—पिता-पुत्र में परस्पर स्नेह् कमी पितां की बार से शतुवा पिता के नाम स हमकी क्वार्ति रोगहीन मोगी परास्त्री विदेश, समा में मूक ख़ीर पित्र-वन का स्वागी होता है।

दितीय में—पिता का विरोधी। द्वामध् हो तो पित्यास्त्रक्ष, विषयात। ही पिता को हमके पन का सुस्न मही होगा। चतुर्वेश द्वामधह युक्त हो तो पित्मक, धनी विदान्। पायपुत हो तो कृपस, पितृविरोधी किन्दु भन-पान्य का सुस्न पाता है।

वर्तीय में—साव-पिय-इन्सा या माता-पिया का शाहु या नाशक, परन्तु वियु-बाधु का प्रविशासक, विकास कर स्वाहन पर्य पद्मामुख । द्वारा के को को को किया पर्य पुत्रार्थित पर्य का मुख । निस्यरोगी धनी भीर पर्शा होता है।

चतुर्व में — भूमिरनामी मानी, मार्मिक, सुबी विक्यात पित्-मक पिता के किए कामदायक, सेवक्सुक बाहनसक चतुर शीकवान पनी सन्त्री कीर चतुर होता है।

पंचम में---पियु-पन का मोगी धार्मिक, सर्वजन-प्रिय राजा द्वारा विक्यात संस्पृतकात पुत्रपालक, पुत्री की शीवीब, जा कन्या--रहिष होता है।

वह सं--- पितृ-सम्पत्ति-साराक, पितृ-विरोधी पितृ-वीप-कारक, बहु-रातृ-पुकः। गुममह हो तो हतका पुत्र वन-संवयी होता। पापमह हो तो सामा हारा हु ल यात्रा व्यविक, साता का राजु वना सित्र-रहित होता है।

सप्तम में -विद्वान पिद-यम-स्वामी वैयक वानने वाक्षा सभा में मूक, देववन चाक्रित वनी बी-प्रिय। पायमह हो तो प्रमवस् से विरोध दुष्ट या कठोरचित्र। शुभगह हो पुत्रवस्थातक, क्षतपि और कामानुर होता है।

भारतम में—पापमा हो वो कृर रोगी वरित्र कुकर्मी सन्तु-मित्र विवा से भन्तमुल। सुमग्रह-नुक हो वो बाहनादि नाश मादकरन कोश-हानि जन्नमय मृति से साथ कमी उत्तम स्थिति की हानि होती है। बारज या मर्पुसक होता है।

क्षानि क्षेत्री है। कारज या प्रमुख्य क्षेत्रा है। जनम से—माम्यवान् विद्यान् पित्-याँ-पालक पित्-यक्त, महाच्यों का स्वामी तीर्ववानी स्वमायीक परदेश में सबी प्रसिन्धिकम से लाग न हो मात्-पित-विरोधी किन्द्र वार्मिक क्षेत्रा है।

में मुली भूमिनेवक्य से जाम न हो मार्च-पर्य-विरावी किन्तु बागिक होता है। दशम में—राजसम्मान मुली प्रसन्न-विच कमासीक भावा-पिता से मुली। पापपुत्त होने से विपरीय प्रज्ञ।

इराम सें—राबसम्मान सुन्नी प्रसन्न चन्ना कुमोशील भावा-प्रवास सुन्ना। पायपुक्त होन से वर्षरीय प्रज्ञा सुन्नेरा पायमह हो हो माय-त्वामी अपनी कम्बा का त्रिय। शुभमह हो वो अन्य का सेवक होता है।

कास सें-पती स्वसुवावित धम-ताम पित-पाविक परदेशयात्री वहार गुणी दासी। सुवेरा पायमह हो वो सार-पुत्र भिस्वरोगी विन्तु परास्त्री होता है। बभी व्यवस्थित साम मी होता है।

क्ष्मद सं--परदेशवादी हुन्की पित-सुक-दीम । सुकेश पायमह हो वो खावक जारक या नपुंचक। पायपुक हो तो पिता परदशवादी। हम्मपुक हो तो पिता सुकी। वर कमाने में भविष कर्य होता है। ११ वर्ष वक्ष में माता की सुखु। किसी को सूनरी माता से माई का सुवीग होता है। १५ से ३६ वन वक्ष के मध्य में पिता की सुखु सम्मव है।

कार—चतुर्व भाव में भंगत भूपन देवा है। शुद्र-ग्रुड, माद्रकटदायक है। राष्ट्र मावा को शरीरक्य । चतुर्वेश शुक्र दोकर चतुर्वस्य हो वो मन्त्री एक माद्रमुख बाह्रसमुख कीर सकान का हिर्माण करावा है। चतुर्वेश रुकारच हो वो कमा स्विति की हानि और कभी मुमि हारा काम देवा है।

## [ पुत्रेश-फल ]

लग्न में—बुद्धिमान, विख्यात, शास्त्रवेत्ता, कृपण, स्वार्थी, संगीत-प्रिय, सुकर्मकर्ती, विद्या एवं मन्त्र का प्रेमी, २२ वर्षायु में सुतोत्पत्ति तथा पुत्र भी राजविद्या में चतुर, स्वय को साधारण विद्या, गणित या यहकार्य में संल्लान, दो सन्तान का सुख, कभी पुत्रशोक श्रीर धार्मिक होता है।

द्वितीय में—धनी, संगीत-प्रियं, उच्चपद्रथ, विख्यात, कुलपित से द्रव्यलाभ, कुटुम्वविरोधी, दुःसी-चित्त, क्रोधी, कास-श्वास-रोगी। पापप्रह हो तो धनहीन। शुभयुक्त हो तो द्रव्याधीश, पुत्रवान, दीघीयु तथा अनेक कन्याएँ होती हैं।

रतीय में—मिष्टभाषी, वन्धुश्रों में यशस्वी, मायाबी, पराक्रमी। इसकी सन्तान, श्रपने चाचा का पालन करेंगी, श्राप किसी को कुछ न देंगे। श्रुभमह हो तो श्रुभकार्य में सिद्धि, सुस्री, शान्त, नम्र किन्तु सन्तान-कष्ट होता है।

सन्तान-कृष्ट होता है। चतुर्थ मॅ-बुद्धिमान्, मन्त्री, पितृ-ज्यापार् में श्रासक्ति, माता एवं गुरु का भक्त, विद्वानों को धन देने वाला, धनाढ्य। यदि पचमेश के साथ चन्द्र हो श्रीर पचम में गुरु हो तो ३६ से ४२ वर्ष के मध्य पौत्री तथा ४५ वर्ष तक पौत्र होता है।

पचम में चुद्धिमान, मानी, वाक्चतुर, सुतयुक्त, विख्यात, धनाढ्य, श्रेष्ठ, धार्मिक, किन्तु किसी पुत्र की अल्पायु। यदि पचमेश पचम में तथा चतुर्थ भाव में सुखेश के साथ चन्द्र हो श्रीर पंचम में गुरु हो तो ३६ से ४२ वर्ष के मध्य में पीत्री तथा ४४ वर्ष तक में पीत्र होता है।

पष्ठ में—शत्रुयुक्त, रोगी, कभी पुत्र-कन्या दोनों का सुख, सन्तान से विरोध, सन्तान से शत्रुता, मानद्दीन, धन-द्दीन, शत्रु से भी मिलने वाला, दोपयुक्त, ददकाय। पापयुक्त हो तो धन एवं पुत्ररहित, किसी का दक्तक पुत्र वने या स्वयं को दक्तकपुत्र लेना पढ़े, दुद्धि-भ्रंश या साधारण विन्या योग होता है। सप्तम में—स्त्री सुशीला, पुत्रवती, सुन्दरी, सीभाग्यवती, प्रियभापिणी, ज्येष्ठ जनों की श्राह्माकारिणी, चीण कृटि

वाली। जातक मायावी, पिश्चन (चुगलखोर्), कृपस, विद्या-विवादी किन्तु सन्तान से सुखी होता है। श्रष्टम में—सन्तान कार्य में श्रिधक रार्च, २४ वें वर्ष में या ३६ से ४० वर्ष तक सन्तान योग, स्त्री से दुसी,

श्रष्टम में सन्तान कार्य में श्रिधिक रार्च, २४ वें वर्ष में या ३६ से ४० वर्ष तक सन्तान योग, स्त्री से दु री, कदुभाषी, धनहीन, मूर्क, सन्तान या भाई श्रगहीन, श्रनेक कन्याश्रों का जन्म, सन्तान के २४ वें वर्ष में इसे महाकष्ट, सन्तान से विरोध, साधारण विद्यायोग, दो पुत्र का सुख। यदि सुतेश-रन्ध्रेश श्रन्योन्यभावस्थ हो तो पुत्र तथा विद्या का साधारण योग श्रीर कभी हो कन्या का सुख पाता है।

नवम में — बुद्धिमान् , विद्वान् , गणितज्ञ, कवि, राजमान्य, रूपवान् , नाटक-प्रिय, वाह्नसुख, प्रन्थ-र्चियता, कुल-नीपक, प्रसिद्ध । नवमेश-पुत्रेश श्रन्थोन्यभावस्थ हीं तो राजा या शिचक या उपदेशक होता है।

दशम मे—सत्कर्मरत, विख्यात, मात्युक्त, सुखी, राजातुल्य, मन्तान-युक्त, राजकर्मचारी, विनता-प्रिय, प्रन्थ-रचिता, कुल-दीपक, श्रनेक प्रकार से धनलाभ, यशस्वी, कोई शिच्नक या उपदेशक, वेतन द्वारा सुख। दशमेश-सुतेश श्रन्योन्यभावस्थ—त्रिकोणेश से दृष्ट होने पर राजा होता है।

लाभ में—शूर, विद्वान, धनी, पुत्रवान, प्रन्थकर्ता, जन-वल्लभ, सत्कर्म-फल-भोगी, गीतज्ञ, कला-निपुण श्रौर बहुमित्र-युक्त होता है।

व्यय में—पापप्रह हो तो सन्तान-रहित। ग्रुभग्रह हो तो पुत्रवान, किन्तु सुत से सन्ताप, परदेश-गामी। श्रिधिक व्यय करने वाला, दो कन्याश्रों से सुखी, ४१ से ४४ वर्ष तक के मच्य में दो पुत्र भी हो सकते हैं किन्तु स्त्री को महाकष्ट होता है। पुत्रविन्ता श्रवश्य । कुबुद्धि के कारण सकट एवं पुत्रहानि होती है।

नोट—(१) पचमेश के साथ राहु होने से पुत्र-कन्या दोनों का जन्म किन्तु किसी सन्तान की हानि होती है।
(२) यदि पंचमेश या चतुर्थेश के साथ बुध या लग्नेश, लग्न या सुखमाव में बलिष्ठ हो, पाप-हष्ट न हो तो, सन्तान तथा विद्या द्वारा यशस्वी होता है। 1 110 7 E WITH THE

#### (पष्टेश-फस्त)

क्षेत्र में - स्वस्य सबक्ष बंदामशीस रिपुइन्ता वांबास, कुदुस्व की कुटदाबक, निमेव पदार्वाइन सुन, भनी. गाली पत्र के बिए हा की. भरवस्य वा अपवरामीगी दवा कोई अवाँ का शीकीन होता है।

हितीय में → पुष्ट चतुर, धम-संग्रही वरवपदस्य, विक्याद वाचात सोगी कठिनता से धन-संग्रह में समर्थ. करा रारीर परदेश में सबी, एक्ष्मिष्ठ प्रवदारा भननाश, गृह-क्सह, धन प्राप्ति में विका दवा कोई धनदीम होता है।

कृतीय में -कोमी, बनी भाइबों से स्पन्त, पिद्यन, बमाशीस, ब्रेंस्संगित, पित्रार्वित बन का नाशक। पापमह हो तो स्वयनों को कप्टदावक, पिए-यन-विकासी प्राप्तवासियों को कप्टताबक कोर प्राय पराधीस ( नौकरी ) जीवम होता है।

चल्ल में में--पिता-पत्र में परस्पर कवड़, पिता रोगी पिता के बन की डानि, विपाद-यक, पिता के बन से बती माद्यक्र कस्विर कस्मी मनस्वी कोषी पिश्चम ( बुगुकलोर ) और शृबुनारा करता है।

पंचम में--पिता-पत्र में विरोध पत्रशीन राजकोप। पापमुख हो तो पत्र-सत्य । शामयक हो तो बनी स्बकाब में बतर क्याल सबी, धरिबर घन और सीम्य स्वमाब बाबा होता है।

पन्न में--रागी, सुबी, कुपख, कुरस्वान में निवास कामन्य कुरुती नहीं होता (कभी सुबी) बादिवर्ग से राजवा, स्त्री अनुरागी वथा अन्य कोगों से भी मित्रवा होती है।

सप्तम में--पापमह हो तो सी-प्रवश्य स्वमाव वाती, वही विरोधिमी, तापकारिखी। श्रमप्रह हो तो सी वस्त्वा स्तिक्षी था स्त्री का गर्भपत । पापयक हो तो सी कामातरा क्यहकारियी । शमयक हो तो सन्वान-मुख बरामी बनी गुणी मानी राजनारा, किन्द्र राज कपिक हाते हैं। गृह-कम्रह-सक और कर्यों का शौकीम होता है।

काइम में--रोगी बीब-हिंसक, परसीगामी। सूर्य हो वो पग्नुभय राज्यभय। चन्द्र हो वो कास्महस्या बा इठात सस्य । संगढ़ ही तो सी को सर्पसय । जुन हो तो सी को विपसय । गुरु हो तो शत्र-पीड़ा हस्ट-संय । शक्त हो तो नेत्रपीड़ा । शनि हो ता संमहत्यी रोग, बातबीप की को बसंश । गप्र-धन का साम हा किन्त सस्पान या रोगी रहता है।

सबस स--पापमद हो तो विक्लांग विरुद्ध-वादी माचक गुरु-दंबता सादि की सवहा करने माला पुरवहीत. धन पत्र संपादि से विद्दीन काष्ठ-पापासादि का स्थापारी कभी द्वानि कमी काम कार शत्र का विनाश होता है।

दशम में-माता का कप्रिय का विरोधी धार्मिक, पुत्रपालक, क्यापार में, परिवतन शाहसी परवेश में सली बका एवं स्वका-नैष्टिक। शुभगइ हा वो कुछ शुभकत। शुमपुक हो तो पुत्र हारा स्वर्ष का

पासम स्वयं पितृवारी। सत्य मतुर्वी का पासक रात्रनारा, राजदरह सीर स्रविक यम-स्वय होता है।

काम में-पनी गुणी, मानी, साइसी, सन्तानरहित । पापमह हो तो रात्र स स्स्मूमन चोरमन परा स काम हुष्ट-संगति । शुमयुक हो तो शुमकत । सन्ताम कह या पुक-पूख् और जुर्मों का शीकीन क्रोता है। प्राच रिप, नर हो बावे हैं।

क्यव में--पुत्रकष्ट पशुनारा 'ब्रुष्यद्दानि जीवहिंसक, परलीगामी, रोगी, धन-धान्य के तिप क्योगी सहसी से महान्य राजदयह योग और अधिक सन होता है।।

### [ सप्तमेश-फल ]

लंग्न में—परस्त्रीगामी, भोगी, रूपवान, स्त्री-लोलुप, त्रिचत्तस्स, घीर, वातरोग से पीडित, टो भागी का योग, ३६ से ४० वर्ष तक के मध्य समय में स्त्री को मृत्युवत कष्ट होता है।

दितीय में — मुखहीन, दीर्घसूत्री, त्रालसी, त्रानेक स्त्रीसंयोग, सुतिविद्दीन। स्त्री की दुण्टप्रकृति, दुःखिनी वुद्धिमती, गर्व से पित की ख्रवज्ञा करने वाली, त्रापका धन, स्त्री के हाथ में रहेगा, स्त्री कार्य में श्रिधक व्यय होता है। शुभत्रह से स्त्री सुलक्त्रणा, पित की भाग्य वढाने वाली एवं वंशवृद्धि करने वाली होती है।

त्तीय में—पुत्र, वन्धु श्रादि का प्रिय, दुःखी, श्रात्म-निर्भर-शक्ति-सम्पन्न, स्त्री-मृतपुत्रा, कभी कन्यासुख, देवार्चन से पुत्रसुद्ध। पापग्रह हो तो स्नी रूपवती एव देवर से प्रेम किन्तु मृतपुत्र का जन्म होता है। चतुर्थ में—चचल, स्नेही, पितृ-चर-साधक, धर्मात्मा, सत्यवादी, दन्त-रोगी, पिता कठोरभापी किन्तु पुत्र-वधू का पालक, स्त्री पतित्रता, मतान्तर से किसी की स्त्री दुश्चिरत्रा होती है। पंचम में—भाग्यशील, पुत्रवान, साहसी, गुणी, धनी, यशी, मानी, किन्तु दुण्ट-बुद्धि। श्रापका पुत्र, श्रपनी माता का पालक, सन्तानरहित या विवाहरहित या स्त्री को कण्ट होता है।

पण्ठ में—स्त्री के साथ शत्रुता, स्त्री रोगिखी श्रथवा क्रोधवती। पापमह हो तो त्त्यरोग का भय श्रथवा मृत्यु। स्त्री का श्रलप सुख, ३६ वर्ष तक दो स्त्री का योग, स्वयं रोगी, स्त्री-प्रिय किन्तु भाया-चिन्ता रहती है। सप्तम में—प्रेमी, निर्मल-स्त्रभाव, प्रमन्न-चित्त, कृपालु, तेजस्वी, स्वस्थ, शीलवान, यशस्वी, प्रियभापी-दीर्घायु, परस्त्रीगामी, वातरोगी, दो स्त्री का योग श्रीर पुत्र-कन्या का सुख होता है। श्रप्टम में—वेश्यागामी, परस्त्री-प्रेमी, स्व-स्त्री से विरोध, कलही, क्रोबी, स्त्री रोगिखी। स्वयं रोगी किन्तु

स्त्री-लोलुप, नित्य ही मार्या-चिन्ता, कभी-कभी स्त्री का थोडा सुख मिलता है श्रीर विवाह में श्रिथिक खर्च होता है। नवम में—तेजस्वी, शीलवान, कला-निपुण, स्त्री शीलवती, तेजस्विनी । पापप्रह हो तो स्त्री विकृत रूपवाली, या वन्ध्यावत्। लग्नेश की टिंट्ट हो तो तपीयल से भाग्यवान्, प्रयल तार्किक । श्रनेक स्त्री सयोग,

स्रो-कार्य में सर्वदा श्रधिक न्यय तथा दीर्घस्त्री होता है।

दशम में—राजिवद्रोही, लम्पट, कठोर-भाषी, कृरप्रकृति। पापप्रह हो तो ससुर महादुष्ट, किन्तु जातक, ससुर एव दुष्टजनों का श्रनुचर, श्रपने कुटुम्च एव स्त्री से प्रेम-रिहत। मतान्तर से-सत्यवादी, धर्मात्मा, दन्तरोगी किन्तु स्त्री पतिव्रता, न्यापार में श्रासिक । मतान्तर से किसी की स्त्री दुश्चिरत्रा तथा मृतपुत्र का जन्म होता है।

लाभ में — स्त्री रूपवती, ग्रुभशीलयुक्ता, भक्ता, प्रसव समय में विशेष प्रेम करने वाली। कभी किसी स्त्री की प्रसव काल में मृत्यु। स्त्री-मृतवत्मा, कन्या सुख । देवाचन से पुत्रसुख। स्त्री को पिता की स्त्रोर से किसी प्रकार का सन्देह रहे। २० वर्ष तक में विवाह हो जाता है।

व्यय में —गृह, वन्धु से रहित, खर्च से व्याकुल, चोरभय। स्त्री चंचला, दुर्मुखी, अपव्यय करनेवाली, कभी घर से भी निकल जा सकती है। दरिष्ठ, ऋपण, वस्त्र से जीविका, निधनी और जार-कन्या ही स्त्री होती है।

नोद्र- सदि सप्तमेश, सूर्य- गगल के साथ लग्नस्थ हो तो कन्या जन्म अधिक अथवा की वन्ध्या होती है। सप्तम भाव में वृप, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर में से कोई राशि हो तो किसी की स्त्री, घर से भाग जा सकती है।

#### [स्वया-फरा]

- कान में --बहुबिम्नपुष्ट, बीचेरीगी चोर, हामकोचन-बीन, हुन्की, ककरोगी, राजकृता से बनवाम को मार्थायोग बाद-विकाद से पुष्ट दोता है। यदि स्यं-पुष्ट हो तो २४--१६-३६ वें वर्ष में वेंद्रकट दवा ४५ वर्ष की पूर्वांदु, धन्यका ७१ वर्ष की पूर्वायु होती है।
- हिपीय में---शिक्षित या साकर होते हुए भी बोर--प्रकृषि। ग्रामण्य हो तो ग्रामण्य किन्तु करत में राजमथ से यत्यु वक सनमव। पापणह हो तो अस्पायु, यनकाम में असमवे अनेक श्रापुण, परभागहारी। गया हुआ हुन्य पुना म मिले। ६४ वर्ष की बायु और ३२-३४-३८ वें वर्ष में महाबट्ट होता है।
- रतीय में बन्तु भित्र का विरोधी कांगद्दील, बुबंब, बंबब, सहोहर-दील कर-भारी ६५ वर्ष की बाबु, २४-६१-६६ वें वर्ष में सहाकट्ट । कुमाग छ यनसाम पराधीलवीविका और घालसुलरहित होता है।
- चतुर्थ में —ीयक बन का लागुक, कायपन पिता-पुत्र में सबसेव विद्या होगी, कावानक (सहा, बावटी पना हुका मूमिष्ठ इन्य, वसीयदनामा द्वारा) इस्त्रालाम होता है। ०१ वर्ष की बालु। वहि सूर्य हो तो २४-२६-३६ वें वर्ष में देहकस्ट एवं ४८ वर्ष की पूर्लायु होती है।
- पंचम में --पुत्रस्तु या पुत्र का कमती स्वमाव स्वित-बुद्धि, वंचक कहति, हम्पन्छ । शुप्तमङ्क हो यो शुम्तपुक हा वा पुत्रावि की इद्धि वर्ष शीक्ष्युक सम्वति, कुष्मों केवने वाका (सहा-काटरी वावि का सीक्षेत्र)।
- पष्ठ में-सुर्व हो तो राज्ञविहोही, बन्त से रोगी अंगल से कोपी बुध से सर्पमय शुद्ध से सरीरबण्ट, शुक्र से नेत्ररोगी शति से हुसी, सलरोगी, श्रम-रच्य बन्त से बच्टरहित। राहु-बुध बीग से बच्ट बा बारवानु मोग। ६० वर्ष की पूर्वोचु तका बात वा सर्प से मय होता है।
- साम में--शुरारोगी कुष्ट-की-संघोग। वपनाइ हो वो वायो किरोबी, मानोडेबी वका डेव से मृत्यु वक सन्मव हो विवाह। मंगल-राजेस योग में अनकी जी द्वारा विच सान्ति। भी वर्ष की पूर्णुय। विदे सूर्युवक हो तो २४-२८-३६ में वर्ष में देहकार कवा ४८ वयाकी पूर्वोंचु होती है। ग्रुम काय में पन का कच होता है।
- भाष्यम में --राहु कुप भोग से अध्य स्वापारी स्थापि रहिए, कुटनीयिक विकास करती कुछ में बन्स की सुरवरिता ४६ वर्ष की पूर्वांपु : बनोस कुछ हो तो दीर्घांचु होती है। रनमेस चन्द्र हो तो १२ वें वर्ष म रिष्टुकार होता है। हसकी करणाप नहीं होती !
- मबस में—हिंसक पापी संग-रहित बन्धु-होन स्नेड्-सून्य पूरव व्यक्तियों से विरोध सुकरोगी सारा वा पिता वा सरम सुख। ७१ वर्ष की पूर्वांतु। ४ से म वर्ष वक भवंकर बच्च दोता है। की-स्तवस्ता या बन्द्या होती है।
- बरास में --राजकमें बारी तुष्ट काकसी कूर, बरचु-रहित आता की कविरायु, बारज पुत्र-सुली। धर वर्ष की गूर्योतु। धरि सूर्य-नुकाहो तो २४-२८-१६ में वर्ष में बेहकच्ट तथा ४८ वर्ष की गूर्योतु होती है।
- शास में-नाश्यकाल में तुन्ती परचात् सुन्ती । श्रामम् हो तो शोषीय । पायमह हो तो धारपायु, भीच-संगीत, करिकट कहनी । १४ वर्ष की कासु । २४-३२-३६ में वब में महाकड़ होता है ।
- क्यम में—भोर कर नीच चारमजाम से दीन विक्त नेह, स्वेच्याचारी बहु-माणी चहुर किन्तु बज सर्प स्तांक रसादि द्वारा प्रस्तु तक सत्भव अववा स्तरारिका मक्ष्य, काक चारि पविगण करते हैं। इ. वर्ष की प्रतीव होती है।
- मोर— बास्त्रेग केन्द्र में हो क्रमेश निर्वेश हो तो २० वा ३२ वर्ष की पूर्वोतु होती है। एमोश मीचरव हो एक आद में पारवाद हों, क्रमेश निर्वेश हो तो घरमातु। एमोश पारवुक हो, एमा मांव में पारवाद हों क्या में मूरवाद ही तो बल्स सवय में (शीम) यातु होती है।

### नवमेश-फल

लग्न में —बुद्धिमान्, ज्येष्ठजन तथा देवों का भक्त, श्रलप-भू-सम्पत्ति, वीर, फृपण्, परिमितभोजी, पवित्र, राजकर्मचारी, विद्वान्, भाग्यवान्, धनाट्य। लग्नेश-नवमेश श्रन्योन्यभावस्थ होने से धार्मिक एवं राज-सम्मानयुक्त तथा परदेशवासी होता है। लग्नस्थ नवमेश पर गुरु की दृष्टि हो तो राजा द्वारा वन्दनीय। सुखेश-भाग्येश लग्नस्थ हों तो सर्वसम्पत्ति युक्त श्रीर वाहन से मुखी होता है। द्वितीय में —विख्यात, शीलवान्, धनवान्, विद्वान्, सत्यवादी, पुण्यात्मा, मानी, सत्पुत्रवान , शान्ति-साधन में तत्पर, पश्च का स्वामी, पश्च द्वारा चोट या विकलांग होना सम्भव, १६ से २५ वर्ष तक कष्ट, ततः

मुखी होता है। धनेश-भाग्येश श्रन्योन्यभावस्थ होने से ३२ वर्षायु से भाग्योदय, वाहन, कीर्तियुक्त होता है, श्रन्यथा सटा भाग्य-चिन्तक होता है। तृतीय में—श्रनेक पत्नी वाला, वन्धु तथा स्त्री का प्रिय, मदाचारी, धनी, गुखी, विद्वान, मदा भाग्यचिन्तक

त्तीय में — श्रनेक पत्नी वाला, वन्धु तथा स्त्री का त्रिय, मदाचारी, धनी, गुर्सी, विद्वान, मदा भाग्योचन्तक होता है। चतुर्थ में — पितृ-भक्त, पितृ-यश से विख्याति, उत्तम कार्यासक, भूसम्पत्तिवान, श्रविकारी, वन्धु-वर्ग का

उपकारी, देव-पूजा-रत, तीर्थयात्री, मन्त्री, सेना श्रादि का कार्यकर्ता, माग्यवान, धनाह्य, वक्ता, कोधी श्रीर साहसी होता है। पंचम में—रूपवान्, पुत्रयुक्त, यशस्वी, देव-गुरु-भक्त, सुशील, बुद्धिमान्, भाग्यशील, गम्भीर, धेर्ययुक्त श्रीर मनुष्यों का त्रिय होता है।

पष्ट में—शत्रु के निकट नम्र, धर्म-हीन, विलासिता से श्रशक्त-शरीर, निट्रालु (श्रालसी), निन्दित कीर्तियुक्त, भाग्य-हीन, मामा के सुख से विहीन श्रीर जेष्ठ भाई का सुख नहीं होता। सप्तम में—श्री सत्यभाषिणी, रूपवती, मिष्ट-भाषिणी, सुशीला, पुण्यवती, श्रीमती। जातक वातचीत करने में

सप्तम म—क्षा सत्यमापिणा, रूपवता, निष्ट-भाषिणा, सुशीला, पुरुयवती, श्रामतो । जातक वातचीत करने म चतुर, भाग्यवान् श्रीर धनाढ्य होता है । श्रष्टम में—जीविह्सिक, गृह-वृन्धु-रहित, दुष्ट्र, कृर, पुरुय-विहीन, कुसंगतियुक्त । पापप्रह हो तो नपुमक ।

सुदोश-नवमेश रन्ध्रस्थ हो तो, भाग्य-विहीन (दिर्द्र), पापी, श्रज्ञानी श्रीर परान्त-भोजी होता है।
श्रुभ सयोग से भाग्यवान हो सकता है।
नवम में—वन्धु-प्रेमी, श्रतिवली, टाता, देव-गुरु-भक्त, कलन्न-प्रेमासक्त, विवाद से दूर, स्वजन-प्रेमी, सुन्टर

रूपवाले, धन-यान्ययुक्त, श्रानेक भाइयों का सुरा, गुणी। नवमेश-लग्नेश श्रान्योन्यभावस्थ होने से परदेश में राजमानयुक्त तथा धार्मिक होता है। दशम में—राजकर्मचारी, इससे धनी, धर्मद्वारा विख्यात, मातृ-सेवक, कर्मवीर, मद्धर्म-शील, क्रोध-रहित, मन्त्री या सेनापित, वाक्चतुर (हाजिर जवाव), समय पर श्रच्छी सूमा-वृक्त वाला, भाग्यवान,

वक्ता, क्रोधी, साहसी। कर्मेश-भाग्येश के सम्बन्ध से राजयोग होता है। लाभ में—धनी, राजकृपा से लाभ, धार्मिक, पुण्य-कर्म से विख्यात, दानी, स्नेही, धैर्ययुक्त, गम्मीर, दीर्घायु-भोगी और मनुष्यों का प्रिय होता है।

न्यय में - सुन्दर, विद्वान्, विदेश में सम्मानित । पापमह हो तो मन्दवृद्धि या धूर्त-प्रकृति । भाग्यहीन, मामा तथा वहें भाई के सुख से रहित होता है ।

नोट— भाग्येशस्थ राशीश सूर्य में २२ वें वर्ष, चन्द्र में २४ वें वर्ष, मंगल में २८ वें वर्ष, बुध में ३२ वें वर्ष, गुरु में १६ वें वर्ष, गुरु में १६ वें वर्ष, गुरु में १६ वें वर्ष, गुरु में १६ वें वर्ष, गुरु में १६ वें वर्ष, गुरु में १६ वें वर्ष, गुरु में १६ वें वर्ष के लगभग, भाग्य-कर्म-च्यापार में उन्नति होती है। भाग्यभाव या भाग्येश या कर्मेशस्थ राशीश के साथ यदि, राहु या केतु हों तो ४२ वें वर्ष के गुगुभग उन्नति होती है।

#### [दशमेश-फरा ]

कम्म में --- मातु-कैरी कोमी, पित--पक्त वाक्यावस्था में पित-रहित तवा रोगी, परवात् शुकी, वृद्धि और सर्वश परवृद्धि होती हैं।

यन सें-पाता से पासित, साता का कानिएकारी, अस्पवनी अन्य-कर्मी क्षोमी। ग्राममह या ग्रामपुत्त हो तो सुकी, येनी, गुली पार्मिक, स्वयं तथा माता-पिता के त्रिय ग्रामफल मनस्वी और समी सुकीं से सम्यक्ष होता है।

वर्तीय में—मावा वना स्ववनों से विरोध मातुब हारा प्रविधासित वहा कर्य करने में श्रेसमय सेवा-कर्य-निरव गुर्खी मनस्वी वाग्यी, सहर्य-रक्त मनस्वी भीर समी सुर्खों से सम्पन्न होता है।

चतुर्व में—माता-पिता को मुक्त सबको कामन्ददायक राज-क्षण कानी, पार्मिक, मुली कौर पराक्रमी होता है।

पंचम में —विक्रम्बी, राव-क्रम, श्रुमकार्यकर्या, शीव-नाव-प्रिय, अस्पसुली, आस्पबान् सत्यवादी, आपके पुत्र का पासन व्यापकी माता करेगी चनी, सन्तान-सुली। गुरु से पुष्ठ हो वा ११ से १६ वर्ष वक्र में ही वमितरीक होता है।

पत्र में--निक्युष्य द्वारा विक्यात राज-स्था पित पन-मोगी। पापमह हो तो वास्यावस्था में स्ट, परवात् निरोगी विवाद युक्त, कामासक सुसी मनी, सरस-पिय शत्रु से वचने पर दीपोंतुमोगी। शत्रु वा राजा से मण होता है।

स्ताम में —क्षी पुत्रवधी सत्यमादिखी, रूपवधी व्यप्ती सास की सेका में निरत । स्वयं मगस्वी गुखकाष, पार्तिक चीर सभी सन्तों से सम्पन्न होता है ।

भष्यम सं—चोर, वर्ष मिष्याबादी हुट्य माता को सल्यापकारी किन्तु दीर्पोनु नहीं पाता । श्वामपद दोने से श्वमण्डा। कोई रामाद्वारा सन-कष्य पाता हैं।

दराम में—माठा को मुखदायक, मात्कुल को कपिक मुखदायक, देवार्थमरण वर्मारमा सत्यवादी कुछिसान, चहुर, वर्षा राजा सं मानतीय धनसामपुक, मुखी जानी चीर पराकमी दोवा है।

काम में सन्मानसुकत दीवीयु, मात्-सुक्ष विरोप, विकयी घन-सामकर्ता सन्तान-कुकत सेवकसूल चार्तुव-सुरुप-सन्दक्ष । माता सुरुती मानिनी चापके सन्तान की पाक्षिका । पत्री चीर सुक्षी होता है !

स्पय में — बती धरकमेवारी, कृटिल — बुद्धि, कर्वाका स्वमाव मातु-सुल-रहित । पापमह हां तो विदेश पाप्ती राजु वा राजा से भव होता है। पिता की चिन्ता अधिक, रूप में वर्त में धन-चिन्ता अधिक और ३६ वें पर्यों वनी होता है।

नोट-—

विष कर्मेरा सूने हो तो २२ वें वर्ग चन्त्र हो तो २४ वें वर्ग मंतह हो तो २८ वें वर्ग मंतह हो तो २८ वें वर्ग है हो ते १६ वें वर्ग हो तो २६ वें वर्ग के बतम्य स्थापार साम्य कर्म में वस्ति होती है। (जुनकेन के बतस्य १२ वें वर्ग में वस्ति होती है। (जुनकेन के बतस्य १२ वें वर्ग में वस्ति होती है। (ज्वाकि वर्गमार्था) वर्ग वर्ममें प्रश्निक स्थापार स्थापार कर्म साम्या कर्म साम्या कर्म साम्या कर्म साम्या स्थापार स्थापार कर्म साम्या कर्म साम्या कर्म साम्या कर्म साम्या कर्म साम्या कर्म साम्या कर्म साम्या कर्म साम्या कर्म साम्या कर्म साम्या कर्म साम्या कर्म साम्या कर्म साम्या कर्म साम्या कर्म साम्या कर्म साम्या कर्म साम्या कर्म साम्या कर्म साम्या कर्म साम्या कर्म साम्या कर्म साम्या कर्म साम्या कर्म साम्या कर्म साम्या कर्म साम्या कर्म साम्या कर्म साम्या कर्म साम्या कर्म साम्या कर्म साम्या कर्म साम्या कर्म साम्या कर्म साम्या कर्म साम्या कर्म साम्या कर्म साम्या कर्म साम्या कर्म साम्या कर्म साम्या कर्म साम्या कर्म साम्या कर्म साम्या कर्म साम्या कर्म साम्या कर्म साम्या कर्म साम्या कर्म साम्या कर्म साम्या कर्म साम्या कर्म साम्या कर्म साम्या कर्म साम्या कर्म साम्या कर्म साम्या कर्म साम्या कर्म साम्या कर्म साम्या कर्म साम्या कर्म साम्या कर्म साम्या कर्म साम्या कर्म साम्या कर्म साम्या कर्म साम्या कर्म साम्या कर्म साम्या कर्म साम्या कर्म साम्या कर्म साम्या कर्म साम्या कर्म साम्या कर्म साम्या कर्म साम्या कर्म साम्या कर्म साम्या कर्म साम्या कर्म साम्या कर्म साम्या कर्म साम्या कर्म साम्या कर्म साम्या कर्म साम्या कर्म साम्या कर्म साम्या कर्म साम्या कर्म साम्या कर्म साम्या कर्म साम्या कर्म साम्या कर्म साम्या कर्म साम्या कर्म साम्या कर्म साम्या कर्म साम्या कर्म साम्या कर्म साम्या कर्म साम्या कर्म साम्या कर्म साम्या कर्म साम्या कर्म साम्या कर्म साम्या कर्म साम्या कर्म साम्या कर्म साम्या कर्म साम्या कर्म साम्या कर्म साम्या कर्म साम्या कर्म साम्या कर्म साम्या कर्म साम्या कर्म साम्या कर्म साम्या कर्म साम्या कर्म साम्या कर्म साम्या कर्म साम्या कर्म साम्या कर्म साम्या कर्म साम्या कर्म साम्या कर्म साम्या कर्म साम्या कर्म साम्या कर्म साम्या कर्म साम्या कर्म साम्या कर साम्या कर्म साम्या कर साम्या कर्म साम्या कर्या कर्म साम्या कर साम्या कर साम्या कर्म

### [:लाभेश-फल ]

लग्न में—अल्पायु, कला-कुर्राल, वीर, दानी, स्वजन-प्रिय, सौभाग्यशाली, पुत्रवान्, राजकृपा, वाग्मी, विद्वान्, काव्य-प्रेमी, प्रतिदिन उम्नतिशील । तृष्णा-दोप के कारण मृत्यु । धनी, सात्विक, महान्, समद्दष्टिवाला, वक्ता श्रीर कीतुकी होता है ।

द्वितीय में पापमह हो तो अल्पायु, दरिद्र, चोर, दु:स्वी, रोगी, अल्प-भोजी, लाभ-व्यय समान । शुभग्रह हो तो दीर्घायु, धनी, प्रायः अनेक सुखभोगी, कवि, पुत्रवान, धार्मिक और सफल जीवन होता है। कोई व्यापार द्वारा वहुत धन लाभ फरता है।

तृतीय में—शुभग्रह हो तो वन्धुपालक, प्रेमी, अच्छे वन्धु वाला, रिपु-कुल-इन्ता, तीर्थ-यात्री, अनेक-कार्य-क्वराल, शूलरोगी। पापप्रह हो तो वन्धुवैर तथा ध्वंसकारी किन्तु वहुधन लाभकारी होता है। कठिनता से धन का सचय कर पाता है।

चतुर्थं में—दीर्घायु, पितृ-भक्त, समयोपयोगी कार्यकर्ता, धार्मिक, धनलाभ, सुभग, सुन्दर, पुत्रवान, ४० वें वर्ष में विशेष लाभ होता है। मातृ सुख, राजा से सुख, उन्नतिशील, हर्पित तथा यशस्त्री होता है। पंचम में—पिता-पुत्र में परस्पर-स्नेह, पितृ-तुल्य गुखी, अल्पाहारी। मतान्तर से अल्पायु या तृष्णाजीवी।

क्रूरप्रह होने से विपरीतफल। प्रायः श्रमेक सुख-सम्पन्न, पुत्रवान, धार्मिक, सफलता पूर्ण जीवन होता है। ४० वें वर्ष में विशेष लाभ होता है। विद्वान, सत्कार्यकर्ता तथा हिष्त होता है। पण्ठ में—शत्रु श्रिषक, दीर्घरोगी, वैरी, चतुर, सेनाकार्य में पटु। चोर द्वारा मृत्यु सम्भव। पापप्रह हो तो देश-देशान्तर में श्रमण-शील, विदेश में चोर भय श्रथवा मृत्यु। शत्रुभय या शत्रुद्वारा धनहानि होती

है। धनप्राप्ति में वाधा किन्तु मातुल सुख पाता है।

सप्तम में—तेज्स्वी, सुशील, दीर्घांयु, धनी, पटाधिकारी, एक स्त्री वाला। पापप्रह हो तो शुभफल। ४० वें वर्ष

में विशेष लाभ होता है। स्त्री द्वारा लाभ, विवाह के बाद लाभोन्नति, किन्तु कोई भृष्ट-बुद्धि होता है। अष्टम में—अल्पायु, दीर्घरोगी, मृतवत् जीवन, दुःखी। स्त्री दीर्घजीविनी नहीं होती। स्वय उदार और गुणी होते हुए मूर्खतापन्न। ग्रुभमह हो तो ग्रुभफल। पुत्रद्वारा वनलाभ का मुयोग आता है। कभी अकल्पित लाभ, सत्कार्यकर्ता, चंचल चित्त, जिससे अपयश मिलता है।

नवम में—शास्त्रज्ञ, वर्मप्रसिद्ध, गुरु-देव-भक्त, राजपूच्य, धनी, चतुर, सत्यवादी, स्वधर्माचारी। पापग्रह हो तो बन्धु तथा त्रतादि नियम से रहित। ४० वें वर्ष में विशेष धन लाभ होता है। वर्मकार्य से लाभ, राजवत् सुखी, और उपदेशक होता है।

दशम में--मावा का भक्त, धर्मात्मा, बुद्धिमान् , विद्वान् , पिरुद्वेपी, दीर्घायु, धनी, राजपूच्य, चतुर, सत्यवादी, स्वधर्म-रत, मावा का श्राज्ञा-पालक, ४० वें वर्ष में विशेष धन लाम होता है।

लाभ में—दीर्घायु, रूपवान्, सुकर्मी, सुशील, श्रानन्ददायक, पुत्र-पौत्रादियुक्त, वाह्न-वस्त्रादि का सुस, भोले-भाले लोगों की सगति-प्रिय, वाग्मी, विद्वान्, कृवि, धन्लाभ श्रधिक श्रीर विद्या-सीख्य होता है।

व्यय में — निजोपार्जित धन-भोगी, स्थिर-प्रकृति, उत्पाती, मानी, जितेन्द्रिय, दु स्त्री, अल्पधनी, दूसरे जनों को कष्टदायक तथा कृपण या बहु-व्ययी होता है। धन सचय होना कृठिन, कुसंगति तथा विलासी होने से कष्ट होता है।

#### [स्पयेश-फस्तु ]ः

कमा में --विदेशवासी भिष्ट-भाषी सुन्वर, परिवारराहित (सहायक रहित ), निल्तनीय; कीतुत्त, किन्तु नपुसंकात, विवासानुरुक्त, कप्ररोगी, पुत्रंत वन-विधा-बीन चीर की सुन्न का बसाव होता है।

द्वितीय में — कुरख, फोम्य-माथी बतुर राजुवियवी, देवसंस्त पार्मिक, गुसी। मंगस हो तो पदा के साथ कुकर्मी राजा या कांग्र ग्रारा वनहानि। विष्णुसक, ग्रार राजुपीका, बाधी वन की विता तता करवेगे करता है।

एतीय में—पनी होकर मी इसक, स्वरारीरपोषक, बन्युवर्ती में खतुरकर, सहोष्ट्र माई कम। पापपह हो तो ब चुरहित, की या सन्तान से बिरोप, दो मार्या बोग स्वामी ठवा गुरु से हेव करता है। बतुर्य में—कपल, सकर्मी, दु:बी, स्वस्थ, रहसंकर्मी स्थापार या इपि द्वारा पन क्षाम। पुत्र के कार्य सूख

भावता भावता की शस्तु जाहने वाला होता है ! र्पचम में सन्त पुत्रवाच, पितमक्त, कक्ष्मी-मोगी, वक्ष-रहित । पापनह हो तो सुतरहित वा हुएए पुत्र हो पा

पत्रकार, प्रथमित्र, प्रथमित्र, क्रिक्टा क्रमान्त्रात्र, पत्रकार, प्रथमित्र, वा सुवराह्त वा सुध्य पुत्र हो या इरक-पुत्र केता पढ़े कीर किसी प्रकार से पुत्र-रोक्टियुक्त होता है। वस्त्र में –पापपह हो यो निस्तित अक्ति, मेत्ररोगी, स्वस्थातु । शुक्र हो वो सुद्धिमान्, किन्तु सम्मा एवं पुत्र-

रहित । माता की मृत्यु चाहने बाता, कोबी, सन्तान-करूट भीर परखीगामी होता है। सप्तम में—चाबाब, दुरबरिज निन्तित-नकृति, कर्रात, दुराबारी, पर का मुख्यि। प्राप्तह हो ता की की सुत्यु। ग्राप्तमह हो तो वेरणा की सुत्यु, मतान्तर से बेरणा द्वारा पनलाम वा दुर्वक, कर्याणी, मन-

वियान्ति और बी के मुख का चर्मान होता है। अध्य में --बीटर, मनोरक कमरक के र-बुदि, अध्यक्षाकी (क्यावी)। शुप्तमह हो तो पनसमह करने में बहुद, प्रिय-मानी ग्राणी पार्मिक, विष्णुपन्तत, गुर्मरानु से पीना वया वन की पिन्ता रहती है। तक्स में --विदेशात से बनकाम स्विद-वृत्ति प्रमुख । पापमह हो तो पम का व्ययं करें, स्त्री तथा

सन्तान से दिनोभ अपने ही शरीर का पोषक हो मार्च कोन स्वामी एका गुरु से द्वेप करता है। दशम में-परक्षी-विमुख पवित्र धनसंबयी पुत्रवान्। मार्चा-क्योरमाधिक्षी। व्यापार पा कृषि से पान-साम । पुत्रमुक्तरिहिट । पंत्रम में गुरु हो और क्योरा हशम में हो तो प्रकृषि से क्ये के सम्प में पुत्र

काम पुत्रक्षण राष्ट्रीय है। को संस्थुनत् कर होता है। बाम सें—सुक्रमार रारीर दीर्थांचु, स्वाम का स्थान क्वप्यस्य दानी, सस्यमाची विक्वातः सन्तानसुलरहित

काम में — मुक्तार रारीर दीपीषु, स्वान का मधान क्यवदस्य दोनी, सस्यमधी विक्वात सन्तानसुकराहित वा दक्त-पुत्र की भावरपक्त होती है।

व्यव सं-विमृतियुक्त मी क्राक, बुदिमान, सामाजिक कार्यकर्ण, पशुसंगदी सृतियनी, दीर्थाम् । स्वान्यर से वापी साद-विरोधी क्रांमी संवान-सुन्ती, परस्त्रीमामी माता की यस्य बादने वाला होता है। राषु-इन्ता और राजकार से विवची होकर वसमान्य की माप्ति करवा है।

हाट--(१) ब्रामेश--वयेश-वमेश तीनों सन्न में ही तो चेश-मंग होता है। (१) क्ययेश पारपुक हा, म्यव में पारपंत्रीम हो वा ट्रिट हो तो देश-पेशास्तर की वाला करता है। चरित्र कर के ब्राह्म, वन की विस्ता होती है। गुमशन से पीड़ा तथा मेत्ररोग होता है।

साधक त्या करा कारण, वन का वन्या हाया है। युनानुस पान वाच नजरात होता है। (१) व्यवेश तथा शांति १,६ ७,६,११ १२ में साम में हैं। सबका मण्य में चराम (पंच पु गू) है। क्ष्य में चर राशि (१ ४,७,१०) हो, यप्टेश वा काय्यमा शांति से पुण-स्प्य हा तो मनेक देश की पाता होती है। अब दशमेरा बाक्यर राशि (४ ८,१ ११) में चन्त्र स पुण-स्प्य हो तो समुद्र-वाजा होती है। अब दशमेरा या स्पर्यश की स्थित बानुसाशि (३,७,११) में शांति स एट-पुण्य हो तो बानुवान की पाता होती है।

### प्रत्येक माव पर प्रह-दृष्टि-फल

तिज्ञ भाव पर ग्रह-दृष्टि-फल ]

सूर्य—देश-विदेश में भ्रमण, अच्छे कमी द्वारा युख, साधुसेवी, मन्त्रज्ञ, वेदान्ती, पितृभक्त, राजमान्य, चिकित्सक, पूर्व कृत पुर्य का विनाश, गृह का युख किन्तु रोग से पीढ़ित रहता है। भाग्यहीन, घर्महीन, खी-युख-रहित, गुदा में रोग, रजोगुखी, नेत्ररोगी श्रीर सामान्य धनी होता है।

चन्द्र-शरीर में विकलता, मार्ग गमन श्रधिक, जलसुख, सरल स्वभाव, सुन्दर कलाभिझ, क्रय (खरीद) वृत्ति होती है। प्रवासी, व्यवसायी, भाग्यवान, स्त्री प्रेमी, कृपए श्रीर श्राहम्बर्युक्त होता है। मंगल-पित्तप्रकोप, संप्रह्णी रोग, पैर-नेत्र में पीड़ा, श्रापके जीवन के सामने ही तनयादि का विनाश होता है। पुत्रसुखरहित, स्नीहानि, जीवित पुत्र रहते हुए भी, पुत्रों से सुख नहीं मिल पाता।

बुध-ज्यापार या राजाश्रय से उन्नति, स्वजनों का सुख, कन्या का जन्म, सन्तान, स्नी श्रादि का सुख दीर्घायु सन्तति श्रीर स्वयं भी चिरायु-भोगी होता है।

गुरु—गृह—सम्बन्धी अधिक सुख, भाग्यवान्। अन्य बिलष्ठ प्रहों से युक्त होने पर चिरायु तथा खर्चीला स्वभाव होता है। स्वी का अनेक सुख, बलवान्, सुन्दर मकान तथा वस्त-भूषण आदि का सुख होता है। शुक्र—सुन्दर शरीर, अनेक भोगादि सुख, स्वीसुख, सुन्दर रूप, भाग्यवान्, सत्कमशील एवं गुण-युक्त होता है। शिन—शरीरकष्ट, अग्निभय, वातरोगी, साधारण गुणी या निर्गुणी, स्थान—निर्माता होता है। तीसरे वर्ष में देह-पीड़ा, धनहानि, मित्र-दुःख। शिन की दशा में शिनवार को मृत्यु-भय होता है।

### [ द्वितीय भाव पर ग्रह-दृष्टि-फल ]

राह-शरीरसुखरहित, रोगी श्रीर शीतला श्रादि द्वारा मुख में चिन्ह होते हैं।

सूर्य-धन तथा क़ुदुम्ब का सामान्य सुख, नेत्ररोगी, पशु का व्यवसायी, सचित धननाशक, परिश्रम से थोड़ा लाभ, पिता को कष्ट, पितृधन की हानि, श्रपने पराक्रम से जीविका, गुप्ताग में पीड़ा होती है। गुदा में रोग, कष्ट सहने वाला, श्रपने वचनों से उन्नति-शील, चोर या राजा द्वारा धनहानि तथा दिनों-दिन धन-च्चय होता रहता है।

चन्द्र—कुटुम्ब का श्रत्यन्त सुख, श्रपने वश की उन्नति, शरीरकष्ट, जल तथा लोहादि द्वारा ५-१० वें वर्ष में पीड़ा होती है। चॉदी, स्वर्स, रत्नादि द्वारा धनलाम, कपूर, चन्दनादि का सुख मिलता है। सन्तति से सामान्य सुखी, धनहानि, जलभय, चोट-धाव द्वारा शरीरकष्ट होना सम्भव है।

मंगल-कुटुम्य सम्बन्धी कष्ट, दिनों-दिन लाभ का हास, गुदा तथा उदर में रोग द्वारा पीड़ा होती है। देह-पीड़ा, नेत्रकष्ट, भार्या एवं भाइयों से विरोध होता है।

बुध-धन का श्रतुल सुख, भाग्यवान्, चिरायु श्रौर सकल-भोग-विलास से सम्पन्न रहता है।

गुरु-धन का संप्रह, अतिभाग्यवान्, बुद्धिमान्, स्वजनों को पूर्ण सुखदायक होता है। पिता के धन की हानि, विद्या-विनय-सम्पन्न, सर्वमान्य किन्तु स्वजनों के द्वारा सुख नहीं मिलता।

शुक्र—ित्निदिन धन की उन्नित, स्वजनों को सुखदायक, परिश्रमी, श्रपने मित्रों के शत्रु का विनाश करता है। चाँदी-मोती श्रादि के व्यापार से लाभ, प्रसिद्ध, धनी, मधुर-भाषी श्रीर सभा-चतुर होता है। शनि—धनविनाश, स्वजनों से विरोध, १३ वें वर्ष में जल या वायु या वातरोग द्वारा पीड़ा होती है।

राहु—कुटुम्ब सम्बन्धी कष्ट, द या १४ वें वर्ष में जलभय, पाषाणाति मृत्युमय होता है।

#### [ स्तीय माव पर प्रइ-दिप्ट-फल ]

स्थे—इसीन, राजमान्य ज्यमी शासक, नेता पराक्रमी वहे माई हारा मुख का विनास या पड़े माई को कष्ट, राजमय शुप्रनासक, पराक्रमी काय में तिरस्कार माग्य-दीन होता है। धरि कहा माई सीविद रहे यो वह कहा प्रमावशासी होता है। राजा द्वारा विजयी किन्तु कुटस्य में कसह होता है।

चन्त्र-वाहिनों का सुक-सीमान्य, धार्मिक, प्रवासी अधिक बहुन तथा कम माई वाहा, क्षीय प्रशासकी, पूर्वपन द्वारा पनवृद्धि, निक पराक्रम से ही सुक, वास्पावस्था में निर्धनी या पन-सुक-दिव परवात सुकी, २ माई २ वहिन का सुक पाता है। २४ वर्षायु से पराक्रमी, सस्तीयति प्रिव परि प्रवासता होता है। नेगक-पराक्रम द्वारा साम्ब्रका, परवेश में रावाद्वारा सम्बान सहोदारों को कुछ कीर को वनिलें का सकतान है।

मंगल-पराष्ट्रम हारा सफ्ताता,परदेश में राजा हारा सम्मान सहिए हो का जी हो ने बहिनों का मुत्र होता है। चुन-मार्श-वहिनों का मुक्त स्वापार करने काता विश्वचल, चहुर, तीवंवाओ, त्यांगी और वार्मिक होता है। गुन-मार्श-वहिनों का मुक्त स्वापार करने काता विश्वचल, चहुर, तीवंवाओ, त्यांगी और वार्मिक होता है। गुरु-मार्श्यों का मुक्त पराक्रम इदि, मीकरों का मुत्रा विष्युपमयोगी, विवा के मुक्त से रहित् गवित, स्वाची

से भे भारत है जिल्ला है। भाग्यवान् पन-वाहनादि का मुल चीर महान का मुल मिक राहित गावत, स्ववना से मे भाग्यवान् पन-वाहनादि का मुल चीर महान का मुल मिक्का है। स्ववना है। स्ववना है। स्ववना है। स्ववना है। स्ववना है। स्ववना है। स्ववना स्ववना का कि परदेश में राजा हारा पूजा होता है।

शति—शति परामनी नवनान, माइ-नीकर के सुल से रहित कप्रसम्बीवन किन्तु वाइनाहि का सुन्न मित्रता है। राहु—गराकन हारा सफ्सता, वन से सुन्नी पुत्रकष्ट चोर-वानि-सर्ग-राजा थाहि से सम् होता है। माई के हारा सुन्नहानि सम्बास सहोक्तों को कम्र मिल्रवा है।

#### [ चतुर्च भाव पर ब्रह्-दृष्टि-फरा ]

सूर्य -२०--३ वर्षोषु तक सुलहानि सामान्यत मादसुख, २२ वर्षे के वाद क्रमेक सुल, स्वामिमानी, माता को कृत व पुदानि मित्रदित परा, सुल बनलाम पुरव कार्षि से युवत गुली राजमान्यता वाहत-मारा किन्त क्रमेक क्रीयक हाता है।

चन्त्र---बहिन-माहे की हाति चरा सुख बनलाम पुरुष से पुष्य, बोबरोमी विवा बाहि वहीं का सुख नहीं मिसवा। मपुर-नावक से राजा का मित्र भीकर--मकात-बाहन-की का सुख २४ वर्षेषु से सुखी राज्यान्य कृतक कीर मावसेवक होता है।

्रावधान्य कृतक कार नायुवनक रूपा था। संगळ--बीचे वर्ष से साता को कट राजका, सूमि सं सुक्ष वेक्से सात्र से रिप्-विनाश की संगाम से विश् करुट से विवाह, ससूर का सिम की-सुक्त निष्ठीन सार्द से प्रेस व जुड़ानि और परवेश-वासी होता है।

हुप-साता का शतुक सुक राम्बादि सुक, वसहाति, पैएक सम्पत्ति की वसति काम-कोहुए होता है। वन्यु सं सन्ताद, पद्मकुण, वचन वाहम सुक, माई से सुल और कचा होता है।

गुद्द-माता-पिता का सुख बाहन सुख, परिवत, विदान, बनी स्ववनी हारा प्रतिस्ता होती है। असेक सित्र बाह्यसम्बद्धाः में सन्त्री किन्त सन्तराधे जीवन में सन्त्री होता है।

बाल्याबस्या में दुःस्त्री किन्तु रुप्तराचे श्रीवन में सुली होता है। श्रुक्त-सावा का सुल, कसबीर, धनाक्य परा, सुल वाहन से बुच्च होता है। श्री तबा साक्षी का सुल २६ वें

वर्ष से सुम्बृद्धि, वरबीमोगी, राजपूर्य और विरायु पार्वी है। पृति—मृत्या-दिवा को करू साता की सुखु, ४-१६ वें वर्ष में रोग द्वारा सुखुधव होवा है। श्री सिंगार्थक कारक, वरित पाग्नाग में पीड़ा निवसंगढि, दुरावारिशी खो से संगेग और सावारत परार्थी होता है। राह—माता को कर, पुरुष का करन, कोए द्वारा मान्युद्धि, विजय, कुष्कि वा कर्एमें दास्त्र द्वीन औरसिर्द

### िपंचम भाव पर ग्रह-इष्टि-फल]

सूर्य-प्रथम सन्तान की हानि, २०-२१ वें वर्ष के लगभग सन्तानप्राप्ति, वातरोग से पीड़ा, कुटुम्ब तथा घर का श्रल्प सुख, स्नी सुख का हास, विस्मरण बुद्धि वाला होता है। पुत्र के लिए चिन्तित, मन्त्र-शास्त्रह, विद्वान् श्रीर सेवावृत्ति करता है।

चन्द्र—कन्या का जन्म, मित्रों द्वारा सुख, वंश में राजा के तुल्य या प्रधान, परदेश में व्यापार द्वारा जीविका होती है। व्यवहार कुशल, बुद्धिमान्, प्रथम पुत्र सन्तति, कलाप्रिय श्रौर सफेद वश्तु से लाभ होता है।

मंगल-प्रथम सन्तान की हानि, गर्भपात, जठराग्नि प्रवल तथा भोजन के लिए भ्रमण करता है।

वुध—चार कन्यात्रों की उत्पत्ति के बाद पुत्र होता है, वुद्धिमान, यशस्वी एवं ऐश्वर्यवान् होता है।

गुरु—सन्तान का श्रतुल सुख, शाख्रज्ञ, लक्ष्मी, विद्या तथा श्रायु की वृद्धि होती है। विनय-सम्पन्न,

वुद्धिमान्, उत्तम संलाहकार (मन्त्री), मकान सुख श्रीर सफलता के समय कुछ उत्पात
हो जाता है।

शुक्र—पहिले पुत्र, फिर कन्या पैदा होती हैं, बनाह्य, धान्य-सप्रही, शास्त्रज्ञ तथा सुखी होता है। श्रनेक कन्याश्रों का सीभाग्य, सुन्दर स्त्री का सुख श्रीर श्रध्ययन−शील होता है। ....

शनि—सन्तानकष्ट, स्थिरचित्त, यशस्वी, श्रामाशय रोग, चिरायु, धनी श्रौर धार्मिक होता है।

राहु—सन्तानकष्ट, श्रल्पभाग्ययुक्त, कभी राजा द्वारा विजयी, श्रम करने पर भी विद्या निष्फ्ल या श्रल्पविद्या, मन्द-वुद्धि, स्मरणशक्तिरहित श्रीर देशान्तर-श्रमण करता है।

### [पष्ठ भाव पर ग्रह-दृष्टि-फल ]

सूर्य-शत्रुनाशक, नेत्र में रोग, माता का सुख नहीं हो पाता। पिता को दुखी करने वाला होता है। दुखी, ऋणी और मातुल का नाशक या कष्टदायक होता है।

चन्द्र-शत्रुवर्ग की वृद्धि, कफ रोग, चयरोग, वीर्यनाश। गुरु के साथ होने से श्रनेक रोग होते हैं। शान्त, रोगी, शत्रुश्रों से कष्ट पाने वाला, गुप्तरोगाकान्त्, श्रधिक व्ययी श्रीर २४ वर्षायु में जलभय सम्भव है।

मंगल-शत्रुवर्ग को दलित करने वाला, मामा के सुख से रहित, लोहा-शस्त्र-श्रिग्न-रुधिरिवकार रोगादि से पीड़ित होता है।

बुध-मामा का विशेष सुख, परिवदान्वेपी, परकार्यकर्ता किन्तु अनेक शत्रुओं से विरा रहता है।

गुरु—शत्रुनाशक, परिस्थिति का विनाशक, सस्पत्तिच्चयकारक, मामा को कष्ट किन्तु मामा के द्वारा सुखी होता है। रोगी, माता को कष्ट, टढशरीर श्रीर कोधी स्वभाव वाला होता है।

शुक्र—मामा द्वारो अत्यन्त सुखी, जनवर्ग से पूज्य, शत्रु का विनाशक, शरीरकष्ट, पुत्रवृद्धि श्रीर वृद्धि का विकाश होता है। कभी कोई सन्तान का कष्ट, शत्रु से भय, श्रमित वृद्धि वाला होता है।

शिनि—मामात्तथा रात्रु का विनाशक, पैर-नेत्र-मुख में त्रणः ( घाव ) से पीड़ा, कठोरभाषी श्रीर ज्वर या प्रमेह से रोगी होता है।

्राहु—शत्रु-इन्ताः)- खल्महुके साथ होने से धनहाति, दुण्टों द्वारा धृतनाशः, गुणी और विनम्र किन्तु वल और वीर्य की हानि होती है।

#### [ सप्तम भाव पर प्रश्-११९-फ्रम ]

सूर्य-काम (वीर्य ) नारा, स्त्री को कप्ट, राजु से बुक्ती, पारवु (पीका ) शरीर किन्तु कहुर बुद्धि वाला आसी २२-२३ वें वर्ष में सीकृत्त, स्थापारी, वपस्वमान, पूर्वार्थ में द्वाली भीर परकात मुझी होता है।

चन्त्र-स्त्री रूपवती गुख्यती चपका, गजगामिनी, चंचसता गुक्त, स्वयं भ्रम्य के बित्रान्वेषत करनेवाला एवं इसीस (इप्ट) होता है। परकीमोगी अनिरिचत बाँखी बासा होता है। स्वयं भी मुन्दर, मुस्री,

सस्यवादी अवापार हारा यम-संवय करने वाका किन्त कपण होता है। मंगस-की का विनास मार्ग में भय की से कलह, वस्ति-स्मावि से तुर्वकृत और दो मार्ग का बोस होता है।

नुष-की सुक्ष, विरामुमोगी अन्दर पा कहत शरीर, क्या-निष्य, धन-बान्य-मागी किन्त स्त्री-मोग से कस्प मवि (इच्छा) बाखा होता है।

गुर-ची-पुत्रावि मुख, स्थापार में लाग प्रविष्ठा की इदि, पार्मिक, विद्वान, भाग्यवान, बनाका, गुर्खी

भीर ससी होता है।

यक-न्दी-पुत्राहि सुल करेक सन्वान पुष्ठ । कुम से पुष्ठ होने पर न्यापार में सुल, निर्मेश-दुद्धि बाला होता है। पुत्र की वीविका पराधीन (नीकरी से ) होती है। रानि—स्त्री को मृत्युतस्य रारीरकथ्य करूपा स्त्री पायद्वरोगी व्यर, भवीसार, संप्रदृशी रोग दोधा है।

की-वर पेट-नामि वासी या परपुरुवगामिनी होती है। राहु—कामदेव की बाग्रुटि अधिक, अपने बचनों को सिद्ध करने बाबा ( हठी )। इसकी दशा में स्त्री की पर्यु

भवना स्वयं को शरीरकटर होता है।

[ भएम भाव पर प्रद्-दृष्टि-फन्त ]

स्य-गुवा में रोग पित-धर्म से विकद, राजमय परत्यी सेवी होता है। शिरपीका, मगन्वर, संगहती ववासीर रोग सन्मव होते हैं। स्विमवारी, मिण्यामायी पालवडी और निन्दितकर्म करता है।

चन्त्र---सस्यतस्य कप्र स्याधिसयः बक्षसयः सरिप्टकारक धन-मान्य का नाशक होता है। य वा २० वें वप सें कक-बात सन्मव है। पितृबननाराक इन्द्रम्बविरोधी मेत्ररोगी और सम्पटी होता है।

मंगळ-प्रसम्भवित किन्त वस्तिन्याधियुक्त, तीइसय, घम-धान्यादि का नारा मार्ग में चीर द्वारा हानि धन का

हार्च बनासीर, संग्रहसी भगन्दर, रकसाव मादि रोग चिन्ताइक भीर धम-कुटुन्च का मह्यस्य पाता है। बुच--चिरामुसोगी, राजा द्वारा या कृषि द्वारा सीविका परवेशवासी किन्द्र परवेश में पर्वत के समीय बाय-नोग

पपस्थित होता है। शुक्र--- वें वर्ष में बृत्युत्त्य रोग से पीका राजयप इसरे मतुष्य द्वारा कव, मितनारा, द्रव्यद्वीम, किसी स्त्री

हारा भव गुर्मांग में पीहा था पूपल ( भरहकोरा ) की पृक्ति होती है।

शुक-रागवृद्धि, कठिनवा से भनवाम दुसुद्धि हारा कष्ट मविनास द्रक्षद्दीन किसी स्त्री हारा भव गुर्खाग में रोग, सन्तान और कठिनता से यन का मुख तथा प्रतिदिन बहेग-बिस्ता बहती रहती है।

राति-अत या कोइ स मय २० में वर्ष की जाय में मूख्युत्त्य रोग होता है । भूल-पीड़ा चपनी तामस बुद्धि के के कारण राजरण्य प्रव्यक्षीन और नर-पावक होता है।

राहु—मंत्रहानि सुन्ती स्वाविकप्ट भीचकम द्वारा जीविका करता है। पग्नु हारा कह, बवासीर संमह्त्वी सर्वाप्य कर्णाय केल सम्बद्ध होते हैं।

## [ नवम भाव पर ग्रह-दृष्टि-फल ]

- सूर्य—स्त्री के मुख से विहीन, पापबुद्धि, पुण्य-रहित, वृद्धावस्था में सभी मुख होते हैं । पूर्व दिशा में भाग्योदय होता है। धर्मभीर, वडे भाई या साले के मुख से रहित होता है।
- त्वन्द्र-परदेश यात्रा, किसी धनी व्यक्ति द्वारा मुखवृद्धि, वन्धुजनों से मुख, दया, श्रौर द्रव्य से हीन किन्तु यशस्वी होता है। तीर्थमुख मिलता है। धर्मातमा, भाग्यशाली, आतृरहित श्रौर बुद्धिमान् होता है।
- मगल-भाग्य में उन्नति, साले के सहित रहने पर सत्यानाश या साले को नेत्ररोग, धार्मिक, सुखी और कोई उम्रबुद्धि वाला होता है।
- वुध—पुत्र का सुख, भाग्यवान, परदेश में राजसम्मानयुक्त, निरन्तर सुखी रहता है। श्रमयुक्त या ज्वर रोग होता है।
- गुरु—धनवृद्धि, सुख, राजा से मनोरथ की पूर्णता, शास्त्रज्ञ, राज्य-धन से युक्त, निरेच्छुक, सहोदर का सुख, धार्मिक श्रीर राजपूच्य होता है।
- म्रुक—भाग्यवृद्धि, परदेश में धन का लाभ, राजा द्वारा विजयी श्रीर २४ वें वर्ष में उन्नति होती है।
- शनि—भाग्यवश कोई यशस्वी होता है। प्राय. श्रपयश पाता है। वन्धुरहित, परदेश में सुखी, पराक्रमी किन्तु धर्म से विहीन श्रौर म्लेच द्वारा भाग्योदय करता है।
- राहु—नववधू का भोगी, भाइयों द्वारा कष्ट, पुत्रादि युक्त होकर सुखी होता है। मित्रपीड़ा, म्लेर्स्-शासक द्वारा उन्नति श्रीर विजय पाता है।

### [ दशम भाव पर ग्रह-दिष्ट-फल ]

- सूर्य-कार्य में सफलता, वाल्यावस्था में माता को भय। स्वगृही या उच्च का हो तो माता, वाहन आदि का सुख, राजमान्य और धनी होता है।
- चन्द्र-पशु द्वारा श्राजीविका, स्त्री-पुत्र-धनादि का सुख, पिता के भाई का सुख, धर्म-रहित होता है। धर्मान्तर में दीचा लेने वाला, पितृविरोधी श्रीर चिडचिडे स्वभाव वाला होता है।
- मगल-अनेक सिद्धियों से सुखी, पराक्रमी, श्रेष्ठ, प्रतापी। इसकी दशा में भाग्योदय। ४ वर्ष की आयु तक में कभी पिता को कष्ट होता है।
- बुध—कर्मवीर, काव्य-प्रेमी, पिरुद्धत, राजपूच्य, सुखदायक, उद्योगी, पैतृकधन पाने वाला, विना अधिकार के भी राजा से मान श्रीर पिता का सुख होता है।
- गुर-फार्य में सफलता, राजमहल का सुख, अपने पूर्वजों से भी अधिक सुखी, दिन्यगृह का निवासी, आपका पुत्र-दान और धर्म से रहित होता है। किसी को सन्तानकष्ट और कोई कृपस होता है।
- शुक्र—श्रपने गाँव में या राजा के द्वारा कार्य की सफलता, पुत्र एव भाई का सुख, मातृकष्ट श्रीर शिरपीड़ा होती है।
  - शनि-पिता की हानि, माता को थोड़ा सुख, कर्महानि, श्रल्पायु, यदि जीवित रहे तो भाग्यवान् होता है।
  - राहु—कार्य में सफलता, बाल्यावस्था में पिता की मृत्यु, माता को थोड़ा ही सुख मिलता है। किसी की माता दीर्घायु पाने वाली श्रीर ज्यापार का विनाश (कर्म-हीन) होता है।

#### [ साम भाव पर प्रद-दिए-फल ]

- स्य-संक्रत वस्तु का बाम, व्यापियुक्त, प्रवम सम्तान को कप्ट, कमबीवी, सुवृद्धिमान् होता है। घनबाम, प्रविद्य स्थापारी विद्यान क्रतीन कीर पर्मात्मा होता है।
- अन्त्र--- चनलाम, स्वाधिनाशः सुरस्पेट्टवि, प्रयुक्ति, सर्वेत्र सामः बन्याः वर्षः सुत्र हाता है। स्थित बन्नाः सन्तर्वि, करात्र स्ववसायी चीर मित्रमं भी होता है।
- भीगख-मामुद्दाह, घनसाम, स्त्री का गर्भपात कृदावस्त्रा में पुत्रप्तस्त्र मीट पशु छाट्रा सुन्ती दाता है। -
- हुप-मान्यवाम् अनेक मुख यान्यवृद्धि, धनकाम, बुद्धिमान् शासक प्रसिद्ध, फन्वा श्रीपक होती हैं। - ३२ वें वर्ष से धमति होती हैं।
- गुरु-- रीर्पायुमोगी स्त्री-पुत्र-यतादि का सुल, व्याधिरहित, कान्तियुक्त सीर विसयी होता है।
- सक-चनकाम, सुली, मामनायक, स्वयन-मालक पूर्वजों के क्यापार को करता है। वस, वॉदी, मोदी काहि से खाम बोता है।
- रानि—हुन्य पा कब बनों से साम सत्वान से बोड़ा सुल वान्यर्सुल और परिवत दोता है। पशु हारा बाम काढी वस्तु से सुल किन्तु किसी सत्वान से विरोध दोता है।
- राहु—बायु पूर्यं, धनकाम, राजा द्वारा सुन्न और अपनी अपनि में वत्यर रहता है।

#### [ प्यय माव पर प्रश्-शिच-पश्च ]

- सुर्व-स्थानमंग मुनकार्य में स्थय सामा को कष्ट, सवारी मुक्त परहानि यात्रा परिवर्षन दूसरे के बाहन का मुक्त क्याय-यूदि सवारी से मय सींग वासे प्रमुखों से कष्ट प्रथा १२ वें वर्ष समस्यु-सब होता है। नेत्ररोगी और कान या नाक पर दिस या मस्से का विन्तृ होता है।
- चन्द्र--पिता के सुक्त की द्वांनि साता को सुल राजुनारा, नेत्र चंचक, चतुर वन लर्च करने वाता व्यास्त-भागी दोता है। राजु हारी पनदानि चिन्तापुक, रावमान्य कीर व्यत्तिम वीचन में सुली दोता है।
- संगक-पिता का कर, नेत्रपीका, राजा द्वारा विवय, राजुक्त्वा किन्द्व वसी दूसरों के द्वारा सुरा का विनास होता है।
- बुच---क्रच समिक, विवाहात्रि संगक्ष कार्य अधिक होते हैं। स्वयनों से विरोध अस का इयोग और पाव धा वाय-विकार हारा हृदय में दारुश क्या दोला है।
- वायु-विकार हारा हृदय में वारुष कष्ट होता है। गुरु-वेब-विप्र-कार्य में लर्च कथिक, यसेक कप्र सहने वाला शतु-गीवित स्वार्थ किन्तु बुद्धिमान् होता है।
- ग्रुक--- थार्मिक कार्यों म लर्चे व्यविक, इन्द्रम्य का सुल सत्त से स्त्यु-मय की कोक्षप्त व्यनेक क्षप्त, शृतु से तृत्वी व्यन्ते काम का मिन (स्वार्ती) वृद्धि-यक और चतुर होता है।
- शनि—यन विनासक, खर्च पविक, सी-पुत्रदि का सक्य सुल युद्ध में विजयी कमी दुशें के झारा मानसिक कह या पननशामि और शरीर करेरा होता है।

### राशिस्थ ग्रहों पर ग्रह-दृष्टि-फल

## [ मेप-इश्चिकस्थ सूर्य पर ग्रह-दृष्टि-फल ]

चन्द्र की—धार्मिक बुद्धि, दान-कर्ता, मृत्यादि सुख, सुन्दर शरीर और कुटुम्ब का प्रेमी होता है।
मंगल की—क्र्-स्वभाव, पराक्रमी, युद्ध में गम्भीर, नेत्र या पैर के तलुए लाल और वलवान् होता है।
बुध की—वल, धन और सुख से रहित, नौकरी से जीविका, परदेशवासी, मिलन बुद्धि और शत्रुयुक्त होता है।
गुरु की—दानी, दयालु, राजमन्त्री, न्यायाधीश (जुडीशियल अधिकारी), प्रसिद्ध और कुलदीपक होता है।
शुक्र की—नीचवर्ग की स्त्रियों से प्रेम, दीन, धनरहित, शत्रुयुक्त और चर्मरोगी होता है।
शिक्ति की—उत्साहरहित, मिलन-बुद्धि, दु खी, मितहीन और आलसी होता है।

## [ वृप-तुलास्थ सूर्य पर ग्रह-दृष्टि-फल ]

चन्द्र की—सुन्दर स्त्रियों से प्रीति, श्रमेक स्त्री युक्त, मधुरभापी श्रौर जल-विभाग से जीविका होती है। मंगल की—सप्राम में धेर्ययुक्त, बलवान्, प्रतापी, एकहरा शरीर, श्रानन्दयुक्त श्रौर धन-मान पाता है। वुध की—संगीत-निपुण, कविता करने वाला, उत्तम लेखक, पत्र—सम्पादक श्रौर प्रसन्न-चित्त होता है। गुरु की—मित्र तथा शत्रयुक्त, राजकर्मचारी, भीरु, धनादि का सुख, रूपवान् श्रौर राजा को प्रसन्न करता है। शुक्र की—सुन्दर नेत्र, राजा या राजमन्त्री, श्रमेक स्त्री युक्त, किन्तु चिन्ता—युक्त एवं भीरु होता है। शिन की—नीचवृत्ति, धनहीन, श्रालसी, मिलन, स्त्री से विरोध, वृद्धा-स्त्री में श्रासिक श्रौर रोगी होता है।

## [ मिथुन-कन्यास्थ सूर्य पर ग्रह-दृष्टि-फल ]

चन्द्र की—शत्रुपीढ़ित, मित्र से दु'खी, परदेश-निवासी, यनहीन श्रीर उदास-चित्त रहता है।
मंगल की—शत्रु से डरने वाला, कलह-प्रिय, दीन, धन-हीन, युद्ध में कायर, लज्जा-युक्त श्रीर श्रालसी होता है।
बुध की—राजा की प्रसन्नता से सन्तान की उन्नति, ऐश्वर्य-वृद्धि श्रीर कुशशरीर वाला होता है।
गुरु की—विद्वान्, गुप्त-मन्त्री, स्वतन्त्रता-प्रिय, विदेश-यात्री श्रीर गुप्त कर्मचारी होता है।
गुक्त की—परदेशवासी, चतुर, विलासी प्रकृति, विप-श्राग्न-शस्त्र द्वारा चिन्ह-युक्त श्रीर राजकर्मचारी होता है।
श्राक्त की—धूर्त-बुद्धि, भृत्यादि से सुस्ती, मन्दबुद्धि, स्वजनों से विरोध श्रीर उदासीन-वृत्ति रहती है।

## [ कर्कस्थ सर्य पर ग्रह-दृष्टि-फल ]

चन्द्र की—धनाढ्य, जलविभाग या मोती श्रादि का न्यापारी, राजतुल्य सुखी, मन्त्री किन्तु कूटनीतिज्ञ होता है। मंगल की—शरीर रोगी, त्रण ( घाव ), भगदर, ववासीर श्रादि से पीड़ा श्रीर स्वजनों से विरोध होता है। बुध की—विद्या, यश, सम्मान से विख्यात, कान्तियुक्त, राजकृपा से मनोरथ पूर्ण श्रीर शत्रुरहित होता है। गुरु की—उत्तम पुरुष, राजमन्त्री, सुप्रसिद्ध श्रीर श्रनेक कलाश्रों का जानकार होता है। शुक्र की—स्त्रियों का सेवक, स्त्री के द्वारा वस्त्राभूपण-धन का लाभ, परकार्यकर्ता, युद्ध-वीर श्रीर मधुरभापी होता है। श्रीन की—पिशुन ( चुगलखोर ), वात—कफ रोगी, परकार्यनाशक श्रीर चालाक तथा लड़ाकू होता है।

## [ सिंहस्थ सूर्य पर ग्रह-दृष्टि-फल ]

चन्द्र की—बुद्धिमान्, अच्छी की वाला, कफरोग, राज-कृपा, धूर्त, गम्भीर, धन-लाभ और प्रसिद्ध होता है।
मगल की—बड़ा धूर्त, अनेक स्त्रियों से प्रेम, कफप्रकृति, अति-कूर, शूरवीर-और बड़ा उद्योगी या मन्त्री होता है।
बुध की—बिद्धान्, लेखक, धूर्त, पराक्रमी और विद्वानों का पोपक होता है।
गुरु की—मन्दिर, वाग, जलाशय का निर्माता, ज्येष्ठजन तथा स्वजनों से प्रेम और अति बुद्धिमान् होता है।
शुक्र की—चर्मरोगी, कोध से अपमानित, निर्लंज, स्वजनों से दूर, आनन्दरहित और निर्देश होता है।
शिन की—परकार्यनाशक, चतुर, दुष्टप्रकृति, मूर्ल और सवीं को कष्टदायक होता है।

[ 385 ] सावष-बीपड [ पनु-ुमीन्स्य धर्य पर प्रह-रूपिर-फन्तु ] चन्त्र की-रूपवाम पुत्रयुक्त, चसुर-मापी कुसीन बुद्धिमान, माग्यशासी मीर भागन्ददायक होता है। मंगल की-पुद् में बरास्थी, विद्यमी वक्ता धन-काम चंचल रिवरमीविका आर हम-पुद्दप द्वाता है। हुम की-मचुरमापी संसे किर्वित, केंसी, इविदार्स, भांतु-क्रिवा पा मन्त्र का बानकार भीर सम्मान-युक्त होता है। गुरु की-राज्यसन्त्री विद्वास् कुलानुसार प्रधानवदस्य, कक्षा-कुराक, धन-युक्त कीर बाइन का सुत्र पाता है। ग्रक भी -सुन्दर-श्री-भोगी सुगन्य भीर बश्च-मूपण मादि का प्रेसी होता है। रानि की- मिलनिवर्त, परामसोजी नीच-कृति और पशुक्री का प्रेमी हाता है। [ मकर-इम्मस्य धूर्य पर प्रइ-इन्टि-फ्ल ] चन्त्र की-क्पटी, की के कारण मन भौर मुख का विनाश चतुर भौर बुद्धिमान हाता है। मंगल की-राजुककार से घन-विनास शतु से सन्वाप, रोगी, पिन्वाहुर और पागकपूर्ति पासा होता है। युग की-नपुर्वक्रमकृति, पर्वननाशक सञ्चनतारहित किन्तु गुर-त्रीर होता है। गुरु की-सत्कायकर्ता बुद्धिमान् नर-पासक, यशस्त्री भीर मनमीजी (स्ववन्त्र ) होता है। शुक्र की-रतन-स्थापारी कीर उत्तम क्षियों के द्वारा धन-स्नाम से सुन्नी हाता है। रानि की-पराक्रम द्वारा शत्र विश्ववी प्रशापी, राजा की इया भन्मान-युक्त, मिलनसार और प्रममवित्त होता है। [ मपस्य चन्द्र पर प्रद्र-इप्टि-फल ] सूर्य की --क्ट्-स्वभाव नम्र के प्रति दवालु बन्धया कठोर परिवत राजपूर्य चार गुज-पिय होता है। मीगक की-विष-अस्त-शास-वायु द्वारा शरीर में पीका मूबक्ट यह बॉव कीर नव के राग हात है। बुम को-अनक विद्याची का प्रमुख विद्वान बका, प्रशस्त्री, भनी, कवि गुणी बीर सस्संगत-युक्त होता है। गुर की-भूरपादि का सुक्ष भनी सन्त्री सेनापित और किसी विमाग का प्रधान-पुरुष होता है। हाम की-मी-पुत-पत-रन्तादि का मुख श्याक्यान-कुराक प्रमन-चित्त गुराक कीर माम्पशील शता है। शनि की--भागी निर्पनी, ससत्य-मापी देपकारक, दुग्धी सीर मिलन-पुद्धि पाला होता है [ कुपस्य च द्र पर प्रह्-रिप्न-प्रज्ञ ] सुष की-कृषि-कर्ता क्रमेक मनुष्य या पशु से मुझी, मन्त्री वाहासुख, बनलाम क्रार कार्य-पट्ट हाता है। मंगस की - सरिकामी सज्जन-मित्र पवित्र माता को दृष्ट कीर हास्यप्रिय होता है। मुप की-प्रापंत्रिक बुद्धि बासा न्यानु भानन्त-दिव गुरायाम् भीर प्रसम् विच रहता है। गुर की-मनदा मुखी यहास्त्री पार्मिक माता-पिता का सेवक भीर प्रशिद्ध पुरुष होता है। शुक्र की-वन्न-मूपल-बाह्न-गृह-भाजन-शप्या-मुगन्ध-पहात्र एवं पशु का मुग्र मानता है। शनि को-धनहीन माता का कनिएकारक, बी-देवी, सुन-मित्र र पु-सुरायुक । १४ चेंश वक चन्त्र हो ता माता

शानि की-धन को पुत्र बाहनाहि स विहीन कापमानित, कम्पुक्ट राषु कपिक शीर भारवहीन हाता है।

## [ कर्कस्थ चन्द्र-पर ग्रह-दृष्टि-फल ]

सूर्य की—धनंहीन, दुर्गरत्तक (पुलिस विभाग), श्रिष्ठकारी, दृन्द-फन्द करने वाला श्रौर सहनशील होता है।
मगल की—चतुर, शूर-बीर, माता का विरोधी श्रौर दुर्वल शरीर (इकहरा वदन) वाला होता है।
बुध की—स्त्री, पुत्र, धनादि का सुख, मन्त्री या सेनापति, नीतिज्ञ, तर्कपण्डित, बुद्धिमान श्रौर सुखी होता है।
गुरु की—राजगुण युक्त, नीति-शास्त्रज्ञ, सुखी, श्रेष्ठ, पराक्रमी, महान् पुरुष श्रौर राजाधिराज होता है।
शुक्त की—उत्तम रत्न, सुवर्णादि धन का स्वामी, सुन्दर स्त्री, श्रामूपणादि का सुख श्रौर कोई वेश्या-गामी होता है।
शिन की —श्रसत्यवादी, माता से विरोध, श्रमण्-शील, वनहीन तथा पापी-स्वभाव वाला होता है।

### [ सिंहस्थ चन्द्र पर ग्रह-दृष्टि-फल ]

सूर्य की—उत्तम गुणी, राजा का प्रिय-पात्र, उचपदस्य, वीर किन्तु पापाचारी और विलम्ब से सन्तान-सुख होता है।

मगल की—मन्त्री या सेनापित, धन-वाहन-स्नी-पुत्रादि का सुख और उत्तम पुरुप होता है।

बुध की—धन, स्नी, पुत्र, वाहनादि से सम्पन्न, स्नी प्रकृति, स्नी का सेवक और स्नी का आज्ञाकारी होता है।

गुरु की—अनेक शास्त्रों का अवण-शील, धर्मात्मा, राजा का प्रधान कार्य-कर्ता, पुत्रसुख और राज्यसुख पाता है।

शुक्र की—स्नी सम्बन्ध से धनवान्, गुण्झ, गुण्वती स्नी का सेवक, विद्वान् तथा मिलनसार होता है।

शिन की—कृषि कर्म में चतुर, स्नी सुख रहित, पुलिस पदाधिकारी, असत्य-भाषी और अल्प वन सुख होता है।

### [ कन्यास्थ चन्द्र पर ग्रह-दृष्टि-फल ]

सूर्य की —कोषाध्यत्त, प्रसिद्ध, प्रामाणिक बुद्धि वाला, स्नी-हीन, भक्तियुक्त श्रीर विशेष श्रुभ कार्य करता है।
मगल की—हिंसक, वीर, राजा का श्राश्रयी, विजयी, शिल्पकार्य में पटु, शित्तित किन्तु माता को कष्ट देता है।
बुध की—ज्योतिष या कविता जानने वाला, कला-विज्ञ, विवाद से विजयी, चतुर श्रीर सगीत-विय होता है।
गुरु की—श्रनेक भाइयों का सुख, राजिष्ठय, प्रामाणिक जीविका युक्त, शुद्ध-हृदय, यशस्वी श्रीर धनी होता है।
शुक्र की—वेश्यागामी, स्त्री के वशीभूत, राजा द्वारा धनलाभ, भूपणादि प्रिय, वनी श्रीर चतुर होता है।
श्रिक की—धनहीन या बुद्धिहीन, स्नीद्वारा धनलाभ, विस्मय्युक्त, माताहीन, दुःखी श्रीर स्नी के वशीभूत होता है।

### [ तुलास्थ चन्द्र पर ग्रह-दृष्टि-फल ]

सूर्य की—अमण-कर्ता, रोगी, निर्धन, सुन्दर, स्नी-पुत्रद्दीन, मित्र सुस्नी तथा शत्रु से सन्ताप पाता है।
मंगल की—परधन हरण करने की इच्छा, त्रिषयों से मन्तप्त, तीक्ष्णस्वभाव, परस्नीप्रेमी श्रीर बुद्धिमान होता है।
बुध की—अनेक कलाश्रों का जानकार, धन-बान्ययुक्त, वक्ता, विद्वान्, प्रसिद्ध श्रीर मृदु-भापी होता है।
गुरु की—वस्त्र भूषणादि का सुद्ध, चतुर, ज्यापार किया में पटु श्रीर सर्वत्र सम्मानित होता है।
शुक्र की—चतुर, श्रनेक ज्यापार द्वारा धनलाभ, राजप्रीति, सम्पाटक, पुष्टशरीर श्रार प्रसन्न-चित्त होता है।
शिन की—धनाट्य, प्रिय-भाषी, वाहन-सख, भृत्यादि युक्त किन्तु स्त्री विषयक सुखहीन होता है।

## -[वृश्चिकस्थ चन्द्र पर ग्रह-हिष्ट-फल]

सूर्य की—श्रप्रामाणिक, धनाह्य, स्वेच्छाचारी, उटण्ड, सैनिककार्य, सुखरिहत श्रीर उद्योगी पुरुष होता है।
मगल की—युद्ध में वीर, यश्स्वी, गौरवपूर्ण, राजद्वार से धनलाम श्रीर राजतुल्य सुखी होता है।
बुध की—भाषण-कुशल, वीर, गीत-नाद-प्रिय, चतुर, युक्तिवादी श्रीर यमल (जुड़ेले) सन्तान वाला होता है।
गुरु की—चतुर, दूसरे की इच्छा पर चलने वाला, सत्कर्भचारी, धनी श्रीर श्रधूरा काम छोड़ने वाला होता है।
शुक्र की—प्रसन्न-चित्त, यशस्वी, तीन्न बुद्धि, धन, वाहनादि का सुख किन्तु स्त्रीसयोग में यननाश करता है।
शिक्ति—धर्भन्नष्ट, धनहीन, दुष्ट सन्तित, निर्वल, चयरोगी, कृषण श्रीर श्रसत्यमाणी होता है।

#### िषञ्जस्य चन्द्रः पर प्रश्न-श्राप्ते-फल ]

सूर्व की -प्रतापी प्रास्त्रों भन-साम बाइनसुख युद्ध में विवयी, सुनी, राजगीवि और मिसनसार होता है। मंगल की-मदापी, सेनापति चनात्रच मृपदादि सुत चीर प्रस्तादि पुन्य होता है। पुत्र की-नदे अपने दंग से बोसने वासा, अनेक सेवचादि संयुक्त चीर स्वीदिव या शिल्प-शास्त्रक होता है। गुढ की- वरवपदाधिकारी, मन्त्री चादि पदस्व पनी शुद्ध-हद्देय वाका रूपवान् ववा मुखी होता है। शक की-भनी, सन्तान से पुक, वार्मिक, सदा सुन्नी कामी और अच्छे मित्रों का सुन्न पाता है। रानिकी-सरपवादी शास में भड़ा रकने बाला मापख-पद, प्रवापी प्रिय-भाषी प्रसिद्ध और सीन्य पुरुष होता है।

#### [ मक्त्रस्य चन्द्र पर प्रद्-दृष्टि-फ्स ]

सूर्व की-नियन मसिन, भ्रमख-शील, बुदिहीन दीन, बुन्धी किन्तु शिहरकार होता है। मंगब की-वातिकोपी बाइम-पुक चतुर, श्रति बदार, श्री पुत्र और पनादि का सदा मुक्त-मोगी होता है। वुन की-वृद्धिद्दीन धनरदित गृह-स्वागी श्री-पुत्रादि-विद्वीन, भ्रमण-प्रिय सल रहित और वंपल होता है। गुढ़ की-रामा धारा पुत्रवत् माननीय सत्यवादी, गुख्क, स्त्री पुत्र मित्रादि स पुक्त भीर वसी दीवा है। शुक्त की-कत्तम नीविक भन वाहन, कत्तम स्त्री, पुत्र वस्त्र और भागूपवादि सर्वे सुत्रों से वक्त होवा है। रानि की--भातसी भन पूर्व पराक्रम से रहित, व्यसनों से सन्तम परसीमोगी और चसल्ववादी होता है।

[ इस्मस्य चन्द्र पर ग्रह-दृष्टि-फन्न ] सूर्वे की-कृष-कर्ता, चमस्कारी कार्य-कर्ता राज्यात्रयी, वार्मिक, सन्द-बुद्धि किन्तु ग्रूर-बीर होता है। संगत्न की-पर पर भन का स्थागी विवीती वाचाल कठिन कामकर्ता वृत्ते किन्तु सस्यवका होता है। तुभ का-मोजन-विभि ज्ञाता सञ्चर-मापी स्त्रिकों का प्रिक कीर बनकी बतुरता को बानने वासा होता है। गुरु की-माम मूमि गृह काग सुन्दर सी कादि का सुल-मोगी, इशीन और सरल-सीवन वाला होता है। शुक्र को-भित्र पुत्र पर की सुकादि से विद्दीत कुद-विचार दीन नीचमक्रीत, भीड भीर पापी होता है। शामि की-पशुदारत सुल यब बाम हुच्टा की से प्रेम अवर्मी और मल-केरापुक मलिन शरीर वाला होता है।

#### [ मीनस्य चन्द्र पर ग्रह-दृष्टि-फल ]

सूर्य की-सुन्नी सेनापित भनाव्य अविकासी किन्तु सत्कर्म करने वाला होता है। चर मान्युका व्याप्त के किया है। सीमाल की-व्यक्तिवारियों की की सीमति सुक्र-दिश्च पालमंदियी राष्ट्रपुक्त किन्द्र पति सुक्री होता है। बुद की-भेक कीन्त्रम से युक्त पतिग्रावान पनाक्य, राजक्तान्युक चौर चति सुक्री होता है। गुढ़ की-ब्दार-विच रूपवान, सुन्दर बी-पुत्र का सुब बनी और इलीन था राबतुस्य स्पिति होती है। शक की-रूप संगीत विचा का प्रेमी प्रसिद्ध बेस्मा-विकासी प्रसन्त-विच सुशीक भीर बनाक्य होता है। रामि की-जामाहर सी-पुत्र-वृद्धि-पुत्र से रहित विकल, माता का रातु और इरूपा सी का प्रेमी होता है।

#### भिप-बृश्चिकस्य मंगस्य पर ग्रह-रूप्टि-फस्र

सूय की-- बतुर चत्रमवत्त्र माठा का संबक्ष, घनाट्य मन्त्री चहार-मना न्वाधानीरा चौर प्रसिद्ध होता है। भन्द की-परबीपेसी शर-भीर चोरों को मारते वाला मादकत स्ववनों का शतु वर्गत भीर कम्या-प्रिय होता है। हुम की-बेरमा से धन क्षेत्र की इस्का रकते वाका बहुत, परमतक्ती वृत कामी भीर हेपी होता है। गुद की-कार्मातकर्ती अधिकारी चोर से मी मित्रदा मानवान, स्वक्ममिम चौर ऐरवर्ष पुष्ट होता है। शुक्र की-मंगवात्सव विव स्त्री का अमुगामी बाता में बातुर और कोई सी व कारण वन्त्रस-मोगी होता है। श्रीन की-भित्रद्वीम माता से वियोग इटुम्ब-बिरोबी, परस्त्रीमोगी और बोरों के मारने में बीर होता है।

## [ वृप-तुलास्थ मंगल पर ग्रह-दृष्टि-फल ]

सूर्य की—स्त्री विरोध से वन-पर्वत-गुफा का निवासी, शत्रहीन, कोधी और गम्भीर होता है। चन्द्र की—माता का तिरोधी, युद्ध-भीर (डरपोक), अनेक स्त्रियों का सेवी और रूपवान होता है। वुध की—शास्त्रह, विवाद-प्रिय, वाग्मी, धन का अल्पलाभ, रूपवान, कोमलशरीर और अल्प सन्तान होती है। गुरु की—कुटुम्य में प्रीति, भाग्यवान, संगीतज्ञ, नृत्य विद्या का जानकार, गुखी, धनी और प्रमिद्ध होता है। शुक्र की—भाग्यवान, प्रधान पदाधिकारी, सेनापित, महान सुख युक्त और प्रसिद्ध कीर्ति वाला होता है। शिक की—प्रसिद्ध, नम्र, सत्सगित, पित्रत्र, शास्त्राभ्यासी, नायक, सुखी और विद्वान होता है।

## [ मिथुन-कन्यास्थ मंगल पर ग्रह-दृष्टि-फल ]

सूर्य की—विद्वान् , ऐश्वर्य युक्त, पराक्रमी, वन-पर्वत-वाग-दुर्ग के निवास में रुचि, वली श्रीर गीरव पूर्ण होता है। चन्द्र की—राजा का श्रगरंज्ञक या पुररंज्ञक स्त्री से सन्तोषी, पराक्रमी, धनी श्रीर सुन्दर कन्या होती है। वुध की—वाचाल, गिएतज्ञ, काव्य या लेखनकला में पटु, श्रसत्य-मधुर-भाषी श्रीर सहनशील होता है। गुरु की—राजकर्मचारी, कार्य-कुशल, नायक श्रीर न्याय या तर्क शास्त्र के सम्वन्ध से विदेश-वासी होता है। शुक्त की—सर्व सिद्धि सुख, श्रपनी स्त्री से सुर्ती, ऐश्वर्य-भोगी, रक्ताग श्रीर उत्तम वस्त्रात्र-भोगी होता है। शनि की—शूर-वीर, मिलन, श्रालसी, खदान या वन-पर्वत का निवासी, कृषिकर्ता किन्तु दु'रा-भोगी होता है।

### [ कर्कस्थ मंगल पर ग्रह-दृष्टि-फल ]

सूर्य की—िपत्त विकार से दु खी, गम्भीर, न्यायावीश (जुडीशियल श्रिषकारी), वली श्रीर तेजस्वी होता है। चन्द्र की—श्रनेक व्याधियों से पीड़ित, नीचाचरण, कुरूपवान् श्रीर नष्ट-वस्तु का परचात्ताप करने वाला होता है। वुध की—िमत्रहीन, छोटा कुटुम्य या कुल, पापी, दुण्ट-चित्त, मिलन, स्वजनों से तिरस्कृत श्रीर निर्लंज होता है। गुरु की—राजमन्त्री, प्रसिद्ध पुरुप, विद्वान्, महामानी (गर्वित ), त्यागी एव भोग-रिहत होता है। शुक्र की—िस्त्रयों के सम्यन्ध में वन का खर्च श्रिषक श्रीर सदा श्रनर्थों को वढ़ाने वाला होता है। शिन की—जलज पदार्थ, चावल श्रादि वस्तु द्वारा लाभ, स्पवान् श्रीर राजद्वार से धनलाभ करता है।

### [ सिंहस्थ मगल पर ग्रह-दृष्टि-फल ]

सूर्य की—स्वजन तथा मित्र का सुख, इनका हितकारी, रात्र्विरोधी, पशुस्थान, वन, पर्वत का वासी होता है। चन्द्र की—वली, रूपवान, कठोर प्रकृति, माता का सेत्रक, रवकार्य-साधक, वुद्धिमान् श्रोर यशस्वी होता है। वुध की—श्रनेक कला-प्रिय, काव्य-रुचि, चतुर, शीव्रवाही श्रोर कई कार्यों की सिद्धि प्राप्त करता है। गुरु की—वुद्धिमान्, राजा का मित्र, सेनापति, मनुष्यों के कार्य सफल करनेवाला, सर्विष्ठय श्रोर विद्वान् होता है। शुक्र की—श्रनेक स्त्रियों का भोगी, श्रिममानी, रूपवान्, धनतान्, काम-शक्ति-प्रवल श्रीर विलिष्ठ होता है। शिन की—दूसरे के घर में निवास, चिन्तातुर, दुर्वल, निर्वनी, वृद्धाचरण, श्रमण-शील श्रीर दु खी होता है।

## [ धनु-मीनस्थ मंगल पर ग्रह-दृष्टि-फल ]

सूर्य की—वन-पर्वत-दुर्ग श्रादिका निवासी, क्रोधी, भाग्यज्ञान्, लोगों के द्वारा सम्मानित श्रीर नायक होता है। चन्द्र की—विद्वानों का प्रेमी, राजविद्रोही, युद्ध-प्रिय, चतुर, चुद्धिमान् श्रीर त्यागी होता है। चुध की—चतुर, शिल्प-कला-प्रवीण या श्रानेक विद्या क्रशल, सिदच्छावाला, शान्त श्रीर मेधावी होता है। गुरु की—स्त्रीरहित, सुखहीन, शत्रु से विवाद, बनाह्य, ज्यायाम करनेवाला श्रीर स्थान-भ्रष्ट हो-जाता है। श्रुक की—उदार-मना, विपयासक्त, श्राभूपण्यारक, भाग्यवान् श्रीर श्रानेक स्त्रियों का भोगी होता है। शिन की—श्यामवर्ण, क्रुरूपवान्, भटकने वाला, दु ग्वी, परकार्यकर्ता श्रीर श्रान्य धर्मों का सेवक होता है।

[ २८६ ]

#### मिन्त-इम्मस्य मंगस पर ग्रह-रप्टि-पल ]

सुर्ये की—स्त्री-पुकर्यनादि से मुली टीक्ट्य स्वमाव, शूर-बीर, भीर स्वामवर्ध या कुरुपयान् हावा है। भ चन्द्र की—साम्यय-सिय माद-मुख-रहित स्थान-भार, चरिक-मेत्री बदार चीर बखवान् होता है। तुप की—सिप्टमायी भागव्यशित, पत्रकाम पराक्रमी कर्या, निम्मी किन्तु भागवाच्या होता है। तुप की—रुपवान् दोर्घायुमोती, चपने से दूर राजकृषापुस्त, गुणी चीर स्थितता स कार्यारम्म करता है।, शुक्रकी—मायराक्षी सुखी स्त्री के बता में रहन वाला चनक सुलमोगी पनावय चीर सुद्र का प्रेमी होता है। सर्वि की—राजा के समान पनावय चनेक सम्वति, स्त्री-विरोध बुद्धिमान चीर संमाम का प्रेमी होता है।

#### [ मप**-वृरिज़कस्य मुघ** पर ग्र**द-र**ष्टि-पन्छ ]

सूर्य की -- कुटुम्ब मेमी सत्यवस्ता विसाती राजा स मानतीव कीर क्षतेक सुत्र भोगी हाता है। वन्द्र को -- गोतादि दिव कामिनो स्त्रियों में भाविष्ठ करही सेवक वाहनसूत्र कीर मित्रिनहृति बाला होता है। मंगल की -- राज क्षपा, भनी, गुरू कलाभिज्ञ वहुर मुद्यमेगी ममुर-माणी किन्द्र सुध्य से पीडित होता है। गुरु की--- सुती, बहुर करमबाती स्त्रीयुग्युस्त हास्य सुती, मनाक्ष्य अपकेश्वर भीर क्षिक रोमपुक्त होता है। गुरू की -- स्त्री-मोत्रुप गुणी सम्मानी सर्पोडामुक्त बुद्धिमान, नम्न मिक्सिव कीर राजकमवारी होता है। गोन की -- वहा वसानी काणी कुटुक्त में कहाई हुस्ट-बुद्धि भनि दुन्ती कीर हिसा के काथ करता है।

#### [ इप-त्रहास्य सम पर प्रइ-इष्टि-पन्न ]

सुर्ये की--वरित्र कुटरी रोग से पीवित, परीपकारी शास्त्र प्रकृति कीर क्वमन्यन बाह्य होता है। चन्द्र की--महाप्रपंत्री धनी कारपायी, मन्त्री मित्त्व-वर्षों निरोगी हक्-रह्न कीर कुटुन्वमें मित्र होता है। गंगल की--राजा से कपमायित रोग से पीवित्र मित्र से मत्त्रोव, शत्रुकों से दुन्ती तवा विषय-दौत होता है। गुरु की--पुर मामादि का मावक, बहुर गुणुआहरू मित्रमसार कुटियान तथा प्रसिद्ध होता है। ग्रुक की--रुपमार, बरमानुष्त्र से शामित रिक्रमों को काकप्त करने वाह्य और समस्याबी होता है। रानि की--भी, पुत्र, धन, बाहुनादि से दुन्ती, संताप्युक्त बन्तु शोक रोगी या महिन-पित्त वाह्य होती है।

#### [ मियुन-फन्यास्य दुभ पर ग्रह-दृष्टि-फल ]

सूर्य की—सन्यवक्ता उत्तमशीक्षाणात्वाम्, माननीय सम्यादन कार्यकर्ता शास्त्रत्व्यामात्र, भीरसदुनायी होता है। चन्द्र की—बाणात्व ममुरवक्ता विवाद-प्रिय राजा कार्यगरक शास्त्रक, रह शरीर कीर कार्य पट्ट होता है। गील की—सन्तर्भावत हास्त्रीयत कर्मी क्लान्त्रस्त्व राजकार्य स्थीय कीर पर्यो का प्रिय होता है। गुरु की—सन्तर्भाय पराजनी राजन्त्रमा उत्काविकारी विद्यान प्रशिक्ष शास्त्रक कीर होताम् होता है। गुरू की—राजा का वजोत (रह्मणी), विजयी सिन कराने में चतुर उत्तम सी में व्याविकारी होता है शनि की—सारम्मकृत कार्य का पूर्यकर्ता नम्न यनाव्य याद्यममुख कीर वस्त्राम्यय से पुस्त रहता है।

#### [ कर्कस्य दुप पर प्रद-दृष्टि-कल ]

सूर्य की--रंगार मुझाई, पुष्पकार्य सजाबद रासत्वदने का काम करने वाका या इनका व्यापारी होता है। वाम की--स्त्री के क्षिप कपती, अपिक कार्य दुवंड रोगी और स्त्री के क्षिप सन्तर रहता है। मंगब की--अपन विचा सुक बोरों से मीठि ग्रुर-बीर सुदु-आपी और कास्तवाचनों में प्रवीध होता है। गुत की--अठि पुढिमान बतुर कार्य-का (प्रवाद कार्य) आमावान वावपद्ध माननीय कीरविद्यात होता है। ग्रुक की--प्रिय-आपी सुनदर गीत-स्थादि कार्यमी क्षान्त्राक वाय-कता में युद्र और माववान होता है। शनि की--प्रवादीन कुटुम्ब-रहित क्षतत्व मानी वस्त्री, कुवान पायपुढि और गुणकों का विराधी होता है।

## [ मिहस्थ वुध,पर ग्रह-हष्टि-फ़ल ]ः ।

स्यं की—ित्दंशी, चालाक, देशी, ईर्षा करने वाला, हिंसक, कृर, कपटी खेरीर जुद्र-विचार वाला होता है। चन्द्र की—ह्पवान, बुद्धिमान, गीत-नृत्यादि का प्रेमी, श्रेष्ठ आजीविका, किव, धनी और सदाचारी होता है। मगल की—हु खी, मूर्ख, नपुसक यां च्यरोगी, निर्वल, वन-वान्य का कष्ट और किल्पत अंग वाला होता है। गुरू की नकोमल तथा निर्मल खभाव, कुलीन, सन्दर नेत्र, विद्वान, प्रतापी और धन-वाहनादि से सुखी होता है। शुक्र की—ह्पवान, प्रिय-भाषी, वाहन-युक्त, धनलाभ, गम्भीर-स्वभाव और राजा या मन्त्री होता है। शिन की—मलिन वेप, स्वेद-की दुर्गन्ध से युक्त शरीर, कुरूपवान, कोधी और सुख-विहीन।होता है।

## [ धनु-मीनस्थ बुध पर अह-दृष्टि-फल ]

सूर्य की - शूर-वीर, पथरी-प्रमेहादि रोग युक्त, किन्तु मनोद्वेग से निवृत्ति पाकर, शान्ति-प्राप्ति-करता है। वन्द्र की - अच्छा सम्पादक, महात्मा श्रीर सज्जनों की संगति, सुखी, मुकुमार श्रीर बनी होता है। मंगल की - चोरों का या चोरी के द्रव्य का लेखा-जोखा करने वाला किन्तु बन-बान्य से विहीन होता है। गुरु की - विद्यानवेत्ता, ज्ञानी, कुल-भूषण, कोपाध्यत्त (राजाञ्ची), जन-पालक श्रीर श्रच्छा लेखक होता है। शुक्र की - प्रधान पदस्थ, राजकार्य का गणित्र (एकाउन्टेन्ट जनरल), चोरों का प्रेमी, धनी श्रीर वीर होता है। श्रीन की - श्रीक भोजन करने वाला, बुरी चेष्टा, वन-पर्वतादि का इच्छुक श्रीर कार्य में श्रनुपयोगी होता है।

## [ मकर-कुम्भस्थ वुंध पर ग्रह-दृष्टि-फल ]

सूर्य की—श्रपनी भाग्य से प्रतापी, मल्ल-खुशल, शिक्तित, कुटुम्य-युक्त, श्राति-भोजन-कर्ता और निष्ठुर होता है। चन्द्र की—जलमार्ग का व्यापारी, पुष्प-कन्द-मूल, शराव, सोडा-वाटर छादि तरल पदार्थ का व्यापारी होता है। मगल की—लज्जा या त्रालस्य से नम्र म्वभाव वाला, सौम्यमूर्ति, चचल-त्राणी छौर धन-धान्ययुक्त होता है। गुरु की—वन-वान्य-वाहनादि का सुख, पुर-प्रामादि का प्रमुख-पुरुप और श्रातिदुद्धिमान् होता है। शुक्र की—लुद्र मनुष्यों की संगति, कुरूपवान्, दुद्धि-विहीन, श्रनेक सन्तान युक्त और पदाधिकारी होता है। शिक्त को—सुखरहित, पापकर्मा, दंरिद्र, दु खी, मजदूर (लेवर) श्रीर दुष्टों की संगति करता है।

## [ मेप-इश्चिकस्थ गुरु पुर ग्रह-दृष्टि-फल ]

सूर्य की—मत्यवादी, वार्मिक, विख्यात, भाग्यशाली, नम्र प्रकृति किन्तु रोग युक्त शरीर होता है।
चन्द्र की—प्रसिद्ध, स्त्रियों का प्रिय, श्रेष्ठजनानुरागी, इतिहास या काव्य में रुचि, वनी छौर चतुर होता है।
मगल की—कृर, धूर्त, गर्व-इन्ता, राजाश्रययुक्त छौर अनेक मनुष्यों का पालक होता है।
वुध की—सदाचारी, सत्यभापी, परिछद्रान्वेपी, नम्रजन का मित्र, धूर्त (अतिचतुर) और कपटी होता है।
शुक्र की—सुगन्ध पदार्थ, शय्या, भूपण, आसन, गृह, यस्त्र और स्त्री आदि के सुख से सम्पन्न होता है।
शिक् की—लोभी, कृर, हठी, मित्र-विहीन और सन्तान-रिहत होता है।

### [ वृप-तुलास्य गुरु पर ग्रह-दृष्टि फल ]

सूर्य की—युद्ध-विजयी, देह में घाय के चिन्ह, रोगी, सेवकादिसुख, वाह्न-युक्त और राजमत्री होता है। चन्द्र की—सत्य-प्रिय, तम्र, परोपकारो, धनाढ्य, भाग्यशील, माता का सेवक और स्त्रियों का प्रिय होता है। मंगल की—मृदुभाषी, भाग्यवान, सन्तानसुखी, किसी कन्या का प्रेमी, चुद्धिमान, धनाढ्य और सुखी होता है। वुध की—विद्वान, भाग्यवान, राजद्वार से वनलाभ, कला-निपुण, चतुर, मिण्ट-भाषी और गुणी होता है। शुक्र की—उत्तम जीविका वाला, धनाढ्य, ऐश्वर्यवान और वस्त्र तथा शय्या आदि से सुसी होता है। शक्ति की—स्त्री-पुत्रादि का सुख, चतुर, वन-वान्ययुक्त, पुर-प्रामादि या उत्सव में प्रमुख, अमण-सुखी होता है।

#### [ मियुन-कन्यास्य गुरु पर ग्रह-रष्टि-परस ]

धूर्य की-स्त्री पुत्र, मित्र प्रमादि का भेष्ठमुल उत्तम मतिष्ठायुक्त तथा व्यव्हे कुटुन्व बाह्या होता है। वन्द्र की-मुख्य, परोपकारी, गोरंबयुक्त, माता की कृपा, पनमुली कीर बी-पुत्रादि से सन्यत्न होता है। संगत की-स्त्राम में विवयी, वेह में पाव के विवद्, एत्रावमी पमयुक्त कीर कोगी से सम्मानित होता है। कुप की-स्त्री पुत्र, मित्र बीर पनादि को तथा कि स्वत्राद्ध में प्रमाद कीर कादि सम्मान होता है। सुक्त की-स्त्री, पुत्र वन महस्र मन्दिर पमसाला बन्नास्त्रय कृषि कादि सम्मान होता है। सामि की-राजपुर्व, उसस्वादि में तथार कानव्युक्त, सुखी पुर-सामादि का मायक और सुन्दर सरोर होता है।

#### कर्तस्य गुरु पर प्रश्-दृष्टि-फल ]

सुर्यं जी—पहले स्त्री, पुत्र चन के सुद्ध से हीन हो जाता है, रप्यान् इतसे मुली, प्रसिद्ध चीर नायक होता है। चन्त्र की—मारबार का अम्मक (स्त्रीर कीपर) रुपवान स्त्री, पुत्र मतादि का सुद्ध चीर वाहम-मुक्त होता है। मंगल की—स्त्री, पुत्र चन्त्र, मृपवादि का बचन मुल गुणी ग्रार-चीर चीर ग्रारीर में त्रण के पिन्ह होते हैं। पुत्र की—मित्र की सहायता से सुल्ल काम सन्त्रान में बुद्धि प्रवानी चीर राज्यन्त्री ( सलाहकार) होता है। ग्राम की—स्त्री का धनेव सुल्ल पहर्चाम्य स्त्री स्त्री का धनेव सुल्ल प्रदेशभाग स्त्री स्त्री का प्रमान स्त्री से स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स

#### िसिक्य गुरु पर ब्रह-दृष्टि-फस ]

सूस की—सर्जीका स्वभाव प्रसिद्ध, पूर्व, राबहार से घन लाम चीर श्वान काव में विक क्याता है। चन्द्र की—सम्बर्गिण, सम्बेहासक बुद्धि मित्रन चीर किसी स्त्री के द्वारा मानवान होता है। मंगह की—मेरा कर्नों से मानतीव आदे का करने वाला चुट चुटिमान गुद्धहर, मुस्त्यीर होता है। चुन की—गृह मंदिर पर्यसाक आदि का निर्माता गुरुव, राजमनती, गुद्धभाव चीर प्रसिद्ध होता है। शुक्त की—रावहार से सम्मान, युवहुद्धि, रिज्यों में कमिन कि गुरु-महक, मामवान चीर विवाद होता है। शुक्त की—सुक्त विद्योग, मित्रन-विका, बोलने में चुटर तुवत शरीर चीर व्हासीन रहने बाल्य होता है।

#### [ बनु-मीनर्स्व गुरु पर प्रद-रिष्ट-५स्त ]

सुप की—राजहोदी, मित्रों से वदासीन था बैरमाव राजुमों से सन्ता, पनहीन भीरवर्त्युमी से त्वक होता है। बन्द की—पत्र-कार्य से सुमी सिक मिल, रिजरों का दिव भीर सन्तानन्य से गर्वित होता है। संग्रह की—युर-कार्य में कुराब पुत्र के कारदा शरीर में क्य-विषय, दिसक, कोची भीर परोचकारी होता है। बुन भी—राजहार से पदासी, क्षत्री पुत्र कार्य, रादे भादि से सम्बन्ध परोचकारी भीर सामस-मीगीहाता है। सुक्त भी—सुन्नी पनाक्य, बुद्धिमान, प्रसन्न-विष्क, बहुर दोर्चानु-मोगी माग्यगीन भीर परिव्यक्ति होता है। शक्ति भी—मिलार से प्रस्न, सम्बन्ध से दिस, मुद्र मैं पराजिल, मिलन, यमहीन भीर ममबुक्त होता है।

#### [ मक्त-इम्मस्य गुरु पर प्रद्य-दृष्टि-फल ]

सूर्य की--प्रश्नस-मुझ मुन्दर बायी परोपकारी ज्वकुत्र में क्रम्य मामतीव, विदान भीर लेग्न पुरूष द्वोता है। चन्द्र की--पाता-पिता का सकत, क्रक्र-पात्रक, शीम-पुश्चित्राका अच्छा स्वभाव धर्मरेसा भीर कारिमाती होता है। मीम्ब की--राजक्षा से धनकाम, संम्मातित सुकी ग्रह-चोर गरिव सुदेश भीर प्रशिद्ध होता है। तुष्ट की--शान्त प्रकृति सदैव स्त्री के वहा में रहनेवाका चीर हसकी वम--कार्य में अपिक प्रवेत रहती है। ग्रह्म की--पिया विवेक, वन गुरू कादि सेसम्बर राजा से हम्बापूर्ति सम्मातित भीर मुख मोगी होता है। शुक्ति की--ममोरव की सरकता वत्तमगती यम-वास्प से बुक्त विदान पद्य सुक्र कीर वेस प्रवस्त्रीत है।

## [ मेंप-वृश्चिकस्थ शुक्र पर ग्रह-दृष्टि-फल ]

सूर्य की—राज-प्रसन्नता, स्त्रों के कारण दुःस्तो, धन-नाश, स्त्रियों के कपट का जानकार और चतुर होता है। चन्द्र की—माननीय, चल-चित्त, कामातुर होने से रोगी, श्रधम शरीर श्रीर नीच श्री का स्त्रामी होता है। मंगल की—धन, मान, सुख श्रादि से रहित, दीन—मलीन श्रीर परकार्य करने वाला मनुष्य होता है। बुध की—दुष्ट-प्रकृति, धन तथा कुदुम्त्र से रहित, बुद्धि-चल-विहीन, कपटी, कोधी श्रीर परधन हरण करता है। गुरु की—स्त्री, पुत्र, धन, ऐश्वर्य श्रादि से सुखी, रूपवान, नम्न, उदार—मना श्रीर सुन्दर नेत्रवाला होता है। श्रीन की—धनी होकर दरिद्री, दिखे, शान्त, मलिन, श्रालसी, मित्रों से सहायता श्रीर सलाहकार होता है।

## [ वृप-तुलास्थ शुक्र पर ग्रह-दृष्टि-फल ]

सूर्य की—श्रेष्ठ स्त्री का सुख, धनाढ्य, पश्च वाहनादि सुख श्रीर स्त्री के कारण श्रपने कुटुन्वियों से द्वा रहता है। चन्द्र की—परस्त्री गामी, कुल-पालक, श्रुद्ध-चित्त, उत्तम भापण-कर्ता, पुत्रहीन, धनाढ्य श्रीर सुन्दर होता है। मंगल की—गृह-सुख-त्यागी, युद्ध में श्रपमानित, प्रमाद्वश सव नष्ट कर देने वाला श्रीर कामी-पुरुप होता है। युध की—गणी, भाग्यशाली, कामी, मनोहर स्वभाव, पराकमी, दढता-युक्त श्रीर सुख-सम्पन्न होता है। गुरु की—वाहनसूष, धनाढ्य, स्त्री-सौभाग्य-भोगी, नम्न, विलासी, पुत्र-सुख श्रीर वैभववान् होता है। श्रिन की—वाहन-सूष, धनाढ्य, स्त्री-सुख से रहित, श्रसफल स्त्री के वशीभृत, स्थान-श्रष्ट श्रीर रोगी होता है।

### [ मिधुन-कन्यास्थ शुक्र पर ग्रह-दृष्टि-फल ]

सूर्य की—श्रन्त पुर (जनानराना) का श्राधिकारी, शान्त-स्वमाव, गुणी, शास्त्रज्ञ श्रीर धनवान् होता है। चन्द्र की—उत्तम वस्त्रामूपण से सुसी, कमल-नेत्र, सुकेश, रूपवान् शय्या, मोजन, वाह्निट से सम्पन्न होता है। मंगल की—भाग्यशाली, काम-कला में प्रवीख श्रीर स्त्री के सम्बन्ध से धन का श्रिधिक स्तर्च होता है। सुध की—श्रुद्धिमान्, वाह्न सुरा, घन की वृद्धि, सेनापित, कुटुम्ब-सुखी श्रीर चतुर होता है। गुरु की—श्रपने बुद्धि-वल मे सम्पत्तियुक्त, हाम्य-सुख, उत्तम शान्त मन वाला श्रीर बुद्धिमान् होता है। श्रीन की—मान-हीन, चचल प्रकृति, श्रीत दुन्धी, लोगों से त्यक्त, द्वेप-पूर्ण-जीवन श्रीर मूर्ख होता है।

### [ कर्कस्य शुक्र पर ग्रह-दृष्टि-फल ]

सूर्य की—स्त्री-हेप से विनारा, किन्तु अच्छे कर्म करने वाली, सुन्दर, धनाट्य और होधिनी स्त्री मिलती है। चन्द्र की—पहले कन्या, परचात् पुत्र जन्म, धनलाम, माता को सुखदायक, भाग्ययान और श्रेष्ट पुरूप होता है। मगल की—कलाभिक्ष, धनाट्य, भाग्यशाली, स्त्री के कारण दुःखी शत्रुहीन, निज बुद्धि-यल से सुखी होता है। चुच की—विद्वान, गुण्या, स्त्री-पुत्र के दुःख से दुःखी, धनाट्य और अधिक श्रमण करने से मुगी होता है। गुरु की—चतुर, विद्वान, नम्न, स्त्री, पुत्र, धनादि से मम्पन्न, मेवक, मित्र-युक्त और राज-पूज्य होता है। श्रीन की—व्यर्थ दयोगशील,धन-हीन, क्त्री के वशा में रहनेवाला, पर-त्युत,चल-विच और कुरूपवान होता है।

## [ मिहस्य शुक्र पर ग्रह-दृष्टि-फल ]

सूर्य की—धनाहाों की नमता करने की इन्छा, स्त्री द्वारा धनी, पशु द्वारा मुख-लाभ और कामी होता है। चन्द्र की—विमाता-गुत्त, स्त्री ने मतमेद, स्त्री के कारण दुःसी, चतुर और बुद्धिमान होता है। मनल की—राजपूज्य, धन-धान्य-सम्पन्न, ज्यसन से मन्द्रम, प्रसिद्ध, भाग्यधान और परदारप्रेमी होता है। चुध की—धनलाम युक्त, ज्यिनचार के कारण प्रतिष्ठा का विनाहा, समद्दी, हाठ, धीर, असन्यधादी होता है। गुरु की—मन्त्री (मलाहवार) धनाटन, बाहनसुन्त, न्त्री, पुत्र, नेवक मम्पन्न और दक्षपदाधिकारी होता है। शिन की—राजा वा राज्युल्य न्यायाधीश (पीष विस्तिम), विक्यात, समयान, कीर विधया-पित होता है।

#### [ धनु-मीनस्य शुक्रः पर ग्रइ-४ष्टि-फल ]ः

सूर्य की—इसती, बुढिसान सायशाकी, पराक्रमी यनाक्ष्य बीट कीट विदेशी बाजाकों में इनि रखता है। वस्त्र की—राजा का मित्र यनाक्ष्य नज्ञ-रजमाव सोगी गम्मीट, विक्याड, विशेष्ठ कीट मतायी होता है। संगक्ष की—तिसँय हास्त्र-पुत्र, पत्र-पुत्र को के द्वारा घनी, पुरयास्त्रा वाह्न-सुत्र कीट रख्य-पाक्र के होता है। वुष्य की—वस्त्र वाह्न-प्रत्न वस्त्र-पुत्रा कि से सुत्री एवं सिहाल-मौत्री होता है। वुष्ठ की—स्त्री, पुत्र पर्य पन, याहन वस्त्र, मुखादि के सम्यक्षकीट प्रेयवर्षवाद होता है। शिक्ष कि कि सम्यक्षकीट प्रवर्षवाद होता है। शिक्ष कीट प्रत्न पहुत्र सोगी कीड़ा या कीतुक प्रेमी काट यन-पान्य-सम्यक्ष होता है।

#### [ मकर-डुम्मस्य ग्रुक पर ग्रइ-दृष्टि-फस ]

सूय को—सेथेबाम् भनी सस्य-भाषी सुख-सम्पक्त बीर किन्तु कामातुर होता है। चन्त्र की—तेबस्थी, पराक्रमी, रूपवान् भनसूत्त बाहन-मुक्त बीर तथा मानतीय होता है। संगक्त की—परिस्त्र वा रोग से सन्यत्त, स्त्री-स्पूत्र के एपवार घनवेकारी कीर तीर्थ-पात्रिक होता है। तुभ की—बिहानों का गुख-साही धनाक्य हास्य-सुत्र चतुत्र याक्यद्व, मर्थ-शोल और सुली होता है। तुद्ध की—सुन्न पदाच वस्त्र संगीत गुरक साहि का बाता सुल-मोगी और सुन्यर स्त्री वाला होता है। शृति की—सम्बन्न पदाच वस्त्र संगीत गुरक साहि का बाता सुल-मोगी और सुन्यर स्त्री वाला होता है।

### [ मप-इरिवकस्य शनि पर प्रद्-दृष्टि-फल ]

सुर्ये की-पशु-सम्पणि-तुकत कृषि कमणारी केष्ठ लीवका पुक्त और पुरय-कम में तरार रहता है। जन्म की-जालाक, नीव-मंगति कृर-स्वभाव, तुण, सुन्त, पन से विद्योग नीव या कुरणा की का प्रेमी होता है। मंगत की-जोरी मन-रिहें काम में बादा हिंसक, जोरों का प्रमान, विक्यात और प्रेमी होता है। तुप की-जोरी करने बाता की-पुनादि के मुख से होत बहु-मोदी और सुन्न-विभव का विनास करता है। गुद की-मुझी पनी राजमन्त्री ज्वरपाधिकारी और मान-सम्मन होता है। गुद की-मानार्ये अधिक, दुग्रा-स्थित से होता है।

#### [ इप-तुलास्य शनि पर प्रइ-इप्टि-फल ]

सर्वे की— धम्मयन-कुरास बदान-मायय-कर्ता पराम-मोका धन-दीन चीर शान्त-स्वमात्र का होता है। चन्द्र की—राव-कृता से वचरवायिकारी धन्के कुटुन्व वाला चीर की-रत्नादि से सम्मत होता है। भंगव की—युद्ध-त्रित मुद्ध-विद्यास-वेचा, बच्चारी धानगी-स्वात किन्द्र संग्राम में कपर होता है। बुप की—श्वियों में चारांक, हास्य-विनोधी नाटकाहि में इंचिन नगुमंत्री से मीत्री और की का सेवक होता है। गुद्ध की—च्योग में तसर दूसरे कावरकार करनेवाला, पर दुन्त से तुन्ती चीर सर्व बोक्सीम होता है। गुद्ध की—रत्नादि बनसम्पन्न की-सुक्त बच्चात्री बच्चव या तरस बच्च का ज्यापारी चीर राजमान प्रता है।

#### [ मियुन-कल्यास्य शनि पर प्रद-रप्टि-फन्ह ]

स्ये की—सुक-रहित मीचकमंत्रजों कोशी कार्सी होती महावरिही, क्लाग्र सहनवाता और एम्मीर होता है। क्ला की—मसम-वित्त राजकारा कांक्सिरी सन्तपुर (जमानकाता) का सेवक कीर सुरुपतान होता है। संगत की-मुद्धिमान प्रक्य-कुराव विशेष प्रविद्ध गीयवर्ष और बोस कांग्रेस शामि वालावा नाज होता है। सुप की—मताव्य मुद्धिमान तम पुंच-वेता संगीत-पित प्रव्यकारा शिल्पकार वा ह्लांनियर होता है। गुद की—राजालय गुद्ध सज्जों का निव, सम्मीती और गुप्तपन से बनी होता है। गुद की—पुरुप-रचना से बहुर, सस्वावकर्ता, पार्तिक रिक्सों का नेसी किन्तु बोगी या बोगाचार्य होता है।

#### दृष्टि-सम्बन्ध

जब हुण्टा ( देखने वाला ) मह, दृश्य ( जिसे देखाजाय ) मह पर, दीप्तांश श्रवधि में, टुप्टि डालेगा, तभी पूर्ण दृष्टि होगी। पूर्व में आक्रमणदृष्टि और उपरान्त में निष्क्रमणदृष्टि रहेगी। ३०-३६-४४ वाली ही दृष्टि, सूर्य-बुध-शुक्र में परस्पर सम्भव रहेगी।

दृष्टि के भेद (पारचात्य मतः)

अंग्रेजी नाम श्रंशान्तर संस्कृत नाम (१) एकराश्यन्तर दृष्टि = ३० ँ

( सेमी सेक्स्टाइल ) (२) पंट्रिंत्रशांशान्तर दृष्टि **३६** (सेमी कीन्टाइल)

(सेमी स्कवायर ) = 88

(३) पंचचत्वारिशांशान्तर दृष्टि (४) दिराखन्तर दृष्टि (सेक्स्टाइल) ξo

(४) द्विसप्तत्यंशान्तर दृष्टि

(कीन्टाइल) 0.3 =

चतुप्कोस दृष्टि (स्क्वायर) त्रिकोण दृष्टि (v) = १२० =

( ट्राइन ) सार्धत्रिकोख दृष्टि ( सेक्स्क्वीकोडूट ) = 838 =

पद्धन पंचराश्यन्तर दृष्टि (विक्वीन्टाइल) = 888 = (१०) पंचराश्यन्तर दृष्टि (क्वीनकक्स) = १४0 =

(११) सप्तम दृष्टि १८० (अपोजीशन)

(१२) समकान्ति 8 (पेरलल) (१३) प्युति

( कंजंक्शन क्लोज ) (१४) संयोग (कंजंक्शन) ताजिक मत से दृष्टि

प्रत्यत्त स्नेहा— 312 (१) मित्र-दृष्टि

∫ गुप्त स्नेद्या ∙ र गुप्त वैरा ४।१० (२) शत्रु-दृष्टि 🕽 प्रत्यत्तं वैरा -१७ **ેરા**શ્ર)

(३) सम-दृष्टि

दृष्टि-साधन जब दो महाँ की परस्पर दृष्टि देखना हो, तब जो दृष्टि देखना हो, उस दृष्टि के अंश (दीप्तांश) दृष्टा

} समफलप्रदा

के ऋष-धन करने पर क्रमशः आक्रमण और निष्क्रमण दृष्टि सिद्ध होती है। यथा--( मह-स्पष्ट चक्र २३ पृष्ठ

१४० में ) शुक्र स्पष्ट १।२६।२० है और गुरु स्पष्ट ३।२४।३३ है; इनमें द्विराख्यन्तर दृष्टि ( त्रिरेकादश )=६० अंश वाली सम्मव है। अतएव-ग्रुक + २ राशि= (१।२६।२० + २ राशि) = ३।२६।२० पर कोई यह होने

तक कोई प्रह होने पर, शुक्र की निष्क्रमणहर्ष्ट रहेगी। जब कि, गुरु शरश है तो, गुरु पर, शुक्र की ६० अंशात्मक आक्रमणदृष्टि है।

(अलप राभ) (अल्प ग्रुभ)

( यसम ) (सर्वेदा शुभ) (अल्प शभ)।

(महाअश्म) ( उत्तम, शुभ ) (श्रयुभ)

(अल्प शुभ) ( अल्प शुभ ) ( यहाधीन शुभाशुभ )

( यहाधीन शभाश्रम ) ( महाधीन शुभाशुभ ) ( प्रहाधीन शुभाशुभ )

क्लात्मक दृष्टि ( फल ) ( उत्तम ) (शुभ)

( अशुभ ) ( अश्म ) ( ऋल्प छाग्रुभ ) (अशुभ )

( प्रह-स्पष्ट ) में जोड़ दे, उन्हों अंशादिकों के समान जो प्रह हो, उसी प्रह पर दृष्टि होगी। इन्हीं पूर्व-पर अंशों

४४

80180

१४

ξo

१४

30

पर, शुक्राका ६० अंशात्मक दृष्टि-सम्बन्ध रहेगा। अ२६।२० - ६ अंश = अ२०।२० और अ२६।२० + ५ अंश = श्राश्रा२० अर्थात् अर्था२० से अर्था२० तक कोई यह होने पर, शुक्र की आक्रमणहिष्ट तथा अर्था२० से श्राश्रा२०

-वर्तिका = ज्योतिष का भारय

र्थशान्तर

१२०

03

१८०

३०

१४०

वें भाव

٤<u>ا</u>ټ

#### दशम-वर्तिका

#### ग्रह-त्रय

सभी जीव, श्रमेक लच्छों से युक्त होते हैं। किसी का कोई, एक स्थिर लच्छ नहीं। यथा—श्रमुक गी, वर्ष साधु है, श्रमुक व्यक्ति, वड़े गी हैं श्रावि। इसी प्रकार महुज्य में मित्रपन्न का फल होता है श्रीर तारीख, मास, प्रहादि हारा व्यक्तेक प्रभाव—कारा हो ते हैं। जो लच्छा श्रप्तिक ( सुग-श्रमुम), जीव से दिश्मोचर होता है वही, विशेष रूप से विकाश पाते हैं एवं जीव के उसी लच्छा की कारीख, मास, प्रह्न, श्रावि पुता-पुता वर्णन करते हैं। जिन लच्छा में म्यूनता (क्रम-वर्णन) मिले, उनका प्रकाश, जीवन में कम या नहीं दियेग। साथक-वाधक कारणों पर प्यान देकर फलों का निरुच कराना चाहए। श्रावे हुर्पल, नेपच्यून श्रीर प्रदूरों के भी क्लों का वर्णन किया जा रहा है। जनभपती में दनकी स्थित तथा दिए जानने की विधि, पहिले लिखी जा चुकी है। यहाँ उनके फलों का वर्णन किया जा रहा है।

#### [ृहर्शल यूरेनम, प्रजापति, वरुण ]

अन्य प्रद्वों की अपेना, इसकी स्वरूप और गुंख जानना, गईन है। जितने व्यक्तियों में असाधारणता (विरोषता) और विज्ञ नुसाधार के साधा है। प्रायः तत्त्व निरोध के अरुप्त होता है। प्रायः तत्त्व न्यानी व्यक्तियों के उपल्यों में क्याना है। प्रायः तत्त्व न्यानी व्यक्तियों के उपल्यों में व्यक्तियों में व्यक्तियों के उपल्यों के उपल्यों के व्यक्ति के उपल्यों के व्यक्ति के उपल्यों के व्यक्ति के उपल्यों के व्यक्ति के उपल्यों के व्यक्ति के उपल्यों के व्यक्ति के व्यक्ति के अर्थात हो। रही है, यह, इसी मह के कारण है। यह इश्विक में डब का एवं उन्म में स्वरूप्त माना जाता है इसका मुख्यमें, शनिक मीति कि व्यक्तिया है। यह मह वातु राशि (मिशुन, तुला और उन्म) में हर्षित रहता है, क्योंकि शनि, वायुत्त्व प्रधान है। उपल्यों के शिशाशाशाश्चित वाम में, जब यह मह आता है, वभी फ्लों का विरोध अनुमय होता है।

- (१) यह मह लग्न में अनिष्ट फल देवा है परन्तु लग्न से अधिक सतम में और सतम से अधिक दराम में पहुँचने पर यह मह, अधिक अशुभ फल देव हुए, अनुभव में आया है। हाँ, १७४२० में भाव में जब पासु राशि (३७४१) का हपेल हो वो इसका अनिष्ट फल स्वत्य हो जाता है। शुभमह या गुभम्दिष्ट से भी अनिष्ट फल सीसा हो जाता है। क्विक, अनेक तास्त्रों का अध्ययनायी होता है।
- (२) यह श्रांम राशि (१।४।६) में हो तो हठो, कुशामबुद्धि, महत्त्राशंची, श्रांति साहसी (संकटों से निर्मीक)
  , श्रीर सहसा संकट में कुद पड़ने वाला महत्त्व होता है; परन्तु इससे श्रावस्थिक सकटों हारा कष्ट
  श्रांति है। स्पीन राशि (२।६१९०) त्राला हुपेल, श्रद्भाभवारक है। इस मह के स्थानक ही (राशिस्थ
  फल की अपेचा) निशेष प्रकाशित होते हैं। हर्गेल के पीड़ित होने पर महत्त्व, वापाल, श्रांभमानी,
  श्रोर कुशामबुद्धि (पालाक, युद्धि) वाला हो जाता है। इस हह के स्थान में हैं, 'श्रावस्थिक यात
  सदी कर देना'। इसका प्रमान, श्रावस्थ कुल स्थानों में, श्रद्धुत महत्त्वां में, गुम विधा के स्थानों में,
  प्रमास्तारी पहलुओं में, जारू (मैस्मरेजम-हिप्लाटिक्स) श्रादि स्थानों में विशेष होता है।
- (३) यह मह, आयस्य समय में ही प्रमाय करने वाला होता है। यथा भूक्प्य, नुष्कान, जहाज हुपना, वस-विश्कोद होना, रेदियो का माइका स्टुटेलीमाफ, रेलंद, वायुवान, जलस्थ-वाहन, टेलीयिजन कीर रेडियो चलाने वाले कारलाने, तथा इतसे सम्वनियत अधियों यह स्वका प्रमाय विरोध होता है। इसके सहयोग से स्ववन्यता की पूप, वेशानियान; सत्ता, उत्तरवियद स्थान, नयीन शोप,

23

दशम-वर्तिका 🎚

राज्य-क्रान्ति, नवीन राज्य स्थापना, अद्भु तिवद्या, अद्भुत मनुष्य, शोधन-कार्य, अन्वेषण कार्य, प्राचीन विद्या, कला का संशोधन, नवीन कल्पना, अभूतपूर्व लच्छा, अयोर (क्रूर) महत्त्वाकांचा आदि गुण-धम होते हैं। सन् १६४२ से सन् १६४६ तक, यह यह मिथुन राशि में था। इसके लिए मिथुन राशि, वलवती राशि होती है अतएव उन सात वर्षों में 'क्या-क्या उतार-चढ़ाव हुए, क्या-क्या शोध किये गये'—ये आप सव लोग प्रत्यच देख ही चुके हैं। इस समय में अनेक राष्ट्रों के रंग बदल गयं, स्थान का नकशा बदल दिया गया, दास-प्रथा का अन्त होने लगा, प्रत्येक राष्ट्र, अपना निर्णय करने के लिए अधिकार प्राप्त किये इत्यादि समकच के फल आपको तुला एवं कुम्भराशिस्थ हश्ले होने पर भविष्य में दिखेंगे, जो कि सन् १६६८ के अक्टूवर से सन् १६७५ के अक्टूवर तक तथा सन् १६६६ के फरवरी से सन् २००३ के एप्रिल तक के समय में रहेंगे। इसी प्रकार आगे के वर्षों में वायुराशिस्थ हर्शल, अनेक शास्त्रीय शोध एवं महान् परिवर्तन करता हुआ दृष्टि-गोचर होगा।

शोध, नवीन-नवीन उद्योग-धन्धे, वैद्यक या डाक्टरी मत से नवीन उपचार पद्धित, विद्युत् एवं रेडियम के प्रयोग, वायोलेट (किरण्), डेथर्म (मृत्यु कारक तन्तु ) में, इसी प्रह के प्रभाव दिखाई देते हैं।

(४) जब यह कुण्डली के शश्च वें भावों में आ जाता है तब शास्त्राभ्यास या गुप्त-विद्या में मनुष्य का मन लगता है। वृश्चिक राशि में जब यह प्रह आजाता है तब वौद्धिक चातुर्य का विशेष प्रकाश करता है। ऐसे व्यक्ति, देश के प्रधान-पुरुष, कर्तव्य-शील, समाज सुधारक और नम्नतायुक्त होते हैं।

(६) जव यह, कुएंडली के किसी भाव में शुभग्रह की दृष्ट (शुभदृष्ट) संयोग में श्रा जाता है तव,

- अपूर्वशोधकवुद्धि, अत्युच कल्पना और नवीन अन्वेपण की योग्यता, मनुष्य को प्रदान करता है। वृद्धिमन्त एवं विलक्षण स्वभाव करना, लहरी जीवन, कानून तोड़ने वाले, स्थापित संस्था के विनाश के कारण, मनुष्य की आश्चर्यकारक शक्ति को वनाना, इसी यह के काम हैं। जन्म कुण्डली के शश्रधि वें भाव में स्थित हशेल, दूसरे मनुष्य पर छापा मारकर, अपने कार्य-साधन की शक्ति देता है। स्वाभाविक रूप से यह प्रह, जलतत्त्व (शीत गुण-धर्म) का होता है; किन्तु इस यह में शीतत्व अनियमित है। मिश्रित रंग वाला है। मनुष्य के मन एवं मञ्जातन्तु पर, इसका प्रभाव विशेष पड़ता है।
  - (७) जन्म कुण्डली में जब यह प्रह, बिलिंड होता है तब मनुष्य को नबीन शोध का पात्र बनाता है। मनुष्य को प्रतिमा-सम्पन्न कर देता है। जब यह केन्द्र (१।४।७।१० वें भाव) में हो और सूर्य-चन्द्र-गुरु से शुभयोग बनाता हो तो ऐसा मनुष्य, किसी की संस्था का प्रमुख होने योग्य होता है। इसे राजकीय सेवावृत्ति में या सार्वजनिक संस्था में उच्चपद प्राप्त होता है। यह प्रह, शरीर के मध्य, स्नायुजाल (नव्हस सिस्टम) या किसी मशीन के स्नायु (नव्हस), मेदे को ढकने वाले तथा मध्य के ज्ञान-तन्तुओं में, प्रभाव डालता है। तात्पर्य यह है कि, स्नायुजाल में इसकी शुभाशुभ किया, शीव हो सकती है।
  - (न) उदररोग, हिचकी, अंगकम्पन, आकस्मिक किया; मुखरोग, पत्तावात, मूच्छी (हिस्टोरिया), विष, व्रम् (कैन्सर), भ्रम, श्रंग की अकड़न, एकाथ अवयव की विकृति होना, अंग वृद्धि होना, पेट में वायु भरना, दुर्गन्ययुक्त वायु का संचय होना (अपानवायु का शुद्ध परिष्कार न होना) आदि, हशील के दुष्परिणाम हैं। इन रोगों के वैद्यों या डाक्टरों पर, इसी यह की कृपा होती है।
  - (६) जिनका जन्म २२ जुलाई से २२ अगस्त के मध्य में होता है, उनपर इस मह का विशेष प्रभाव पड़ता है। १।४।१०।१३।१६।२२।२८।३१ तारीखें, प्रत्येक मास की शुभ होती हैं। अंक १ या ४ शुभ होता है। नीलम या अलेक्जेएड्रा रान शुभ, रविवार शुभ, नीला, काला या जामुनी रंग का प्रदाय शुभ होता है।

#### भावस्थ हर्शल फल

(१) लग्नभावस्थ — अपेज़कुत विचित्रभतुत्य, घती, किन्तु वहा हुटी,दुराचारी और दोगी होता है। गृह तथा आप्यादिमुक विद्या का मेमी, विरोध करमता करने वाला, गम्भीर, स्वच्छन्दाचारी, वाक्यबुर, स्ववन्द्र विचार वाला, स्वाममानी, हेय रसने वाला, चंचल स्वभाव, उतावती प्रकृति, किसी भी स्थित में रखा जाय, किन्तु व्यसंतुष्ट, अच्छे युरे का विचार न करने वाला, मनमानी करने वाला, लड़ाकू वा अमज-प्रिय, किसी पर विद्यास न रसने वाला, कुड़ मिल्रेंच, मर्पीरा-रिहेत, कुटुनिव्यों से वैर-विरोध करने वाला वा वनकासंग त्याने वाला होता है। परन्तु वह अपने जीवन काल में विजवस कार्य करना है। इसके मन की वरों वार-गार वरता है। तिसच किये हुप विचार, इसके एकाएक वहल जाते हैं। ऐसे मतुष्य के प्रति, विदि अप वह जाते हैं। ऐसे मतुष्य के प्रति, विद आप वह निर्देशिय कर ते कि, वह 'अपूक समय पर, अपूक कार्य कर रोगों वो आपका अनुमान, समय आने पर ठीक न निक्क सकेगा। ऐसा व्यक्ति, वाह जितना सारित्रक ढंग का हो परन्तु उत्कर के प्रतासुत्वा, उनका आचरण होना सम्भव नहीं। इस पर सरोसा करके, किसी की आरा सी पूर्ति नहीं हो वाली। ये अपने वित्र से भी, ब्रोटी सी वात पर राजूबा कर लेने मं नहीं हित्रिकारी । प्रायः ये अपने कुटून से अतग रहते हैं।

यह पह लानस्य होते हुए रास्तासुसार, अन-अवयव में किसी प्रकार की विकृति उत्तम्न कर देवा है। यह मुद्रम्भ इस मुद्र के प्रभाव से, चमरकारिक एवं असाधारण असुमव करने वाला, फल-योविष्ठ या आन्त पृत्त विद्या का जानकार, किसी भी विद्या कार्य में स्रोग्न सफलता पाने वाला और वदा चतुर होता है। दूसरे अनुकूत प्रहृ या गुप वा गुरु के ग्रुमसंवीग से हर्गल, मनुष्य को अलीकिक मुद्रिमान् बना देवा है। युप राशि के हर्गल वालों के साथ, विचार के साथ ज्यवहार कीविष्, क्योंकि वनका स्वभाव आलसी एवं आराम-प्रिय होता है। मकरराशिस्य हर्गल हो तो व्यक्ति में अरास-प्रिय गुरु, आयः कर ही हो पावे हैं।

मगान्तर से अगिनराशिस्य (११४१६) इरील, अविचारी, हठी, साहसी, मनमानी कार्य करने बाता, जिसं चात को पकड़ लें, उसे न डोड़ने बाता ( टेक्से), सहस्वाकांदी, उवावता, फ्टोर प्रकृति, बस्पकारी और विचित्र बंद्ध का प्रेमी. तथा इनकी रोड में तसर, अस्थिर-चित्र, स्रतिव-स्थीतिय का जानेकार, बड़े-बड़े कार्म में 'उसट-सेट कर देने वाला, स्वतन्त्र बुद्धि साला, करना-चाकि विशेष या उत्तीम बुद्धिमान् और वाद-विवाद में श्रामिश्च रखने वाला मनुष्य बनाता है। भूमिराशिस्थ (राहा१०) हराल, द्वेष रखने वाला, मत्सर करने वाला, श्रच्छे पदार्थों का भोगी, हठी, चण में अप्रसन्न होने वाला, पिश्चनता (चुंगली) करने वाला और कामी होता है। वायुराशिस्थ (देशि०११) हराल, कुछ श्रामिमानी, चंचल बुद्धि, शास्त्रप्रेमी, भोगी, विद्याभ्यासी, विद्वान्, गूढ़-शास्त्र तथा गुप्त विषयों का श्रन्वेपक, चतुर, स्वतन्त्र, उच्चिवचार वाला, भे वड़ा हूँ या ज्ञाता हूँ—' ऐसे भाव सदा दिखाने वाला, ज भूतों न भविष्यति' ऐसी वातें मोकने वाला, श्रन्वेपक, चतुर, नवीन कल्पना करने वाला, थोड़ी देर वाद क्या करेगा-इसका भरोसा न देने वाला, किन्तु सत्यवक्ता बनाता है। जलराशिस्थ (श्रामा१२) हराल, छुद्र स्वभाव वाला, दुरायही, कपटी, ढोंगी, वाचाल, कुसंग-प्रिय, श्रातिकामी, द्वेप-पूर्ण-प्रकृति, स्वार्थी, स्वल्प गुणी श्रीर व्यवहार शून्य बनाता है।

- (२) द्वितीयस्थ-सूर्य-चन्द्र-गुरु में से किसी से शुभयोग हो तो, आकस्मिक द्रव्य-लाभ के अनेक अवसर आते हैं। शेयर्स के द्वारा भी लाभ होता है। जो व्यापार साधारण लोग नहीं करते, वे व्यापार किये जा सकते हैं जैसे नाटक सिनेमा आदि। द्वितीयस्थ हर्शल, साम्पत्तिक स्थिति को अनियमित करता है, यह कभी अकिल्पत लाभ या कभी अकिल्पत हानि दे देता है। अनेक समय आर्थिक संकट खड़ा कर देता है। परन्तु अन्य ग्राम योगों के कारण, प्राचीन वस्तु या चमत्कारिक वस्तु द्वारा लाभ देता है। अतीन्द्रियज्ञान (फिलित-ज्योतिप या विचित्र कल्पना के उपन्यास-लेख) देता है। अन्वेपण-शक्ति को प्रवेल करता है। हाँ, इस यह का कुटुम्ब में द्पित परिएाम होता है। कुटुम्बीजनों में एक-दो की मृत्य कर देता है। जब सूर्य-मंगल-रानि-राहु-केतु त्र्यादि पापप्रह के पापसंयोग में धनस्थ हर्शल होता है, तब तो क़ुद्रम्ब-विनाश के कारण, उत्पन्न कर देता है। प्रायः हैजा-लिंग आदि द्वारा, जब कुटुम्ब-विनाश होता है तब, ऐसी ही अग्रामस्थिति हरील की होती है। दूसरी विशेषता हरील की यह भी है कि, स्त्री को अवश्य हानिकर होता है। अतएव धनस्थे हर्राल देखकर आप, छुटुम्य के कई या एक-दो की अकस्मात् मृत्यु अवश्य समिभए । पैतृक-धन की प्रचुरता तो देता नहीं, आर्थिकस्थिति साधार्ण, स्वभुजार्जित ं धन से सुखी करता है (यदि मंगल-शनि-राहु-चन्द्र द्वारा त्राग्नुभसंयोग न हो; त्र्यन्यथा धनकष्ट भी देता हैं)। रेलवे कम्पनी के अधिक वेतन वाले लोगों की कुएडली में धनस्थ हरील ही सहायता देता है। प्रचीन-वस्तु-खोज, पुस्तकसंप्रहालय, म्यूजियम ( अजायच घर ) के कार्य-कर्ताओं पर धनस्थ हर्शल का प्रभाव होता है। मनोरंजन संस्था (नाटकादि) में रुचि देता है। जलराशि ( ४।८।१२ ) का हर्शल, स्थावर-सम्पत्ति की वृद्धि करता है। यदि पापसंयोग वाला हर्शल हो तो जायदात पर ऋण होता है और ऋण के मुत्रावजे में जायदात निकल जाती है। वायु राशि ( ३) ७११ ) का हर्शल, उद्योग-घन्धे में सफलता, यश श्रीर प्रचुर-लाभ देता है। वक्री हर्शल, धनभाव
  - (३) त्तीयस्थ नई खोज, शास्त्राभ्यास, वौद्धिक उन्नित, साइन्स के विद्यार्थियों को सफलता और श्राट के विद्यार्थियों को असफलता देता है। वायु या जलराशि (३-४-७-११-१२) वाला हराल, बुद्धिमत्ता और समरण्राक्ति में उत्तमता देता है। व्यक्ति को विद्याभ्यासी बनाता है। यदि मंगल-चन्द्र-शनि के द्वारा, हराल का अग्रुभ संयोग हो तो, प्रवास के समय में अपघात (अकालमृत्युभ्य) सम्भव रहता है, वज्रों से तथा मिन्नों से मतभेद होता है, इनके द्वारा आशा की पूर्ति नहीं हो पाती। वक्री हराल को, शनि से अग्रुभसंयोग हो तो, भाई-वन्धुओं से हानि कराता है; वर्षों तक पत्र-व्यवहार भी वन्द रहता है और रेलवे द्वारा यात्राएँ अधिक होती है। जब शनि या नेपच्यून या बुध से हराल का अग्रुभसंयोग होता है तब व्यक्ति, अनेक उत्थान-पत्तन करने वाला, पक्की बुद्धि वाला; अबड़ी-बड़ी कम्पनी या लिमिटेड कम्पनी की स्थापना करने वाला, प्रस्पेक्टस (नियमावली) तैयार करने वाला या इन कामों में सफलता एवं यश पाने वाला, संसार की पुरानी के नियार करने वाला या इन कामों में

14 2 "

में हानि-कारक होता है।

[ ३४८ ]

ह्ये छुड़ प्रवल कल्पनाओं का करने वाला होता है। इतीयस्थ हरील गाले एक प्रकार से विचित्र होते हें और इनके हाथ से नई-सोड़ होना सम्भव रहता है। नेपच्यून के ग्रासस्योग से, इनके हाथों हारा खालिक कार्य हो सकता है, तथा नेपच्यून के अग्रुभसंयोग से इनके द्वारा कोई विशेष कार्य नहीं हो पाता।

मतान्तर से एतीयस्थ इर्राल, भाई यद्दिन खादि (स्वजनों) से प्रासत्वयक शाख हिन्, क्योतिष खादि गुत-िया में प्रेम, चमस्कारिक या नवीन खादिष्कृत उस्तु-समह कृदने म सहायक होता है। बाद बाद स्थानान्तर करना, कीन धन्या करें, क्या निर्देश करें, किन्तु शीम निर्देश में हो सके, यात्रादुच्छा खिरक, अस्थिरता, स्वतन्त्र-विचारक, हठी, इस्तावर सुन्दर न हो सकें, व्होसी-सहयोगी मित्र आदि हो से प्रास, अपने हो लेद या इस्तावर या पत्रव्यवहार से हानि देने प्राक्षा और माई-यद्दिन की खक्तमात एख देने पाला, स्वीयस्थ हरील होता है।

श्रवस्थात् मृत्यु देने याला, त्रतीयस्य हर्शल होता है।

युर्थस्य — कीटुम्यिक स्थित प्रतिकृत, रोगायस्या, जीवन म उठा पटक अधिक, पात-पतनादि आकृत्सिक
दु सकारक, माता पिता को श्रवण सुस्त, माता पिता से मनमेद, जन्म स्थान में युद्ध विद्येप आपित,
स्थाप्त-पत्रमा सम्पत्ति में विवाद, नास या सन्ताप, बुद्धावस्था में दुग्द सक्ट देने वाला (अशुम्म
राश्चित्रय या पापसयोग से), हर्शल होता है। ग्रुमसंयोग से बुद्दापा, सुर्यपूर्वक वीतता है, विशेष
अनिष्ट पत्र नहीं हो पति। चुर्चस्य हर्शल के कारण, अप्यक्तक माता की अक्तमान, सुर्व होती है।
सूर्य या चन्द्र के सयोग होने पर, स्वरूपन्तरकाल में माता पिता को मृत्यु देश है। त्राय चुर्चस्य हर्शल,
दुश्मस्य शन्ति—चन्द्र या सूर्य-शित या शनि मंगल ही—अथवा—हरासस्य हर्गल, चुर्चस्य शनि चन्द्र,
सूर्य शनि, मगल शनि सयोग हो तो स्वरूपन्यरकाल में माता पिता की अचानक (समकाल) मृत्यु होती
है। चन्द्र से चुर्चभाव में हर्शल होने के कारण भी अपन काल में माता की अचानक मृत्यु होती है।

मवान्तर से चतुर्थस्थ हुर्रात के कारण, जीवन म उतार-चढाव तथा इस व्यक्ति के हारा विचित्र श्रमुम्य लोगों की मिलता है। जीवन का जरारार्थ, कटमाय रहता है। जीवन के पूर्वार्थ में उत्तर में त्यार्थ लोगों की मिलता है। जीवन के जरार्थ में उत्तर में त्यार्थ ने प्रवाद में त्यार्थ में अवस्थ में त्यार्थ ने प्रवाद में त्यार्थ ने प्रवाद में त्यार्थ ने प्रवाद में वहुत समय तक नहीं रह पाता। जल राशि (२४)श्रदाश-१०१२) का हर्योत, पर-द्वार खादि स्थादर-सम्पत्ति के लिए अवस्थ के लिए जल व्यवस्था होते हैं। याग रंगीचा, भूमि श्वादि से लाम होता है। नगर में पर रागिदने या वनवाने से लाभ होता है। नगर में पर रागिदने या वनवाने से लाभ होता है। चन्द्र-सूर्य से दूरित होने पर अपवाद आदि हा या प्रवाद में दूरित होने पर अपवाद आदि होता है। स्थात से दूरित होने पर अपवाद आदि हारा प्रचाद स्था अच्छी में हो ते होता है। स्थात से दूरित होने पर अपवाद आदि हारा अच्छी में हो ते हो के छा मान तिया से होरीर कराता है, सार में सुती होने के के बायान हैं, वत्रका अभाव करता है। की-कभी व्यक्ति के प्रकारन कर देता है। सार सिं सुती होने के को सायन हैं, वत्रका अभाव करता है। की-कभी व्यक्ति को प्रकारन कर देता है।

में सुता हान के वा सापन है, वनका अभाव फरता है। कमा-अभा व्याप को एकान्त कर देता है।

(४) प्रवमस्य-सत्तान का अभाव या सन्तविकी अव्याद्य करता है। सन्तान की शुद्ध, अकस्मात चीर विचिन्न
देग (गर्भणत सन्तान को किया-चाथा, महुच-एकार रोग) के करता है। सन्तान की शुद्ध,
अस्पर कर देता है। तात्वय है कि, सन्तान-सुरा में किसी न किसी प्रकार की बाधा व्यवज्ञ कर देता /
है। सहा, ताद्वरी, जुर्जों आदि कार्यों म हानि ही देता रहता है, काम नहीं दे पाता। कासुक स्वभाव
(रगीता), आराम मिन्न, कीइसक्त (स्विज्ञाई), कार्योर प्रभ के पूर्व, वक्ते वाता, प्रकार-योतिय पर
प्रीति वाता, नाटकादि कार्यों में जामकित बाता ता वाता मारकादि सन्त्य से स्वकर आपिता भोगते
वाता, व्यक्ति होता है। एकादराभावस्य हरीत का भी यही दम होता है। एकादरा भाव को कोई
विद्वाद 'पुन-वर्ष' वा 'मिन्न' का स्थान मानते हैं, अवएव पुत्ववस्य या मिन्न की अचानक सन्तु, एकादरास्य
हरीत करता है।

मतान्तर से विलच्छ, किन्तु बुध-गुरु की विलच्छता से उत्तम-बुद्धिः अन्यथा बुद्धि का दुरुपयोग करने वाला होता है। जल या अग्नि राशि, (११४।४।६।६१२) का हर्राल, विद्या में वाधा उत्पन्न करता है। दीनों का रुपया-दो रुपया, धनिकों का लाखों रुपया, सहा, जुआँ, लाटरी, पयूचर, वायदा के व्यापार और रेश में वरवाद होता है। इनके हर्राल प्राय: २-४-७ वें भावों में मिलेगा। पंचमस्थ हर्राल, सूर्य, चन्द्र, गुरु, ग्रुक्त में से किसी से ग्रुभसंयोग करता हो या दितीयेश की शुभदृष्टि में हो तो रेश द्वारा लाभ होता है, अन्यथा हानि होती है। हाँ, थोड़े समय, कुछ लाभ, सहा से भी हो सकता है। पंचम स्थान, संसार के विषय-सुखों का साधन है, इसमें हर्राल आने पर, नियम प्रतिकृत, गुप्त-कार्य या विषय-वासना में प्रवृत्ति कराता है। वक्ती हर्राल, ग्रुक्त, मंगल, चन्द्र में से किसी से विगड़ा (अग्रुभसंयोग) हो तो अधिक सन्तित-सुख, चोरी से या गुप्त सम्बन्ध से होता है। ऐसे लोग गुप्त रीति से छी (मिस्ट्रेस) रखकर, विषय वासना की तृप्ति करते हैं। गुक्र के संयोग से मनुष्य, अतिकामी हो जाता है। पंचमस्थ हर्राल से शुक्त का अग्रुभसंयोग होने पर, वचपन से या अस्वाभाविक रीति से वीय-पात करने की बुरी आवत पड़ जाना सम्भव रहता है। हर्शल-ग्रुक्त का अग्रुभसंयोग, कहीं पर हो, तभी ऐसा सम्भव हो जाता है। मंगल की अग्रुभ दृष्टि, ग्रुक्त-हर्शल पर हो तो अनिष्ट फल उत्पन्न होते रहते हैं।

(६)-पष्टस्थ-अपने हाथ के नीचे अच्छे नौकर नहीं मिल पाना, तथा नौकरों के द्वारा हानि होती है। शनि, राहु, नेपच्यून की अशुभदृष्टि से—चोरी द्वारा धन-हानि, मामा-मौसी के द्वारा धनहानि अथवा मामा-मौसी के प्रसन्नार्थ अधिक द्रव्य-व्यय होता है। शरीर में मजातन्तु (नर्व्हस-सिस्टम) दुर्वल हो जाते हैं, तथा इनके विकार से होने वाले सभी रोग होते हैं। हशील का विशेष प्रभाव, वायु पर होता है और वायु के द्वारा जीवन शक्ति या शारीरिक शक्ति मिलती है; अतएव जब षष्टस्थ हशील, जल या अग्नि राशि (१।४।४।= गुरु राशि रहित) में हो अथवा किसी भी राशि का वक्ती हो, तथा वुध-सूर्य-शनि-चन्द्र की अशुभदृष्टि हो तो अपस्मार (मृगी), फेकड़े के रोग, मूर्च्छा (हिस्टीरिया) अकड़न (ट्रान्स) अम-बुद्धि-समान विकार उत्पन्न होते हैं। नेपच्युन से युति होने पर, आरोग्यता नहीं रह पाती। शनि की अशुभदृष्टि में हर्शल हो तो अत्यन्त अशुभ होता है। जीवन संकट-मय रहता है, आरोग्यता के लिए व्यापार (नौकरी आदि) छोड़ना पड़ता है। आरोग्य होने पर भी उद्योग-धन्धों की प्रवल प्रगति नहीं कर पाता। शीत द्वारा बचाव रखना चाहिए। सन्धिवात (गठिया आदि) होने की वड़ी सम्भावना रहती है।

मतान्तर से मामा-मौसी-काकी में से किसी की अकस्मात् मृत्यु, शरीर में विचित्र रोग हो, जिसे वैद्य या डाक्टर भी अनेक-समय चिकित्सा करने पर, नहीं समक्षणाते हैं। नौकर सरीखे मनुष्यों पर विश्वास करने से हानि होती है।

(७) -सप्तमस्थ -दाम्पत्य-सुखनाशक, श्रातिञ्यय करनेवाला, श्रानितक विचार वाला, ख्री-पुरुष के मध्य कलह, ख्री-वियोग, ख्री से शत्रुता, निर्देशी स्वभाव वाली ख्री, स्वयं की ज्यभिचारी प्रकृति, दीवानी मुकदमा में धन-हानि, पराजय, अपयश, प्रत्येक धन्धा करने में असफलता, वरी ज्ञा (वर-दी ज्ञा) होने के बाद विद्न, विवाह में कलह, सार्वजनिक कार्यों में अपयश, ख्री को पिशाच-वाधा या मृगीरोग या ज्यरोग अथवा ख्री-त्याग (डाईवोर्स), ख्री की बुद्धि अस्थिर तथा ख्री की अचानक मृत्यु तक होती है। स्वयं का परदेशवास या यात्राएँ अधिक और प्रवल-शत्रुक्रों से कलह होता है।

मतान्तर से सप्तमस्थ हरील, विवाह सुख नहीं दे पाता। विलम्ब से विवाह होता है। स्नी संयोग में अड़चने आती हैं। स्नी तो बुद्धिमती मिलती है। देखने में सुन्दर होती है। बक्री हरील हो या शुक्र-चन्द्र की अश्रुभदृष्टि में हो तो अच्छा दाम्पत्य-सुख: नहीं मिल पाता। स्त्री रोगिग्गी या नित्य खंट-पट (कलह)

[ ३६२ ] [ जातक-दीपक

पीड़ा, खग-र्मग, दुर्गति, राज्या खादि के सुत्र से जिहीनता, खकरमात् विचित्र संबद, मामा-मीसी-काकी खादि में से किसी की शीघ. खचानक मृत्यु, हर्शल करता है।

सतान्यर से गुप्त-या, पातान्य को स्वान क्षेत्र हैं। स्वान सहा, जुओं, वायदा के काम करने वालों को हानि, रिवाधियों को ऐसी अडचनें आ जार्ने, जिससे परीचा में इच्छानुकूल सफलता न मिल सके। यह स्थान हुग्ल, चन्दीवास (जेल), गुप्त-या, तैराग्य, योगाज्यास प्रादि का है। इसील वक्षो या पापदिष्ट योग में हो तो, वातना, तु.ल, खपमान श्रीर आशा का अपपापक निमास होता है। नौकरी वालों को सावधान रहना चाहिए, इन्हें गुप्त-या, द्वारा क्षा अपपापक निमास होता है। नौकरी वालों को सावधान रहना चाहिए, इन्हें गुप्त-या, द्वारा के बहानि पहुँच जाय, इसका निरुचय नहीं। इसील पर, शनि, नेपच्यून या मगल से केन्द्र योग हो तो जेल यातना होती है। ज्यापरादि में पैसा हुस जाता है। ऐसे-ऐसे रोग उत्तल होते हैं। जिनके कारण महीनों तर अस्पताल में रहना पड़ता है। यदि योगाध्यास की प्रवल इच्छा उत्तम हो जाती है तो सफलता तथा दिगन्द तक व्यश्व केल लाता है।

#### राशिस्थ दशेल फल

- मेप—यह अग्नि राशि है, इसमं हर्शन हो तो, छुख उन्नतदेह, सुडील व पुष्ट शरीर, पिंगल वर्ण के बड़े नेत्रवाला, ताम्र या श्यामवर्ण, महत्त्वाकाची, श्रामिमानी, शीम्र क्रोप करने वाला ज्यक्ति होता है।
- वृप-यह भूमि राशि है, इसमें हरींल हो तो, डिगना (नाटा) शरीर, किन्तु पुटर, केशकाले, नेत्रकाले, नेत्र के ऊपर-नीचे का भाग ऊँचा (उटा हुआ), आहति निस्तेज, रवामवर्ल, सन्योगदैन, साथारख स्यूलशरीर, मोधी, वृथामिमानी, कामी, हिंसक, विश्वासवावक, पूँस (रिश्व) स्नोनेवाला श्रीर बहुधा खाराम-प्रिय होता है।
- मिशुन—यह वायु राशि है, इसमें दर्शल हो तो, वन्नतदेह, समान-शरीर (न तो श्रपिक दुर्वल श्रीर न श्रपिक पुष्ट ) सुडील-शरीर, शीघगामी, कठोर दृष्टि, निश्तेज नेत्र, मृरे केश, चपल स्वभाव, चतुर शास्त्राम्यासी, सुन्दर स्वभाव, लहरी (मनमीजी) दग का ज्ययहार (चाल-चलन), उदार प्रकृति श्रीर उत्तम कल्पना-शक्ति वाला होता है।
- सिंह—यह व्यक्ति राग्नि है, इसमें हर्राल हो तो, वजत-देह, चीड़ा वच-स्थल, पुष्ट कन्धे, मूरी मूँख वाला, शीव्रगतिशील, उदार-स्वभाव, विस्तृत इदयथाला, वीरता प्रिय श्रीर वल का गर्व करने वाला होता है।
- कन्या—यह भूमि राशि है, इसमें हर्शल हो तो, ठिंगता-शरोर, नेवकाले, तथा तरल, छोटे अवयव, नयीन-यस्तुष्या का प्रेमी, तहरी स्थमाय, शास्त्रीय या गुप्त वातजानने का इच्छुक, व्यवहारग्रस्य, छुद्रस्यभाव, शास्त्राभ्यासा स्त्रीर विद्वान होता है।
- तुला--यह यायु राशि है, इसमें हर्शल हो तो, उन्नवरेह, पुष्ट शरीर, विलग्न, गोल खाकृति, तेजस्वी वर्ण, बढ़ा ज्योगी, मानी, शीप्रकोषी, महत्त्वावाची, चमत्कारी और खानन्द-मिय होता है।
- पृश्चिक—यह जल राशि है, इसमें हराल हो वो, ठिगना शरीर, पुष्ट-वेह, वच स्थल चौड़ा, पुष्ट कस्पे, रवाम ब्राहलि, नेत्र व केश काले, कपटी स्वभाव, वानाल, व्यसनासक ब्रीर् हुस्सित व्यवहार करने वाला होता है।
- धतु—यह कमिन राशि है, इसमें हर्राल हो तो, लम्बा रारीर, पुष्टरेह, गौरवर्ण, गुम्बर आक्रांग, उत्रवमस्तक, या देश भीके वर्षों के, उदार-सता, स्वव्यवक्ता, ज्यायाम या बीरता के रोल में क्रमिकिय और काराम भोगते बाता होता है।

मकर—यह भूमि राशि है, इसमें इर्शल हो तो, मध्यम शरीर, लन्बी गर्दन, उन्नत मस्तक, नेत्र निस्तेज, केश काले, गर्वित, किन्तु गम्भीर-स्वभाव वाला होता है।

कुम्भ—यह वायु राशि है, इसमें हर्शल हो तो, मध्यम शरीर, चौड़ा-चेहरा, सुन्दर, भूरे केश, श्रत्यन्त कल्पना करने वाला, शास्त्रीय-विषय, नवीन विषय श्रीर गुप्त विषय के जानने में श्रासक्ति, मनमीजी ढंग तथा सुन्दर स्वभाव वाला होता है।

मीन-यह जल राशि है, इसमें हर्शल हो तो ठिंगना शरीर, वेडील शरीर, कान्ति चीछ, रोगी, वक्रगति (गित में कुछ कोई दोप), कपटी, श्रालसी, उदासीन और लोगों को श्रिय होता है।

शुभाशुभ दृष्टि (३०, ३६, ४४, ६०, ७२, ६०, १२०, १३४, १४४, १४०, १८०, समक्रान्ति (पेरत्तत्त ) युति (कन्जंकरान ) त्यादि पहिले लिखे जा चुके हैं। पुनः मोटा-मोटी रीति से यह जान लीजिए कि, शुभदृष्टि (६०, १२० की), प्रहाधीन शुभाशुभदृष्टि (१८०, १,०,४ की), श्रत्यशुभदृष्टि (३०,३६,७२,१४४,१४८ की), प्रशुभदृष्टि (४४,१३४ की) महा अशुभदृष्टि (६०,१८० की) होती है। समान राशि, यंश, कला, विकला में युति, सनान राशि, यंश मात्र में समक्रांति (पेरल्ल) और ४ यंशांतर से, दो प्रहों में संयोग (कंजंकरान) होता है। आगे इन्हीं के आधार पर हर्शन के फल लिखे जा रहे हैं।

## सूर्य-हर्शल युति या समकांति

(१) लग्न में हो तो, शूर-वीर, धैर्यवान, उदार, निर्मल अन्तः करण वाला, सर्विषय और सभ्य होता है। (२) दितीय मा दशम भाव में हो तो एकदम ऐश्वर्य में उन्नति, प्रताप एवं प्रभाव की वृद्धि और यशस्वी हो जाता है, परन्तु कुछ दिन वाद, उस पर अनेक संकट आने लगते हैं और अवनित होती जाती है। ऐसे ही जीवन में अनेक वार उतार चढ़ाव होते रहते हैं।

### स्ये-हराल अशुभदृष्टि योग

(३) संकट, अपयरा, अपने बिलिट रात्रु से, सार्वजितिक संस्थाओं से, रेलवे कम्पनी से हानि, निराश जीवन । यह योग लग्न, दितीय, दराम भाव में अधिक अशुभ होता है । सुर्य-हर्शल शुभदृष्टि योग

# (४) अधिक लाभ के सुयोग, किसी भी धन्धे से, विशेषकर सार्वजनिक संस्थाओं से, सभा-सोसाइटी से, राजकीय सेवावृत्ति से लाभ होकर जीविका चलती है। पदाधिकारी होता है।

### चन्द्र-हर्शल युति, समक्रान्ति या अशुभदृष्टि योग

(४) यात्रा या स्थानपरिवर्तन में श्रिभिरुचि, स्वेच्छाचारी, दुर्विचार वाला, माता-पिता का श्रल्पसुख, वैवाहिक-सुख या स्त्री के लिए श्रश्चभफ्ल, विवाह के वाद कुसंगति द्वारा हानि, दाम्पत्य-विश्रह या वियोग होता है।

## चन्द्र-हर्शल शुभदृष्टि योग

(६) विवाह के बाद व्यभिचारी वृत्ति, किन्तु अपनी स्त्री पर भी प्रेम रखेगा, शशधार० वें भाव में यह योग हो तो, एक स्थान पर अधिक समय तक न ठहर सके (दिगन्त यशस्वी श्रीनारद मुनि के यही योग सम्भव है) दूर-दूर की यात्राएँ, नवीन-नवीन कल्पना करने वाला और गुप्त-विद्या में अभिक्षि होती है।

मंगल-हर्शल युति, अशुभदृष्टि योग

(७) कपटी, कठोर स्वभाव, छिद्रान्वेपी, चौर-कार्य में प्रवृत्ति, कारागार-भोगी, अपघात, आकस्मिक संकटों से पीड़ित होता है। यह योग ११३१६।१०।१२ वें भाव में होने पर होता है। सप्तमभाव में विशेष अधुभ सूचक होता है। वियोग, रोग, दु:ख, मृत्यु के त्वरण प्रकट होते हैं। छी-कारण से अपवात या हत्या तक हो जावी है। सामे के व्यापार में या दीवारी प्रवट्यों में गौर अपयश होता है।

#### मंगल-दर्शल ग्रेमें हिं याग

(म) डीठ, स्वाभिमानी, कोधी, हठी, शूर-बीर, उदार, शलकार्यया सेनाकार्यम यशस्यी होते हैं। वीरकार्य और साहसकार्य में सफलता मिलती हैं।

बुध-हर्शल युति, समक्रान्ति योग

(६) विद्वान, उत्तम बक्ता, ज्याच्या करने की शक्ति वाला, क्ला-भिन्न, बरास्ती होता है। ३-६ वें भाव में होने से ज्येतिय या अन्य गुप्त विद्या में अभिकृति, दिलक्षण स्वभाव, परन्तु लोग, इसपर अधिक टीका टिप्पणी करके, इसका उपहास करते हैं। कर्क और मीन राशिस्थ में होंगी, स्वार्थी, अपने ही वाक्यों की वर्षेत्रा करने वाला, तथा असत्य-दादी होता है। इसके सभी कार्य एयं वात, विश्वास के योग्य नहा होता।

वुध-हर्शल अशुभदृष्टि योग

- (१०) मनमीजी स्वभान, स्वेच्छाचारी, कंठोर वेया अरलाल भापए करने वाला, दूसरे की बूटि हूँ इने में धासिक, मात्माथा की सेना में महत्त्राकाया, लेटक या मन्य-क्वों, किन्तु इसके लेख या प्रन्य पर लोगों की अनुस्तान नहीं होती, चारों खोर से प्रलालोचना होती है। ऐसे लेसाहि ज्यवसाय से, इसे हानि होती है। सार्वजनिक कार्यों में अपनया, तथा पुन इस चेन में प्रगति नहीं कर पाता। सुध-दर्शल हामदृष्टि योग
- (११) साहित्य सेवा (लेख, प्रन्य) से लाभ, परा, तीव बुद्धि वाला, उत्तम बक्ता, अभ्यासी मनीवृत्ति वाला, पमस्कारी, निलक्त्य, नवीन खोज की महत्त्वाकात्ता होती हैं। यह योग यदि शुआश राशिस्थ शुश्रस् भाव में हो तो विशेष बलिए फल होते हैं।

गुरु-हर्शत श्रशुभद्द योग

(१२) दीवानी मुकदमा में पराजय, जायदान मेमाड़े, ज्यापार में श्रव्यवस्था, श्रचानक घाटा लगना सम्भव है, किन्त नौकरी द्वारा सख होता है।

गुरु-हर्शल युति, समकाति, शुभदृष्टि योग

(१३) अचानक पन-लाम, किसी की सम्पत्ति पर अधिकार मिलता है। यह योग द्वितीय वा अच्टम भाव में विशेष शुमकारक होता है। व्यापार म सफलता मिलती है। पामिक-प्रवृत्ति होती है। प्रतिग्रा पदाने वाले कार्य करने की इच्छाएँ होती हैं।

शक-दर्शल युति, समकाति योग

(१४) शश्च में भाव म हो तो, श्रम्ब्या गायक, उत्तम वक्तां, लिखता कला (गाना बजामा, चित्र) में निपुता, रिलक, श्वानन्द-भोगी, किन्तु ज्यमिचारी होता है। सप्तम स्थान म यह योग अशुभ है, स्त्री का प्रेम, पूर्ण रीति से नहीं भोग पाता।

शुक्र-हर्शल अशुमद्दिर योग

(१४) कई बार विवाह निश्चित होकर, बूट जात हैं। श्री का पूरा प्रेम नहीं मिलता। विषय-वासना की एमि के लिए श्रन्य को के पास जाना पडता है। भ्रेम म फॅसकर द्रव्य की हानि होती है। शराप्र वें भाव में यह योग बलिख होता है।

शुक्र-हर्शल शुभद्दष्टि योग

(१६)।क्षी के प्रति लालायित, क्षियों को कैसे आकुष्ट किया जाय-इस कला म निपुष होवा है। यदि यह येग वायु यो श्रीम (११३)श्वाश्वाश्व १) राशि म हो हो गायक, प्रत्येक बाजा बजाने में पडु, सुन्दर स्वभाव स्वतेक कलाओं का जानने वाला तथा चतुर होता है।

# शनि-हर्शल युति, समक्रान्ति, अशुभद्दि योग

(१७) मन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जिस राशि में हों, उस राश्यानुसार अंग में कोई विचित्र पीड़ा होती है। १।२।७ वें भाव में यह योग होने पर विशेष प्रभाव करता है। प्रत्येक भावस्थ के विभिन्न फल,

इस प्रकार होते हैं— ( लग्न ) वाचाल, चंचल-वृत्ति, द्वेषी, त्रुटि दूँ दुने वाला और घूँस खाने वाला होता है।

( लग्न ) बाचील, चेचल-वृत्ति, इ.पा. तुन्द ६ ६५ वर्गा वारा दूर राज वारा दूर । ( धन ) आर्थिक-संकट या हानि तथा सबदा दरिद्रता का अनुभव होता रहता है।

(तृतीय) ज्योतिष या अन्य गुप्त-विद्या के जानने की इच्छा और भाई-वन्धु सम्वन्धी को क्लेश होता है। (चतुर्थ) वायुराशि में अल्प अशुभ। शेष राशिस्थ में जीवन के उत्तरार्थ में दिरद्रता और दुःख होते हैं।

(चतुर्थ) वायुराशि में अल्प अशुभ। शेष राशिस्थ में जीवन के उत्तरार्थ म दौरद्रता आर दुःख होत है। (पंचम) सन्तान सम्बन्धी अशुभफल होता है। विद्या, बुद्धि और स्मरण शक्ति में हास तथा कुवृत्ति होती है।

( पष्ठ ) भयंकर तथा अधिक दिन तक ठहरने वाला रोग होता है; और अविश्वासी नौकर मिलते हैं। ( सप्तम ) दोवानी दावे में हानि, पराजय, अपयश, ज्यापार में घाटा, दाम्पत्य कप्ट से न्यायालय में जाना पड़ता है।

(अप्रम) ससुराल या स्त्रो द्वारा धन नहीं मिलता, स्त्री धन की हानि या अचानक मृत्यु होना सम्भव रहता है।

(नवम) शास्त्राभ्यास की श्रिधिक इच्छा, मानसिक उन्नति, बुद्धि-दृद्धि, किन्तु धार्मिक श्रद्धा में कमी होती है। (दशम) अपयश अधिक, राज्य-कार्य में हानि, कारागार योग, राजभय, वाल्यकाल में पिता की मृत्यु होती है।

( लाभ ) मित्र या पुत्रवधू से मतभेद, भय, हानि, मिथ्यापवाद और वड़े भाई को कष्ट होता है। ( व्यय ) गुप्त-शत्रु उत्पन्न होते हैं, शत्रु से कलह, यात्रा में हानि और चोर या राजा द्वारा हानि होती है।

# शनि-हर्शल शुभदृष्टि योग

(१८) इच्छा-शक्ति प्रवल होती है। विशेष श्रभफल तो नहीं होता, किन्तु अन्य युरे फल भी नहीं उत्पन्न होते। नेपच्यून-हर्शल श्रभदृष्टि योग

(१६) शोधक, कल्पना-कर्ता, कला-कुशल, वेदान्त या गुप्त-शास्त्र में श्रीभक्षि, गुप्त यात का श्रन्वेपण करने वाला होता है।

(२०) ऋशुभद्दिक के योग, युति और समक्रांति के फल, प्रतिकूल होते हैं।

# हर्शल का गोचर-अमण

(२१) पूर्वोक्त लग्नादि द्वादराभावस्थ फल की भाँति गोचर-फल जानिए। जन्मलग्न से या चन्द्रलग्न से १-२-३-४-४-६-७-८-१०-१९-१२ वें स्थान पर, हर्राल के भ्रमणकाल में, जन्मनच्त्र के चरण से फल समभना चाहिए, पूरी राशि से नहीं। यथा—

किसो का जन्म, अश्विनी के चतुर्थ चरण ( मेप राशि ) में है, तो ०१००० से ११००० तक प्रथम । ११००० से २११००० तक द्वितीय । ततः सन् १६४० के मई में २११००० पर हर्शल आने से तृतीय प्रारम्भ हुआ। जन्म लग्न कुम्भ है और राशि मेप है तथा गोचर द्वारा हर्शल मिथुन में है; अतएव लग्न से पंचम में तथा राशि से तृतीय में हर्शल, वर्षमान है। इसका फल—

- (क) पंचमस्य होने से हर्शल, फिलत ज्योतिप पर प्रीति देता है। उत्तम क्लपना शक्ति देता है। चूँ कि, मिथुन राशि का हर्शल है अतः सन्तान आदि का अशुभ फल नहीं करता और विलच्च वृद्धि वनाता है।
- (ख) तृतीयस्थ तथा वायुराशि में होने से हर्शन, नई खोज, शास्त्राम्यास, वोद्धिक उन्नित और साइन्स (विज्ञान) में सफलता देता है। वायु राशि वाला हर्शन, बुद्धि तथा स्मरण-शक्ति में उत्तमता देता है। व्यक्ति को विद्याम्यासी बनाता है। तृतीयस्थ हर्शन वाल, एक प्रकार से विचित्र होते हैं और इनके हाथ से नई खोज होना सम्भव रहता है। चमत्कारिक या नवीन-वस्तु के संग्रह करने में, हर्शन सहायक होता है। इसी कारण से यह प्रन्थ सन् १६४० से १६४० तक में लिखा गया।

#### मंगल-हर्शन शुभद्दष्टि योग

(म) ढीठ, स्वाभिमानी, कोषी, इठी, शूर-बीर, उदार, शसकार्य या सेनाकार्य म यशस्त्री होते हैं। बीरकार्य और साहसकार्य में सफलवा मिलती है। युध-दर्शल युति, समकान्त्रि योग

(६) विद्वान, उत्तम बक्ता, ज्याख्या करने की शक्ति बाला, क्ला-भिझ, यशासी होता है। ३-६ वें भाव में होने से ज्योदित्य या अन्य गुप्त विद्या में अभिकृषि, विलक्षण स्वभाव, परन्तु लोग, इसपर अधिक टीका टिप्पक्षी करके, इसका उपहास करते हैं। कर्क और मीन राशिस्य में होंगी, स्वार्धी, अपने ही वाक्यों की उपेदा करने वाला, तथा असस्य-पादी होता है। इसके सभी कार्य पूर्व वात, विरवास के बोग्य नहीं होती।

व्रध-हर्शल ग्रहाभदृष्टि योग

- (१०) मनमीजी स्वभाव, स्वेच्छाचारी, कठोर तथा अरक्षाल भावण करने वाला, दूसरे की तुटि हूँ दूने में आसिक, माटमाण की सेवा में महत्त्वाकांग्र, लेखक वा मन्य-कर्ग, किन्तु इसके लेख या प्रम्थ पर लोगों की अयुक्तलता नहीं होती, चारों ओर से प्रयालीचना होती है। ऐसे लेखादि ज्वसाय से, इसे हानि होती है। सार्वजनिक कार्यों में अपयरत तथा पुन इस होने में प्रयत्ति नहीं कर पाता। अपने स्वर्णन हुमल हुमल छुमल से प्रमाल नहीं कर पाता।
- (११) साहित्य सेवा (लेख, प्रत्य) से लाम, यर, तीत युद्धि वाला, उत्तम वक्ता, अभ्यासी मनोयृत्ति वाला, जमन्तारी, त्रिलचुस, नकीन स्त्रोज की महत्त्वाकाचा होती है। यह योग यदि ३।७११ राशिस्थ १।३।६ वें भाव म हो तो विरोप बलिय कल होते हैं। गुरु-हर्योल अग्रासदृष्टि योग
- (१२) दोवानी मुकदमा मे पराजय, जायदाव में भगडे , व्यापार में श्रव्यवस्था, श्रवानक घाटा लगता सम्भव है. किन्तु नौकरी द्वारा सब्द होता है ।

है, क्लिन नौकरी द्वारा सुख होता है। गुरु-हर्शल सुति, समकाति, शुभदृष्टि योग

(१२) श्रचानक धन-लाभ, किसी की सम्पत्ति पर श्रिवकार मिलता है। यह योग द्वितीय या श्रष्टम भाग म विरोध शुभकारक होता है। व्यापार म सफलता मिलती है। धार्मिक-प्रपृत्ति होती है। प्रतिष्ठा बहाने वाले कार्य करने की इच्छाप होती हैं।

शुक्र-हर्शल युति, समकाति योग

- (१४) शहाह वें माव म हो तो, अच्छा गायक, उत्तम वक्तां, तिलेता कला (गाना बजाना, चित्र) म निपुरा, रसिक, आनन्द-भोगी किन्तु ज्यभिचारी होता है। सप्तम स्थान में यह योग आशुभ है, स्त्री का प्रेम, पूर्ण रीति से नहीं भोग पानां।
- शुक्र-हर्शल् श्रश्नमद्दिः योग
- (१४) कई बार विवाह निरिचत होकर, बुट जाते हैं। श्री का पूरा श्रेम नहीं मिलता। विषय-वासना की सृप्ति के लिए श्रम्य को के पास जाना पटता है। श्रेम म फॅसकर द्रव्य की हानि होती है। शराप्त वें भाव म यह योग बलिए होता है।

शुक्र-इरील शुभ्रदृष्टि योग (१६)'म्बी के प्रति लालाजिन, कियों ने केरे आइन्द्र किया जाय-रस कला म निपुख होता है। यदि यह योग वायु वा भ्रानित (१३३४।७६१११) राशि म होतो गायक, प्रत्येक नाजा नजाने में पदु, सुन्दर स्वभाव भ्रतेक कलाव्यों का जानने जाला तथा चतुर होता है। '

# शनि-हर्शल युति, समक्रान्ति, अशुभद्धि योग

(१७) मन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जिस राशि में हों, उस राश्यानुसार श्रंग में कोई विचित्र पीड़ा होती है। श्रात्र के मावस्थ के विभिन्न फल,

इस प्रकार होते हैं-

(लग्न) वाचाल, चंचल-वृत्ति, द्वेपी, त्रृटि दूँ दुने वाला और घूँस खाने वाला होता है।

(धन ) आर्थिक-संकट या हानि तथा सर्वदा दरिद्रता का अनुभव होता रहता है।

(तृतीय) ज्योतिष या अन्य गुप्त-विद्या के जानने की इच्छा और भाई-यन्धु सम्यन्धी को क्लेश होता है। (चतुर्थ) वायुराशि में अल्प अशुभ। शेष राशिस्थ में जीवन के उत्तरार्थ में दिरद्रता और दुःख होते हैं।

(चतुथ) वायुराशिम अल्प अर्धुमा रापरात्रस्य में जानपा कु उपराच में सार्र्य शास उपराच कि है। (पंचम) सन्तान सम्बन्धी श्रश्चभफल होता है। विद्या, बुद्धि श्रीर् स्मर्ण शक्ति में हास तथा छुट्ति होती है।

(पष्ठ) भयंकर तथा अधिक दिन तक ठहरने वाला रोग होता है; और अधिश्वासी नौकर मिलते हैं। (सप्तम) दीवानी दावे में हानि, पराजय, अपयश, व्यापार में घाटा, दाम्पत्य कष्ट से न्यायालय में जाना पड़ता है।

(सप्तम) दावाना दाव महाति, पराजप, अभिप्त, प्राप्ति सं भागा प्राप्ति वा प्रमानिक मृत्यु होना सम्भव रहता है।

( नवम ) शास्त्राभ्यास की श्रियक इच्छा, मानसिक उन्नति, बुद्धि-वृद्धि, किन्तु धार्मिक श्रद्धा में कमी होती है। ( दशम ) अपयश अधिक, राज्य-कार्य में हानि, कारागार योग, राजभय, वाल्यकाल में पिता की मृत्यु होती है।

( लाभ ) मित्र या पुत्रवधू से मतभेद, भय, हानि, मिथ्यापवाद और वड़े भाई को कष्ट होता है। ( ब्यय ) गुप्त-शत्रु उत्पन्न होते हैं, शत्रु से कलह, यात्रा में हानि और चोर या राजा द्वारा हानि होती है।

# शनि-हर्शल शुभदृष्टि योग

(१८) इच्छा-शक्ति प्रवत्त होती है। विशेष शुभफ्त तो नहीं होता, किन्तु अन्य बुरे फल भी नहीं उत्पन्न होते। नेपच्यून-हर्शल शुभदृष्टि योग

# (१६) शोचक, कल्पना-कर्ता, कला-कुशल, वेदान्त या गुप्त-शास्त्र में श्रीभरुचि, गुप्त बात का अन्वेपण करने

वाला होता है। (२०) श्रशभद्दिक के योग, युति श्रोर समझांति के फल, प्रतिकृल होते हैं।

### हर्शल का गोचर-भ्रमण

(२१) पूर्वोक्त लग्नादि द्वादशभावस्थ फल की भाँ ति गोचर-फल जानिए। जन्मलग्न से या चन्द्रलग्न से १-२-३-४-४-६-७-८-१०-११-१२ वें स्थान पर, दर्शल के श्रमणकाल में, जन्मनचन्न के चरण से फल समभना चाहिए, पूरी राशि से नहीं। यथा—

किसी का जन्म, अश्विनी के चतुर्थ चरण ( मेप राशि ) में है, तो ०११०० से १११०० तक प्रथम । ११९०० से २११०० तक द्वितीय । ततः सन् १६४० के मई में २११०० पर हर्शत आने से तृतीय प्रारम्भ हुआ । जन्म लग्न कुम्भ है और राशि मेप है तथा गोचर द्वारा हर्शत मिथुन में है; अतएव लग्न से पंचम में तथा राशि से तृतीय में हर्शत, वर्तमान है। इसका फल—

(क) पंचमस्य होने से हर्शल, फिलत ज्योतिप पर शीति देता है। उत्तम कल्पना शक्ति देता है। चूँ कि, मिथुन राशि का हर्शल है अतः सन्तान आदि का अशुभ फल नहीं करता और विलत्त्रण बुद्धि वनाता है।

(ख) तृतीयस्थ तथा वायुराशि में होने से हर्शल, नई खोज, शास्त्राभ्यास, बोद्धिक उन्नित और साइन्स (विज्ञान) में सफलता देता है। वायु राशि वाला हर्शल, बुद्धि तथा स्मरण-शक्ति में उत्तमता देता है। व्यक्ति को विद्याभ्यासी बनाता है। तृतीयस्थ हर्शल वाल, एक प्रकार से विचित्र होते हैं और इनके हाथ से नई खोज होना सम्भव रहता है। चमत्कारिक या नवीन वस्तु के संग्रह करने में, हर्शल सहायक होता है। इसी कारण से यह प्रन्थ सन् १६४० से १६४७ तक में लिखा गया।

#### ं नेपच्यून [ वरुष, इन्द्र ] 🗀

- (१) भीन राशि में स्वयुद्धी वथा जलराशि (शादिर) में बिला द्वारा है। इसका गुण धर्म, गुरु की भाँति है। इसके नाम वरुख वार इन्द्र हैं और प्राणादि में वर्षिण गुण-धर्मों के विकास से इसका फिलत, निरुप किना वारा है। मतान्तर से राजिसम में जन्म से और लाम में भीन राशि हो अध्या दिनाचमक में जन्म हो और गुरु शिक्षार से इसका अध्या दिनाचमक में जन्म हो और गुरु शिक्षार में हो तो नेपच्यून भी, लानेश होता है। यह वरुख मह, जल के समान अधिस्थर तथा वारर-धार विचारों में परिवर्षन कराने वाला होता है। यह जर, वलवाम होकर जावक की सहायवा देवा है तर, अस्त मुख्य वा देवा है। परन्तु जब यह निर्मल की प्रेरखा देता है। मन का चेग आध्यादिनक मार्ग की और मुझा देवा है। परन्तु जब यह निर्मल होता है तर, दुरि सामा कराने लो आध्यादिनक मार्ग की और मुझा देवा है। परन्तु जब यह निर्मल होता है तर, दुरि सामा, कपट, लोभ, 'स्वय नन्द- ररालायाय' (अपनो ताक कटी नो दूनरे की भी नाक कटाओं) पाला स्वभाव बना देवा है। इस मह की अपनावा गाले ज्यकि, अनुकरएशील, भाषान्तर या अनुवाद करने में पुद, दूवरे की वस्तु की अपनी बनाने वाले, दूवरे के जिचारों की अपने विवार तानो वाले होते हैं। कभी ज्यम महाण पर्व जीभ जवल करा देवा है। लहाता भाष्य, जिवार का वाले होते हैं। कभी अपने मतान पर्व जीभ जवल करा देवा है। लहाता भाष्य, जिवार को वाले को होते होते हैं। नेपच्यून, किसी पायद की अपनुसरदिद में आने पर, ज्यकि, जिस किसी कार्य म हाथ वालवा है, उसमें ही पराज्य, असक्लवा, अपनान, सन्ताय और हानि होने में विलच्च नहीं लगा। (२) मानव-गालों के शरीरदा आवर्ष वाला। पर की जो प्रभाव अभिसरण-भूष पर प्रवार के जर पर.
- नेपच्यून का ही अधिकार रहता है। यदि आकर्षण-धर्म के प्रभाव से, अभिसरण का प्रतिवन्ध हो जाता है तो महामन्तु तथा मेदे के बड़े भाग में होभ होकर भयकर मिकार उपन्न हो जाते हैं। इसता, होखता, पागलपन, मायुरोग, रचाल्पता और पोषण का अभाव आदि होता है। मितक एव स्नायु भाग में विकार होकर हारीरिकष्ट होता है। जिजली के तार-स्पर्श से रक्त अभिसरण बन्द हो जाता है। आकर्षण प्रभाव से, अभिसरण प्रतिवन्ध होना अपनव हानिप्रद है।
- वन हो जाता है। आकर्षण प्रभाव से, अभिसरण प्रतिवन्य होना अस्यन्य ह्यानियह है।

  (३) चन्द्रनेपच्यून की युति से मस्तिष्क विकार द्वारा मृत्यु तक हो जाती है। जब नेपच्यून के द्वारा चन्द्र-चुक्त पीवृत्त होते हैं तब सजातन्तु में विकार उत्पन्न होते हैं। प्राय. ३६६ वें भाव में दूस स्थिति का दुर्पारियाम अवस्य होता है। नेपच्यून, दिस्थान (३१६१६१२२) राशिस्थ होने तथ, मेद या मजातन्तु में विकार उत्पन्न करता है। नेपच्यून, दिस्थान (३१६१६१२२) राशिस्थ हो तो मलोत्यादक अवयव में रोग उत्पन्न करता है। स्थर (११४७४२०) राशि में हो तो अभिसरण या पावन-क्रिया सम्बन्धी विकृति देता है। तान या चन्द्र को, जब नेपच्यून पीड़ित करता है तब इन रोगों की सम्भावना निर्मण दोशों है। चुच्च को पीडित करने पर सातिष्क रंग स्थार मन्द्रित के सात्रावास्थ्य होती है। चुच्च को पीडित करने पर मस्तिष्क रंग और चन्द्र को पीड़ित करने पर शारीरिक तया मानसिक स्थास्थ्य की तीखता होती है।
- (४) नेपच्यून जन, मानसिक शक्ति के कारक (चन्द्र-चुण-गुरु-गुरु) के साथ गुभगिष्ट योग करता है सब, गुप्त-शाखों में भीति, बेदान्त एव धासिक विपनी में प्रगति, अन्तवांत, कित-वेशिष, मेस्सरेम, टेलीपेम, पूर्ण के वाद वाली विश्विष्ठ करना आदि देश है। जब स्थित या वातु राशिस्थ नेप्यून, गुप्तगिद्ध योग से खाता है तथ, अन्ववांत-शिक शास कराता है। यह जब नवसस्य होता है तब, अमर्गिद्ध योग से खाता है तथ, अन्ववांत-शिक शास कराता है। यह जब नवसस्य होता है तब हुए साम्प्रकार होता है। यह जब नवसस्य होता है तब हुए साम्प्रकार होता है। स्वाप्त होता है। स्वाप्त होता है। स्वाप्त होता है। स्वाप्त होता है। क्षाप्त होता है। स्वाप्त होता है। स्वाप्त होता है। स्वाप्त होता है। स्वाप्त होता है। स्वाप्त होता है। स्वाप्त होता हो सामरेण सामरेण सामरेण होता हो सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामरेण सामर

(४) पंचमस्थ—सट्टा आदि द्वारा धनहानि, सन्तान द्वारा हानि, सन्तान को कप्ट, सन्तान से कष्ट, सन्तान द्वारा चोभ, पुत्र सन्तान अधिक, तीन्न-प्रेमी, यदि ध्यान दिया जाय तो कुल्यात न होकर, सुल्यात हो जाता है। नेपच्यून विगड़ा हो तो प्रेम जाल में कुँस जाता है और ठगाया जाता है। अकल्पित धनलाभ, अविश्वासी, अनेक प्रकार के भय, कभी पशु-स्वभाव हो जाता है। शुभटिष्ट होने से, स्त्री के अनुभव विशेष प्राप्त होते हैं। मतान्तर से शुभटिष्ट नेपच्यून होने से प्रेमसम्बन्ध द्वारा विवाह होता है और सन्तित होती है। अशुभटिष्ट होने से विवाह सम्त्रन्धी निराशा होती है। परनी से प्रेम नहीं रह पाता।

विषय-वासना अधिक होती है। कुमार्ग में पैसे का अपन्यय होता है। (६) पष्ठस्थ – नोकर-चाकर द्वारा हानि, उन्नति में विन्न, वन्धन, पराधोनता, दासत्व भावना, स्वास्थ्य खराय, त्रालस्य-वृद्धि, नौकरों से अविश्वास, प्रपंची, असाध्य रोग या वंशानुगत रोग होता है। शुक्र या मंगल या किसी पापग्रह की अशुभद्रष्टि में होने से, व्यभिचार या अस्वाभाविक ढंग ( गुदाभंजन, इस्तमैथुन, पशुसम्भोग आदि ) से वीर्यनाश होने पर रोग उत्पन्न होता है। इतना आलसी होता है कि कोई काम इठ पूर्वक कराने से करता है। जलयात्रा .या के साथ सैर-सपाटे की यात्राएँ होती हैं। कविता या संगीत से प्रेम, मानसिक कल्पनाओं से युक्त, संगे-सम्बन्धियों से भय, विरोध, मार्ग में भटकना, अनेक कप्ट सहना, अपने ही हस्ताचर से हानि होना तथा प्रापंचिक स्वभाव होता है। कभी योगज्ञान की प्रवृत्ति देता वायुराशि में उत्र होता है तथा साधु-संगति या योगज्ञान है, कभी इसका विपरीत परिखाम होता है न होकर, केवल भटकना पड़ता है। जब भाग्येश के साथ होता है तब तो जीवन में भाग्यवर्धक कार्यों को प्रारम्भ कर, अन्त में भटकना ही हाथ लगता है। इलके (नीच) लोगों के सम्बन्ध से तथा नौकर-चाकर से अपमान या प्रेम-हानि होती है। मतान्तर से आरोग्यता-रहित, असाध्य-रोगी, त्रालसीपन से काम करने वाला और अच्छे नौकर नहीं मिलते हैं। (अ) सप्तमस्थ—सांसारिक त्रापत्तियाँ होती हैं। विरह का दु:ख होता है। स्त्री से वियोग, स्त्री को त्यागपत्र देने

की सम्भावना, प्रेम कार्यों में ऋस्थिरता, निर्वल मन, दो विवाह या दो प्रेमसम्बन्ध होते हैं। यदि नेपच्यून ऋधिक पीड़ित हो तो, हानि, ऋपयश, ज्यिभचार में प्रवृत्ति होती है। किसी की स्त्री या प्रेम-सम्बन्ध, झुरूपा या ऋपंग (कानी, ल्लो, लँगड़ी, वहरी, गूँगी, ऋन्धी) स्त्री से होता है। ऐसी स्त्रियों का संयोग, विचित्र तथा ऋसाधारण रीति से होता है। यह प्रह, प्रत्येक वात में एकदम (ऋचानक) उत्तम या निकृष्ट फल दिखाता रहता है। जिसके कारण, बड़ी हानि (खतरा) उठाना पड़ता है। अधिक समय की वँधी आशा को, निराशा में परिणत कर देता है। कभी भाग्यहीन को भाग्यवान वना देता है, कभी भाग्यवान को भाग्यहोन कर देता है। जिसका नेपच्यून वहुत

विगड़ा हो उसे, विवाह नहीं करना चाहिए और परिक्षीगमन की इच्छा तक, भूल से भी न करना चाहिए। मतान्तर से एक से अधिक छी का संयोग, किसी को रोगिणी या वाँमपन के कारण, एक छी के सामने ही, दूसरा विवाह करना पड़ता है। किसी को एक पत्नी-मृत्यु के वाद, दूसरी पत्नी मिलती है। विवाह के समय कोई विलक्षण घटना घटती है। नेपच्यून के विगड़े होने पर, छी में कोई स्वाभाविक दोप होता है। परन्तु, संसार में वह दोप प्रकट होता नहीं या प्रकट होकर, निन्दनीय नहीं होता। वैवाहिक सुख में वाधा होना निश्चत है तथा नैतिक आचरण में चीणता होती है। (5) अष्टमस्थ—अपने जीवन में चमत्कारिक प्रसंग आते हैं। वसीयतनामा से लाभ-योग आता है। मृत्यु, मुच्छी, भ्रमादि रोग होते है। औषधि खाने में सावधान रहना चाहिए अस करने हे तथा ने कि

मूच्छी, भ्रमादि रोग होते हैं। श्रीपिध खाने में सावधान रहना चाहिए, भूल करने से पेट में पहुँचते ही श्रीपिध, हानि पहुँचा सकती है। मतान्तर से श्रग्रमदृष्टि वाला नेपच्यून—विल, द्रस्ट, किसी की सम्पत्ति, मृत्यु-पत्र, श्री-धन इत्यादि के द्वारा, हानि पहुँचाता है। ग्रुमदृष्टि हो तो पूर्यीक्त कारणों से लाभ होता है। दम्पित का धन श्रस्थिर रहता है। योग, ज्ञान, ध्यान, समाधि की श्रोर प्रवृत्ति, जल-

ं लग्नस्य द्वादश राशिगत नेपच्यून फल मेप-चतुर, क्वि, क्लर्क ( लिपिक ), श्रस्थिरता किन्तु युक्तियादी व्यक्ति होता है।

पृप-कारीगर, सुपरा हुआ, इन्द्रिय-लोलुप, नयोगसील और कला-कुराल होता है। मिश्रुन-आनन्दरिय, सोपफ, निहान, मुद्धिमान, चालाक, प्रसुपत्रमानि और कवि होता है। कक-अस्वस्थ, मानीर, अगम्य, आरंगर-प्रेमी, दयालु और धनी होता है। सिंह-ऐतिहासिक वस्तु का प्रेमी, अपिक लेस लिसने वाला, साहसी और धैर्यवान् होता है। कन्या-चित्ता से क्यम, नोपकर्मी, आलस्य युक्त, सासिन प्रिय, भीठ, मारागरी और कारीगर होता है।

सिंह—पेतिहासिक वस्तु का प्रेमी, भिषक लेरा जिराने पाला, साहसी और धेर्यवान होता है। कन्या—पिनता से ज्यान, नीपकर्मी, आलस्य युक्त, सानित-प्रियत, भीक, गुद्धामयी और कारीगर होता है। बुला—कित, गुद्ध संकरण वाला, नम्न, सुगरे-नियार, छेल इन्द्रिय-स्वादी और उस होता है। इरिचक- मुप्त वास थिय, पकान्त की इन्द्रा, केये विचार वाला, आभिमानी किन्तु उन होता है। धतु—पेरत्या ते भरा हुआ, अकल्यकर्यक ( शेख विन्ती विचार वाला), परन्तु देवालु होता है। सकर-अनेतिक हम पाला, लोगों से विरोध, वुख्याक, गुद्धा पाराक प्रकृति, योजक तथा अविस्तर्था होता है। क्षम-जदारमना, वयालु, सुन्दि को जानने की इन्छा वाला, लु व्या विचार वाला सथा अल्यमनी होता है। मीन-पर्यु,-पक्त तक का भीन, रिकक, दथालु किन्नु अव्ववस्थव विचार वाला होता है।

#### लग्नेश नेपच्यून फल

(१) लग्नस्थ-न्याध्यात्मिक विचार वाला, योगाध्यासी, प्रस्यात, विचित्र स्वस्त-दृष्टा, सृद्ध सकल्प वाला, अन्तर्क्षानी, विचारों में अस्थिरता, मनोवल की क्षीसता, मावावी स्वभाव, आपत्तियों से दूर रहने की इच्छा वाला, अन्द्र, संगीवक्ष और कला-कुशल होता है।

(२) धनस्य-समुद्रीय कार्यों द्वारा ( जल जहाज खादि ), गुप्त नीकरी से, चिकित्सालय से, उन्माद-चिकित्सालय (पागललाने ) से, वर्मसंस्थाओं से, अनायालय से खीर आरोग्याश्रम से धन-लाम हो सकता है। त्रिचन तथा मुका-सील रीति से आहस्मात् पनाप्ति होती है। प्राय धनी होता है। यदि नेपच्यून पीड़िज हो तो उप, प्रपंपी, अविचारी, कल्पित, खिरुत, खिदुतार्गा के कार्यों में धनहानि या अधिक सर्वे करने वाला होता है। नतान्तर से आर्थिक स्थिति सन्तेप-प्रद नहीं हो पातो लवावियों द्वारा हानि होती है। यदि सूर्ये चन्द्र गुरु की शुमन्दित हो तो अपानक द्रन्य की प्राप्ति होती है।

द्वारा होना होता है। याद सूथ चन्द्र गुरू का भूमगण्ड हो तो अधानक द्वन्य का प्राप्त हाता है। (३) इतीयस्थ — कल्यानामीक की जनति, प्रार्मिक विचार, योगक्षानी, गुम्नगाओं में आंभक्षण, नजीन वान या हितहास या लेख लिएने में मन्त, जल-यात्रा अधिक, विवार प्रेमी, स्टब्स-चन्द्रा, सो-सम्बन्धियों से, वन्यु-चान्ध्यों से और यात्रा से विचित्र भय होता है। हस्तान्दर करने नाली चस्तुओं में पोखा खा जाने याला तथा प्राप्तिक कार्यों म ज्यस्तता होती है। मदान्यर से नाली में तोत्रता होती है। युथ-सुक की शुभनिष्ट से कहानी या लयु-कथा लिखने वाला, गृह तथा चमनकारी शास्त्र सीएने की उच्छा वाला होता है। जलसाशिस्य होने से जलयाता या प्रवास अधिक होता है।

वालाँ होता है। जलराशिस्थ होने से जलयाता या प्रवास व्यक्ति होता है। युर्व, चन्द्र, लान से, इसका वृद्धिश्य—स्थास्त सम्पत्ति या रावान के कार्यों से प्रच हानि होती है। सूर्व, चन्द्र, लान से, इसका अध्यक्त सम्पत्ति या रावान के कार्यों से प्रच हानि होती है। सूर्व, चन्द्र, लान से, इसका अध्यक्त सम्पत्ति या रावान के स्वत्य हानि स्वत्य होते वे स्वत्य होति स्वत्य होती है। स्वत्य स्वय स्वय स्वय प्रदेश से हानि या स्वय होती है। ग्रुप्तस्य होने से किसी का समुक्षिय भा सिलता है। युद्धायस्य सं किताह्यां आतो हैं। विचित्र बन्द्रन या सिलता से जीवन व्यवित होता है। यूर्व-पन्द्र के कार्य स्वत्य होता है। यूर्व-पन्द्र के कार्य स्वत्य होता है। यूर्व-पन्द्र के कार्य स्वत्य होता है। यूर्व-पन्द्र के कार्य स्वत्य होता है। यूर्व-पन्द्र के कार्य स्वत्य होता है। यूर्व-पन्द्र के कार्य स्वत्य स्वत्य विवाद होता है। युप्त स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत

दशम-वृतिकाः]

(४) पंचमस्य सहा आदि द्वारा धनहानि, सन्तान द्वारा हानि, सन्तान को कष्ट, सन्तान से कष्ट, सन्तान

द्वारा चोभ, पुत्र सन्तान अधिक, तीब-प्रेमी, यदि ध्यान दिया जाय तो कुख्यात न होकर, सुख्यात हो जाता है। नेपच्यून बिगड़ा हो तो प्रेम जाल में फ़ँस जाता है और ठगाया जाता है। अकल्पित धनलाभ, अविश्वासी, अनेक प्रकार के भय, कभी पशु-स्त्रभाव हो जाता है। शुभद्दि होने से, स्त्री के अनुभव विशेष प्राप्त होते हैं। मतान्तर से शुभद्रब्ट नेपच्युन होने से प्रेमसम्बन्ध द्वारा विवाह होता है और सन्तित होती है। अशुभद्रिट होने से विवाह सम्बन्धी निराशा होती है। पत्नी से प्रेम नहीं रह पाता। विषय-वासना अधिक होती है। कुमार्ग में पैसे का अपव्यय होता है।

(६) पष्ठस्थ - नौकर - चाकर द्वारा हानि, उन्निन में विन्न, वन्धन, पराधोनता, दासत्व भावना, स्वास्थ्य खराव, आलस्य-वृद्धि, नौकरों से अविश्वास, प्रपंची, असाध्य रोग या वंशानुगत रोग होता है। शुक्र या मंगल या किसी पापयह की अशुभद्दिट में होने से, व्यभिचार या अस्वाभाविक ढंग ( गुदामंजन, हस्तमैथुन, पशुसम्भोग आदि ) से वीर्यनाश होने पर रोग उत्पन्न होता है । इतना आलसी होता है कि कोई काम हठ पूर्वक कराने से करता है । जलयात्रा या यार-दोस्तों हैं। कविता या संगीत से प्रेम, के साथ सैर-सपाटे की यात्राएँ होती कल्पनात्रों से युक्त, सगे-सम्बन्धियों से भय, विरोध, मार्ग में भटकना, अनेक कष्ट सहना, अपने ही हस्ताचर से हानि होना तथा प्रापंचिक स्वभाव होता है। कभी योगज्ञान की प्रवृत्ति देता है, कभी इसका विपरीत परिगाम होता है वायुराशि में उम्र होता है तथा साधु-संगति या योगज्ञान न होकर, केवल भटकना पड़ता है। जब भाग्येश के साथ होता है तब तो जीवन में भाग्यवर्धक कार्यों को प्रारम्भ कर, अन्त में भटकना ही हाथ लगता है। इलके (नीच) लोगों के सम्बन्ध से तथा नौकर-चाकर से अपमान या प्रेम-हानि होती है। मतान्तर से आरोग्यता-रहित, असाध्य-रोगी, श्रालसीपन से काम करने वाला और अच्छे नौकर नहीं मिलते हैं।

की सम्भावना, प्रेम कार्यों में अस्थिरता, निर्वल मन, दो विवाह या दो प्रेमसम्बन्ध होते हैं। यदि नेपच्यून अधिक पीड़ित हो तो, हानि, अपयश, व्यभिचार में प्रवृत्ति होती है। किसी की स्त्री या प्रेम-सम्बन्ध, कुरूपा या अपंग (कानी, लूली, लँगड़ी, बहरी, गूँगी, अन्धी) स्त्री से होता है। ऐसी ि ह्यियों का संयोग, विचित्र तथा असाधारण रीति से होता है । यह प्रह, प्रत्येक वात में एकदम (अचानक) उत्तम या निकृष्ट फल दिखाता रहता है। जिसके कारण, बड़ी हानि (खतरा) उठाना पड़ता है। अधिक समय की वँधी आशा को, निराशा में परिरात कर देता है। कभी भाग्यहीन को भाग्यवान वना देता है, कभी भाग्यवान को भाग्यहोन कर देता है। जिसका नेपच्यून वहुत विगड़ा हो उसे, विवाह नहीं करना चाहिए और परस्रोगमन की इच्छा तक, भूल से भी न करना चाहिए। मतान्तर से एक से अधिक स्त्री का संयोग, किसी को रोगिएी या वाँमपन के कारण, एक स्त्री के सामने ही, दूसरा विवाह करना पड़ता है। किसी को एक पत्नी-मृत्यु के वाद, दूसरी पत्नी

(अ) सप्तमस्य —सांसारिक आपत्तियाँ होती हैं। विरह का दुःख होता है। स्त्री से वियोग, स्त्री को त्यागपत्र देने

होता। वैवाहिक सुख में वाधा होना निश्चित है तथा नैतिक आचरण में चीराता होती है। ( ५) अष्टमस्य - अपने जीवन में चमत्कारिक प्रसंग आते हैं। वसीयतनामा से लाभ-योग आता है। मृत्यु, मूच्छी, भ्रमादि रोग होते है। श्रीषधि खाने में सावधान रहना चाहिए, भूल करने से पेट में पहुँचते ही श्रीषि, हानि पहुँचा सकती है। मतान्तर से श्रशुभदृष्टि वाला नेपच्यून-विल, द्रस्ट, किसी की सम्पत्ति, मृत्यु-पत्र, श्ली-थन इत्यादि के द्वारा, हानि पहुँचाता है। ग्रुभहिष्ट हो तो पूर्वीक कारणों से लाभ होता है। दम्पति का धन अस्थिर रहता है। योग, ज्ञान, ध्यान, समाधि की ओर प्रवृत्ति, जल-

मिलती है। विवाह के समय कोई विलक्तण घटना घटती है। नेपच्यून के विगड़े होने पर, स्त्री में कोई स्वाभाविक दोष होता है। परन्तु, संसार में वह दोप प्रकट होता नहीं या प्रकट होकर, निन्दनीय नहीं

ि ३६≒ ]

[ जातक-दीपक ] लग्नस्थ द्वादश राशिगत नेपच्यून फल

मेप-चतुर, कवि, क्लर्क ( लिपिक ), श्रस्थिरता किन्तु युक्तिवादी व्यक्ति होता है। वृष-कारीगर, सुधरा हुआ, इन्द्रिय-लोलुप, उद्योगशील और कला-कुराल होता है। मिशुन-न्यानन्द-त्रिय, शोधक, विद्वान, बुद्धिमान, चालाक, प्रत्युत्पन्नमति स्वीर कवि होता है।

कक-अस्वस्थ, गम्भीर, अगम्य, अस्थिर-प्रेमी, द्याल और धनी होता है। सिद्-पेतिहासिक वस्तु का प्रेमी, अधिक लेख जिलाने वाला, साहसी श्रीर पैर्यवान होता है।

कन्या-चिन्ता से व्यम, नीचकर्मी, आलस्य युक्त, शान्ति-प्रिय, भीत, गृहाशयी और कारीगर होता है। तला-कवि, शद्ध संकल्प वाला, नम्र, सुधरे-विचार, कुछ इन्द्रिय-स्वादी श्रीर उम होता है। वृश्चिक- गुप्त-वास विय, एकान्त की इच्छा, ऊचे विचार वाला, श्राभमानी किन्तु ठग होता है। धत-प्रेरणा से भरा हुआ, अकल्पकल्पक ( रोध चिल्ली विचार वाला ), परन्तु दयालु होता है। मकर-अनैतिक ढंग वाला, लोगों से विरोध, बुख्यात, गुण्डा या साऊ प्रकृति, योजक तथा श्रतिस्वार्थी होता है।

हुम्भ-उदारमना, दयालु, सृष्टि की जानने की इच्छा बाला, कुछ उम्र विचार वाला तथा श्रत्यधनी होता है। मीन-परा-पत्ती तक का प्रेमी, रसिक, दथालु किन्तु अश्यवस्थित विचार बाला होता है।

मृत्यु होती है।

#### लग्नेश नेपच्यून फल

(१) लग्नरथ-श्राध्यात्मिक विचार वाला, योगा-यासी, प्रख्यात, विचित्र स्वप्न-दुप्टा, शुद्ध सकल्प वाला, अन्तर्ज्ञानी, विचारों में अस्थिरता, मनोवल की चीखता, मायावी स्वभाय, आपत्तियों से दर रहते की इच्छा बाला, भट्ट, सगीतज्ञ और कला-ऋराल होता है।

चिकित्सालय (पागलखाने ) से, धर्मसंस्थात्रों से, श्रनाथालय से और श्रारोग्याश्रम से धन-लाम ही सकता है। विचित्र तथा शंका-शील रीति से अकस्मात् धनप्राप्ति होती है। प्रायः धनी होता है। यदि नेपच्यन पीड़ित हो तो ठग, प्रपंची, श्रविचारी, कल्पित, जुद्र, विरुद्धमार्ग के कार्यों में धनहानि या श्राधिक खर्च करने वाला होता है। मतान्तर से श्राधिक स्थिति सन्तोप-प्रद नहीं हो पाती. लवाडियों

(२) धनस्थ-समुद्रीय कार्यो द्वारा (जल जहाज आदि), गुप्त नीकरी से, चिकित्सालय से, उन्माद-

द्वारा हानि होती है। यदि सूर्य-चन्द्र गुरु की शभट्रव्टि हो तो अचानक द्रव्य की प्राप्ति होती है। (३) तृतीयस्थ-कल्पना-शक्ति की उन्नति, धार्मिक विचार, योगज्ञानी, गुप्त-शास्त्रों में अभिकृषि, नवीन-वात या इतिहास या लेख लिखने में मन्त, जल-यात्रा अधिक, कविवा प्रेमी, स्वप्न-दृष्टा, संगे-सम्बन्धियों से, वन्य-बान्धवों से और यात्रा से विचित्र भय होता है। इस्ताक्षर करने वाली वस्तुओं में धोखा खा जाने

वाला तथा प्रापंचिक कार्यों में व्यस्तता होती है। मतान्तर से वाणी की तोत्रता होती है। वाप-राक की शुभद्रच्टि से कहानी या लघु-कथा लियने वाला, गृह तथा चमत्कारी शास्त्र सीयने की इच्छा वाला होता है। जलराशिस्थ होने से जलयात्रा या प्रवास अधिक होता है। (४) चतुर्थस्थ-स्थावर सम्पत्ति या धदान के कार्यों मे धन हानि होती है। सूर्य, चन्द्र, लग्न से, इसका

अश्रम सम्बन्ध हो तो कुटुम्ब में विग्रह, पृथक् भाव (बंटवारा) या दायाद भाग के ऋगड़े तथा स्वारध्य-हानि बरता है। विसाता का संयोग होता है। निवास-स्थान में हेर-फेर (परिवर्तन), अन्यवस्था, बन्धन तथा परदेश में हानि या मृत्यु होती है। शुभटछ होने से किसी का संगृहीत धन मिलता है। युद्धावस्था में कठिनाइयाँ श्राती हैं। विचित्र बन्धन या विशेष अप्रिय स्थान मे जीवन व्यतीत होता है। पराधीन जीयन होता है। अनेक उपाधियुक्त, विचित्र तथा असाधारण अनुभवों का भोगी होता है। सूर्य-चन्द्र की अश्रभट्टिंट से स्वास्थ्य विगड़ता है। बुध से पीड़ित होने पर, मानसिक-भन्यवस्था होती है। मतान्तर से त्थावर-सम्पत्ति-सुख, वाग-वर्गीचा, भूमि से लाभ, खेती-वाड़ी में उन्नति किन्तु अधिकाश जीयन, गृह-सुरा से रहित ( परदेश भमण ) तथा अनेक अड़चने आवी हैं। ग्रुभट्ट होने से सुल पूर्वक

- (४) पंचमस्थ सहा आदि द्वारा धनहानि, सन्तान द्वारा हानि, सन्तान को कघ्ट, सन्तान से कघ्ट, सन्तान द्वारा होभ, पुत्र सन्तान अधिक, तील-प्रेमी, यदि ध्यान दिया जाय तो कुख्यात न होकर, सुख्यात हो जाता है। नेपच्यून बिगड़ा हो तो प्रेम जाल में फूँस जाता है और ठगाया जाता है। अकित्पत धनलाभ, अविश्वासी, अनेक प्रकार के भय, कभी पशु-स्वभाव हो जाता है। शुभटिष्ट होने से, खी के अनुभव विशेष प्राप्त होते हैं। मतान्तर से शुभटिष्ट नेपच्यून होने से प्रेमसम्बन्ध द्वारा विवाह होता है और सन्तित होती है। अशुभटिष्ट होने से विवाह सम्बन्धी निराशा होती है। पत्नी से प्रेम नहीं रह पाता। विवय-वासना अधिक होती है। कुमार्ग में पैसे का अपव्यय होता है।
  - (६) घट्ठस्थ नौकर चाकर द्वारा होनि, उन्नित में विन्न, बन्धन, पराधोनता, दासत्य भावना, स्वास्थ्य खराव, त्रालस्य चृद्धि, नौकरों से त्रावश्वास, प्रपंची, त्रसाध्य रोग या वंशानुगत रोग होता है। शक्त या मंगल या किसी पापत्रह की त्रशुभहष्टि में होने से, व्यभिचार या त्रस्वाभाविक ढंग (गुदाभंजन, हस्तमेंथुन, पशुसम्भोग त्रादि) से वीर्यनाश होने पर रोग उत्पन्न होता है। इतना त्रालसी होता है कि कोई काम हठ पूर्वक कराने से करता है। जलयात्रा या यार—दोस्तों के साथ सैर—सपाटे की यात्राएँ होती हैं। किवता या संगीत से प्रेम, मानसिक कल्पनात्रों से गुक्त, सगे—सम्बन्धियों से भय, विरोध, मार्ग में भटकना, त्रानेक कष्ट सहना, त्रपने ही हस्ताचर से हानि होना तथा प्रापंचिक स्वभाव होता है। कभी योगज्ञान की प्रवृत्ति देता है, कभी इसका विपरीत परिणाम होता है वागुराशि में उन्न होता है तथा साधु—संगित या योगज्ञान न होकर, केवल भटकना पड़ता है। जब भाग्येश के साथ होता है तव तो जीवन में भाग्यवर्धक कार्यों को प्रारम्भ कर, त्रन्त में भटकना ही हाथ लगता है। हलके (नीच) लोगों के सम्बन्ध से तथा नौकर—चाकर से त्रपमान या प्रेम—हानि होती है। मतान्तर से त्रारोग्यता—रिहत, त्रसाध्य—रोगी, त्रालसीपन से काम करने वाला त्रीर त्रक्ट नौकर नहीं मिलते हैं।
    - (अ) सप्तमस्थ—सांसारिक आपित्याँ होती हैं। विरह का दुःख होता है। ज्ञी से वियोग, ज्ञी को त्यागपत्र देने की सम्भावना, प्रेम कार्यों में अस्थिरता, निर्वल मन, दो विवाह या दो प्रेमसम्बन्ध होते हैं। यिंद नेपच्यून अधिक पीड़ित हो तो, हानि, अपयश, व्यभिचार में प्रवृत्ति होती है। िकसी की छी या प्रेम-सम्बन्ध, कुरूपा या अपंग (कानी, ल्ली, लँगड़ी, वहरी, गूँगी, अन्धी) छी से होता है। ऐसी खियों का संयोग, विचित्र तथा असाधारण रीति से होता है। यह प्रह, प्रत्येक बात में एकदम (अचानक) उत्तम या निकृष्ट फल दिखाता रहता है। जिसके कारण, वड़ी हानि (खतरा) उठाना पड़ता है। अधिक समय की वँधी आशा को, निराशा में परिणत कर देता है। कभी भाग्यहीन को भाग्यवान बना देता है, कभी भाग्यवान को भाग्यहोन कर देता है। जिसका नेपच्यून बहुत विगड़ा हो उसे, विवाह नहीं करना चाहिए और परस्त्रीगमन की इच्छा तक, भूल से भी न करना चाहिए। मतान्तर से एक से अधिक छी का संयोग, किसी को रोगिणी या वॉमपन के कारण, एक छी के सामने ही, दूसरा विवाह करना पड़ता है। किसी को एक पत्नी—मृत्यु के वाद, दूसरी पत्नी मिलती है। विवाह के समय कोई विलक्षण घटना घटती है। नेपच्यून के विगड़े होने पर, स्त्री में कोई स्वामाविक दोष होता है। परन्तु, संसार में वह दोष प्रकट होता नहीं या प्रकट होकर, निन्दनीय नहीं होता। वैवाहिक सुख में वाधा होना निश्चित है तथा नैतिक आचरण में चीणता होती है।
      - (५) अष्टमस्थ—अपने जीवन में चमत्कारिक प्रसंग आते हैं। वसीयतनामा से लाभ-योग आता है। मृत्यु, मृच्छां, श्रमादि रोग होते हैं। श्रीपिध खाने में सावधान रहना चाहिए, भूल करने से पेट में पहुँचते ही श्रीपिध, हानि पहुँचा सकती है। मतान्तर से अशुभद्दि वाला नेपच्यून—विल, ट्रस्ट, किसी की सम्पत्ति, मृत्यु-पत्र, श्री-धन इत्यादि के द्वारा, हानि पहुँचाता है। शुभद्दि हो तो पूर्वोक्त कारणों से लाभ होता है। दम्पति का धन अस्थिर रहता है। योग, ज्ञान, ध्यान, समाधि की श्रोर प्रवृत्ति, जल-

300 ] ि भातक-दीपक भय, समाधि द्वारा विचित्र या श्रसाधारण ढंग से मृत्यु, जीवित जमीन में गड़ने का मौका, श्रशुद्ध तथा विपैली श्रीपिं से मृत्युं, मरणान्तर विचित्र दाह-क्रिया, विचित्र स्वप्न श्रीर दुःख-मय , काल्पनिक वरंगे होती हैं। शुभद्रष्टि होने से किसी की सम्पत्ति मिलती है। (६) नवमत्थ-स्थल वा जलमार्ग की यात्राएं, इनसे भय, कष्ट श्रीर उपद्रव होता है। असाधारख तथा गुप्त-विचारों की रीति-रिवाज या धार्मिक-प्रवृत्ति उत्पन्न करता है। भविष्यसूचक या शुद्धांभास स्वप्न होते हैं। अशुभदृष्टि होने से भय, उपद्रव अधिक और जाप्रतायस्था में या स्वप्नावस्था में काल्पनिक तरंगे यहुत उठती हैं। हृदय तरल व सरल, दयालु, दृसरे के विचारों की मान्यता देने वाला, आज्ञापालक, स्त्री पत्त के मनुष्यों से खीर न्यायालय के कार्यों से कभी धनहानि, कष्ट तथा विचित्र ऋतुभव प्राप्त होता है। मतान्तर से यदि नेपच्यून, पृथ्वी या जल राशि का हो तो जीवन में चमत्कारिक अनुभव मिलते हैं। भविष्य-मुचक तथा विचित्र स्वप्न होते हैं। हाँ, हमें ऐसा अनुभव है कि आगे कही हुई वातें वायु तथा जल राशिस्थ नेपच्यून में विशेष पायी जाती हैं, न्यॉकि यही राशियाँ गति-शील ( श्रस्थिर ) होती हैं, इसलिए ब्राह्म साम्रात्कार, योगाभ्यास, ध्यान-धारखा में सफलता मिलती है। श्रशुभट्रिट से रहित नेपच्यून होने पर, वाखी में वेजस्विता श्राती है, सीधी वाणी, शुद्ध भविष्य-सूचक होती है। कोई फलित-ज्योतिष के अभ्यासी होते हैं, इनकी श्रोजस्वी वासी तथा भविष्य-कथन ठीक निकलता है, आध्यात्मिक ज्ञान की लालसा रहती है, ये लोग, पारलीकिक ज्ञान के लिए, गुरुदेव को दूँदते रहते हैं और इन्हे योग्य-गुरु मिलवा भी है, दूरवर्षी प्रवास होता है। यदि मंगल, शनि, देशेल की श्रशुभट्टि, नेपच्यून पर हो तो जलयात्रा में घोरा। होता है, ऋपघात का भय रहता है, स्थावर-सम्पत्ति ( दीवानी दावा ) सम्बन्धी हानि होती है।

(१०) दरामस्थ-जीवन मे बहुत समय तक उद्योगादि कार्य में उतार-चढ़ाव होता रहता है। किसी को न करने वाले धन्धे भी करने पड़ते हैं। नौकरी, दुर्गम्य या कंसटी जगहों से होती है। श्रपना धर्म, साधारख लोगों से भिन्न होता है। आचार में भी भिन्नता पायी जाती है। ग्राभट्ट होने से राजकीय सेवाओं में शीव उन्नति होती है। ज्यापारियों को मुख्य धन्धा के साथ, दूसरा धन्धा भी करना पड़ता है और

उसमें भी सफलता व यश मिलता है। मतान्तर से पीड़ित नेपच्यून में अपयश, निन्दा, कलक, कुटुम्य का क्केश या वियोग, व्यापार में इताशा, भाता पिता से विरोध या श्रवनति देता है। ग्राभद्रप्टि होने से पैतृक सम्पत्ति का सुरा, श्रसाबारण कार्य से, जल सम्प्रन्थ से, व्यापार से या योग-श्रान द्वारा धनलाभ होता है।

नेपच्यून, विचित्र ब्यवहार वाला तथा शुभाशुभ दृष्टि सम्बन्य से स्वास्थ्य पर शुभाशभ परिखाम देता है। अराभरिक होने से विचित्र अनुभव, ब्यापार में परिवर्तन, जल द्वारा ( समुद्रादि से ) हानि देता है।

(११) लाभस्थ—मित्रों से हानि और प्रांत-प्रतिज्ञा (जमानत) करने से घोषा होता है। सदा अस्थिर नित्र

मिलते हैं। पीड़ित नेपच्यून में, मित्रों के कार्यों द्वारा भयंकर उपद्रव होता है। स्त्रियों से चिसिक

सम्बन्ध होता है। कभी कुसैगित में पड़ जाता है। मतान्तर से अशुभ फल ही प्रायः होते हैं, आप्तवर्ग

या बड़े भाई की हानि करता है, अच्छे मित्र नहीं मिल पाने, सत्संग मिलना कठिन होता है, धन-साभ

में न्यूनाधिकता ( अरिथरता ) वनी रहती है।

(१२) व्ययस्थ--गुप्त-रात्रु द्वारा अचानक संकट उत्पन्न होता है। शनि, इशेल, मंगल की अशुभद्रिय हो वो

कारागार-संयोग, एकान्त या गुप्त-नास में हिच, पूर्वीर्जित सम्पत्ति पर ऋण होता है। मतान्तर से

गुम-शबू से भय, कपट, जल से हानि करता है। शुभट्ट नेपच्यून में शान्ति-पूर्वक, गुप्त-कार्यों से, सी.

श्राई. डी. विभाग (गुप्तचर) से, गुप्त एजेंसियों से, दैविक मन्त्र-वेन्त्र से सफलतो तथा धनलाभ होता

है। प्राय: ऐसे व्यक्ति, किसी गुप्त-मण्डली के सदस्य होते हैं। सारांश यह है कि, व्ययस्थ नेपच्यून

शुभाशुभ योग से-गुप्त तन्त्र से हानि या लाभ देता है। इसका अन्छा प्रभाव, पहिले से झात हो सकता ई परन्तु इसका बुरा प्रभाव, मिट नहीं सकता। अन्छाई दिखने को तो दिख जाती है परन्तु, किसी

गुप्त-राजु के द्वारा, किसी भी विरुद्धिकया के कारण, गुप्त-तन्त्र में विकृति आना, तथा इसमें अचानक संकट हो सकते हैं।

# भावस्थ नेपच्यून के अनुभूत-फल

(१) शुभ होने से धार्मिक प्रवृत्ति तथा त्राशुभ होने से स्वास्थ्य में बुराई उत्पन्न करता है।

(२) शुभ होने से साम्पत्तिक सुख तथा अशुभ होने से धनहानि, चिन्ता और उपद्रव होते हैं।

- (३) शुभ होने से वन्धु-वान्धवों से सुख तथा त्राशुभ होने से धनहानि, चिन्ता श्रीर उपद्रव होते हैं।
- (४) ग्रुभ होने से संगृहीत धन का लाभ। श्राग्रुभ होने से सहोदर, पड़ोसी, हस्ताचर द्वारा हानि होती है।
- (४) शुभ होने से सन्तानसुख, बुद्धिमान्। श्रशभ से सन्तानकष्ट या सट्टादि से द्दानि एवं प्रेमी दोवा है।
- (६) शुभ से अनैतिक या अस्वाभाविक आचार। अशुभ से नौकर से अप्रसन्न, उन्नति के समय विक्न होता है। (७) शुभ होने से दाम्पत्य सुख तथा अशुभ होने से दाम्पत्य-विच्छेद, वियोगी, सांसारिक दुःख मिलते हैं।
- (५) शुभ होने से अचानक धनलाम। अशुभ होने से अचानक धन में मगड़े और दाम्पत्य-कष्ट होते हैं।
- (६) शुभ होने से शुभयात्रा, विद्वान, धार्मिक । अशुभ होने से पागलपन, मार्ग में कव्ट, पाखरडी होता है।
- (१०) शुभ होने से व्यापार-नौकरी में उन्नति। अशुभ होने सं अपयशी और व्यापार में अस्थिरता होती है।
- (११) शुभ होने से मित्र या जमानत से सुख । च्यशुभ होने से मित्र, वड़े भाई ख्रौर जमानत से दु:ख होता है।
- (१२) शुभ होने से गुप्त कार्यों में लाभ । अशुभ होनेसे मित्र या गुप्ततन्त्र से हानि, जेल या एकान्तवास होता है।

नेपच्यून के शुभाशुभ सम्बध की परिभाषा, पाश्चात्य सत के दृष्टि-विचार से कीजिए। शुभदृष्ट, शुभयुति, शुभसम्बन्ध, शुभयोग आदि शब्द, एक-समान समिकए।

## द्वादश राशिस्थ नेपच्यून फल

- मेपस्थ—इन्द्रिय-लोलुपता तथा प्रेम ज्यवहार में शुभाशुभ प्रेरणा देता है। गुप्त अनुभव एवं मान्यता होती है। केवल यात्रा करता है, अर्थात् भटकता है। दया, दान, उदारता और धार्मिक वृत्तियों की मधानता रहती है। अपने वल पर विश्वास करने वाला, स्वेच्छाचारी, साहसी, कार्यों में अमगामी, सुन्दर शरीर, मध्यम ऊँचा और कांति-रहित आकृति वाला होता है। मतान्तर से शुभद्दि हो तो विद्वान् , शिचक और मिलनसार होता है। अग्रुभदृष्ट हो तो, आकस्मिक संकट, राजकीय भय. कारागार ऋौर रोगादि अशुभक्त होते हैं।
- वृपस्थ प्रेमी स्वभाव, कला-कौशल में रुचि, रहन-सहन सुन्दर तथा ठाठ-बाट का, भूमि द्वारा लाभ, परन्तु हठी स्वभाव या दृढ़-प्रतिज्ञ होता है। अशुभ सम्वधी नेपच्यून में विषय-वासना अधिक, अधिक भोजन करने से अनिष्ट, मादक पदार्थ का व्यसनी होता है। मतान्तर से धन लाभ तथा उन्नितशील जीविका कार्य होता है; अन्यथा (अग्रुभ सम्बन्ध से ) धन तथा व्यापारिक अवनित होती है। सौन्दर्य-प्रेमी, व्यभिचारी-वृत्ति, किन्तु सुशील, भित्रता करने योग्य, गम्भीर ऋौर आनन्द-प्रिय होता है। ग्रुभ नेपच्यून, वैवाहिक सुख एवं मित्रों की सहायता देता है; अन्यथा इनमें शोक-परिखाम देता है। मध्यम देही, मोटा, चौड़ा और चीए कान्ति वाला शरीर होता है।
  - मिथुनस्थ-बुद्धि तथा कल्पना-शक्ति अच्छी, भविष्य-सूचक स्वप्न या संकेत पाने वाला, यात्रा की इच्छा वाला, मानसिक-शक्ति प्रवल, संगीत-प्रेमी, भाई का सुख, द्यालु प्रकृति, सुन्दर तथा उन्नत शरीर, अच्छा स्वभाव और चतुर होता है। मतान्तर से प्रतिभा सम्पन्न बुद्धि, स्फूर्तिमय ज्ञान, मानसिक विकाश, विचिन्न संकेत-स्वप्न, साहित्य-शास्त्र में अभिक्चि तथा गणितशास्त्र में प्रवीण होता है। अशुभ नेपच्यून में चंचल, तरंगी विचार, कल्पना-युक्त, सुख-दुःख का विचार करने वाला, अविश्वासी और भाई-विहन से विरोध या इनकी हानि होती है।

[ वेधर ]

कहैंस्थ—प्रेमी स्वभाव, करूपना या बुद्धि की वृद्धि, अपने वाल बच्चों, पर-दार, परिवार का अधिक मोही, वृर जाने की इच्छा का विनारा, अपने आराम के लिए यात्रा की इच्छा होगी। जल-यात्रा होती है। यदि अराम युक्त या इट्ट नेपच्यून हो तो, जीपिंध से हानि, माइक पदार्थ सेवी, जीवन-स्थिति में अनेक परियंतन होते हैं। मतान्तर से धार्मिक तथा योग-मागे में प्रश्नुत्ति, मात्रमक, माता से लाम, गृह-युद्धि या निर्माण में रिप, दयालु, मेसी, गृह में परिवर्तन होता है। ज्याप्त स्वर्टिन से—पर में माया, प्रेत, राष्ट्र, मन्त्र-चन्द्राहि हारा याथा और दिविज्ञ असुमक होता है। आयारण तीर से कर्क के नेपच्यून वाला, मुर्जेल हारीहार साधारण वें "वाई जीर स्वय्च-आवित का होता है।

सिंहस्य—गुंद्ध प्रेमी, दयानु, समा-सोतावदी या बम्पनी में श्रीमहाँच, स्वच्छ श्रन्तःकरण वाला, खेल, वमारो, नाटक, िनंसा श्रादि के लिए लालाधिव, परोपकारी तथा उदार होता है। संगीत, कविता, वित्रकला में श्रासक्ति होती है। सम्पन शरीर, चौड़ा तथा मोटा मसक, साधारण सुन्दर श्राहति बाला होता है। मतान्तर से समाज-प्रयुत्त सुलासक तथा इसकी भी को संगीत में हॉन, क्यायाम तथा पुरुरे चित्र रोल पसन्द होती है। समाज-प्रयुत्त में ज्यात, व्यक्तियारी, पराजन्ती, परन्तु जजतवीविका या कर्त्युक, चंचल या श्रविरासी श्रीर इदय में क्वर राग्ने वाला होता है।
कन्यास्थ—बुद्धिमान, सभ्य, गायन-कला में चतुर होता है। जो श्रवसाणी हो तो श्रीविध या रसायन

तुलास्य — सुन्दर रारीर, कान्तियुक्त, कलाभिझ, शोभायुक्त, किंग्रता का प्रेमी, चतुर, कल्वना करने वाला, संगीव या चिनकला का भेमी और को को शाक्षित करने वाला होता है। प्रमा, मिनता, विवाह भादि सामान्य मैत्रा से सुती होता है। पापपीड़ित नेपन्यून न हो तो, उत्तम भाग्यद करता है। सामार्य सुन्दर, उच्च रारीर होता है। पापपीड़ित नेपन्यून न हो तो, उत्तम भाग्यद करता है। सामार्य सुन्दर, उच्च रारीर होता है। तत्तन्वर से शाक्ष्मण्यासे, वर्कशाख्य मा न्याप्य-समार्थ के आये में समकता, सामेदारी में लाभ होता है। असुमद्दिर से स्वमाय दुर्वल और परस्ती से सम्बन्ध होता है। पृश्चिकस्य — मायुक, प्राप्तिक, गृह-शाख्य या आधालाक न्याप्त स्वमाय्य से प्राप्तिक स्वमाय होता है। सामार्य से क्षित से प्रिपर्या, सामार्य से क्षित होता होता होता होता है। सामार्य से व्याप्त स्वमाय स्वमाया स्वमाया स्वमाया स्वमाया स्वमाया स्वमाया स्वमाया स्वमाया स्वमाया स्वमाया स्वमाया स्वमाया स्वमाया स्वमाया स्वमाया स्वमाया स्वमाया स्वमाया स्वमाया स्वमाया स्वमाया स्वमाया स्वमाया स्वमाया स्वमाया स्वमाया स्वमाया स्वमाया स्वमाया स्वमाया स्वमाया स्वमाया स्वमाया स्वमाया स्वमाया स्वमाया स्वमाया स्वमाया स्वमाया स्वमाया स्वमाया स्वमाया स्वमाया स्वमाया स्वमाया स्वमाया स्वमाया स्वमाया स्वमाया स्वमाया स्वमाया स्वमाया स्वमाया स्वमाया स्वमाया स्वमाया स्वमाया स्वमाया स्वमाया स्वमाया स्वमाया स्वमाया स्वमाया स्वमाया स्वमाया स्वमाया स्वमाया से स्वमाया स्वमाया स्वमाया स्वमाया स्वमाया स्वमाया स्वमाया स्वमाया स्वमाया स्वमाया स्वमाया स्वमाया स्वमाया स्वमाया स्वमाया स्वमाया स्वमाया स्वमाया स्वमाया स्वमाया स्वमाया स्वमाया स्वमाया स्वमाया स्वमाया स्वमाया स्वमाया स्वमाया स्वमाया स्वमाया स्वमाया स्वमाया स्वमाया स्वमाया स्वमाया स्वमाया स्वमाया स्वमाया स्वमाया स्वमाया स्वमाया स्वमाया स्वमाया स्वमाया स्वमाया स्वमाया स्वमाया स्वमाया स्वमाया स्वमाया स्वमाया स्वमाया स्वमाया स्वमाया स्वमाया स्वमाया स्वमाया स्वमाया स्वमाया स्वमाया स्वमाया स्वमाया स्वमाया स्वमाया स्वमाया स्वमाया स्वमाया स्वमाया स्वमाया स्वमाया स्वमाया स्वमाया स्वमाया स्वमाया स्वमाया स्वमाया स्वमाया स्वमाया स्वमाया स्वमाया स्वमाया स्वमाया स्वमाया स्वमाया स्वमाया स्वमाया स्वमाया स्वमाया स्वमाया स्वमाया स्वमाया स्वमाया स्वमाया स्वमाया स्वमाया स्वमाय

हार केट प्रसादक, वात्रक, पुड़-राज्य पा अप्यादात कराव अध्यवात, अप्यादात कराव पर प्रसादक कर केट कि हिप्ता है। वाद्य हो से विपदी, आधार-श्रद्ध, व्यसनासक, जलभव था विष-श्रीपण से घोरा होता है। मतान्वर से दयालु, ग्रुभश्चि, क्षान तथा सुख की दृदि करता है। विवाह से, साके के व्यापार से, वसीयवनामा या दत्तक जाने से प्रमाता होता है। ग्राम असुभव करने वाला, पुरुवरोरी, मोटा शरीर क्या स्वामवर्णी होता है। धार्मिक विवार, मानवहलाय की यात्रा या हुई से यात्रा वा क्सिस के मेजने से यात्रा होती है। धार्मिक विवार,

धनुस्थ--मनवहत्ताय की यात्रा या हुठ से यात्रा या किसी के मेनने से यात्रा होती है। धार्मिक विचार, गुप्त अन्वेपक, स्विवान्त्रेमी, शुद्ध सकत्य वाता, अच्छे अच्छे स्टम्प देखना, कला-कुरात्वा, शात्राम्यास, भविष्य का बात जानना, ज्ञान के लिए देखरी त्रेरणा होती हैं, तम्बा शरीर, पुण्टदेही, सुन्दर और भन्य मुखाकृति वाला होता है। मनान्यर से धार्मिक श्रद्धा, स्पूर्तिजन्य ज्ञान, योगाम्यास, तीर्ययात्रा, तस्यज्ञाता, यहस्यामादी और निरम्यी बुद्धि वाला हाता है। प्रथवहस्पट होने से सहा, वायहा आदि कार्यों मे हानि, भावना-प्रथान, चंचल, मार्ग में भय, भयानक स्थन, कल्यना तर्ग से अभित होता है।

कार्या म होनि, भावना-भ्यान, चचल, मान म भय, भयानक स्थन, करूपना दर्श मानव हाता है। महरस्य--व्यापार में उन्नति, सार्वजनिक कार्यों में सफलता, एकार्याचन, प्यानी तथा हैरवरमक होता है। पारस्प्ट होने से उदासीन, अत्यन्त दुर्बुती, कपदी, आववन से बिरोज, स्पट्यादी, व्यापार-अन्ये में असफलता होती है। सवानर से पिंचा हारा दुर्ज, बात्यावस्था में बौदुनियक उपद्रव होता है। सारस्प्ट होने से धनलाभ अधिक होता है। संशोत, कला, कारीगरी, रोयर होल्डर, वहें व्यापार में लोभ कीता है। सार्वाप्त किता है। स्वापार किता होता है। सार्वाप्त किता होता है। स्वापार किता होता है। स्वापार किता होता है। सार्वाप्त किता होता है। स्वापार किता स्वर्धि कीत है। स्वापार किता होता है।

## दशस-वर्तिका ]

कुम्भस्थ—मित्रता, लोकित्रयता, श्रेम और विवाह के लिए श्रेष्ठ है। उदारता, मोटा शरीर, दया, सुशीलता और मोही होता है। योगज्ञान में रुचि होती है। पापटब्ट हो तो पूर्वीक वस्तुओं में प्रतिकृत फल देता है। प्रायः कुछ लम्बा शरीर, पुष्ट, सुन्दर, चौड़ी मुखाकृति वाला होता है। मतान्तर से सुधारक, उत्तम कार्य-कर्ती, स्वतन्त्र-बुद्धिमान, अनेक मित्रयुक्त होता है। पापटब्ट होने से अपयशी, निराशायुक्त, अनेतिक तथा अस्वाभाविक कार्य करने वाला होता है।

भीतस्थ—आध्यात्मिक विद्या, योगाभ्यास, परोपकार, दान धर्म में प्रवृत्ति, मनोविज्ञान शास्त्र का प्रेमी, समाजप्रिय होता है। पापट्ट होने से दुट्ट स्वभाव, गुप्त-शत्रु से पीड़ा, विप-श्रोपिध से धोखा, कारागारभोगी या दुर्भाग्य-भोगी होता है। मतान्तर से उदारमना, गृह-रत्तक, दयालु होता है। दूसरे के
दान वा सहायता से सुखी होता है। पापट्ट होने से धनहानि, भाग्यहानि, रोगयुक्त, उत्साह-भंग
श्रादि श्रशुभफल करता है। ठिंगना शरीर किन्तु कान्तियुक्त श्राकृति वाला होता है।

# राशिस्थ नेपच्यून के अनुभृत-फल

मेषस्थ—स्वेच्छाचारी, स्ववलाश्रयी, अप्रगामी और मदमत्त होता है। वृषस्थ—धनाट्य, किन्तु उद्धत तथाः निरंकुश होता है। मिथुनस्थ—बुद्धिमान्, अन्याहत गतिक (सर्वत्र जा सकने वाला), चतुर और चंचल होता है।

कर्कस्थ—मायावी, मोही, धनाढ्य, तामसी या आलसी श्रीर लजाशील होता है। सिंहस्थ—उच्चाश्रयी, विश्वासी, निष्पत्तपाती, स्पष्ट विवेकी और सौम्यमार्गी होता है।

सिहस्थ—उच्चाश्रया, ावश्वासा, निष्पत्तपाता, स्पष्ट विवका आर साम्यमागा हाता है। कत्यास्थ—विद्वान, चतुर, कारीगर, भाषा ज्ञान में रुचि किन्तु द्वेष बुद्धि वाला होता है। तुलास्थ—सावधान, सन्तुलन-शक्तियुक्त, भाषा ज्ञान में रुचि, कोमल हृदयवान, गर्वित, चतुर और प्रेमी होता है।

वृहिचकस्थ—खाने-पीने का मित्र, लज्जाशील, चालाक, छली या बनावटी कार्य करता है। धनुस्थ—उदार, निष्पत्तपाती, श्रस्पष्ट विचारक, प्रामाणिक, नाटकादि में रुचि तथा निष्कपटी होता है। मकरस्थ—धन-संप्रही, प्रेमी, श्रस्थिर-वृत्ति, श्रप्पयशी तथा खाने-पीने का मित्र होता है। कुम्मस्थ—बुद्धिमान, गुण-प्राही, शोध-कार्य-कर्ता, लज्जाशील तथा शान्ति का इच्छक होता है।

मीनस्थ—सौम्यमार्गी, सुखी, स्थिरवृत्ति, धैर्यवान् एवं सहनशील होता है।

# सर्य-नेपच्यून युति या शुभद्दिः

(१)—योगवृत्ति एवं महत्त्वाकांता में उन्नति, सुन्दरता, स्वच्छता, हास्य-विलास-प्रियताः। यात्रा, सर्ग, वायदा, वेंकः, प्रतिधनकार्यः (मुत्रावजा); नाटकरााला, त्रानन्द-गृहः त्रादिः से लाभः, त्रान्य के संगृहीत धनः का लाभ, त्रारः ऐरवर्यः कीः वृद्धि करताः है। सीन्यमार्गीः, उदारः, द्यालुः, धार्मिक, भाग्यवानः वनाताः है। मित्र-सुवः, ज्यभिनारीवृत्तिः से दृरः रहने का इच्छुकः, इसमें कभीः सफलता, कभी-त्रासक्तताः, त्रातृवत् जगत् को सम्भने वालाः उत्तमः स्वरनः हच्दाः, स्वयं के तथाः दूसरों के गुप्त-कार्यो काः संग्रहकर्ताः तथाः त्राकर्पक

होता है। दूसरों के जाल में:फँसना तथा ख्रोपिं। के द्याधीन रहना—ये।दो कार्य वर्जित हैं। मतान्तर से सनोविज्ञानं त्रास्त्रः समाजशास्त्रः, ज्योतिषायाः गर्शितशास्त्र (त्रादिः में उत्कट रुचि ख्रोरः प्रसिद्ध पुरुषोचित कीड़ा एवं गायन-शास्त्र का श्रभ्यासी होता है। व्यापार या नौकरो में यशः तथा उन्नति होती है।

# सर्य-नेपच्यूनः अशुभदृष्टि

(क्वापार में मक्काट, लोकतिन्दाः, अपयशः, अधिकारीः द्वारा होतिः, व्यव्रहारः शून्यव्होताः है। अधिकारी पर विश्वासः मतः रिलिएः। लोक्कामा-निष्काः नवीत योजनाः नष्टं, वच्चः या उत्तरदायित्वः पद पर होतेः हुएः भी भाग्य-रहितः पराधीतः अस्वस्थः सहयोगीः या अपरिवितः व्यक्तिः द्वाराः ठगायः जाना, निराशाः तथाः शोकः होताः है,। मतान्तरः से नादिष्ठयः (क्ला।में। स्वर्पयेन्तः शिक्षाः), विष्णाः स्वभाव, अनैतिक प्रेमी, विचित्र स्वपनदृष्टा और व्यापारादि में

T 848 7 िलास ६-दीपक

चन्द्र-नेपच्यून युति या शुभदृष्टि (६) — कल्पना शिक्ष युक्त, प्रत्येक कार्य का विचारक, संगीत तृत्य चित्रकता स रुचि, घण्यात्मज्ञान एव योगोप्यास्य स सम्बत्या, मातृसुख, सन्तानसुख, माता स पनलाम करावा है। मतान्तर से कल्पना करते हो। वाला, संशोधन कार्य कर्ना, सक्त स्वपन-रुप्टा, स्कृतिजन्य ज्ञानी, दशलु, शराच, स्त्रह, ताड़ी, रसद्रव्य, रासायनिक पदार्थ, श्रीपिध तथा तरल पदार्थ के व्यापार से लाभ होता है।

चन्द्र-नेपच्यून द्यशुभदृष्टि (४)-विश्वासयावी जन से हानि, लोकनिन्दा, किसी व्यवित्रम कार्य से अनिष्ट होते हैं। इसे प्रत्येक कार्य की चिन्ता ही बनी रहती है। वासना की श्रोर सुकाव होता है। श्रविवेकी कार्य से परचात्ताप होता है।

मग्ल-नेपच्यून शुभदृष्टि (x)--उदार, पल सम्बन्धी व्यापार म सुरा, धार्मिक, श्रतुभवी, सह्योगियाँ पर प्रीति, नवीत-योपना

यनान वाला तथा सम्लता युक्त, परिवर्तन का इच्छुक, ताइ फोड़ के बाद सुसी, रगों का परीक्षक श्रीर चित्रकला भिज्ञ होता है। मतान्तर स कार्य कुराल, तत्परतायुक्त, उरोग शील, ननीन धन्यपक, विमान कला में निपुल, वायुमार्गीय यात्रा की नौकरी म प्रगति शील होता है। पावर हाउस या किसी निजली के कारखान से उन्नति पाता है। मगल-नेषच्यून युति या श्रशुभदृष्टि

(६)—प्रत्येष काय म श्राविशयता (श्राधिक्य), वैभायुक्त, जवतायुक्त, जलमय, तरल पदार्थ से भय, निषमय, अपनी महत्ता वथा कीति को यदाने वाला होता है। प्रत्येक प्रकार के कार्यसाधन की धुन सवार रहती है। प्रत्येक कम्पनी में युसने की चेप्टा करता है। कभी दुष्टा के साथ कलह होता है।

यदि मंगल स्वगृही या उच्च का हो तो, पूर्वोक्तभय न होकर प्रत्येक कार्य म न्यूनाधिक प्रवश या सक्लता पाता है। मतान्तर स मगल की युति या अग्रुभरिट के कारख, उपदश समान रोग या विप श्रीपिध

से प्रकृति में ज्यतिकम, जलभय, दसरों के द्वारा ठमे जाना और स्वयन-राप आदि अश्वभक्त हात हैं। बुध-नेपच्यून युति या शुभदृष्टि (७)—बुद्धिमान् श्रीर स्थिर मन वाला, युक्तिवादी, गुप्त या दैरी तिपय तथा श्राध्यात्मिक ज्ञान की श्रार

प्रवृत्ति, सक्तेत स्थप्न दृष्टा, श्रन्तक्तांनी, समाधि, ध्यानादि का प्रेमी, शुद्ध मन वाला, किरत्व शाक्त स सम्बन्न होता है। असाधारण उपचार या आरोग्य विधि का नानकार विश्वस्त-शक्ति (हिप्राटिज्न) द्वारा रोगनाश करने की शक्ति रागोपचारी प्राण-विनियय ( मैस्मरेज्म ) विद्या का अस्यास करता है। मानसिक-शक्ति-युक्त, मिलनसार, स्क्ष्मवृद्धि-युक्त स्मरण-शक्ति-युक्त, समुद्र यात्रा प्रेमी तथा ब्यायाम प्राशायामादि म रुचि रखता है। मतान्तर से उत्तम दुाद्ध वाला, सशोधन कार्य कर्ता, समाचार

पत्र विभाग का कार्य कर्ता, प्रेस या पुस्तक सम्बन्धी व्यापार लाभदायक गुप्तचर विभाग में सपलता निश्चित विश्वस्त (कान्फिडेंशियल) कार्य में सफलता तथा इसमें पदवृद्धि होती है। कहाना लेएक

या नाटककार होता है। बुध-नेपच्यून अशुभदृष्टि (म)-स्मरख-शक्ति का द्वास छल या व्यग का वक्ता, निर्शयात्मक बुद्धि का खभाव होता है। अनुभवहीन,

दु स्वप्न दर्शन, भाई या नौकर चाकर के प्रपच या गुप्त कार्य द्वारा हानि होती है। बारम्बार विचारों म परिवर्तन, समय पर अपना रंग चदलना, उपद्रव, क्वट-जाल म फैंसना, अववश, अमल, असम्भव कल्पना करने बाला होवा है। यदि शाकाभ्यास म लगा रहे तो, मानसिक-स्थिति, यथाकथिनत् ठीक रह पावी है।

# नाम का , का तोतु की कुला मिलोहामुक्त **गुरुं नेपंच्यून युति या शुभद्दप्टि** कहार अनेक मार्गरे गांच्य विक्रि

(६)-धन लाभ, उत्तम, सदाचारी, प्रेमी, भक्ति या धर्म में रुचि, शुद्ध विचारक, सुस्वप्न-दृष्टा, कल्पना-शक्ति उत्तम, संगति या सौन्दर्य का प्रेमी, सद्गृहस्थ, उदार, यशस्वी, यात्रा, कला, कविता, व्यायाम-क्ष प्राणायाम् में रुचि होती है। तत्त्वज्ञानी, वेदान्त-परिशील, योगाभ्यासी, मनोविज्ञान-शास्त्रस्, पारमार्थिक विद्या का अनुभवी होता है। धार्मिक संस्था के कार्य (देवस्थान के ट्रस्टी, रिसीवर्स, एडमिनिस्टेटर्स आदि ), चिकित्सालय (सेनीटोरियम, हास्पिटल ), व्यायामशाला, यज्ञशाला, योग-साधन-शाला, आरोग्य-मण्डल, सार्वजानिक उद्यान आदि के कार्यों में यश तथा लाभ होता है। फलित-ज्योतिष, हस्तसामुद्रिक और व्याकरणादि शास्त्र का जानकार होता है।

## गुरु-नेपच्यून अशुभदृष्टि

पुर-नपच्यून अशुमदाष्ट (१०)—पूर्वीक्त कार्यों में (गुरु-नेपच्यून युति वालों में) अपयश, योगभ्रव्ट होने का भय, जलभय होता है। योगाभ्यास करने वाले लोगों को योगाभ्यास में कोई भूल हो जाने से अथवा योग्य-गुरु न मिलने से, अयोग्य मार्ग-क्रम मिलने से, प्रकृति विगड़ कर, योग-अष्ट होना सम्भव है। जल-यात्रियों को यह योग अशुभ तथा अपवात-कारक है। मतान्तर से योग या धर्म के अयोग्य सिद्धान्तों की चिन्तना (विचार), भ्रान्ति वा भ्रमण को उत्ते जना मिलती है जिससे अस्वस्थता, खर्चीला स्वभाव ( अपव्ययी ), जलभय, प्रमाण-हीन कार्य करने से भय होता है। यदि सत्य-भाषण तथा लेन-देन में शुद्ध चातुर्य का अभ्यास करें तो, कुछ सुख-लाभ अवश्य होता है।

# ्शुक्र-नेपच्यून युति या शुभदृष्टि

(११)—संगीतज्ञ, कलाभिज्ञ, मिलनसार, सौन्दर्य-प्रेमी, किन्तु दो तीन विवाह या प्रेम-सम्बन्ध होते हैं। प्रेम-लोलुप, कामातुर, स्त्री जाति की प्रशंसा से लोभ में फँसना, सुन्दरता की श्रोर वको-ध्यान (वगद्रट) होना, विचित्रप्रेमी, तैराक न होते हुए भी जल-प्रेमी, जलाशय-विहार में रुचि, कृपिशास्त्र के ज्ञानी, सुस्वप्न-ः व्यापार, सुख-सम्पत्ति, कम्पनी के कार्य, मित्र-मण्डली, सार्वजनिक कार्य और लोक-प्रिय होने से धनलाम करता है। उत्तम बुद्धिमान, दयाल होता है। इसकी स्त्री को भी संगीत, प्रिय होता है। नाटक, सिनेमां तथा पेरिंटग कार्य लाभदायक होते हैं।

### शुक्र-नेपच्यून अशुभदृष्टि

(१२)—दाम्पत्य-जीवन कप्टमय, विहार कार्य में अधिकता, अधिक खाने-पीने के कारण ही आरोग्यता-रहित एवं अपयशी होता है। बुद्धिरहित, कुसंगति, ठगों से हानि, दुर्भावना में अपव्यय, प्रेम कार्य में निराशा, ंशिथिलता, ऋश्थिरता, व्यभिचारी प्रकृति और विप द्वारा हानि होना सम्भव है।

### शनि-नपच्यून युति या शुभदृष्टि

(१३)—ज्यापार-धन्धे में लाभ, तेल, स्टाक शेयर्स या स्थावर-सम्पत्ति, संशोधनकार्य आदि से उन्नति होती है। ध्यान, स्मरण-शक्ति में उन्नति, विचारों में गम्भीरता, शुद्धमना, धनसुख, सांसारिक या पारलौकिक कार्यों में यश, सफलता और सुख मिलता है। आध्यात्मिक अनुभवी, अन्तर्ज्ञानी, शत्रुनाशक, योगा-भ्यासी, असाधारण व्यापारी, जलद्रवय या तरलपदार्थ आदि के व्यापारियों को लाभ होता है। स्वाधीन वासनाएँ रखना, बृद्ध-संगति, धन-विनिमय ( मुआवजा ), शेयर्स, वसीयतनामा, दत्तक जाना आदि से लाभ होता है। चाहे जितने विद्न क्यों न आवे, निराशा क्यों न उत्पन्न हो जाय, तथापि जीवन में, विचित्रता से भरा हुआ उत्साह प्राप्त करता है, किन्तु कृपण स्वभाव या कठोर हो जाता है। लौकिक नियम में आलसी, किन्तु पारलौकिक नियम में टढ़-प्रतिज्ञ होता है। मतान्तर से शनि-नेपच्यून युतिमात्र का वर्णन करना कठिन है; क्योंकि यह योग, मस्तिष्क-शक्ति को धार्मिकवृत्ति में जोड़ता है; अथवा इन दोनों में से, एक को बढ़ाता है और उन्नति तथा मंगल, रानि, राहु की श्रशुभता से ऋषनींव होती है। यह रानि-मेपच्यून की युनि, स्ववन्त्रता-नाहाक है। ज्यक्ति, सर्वदा गम्भीर विचारों में ठवता-जनराना रहना है।

नाशक है। व्यक्ति, सर्वदा गम्भीर विचारों में द्ववता-उतराता रहता है।

्यानि-नेपच्यान अज्ञुभदृष्टि
(१४)--धन या जायदात की द्वानि होती है। जोगों द्वारा टोका-टिप्पणी एवं अवयश मिलता है। शका वा
भवदायक कार्य करना है। अपने समय में विक्यात-दियति ला सकता है। सर्वेदा बदासीन, योगध्रह,

फसह, विरोध तथा व्यविकारियों की अनन्छपा होती है। चुत्रविचार, उद्योग-धन्या से रहित या दीख, दूसरे के बहकावे में आजाना, खानेपीने का कच्ट और असाध्य रोग होता है।

हशील-नेपच्यून युति या शुभदृष्टि (१४)-परमहंसवृत्ति, योगी, ब्रान्त स्कृतिंयुक्त, शोधन तथा स्रोज-कार्य में प्रवीख, गुप्तराक्त में प्रगतिशील, योग, ध्वान, जप, समाधि बादिकार्यों का निवन ब्रतुमयी, कठित तपस्या करने वाले एयं कोई कार्यस्थ होते हैं, परन्तु ये, किसी को पेटिक सुख नहीं दे पाते । ३-६ वें भावस्थ तथा शश्रीशालाहाई राशिस्थ नेपच्यून वालों को वेवी या ग्राप्त श्रद्धमन, स्तप्नादि द्वारा मिलते हैं। युति तो, एक शताब्दी में,

एक बार ही सम्भव है। इसील-नेपच्यून अशुभद्दिष्टि (१६)-पूर्वोक्त (बुति या ग्रुभदिष्ट वाली ) वालों से व्यतिकत, ज्ञास, भय श्रीर सपद्रव होता है। दुःखभोगीः

प्राकस्मिक संकट और एकाथ साधारण संस्था में, आधार्यन सेवावृत्ति करनी पढती है। विशेष

(१७)—नेपच्यून का भाग्याक र्-७-६ है (यही मीन राशि के भाग्याक हैं)। इसका रस्न खोपल (दूधिया-रत्न) और स्कटिक मिंख (शिव-धात) है।

#### प्लटो

- (१) जिस प्रकार हरील का शांति-धर्म, नेपन्यून का वरुख-धर्म. राहु-केतु का दैल्य-धर्म बताया गया दै, उसी प्रकार पहारे, भोदरी दुनियों या पाताल लोक का स्वामी तथा यम-धर्म कहा गया है। पहारे-[ लॉर्ड ऑरड अयडर बरुढ ऑर डेथ ] का पता है सन्द १२५० है. में सिला, जब कि, भारत में गदर हो रहा था। इसका गृह, मेच और वृश्यिक अर्थात, नगल की राशियों हैं। लगमग २४ वर्ष (कम से कम) और ३३ वर्ष (अधिक से अधिक) वक पहारे, एक राशि में रहता है। यह मह, पचमत्सभी (कियय-कालमिस्ट) है। राज्य-वालक महान्युक्तमें की कुण्डली में, इसका अध्य योग आने पर, उस राज्य में शत्र की दृष्टि पद्वती है। प्लुटी, हैं। १८४० से १८०० से कह प्रथम में। १८०० से १९४९ वक सिशुन में।
- रानु की दृष्टि पद्वती हैं। ज्वती, हैं. रिन्धर से रिन्दर तक पृथम में। रिन्धर से १८१४ तक मिशुन में।
  १८१४ से १६३६ तक ककों में। १६४० से १६७४ तक निवृ में रहेगा। शीध होने के नाद ज्वतीशाति जुति,
  हो नार (सन् १८न्द तथा १८१४ में) हुई। गुरु से गुति १८८४ से १८न्द तक, १८३० से १६३१ तक, १६४० से १८४१ तक, १८४० से १८४१ तक, १८४० में।
  १८६४ तक, १८३० से १६३१ तक, १८४३ में तथा १६४४ से १८४६ तक में सन्भवं है। नेपच्यून से
  गुति १८८४ और १८८४ में हुई।
  (२) ज्वत्हों, इग्रोल अथवा नेपच्यून से, गुति के समय (१८८८ से १८६८ तक) में अत्यन्त अग्राम फल, केवल
  - ) जहरें, हराल अथवा नेपच्यून से, युंति के सेमंप (रान्य से (न्यह तक) में अववन्त अद्धान करा, करण जुद्धि-तीवी व्यक्तियों पर दिवायी पद्मा था। परन्तु व्यक्ति की अपेदा समृद्ध वर्ग, साना, देरा, राष्ट्र नेता तोगों में, अधिक प्रत्यत्त दिवायी पद्मा था। जहरें का अग्रुम परिचाम ही अधिक हिन्द-गोचर होता है। क्यों कि ग्रुम होने पर जितना लाभ करता है उससे अधिक हानि, इसके अग्रुम होने पर, हो जाती है। दर मई १८४० ई० में ज्वरों का अग्रुम योग हुआ था। उस समय महायुद्ध जुल रहा था, जिसमे

संसार के सभी वर्ड़े-बंड़ राष्ट्र सिम्मिलित थें। इस महायुद्ध के वाद, प्लूटो-श्रमण (सिंहस्थ) से निवीने श्रणाली; श्रत्यत्त रूप से दिखने लगी है। समाजवाद; वैयक्तिक राष्ट्रीयवाद की रचना हुई। व्यक्ति-स्वातन्त्र, राष्ट्रमान्य हुआ और इसकी असीम उन्नति हुई। किसी अंशों में साइस (स्पाटन) पद्धति

(३) जिस प्रकार राज्य-चालक, संनानायक तथा राष्ट्र-नियोजक लोगों को, ग्रुभ प्लूटो, वलदायक है; उसी प्रकार गुप्त-मण्डल, अवगामी दल एवं क्रान्ति-कारक नायकों, सिनेमा के भूमिका-कारक (प्रसिद्ध अभिनेता जादि) विदेशों में खेलने वालों, समाज के प्रयान तथा चमकने वालों को भी वलदायक है। अध्यम होने पर इन्हें, हानिकारक भी है। अनियन्त्रित वा राष्ट्र के मध्य में अनुत्तरदायित्व राज्य-पद्धित के निर्माण-कार्य में इसी का खेल होता है। अघटित घटनात्रों पर, इसका प्रतिपत्त देखने को मिलता है। अधिक खोर क्या पल करता है!—यह देखना, वर्तमान तथा भविष्य में होने वाले ज्योतिर्विदों के हाथ में है। उत्तरोत्तर अनुभवों द्वारा, इसका विकाश करते रहना चाहिए। (४) सभी कार्यों का अन्तिम परिणाम वताने की शक्ति, इसी में हैं, इसीलिए पाश्चात्य-ज्योतिपियों ने, इसे अप्टमेश मान लिया है। जब यह ग्रुभ स्थिति में होता है तव, सामृहिक शक्ति, संस्था की प्रगित देने वाला, यश का अधिकारी, विद्युत के समान पारगामिनी उत्तमदुद्धि देता है। ग्रुप्तकार्यालय, अन्तः स्फूर्ति, शास्त्रशोधकों को शोध-शक्ति, एकायता, गाम्भीर्य, स्पष्टता, प्रामाणिक व्यवहार आदि गुण उत्पन्न करता है। साम्राच्यशाही, ग्रुप्तखून, परराष्ट्रीय-चकील, राजनैतिक मानव को भंगा ले जाना (पोलीटिकल किडनाप्पिंग), ग्रुप्त वकील आदिकों का यह अधिपति (खलनायक) है। हास्योपहास और व्यंग आदि करने की प्रेरणा देता है।

(४) इसका विचार सायन सौरमास अथवा निरयण सौरमास के आधार पर करना चाहिए, अथवा लग्न से करना चाहिए। यथा, वर्तमान में ग्लूटो, सायन सिंहस्थ है—

(१) मेपस्थ सूर्य (सायन) या मेप लग्न वालों को प्लूटो पंचमेश हुआ (क्योंकि सिंहस्थ है) (२) बृपस्थ " " वृप " सुक्षेश "

(३) सिशुनस्थ " " सिशुन " " तृतीयेश " " (४) कर्कस्थ " " कर्क " " धनेश " " (४) सिंहस्थ " " सिंह " " लग्नेश "

(४) सिंहस्थ " " सिंह " " लग्नेश " (६) कन्यास्थ " " कन्या " " व्ययेश "

(७) तुलास्थ " " तुला " " लाभेरा " (८) वृश्चिकस्थ" " " वृश्चिक " " राज्येश " (६) धतुस्थ " " अतु " " भाग्वेश "

(६) घर्तस्थ " " वतु " " भाग्येश " (१०) मकरस्थ " " मकर " " अप्रमेश " " (१०) कर्मभस्थ " " कर्म " " सप्रमेश " "

(११) कुम्भस्थ " " कुम्म " " सप्तमेश " (१२) मीनस्थ " " मीन " " पण्ठेश "

(६) सूर्य या लग्न से, प्लूटों जहाँ हो, उस स्थान में समिमिए। यथां-

प्लूटो सन् १८४० के पूर्व, मेप में था, अतएव मेपस्थ सुर्य वालों को तथा मेप लग्न वालों को जन्मस्थ था। वृप में प्लूटो के आने पर, मेप सूर्य-लग्न वालों को द्वितीयस्थ था। मिथुन में प्लूटो के आने पर, मेप सूर्य-लग्न वालों को चतुर्यस्थ था। कि में प्लूटो के आने पर, मेप सूर्य-लग्न वालों को चतुर्यस्थ था। सिंह में प्लूटो के आने पर, मेप सूर्य-लग्न वालों को चतुर्यस्थ था। सिंह में प्लूटो के आने पर, मेप सूर्य

अथवा

िश्वर्ष ] . [ जातक-शिवर

उन्नति तथा मंगल, रानि, राहु की ऋग्नुभता से भवनति होती है। यह रानि-नेपच्यून की युति,स्वतन्त्रता नाशक है। व्यक्ति, सर्वदा गम्भीर विचारों में द्वयता-उतराता रहता है।

नाशक है। ज्याक, संवदा गम्भार विचारों भे द्वयता-उतराता रहता है। यानि-नेपच्यून अशुभद्दष्टि

(1४)--धम या जायदात की द्वानि द्वांती दे। लोगों द्वारा टीका-टिप्पणी एवं खवयरा मिलता दे। शंका वा भवदापक कार्ये करता दे। अपन समय में विक्यात-स्थिति ला सकता दे। सर्वदा उदासीत, योगश्रह, करह, विरोध पथा अधिकारियों की अतहता द्वीती है। सुद्रतियार, बयोग-परना से रहित या सीख, हरारे के बहाता में खालाता मानेतीति का कर सीच महामार सेन्य

रुवत रेपा निपकारण का बनकुना होता है। द्वायनार, वदानियन्या से रहित यो हात, दूसरे के नक्कावे में खानाना, खाने-पीने का कष्ट धीर असाध्य रोग होता है। हर्शल-नेपच्यून युति या युभहाँछ (१४)-परमहंसदृष्ति, योगी, खन्त. स्कूर्तियुक्त, गोपन तथा खोज-कार्य मे प्रवीस, गुप्तशास्त्र मे प्रगतिशीस, योग, ध्यान, जप, समाधि खादिकार्यों का विचित्र खनुभयी, कठिन तपस्या करने वाले एवं कोई जगस्पूर्य

होते हैं, परन्तु ये, किसी को ऐहिक सुख नहीं दे पाते। ३-६ वें भावस्थ तथा १।३।४।७।६।११ राशिस्थ

नेपच्यून वालों को देया या गुप्त अनुमव, स्वप्नादि द्वारा मिलते हैं। युवि वो, एक शताच्दी में, एक बार ही सम्भव है।

इरील-नेपच्यून यसुमदप्टि : (१६)—पूर्वोक्त ( युति या सुमदच्टि वाली ) वार्तो मे व्यक्तिका, प्राय, भय खीर उपद्रव होता है । दुःख्योगीः खाकस्मिक संकट खौर एकाप सापारण संस्था में, आजीयन सेवायुत्ति करनी पढ़ती है।

विशेष (१७)—नेपच्यून का भाग्याक २-७-६ है (यही मीन राशि के भाग्यांक हैं)। इसका रस्त खोपल (दूषिया-रत्त) और स्कटिक-मिछ (शिव-भात) हैं।

#### प्लटो

- (१) जिस प्रकार हराँल का रानि-धमं, नेषच्यून का यकख-धमं, राहु-केंद्र का दैरव-धमं वताया गया है। उसी प्रकार प्रदूरों, भीवरी दुनियाँ या पावाल लोक का स्वामी तथा यम-धमां कहा गया है। प्यूरों—[बाँढ अर्थाठ प्रवह वर्ष्ट आर्थ हैया ] का वर्ष है सर्व १९५७ है, में मिता, जय है, भारत में गदर हो रहा था। इसका गृह, मेप भीर प्रियक कथांत मंगल को रासियाँ हैं। तत्र ममंग रूप वर्ष एक म से कम ) और ३३ वर्ष (अधिक से अधिक) कह प्यूरों, एक राशि में रहता है। यह मह, पंचवस्तमी (शिष्म कालामिस्ट ) है। रास्य-धालक महान पुरुषों की कुष्यकी में, इसका अग्रुम योग आने पर, उस रास्य में सुध की रिष्ट प्रवाध है। प्यूरों, है १८५० से १८५० सम्बार वर्ष प्रयाम में। १८५४ से १८६४ तक किया में। १६५४ से १८६४ तक किया में। १६५० से १८५४ तक मित्रुम में। १६५४ से १८६४ तक कहें में। १६५० से १८५४ तक विद्यों है। यह से १८६४ तक कहें में। १६५० से १८५४ तक विद्यों है। यह से १८६४ तक वर्ष है १८६४ तक वर्ष है। १८५४ से १८६४ तक वर्ष है १८६४ तक वर्ष है। १८६४ ते १८६४ तक वर्ष है। १८६४ तक वर्ष है। १८६४ तक वर्ष है। १८६४ तक वर्ष हो १८६४ तक वर्ष है। १८६४ तक वर्ष हो १८६४ तथा १८५४ ही। १८६४ तथा १८५४ तथा १८५४ तथा १८५४ तथा १८५४ तथा १८५४ तथा १८५४ तथा १८५४ तथा १८५४ तथा १८५४ तथा १८५४ तथा १८५४ तथा १८५४ तथा १८५४ तथा १८५४ तथा १८५४ तथा १८५४ तथा १८५४ तथा १८५४ तथा १८५४ तथा १८५४ तथा १८५४ तथा १८५४ तथा १८५४ तथा १८५४ तथा १८५४ तथा १८५४ तथा १८५४ तथा १८५४ तथा १८५४ तथा १८५४ तथा १८५४ तथा १८५४ तथा १८५४ तथा १८५४ तथा १८५४ तथा १८५४ तथा १८५४ तथा १८५४ तथा १८५४ तथा १८५४ तथा १८५४ तथा १८५४ तथा १८५४ तथा १८५४ तथा १८५४ तथा १८५४ तथा १८५४ तथा १८५४ तथा १८५४ तथा १८५४ तथा १८५४ तथा १८५४ तथा १८५४ तथा १८५४ तथा १८५४ तथा १८५४ तथा १८५४ तथा १८५४ तथा १८५४ तथा १८५४ तथा १८५४ तथा १८५४ तथा १८५४ तथा १८५४ तथा १८५४ तथा १८५४ तथा १८५४ तथा १८५४ तथा १८५४ तथा १८५४ तथा १८५४ तथा १८५४ तथा १८५४ तथा १८५४ तथा १८५४ तथा १८५४ तथा १८५४ तथा १८५४ तथा १८५४ तथा १८५४ तथा १८५४ तथा १८५४ तथा १८५४ तथा १८५४ तथा १८५४ तथा १८५४ तथा १८५४ तथा १८५४ तथा १८५४ तथा १८५४ तथा १८५४ तथा १८५४ तथा १८५४ तथा १८५४ तथा १८५४ तथा १८५४ तथा १८५४ तथा १८५४ तथा १८५४ तथा १८५४ तथा १८५४ तथा १८५४ तथा १८५४ तथा १८५४ तथा १८५४ तथा १८५४ तथा १८५४ तथा १८५४ तथा १८५४ तथा १८५४ तथा १८५४ तथा १८५४ तथा १८५४ तथा १८५
- १६१६ तक, १६३२ से १६३१ तक, १६४३ में तथा १६४४ से १६४६ तक में सन्मव है। नेपच्यूत से
  मुति १८६१ और १८६२ में हुई।
  (२) प्तहो, हरीत अथवा नेपच्यूत से, मुति के समय (१८८६ से १८६४ तक) में अव्यन्त अग्राम पत्न, केवल
  मुद्धि-तीयी व्यक्तियों पर दितायों पड़ा था। पर्त्तु व्यक्ति को अपेश समृद्ध, वर्ग, समाज, देरा, राष्ट्रनेता लोगों में, अधिक स्वत्य दिरायी पड़ा था। प्यहों का अग्राम परिणाम ही अधिक दर्श्वर-गोपर होता
  है। व्यांकि ग्रुम होने पर जितना काम करता है उससे अधिक हानि, इसके अग्रुम होने पर, हो जाती
  है। २२ मई १६४० ई० में प्यहो का अग्रुम योग दुमा था। उस समय महायुक्त पल रहा था, जिसमें

के इतिहास तथा व्यक्ति विशेष का अध्ययन, एकत्र कर फलों का अनुमान की जिए। यदि प्लूटों की स्वतन्त्र अध्ययन-प्रनथ तैयार किया जाय, तभी विविद्यत फला प्राप्त हो सकता है। अभी तो प्लूटो, व्यक्तिस्थान-शाला की वस्तु है।

द्वितीय—सिंह राशि वाले की (.२३ जुलाई से २२ अगस्त तक के मध्य में जन्म पाने वाले को ), कन्यास्थ प्लूटों के समय में धनलाम होता है। साहसी या निर्भय कार्य करने में, धन-व्यवहार या क्रय-विक्रय कार्य में, वाजार के भावों में चढ़ाव-उतार (एक्सचेख्र) करने में, प्लूटो, शक्ति देता है। हाँ, इसका अशुभफल, दिवालियापन, अविश्वास-पात्र बना देना, व्यक्ति या राष्ट्र में परिवतन कराना, एकाकी या तटस्थ वाले का विनाश होना, स्थिर जीवनवृत्ति में भंभट होना आदि, मुख्य गुणधर्म हैं।

तृतीय—शास्त्रीय विषयों में असाधारण बुद्धिमत्ता, शास्त्रार्थज्ञान कुशलता, त्थापत्यकला में निपुणता, समाज या संत्था के संचालक होना, पूर्वस्थानापन होना, पुराना अधिकार प्राप्त करना आदि कार्यों में, प्लूटो, शक्ति देता है। इसका अशुभकल—बड़ों से या इष्टमित्रों से वैमनस्यता द्वारा प्रकट होता है।

चतुर्थ स्थावर सम्पत्ति से, खेती-वारी से, खाते-पीने की वस्तुओं से या इनके उत्पादन-तेत्र से, सहकारी या साभे या लिमिटेड कम्पनियों से लाभ हो सकता है, नवीन या क्रान्तिकारी विचारों में उन्नति होती है। इसका अशुभफल पुरानी बातों में परिवर्तन द्वारा प्रकट होता है।

पंचम—अनेक प्रकार के सांसारिक (भौतिक, स्वामाविक, स्थूल, अत्यावश्यक ढंग के ) सुख होते हैं। इसका अशुभकल—भावना-प्रधान और कर्तव्य गौण (विहेण्ड साइड), विकार-युक्त इच्छाएँ तथा सांसारिक सुख की चीणता द्वारा प्रकट होता है।

पष्ट इसमें प्लूटो, प्रायः अशुभ ही रहता है। व्यसनाशिक्त, नौकरों पर देख-रेख रखना, वड़ी संस्था का संचालन, पद वा अधिकार की लोलुपता, स्वास्थ्यची एता करता है। अपना भी काम न करने एवं दूसरों को भी कट पहुँचाने की कला में चतुर होते हैं। 'स्वयं नष्टः परान्नाशय' वाली कहावत को चिरतार्थ करने वाले होते हैं। शबुबुद्धियुक्त, पागल, मुर्ख एवं अनेक रोग या शबु से प्रसित होते हैं।

चारताथ करने वाल हात है। राजुबुाद्धयुक्त, पागल, मूख एवं अनक राग या राजु स प्रासत हात है। सप्तम—विवाह तथा साभे के कार्यों में उन्नित देता है। व्यक्ति, सामाजिक कार्यों से उपेन्तित रहता है। यात्रा या नौकरी के कार्यों में सफलता, गृह-व्यवस्थापक, गृह-मन्त्री या कार्य में कुशल होता है परन्तु इसे, अपयश मिलने में विलम्ब नहीं लगता।

अप्टम—संकट, आपत्ति, उदासीनता, विध्वंसकता, गुप्तकष्ट, विचित्र मृत्यु आदि कुफल होते हैं। सामे से, गुप्तरीति (गड़ाधन, सट्टा, लाटरी, जुआँ आदि) से, वसीयतनामा या दत्तक जाने से, गुप्तकार्य (गुप्तचर विभाग, चोरी, वेश्या-सहयोगी आदि) से, वशोकरण (ब्लेक मेजिक) से, कीमियागीरी से, और अद्भुत कार्यों से लाभ एवं अभिकृति होती है।

नवम—व्यवहार चतुर, समाज में अपने ज्ञानानुभव का उपयोग, स्वच्छान्तः कर्णा, मोख्तार या परराष्ट्रीय वकील वनने में, प्लूटो, वड़ी सहायता करता है। इसके प्रभाव से जगत्पूच्य, मार्ग-दर्शक, समाज या वर्ग के मान्य पुरुप, वीर-चक्राधिकारी, असीम कीर्तिशाली, जागृति-कर्ता होते हैं। किन्तु म्लेच संग से ही उन्नति होती है। अशुभ प्लूटो में, संसार या परलोक का, कोई कार्य नहीं कर सकता। दशम—पुरानेपन से युक्त, सनातनवादी, समाज के प्रधान होते हैं। अत्यन्त खट-पट करने वाले, प्रगति-

शील कार्य मात्र में हाथ वँटाने वाले, शत्रु से वार-वार सामना करके, विजय पाने वाले होते हैं। ज्लूटो के अशुभ प्रभाव से, नौकरी या व्यापार में फंफट, संकट, अपयश होता है। संकटापन्न (स्तरे वाले) या सार्वजनिक कार्यों में अपवात, अविश्वास, अपयश तथा असफलता पाते हैं। प्रभाव से, नौकरी है। संकटापन्न (स्तरे स्वास्त्र) सम्बन्धी उन्तरिक होते हैं। स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वा

सन्वन्धी उन्नित देता है। एल्ट्रो के अधुभ प्रभाव द्वारा, लाभ या संचय में त्रिष्न होता है और इसके, सन्तान उत्पन्न न हो सकें या उत्पन्न होकर मृत्यु को प्राप्त होते जावें।

- (७) जवः सम्न से सप्तम पर्यन्त, सूर्य हो तो लग्न द्वारा, श्रन्यथा (सप्तम से लग्न पर्यन्त, सूर्य, होने से ) सर्ये द्वारा, थाप, अपनी राशि जानिए। उस लग्न या सूर्य की राशि से, प्लूटों की राशि पर्यन्त
- गिन कर, लान-धान-तृतीय आदि मायस्य, प्वहों को समिन्नर । यथा—
  (-) किसी की जन्म लान कुन्म है तथा सूर्य पष्टमाज में है, अतपव सूत्र से रागि न मान कर, जन्म लान से राशि मानी जायगी। क्यांकि सूर्य, लान से सप्तम के मध्य में अर्थात् पष्टस्थ ही है। अवएव कुम्भ राशि (ज म लग्न राशि) से मिधुन में प्लूटो होने पर पचम हुआ। सन् १८८४ से अविषय कुम्म दारा (चम जम्म ताल /व मान्य में हिंदी हैं है है है है है वह कर्क में था। कुम्म देशित के मिश्रुन में प्लूटो था तथा है है हिंदी में हुआ है। वर्तमान समय (१६४० से लग्म वाले का जन्म, ता १६ जुलाई १६९१ हैं में हुआ है। वर्तमान समय (१६४० से १६०४ तक) सिंह में प्लूटो हैं और अब (ई० १६४४) है, अवषय कुम्म लग्म वाले को, सप्तमस्य प्ताटो, चल रहा है। यह पौर्वात्य मत से श्रापको समकाया गया। श्रत त्राप आगे, पाश्चात्य मत से, केवल सायन सौरमासीय सुर्य को ही, राशि मान कर, प्लूरो का कल देखिए । यथा-उस्मलान वाले का सायन सीरमास कर्क है, और प्लूटो (सायन स्थिति में) सिंह पर है, श्रतएव दितीय-स्थानाय पल देखना उचित है न कि सप्तमस्थानीय। अन्यथा आगे लिखे गये पला का ठीक श्रमभय, श्रापको न मिल सकेगा । श्रस्त ।

#### प्रत्यस-ग्रनुभव

(६) लगभग सन् १८२० से १८४० ई० तक, मेप राशि में प्लुटो था, इस समय के अनुभव, इतिहास द्वारा एकप्र कीजिए । सन् १८४० से १८८४ ई० तक दृष राशि में प्लूटो था, इस समय के अनुभव, वर्तमान कुछ वृद्धजनो ने अवश्य ही प्रत्यन देशा होगा, श्रीशोगिक तथा अर्थशास्त्र की उन्नति हुई थी। जिनका जन्म सायन मेप के सूर्य (२२ मार्च से १६ एप्रिल तक ) म हुआ था. उनके बन स्थान ( द्वितीयभाव ) में प्लूटो था। उनमें जो समाजवाद का प्रसार कर रहे था, उन्ह श्रधिक सफलता प्राप्त हुई होगी। सन् १८८४ से १६१४ तक, मिधन में प्लटो का भ्रमण होने से, मेप के सर्व वाली के पराक्रम स्थान ( तृतीयस्थ ) होने के कारख, सामाजिक पुरानी पद्धति में अन्तर आकर, अप्रगामी (फाराई ब्लाक) या नवीन नवीन मतनाद हुए। इसके परिसाम से ध्येयवाद या तस्समानलेख लिखे गये। प्लुटो न, उनका पराक्रम बढा कर, भाग्योजित ( प्रसाराधिवय ) किया, श्रपने अपने ध्येय को प्रकट करने में अपसर हुए। प्रयत्न शक्ति का सदुवयोग किया गया। सन् १६१४ से १६३६ वक प्तुटो का भ्रमण, कर्फ में होने से (मेंव के सुर्य वालों के) चतुथस्य होने के कारण,पुराने लोगों या राष्ट्रों का उलट-पलट हो गया। क्रान्तिकारक मत फैलाने वाल, समाज के अन्दर या जाति या वम का परस्पर सम्बन्ध जुटाकर, व्याहार को पुष्ट किया श्रीर प्रगति शील हुए। देखिए इतिहास ता० २२।४।१६४० ई० का-जिसम विवेचना होते के उपरान्त, राष्ट्रों के भित्रप्य पर, स्थिर नियम बनाए जाने का प्रसार किया गया । सन् १६४० से १६७४ के मध्य में, सिंहस्य प्लूरों के समय, क्रमश स्थिरता के अनुभव दिखने लगे हैं। क्योंकि मिंह राशि, स्थिर, बालिप्र हृदय, सत्य प्रिय श्रौर निष्पन्तपावी होती है। प्रमन्ध-कुरालता का पूर्ण अनुभव, कन्यास्य प्लुटों के समय में, स्पष्ट दृष्टि गोचर होगा । हॉ, सिंहस्य या कन्यास्थ समय के उत्पन्न व्यक्तियों की बुद्धि, प्रवन्य कौशल्य में अधिक सफल होगी। मिथुनस्थ प्लूटो के समय वाले, चातुर्य-कला भिझ, किन्तु द्विस्वभावी होतं हैं। कर्कस्य प्लूटो के समय पाले, चचल रश्य या

चित्र की रचना करने वाले, रुट-बस्तु के पत्तुपाती, प्राप्तानक तथा रूच्छा करने पर धार्मिक हाते हैं। वर्तमान मश्रापकाश राष्ट्रों के पुरीख व्यक्ति, मिखुनस्थ और कुछ कर्रस्थ, प्लूरो के समय वाले हैं। जन्म के सायन सूर्य से द्वादशभावस्थ प्लूटो का फल

शथम--व्यक्तित्व, नीति विशेषता, संघ निर्मात्त-शक्ति श्रीर निश्चित मित्रता-इनमें मन्द्रव्य कितना सफल हो सकता है-देखने के लिए प्लूटो के ग्राभाग्राभ योग पर निर्धारित कीजिए। लगभग ३०५ वर्ष तक कि अध्यक्तता पाने वाला, संघ, कस्पनी या मण्डल की स्थापना तथा प्रसार करने में पदु ( योख़) होता है। ्रिके चतुष्कीणयोग हो तो, अविचारी, स्वेच्छाचारी, अविवेकी कार्य-कर्ता, ऐसा श्रेष्ठ अधिकारी, जो मुद्रख-कि का का नियन्त्रक तथा आलोचना करने वाले के प्रति, विरुद्ध कानूनों का दुरुपयोग करने वाला, होता है। 

(४) - युति या त्रिकोणयोग हो तो, संसार की मसटें, गुँथे या उलमे प्रश्न विचार, जो होते हैं, उनसे भी मार्ग निकालने वाले होते हैं। एक राष्ट्र को, दूसरे राष्ट्र से सहयोग की उन्नति तथा प्रसार होता है। पुनर्घ-टना के मार्ग-दर्शक तत्त्व, इसी युवि के कारण, मिल पाते हैं। आर्थिक-व्यवहार तथा मुद्रा-प्रचलन सम्बन्धी निश्चित मार्ग आँकना, इसी योग का सुप्रभाव है। सट्टा, वायदा, जुआँ का प्रोत्साहन देना तथा भाग्यशाली प्रेम-सम्बन्ध करना चादि में, प्लूटों की युति, पूर्ण सहायक होती है। हाँ, प्लूटों का, धनस्थान से अशुभ योग होने पर, सट्टा खादि कार्यों में, यह शुभ परिणाम कम कर देता है। चतुप्कोणयोग हो तो, नौकरी या व्यापार, ऋण या धनलाभ का परस्पर सहयोग रहता है। आर्थिक स्थिति में, विलच्छा उतार-चढ़ाव होता है। यह योग, अपयशी होता है। पूर्ण सफलता देने के पूर्व ही, भाग्यनाश करता है। अधिकार वा भाग ( इक्क ) सम्बन्धी होने वाले मगड़ों से हानि होती है और अपने ही ऊपर आर्थिक-दवाव पड़ता है; स्वयं को ही, पैसे का मुगतान करना पड़ता है।

# ः 📑 🤺 [ शुक्र से ]

(६)—युति हो तो, निराशा-मय जीवन, विना विचारे आदेश देने के कारण, अपनी तथा लोगों की भावना में ठेस लगती है। अपने गर्वित वर्ताव के कारण, प्रेमी लोग, दूर हट जाते हैं, इंग्ट मित्रों के द्वारा, त्यक्त-मार्गाचारी होता है। इसकी स्थिरता या स्थान, नष्ट हो जाता है। स्त्री या यात्रा या नौकरी के कार्य में वाधा एवं अपयश होता है। त्रिकोणयोग हो तो, परदु:खनिवारक, परोपकारी, दयालु तथा जीवों पर दया दिखाने वाला, कोई ग्रुभकार्य होता है, श्रेष्ठ स्थान या अधिकार मिलता है, यह कोई प्रयत्न न करने ्पर भी, क्रमशः सरलता से प्राप्त होता है। प्रेम तथा कोमलविकार उत्पन्न होते रहते हैं। चतुष्कोख-योग हो तो, ऋत्यन्त ऋनिष्ट परिखाम होता है। ऋपने दुष्कर्म के कार्या, लोगों की भावनाएँ, विगड़ ं जाती हैं। जितनी शक्ति हो, उतना ही कठोर वर्ताव करता है। सत्ताधीश व्यक्ति हो तो, पाशविक अत्याचार करता है।

# शिन से

(७)—प्लूटो की युति सन् १८८३ ई० तथा सन् १९१४ ई० में हुई थी। जिसके परिणाम स्वरूप, सन् १६१४ ई० में प्रथम महायुद्ध (जर्मन-युद्ध) प्रारम्भ हुआ था। सन् १६१८ में (जन गुरु की युति हुई, तव) समाप्त हुआ। युद्धान्तर्गत समय में धन-जनादि की हानि, कई देशों की हुई, जिससे त्रिटिश-भारत भी श्रञ्जूता न वचा था। अन्ततोगत्वा, 'इंगलैंग्ड विजयी' शब्द, भारत के कोने-कोने में गूँज उठा, समाचारपत्रों का प्रसार बढ़ाया गया, साथ ही इन्फ्ल्यूङ्जा नामक महारोग ने, घर के घर साफ कर दिये। सन् १६१४ से कर्कस्थ प्लूटो की कुटप्टि, भारत की राशि (मकर) पर पड़ी तथा सन् १६४० तक, भारत की धन-जन-हानि के साथ-साथ, जर्मन-जापान आदि, शून्य-विन्दु पर पहुँच गए। सन् १६४० वाले अगस्त मास के प्रथम सप्ताह में, सायन सिंह पर, शनि-प्लूटो की पुनः युति हुई, तक से शीव-शीव, कितने परिवर्तन हो रहे हैं-इसे श्राप, देख ही रहे हैं। मेरी समम में, शनि-प्लूटों की युति से, परिवर्तन, युद्ध, स्वस्थान-प्राप्ति, स्वस्थान में वापिस आजा सन्धि-पत्र द्वारा सक्ति, अन्त में रोग या गृह-कलह द्वारा द्वानि, पुन: क्रमशः स्थिरता आदि लंदाण प्रकट होते हैं। जैसा कि सन् १६१४ से १६२० तक एवं सन् १६४७ से १६५३ ई० तक, आपके इष्टि-गोचर है। इसकी युति, ३० में ३६ वर्षान्तर में होना सन्भव है।

बादरा, इस हथान में त्वदो, स्वग्रही, भावना के ससात, द्वर्षित होता है। गुप्त स्थान तथा गुप्तकार्त्री में, इसका ं ु मुभाव रहता है। सामुाजिक तथा देशकार्य में सुफलता मिलती। है। पूरन्तु, व्यक्ति, स्वय श्रुपने जीवन निर्मान रेवार है। हमाना के राम रामान में मुस्ताता (मनाता) है। यर है, व्याह्म है सिर्मा है। मर्म संकट हो पाता रहता है। अधिक धन का क्या होता है, याह्म है सिर्मा है। यरोपकार वा किसी के सर्वाय अपनी चिंतुम. तु द्दों हुए, सामाहिक या कीड्रिन्य चिंता होती है। यरोपकार वा किसी के सहायवार्य, कार्य करते में कारागार होता है, किंतु बंधन या अपन्नात के समूच से भी व्यक्ति, प्रसन-चित्त रहता है।

ा प्लंदो का अन्य ग्रहों से सम्बन्ध

(सूर्यसे)

(१)—युति हुं) तो, व्यंगवक्ता, मर्मभेदी एवं तीर की भाँति घुस जाने वाला, भाषस-कर्ता, श्रवने जाल में लोगों की फुँसाने की चेष्टा, विद्वार या यात्रा में अग्रगामी होता है। त्रिकीख्योग (नवम-पंचम, १२० अशी) हो तो, संगठन करना, इससे अपना हित-साधन करना, नवीन समाज व्यवस्था प्रधान, नवीन नियम या कानून बनाना, संगठन करने में चतुर तथा यशस्वी होता है, पदाधिकारी हो तो, र्ञाधक सत्ताधीश होता है। चतुब्कोखयोग (चतुर्थ-दशम, ६० ग्रंशी) हो तो, त्रनैतिक-विचार, प्राचीनता में लिप्त, नवीनता से विरोध, विचित्र या श्रसाध्य रोग द्वारा श्रस्वस्थता, श्रीवधि-सेवन श्रधिक तथा महीनों तक हाँ स्पिटल में रहना पड़ता है।

[चन्द्र से ] (२)-युति हो तो, व्यापारिक तथा ऐहिक सुख पाने वाले, छली, भाषण या लेख करने वाले, निर्देशी, कठोर, सहारक वृत्ति वाले, परिश्वित न देख कर, श्रव्यवहारी बर्ताव करने वाले होते हैं। त्रिकीखयोग ( नवम:पंचम, १२० अंशी ) हो हो जाति, संस्था, कम्पनी ( वर्ग ), गुट्ट का, सचालक, इसमें, संपलता पाने वाला तथा कोई संगठन करने वाला होता है। साभे के व्यवहार में, सप मे या सच के प्रष्ठ-पोपक लोगों में अथवा इनमे से, किसी के साथ प्रतिज्ञा या वचन-बद्धता में, यह योग सहायक होता है। चतुष्कोखयोग (चतुर्थ दशम, ६० श्रंशा) हो तो, सामाजिक,या ऋपतों से विरोध, नैतिक विरोध, नीच

वर्ताव, गृह-कलह, जीवन में अनेक संकट, जिचित्र अनुभव और शीध-कोध के कारण, हानि होती है। [मगल से ] (३)-युति हो तो, श्रत्यन्त गुप्तवात, सरल रीति से प्रकट हो जाती है। मानसिक चोभ, श्रयोग्य उपा व पा अपाय धार्मका करण राज व २००० हुए जाय हूं। मार्किक पाम अपाय याचना-कार्य में मानसिक सेता होता है। क्रिंहिएसोग हो तो, अपने विचारों को निरिचत या सिर करने की या विचारानुसार कार्य करने की सामार्थ्य होती है। क्षेप्र जनों का आदर करना है। शासन कार्यों में आदेशक, शासक, साम्राज्यवादी (डिक्टेटर्स), मुख्यमन्त्री, राजप्रमुख होते हैं अथवा देश पर, इन्हों के देन का प्रभाव होता है। स्वभाव में कठीर, सामक तथा अभिमानी होता है। बहुएकोखयोग हो वो, भारी सुज-स्वप्न होते हैं, स्वप्नहोप-भय होता है। श्रष्टुकरहायी वधासामान रमक बांच होती है। पूर्ण तैयारी न होते हुए, शीध ही पूर्यस्थान पर अधिकार माध्त कर लेता है। परन्तु, श्रल्पकाल ही स्थिरता होकर, श्रनन्तर पद-च्युत होता है।

[ बुध, से,] ( ४ )—युति हो दो, अत्यन्त मनत-शक्ति, बाला, व्यवहार-कुराल, कठोए, वर्तान, युटि। का,अन्येपक, अपने किये। हुए काम, मे, कोई। बड़ी भूल होने पर, लोयों के द्वारा प्रत्याकी बना का पाप, बतवा है। वचन-प्रदक्षा या लेख- बद्भता में हानि होती है। विकीणयोग हो तो, ब्यादार-चतुर, निरचयी स्त्रभाव होने के कारण. बनेक गुँधे हुए प्रश्नों की, सरलवर से हल करने बाला, शान्त, निष्ट्रियी, विचारकार्थ में यशस्वी तथा कि के सफलता पाने वाला, संघ, कम्पनी यो मण्डल की स्थापना तथा प्रसार करने में पटु (योख) होता है। कि चतुष्कोणयोग हो तो, अविचारी, स्वेच्छाचारी, अविवेकी कार्य कर्ता, ऐसा श्रेष्ठ अधिकारी, जो मुद्रण-कला का नियन्त्रक तथा आलोचनां करने वाले के प्रति, विकद्ध कानूनों का दुक्तपयोग करने वाला, होता है।

# [ गुरु से ]

(४)—युति या त्रिकोणयोग हो तो, संसार की मानटें, गुँथे या उलमे प्रश्न विचार, जो होते हैं, उनसे भी मार्ग निकालने वाले होते हैं। एक राष्ट्र को, दूसरे राष्ट्र से सहयोग की उन्नित तथा प्रसार होता है। पुनर्घटना के मार्ग-दर्शक तत्त्व, इसी युति के कारण, मिल पाते हैं। न्यार्थिक-व्यवहार तथा मुद्रा-प्रचलन सम्बन्धी निश्चित मार्ग आँकना, इसी योग का सुप्रभाव है। सहा, वायदा, जुआँ का प्रोत्साहन देना तथा भाग्यशाली प्रेम-सम्बन्ध करना न्यादि में, प्लूटों की युति, पूर्ण सहायक होती है। हाँ, प्लूटों का, धनस्थान से न्याप्त योग होने पर, सहा व्यादि कार्यों में, यह शुभ परिणाम कम कर देता है। चतुष्कोणयोग हो तो, नौकरी या व्यापार, ऋण या धनलाभ का परस्पर सहयोग रहता है। न्यार्थिक स्थिति में, विलक्तण उतार-चढ़ाव होता है। यह योग, श्रपथशी होता है। पूर्ण सफलता देने के पूर्व ही, भाग्यनाश करता है। अधिकार वा भाग ( हक्क ) सम्बन्धी होने वाले मगड़ों से हानि होती है और श्रपने ही उपर आर्थिक दवाव पड़ता है; स्वयं को ही, पैसे का भुगतान करना पड़ता है।

# [ शुक्र से ]

(६)—युित हो तो, निराशा-मय जीवन, विना विचारे आदेश देने के कारण, अपनी तथा लोगों की भावना में ठेस लगती है। अपने गर्वित वर्ताव के कारण, प्रेमी लोग, दूर हट जाते हैं, इण्ट मित्रों के द्वारा, त्यक्त— मार्गाचारी होता है। इसकी स्थिरता या स्थान, नण्ट हो जाता है। श्री या यात्रा या नौकरी के कार्य में वावा एवं अपयश होता है। त्रिकोणयोग हो तो, परदु:खनिवारक, परोपकारी, द्वालु तथा जीवों पर दया दिखाने वाला, कोई ग्रुभकार्य होता है, श्रेष्ट स्थान या अधिकार मिलता है, यह कोई प्रयत्न न करने पर भी, कमशः सरलता से प्राप्त होता है। प्रेम तथा कोमलविकार उत्पन्न होते रहते हैं। चतुष्कोण-योग हो तो, अत्यन्त अनिष्ट परिणाम होता है। श्रेप तथा कोमलविकार उत्पन्न होते रहते हैं। चतुष्कोण-योग हो तो, अत्यन्त अनिष्ट परिणाम होता है। अपने दुष्कर्म के कारण, लोगों की भावनाएँ, विगड़ जाती हैं। जितनी शक्ति हो, उतना ही कठोर वर्ताव करता है। सत्ताधीश व्यक्ति हो तो, पाशविक अत्याचार करता है।

### शिन से

(७)— प्लूटो की युति सन् १८८३ ई० तथा सन् १६१४ ई० में हुई थी। जिसके परिणाम स्वरूप, सन् १६१४ ई० में प्रथम महायुद्ध (जर्मन-युद्ध) प्रारम्भ हुन्ना था। सन् १६१८ में (जब गुरु की युति हुई, तब) समाप्त हुन्ना। युद्धान्तर्गत समय में धन—जनादि की हानि, कई देशों की हुई, जिससे ब्रिटिश—भारत भी श्रब्धता न बचा था। श्रन्ततो गत्वा, 'इंगलेण्ड विजयी' शब्द, भारत के कोने—कोने में गुज उठा, समाचारपत्रों का प्रसार बढ़ाया गया, साथ ही इन्फ्ल्यूझा नामक महारोग ने, घर के घर साफ कर दिये। सन् १६१४ से ककस्थ प्लूटा की छुट्टि, भारत की राशि (मकर) पर पड़ी तथा सन् १६४० तक, भारत की धन-जन हानि के साथ—साथ, जर्मन—जापान श्रादि, श्रन्य-विन्दु पर पहुँच गए। सन् १६४० वाले श्रगस्त मास के प्रथम सप्ताह में, सायन सिंह पर, शनि—प्लूटो की पुनः युति हुई, तब से शीघ-शीघ्र, कितने परिवर्तन हो रहे हैं—इसे श्राप, देख ही रहे हैं। मेरी समम में, शनि-प्लूटो की युति से, परिवर्तन, युद्ध, स्वस्थान-प्राप्ति, स्वस्थान में वापिस श्रान्ता, सिंहिय-पत्र द्वारा मुक्ति, सन्त में रोग या गुह-कलह द्वारा हानि, पुनः कमशः स्थिरता श्रादि, जन्नण प्रकट होते हैं। जैसा कि सन् १६१४ से १६२० तक एवं सन् १६४७ से १६४० है। दक्त श्रापके टिवर-गोचर है। इसकी युति, ३० से १६१४ से १६२० तक एवं सन् १६४७ से १६४० है।

[ \$44 ]

िजादक**−शे**पक

रानि से ध्तुरो का, विकोखयोग हो तो, दया धर्म, मानवधर्म की उन्नवि होती है। अनेक परोपकारिखी संस्थाएँ प्रचलित होती हैं। सामाजिक कार्यों में, सनातनवादी जनों को सफलता तथा आने वाले सकटों का मुंह तोड देने वाले 'यश' मिलते हैं। उत्कृष्ट घटनाओं की रचना होती है। चतुरकोएयोग हो ती, वास्तववादी, निर्दय, चुगली करने की वृत्ति तथा इनसे होने वाले विकार हैप, मगड़े भादि, होते हैं। कुट्रन्य में मृत्यु होती है। ससार में धनेक उटपटाँग प्रसंग आते हैं, विष्यसक प्रचार या आलोचना होती है। अधिकारियों के निरद्ध, क्रान्ति (बगावत ) होती है। नीच लोगों का सहयोग नहीं होता तथा अल्प-शक्ति वाले, दर रखे जाते हैं।

हिर्शन से ी

(म)-इसको युति, लगभग ७० वर्षान्तर में होती है। सन् १८६० से सन् १६४३ तक के पंचाग देखने स पता चलता है कि, इन ६४ वर्ष के मध्य में युर्ति नहीं हुई वथा सन् १६६० ६४ ई० के मध्य में, युद्धि होना सम्भव है । क्योंकि, दिसम्बर १६४३ ई० में हर्शन शरधारध है, तथा प्लूटो धाराध६ है, दोनों का अन्तरारा शशास्त्र है। यदि का परिलाम, अत्यन्त अग्रुम होता है। वायुप्रकृति में उत्तेजना देने वाला है। वायुपान के श्रािक प्रसार के साथ-साथ, इनके द्वारा अपनात-सख्या की वृद्धि होगी। वृद्ध जन एवं मजदर-वर्ग को श्राधिक कब्द होगा। यह योग, सिंह राशि (श्रीन-तत्त्व) में होगा। इस यति के पूर्व, जन्म पाने वाले. ज्येष्ठजनों की सहायता न पा सकेंगे, श्रभाव का कारण, मृत्यु-विशेष है। नवीन कार्य-कर्ता, नवीन विचार, नवान याजनाश्रों से भविष्य मुखमय दिखेगा। सिंह तथा कुम्भ, सायन सूर्य वाले व्यक्तियों की सम्रति-श्रवनित म विशेष प्रभाव पड़ेगा। परन्तु यह निरिचत है कि, उन्नित था अन्वनित, त्तृति के उपरान्त हो होगी। भिंह श्रोर कुम्म, पूर्व-पश्चिम की राशियाँ हैं या जिन स्थानों की अथवा जिन व्यक्तियों की मिंह, कन्या, कुन्म, मकर, कर्क, वृप राशियाँ होगी, उन्हें युवि के कारण, श्रापनी उत्रति-अवनति के पूर्व, चित उठानी पडेगी। यदि निकोखयोग हो तो, शुभ तथा बीलप्ट योग होता है, इसके कारख अन्त स्फूर्ति, योगाभ्यास, तस्वज्ञान, धार्मिक विचार या मत या सस्था में प्रगति होती है। बहुत दिनों का चलता हुआ, राजकीय-विवाद या सामाजिक-विवाद की शान्ति के लिए. शीध ही मार्ग सुमता है, जिसके कारण देश तथा समाज का कल्याल होता है, यह योग, शास्त्राप्यास, सशीधन, नवीन श्राविष्कार, नतीन-कल्पना के लिए सहायक होता है। चतुष्कीग्रायोग हो तो. महा अग्रामकारक होता है। श्राकस्मिक परिवर्तन, देश के श्रन्दर, अपवात-सख्या की प्रदि श्रीर अनुचित तथा समाज-घातक कार्य होते हैं।

[नेपच्यून से]

(१)--यह युति १८८६ ई० और १८६४ ई० में हुई थी। गुप्त तार्किकों की वृद्धि, मुख्य तथा महत्त्रकारक उहेरय लोलपता, दिसाई पहती है। राजनीति में असत्य विधान (बूटनीति) का प्रसार किया जाता है। दूसरे देशों के भाषण (ब्राडकास्ट) वैयार कर, प्रचार में द्रव्य-व्यय किया जाता है। ग्राम-कार्य की स्वात होता है। परराष्ट्र के आवायन एवं मनत म समय सावाया जाता है। क्रिनेश्विभी हो तो, प्राचित होता है। परराष्ट्र के आवायन एवं मनत म समय सावाया जाता है। क्रिनेश्विभी हो तो, प्राचाद और सजदूर वर्ग में ज्वेचता, उत्पादक एव दरवादन सेन के व्यक्ति, सिलस्ट प्राधिक स्वत हैं, क्रम्यूनिस्ट-मसार म स्रीणता, दुर्भावना या दुर्घटना में न्यूनता होतो। है। शतुरुकोश्वयोग हो तो, प्जीवाद से मजदूर वर्ग के माहे, साम्राज्यवाद से समाजवाद की टकर, दगे, इडवाल, बड़े-मड़े संघ यो राज्य में छपद्रव और साथ ही दमन-चक्र का प्रयोग होता है।

प्तूरी के शुभाशुभ योग का विरोप परिखाम सन् १६१६ से सन् १६६० वह के इतिहास द्वारा आप.

श्राध्ययन कीजिए। सन् १६४० से १६४० तक पर, विरोध ज्यान रखिए। हो सके तो, सम् १८३० से वर्तमान तक के मध्य में होने वाले, राजवन्त्रीय महानुभावों की पत्रिकार्य, बदाहरखाय देखिए।

१३ (अम् १५ फेर्क्ट १९६० ६ ५ वे बिट्टेंक्) इ**क्रियों में ब्रह**ेंग्र) प्राप्त हर के के विकास में विकास (१) इस शरीर के द्वारा, संसार, में जितने कर्म करते हैं, उनमें प्रहों का कमा से, किसका, कीनसा कार्य होता है, उसे जानने के लिए प्रथम, प्रहीं के कियात्मक विकाश का जानना आवश्यक है; जिसे

जिल्ला ज्योतिष-ते त्र में, श्राध्यात्मिक रूप से, इस प्रकार वताया गया है। (२) क्रियाएँ, अन्तम स्त्री और बिहमुं स्त्री भेद से, दो प्रकार की होती हैं। कार्य-परायसता (स्थिरता), इच्छा, बुद्धि, नाड़ियाँ (कुएडिलिनी ), अवरोध, विचार, संकेत, सुन्दरता और विकाश का, क्रमशः कार्य होकर, एक किया पूर्ण होती है। योग का अर्थ ही अभ्यास है। योगी लोग, योग से तथा साधारण जन, अभ्यास से, अपनी किया का सम्पादन करते हैं, किन्तु, दोनों के ही शरीर में, प्रहों की प्रेरणा से एक समान क्रियाएँ होती हैं। योगी, कुएडलिनी को जागृत कर, क्रमशः मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मिणपूरक, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा चर्कों को भेदन करा 'आनन्द' में पहुँचते हैं; जिनके अधिपति, सूर्थ (द्रेष्काण), चन्द्र (होरा), मंगल (नवांश), बुक (त्रिशांश), गुरु (द्वादशांश), शुक्र (सप्तमांश) और शनि (लग्न) हैं। प्रत्येक किया के द्वारा योगी, आनन्द की और साधारण जन, प्रसिद्धि को प्राप्त करते हैं। देहात्मक बुद्धि वाले, प्रसिद्धि को ही आनंद मानते हैं। किन्तु योगीजन, आनंद को ही प्रसिद्धि (सफलता) मानते हैं।

# ग्रहों का कम (किया में)

(३) शनि (स्थिरता), मंगल (इच्छा), बुध (बुद्धि), राहु (नाड़ियाँ), केतु (अवरोध), गुरु (विचार), चन्द्र (संकेत), शुक्र (सुन्दरता) और सूर्य (विकाश) है। इस पढ़ते हैं -अन्तर्सु खी किया और इम लिखते हैं - विह्मु खी किया हो जाती है। प्रत्येक किया के करने के पूर्व, इमें स्थिरता लेना पड़ती है। स्थिरता के प्रतिकृष, निष्क्रियता, शयन, मृत्यु और त्रानन्द में है। स्थिरता लेने के बाद यदि, आगे का कार्य-क्रम एक गया तो, इसके प्रतिरूप में, व्यक्ति, आ जाता है। साधारण जन, निष्क्रियता, शयन, मृत्यु तक जाकर रुकते हैं, किन्तु योगीजन, 'श्रानन्द' में विश्राम लेते हैं। स्थिरता, शनि का रूप है। इसके वाद मंगल, इच्छा को जागृत करता है। इसके बाद बुध, बुद्धि को जागृत करता है। इसके वाद राहु, नाड़ियों (कुएडिलिनी) का प्रतिनिधि है, इसे, मस्तिष्क-द्वार को खोल्ने वाला, कहा जा सकता है, इसे किसी ने 'दर्शन' कराने वाला भी कहा है। केतु को मल, सुप्तावस्था, ताला कहा गया है, जब बुध, प्रगति करता है, तब राहु ही, केतु रूपी ताला या अवरोध इटाकर, मस्तिष्क-द्वार खोल देता है। इसके वाद 'विचार' का प्रतिनिधि गुरु, जागृत होता है। इसके बाद संकेतात्मक रूप से क्रिया का चित्र, चन्द्र उपस्थित करता है (यहीं चन्द्र की मन संज्ञा हो जाती है)। इसके बाद उस चित्र में, सुन्दरता लाने का काम, शुक्र का है, प्रत्येक किया के विकाश के पूर्व, शुक्र, उस किया में सौष्ठव लाता है। इसके बाद सूर्य द्वारा विकाश (प्रसिद्ध) होता है। सूर्य, विष्णु, श्रविनाशी, नित्य, श्रचर श्रीर ब्रह्म माना गया है।

(४) कम से शनि, मंगल, बुध, राहु, केंतु, गुरु, चन्द्र, शुक्र श्रीर सूर्य हैं। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि, यदि शनि के बाद, मंगल जागृत न हुआ तो, जीवितावस्था में निष्क्रिय या सुप्त या मृत्यु को प्राप्त होंगे, इन क्रियाओं से स्थिरता हो जायगी। योगी जन, 'आनन्द' में जाकर, स्थिर हो जाते हैं। यदि शनि और मंगल जागृत हो गया और बुध जागृत न हुआ तो, अन्तर्भूम की भाँति, क्रोध वन जायगा। यदि शनि-मंगल-बुध जागृत हो गए और राहु का कार्य न हुआ, तो आप, अपने अन्दर समक तो रहे हैं, किन्तु बोल नहीं सकते, पंचकर्मेन्द्रियों में से, किसी से कार्य न होगा। यदि शनि-मंगल-बुध-राहु जागृत हो गए और केतु स्थिगत रहा तो, मस्तिष्क-द्वार में ताला ही लगा रहेगा। राहु (कुण्डलिनी) का स्थान, गुदा-द्वार के अपर, मेरदण्ड (रीद्) के अन्तिम भाग में है। इस ्राप्रकार, चोटी के चीचे (सस्तिष्क दार में ) बेतु का स्थान है, जैसे जैसे राहु (कुएवतिनी), ऊपर को ्राचलता है, वैसे वैसे केतुं (अवरोध या तालाः) - ्रीचे को खसकते लगता है। राहु केतु की गति,

समान है। रीड रूपी सीढ़ी द्वारा, राहु (नाड़ियों) और केतु (नाड़ियों के मध्य का द्रव पदार्थ या मल) का म्बामागमन होता है। रीद रूपी सीदी म, इन दोनों का बाबागमन ही, पर्चक ( मुलाधार बादि ) का ुभेदन है। स्यूल रीति से, ज्ञान-वन्तु के स्पन्दन से मस्विष्क में सचलन होता है। यदि केतु पर्यन्त, प्रहा का कार्य हुआ और गुरु जागृत न हुआ तो, मस्तिष्ठ में विचार न होगा। अभ्यात के द्वारा प्राप्त, कियाओं के चित्रों का कोश, मस्तिष्क म, श्रावागमन करता है। यह श्रम्यास, श्राज का ही नहीं, कल का भी,

अर्थात् इसी जन्म का ही नहीं, पूर्व जन्मां का भी होता है। यदि गुरु पर्यन्त, मह कार्य हुआ और चेन्द्र स्थागत रहा तो, आपका मन नहीं-ऐसी भाषा के भाव वन जायेंगे। यदि चन्द्र पर्यन्त, मह-कार्य हुआ श्रर्थात् मन हो गया और शुक्र स्थिगत रहा तो, आप, सुन्दरता न ता सकेंगे, हो सकता है कि, श्रशोभनीय भारता हो जाय। गुरु के द्वारा किये गये विचार में, शुक्र द्वारा सुन्दरता लाना पडेगा। रेशमी यस, किन्तु मलिन, बोल रहे हैं किन्तु अश्लील श्रादि। इसीलिए शुक्रको जागृत करना श्रायश्यक है। यदि श्रुक पर्यन्त, ग्रह-कार्य हुआ श्रीए सूर्य जागृत नहीं हुआ तो, सब बुछ होते हुए भी प्रकाश न कर सकेंगे, त्रापकी किया, प्रसिद्ध न हो सकेगी। अन्ततो गत्वा सर्थ, अपने यल से, श्रापकी, प्रत्येक किया को, प्रकाशित कर देता है।

प्राणी का जन्म (१) सूर्य, चन्द्र और लग्न से मिलकर, प्राची का जन्म होता है। चन्द्र का सहायक, मगल और सूर्य मा सहायक, शुक्रहोता है। चन्द्र को माता, लक्ष्मी, भूमि का अश, एव मगल को रज, तथा सूर्य को पिता, विप्सु और शुक्त की वीर्य कहा है। लग्न में सूर्य और भूमि है। मात⊢पिता, अपने-अपने पूर्वजा के मगल-शुक्र समेत, सूर्य के निश्वसचारों किरण (Comsic-Rays) से, आकाश मण्डल में सचारित प्राणी के कीटाएाओं की लेकर, आधान कर्म करते हैं। माता-पिता के, रश्मिप्रवाह वाले अमूर्तर कवर्ण (Intra-Red ) से, धमनीन्यूइ पर और श्रद्धश्यनीललोहिन (Ultra Violet) से, मस्तिष्क पर, परिलाम होता है, जिसके द्वारा दोनों के, इच्छाशक्ति श्रीर मनाकोश में सचलन होता है। विश्वसचारीकिरस की गति सर्वत्र अर्थात मोटे से मोटे, शीशा-धात के बने पदार्थ में भी घुस कर पार होती है। सूर्य (पिता), शुक्र (वीर्य) को, चन्द्र (माता) क, मगल (रज) से सयोग कराता है। इसके बाद चन्द्र ( माता ), अपने गर्भ में, उस निशिष्ट प्राणी का पोपए कर, लग्न ( भूमि ) पर, सुर्व ( प्रकाशित ) कर देता है। माता-पिता के पास, सर्वदा आनुविशिक शक्ति ( Atavism-Power ) रहती है। इन्हें, कंत्रल आधान-कर्म के समय, विश्वसचारी किरण से, प्राणी के आत्म-तत्त्व (Worms) को लेना पडता है।

(२) जब किसी प्राणी की मृत्यु हो जाती है, तथ उसी समय, श्रन्त्येष्टि किया के द्वार्रा, भाफ (बाष्प) में, उस प्राणी का आत्म-तत्त्व (Worms ), वायु के साथ, आकाश-मण्डल में उडता है। उस भाक के, स्थलरूप से अन्य उपकर्णों के साथ, बादल ( धूम योतिस्र लिलमरुताना सनिपात) मेघ ) बन जाते हैं। इस मेथवृष्टि से अल होता है और इस प्रकार भी अल में प्राणी के आत्मतत्त्व आ जाते हैं। अल के भोजन

करने से, मावा पिता में, प्राणी का श्राहम-तत्त्व श्रा जाता है। श्राधान-कर्म के अन्त में, अत्र द्वारा पाप्त, सम्पूर्ण आत्म-तत्त्व जब, मिल जाता है तब से, गर्भाधान-स्थिति हो जाती है। गीता में कहा गया है कि, "अर्बर से बड़ा, बड़ा से कर्म कर्म से यहा, यहा से मेघ, मेघ से अब और अब से प्राणी उत्पन्न होते हैं।" (३) ज्योतिष शास में लिखा गया है कि, ऋतु (मगल) और रंत (शुक्र) के सयोग बिता, आधान नहीं होता। जिस दिन के अन खाने से अन में विश्वसंचारिकरण की जाल और बैगनी किरणां हारा, प्राणा

, का आत्म-तस्य आ जाता है, तभी गर्भाषान हो सकता है, अन्यथा मंगल-शक, ज्यर्थ चले जाते हैं। चन्द्र-मगल के द्वारा, रजीवर्शन (Menstrual) होता है। चन्द्र, जलमय-रक्त श्रीर मगल, पित्त (Bile) होता है। जब मगल द्वारा, चन्द्र सुमित होता है, तब रजोदर्शन होता है। जब माता की

ि उजन्मराशि से जन्द्र १,२,४,४,७,५,६,१२ वें स्थान में हो खोर ऐसे चन्द्र पर, मंगल की हफ्टि या, संयोग ात हो, तो ऐसे समय में, जो रजीदर्शन होता है, वह गर्भाधान के योग्य होता है; अन्यथा निष्फल हो जाता

ं कि है। रजोदर्शन के दिन से अरांत्रि व्यतीत होने पुर, ४ वीं रात्रि से लगभग १४ वीं रात्रि तक (गुर्भाधान के योग्य रात्रियों में ) जिस समय पिता की जहम राशि से, चन्द्रमा ३।६।१०।११ वें भाव में हो और

ऐसे चन्द्र को, विलष्ठ गुरु और विषम राशि में स्थित सूर्य या वुध देखते हों या संयोग कर तो, ऐसे

समय में आधात-कर्म योग्य, सूर्य (पिता) का शुक (वीर्य) होता है। प्राणी में, अच्छे संस्कारों के स्थापनार्थ चन्द्र, गुरु, सूर्य, बुध की ग्रुभता आवश्यक है। बुध (बुद्धि), गुरु (विचार) चन्द्र, ( माता, मन ), सूर्य (पिता, प्रकारा, तेज) की बलिब्ठता से, प्राणी के आत्म-तत्त्व (Worms) शुद्ध हो जाते हैं।

आधान करने के समय, पवित्र और शृंगार से युक्त, माता-पिता को चाहिये कि, शब्या, शुद्ध, कोमल परिधान-युक्त हो, दीवालों में योग्य-चित्र हों, शकर, बी, गुगगुल और चन्दन का बुरादा मिलाकर आग में धूप दें या धूपवत्ती जला लें, हो सके तो, नवपह के मन्त्रों से हवन करें और अच्छी सन्तान-प्राप्ति के लिए, ईश्वर से प्रार्थना करें। आधान के पूर्व, दोनों को लघुरांका ( Make Water ) कर लेना चाहिए, किन्तु, आधान के बाद, तुरंत लघुशंका करने से, नपुंसकता और गुर्द कमजोर होना, सन्भव रहता है। शक्तिवर्धक दूध आदि भोजन करने के तीन-चार घरटे बाद, आधान करना चाहिये। त्राधान के बाद, कुनकुना सा दूध, राहद, मिश्री, इलायची डाल् कर, धीरे-धीरे पीने से खनता दूर होकर, खीयी हुई शक्ति, पुनः पाप हो जाती है। दोनों को अश्लीलता-रहित, ुवातावरण वृनाकरः अच्छी चर्चा करके, मन को प्रकृत्तित कर लेना, ताम्वूल खाना, आधान-कर्म के आगे-पीछे, अत्यन्त आवश्यक है। आधान-समय में, एक दूसरे के गुप्तागदर्शन करना, वर्जित

है। सब से अधिक आवश्यक है, 'सन के भावों का शुद्ध होना'—ऐसा सभी व्यक्ति कर सकते हैं। (६), त्राधान-कर्म के, १२ घएटे बाद तक गर्भाधान हो सकता है। मंगल (रज ) बलिष्ठ होने से . कन्या, शुक्र (वीर्य) विलिष्ट होने से पुत्र और दोनों वरावर होने से नपुंसक प्राणी का आत्म-तत्त्व, उस गर्भ में श्राता है। गर्भ के प्रथम मास का स्वामी शुक्र होता है, इसमें कलल ( शुक्र-शोणित मिश्रण = लाख के गहरे रंग के समान ) रूप वनकर, तैयार होता है, लम्बाई १ शतांश मीटर, आँख के ्स्थान पर तिल-संम काले चिन्ह, वजन १ माशे तक हो जाता है। द्वितीय मास का स्वामी मंगल होता है, गर्भ की स्थिति, घनत्व में आने लगती है, लम्बाई ४ शतांश मीटर, बजन ३ मारो तक हो जाता है। तृतीय मास का स्वामी गुरु होता है, श्रूण के वाहिरी श्रंकुर होने लगते हैं, लम्वाई ६ शतांश मीटर, कमल पूर्ण वन जाता है, नाल में वल पड़ने लेगते हैं हाथ-पैर की अंगुलियाँ और उन पर नख का प्रारम्भ भाग प्रतीत होने लगता है, वजन ढाई छटाँक के लगभग हो जाता है। चौथे मास का स्वामी सूर्य ्या राहु होता है, हिंड्डियाँ वन जाती हैं, पुत्र-कन्या का भेद हो जाता है, लम्याई १५ शतांश मीटर और वजन ४ छटाँक हो जाता है। पांचवें मास का स्वामी चन्द्र या केतु होता है, लाल रंग की त्वचा पैदा हो जाती है, उस पर बहुत सी सिकुड़न होने के कार्ण सूखा सा प्रतीत होता है क्योंकि वसा नहीं होती, थड़ की अपेता सिर वड़ा ज्ञात होता है, तम्बाई ६ इ च और वजन आध सेर हो जाता है। छठे मास का स्वामी रानि होता है, रोम उत्पन्न हो जाते हैं, पलके खुल जाती हैं, केश सुनहले होते हैं, बुद्धि धारक अंग वनने लगते हैं, लम्बाई १२ इ'च और वजन एक सेर हो जाता है। यदि इस समय वालक, गर्भाशय के वाहर आ जाय, तो छुछ घएटे, जीवित रह सकता है। सातवें मास का स्वामी बुध होता है, हो चेतनता आ जाती है, लस्वाई १४ इ च जनन डेढ़ सेर हो जाता है, वालक पूर्ण हो जाता है,

सम्पूर्ण देह पर रोम भरे होते हैं, परन्तु पुष्टता नहीं हो पाती, मुख पर भी रोम रहते हैं। इस समय जन्म लेने पर, कुछ दिन या मास तक, जीवित रह सकता है। आठवें मास का स्वामी, आवान-कर्म के जन्म लन पर, छथ पर का ना ना ना ना ना होने लगते हैं, नख, अँगुलियों के सिरे तक पहुँच जाते हैं। समय का लग्नेश होता है, मुख पर रोम लुप्त होने लगते हैं।

कमी-कभी नरं को एसे अंड, अंडकोश में उतर आंख है, सम्बाई १० इ'व और बसन र सेर हो जाता है । नवें मास का स्वामी चन्द्र और दशवें मास का स्वामी सूर्य होता है, त्वचा के नीचे, वसा एकत हो जाती है, सभी अवयवं पूर्ण और पुष्ट हो जाते हैं, लम्बाई २० इंच और धजन टाई सेर हो जाता है। इसके अनन्तर, प्राशी का जन्म होता है।

#### श्राधानं-काल जान

गभें में प्राणी के पोपल का समय २=० दिन माना गया है। प्रत्येक स्त्री की कम से कम २= दिन और अधिक से अधिक २१ दिन वाले, प्रतिमास में रजीदर्शन होता है। २८ दिन का सास मानकर, १० मास अर्थात २८० दिन बताय हैं, किन्तु सहम रीति से २७६ दिन से २६२ दिन सक, प्राणी का गर्भ में निवास, माना गया है। एक वर्ष म, चान्द्रगणना से ३४४ दिन एव सीरगणना से ३६४ दिन ६ परदे तथा सावनगणना से ३६० दिन होते हैं। जन्मनचूर से कम, ४ से १० नच्छ तक में गर्भाधान होता है। जन्म के सूर्य वाले राशि-श्रश में से लगभग ६ राशि १० श्रंश तक, कम करना पडता है और इसी के मध्य में आधान-काल मिल जाता है। कुप्खपन्न में जन्म हो तो. शक्तपत्त में आधान-काल एव शक्तपत्र म जन्म हो तो, कृप्लपत्त में आधान-काल होता है। जनम-लान की राशि म, आधान-काल का चन्द्र श्रीर जन्म चन्द्र की राशि में, आधान-काल का लग्न होता है। ध्यान रह कि, आधान-कर्म के, १२ घरटे बाद तक, गर्भाधान हो सकता है।

#### "जन्मलग्नसमरचन्द्रः जन्मचन्द्रसमस्तनुः॥"- ( श्राधाने )

श्राधानं यदि स्रायते स्थिरगते चरडीशचडामणी, नारीमा प्रसवस्तदा राज्य भवेद युग्माकपक्षीदिनै । सप्राशीत्यधिकरिच पचसहितैस्तिसमस्वरे क्षेत्रगे, चन्द्राष्ट्राचिदिनै रसावलसूजीवी दिस्वभावे विधी।।

अर्थात-यदि जन्मकाल में स्थिरराशि का चन्द्र हो तो २६२ तिथि तक चरराशि २५७ तिथि तक

२७६ से २८१ विधि वक टिस्थभाव

साराश यह है कि, २७६ दिन से २६२ दिन तक के मध्य समय में, आधान काल माना गया है। इसी के मध्य में जनमलानराशि का चन्द्र, मिल ही जाता है। परन्तु इसमें, कुछ मतभेद भी है-

यह जन्म का चन्द्र चर में हो तो २७६ से २=१ दिन तक आधान काल

स्थिर " २६२ से ५८७ हिन तक

दिस्वभाव " २०० से २३२ दिन तक

दिन घटाने का नियम

जितने दिन घटाना हो, उसमें ३६० का गुएा कर, ३६४ से भाग देने पर, लब्धि के दिनों को. मास-दित बनाकर घटाइए। इस प्रकार २७६ दिन के ६ मास २ दिन, २५२ दिन के ६ मास ६ दिन. २८७ दिन के ६ मास १४ दिन और २६२ दिन के ६ मास १६ दिन घटाना चाहिए।

#### उदाहरण १

देखिए प्रष्न १३६ श्रीर १४२ । इसमें स्थिरराशि का चन्द्र है, अवएव २८२ से २८७ दिनतक के

मध्य में आधान हुआ होगा। ता० १४।६।१६२० में जन्म हुआ। १४।६।१६२० ई० में स . घटाया २८२ दिन ≈[१४ जून +२४३ दिन (अक्टूबर से मई तक)+२४ सित०]

घटाँथा ( ५८० दिन )

EF

01313

\$ 81=18E 80

का तथा, १४ जून १६२० में से २५२ दिन घटाने पर अहारह १६ दें, हुआ । ता. १४ जूत १६२० में से रूप्प दिन घटाने पर ३११५।१६१६ ई. हुआ।

अतएव ता. ३१।ता १६१६ ई. से शहा१६१६ ई. तक के मध्य में आधान-काल होना जाहिए। जनमन्त्रान वृश्चिक होने से, आधान-काल में वृश्चिक का चन्द्र होना चाहिए। पूर्वोक्त आधान-काल के मध्य ता. १ से ३ तक (सितम्बर) १६१६ ई. को वृश्चिक का चन्द्र है। इस वीन दिनों में, जन्म का चन्द्र वृष में होने से, आवान-लग्न, हुए होना चाहिए। ता॰ ३ सितम्बर को जुपलग्न के समय, धनु का चन्द्र आ गया है, अतएव ता० १ और २ सितम्बर (सोमवार-मंगलवार) को ही आधान-काल सम्भव है। जन्म-लान है अन्। ४१० (पूट्ट १४२ में ) और लग्नभाव ६।२३।४६।४० से अ२३।४६।४० तक है। लग्न ভানাধাত के कारण, श्रमुराधा के द्वितीय चरण के चन्द्र में, वृप-लग्न जिस दिन हो, यही समय श्राधान का होना चाहिये, क्योंकि "जन्मलानसम्यचन्द्रः" कहा गया है. ऐसा योग ता० १ सितम्बर १६१६ ई० को ही है। सारांश यह है कि, ता॰ १४ जून १६२० ई० के जन्म पाने वाले आखी का आधान-काल, ता० १ सितम्बर १६१६ ई० को वृष-लग्ने छोर वृश्चिक के चन्द्र-समय में हुआ।

### ्रयाधान-काल<sup>१</sup>

संवत् १६७६ शके १८४१ भारपद शुक्त ७ सोमवार ता० शहारहरह अनुराधा के चन्द्र श्रीर वृप लग्न में हुआ। इसका जन्म-काल, प्रष्ठ १३६ के उदाहर्ख गणित में देखिए। आधान-काल की मह-स्थिति इस मकार है-

वृप लग्न, सूर्य ४।१४, जन्द्र अनुराधा में, कर्क में मंगल, बुध और गुरू, सिंह में शुक्र और शनि तथा वृश्चिक में राहु है। इष्ट ४१।३६।३० लग्न १।४ (जन्म-चन्द्र १।३) है इस दिन ४।३० वजे शाम को चन्द्र ७३।२१ था । दिनमान ३१।१४ (स्टै. टा. आधान काल १०।३४ P: M.], गणना से चन्द्र, अनुराधा के प्रथम चरण में आ रहा है। श्रीर जन्म-लग्न, श्रनुराधा के द्वितीय चरण में है किन्तु, लग्न श्रीर चन्द्र का राशि-भेद नहीं है। इसमें पंचमेश (बुध) श्रीर सप्तमेश (मंगल) का संयोग, रन्ध्रेश (गुरु) से हो गया है; अतएव स्त्री-पुत्र के लिए सुनकारक नहीं। सूर्य-सुक-रानि का संयोग, चतुर्थभाव में भाग्य-राज्य-सुख के लिए शुभ है। लग्न में केंतु शरीरकष्टकारक है। सप्तम में चन्द्र श्रीर राहु, भाई, पराक्रम, स्नी, वल, रक्त, मन के लिए प्रतिकृत है। सुर्य (पिता ) के साथ, पण्ठेश श्रीर शनि है तथा जन्द्र (माता) के साथ, राहु है एवं लग्न (प्राणी) के साथ, केतु (मलिनमह) है। इस प्रकार आधान-लान से भी फल निकालना चाहिए।

### उदाहरण २

ंदेखिए प्रष्ठ २२६ में । इसमें ज़रराशि का चन्द्र है । अतएव २७६ से २≒१ दिन के मध्य में श्राधानःहुआ होगा । ता० १६।७।१६११ ई० में जनम हुआ।था। साव ।१६।७।१६१२ ई० में से

घटाया २७६ दिन=(१६ जुलाई+२४२ जून तक नवम्बर से +१४ अक्टूबर के)

'' '१६।१०।१६१० ई० में से

११११०।१६१० ई०

१० ई० में स घटाया २८१ दिन ता० १६। ७।१६११ ई० में से २८१ दिन घटाने पर ११।१०।१६१० ई० हुआ। तां० १६। ७ ।१६११ ई० में से २७६ दिन घटाने प्रर १६।१०।१६१० ई० हुआ।

अतएव ता० ११।१०।१६१० ई० से ता० १६।१०।१६१० ई० तक के मध्य में, आधान-काल होना चाहिए। जन्म-लग्न कुम्भ होने से, आधान-काल में कुम्भ का चन्द्र होना चाहिए। जन्म-लग्न पूभा० के प्रथम चरण में है और जन्म-चन्द्र, अश्विती के चतुर्थ चरण में है। ऐसा योग, ता० १४।१०।१६१०

ई० को था गया है। जैस उदाहरण एक म, जन्म-लग्न, भनुराधा के द्वितीय चरस म है, किन्तु आधान काल म चन्द्र, अनुराधा के प्रथम चरण में ही बा रहा है, इसी प्रकार, इस उदाहरण म भी, जन्म लग्न पूमा के प्रथम चरण की है परन्तु, आधान-काल का चन्द्र, शतिमपा के चतर्थ चरण का आ रह है, फिर भी दोना उदाहरणों में जन्म चन्द्र के समान, श्रायान की लग्न श्रा जाती है। जन्म का चन्द्र व्यस्तिनी के चतुर्व चरण म होने से, आधान-लग्न भी, व्यस्तिनी के चतुर्य चरण म व्या रही हैं। कानपर प्रदेश म, जनमन्थान होने से, दिनमान २=।३६ इष्ट ३०।२२ सूर्य शरमा२२ लग्न ०।१२ है।

सवत् १६६७ शके १८३२ श्रारिवन शुक्त १२ शनियार, शतभिषा ३४।४० ता० १४।१०।१६१० ई. कुम्भ के पन्ड और मेष लग्न म हुआ। मय लग्न, शनि-राहु से युक्त कन्याराशि म स स य श और तुला म गुरु-केत तथा कुम्भ में चन्द्र है। शनि राह, शरीरकष्टदायक, पचमेश-सप्तमश अष्टमीश का गोर पप्ठभाव में हाने से, स्त्री-पुत्र के लिए कप्टदायक है। जैसे आधान-काल म भाग्येश, समम म है और दशमेश तथा चन्द्रलानेश भी निष्ट, दशम में है, उसी प्रकार जन्मकाल म भी, माग्येश सप्तम में और दशमेश तथा चन्द्रलग्नेश की दृष्टि, दशमभाव पर है, एसा योग, भाग्यवर्धक ही माना नायगा । शनि क दृष्टि, गरु पर, श्राधान श्रीर ल-मकाल म एक समान है। श्राधान में, लग्नेश-तृतीयेश पर्छश का याग पष्ठभाव में है, तथैव जन्मकाल में लग्नेश-दृतीयेश पष्ठेश का योग, तृतीय भाव म है। इस प्रकार दोनों योग, एक समान हैं। जन्म काल में चन्द्र, श्वरिवनी में होने से, केंतु दशाम जन्म हुआ आधान का चन्द्र, शतिभेषा में होने से, राहु दशा म आधान हुआ, दोनों एक सी दशाए हैं। सर्य ( पिता ) के साथ, चन्द्र ( माता ) का पहण्टक योग है।

इन दो उदाहरखों से प्रतीत होता है कि 'जन्मचन्द्रसमस्ततु" क अनुसार, जन्म-चन्न व राशि-अश समान, आधान-सन्त आने के समय जन्मसमस्य दू" के अनुसार, जन्म-सन्त क राशि थरा समान, आधान चन्द्र नहीं आ पाता । हों, आधान का चन्द्र, एक चरण पीछे था जाता है, किंतु राशि-भेद नहीं होन पाता। हो सकता है कि, चन्द्र के गति भेद से, नी मास का अन्तर, एक चरण म होता हो। अतएव 'सम ' शन्द के अथ, केनल राशि की समानता मात्र है।

किसी व्याचार्य ने ऐसा भी बताया है कि, पूर्वोक्त प्रकार के गणित द्वारा, कभी जन्म चन्द्र से सातव भाव का राशि में, श्राधान-लग्त हो जाती है। अतएव डाक्टर श्रीर वैद्यों न्य प्रताप नार का रास्त्र ना अधानात्त्रण हा जाता है। अध्युत्त झन्दर आर प्रयो का भी मत तेक हो है जिन्होंने सयोग के अन-तद रहे र पटडे में गाभीधान हो स्वकानां कहा है। संयोग के थर्थ हैं नर-नारी का आधान-कर्म और गर्भोधान के अप हैं ग्रुप्त-रज मिलकर 'कलल' जनने का प्रारंभ होना। माता, पिता श्रीर मूमि के प्रतीक, चन्द्र श्रीर लग्न मात्र ही रहेंगे। लग्न म सूर्व श्रीर भूमि की सत्ता होन से, पिता श्रीर भूमि की प्रतीक, लग्न हा जाती है। सयोग-कर्म म, तीनों का सयोग होने स, चन्द्र और लग्न के द्वारा ही, आधान काल का गणित होता है। किसी भूमि म, सर्व से चन्द्र का संवीग होता है और किसी भूमि में चन्द्र हारा प्राणी की उत्पत्ति होती ाक्या सूच का तूच व निर्मा वार्या वार्या व्याप के जार करता है. है। आधान भूम और जन्म-भूम का अकतर, चन्द्र हारा है। बिन व्यक्तियों के जनम-लान या साववें भाव म चन्द्र होता है वनकी आधान-भूमि और जन्म भूमि एक ही होती हैं, और ऐसे व्यक्ति, सम्भव है कि, कोई बाधा पसन्द न करते हीं किन्तु जिनका चन्द्र ३ ७,६,१२ भाव में हो, वें यात्राए बहुत करत होंगे, शेव मध्यम प्रकार से बाजा-प्रेमी होंग। यदि ३ ७,६,१२ के स्वामी ३,७,६,१२ में ही आ जाय तो वे, अत्यन्त यात्रा प्रेमी होंगे। ऐसे सभी विचार, आधान तथा जन्म (दोनों ) से करना चाहिये।

# एकादश-चर्तिका

### लाभदायक स्थान का चुनाव

सभी व्यक्ति, एक ही स्थान (स्वदेश या जन्म-भूमि) में, न तो व्यापारिक सफलता पाते हैं छीर न स्वस्थता। इसका कोई कारण अवश्य है। जहाँ तक मेरी समफ है, भू-भाग गोल (सर्वत्र असमानता) होने से, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक स्थान में प्रगति-शील नहीं हो पाता और न उसकी प्रकृति के अनुकूल, जल-वायु ही मिल पाता है, जिससे स्वस्थ रह कर व्यापारिक सफलता कर सके। प्रतिकृत वातावरण में, व्यापार या स्वास्थ्य सम्बन्धी, अनुकूलता मिलना, प्रायः कठिन या असम्भव है। जब एक स्थान में, त्वास्थ्य ठीक न होने पर, दूसरे उपयोगी स्थान में जाने की अनुमित, चिकित्सा-शास्त्रज्ञ, आज भी देते पाये जाते हैं और ऐसा करने पर, उस अस्वस्थ व्यक्ति को, प्रायः सफलता भी मिलती है, तब क्यों न, ज्योतिपमतानुसार एक भूभाग से, दूसरे भूभाग में जाकर, व्यापारिक सफलता भी की जाव ? अवश्य की जानी चाहिए।

प्रत्येक व्यक्ति की, प्रत्येक चेत्र के अध्ययन के बाद, कुछ विचित्र अनुभव प्राप्त होते हैं। यदि एक समतल भूभाग में प्रयत्न करने पर भी, व्यापारिक असफलता मिल रही हो तो, उसे चाहिए कि, दूसरे समतल भूभाग में चला जावे। किस दिशा में जावे, कितनी दृर के भूभाग में जावे, किस नगर या गाँव में जावे ? इसका विचार करने के लिए, ज्योतिपशास्त्र में अनेक विधियाँ वतायी गयी हैं। जिनका अनुभव हमें, अपने जीवन में मिला है, उन्हीं का उल्लेख, यहाँ पर किया जा रहा है, शेप स्थल छोड़ दिये गये हैं।

# दिशा-बोध

इसके जानने के लिए, श्राप दो विधियों पर विशेष ध्यान दी जिए। प्रथम तो यह है कि, अप्टकवर्गप्रकरण के द्वारा, समुदायाप्टकवर्ग की विधि से, जिस दिशा की रेखाएँ (दिशा योग संख्या से) श्रियंक हों, उसी
दिशा में जाना चाहिए; अथवा सप्तकवर्ग वल द्वारा, सबसे श्रियंक वर्ली प्रह की राशि वाली दिशा में जाना
चाहिए। यथा, सर्वाधिक वर्ली गृह (सूर्य: ककस्थ हो तो, उत्तर था दिलाण दिशा में जाना, उपयोगी रहेगा।
क्योंकि, कर्कस्थ (उत्तर) सूर्य की दृष्टि, मकर (दिल्लाण) पर भी होती है। प्रायः शुल्हाश्वार के द्वारा 'एकवाक्यता' मिल जाय, तो उस दिशा की यात्रा में श्रियंक सफलता मिलती है। दूसरा नियम, श्रमुभव-जन्य है,
कि, श्रापने जब यह प्रश्न किया है कि, 'किस दिशा की यात्रा में व्यापारिक सफलता मिलेगी ?' तब उस समय,
यह भी सम्भव है कि, श्राप बाल या इमारावस्था को छोड़कर, युवावस्था में पदार्पण कर रहे होंगे, श्रथंवा
रथ से २० वर्ष की श्रायु के मध्य में होंगे। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में, इतनी श्रवस्था तक, किसी न किसी
कारण्वरा, प्रायः सभी दिशाओं का यात्राएँ हो चुकी होतो हैं। उन यात्राओं में, यह भी श्रमुभव होता है कि,
श्रमुक दिशा की यात्रा में हमें, श्रिक सफलता मिली है। वस, प्रायः उसी दिशा की यात्रा में, व्यक्ति को,
व्यापार या खास्थ्य सम्बन्धी सफलता का मिलना सम्भव होता है। इन दो नियमों से, जब श्राप श्रमुभव करेंने,
तव एकवाक्यता वाली दिशा का निर्णय, उपयोगी होगा।

### दिशा का भू-भाग

इसके जानने के लिए तो, आगे चलकर, सरलियिध लिख ही देंगे, किन्तु इसे सममने के लिए, अभी आपको थोड़ी कठिनता होगी। इसमें आवश्यक है, 'समतल' सीमा का ज्ञान। इसका ज्ञान करना, सिद्धान्त-विधि-गण्ति के आधार पर है। सिद्धान्त-प्रन्थों में, कई प्रकार की विधि पाथी जाती हैं; जो कि स्थूल हिट से देखने पर, व्यक्ति, अमित हो जाता है। भू-परिधि-मान की भिन्नता स्वन्पान्तर से हैं, जोकि उपक्ष्य हैं।

ई० को था गया है। जैसे उदाहरण एक में, जन्म-सन्त, खनुराधा के द्वितीय चरख में है, किन्तु आधान. काल में चन्द्र, खनुराधा के प्रथम -चरण में ही था रहा है; इसी प्रकार, इस उदाहरण में भी, जन्म-सन्त पूपा. के प्रथम चरण की है परन्तु, आधान-काल का चन्द्र, रातिभाग के चतुर्थ चरण का खा रहा है; फिर भी रोनों उदाहरणों में जन्म-चन्द्र के समान, आधान के सन्त था जाती है। जन्म का चन्द्र, आध्यनों के चतुर्थ चरण में होने से, खाधान-साम भी, आध्यनों के चतुर्थ चरण में आ। रही है। कानपुर प्रदेश में, जन्म-धान होने से, दिनमान २०१६ इष्ट ३०१२२ सूर्य थाश्यन्त सन्त शरू है।

#### श्राधान-काल २

सवत् १६६७ राके १८५२ खारियन हाम्ल १२ शांनिवार, शतिभण ३४।४० ता० १४।१०।१६१० ई० कुम्म के चन्द्र खीर मेप लग्न से हुखा। मेप लग्न, शांनि-राहु से युक्त, कम्याराशि से सू. सं. यु. यु. बीर तुला सं गुक-केतु तथा कुम्म में चन्द्र है। शिन-राहु, शांरिष्कव्यवायक, पंचरेश-स्वत्रसं, श्वट्य सीर तुला सं गुक-केतु तथा कुम्म में चन्द्र है। शिन-राहु, शांरिष्कव्यवायक, पंचरेश-स्वत्रसं, श्वट्य सा योग परकास से ही से, क्षी-पुत्र के लिए क्टब्य साथ है। ती अधान-काल से भागेश, सामत में हैं और रशोभेश तथा चन्द्रलमेश की दृष्टि, दृश्य सं तुले, उसी प्रकार जन्मकाल से भी, भाग्येश साम में और रशोभेश तथा चन्द्रलमेश की दृष्टि, दृश्य स्वाप से एक समान है। आधान से, लामेशा-तृतीयेश-परकेश का योग, परकास की से एक सामत से हैं। इस प्रकार दोगों योग, एक सामान हैं। जन्म काल से चन्द्र, अशिय-पिक से होने से, केतु दशा में जन्म हुखा; आधान का चन्द्र, रातिभाग हैं। जन्म काल से चन्द्र, प्रविचित्र होने से, केतु दशा में जन्म हुखा; आधान का चन्द्र, रातिभाग हैं हो से, राहु दशा में अन्य हुखा; स्वाप्त के साथ, चन्द्र (भीता) के साथ, चन्द्र (भाता) का पक्टक खोग हैं।

इन दो उदाहरखों से मतीत होता है कि "जनमन्द्रसमस्तवु." के अनुसार, जन्म-चन्द्र के रागि-अंदा समान, आपान-चन्न आते के समय "जन्मतानसमस्वन्द्रः" के अनुसार, जन्म-चान के रागि-अंदा समान, आपान-चन्द्र नहीं आ पाता। हों, आधान का वन्द्र, एक परणु पीक्षे आ ताता है, किंतु रागि-मेद नहीं होंने पाता। हो सकता है कि, चन्द्र के गति-मेद से, मी मास का अन्दर, एक

चर्रा में होता हो। अतएव 'सम.' शब्द के अर्थ, केवल राशि की समानता मात्र है।

किसी आचार्य ने ऐसा भी यताया है कि, पूर्वोक्त प्रकार के गायित द्वारा, कभी जन्म जन्म स सातवें भाग की राशि में, आधान-लाग हो जाती है। खतपब खाकर श्री सकत्व-व्या का भी मत ठीक ही है, जिन्होंने सथीग के खननत १६ १६ परेट में 'मार्थाना हो सकत्व-व्या हो। संयोग के व्यर्थ हैं तर-नारी का आधान-कर्म और गर्मावान के व्यर्थ हैं शुक्र-रज मितकर 'कलल' वनने का प्रारंभ होगा। माता, पिता और भूमि के प्रतीक, जनह हो जाति है। साज हो हो से प्रारंभ होगा। माता, पिता और भूमि की प्रतीक, जनह हो जाति है। स्वेगा-कर्म में, तीनों का तरंथा होने से, चन्द्र और लग्न के झारा हो, तीनों का तरंथा होने से, चन्द्र और लग्न के झारा हो, आधान-क्या और जन्म न्यांच के अपने होता है। आधान-भूमि और जन्म न्यांच के उत्ति होती है। आधान-भूमि और जन्म न्यांच के अपने जन्म जन्म जन्म सातवें भाव में चन्द्र होता है, उनके आधान-भूमि और जन्म भूमि एक ही होती है, और ऐसे व्यक्ति समस्त है कि, कोई यात्रा पस्तन न करते हों, किन्तु जिनका चन्द्र ३,७६,१२ मात्र में हो, वें पारांच व्यक्ति होती, श्री प्रस्था प्रसार न करते हों, होता दि जिन के स्वार्थ है कि, कोई यात्रा पस्त न करते हों, किन्तु जिनका चन्द्र ३,७६,१२ के स्वार्थ इंग्लें करते होंने, श्रेष सच्यम प्रकार से वात्रा-भूमी होंग। यदि ३,७६,१२ के स्वार्थ ३,७६,१९ में ही आ जायें से है, अस्तव वात्रा-भूमी होंग। देते सभी विचार, अधान तथा जन्म (दोनों) में करना पार्थि।

# एकादश-वार्तिका

### लाभदायक स्थान का चुनाव

सभी व्यक्ति, एक ही स्थान (स्वदेश या जनम-भूमि) में, न तो व्यापारिक सफलता पाते हैं और न स्वस्थता। इसका कोई कारण अवश्य है। जहाँ तक मेरो समफ है, भू-भाग गोल (सर्वत्र असमानता) होने से, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक स्थान में प्रगति-शील नहीं हो पाता और न उसकी प्रकृति के अनुकूल, जल-वायु ही मिल पाता है, जिससे स्वस्थ रह कर व्यापारिक सफलता कर सके। प्रतिकृत वातावरण में, व्यापार या स्वास्थ्य सम्बन्धी, अनुकूलता मिलना, प्रायः कठिन या असम्भव है। जब एक स्थान में, स्वास्थ्य ठीक न होने पर, दूसरे उपयोगी स्थान में जाने की अनुमति, विकित्सा-शास्त्रज्ञ, आज भी देते पाये जाते हैं और ऐसा करने पर, उस अस्वस्थ व्यक्ति को, प्रायः सफलता भी मिलती है, तब क्यों न, ज्योतिपमतानुसार एक भूभाग से, दूसरे भूभाग में जाकर, व्यापारिक सफलता भी की जाव ? अवश्य की जानी चाहिए।

प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक चेत्र के अध्ययन के बाद, कुछ विचित्र अनुभव प्राप्त होते हैं। यदि एक समतल भूभाग में प्रयत्न करने पर भी, व्यापारिक असफलता मिल रही हो तो, उसे चाहिए कि, दूसरे समतल भूभाग में चला जावे। किस दिशा में जावे, कितनी दृर के भूभाग में जावे, किस नगर या गाँव में जावे ? इसका विचार करने के लिए, ज्योतिपशास्त्र में अनेक विधियाँ वतायी गयी हैं। जिनका अनुभव हमें, अपने जीवन में मिला है, उन्हीं का उल्लेख, यहाँ पर किया जा रहा है, शेप स्थल छोड़ दिये गये हैं।

### दिशा-बोध

इसके जानने के लिए, आप दो विधियों पर विशेष ध्यान दीजिए। प्रथम तो यह है कि, अप्टकवर्गप्रकरण के द्वारा, समुदायाप्टकवर्ग की विधि से, जिस दिशा की रेखाएँ (दिशा योग संख्या से) अधिक हों, उसी
दिशा में जाना चाहिए; अथवा सप्तकवर्ग वल द्वारा, सबसे अधिक वली प्रह की राशि वाली दिशा में जाना
चाहिए। यथा, सर्वाधिक वर्ला प्रह (सूर्य। कर्कस्थ हो तो, उत्तर या दिलाए दिशा में जाना, उपयोगी रहेगा।
क्योंकि, कर्कस्थ (उत्तर) सूर्य की दृष्टि, मकर (दिलाए) पर भी होती है। प्रायः शुष्टिशिशिश वें भावों
में, स्थित राशियों की दिशा में ही यात्राएँ होतो हैं। यदि इसके साथ, प्रथम नियमान्तर्गत विचार के द्वारा 'एकवाक्यता' मिल जाय, तो उस दिशा की यात्रा में अधिक सफलता मिलती है। दूसरा नियम, अनुभव-जन्य है,
कि, आपने जब यह प्रश्न किया है कि, 'किस दिशा की यात्रा में ज्यापारिक सफलता मिलेगी ?' तब उस समय,
यह भी सम्भव है कि, आप बाल या इमारावस्था को छोड़कर, युवावस्था में पदार्पण कर रहे होंगे, अथवा
२४ से ३० वर्ष की आयु के मध्य में होंगे। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में, इतनी अवस्था तक, किसी न किसी
कारणवरा, प्रायः सभी दिशाओं का यात्राएँ हो चुकी होतो हैं। उन यात्राओं में, यह भी अनुभव होता है कि,
अमुक दिशा की यात्रा में हमें, अधिक सफलता मिली है। वस, प्रायः उसी दिशा की यात्रा में, व्यक्ति को,
व्यापार या स्वास्थ्य सम्बन्धी सफलता का मिलना सम्भव होता है। इन दो नियमों से, जब आप अनुभव करेंगे,
तव एकवाक्यता वाली दिशा का निर्णय, उपयोगी होगा।

# दिशा का भू-भाग

इसके जानने के लिए तो, आगे चलकर, सरलविधि लिख ही देंगे, किन्तु इसे सममने के लिए, अभी आपको थोड़ी कठिनता होगी। इसमें आवश्यक है, 'समतल' सीमा का ज्ञान। इसका ज्ञान करना, सिद्धान्त-विधि-गणित के आधार पर है। सिद्धान्त-प्रन्थों में, कई प्रकार की विधि पायी जाती हैं; जो कि स्थृल टिट से देखने पर, व्यक्ति, अमित हो जाता है। मू-परिधि-मान की भिन्नता, स्वल्पान्तर से है, जोकि उपेक्ष्य है।

चिताञ्च

#### भृ-परिधि-मान

|     | 100001.0                               | વાગવા ના           | (41014) |
|-----|----------------------------------------|--------------------|---------|
|     | सूर्यसिद्धान्त या सिद्धान्ततत्त्वविवेक | <b>ર</b> પ્રરદાપ્ટ | (२४२६=) |
| (२) | सिद्धान्वशेत्रर ,                      | Stanta             | (2)     |

(४) केवकीमहगिषाव २.४००१० (२४०००)

(৫) স্বাম্বুনিক মন বিহুল স্থান্থ (২৮২২) কম্ম ২ ২৮২২। (২৮২২)

#### योजन-मान

सिद्धान्वशेखर श्राधुनिक १६५ इंच = १ हाथ १२ इंच ≈ ४ इाथ = १ धन १न इंच = १ हाथ २००० वसु = १ कोश (कोश) २ हाब = १ गन ४ कोश ≃ १ योजन १७६० गज = १ मील ३२००० हाथ = १ योजन ६३३६० इंच = १ मील वे२००० x १६-८ = ६३३६०० ईच 37000 x 85 = 248000 ६३३०६० 🛨 ६३३६० = १० मील = १ योजन ४७६००० ÷ ६३३६०=६ ०६ • मील=१ योजन

श्रापुनिक १७६० गत बाले मील के प्रमाण से, १० मील का, प्राचीन एक बालन का मान होता है।

'शून्वाप्रवरचोनिसत (२४००) योजनानि विनिष्ट्चतं भूपरिधेः प्रमाखम् ।'-- केवडी । 'क्ष्रयन्त्रप्रष्ट्रिपरचयिन्वपरिधिञ्चासादिसंचितने ।'-- सिद्धान्तरोदर ।

अर्थात केवडी और सिखान्तरोतर में २४०० वोजन ही मूर्याराम मानी गयी है और १६०० इंच जाले हाथ की माथ से, केवल कका, जल, वह, तचक्र, विस्तृ, विरीध और व्यास आदि वा त्रिचार करता पाहिए। व्यावहारिक कार्यों में तो, छुद ऐसी (२०३व ≈१ हाथ) ही माथ का प्रयोग करता परेगा, जिसके बर्धारा-जार्यार्या आदि सरत्वा से हो सकें।

गांखित का एक सिद्धात है कि, प्रत्येक गोल वस्तु का ग्रताश भाग, समतल (स्त्रेन) होता है। २४००० मील का शताश भाग २४० मील हुआ, खतएब टाई-टाई भी मील के, १०० समतल भाग, पृथ्वी के होते हैं। मूभाग के हो भाग करने पर पूर्वीगीलार्थ आप परिस्थागीलार्थ होते हैं। इतके, प्रमुख्यरेदा से हो भाग करने पर पूर्वीगीलार्थ में हो रावड (फुल चार सवड) हो जाते हैं। प्रत्येक सवड, ६२४० मील अथवा ६० खंश का हो जाता है। इस प्रकार, एक खंश में ६ मील क्ष्यरेत हो सत्येक सवड, १२४० मील अथवा ६० खंश का हो जाता है। इस प्रकार, एक खंश में ६ मील इस्तु में १६ मील इस्तु में १६ मील इस्तु में १६ मील इस्तु में १६ मील इस्तु हो पाते हैं, जबकि १६-६ इंच का हाथ माले तो—

२५०० x ६-०६ = २२७२५ मील दी मूपरिधि २२७२५ ÷४ = ४६=१ मील २ फलाँग का एक खरड । ४६=२।२+६० = ६३ मील १ फलाँग का एक खंडा । स्केल-माप

यदि स्केल-माप, एक इंच में १६ खण्ड हों और २२ खण्ड में ६०० मील होते हों तो, भूमध्यरेखा से, उत्तर ६ श्रज्ञांश से ३६ श्रज्ञांश तक 'भारत' कितने मील का होगा ? श्रुज्ञांश ३६-६ = ३० थंश । ७६÷२२= ३ लिध × ६०० = १८०० मील

 x
 x

 ६६।३।१२२।८-८-४३० (१६-८ इंच वाले हाथ से )
 = २०८३ मील २ फर्लांग १४६ गज २४-२ इंच क्लांग १४६ गज २४-२ इंच क्लांग १४६ गज २४-२ इंच क्लांग ।

इससे पता चलता है कि, श्राक्सकोई एटलास के मैप-चित्र, १० मील वाले योजन मान कर तैयार किये जाते हैं, क्योंकि एटलास-माप से २०७२ मील, २०५३ मील वाले के लगभग है; (यह भिन्नता, मेरे ही स्केल-माप की हो सकती है) परन्तु ह मील वाले योजन माप से, १८६४ मील ही, श्रपेजाइन वड़े श्रन्तर से श्रा रहा है।

### परिधि-मान-साधन

भूत्रिज्या ३६७८-६ | भूत्र्यास = ( त्रिज्या x २ ) = ७६५७-८ मील ।

'द्राविश्वित्तःने विहतें अशैले ।'—लीलावती । (भूज्यास × २२) ÷ ७ = १७४०७१.६ ÷ ७ = २४०१०.२ मोल = भूपिथि। लीलावती के श्रवसार, भूपिथिसाधन, कुछ स्थृल हो जाता है। श्रवः १०२ मील, कम करके, सृक्ष्मपिथिमान २४०० योजन (२४००० मील) का उपयोग किया गया है, जिसका शतांश भाग २४० मील 'समतल' होता है।

#### वृत्त-परिज्ञान

| ग्रज्ञांश से श्रज्ञांश तक |              | वृत्त की राशि     |
|---------------------------|--------------|-------------------|
| ५७।४६ से ६०।० तक          |              | मेप               |
| ३४।३⊏ — ४७।४६             |              | <b>चृ</b> प       |
| २३।२७ — ३४।३≂             |              | मिथुन<br>कर्क     |
| १४।४⊏ — २३।२७             | <b>₽</b>     |                   |
| जन्ह — १४।४८              | उत्तर        | सिंह              |
| . ०१० — ७१२६              | <b>\</b>     | . कन्या           |
|                           | — भूमध्यरेखा | - T               |
| ०।० — ७।२६                | 1            | ं तुला            |
| <i>७।२६ — १</i> ४।४८      | दानास        | ं वृश्चिक         |
| १४।४८ — २३।२७             | To the       | धनु               |
| २३।२७ — ३४।३⊏             | •            | मकर               |
| ३४।३८ — ४७।४६             |              | रच <b>ं कुम्भ</b> |
| प्रधाप्तह — ह०।०          |              | ं भीन             |
|                           |              |                   |

श्राप, श्रपनी राशि या श्रपनी राशि की मित्रराशि वाले वृत्तां में; निवासं करके व्यापार श्रीर स्वास्थ्य सम्बन्धी लाभ उठाइए। [ ३६६ ]।

दिशा-त्रोव करने के उपरान्त, गृत-परिक्षान से, वृत्त की अनुकूलता देखिए तथा इन दोनों के वाद, समतल भाग का परिवर्तन कीजिए। वहाइरण, एक व्यक्ति की अध्वक्त्यों के द्वारा, दिख्य दिशा की रेखाएँ सर्वाधिक हुई। समवर्गवल के द्वारा, कर्कस्य सूर्य बीट हुआ; सूर्य की दृष्टि, नकर में होने से दिख्य सर्वाधिक हुई। समवर्गवल के द्वारा, कर्कस्य सूर्य बीट हुआ; सूर्य की दृष्टि, नकर में होने से दिख्य दिशा का योग हुआ। दोनों मतों से, दिख्यदिशास्त्री एकवाक्यता मी हो गयी। अब इसे, धून-परिवर्तन करना चाहिए। कानपुर २६१-८ अज्ञांत पर होने से, मिधुन गृत पर है। ववलपुर अज्ञांत २३१० होने से, कर्क गृत पर है। कर्कस्य सूर्य की बिल्ड सार्था (कर्क के गृत ) पर आ जाने से उन्नति होगी। कानपुर (२६१८-) से जवलपुर (२३१०) दिख्य है। पिल्ले गृहों के अनुशोलन से दिख्य हिशा, कर्क गृत पर समतल भाग के परिवर्तन आदि की एकवाक्यता करके आप दिशा कीर स्थान का निरंपय कर मकते हैं।

कानपुर का अक्षांश २६।२८

जवलपुर का ग्रज्ञांश २३।१०

कानपुर से जवलपुर की दूरी = ३११८ × ६६।३।१२२।८-८= २२६ मी. १ फ. ७३ ग. १४-६ इंच

३६०÷१००=३ अंश ३६ कला का एक 'समतल' होता है। आकाश या भूभाग, ३६० अंश या

२१६०० कला या १२६६००० विकला का माना जाता है। ३।३६×६६।३।१२२।⊏ = = २५० मील ।

२।३६ ४६ = २१।३६ से २४।१२ ऋचांश के मध्य जवलपुर ( ७वें समतल में ) २।३६ ४७ = २४।१२ से २८।४८ ऋचांश के मध्य कानपुर ( न वे समतल में )

सारांश यह है कि, म वे समतल पर कानपुर है और ० वें समतल पर जवलपुर है। इस प्रकार, समतल परिवर्तन भी हो गया तथा दिशा का उदाहरण, पहिले तिल ही चुके हैं। इसी प्रकार अपने प्राशि के अनुकूल देश भी उदाहर समने हैं। जिसकी जन्मपिकत में, बहुत दूर दिशा भी थात्राओं के थोग आते हैं, कुढ़ शिशा-दीशा भी ऐसी ही हो, जिससे विदेशवात्रा सम्भव हो सके, तो उसे, देश बदलते की अनुकूलत को भी देखना वाहिए। ध्यान रहे कि, उत्तर-दिल्ल यात्रा के लिए अन्नांश निर्मित 'समतल' का परिवर्तन परं पूर्व-पिश्चम यात्रा के लिए देशान्य निर्मित 'समतल' का परिवर्तन करना चाहिए। शेप दिशाओं की आत्राज के लिए दोनों 'समतल' का परिवर्तन करना चाहिए। शेप दिशाओं की आत्राज के लिए दोनों 'समतल' का परिवर्तन करना चाहिए। शेप दिशाओं की

#### श्रमांश में समतल भाग

#### [भारतवर्ष]

पूर्वांगोलार्घ के उत्तर ऋज़ांशों में भारतवर्ष हैं, खतयब शून्य श्रज़ांश से २६ अज़ाश सक हो मुख्य भारतवर्ष (ब्यावारादि के लिए सम्भव ) है। एक समतल भाग २४० मोल का होता है।

#### C--- - C-- --- -- - C-- -

| [उत्त∙                | (–दविख यात्रा के लिए | τ]                |  |
|-----------------------|----------------------|-------------------|--|
| श्रदांश से श्रदांश तक | i                    | समवल भाग          |  |
| 010 - 3138            | 1                    | १=( लगभग सगुद्र ) |  |
| ३।३६ — ७११२           |                      | •                 |  |
| ७११२ — १०१४५          | 1                    | <b>ર</b>          |  |
| १०।४६— १४।२४          |                      | ~ 8               |  |
| १४१२४— १६१०           |                      | *                 |  |
| 8510 - R813E          |                      | - Ę               |  |
| २१।३६— २५।१२          | [ जबलपुर २३।१० ]     | د د ر             |  |
| २४।१२ २८।४८           | कानपुर २६।२८)        | 3 ~ <del>~</del>  |  |
| रदाप्टन— ३२।२४        |                      | ٤                 |  |
| वेरार४— वे६१०         |                      | १०                |  |

# [ पूर्व-परिचम यात्रा के लिए ] देशान्तर में समतल भाग

कुरुचेत्र, उज्जैन, लंका आदि चेत्ररेखा से, पूर्वापरखण्ड, निम्नप्रकार से होते हैं।

| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | . / 🛰    | • |
|-----------------------------------------|----------|---|
| (पूर्व) देशान्तर से देशान्तर तक         | समतल भाग |   |
| ६१।२४ — ६५।०                            | १        |   |
| ६४।०  — ६⊏।३६                           | . ર્     |   |
| ६⊏।३६ — ७२।१२                           | 3        |   |
| <i>७</i> २।१२ — ७ <b>४।</b> ४⊏          | 8        |   |
| <i>હ</i> પ્રાપ્ટ= — હદાર્               | ሂ        |   |
| ७६।२४ — =३।०                            | Ę        |   |
| ं =३।० — =६।३६                          | ৩        |   |
| <b>≒६।३६ — ६०।१२</b>                    | =        |   |
| ६०।१२ — ६३।४⊏                           | ٤        |   |
| <i>६३</i> ।४८ — <i>६७</i> ।२४           | १०       |   |
|                                         |          |   |

नोट—

राज्य था, तथा त्र्याज भी है।

इमने 'चेत्र' शब्द का उपयोग, इसलिए किया है कि, कोई लंका की भूमि, देशान्तर ७४।४० पर दूँदने न वैठ जाय। चेत्र=राज्य। लंका के पास के समुद्री भाग में लंका का

## देशों की राशियाँ

मेप—अधिकांश त्रिटेन, अधिकांश जर्मनी, कुछ पोलैएड, लेसर, पैलेस्टाइना। वृप—कुछ जर्मनी, कुछ पोलैएड, आयर्लेएड, ईरान (परिसया)। मिथुन—उत्तरी अमेरिका, वेलिजयम, इिंत्र (अफ्रीका)। कर्क—न्यूयार्क, अफ्रीका, स्काटलैएड, हालएड, मैन्चेस्टर। सिंह—इटली, फ्रान्स, रोम, शिकागो (चिकागो), वरादाद (ईराक़)। कन्या—कुछ श्रीक, टर्की, स्विट्जलेएड, फिनलेएड, मेसोपोटामिया। तुला—आस्ट्रिया, चीन, जापान, तिब्बत, वर्मा, दिल्गी अमेरिका। व्यश्चिक—नार्वे, ट्रान्सवाल, लिबरपूल। धनु—स्पेन, अरव, आस्ट्रेलिया, हंगरी। मकर—भारतवर्ष, अफ्गानिस्तान, सिन्ध, कुछ श्रीक, आक्सकोर्ड। कुम्भ—रिसया, स्वीडन, लिथूनिया, वल्चिस्तान। मीन—पोर्तुगाल, पोर्तुगीज देश, गलेशिया, कुछ त्रिटेन, श्रीनलैएड।

देश राशि का नियम

राशियों के गुण-धर्म वाले, व्यक्तियों के देश को, उन्हीं राशियों में, निश्चित कर दिया गया है। इन राशियों के निश्चित करने में, यूत्त का आधार नहीं लिया गया है। कुछ लोग, पाकि-स्तानको, उत्तराफालगुनी के तृतीय चरण (प-श्रज्ञरारम्भ) में समम कर, उसकी कन्या राशि निश्चित कर दिया है; किन्तु कन्या राशि

के गुण-धर्म, पाकिस्तान में लेश-मात्र भी नहीं पाये जाते। कूर्म-चक्र के द्वारा, राशिवृत्त के द्वारा, देशों की राशियों के द्वारा—इन तीन प्रकार में से, किसी के भी द्वारा, पाकिस्तान की कन्या राशि नहीं हो पाती है। यदि पाकिस्तान के 'प' अत्तर के द्वारा, राशि निश्चित किया गया है तो, यह भी करना, सेद्धान्तिक नहीं। पाकिस्तान एक देश है, न कि प्राम-नाम। प्राम की राशि, प्राम-नाम से मानना, युक्तियुक्त है, परन्तु देश-नाम के आधार पर, राशि निश्चित करने की, कोई विधि नहीं है। पूर्वोक्त 'देशों की राशियाँ' देश के नाम पर नहीं है। यथा, भारतवर्ष, हिन्दुस्थान, इण्डिया आदि नाम के किस पूर्वोत्तर से, मकर राशि हो रही है? वल्चिस्तान की कुम्भ राशि है और बल्चिस्तान की भाँति, कराँची भी कुम्भ में है। मिस्टर जिन्ना, कुम्भ राशि से प्रभावित थे। कुम्बक के द्वारा अथवा नवप्रह—चक्र के पश्चिम में, शनि—स्थित के कारण, पाकिस्तान की, कुम्भ राशि ही मानी जानी चाहिए।

[ ३६४ ]

ग्राम-चुनाव

देश-चुनाव तथा देश में दिशा, राशिबुन, समतत आदि के निश्चय करने के उपरान्त, अब आप, उस गांव का चुनाव की जिए, जिसमें रहकर ज्यापारिक सम्तता पायी जा सके। इसकी सरत से सरत, दो विधियों हैं। प्रथम तो यह देखिए कि, अपनी राशि के, यदि माम की राशि—राशिशिश दें हो तो उत्तम, ११४० वें हो तो मध्यम, अश्वाश दें हो हो हो हो हो हो है। इसके विचार करने में आप, अपनी राशि, नित्य कुकीर जाने वाले नाम के हारा, निश्चत की जिए, स्योकि प्रत्येक गाँव की जनमराश ज्ञानमा, अवस्मव है, तथा एक की जन्मराशि ज्ञानमा, अवस्मव है, तथा एक की जन्मराशि और दूसरे की नित्य नामराशि हारा 'व्यव्य-विचार' हो जाता है—

'जन्मर्भ जन्मधिष्ययेन नामर्भ नामधिष्युवः। व्यस्ययेन यदा योग्यं चीभयोर्मर्स्युवः॥' देशे प्रामे गृहं युद्धे सेवायां व्यवहारके। नामराशे प्रधानः/ जन्मराशिष्ठ विन्वयेत्॥ अर्थात् देशकाये, प्रामकार्य, गृहकार्य, सुदुकार्य, सेवाकार्य और व्यवहार (व्यापार) कार्य में

नाम-राशि के द्वारा विचार करना चाहिए, जन्म-राशि से नहीं।

उदाहर्र

बालसुकुन्द (रोहिणी र पाद ≈वृष राशि) से जनलपूर (उपा० ३ पाद = मकरराशि) नवम है, आतप्र यह स्थान उत्तम है। मकर राशि के द्वारा, बित्तल दिशा के मकर राशि वाले गाँव में ग्रुमवा रहेगी। इसकी जनमाजका (पृष्ठ २२६) में, मकर राशि, ज्य भाव को है और ज्यव भाव की राशि-दिशा में यात्रा होती है। सभा वार्ते आप, बदाहरण रूप में 'फक्वाक्यवा' देखते हुए, थ्यान दीनिय।

दूसरी विधि 'काकियी' द्वारा वतायी गयी है। यह विधि, सरलवा के साथ-साथ, कुछ स्थूल-सी है। इसके द्वारा फल, शोध ही झाव हो जाता है। यह वर्ग-शीत द्वारा निर्वत की गयी है। याम-नाम और व्यक्ति-नाम के आधार पर, इसका विचार किया जाता है।

वर्ग-निरूपश

श्ववर्ग, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, व्यर्ग और शर्म मिलाकर, कुल श्राठ वर्ग होते हैं। इनमें सभी स्वर~स्वंत्रन श्रा जाते हैं। कु+प=च्च ।त्+र=त्र।जु+च=ज्ञ।

अवर्ग—ब धाइ ईंड ऊरेए थे औ औ घा∺ स्वर्गात्र = वर्बरी। स≃ चर्बरी। कर्वा—क रागवडाचर्वा—च स्रज्ञ फ जाट्यर्ग—ट ठड ढ खा। तर्वा—त थद घन। पर्वा—पफ व भामावर्ग—य र स्रवाशवर्ग—रापस इ।

थालमुकुन्द (पर्वर्ग) और जबलपुर (चर्ग)

पल-शुभ हो तो धन-लाभ, अच्छी उन्नति, सर्वथा खानन्त ।

श्राभ हो वो लाम कम, कम कलि, मुख-दु.प मिश्रल।
श्रामें 'कालियी-चक्र' लिखा जा रहा है। व सके वाद, युष्ट २६६ से, यह बताने का प्रयस्त कहरँ गा
कि, 'आपकी राहा क्या है' यहाँ (प्रमम्-चुनाव में) थे), जनवारिय की धारयकता नहीं; फिर भी 'अन्य
कारों में जन्म-राशि की धावरयकता रहती है। किसी स्थानों पर, जब गोचर का फल, कम्नराशि द्वारा
या सुवेराशि द्वारा जानने का, लिखा मिलवा है वर, साधारण्या, आप्तवाशिन हो जाते हैं, क्योंकि, करें,
तो, केवल चन्द्र के द्वारा, राशि जानने की विध-नाज का जात है। यह वाल पर, और भी, आपका ध्यान
आकर्षित करना चाहता है। यह वाल यह है कि, भारत के ग्योतिय-मन्ध (फलित), जिस संस्कृति पर,
निर्माण किये गये थे, वर्तमान में, वस संस्कृति पर, निप्तता का गई है। आज हो नहीं, हं० द वो सताव्यों से,
प्रत्यवात सस्कृति का परिवर्तन प्रारम्भ हुष्मा। १७ वीं रानाव्यी हैं। भी किय परवर्तन हुष्मा। वीसवीं वराधे
शाताव्यी हैं। से पुत्र-परिवर्तन हो रहा है। शिक्षा शोह स्ववहार बनता है और व्यवहार ही, संस्कृति हो
जाती है। जब संस्कृत, पारसी, अमेजी की क्रम से, (परिवर्तन समय में) शिचा-शोहा दी गयी। वर मह-पत्तीं,
में गुणान्तर तो क्रम ही हुष्मा, किन्दु परिभागान्तर, आर्थाक हो गया। अत्यद आधुनिक मन्धों का भी
अध्ययन तथा शैली जानमा, परमावरक हो गया है।

काकिणी-चक्र

|      |          |                  |           |         |          |          | <del></del> |          | 1        |        |
|------|----------|------------------|-----------|---------|----------|----------|-------------|----------|----------|--------|
| वर्ग | T        | संख्या           | 8         | 2       | 3        | 8        | <u> </u>    | Ę        | . 6      | 5      |
|      | 1        | यक्ति नाम वर्ग   | - अ.      | क       | · च ·    | ਣ        | त:          | प        | य        | श      |
| भ    | 1 .      | गम नाम वर्ग      | श्र       | श्र     | ख        | श्र      | न्त्र       | - ভ্ৰ    | श्र      | श्र    |
| "    |          | फल =             | शुभ       | श्रशुभ  | थ्रग्रुभ | शुभ      | ग्रुभ       | ग्रुभ    | त्रग्रुभ | ग्रुभ  |
|      | - -      | व्यक्तिनाम वर्ग  | ষ্ম       | क       | च        | ट        | त           | प        | य        | श      |
| क    | 1        | प्राम नाम वर्ग   | क         | क       | क        | क        | <b>45</b>   | फ        | क        | क      |
|      |          | দ্ধল             | ग्रुभ     | ग्रुभ   | त्रग्रुभ | शुभ      | श्रग्रुभ    | श्रशुभ   | श्रग्रुभ | ग्रुभ  |
|      | _  -     | व्यक्तिनाम वर्ग  | স্থ       | क       | च        | ट        | त           | 4        | य        | श      |
| =    |          | त्रांस नाम वर्ग  | च         | च       | च        | ন        | च           | च        | च        | च      |
|      |          | फल               | ग्रुभ     | ग्रुभ   | ग्रुभ    | यगुभ     | श्रशुभ      | श्रग्रुभ | ग्रुभ    | ग्रुभ  |
|      | _        | व्यक्तिनाम वर्ग  | श्च       | क       | च        | ट        | त           | q        | य        | श      |
|      | <u> </u> | माम नाम वर्ग     | ट         | ट       | ट        | ट        | ट           | ट        | ट        | ट      |
| Ì    | - 1      | फल               | স্থায়্য  | श्रग्रभ | शुभ      | ग्रुभ    | श्रशुभ      | श्रशुभ   | ं शुभ    | ग्रुभ  |
| Γ    | _        | व्यक्ति नाम वर्ग | শ্ব       | क       | च        | ट        | त           | प        | य        | श      |
|      | त        | न्नाम नाम वर्ग   | त         | त       | त        | त        | त           | त        | त        | त      |
|      |          | <b>फ</b> ल       | अशुभ      | र्गुभ   | ग्रुभ    | ग्रुभ    | ग्रुभ       | शुभ      | अशुभ     | अग्रुभ |
|      |          | व्यक्तिनाम वर्ग  | শ্ব       | क       | च        | ट        | त           | प        | य        | श      |
| 1    | Ч        | त्राम नाम वर्ग   | प         | प       | प        | i q      | प           | प        | d        | प      |
|      |          | फल               | শ্বয়য় ১ | र शुभ   | ्र शुभ   | ्र ग्रुभ | अग्रुभ      | ग्रुभ    | গ্ৰম্ভ   | श्रमुभ |
|      |          | व्यक्तिनाम वर    | र्घ अ     | क       | च        | ट        | त           | प        | य        | श      |
|      | य        | त्राम नाम वर     | ीं य      | य       | य        | य        | य           | य        | य        | य      |
|      |          | फल               | शुर       | ा ग्रुभ | সম্ভ     | । यशुः   | न शुभ       | शुभ      | ग्रुभ    | श्रमुभ |
|      |          | व्यक्ति नाम वर   | र्ष अ     | क       | च        | ट        | त           | प        | य        | श      |
|      | श        | माम नाम व        | 1         | श       | श        | ्री श    | श           | श        | श        | श      |
|      |          | फल               | ঋ্ম       | भ अशु   | भ श्रशुः | म ऋशुर   | न   ग्रुभ   | शुभ      | ग्रुभ    | शुभ    |

अ, क, च, ट, त, प, य, और श वाले वर्ग को १ से म तक की संख्या में वोध की जिए। व्यक्ति के वर्ग को दूनाकर, प्राप्त का वर्ग जोड़कर म से भाग देने पर, 'व्यक्ति-शेष' होता है। प्राप्त के वर्ग को दूनाकर, व्यक्ति का वर्ग जोड़कर, आठ से भाग देने पर, 'प्राप्त-शेष' होता है। यदि प्राप्त-शेष, (व्यक्ति शेष की अपेत्ता) अधिक होने पर, धन-खर्च का संकेत 'प्राप्त' तथा व्यक्ति-शेष (प्राप्त-शेष की अपेत्ता) अधिक होने पर, धन-खर्च का संकेत 'श्राप्त्र' तिखा गया है।

## काकिणी-चक्र के देखने की विधि

व्यक्ति (आप) और प्राम (स्थान)—दोनों के वर्ग जानने के उपरान्त, श्राप अपने वर्ग के नीचे, प्राम के वर्ग वाले कोष्टक में देख कर, सरलता से फल जानिए। यथा—'च' वर्ग के सामने, 'प' के नीचे 'च' होने से अग्रुभ (फल) लिखा है।

प्रथम विधि (पृष्ठ ३६४ में वर्षित ) के द्वारा, ग्रुभ होने से, तथा द्वितीय विधि (काकिसी-चक्र ) के द्वारा, अशुभ होने से, मध्यम फल होगा; अर्थात् धन-लाभ होकर, धन-खर्च भी होता जायगा।

जिस प्रकार भू-माप के लिए, मीलो के शिला-लेख ( माइल-स्टोन ) होते हैं, जिनके हारा, एक स्थान से, दूसरे स्थान की दूरी जानी जाती हैं, उसी प्रकार आकारा को ३६० खंदा = १९६०० विकला में नापा गया है। जिस प्रकार २२० गज का प्रकांग तथा १९०० गज या प्रकांग का एक मील मानते हैं। उसी प्रकार २०० क्ला = ४५००० विकला का एक नवज़ मानते हैं। इस प्रकार १२०० क्ला = १०००० विकला = सवा दो नवज = २२ खंदा की, एक राशि मानते हैं एव १६० और में, बारह राशियों होती हैं।

राशि, वर्ग, संकुल, गण, समूह, डेर बादि शब्द, एक ही अर्थ-सूचक हैं। आप किस राशि वा वर्ग ब्यादि के हें व्यर्थात् आप मे, किस राशि या वर्ग ब्यादि के, विशेष पुगुण-धर्म हैं; इसका निरचय, परम्परागत, तीन प्रकार से होता है।

भारतवर्ष त्रादि ( एशियां ) में, चन्द्र के द्वारा एवं थोरीप में सूर्व के द्वारा, राशि निरिचत करते हैं श्रीर जन्म के द्वारा, राशि निरुचय करने हा नियम, मर्बेज समान है।

भारत के समान, मुसलमानी प्रहेरों। में, चन्द्र के द्वारा तथा योरोप में, सूर्य के द्वारा, राशि निरिचत की जाती है। योरोप के निरोप विद्वान लोग, कभी लग्न के द्वारा, कभी सूर्य के द्वारा, राशि निरचय करते हैं। जिसका नियम है कि लग्न-स्पष्ट से समम-स्पष्ट ते लग्न-स्पष्ट ने लग्न-स्पष्ट ने लग्न-स्पष्ट ने लग्न-स्पष्ट ने लग्न-स्पष्ट ने लग्न-स्पष्ट ने लग्न-स्पष्ट ने लग्न-स्पष्ट ने लग्न-स्पष्ट ने लग्न-स्पष्ट ने लग्न-स्पष्ट ने लग्न-स्पष्ट ने लग्न-स्पष्ट ने लग्न-स्पष्ट ने लग्न-स्पष्ट ने लग्न-स्पष्ट ने लग्न-स्पष्ट ने लग्न-स्पष्ट ने लग्न-स्पष्ट ने लग्न-स्पष्ट ने लग्न-स्पष्ट ने लग्न-स्पष्ट ने लग्न-स्पष्ट ने लग्न-स्पष्ट ने लग्न-स्पष्ट ने लग्न-स्पष्ट ने लग्न-स्पष्ट ने लग्न-स्पष्ट ने लग्न-स्पष्ट ने लग्न-स्पष्ट ने लग्न-स्पष्ट ने लग्न-स्पष्ट ने स्पष्ट ने लग्न-स्पष्ट ने स्पष्ट ने स्पष्ट ने स्पष्ट ने स्पष्ट ने स्पष्ट ने स्पष्ट ने स्पष्ट ने स्पष्ट ने स्पष्ट ने स्पष्ट ने स्पष्ट ने स्पष्ट ने स्पष्ट ने स्पष्ट ने स्पष्ट ने स्पष्ट ने स्पष्ट ने स्पष्ट ने स्पष्ट ने स्पष्ट ने स्पष्ट ने स्पष्ट ने स्पष्ट ने स्पष्ट ने स्पष्ट ने स्पष्ट ने स्पष्ट ने स्पष्ट ने स्पष्ट ने स्पष्ट ने स्पष्ट ने स्पष्ट ने स्पष्ट ने स्पष्ट ने स्पष्ट ने स्पष्ट ने स्पष्ट ने स्पष्ट ने स्पष्ट ने स्पष्ट ने स्पष्ट ने स्पष्ट ने स्पष्ट ने स्पष्ट ने स्पष्ट ने स्पष्ट ने स्पष्ट ने स्पष्ट ने स्पष्ट ने स्पष्ट ने स्पष्ट ने स्पष्ट ने स्पष्ट ने स्पष्ट ने स्पष्ट ने स्पष्ट ने स्पष्ट ने स्पष्ट ने स्पष्ट ने स्पष्ट ने स्पष्ट ने स्पष्ट ने स्पष्ट ने स्पष्ट ने स्पष्ट ने स्पष्ट ने स्पष्ट ने स्पष्ट ने स्पष्ट ने स्पष्ट ने स्पष्ट ने स्पष्ट ने स्पष्ट ने स्पष्ट ने स्पष्ट ने स्पष्ट ने स्पष्ट ने स्पष्ट ने स्पष्ट ने स्पष्ट ने स्पष्ट ने स्पष्ट ने स्पष्ट ने स्पष्ट ने स्पष्ट ने स्पष्ट ने स्पष्ट ने स्पष्ट ने स्पष्ट ने स्पष्ट ने स्पष्ट ने स्पष्ट ने स्पष्ट ने स्पष्ट ने स्पष्ट ने स्पष्ट ने स्पष्ट ने स्पष्ट ने स्पष्ट ने स्पष्ट ने स्पष्ट ने स्पष्ट ने स्पष्ट ने स्पष्ट ने स्पष्ट ने स्पष्ट ने स्पष्ट ने स्पष्ट ने स्पष्ट ने स्पष्ट ने स्पष्ट ने स्पष्ट ने स्पष्ट ने स्पष्ट ने स्पष्ट ने स्पष्ट ने स्पष्ट ने स्पष्ट ने स्पष्ट ने स्पष्ट ने स्पष्ट ने स्पष्ट ने स्पष्ट ने स्पष्ट ने स्पष्ट ने स्पष्ट ने स्पष्ट ने स्पष्ट ने स्पष्ट ने स्प

इस प्रकार व्यापकी, राशि निर्माण करने म, सन्पूर्ण प्रध्यो पर, तीन विषयों का प्रसार दि—सूर्य, च द्र वीर तान के द्वारा । इन तीनों से से, किसी को, व्यपनी राशि का व्यपिद्धाता मानना पद्दता है। व्यक्तिम्ब, मानसिक वीर हारि। इन तीनों से से, किसी को, व्यपनी राशि का व्यपिद्धाता मानना पद्दता है। क्रांतमक, मानसिक वीर हारी, प्रवाद सक दे विद्धानों ने वताया है। इनमें मानसिक (चन्द्र) के व्र के द्वारा, भारतवर्ष व्यादि (परिष्या) में एवं व्यक्तिसक (सूर्य ) केव द्वारा, स्वाप्तान के विद्याप नानसे नहीं है। तीन की है कि, सूर्य स्वरण्यात हो। वार्त की हारी करने के देव विद्याप नानसे की है कि, सूर्य व्याद का स्वर्ण का द्वारा राशि-निर्माण करने में को देव विद्याप नानसे नहीं है। तीन की है कि, सूर्य व्याद नहीं है। तीन व्यव्याप का स्वर्ण का स्वर्ण का व्यव्याप करने में कि स्वर्ण के स्वर्ण है। सूर्य, पित्र का को दिन स्वर्ण का व्याद व्यवस्थ के द्वारा, वही निर्माण की सकता है कि, व्यापत स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण की स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण की स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण कि के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के

यहाँ तक तो, आपकी समझ में जा गया होगा कि, सूर्य, वन्द्र, लग्न की राशि द्वारा, अपनी राशि मानना चाहिए। परन्तु कव, कैसे. क्सिसे का प्रश्न बठवा है। लग्न में मवभेद न होने के कारण, सूर्य-चन्द्र मात्र का विवेचन, जागे लिखा जा रहा है। इन्हीं दोनों पर, निम्न-लिखित निर्मय प्राप्त हो रहे हैं।

किसी भी परम्परा के प्रसार का कोई मुख्य कारण दोता है। इतिहास में, एक अन्ये पकर के बाद, वता बता है कि, वर्तमान में ब्लोविय का प्राचीन प्रम्थ 'सूर्य-सिद्धान्त' है और इसमें निशोर्ष समय की गणना, प्रारम्भ की गणी है। यह प्रम्थ, पूर्तिगोलाय के अश्रश्र देशान्तर के लगभग, स्थान के आभार पर, रचा गया है। वस समय-

प्रात. (वमकोदि) मध्याह (सिद्धुर) सायम् (रोमक) (निशार्थ (संका) पूर्वी देशान्तर १६४।१० परिचमी देशान्तर १०४१० परिचमी देशान्तर १४४१० पूर्वी देशान्तर १४४१० वर्तमान मारत में रात्रि थी, जो कि पूर्वी देशान्तर ६८ से ६६ तक वसा हुआ है। रात्रि के कारण, चन्द्र-प्रधान हो गया, किन्तु दिन वाले देशों में सूर्य-प्रधान हो गया। प्राचीन यमकोटि, सिद्धपुर, रोमक और लंका के वताये गये, देशान्तरों पर, आज समुद्र लहरा रहा है। ज्योतिप के आदि प्रन्थ की रचना का समय, ऐतिहासिक स्मृति के लिए, चन्द्र द्वारा राशि वताने की परम्परा का प्रसार किया।

- [क] इसमें, संत्रेष से उयोतिप-विकास का इतिहास लिखा गया है। सिन्धुनद से वर्मा तक तथा हिमालय से भूमध्यरेखा तक के मध्य में, जो वर्तमान 'मारतवर्ष' है; इसमें की सारी संस्कृति, 'स्वायम्भुव' मनु से आज तक, अस्यन्त विश्वस्त प्रमाणों के द्वारा, ईसापूर्व ३१०२ वर्ष से ही प्रतीत हो रही है। स्वायम्भुव मनु से, जिस प्रकार, हम भारतवर्ष में 'मानव-काल' ऋग्वेद से पुराण तक के वर्णित आधारों पर, वता रहे हैं, उसी प्रकार, स्वायम्भुव मनु से पूर्व (कितना पूर्व ? हम नहीं कह सकते), 'देवकाल' था। 'देवकाल' के समकाल में 'देत्यकाल' भी था; कहना यों चाहिए कि, दैत्यकाल पहिले और देवकाल वाद में था। हाँ, तो ईसापूर्व ३१०२ वर्ष से, इस भारतवर्ष में संस्कृति का प्रारम्भ हुआ; यही समय वेद, वेदांग—आदि का भी समय माना गया। 'आर्यक्योतिपकाल' या वेदांगक्योतिपकाल भी, लगभग यही, ईसापूर्व ३१०२ वर्ष ही समिमए। प्राचीनता वताने के लिए, लम्बी-लम्बी श्रसम्भाव्य संख्यावाले, युग-मान रख देने मात्र से तो, प्राचीनता न मानी जायगी। यथा, इसी 'जातक-दीपक' अन्थ में, लग्न-सारिणी के कोष्टक (चार्ट), इस विधि से बनाये गये हैं कि, आप मुम 'लेखक' को, ई० वीसवीं शताव्दी के, लाखों वर्ष पूर्व में का, बता सकते हैं किन्तु तथ्यतः यह प्रन्थ, इ० १६४०-१६४७ के मध्यकाल में लिखा और मुद्रित किया गया।
  - [ख] आज भारत से, चीन, प्रीक, इजिप्त, इंगलैंग्ड आदि देश, जो अलग सममे जा रहे हैं वे, सव एक दिन, 'आदिल-सम्यता' के स्व में वॅथे हुए थे। इस प्रकार ईसापूर्व २६३७ वर्ष से, 'चीन में' प्रभवादि पिट-संवत्सरात्मक काल-पद्धित का प्रयोग, आज तक होता चला जा रहा है। इसके वाद ईसा पूर्व १२०० वर्ष में, भारत के 'गर्गाचार्य' ने गर्गसंहिता की रचना किया। ई० पूर्व १४०० वर्ष से, 'भारत-योरोप का सम्यन्ध' व्यापारिक आवागमन के रूप में प्रतीत हो रहा है। ई० पूर्व १४०० ४४६ वर्ष में 'थेल्स' (शीकवासी) ने, इजिप्त में जाकर, ज्योतिष का अध्ययन किया। इसने ई० पूर्व ४८४ वर्ष वाले 'सृर्ययहण' का गिएत किया था। ई० पूर्व ४७६-४७० वर्ष के मध्यकाल का 'पीथ्यागोरास' (पीठगुरु) प्रीकवासी ने, इजिप्त, नूतन 'रवाल्डिया' (वेवोलोन Babylon) और भारत के गंगातटवर्ती प्रवास में, ज्योतिप-ज्ञान पाया। ई० पूर्व ४६४-३८४ वर्ष के 'मेटन' (प्रीकवासी) ने, १६ वर्षीय 'सौर-चान्द्र' चक्र का रोधि किया था, जो कि आज, भारत के केतकी-मन्थ में वर्तमान है। ई० पूर्व ३२४ वर्ष में 'सिकन्दर' (प्रीकनरेश) ने भारत पर अभियान किया था। ई० पूर्व ३२१-२६७ वर्ष में 'चन्द्रगृत मौर्य' का राज्यकाल, भारत में था। सिकन्दर के उत्तराधिकारी 'सिल्यूक्स' से, भारत का सम्पर्क, ई० पूर्व १२३-३०० वर्ष में रहा था। ई० पूर्व १६०-१२० वर्ष के 'हिपार्कस' (प्रीकवासी) को, पाश्चात्य-ज्योतिपी, 'ज्योतिष का पिता' कहते हैं। 'टालेमी' (ई० १००-१७० प्रीकवासी) ने, 'सिटाक्सिस' नामक ज्योतिष-प्रन्थ बनाया था।
    - [ग] चाजुप मन्वन्तर के 'उर' नामक नरेश-काल सं, भारत का विदेशों से सम्वन्ध हुआ। ये आदित्य-सम्यता वाले 'देव' कहाते थे और फारस (यमन) तथा अरव के मध्यवर्ती देश के निवासी, जो कि आदित्य-सम्यता वाले (सुमेरियन), 'रवाल्डियन' (न कि खाढ़िडयन) कहाते थे। आद, आदम, रव (रिव), रा आदि, आदित्य के अर्थ-सूचक शब्द हैं। कालान्तर में जब इनके वंशजों ने, दैत्य (असुर) सम्यता वाले देश (असीरिया) की राजधानी, 'वेबीलोन' (Babylon, ईराक्त) में निवास किया, तब असीरिया नाम, लुप्त-प्राय होकर, उस देश का नाम, 'रवाल्डिया' कहा जाने लगा था। पूर्वोक्त सिल्युक्स-चन्द्रगुप्त मौर्य के सम्बन्ध काल में, इन रवाल्डियनों (नृतन असीरियनों) की साहित्य-

सामिषयों का भी, बादान-प्रदान हुआ। इसी समय (सूर्य-सिद्धान्त मन्ध के बाधार पर ) एक 'मय नामक' बसीरियन ( असुर ) के डारा, एक 'पारडुलिपि' ( ज्योतिय-सम्बन्धी-कृति ), कुसुमपुर=परना ( मीर्य-राजपानी ) में बादी थी। किन्तु देश पूर्व रेशन्य के देशन के बाद २०० वर्ष ( १७०० वर्ष) तक के कात में, यहाँ (भारत ) कोई मन्ध नहीं बना।

- [च] वेदांग-ग्योतिष श्रीर गर्भसंहिता में मह-गणित था नहीं; किन्तु, पूर्गेक 'पायदुलिपि' के हारा, 'श्रावंगह' (ई० ४५६-४०० पटना-निहार ) ने, गुन-साम्राय-काल में 'पूर्व-तिवान्त' प्रत्य की रचना किया। 'पास्तिमिहिर' (ई० ४२१-४४ उन्जेन), 'महत्त्वाच्ये' (ई० १११४ वीट, मुगल-काल), 'गोस्तराचार्ये' (ई० १११४ वीट, मुगल-काल), 'गोसुर्वदेना' (ई० १६२० कोकखदेशी नहेंगांव), 'केरी लक्ष्मण कुत्रे' (ई० १९१४ विद्युलिप्ते के प्रत्य कोकखदेशी नाँदगांव), 'पूर्ण्या सिवान्तां' (ई० १९६६ प्रत्य कोकखदेशी नाँदगांव), 'प्रत्येतिहर्वे सामन्त (ई० १९६६ कटक के राजवंशत पर्न महामहोषाप्याय), 'वेक्ट्रेस गासुराक्षी सेतकर' (ई० १९६६) श्रावि के भारत में श्योतिष का विकाश किया। 'संसर गासकष्य रांसिल' (ई० १९६६) ने, 'भारतीय स्थितिपाल का इतिहास' नामक प्रत्य प्रकाशित किया।
- [क] मुस्लिम काल में, बगदाद के रालीमा 'अल्मायन' ( ई० ⊏१८ ) ने, 'टा नेमी' ( प्रीकवासी ई० १००-१७० ) के प्रन्थानुसार, अरबी भाषा में 'अल्मानेस्त' नामक प्रत्थ बनाया । इसके बाद गेवित ( ई० ८३६ वगदाद ), 'अल्मोनी' ( ई९ ८६०-६२६ ), 'अल्मलेका' ( ई० ६६५ बगदाद ), 'अल्मुहम्मर' ( ई० ६६६ रोकेन्द ), 'अल्मुहम्मर' ( ई० ६६६ रोकेन्द ), 'अल्मुहम्मर' ( ई० १२ वॉ शताब्दी ), 'त्रीमिक्टीन' ( ई० १३ वॉ शताब्दी ), 'त्रीमिक्टीन' ( ई० १३ वॉ शताब्दी ), ज्योविष का विकास किया। मुस्लिम संस्कृति का प्रारम्भ, विभव स्व स्वस्थान का प्रारम्भ, क्षित्र में स्वक्षा ।
- चि] चीन में, 'लीओहाग' (ई० २०६), 'याग' (ई० ७२०), 'काचिउकिङ्' (ई० १२=०) श्वादि ने, ज्योतिष का विकास किया। ई० १६६४ में, पैकिन-नगरस्य, 'राज्य-ज्योतिष-मण्डल' ने, ई० १६२४ से २०२१ ई० तक (३६७ वर्ष) का 'पचांग' बनाकर रख दिया है।
- [ख] योरोप में, 'टालेगो' ( ई० १००-१०० श्रीकवासी ) द्वारा छत, सह-गाणित में अन्तर देतकर, स्पेन-नरेश 'अल्फोसी' ने टोलेडी नगरवासी भेजहुन' ( ई० १२४० ) के द्वारा 'अल्फोसिने-देलल्' मन्य की रचता कराया । इसके बाद 'कोपर्निक्त' (ई० १४०२-१४४३ ) में क्टिंग ( ई० १४४० न्हिंग ( ई० १४४० न्हिंग ( ई० १४४० न्हिंग ( ई० १४४० न्हिंग ( ई० १४४० न्हिंग ( ई० १४४० नहिंग ( ई० १४४० नहिंग ( ई० १४४० नहिंग ( ई० १४४० नहिंग ( ई० १४४० नहिंग ( ई० १४४० नहिंग ( ई० १४४० नहिंग ( ई० १४४० नहिंग ( ई० १४४० नहिंग ( ई० १४४० नहिंग ( ई० १४४० नहिंग ( ई० १४४० नहिंग ( ई० १४४० नहिंग ( ई० १४४० नहिंग ( ई० १४४० नहिंग ( ई० १४४० नहिंग ( ई० १४४० नहिंग ( ई० १४४० नहिंग ( ई० १४४० नहिंग ( ई० १४४० नहिंग ( ई० १४४० नहिंग ( ई० १४४० नहिंग ( ई० १४४० नहिंग ( ई० १४४० नहिंग ( ई० १४४० नहिंग ( ई० १४४० नहिंग ( ई० १४४० नहिंग ( ई० १४४० नहिंग ( ई० १४४० नहिंग ( ई० १४४० नहिंग ) 'जाता' ( ई० १४४० नहिंग ) 'जाता' ( ई० १४४० नहिंग ) 'जाता' ( ई० १४४० नहिंग ) 'जाता' ( ई० १४४० नहिंग ) 'जाता'
- आदि ने, ज्योतिष का विकास किया।

  [ज] इस नं० २ के 'क' से 'झ' उक, लिखने के बाद पता चलता है कि, 'मूर्व-सिदान्त' (ज्योतिष का आदि

  मन्य ) के आधार पर, 'निशाय' सख्ता के कारख, 'चन्न-स्थान' राश्चि मानने की परम्परा का विकास

  हुआ और योरोप में 'चन्नाह-सालांन' सखना-कम के कारख, 'मूर्व-स्थान'राश्चि मानने की परम्परा का

  विकास हुआ है। 'जातक-दीपक' के लेख का ग्रीवहासिक स्थल- 'चवलपुर' है ऐसी स्थान, इस 'व' लेख

  के द्वारा, 'वद--संचित देगी।

एकादश-वर्तिका

(४) पिपरिया ( उल्ल्क तीर्थ से ४ मील, नर्मदा के दिल्ला तट पर, मालवा-गुजरात सीमा पर )

यहाँ पिप्पलाद ऋषि का आश्रम था। (६) पिपरियादाट ( मध्यप्रदेश के नरसिंहपुर जिले में,

गरारू से ४ मील, नर्मदा के दिल्ला तट पर )। (७) पिप्पलेश्वर ( मर्दाना से ६ मील, नर्मदा
के उत्तर तट पर, मण्डलेश्वर से १२ मील, मध्यप्रदेश के इन्दौर जिले में)। यह अश्वत्थ

शव्द का देश, भ्रमात्मक है।

२२. पांचाल

—यह देश हिमालय से चन्यल नदी तक था। फेलम-चिनाय-व्यास-रात्री-सतलज—इन पाँच

नदियों के मध्यवर्ती, पांचाल थे, कालान्तर में यमुना-गंगा-गोमती-चौका-सरयू नामक पाँच

नदियों के मध्य, पांचालों की यस्तियाँ हो गयीं। पांचाल राजधानी, अहिच्छत्र (अहिस्थल =

रामनगर, उत्तरप्रदेश के वाँसवरेली जिले में, आँवला स्टेशन से ६ मील) में थी।

कौरव-पाण्डव के अध्ययनकाल में, हुपद को पराजित कर, अहिच्छत्र में द्रोणाचार्य ने

निद्यों के मध्य, पांचालों की चिस्तयाँ हो गयीं। पांचाल राजधानी, अहिच्छत्र (अहिस्थल = रामनगर, उत्तरप्रदेश के वाँसवरेली जिले में, आँवला स्टेशन से ६ मील) में थी। कीरव-पाएडव के अध्ययनकाल में, हुपद को पराजित कर, अहिच्छत्र में द्रोणाचार्य ने राजधानी बनायी। तब हुपद की राजधानी, काम्पिल्य = कम्पिला (उत्तरप्रदेशी फर्क खाबाद जिले के, कन्नौज के पास) में हुई, इसी कम्पिला में द्रौपदी-स्वयम्बर हुआ था। इसीसे द्रौपदी, पांचाली भी कहाती थी। उत्तर पांचाल = कहेलखएड। दिल्ल पांचाल = कन्नौज (गंगा) से चन्त्रल तक। श्रीरामकाल में अहिच्छत्रा नगरी = गोहाटी (आसाम) को कहते थे (बाल्मोकीय)। २३. कंक -(एक प्रकार का पत्ती) लोहपृष्ठस्तु कंकः स्यात् (अमरकोश)। विराटनगर में युधिष्ठिर, कंक देशीय बनकर रहे थे। (१) लोहाक (राजपूताना में) (२) कंकाली टीला अथवा

था। (३) लोहार्गल = लोहागरजी (नवलगढ़ से २० मील, राजस्थान) यहाँ युधिष्ठर द्वारा स्थापित, शिवमन्दिर तथा भीमसेन द्वारा स्थापित भीमेश्वर हैं। (४) लोहार्या (ब्राह्मण-गाँव से ६ मील, नर्मदा के दिन्तण तट पर; इन्दोर प्रान्त) यहाँ पाएडव, वनवास-काल में आये थे।

२४. कुरु — (कुरुवाह्म = कुरुत्तेत्र) पंजाव के अम्वाला और कर्नाल जिले का भूभाग (सरस्वती और दण्यती विगर ] के मध्य का प्रदेश)। कुरु राजधानी या तीर्थ, त्तेत्र = थानेसर (स्थाणु तीर्थ = स्थाण्वीश्वर = स्थानेश्वर = थानेसर, पंजाव में)। परीत्तित (प्रथम) के पिता, कुरु (वायुपुराण) ने, यहाँ कृपित्तेत्र (एप्रीकल्चर फार्म) वनाया था। कुरु से पूर्व, इस प्रदेश का नाम ब्रह्मवर्त्त था। ब्रह्मवर्त्त के वाद, ब्रह्मिष्ट देश, नाम पड़ा। क्रम से—ब्रह्मवर्त्त, ब्रह्मिष्ट देश,

लोहवन ( उत्तरप्रदेशी मथुरा के समीप )। लोहवन में, भगवान कृष्ण ने लोहासुर को मारा

कुरुत्तेत्र, धर्मत्तेत्र, सप्तसिन्धु त्रादि नाम हुए।
२४. कालकोटि — (कालकूट) (१) महाकाल यन में 'महाकाल' का मन्दिर ( उज्जैन में ) (२) उत्तरप्रदेशी वाँदां जिले में 'कालिजर' प्राम ( यहाँ 'काल' का स्थान था )। श्रीशिव ने, काल को जीर्ए किया था।
२६. साकेत — (स्वर्ग) अयोध्या ( उत्तरप्रदेश के फैजावाद जिले में )

२७. कुकुर — पूर्वी राजपूताना का खरड (आनर्त का पड़ोसी)। मतान्तर से महीकरठ।
२८. पारियात्र — पुष्कर (अजमेर) से चम्बल तक के मध्यवर्ती पर्वत (अर्वली पर्वत)।
२६. श्रीहुम्बर — (१) डलहौजी-वाकलोह (२) व्यास-रावी के मध्य (व्यासतट में कुलूत देश तथा रावी-तट में श्रीहुम्बर देश था (३) उमरकरटक (मारवाड़ में)।
३०. कापिष्ठल — (कपिस्थल भवः) कपिस्थल तीर्थ = कैथल (पंजाब के कर्नाल जिले में)।

३१. गणाह्य —हस्तिनापुर (प्राचीन नाम नागपुर) नाग = हाथी = हस्ती (चन्द्रवंशी सुहोत्र का पुत्र एवं अजमीट का पिता)। उत्तर प्रदेश के मेरठ से २२ मील पूर्वोत्तर, बुढ़गंगा के तट पर (वर्तमान गंगा से ४ मील, पश्चिम) इसी बुढ़गंगा में बाढ़ आकर, हस्तिनापुर नष्ट हो गया तब, पाएडव-वंशी निचक्रुने, बत्स (कोशाम्बी) में राजधानी बनाया।

| [ %oc                  | r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F 22.                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ,                      | बुद्ध के समक्रात में थी। (२) वत्सप्राम=विद्यपाय≕भीटा (इलाहाराद के इरादवर्गज के<br>पास। इसे बीथाव्यपट्टन भी कहा गया है। (३) वत्स∽वन (उत्तरप्रदेशी मधुरा जिले के<br>ब्रजमयदल में) यहाँ ब्रह्मा ने वछड़े पुरावे थे।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| દ. ધોવ                 | —इरियाना प्रदेश (पंजाब में )। पोप श्वाभीरपल्ली स्वात (श्वमरकोरा )। श्वाभीर =श्वहीर =<br>ग्वाल । पल्ली =प्रदेश= मधुरा, हिसार, माश्टगोमरी, गुजरात (जिला ), ग्वालियर श्वादि<br>में ग्वाली का निवास रहा था । किन्तु मुख्य स्थान, हरियाना प्रदेश ही माना जायगा ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| १०. यामुन              | —पूर्वी यसुना के तटवर्ती प्रदेश। इलाहाबाद (उत्तरप्रदेश) में एक तीर्थ स्थान 'यासुन' है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ११. सारस               | त —सरस्यती (कुम्हेत्र सं भटमेर-हनुमानगढ़ तक ) नदी के तटवर्ती प्रदेश । कुम्हेत्र =थानेसर<br>( पंजाय में ), मटमेर ( बीकानेर में ) ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| १२. मरस्य              | जयपुर, ऋलवर, भरतपुर ( राजपृताना में )। राजपानी मछेरी श्रीर विरादनगर ( जयपुर<br>से ४१ मील, उत्तर ) में थी।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| १३. माध्या             | मेक —नागरी (नगरिया), मेवाड़ के चित्तीड़ से ११ मील। इसे मध्यमिका श्रीर मध्यमक भी कहा है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| १४. माधुर              | क —व्रज-मण्डल (६५ कोशी परिकसा) के स्थल । राजधानी मधुपुरी=शुरसेना=मधुरा<br>(उत्तरप्रदेश में )। वहाँ मधुरैत्य के पुत्र, लवाग्रासुर को, शत्रुद्र ने पराजित किया था।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| १४. उपवर्ष             | ोतिष — उत्तरकाशी ( उत्तरप्रदेश के, टेहरी मे ४२ मोल )। इसका चेत्र १० मील =१ योजन का है।<br>यह वारखावत शितर के ऊपर है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                        | एप —(१) कष्वाश्रम [क] राजपूताना के कोटा से ४ भीत दक्षिण पूर्व । [स्र] मन्दारर या<br>मनारर (जत्तर पदेश के विजनीर जिले में, मार्तिशोः चुका नदी के तट पर) । (२) कुरुतेत्र ।<br>(२) गगा-यमुना का मध्य भाग । (४) नैमिपारण्य । (४) विलया-गाजीपुर-जीनपुर के जिलों<br>का भूभाग । इनमें ते० २ अधिक ठीक है। दुष्यन्त-राकुत्त्वता का मिलन, मदावर में दुध्या था ।<br>(६) उत्तराखरुड (यमुनोत्तरी, मंगोत्तरो, केदारनाथ, यदरीनाथ, नरनारायणाश्रम त्रादि )।                                                                                                                                                                                                                                     |
| ्रेश्७. सूरसेन         | श्ररसेना रखा था (बाल्मीकीय) किस के पिता उमसेन के समकाल में, श्ररसेन भी थे। श्ररसेन,<br>बसुदेव के पिता तथा कृष्ण के पितामइ थे। किन्तु शत्रुघ (रामग्राता) के पुत्र का भी नाम<br>श्ररसेन (श्रुवसेन) था। इसी के नाम पर मश्ररा राज्य का नाम, श्ररसेना था।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                        | न —ऋद्रिगोत्रिमित्रावाचलरौलशिलोञ्चयाः ( अमर्रकोरा )। जयपुर के श्रास-पास के रवेतपर्येत ।<br>यहाँ शुद्ध-पाठ 'गौरप्राथ' से, रोलावाटी के पर्यत हैं ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| १६ उद्दे।              | हिक —बुलन्दराहर (उत्तरप्रदेश से) इसे उद्वेहिक भी कहा गया है। किन्तु उद्देहिक ही शब्द ठीफ है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                        | गुढ़ —पास्डुकेश्वर ( उत्तरप्रदेश के गढ़वाल जिले में ) यही पाय्डवी का जन्म हुआ था। पाय्डुकेश्वर<br>को योगवदरी (ध्यान-यदरी) भी कहते हैं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>২</b> ং. ঋষ্ণা<br>- | (अ —(१) असीरताइ—(मध्यप्रदेशी निमाइ जिले मे ), यहाँ अस्वस्थामा [महामाइल-वर्षित ] की राजवानी थी। (१) अस्वस्थामा का स्थान—कामपुर जिले के यराजवुर (शिवराजवुर ) रेलवे रहेतम से २ मील कत्तर में, ताराविनिवादा गाँव से कुछ परिधम 'खेरेदबर' महादेव का रखान है; वे अस्वस्थामा ब्राटा स्थापित किये गये थे, पास ही अस्वस्थामा का भी स्थान है। (१) अस्वतीर्थ—(गंगा-काली नदी के संगम पर, उत्तरप्रदेशी कजीज से ४ मील) इस तीर्थ में अध्यक्ति के सत्यवादी (गाँप-पुत्री ) के निवाह—स्थाप, का सम्बन्ध है। सत्यवती के पुत्र, जमहाना थे। अस्वस्थ के अर्थ पीपल (बृज् ) है। अपुण्त (४) पिपरावाँ गाँव, उत्तरप्रदेशी गोरस्यपुर से ४६ मील नीगढ़ स्टेशन हैं। नीगढ़ से १० मील उत्तर में पिपरावाँ गाँव है। |

एकादश-वर्तिका ] १४. अश्ववदन — (अश्वमुख) रोहिताश्वगढ़ (बिहार के शाहाबाद जिले में, रोहतास)। इस किले को इरिचन्द्र के पुत्र रोहिताश्व ने वनवाया था। ई. १४४३ में महाराज मानसिंह ने, दो लाख रुपया खर्च करके, इसका सुधार करवाया था। १६. दन्तुरक —(१) समतट (देखिये नं. १३)। (२) दन्तुरा नदी = वैतरणी नदी (वंगाल में) (३) मरगुई

अर्च (वर्मा में) (४) जगन्नाथ पुरी (उड़ीसा में)। यहां बुद्ध के दाँत रखने का स्थान श्रीर किता की राजधानी रही थी। बुद्ध के दाँत रहने के कारण 'दन्तपुर' नाम था, ई. ३१८ में जगदीश-मृतिं प्रगट हुई थीं; तब जगन्नाथ (पुरी) नाम पड़ा। १७. प्रागच्योतिष-( प्राग्च्योतिषपुर ) गोहाटी ( त्र्रासाम में ) । यहाँ कामरूप देश की 'कामाख्या' देवी हैं। ४१ पीठों में से, एक पीठ महात्तेत्र है। यहाँ सती की योनि गिरी थी। त्रानन्दाख्य, प्राचीन

मन्दिर ई० १५६४ में कालापहाड़ ने, तोड़ डाला था। यह नवीन मन्दिर, कुचिवहार-नरेश ने वनवाया था। तन्त्र-साधना का प्रमुख स्थान है।

१८. लौहित्य — ( लोहित्य = लोहित ) लौहित्यंगिरि से निकलने वाली लोहित नदी अथवा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी ( पूर्वी आसाम में )। —ब्रह्मपुत्रनद्। "उत्तरे हिमवत्पार्श्वे चीरोदो नाम सागरः। आरब्धं मन्थनं तत्र देवदानवपूर्वकैः॥" १६. चीरोद इस चीरोद की प्रसिद्धि 'चीरसागर' है; किन्तु यह श्री विष्णु का शयन-स्थान नहीं था। इसे चीरोदसागर कहना चाहिए। श्री विष्णु-लक्ष्मी के निवास का चीरसागर 'अदन' ( अरब ) में था। —(शिवसागर)। यह समुद्र शब्द, चीरोद के साथ भी है। यदि अलग माना २०. समुद्र

तो, शिव-सागर टाउन, पूर्वोत्तरी आसाम का रेलवे स्टेशन है। —(महाभारत में एकचक्रा नगरी ) मानव-भन्नी वकासुर 'त्रारा' (बिहार ) में, भीम द्वारा २१. पुरुषाद मारा गया। त्रारा में बुद्ध के समय में भी 'मानव-भत्ती' रहते थे। 'त्रद् भन्नगो' धातु से युक्त=पुरुष+ अद शब्द है। इसे पुरुष-भक्तक भी लिखा गया है। २२. उदयगिरि —(१) भुवनेश्वर ( उड़ीसा ) से ७ मील पूर्व एक पर्वत । इसे कुमारीगिरि भी कहा गया है । (२) मध्यप्रदेश के भेलसा से ४ मील परिचम। चूँ कि उदयगिरि शब्द, पूर्व दिशा में कहा गया है; इसलिए कुमारीगिरि ठीक है।

े —(१) शोखभद्र नद।(२) भद्रेश्वर=त्र्यनामदेश (इय्डोचायना) के 'मी-सोन' गाँव में।(३) २३. भद्र भद्रेश्वर (वंगाल में ) (४) भद्रकच्छ = शाहाबाद-पटना (विहार में )। (४) भद्राच ( उड़ीसा में )। तथ्यतः 'भद्र' शब्द से शोणभद्र तटवर्ती ( भद्रकत्त ) प्रदेश समिकए। —पूर्व गौड देश = वंगाल के ढाका, पावना, वोगरा, फरीदपुर, राजशाही के भूभाग। राजधानी **२४.** गौडक

लखनौती (लक्ष्मणावती), मालदा जिले में । [पुरुपपरीचा तथा ऋद्भुतसागर में वर्णित], गौड देश, मारवाड को न समिमए। "वंगदेशं समारभ्य भुवनेशान्तगं शिवे। गौडदेशः समाख्यातः सर्वविद्याविशारदः ॥" स्कन्दपुरास । लक्ष्मसापुरी = लखनौती । अद्भुतसागर = ( वल्लाल-सेनदेव विरचित मेदिनीय ज्योतिप प्रन्थ )। पुरुपपरीचा (मैथिल महाकवि विद्यापित ठक्कुर रिचित संस्कृत प्रन्थ)। उत्तर गौड, दिवाण गौड, पश्चिमगौड देश भी बताये गये हैं किन्तु

यहां केवल पूर्वदेशीय 'गौड' लिखना ही आवश्यक है। -वंगाल के वाँकुरा-मिदनापुर का भूभाग। किसी समय गौड़ देश भी सम्मिलित था। पुरुड़वर्धन (पूर्णवर्धन) के समय, राजधानी 'पारुडुआ' (बंगाल के मालदा से ६ मील उत्तर ) में थी।

कोटिवर्ष या पुरुड़वर्धनभुक्ति (वौद्धकालीन )=वंगाल के राजशाही-दीनाजपुर के भूभाग में। —उड़ीसा प्रदेश।

```
િ કેલ્સ 1
```

जातक-दीपक र

३२. मध्यप्रदेश - पूर्वोक्त सभी स्थानों के सिहत मध्यप्रदेश की सीमा-

"हिमवद्भिन्ध्वयोर्मध्ये यस्त्राग्विनशनाद्षि । शस्यगेव प्रथागाच्च मध्यदेश: प्रकीर्तित:॥ " अर्थात् हिमालय से रिन्थ्याचल (नर्मदा) तक (उत्तर से दक्तिए) और प्रयाग से कुठतेन तक ( पूर्व से पश्चिम ) मध्यदेश कहा गया है।

### पूर्व देश [२]

( स. युका, पुषा, = शक )

--(१) नीलाञ्जनानदी (विद्वार के गया के पास)।(२) लोहतक फील से निकलने वाली 'सुरमा नहो' ( पूर्वी क्रासाम में )। (३) आञ्चन प्राम ( रॉचो से लोहारहाना। लोहारहाना से पक्की सडक गुमला तक, इसके मध्य, (गुमला से ममील पहिले ही) टीटो है। टीटो से ३ मील बाखन-थाम, छोटा नागपुर जिले मे )।

२. गुपमध्वत्र -(१) वाराणसी के विश्वनाथ (सन् १६४६ ई. से बनारस का नाम, पुन. वाराणसी हो हो गया )। (२) बिहार के राजगिर (राजगृह जरासन्ध राजधानी ) से एक नृषभ पहाड़ी। पक्षमाल्यगिरि-( मालकेतु ) पटकाई पवस, त्रासाम मे । इसो के पास, भारत-राज्य के पेट्रोल काररताने हैं।

४. व्यानमुख - (ज्यावसर) वक्सर (विहार के शाहा नद जिले में ) यहाँ पाण्डव (भीम) द्वारा, मारे गये वकासुर का स्थान था ( महाभारत में, एकचका नगरी रिवारा-विहार ] की कथा )

-(पाठ-भ्रष्ट) इसे सुद्धा देश समित्र । सुद्ध=(१) राजधानी चटगाव (नंगाल)।(२) ४. सूच्म दासोदरनदो-हल्दीनदी के मध्य, राजधानी ताम्रलिप्ति (ई. पाचवी शताब्दी से)। ताम्र-लिप्ति = तमलुक ( चंगाल के मिदनापुर जिले में )। यहाँ मोरुपज ( मयुर्ध्वज ) की भी राज-धानी थी। इन्हीं की सन्तान, वर्तमान वर्मी देश का राजवंश है।

६. कर्वट -(१) वामलिप्ति राज्य (देखिए नं. ४) महाभारत में 'कर्नटाधिपवि वाम्नलिप्त' का वर्णन है। (२) काशो ( नाराणसी ) में, एक 'काशी कर्नट' नामक स्थान है।

७. चन्द्रपुर -चन्द्रपुर ( हाजीगंज से दक्षिण, बंगाल में ) म. शुर्पकर्<del>ण</del>ी -( सर्वतोभद्र में गजनर्श ) (१) करियाम ( थगाल के रंगपुर जिले में )। (२) कुरहायाम= वैशाली = वितया-प्रसाद (विद्वार के मुजपफरपुर जिले में ) के पास-'इस्तीमाम'। (३)

गजकर्ण नामक वही का स्थान ' गया ठीवे' (विहार ) में है । -सासी पर्वत ( ग्रासाम मे )। ६. सर -(१) दिन्न हो विहार प्रान्त (राजधानी राजगृह श्रीर गया)(२) नवीन मगध=सम्पर्ण १०. मगध

निहार प्रान्त (राजधानी राजगृह = जरासन्धराज्य । पटना में शिशुनागवंशी अजातशात्रका राज्यभिषेक हुआ तथा इसके पीत्र ( उद्याख्य ) ने, पटना को बसाया ( तिश्वृत किया ) तथ, राजगृह की राजधानी छोड़ दी गयी थी। ११. शिविरगिरि-(पाठश्रव्द)। शबरगिरि (शुद्ध)(१) शबरगिरि=सन्थाल परगना।(२) सुबनेस्वर

के पास 'श्वरदीपक' का स्थान था। (३) शैपलगिरि=रामगिरि=रामटेक ( वस्पई के नागपुर जिले में ) -तीरनुक्ति (ग्रीयकालीन) तिर्वत=दरमंगा-भागलपुर के भूभाग, राजधानी जनकपुर १२. मिनिला

(नैपाल में) । प्राचीन जनकराश्य = चम्पारन से दर्शना वक, मुजपनरपुर से जनकपुर वक । -२४ परगना, खुलना, वेकरगाँउ (बंगाल मे)। इस सुन्दर-पन तथा फजरी-यन भी कहा गया है। १३. समतट

यहां से गंगा की लगमग १४ घाराएँ, समुद्र में मिलती हैं। प्रधमधारा 'हुगली' नदी के नाम से, अन्त में गंवासागर वी रें ( मागर टापू ) है। इसी धारा की भगीरथ ने निकाला था।

- उदीसा परेश । इसे चौड़ या बोद देश भी कहा गया है । 18.33

११. अर्ध्वक्रएट - महेन्द्र पर्वत ( उड़ीसा के गंजाम जिले में )। -(१) भोगनन्दीश्वर ( मैसूर के नन्दी स्थान में )। किन्तु यह स्थान आग्नेय दिशा में नहीं हो १२. वृप सकता। (२) विहार के राजगिर में गृपभ पहाड़ी। यह स्थान, यथाकथंचित् होना, सम्भव है।

१३. नारिकेर -(१) उड़ीसा में नारियल-उत्पादक-चेत्र। (२) नेकोबार टापू। १४. चर्मद्वीप — अण्डमान टापू। १४. विन्ध्यान्तवासी—बुन्देलखण्ड-वघेलखण्ड, विन्ध्य-भारत, ( विन्ध्याचल के देश )। १६. त्रिपुरी — ( नं. १० देखिए चेदिक )

१७. रमशुघर —(१) जटाधर महादेव ( मध्यप्रदेश के पचमढ़ी में )। (२) शुगवंशी पुष्यमित्र काल (ई. पूर्व १८४-१४८) में यूनानी वस्ती, ग्वालियर की सिन्धु नदी के तट में। रमश्रु=डाढ़ी के वाल। १= हेमकूट — आग्नेय दिशा में वर्फ या सुवर्ण का कोई पर्वत नहीं है : केवल उड़ीसा में, खण्डिंगिर है। १६. व्यालयीव —(शुद्धपाठ, व्यालयाव) । शेपाचलम (मद्रास ) । २०. महायीव -( शुद्ध पाठ महायाव )। महायाव = महेन्द्र पर्वत ( महेन्द्रगिरि, उड़ीसा में )

२१. किप्किन्धा -- उड़ीसा के विजयनगर के पास, निम्वपुर से एक मील पूर्व, एक स्थान ( कहते हैं कि, यहाँ वालि का शव-दाह हुआ था )। २२. त्रमरकरटक - वघेलखरू में । रेवा = रीवाँ । इस देश की नदी का नाम भी रेवा है । दक्ष्वाकुवंशी पुरुकुत्स की पत्नी नर्भदा (नागकन्या) थी। इसी के नाम पर, रेवा का नाम, नर्भदा हो गया। २३. क्एटकस्थल-कटक ( वर्तमान उड़ीसा की राजधानी )।

२४. निपादराष्ट्र—विन्ध्यपर्वत श्रोर सतपुड़ा पर्वत के पूर्वीभाग। —पुरी (जगन्नाथ ), उड़ीसा में । २६. दशार्ण —( देखिए मध्यदेश का नं. ६ संख्यात ) यह देश, सीमा-स्थित समिक्त । २७. नग्नपण् —नागा-पूर्वत ( जवलपुर-मण्डला फोर्ट के मध्य-मार्ग में ) । २=. शवरपर्ण -(१) शैवल्गिरि = रामगिरि = रामटेक (वम्बई के नागपुर जिले में )। इसी शैवलगिरि

( शवरपर्ण ) में, मठारवंशी शवरादित्य, ई. = वीं शताब्दी में, कर्लिंग-नरेश था। (२) प्राचीन शवरपर्ण=भुवनेश्वर ( उड़ीसा में )। दिव्य देश [ ४ ] (मृ. चि. ध.=मंगल)

- वर्तमान सीलोन, राजधानी कोलम्बो (दिल्ला भारत में )। पुराणमत से १००० मील लम्बी १. लंका श्रीर ३०० मील चौड़ी भूमि (लंका की ) थी। ज्योतिपमत से, शून्य श्रज्ञांश के ७४।४० पूर्वी देशांन्तर पर भी, लंका की भूमि या राज्य ( तेत्र ), उस समय में भी होना चाहिए, जब

(ई. ४७६ से ४६६ के मध्य) सूर्यसिद्धान्त की रचना हुई थी। यहाँ पर विभीपण, महाभारत युद्धकाल में भी थे। भारत के समान, सुमात्राद्वीप में भी एक स्थान 'लंका' नामक

```
[ 8°8 ]
                                                                                  जातक-दोपक
            —वाराणसी में, काशीराज्य की राजधानी थी। काशी≈एक राज्य (यह नगर नहीं)। किन्तु
२७. काशी
               वर्तमान में काशी शब्द, वाराणसी में सीमित है। विभिन्न समय में काशीराज्य की सीमाए.
               परिवर्तित होती रही हैं। स्थूलता से धाराणुसी जिले का भूभाग समस्मिए। धन्यन्तार
               ( श्रायर्थेदहा ) के वंशाज, दिशोदास (प्रथम) ने, वर्तमान वाराखसी की वसावा था। दिवोदास,
               वैप्ण नधर्मी था। इन पर शैवधर्मी हेह्य वंशज अनुसेन ने व्यक्तियान दिया था। काशी के
               विषय में, श्रनेकों पट्ठ लिखे जायें, तो भी उल्लेख, पूर्ण न होगा।
२८. मेकल
            -अमरकण्टक पर्वत ( वधेलखण्ड मं )।
२६. श्रम्बर
            -(१) ससरामा (विद्वार के शाहापाद जिले में)। (२) श्रम्यण्ठ=एक जाति [ ब्राहण-पुत्र
               श्रीर वैश्य-कन्या से उत्पन्न सन्तर्ति ] (श्रमरकोश ) (३) श्रम्त्रिकेश्यर=ताम्रांलप्रि=
               वमलक ( बंगाल के भिदनापर जिले में )।
            -देशिए नंद २१ पुरुषाद । आरा हो एकच्छा, एकपाद, एकपरण समस्तिए । (२) ए १पद=
३०. एकपद
               पंगुदेश = कटापाद ( उडीसा के कोरापुट जिले से, इन्द्रापती नदी के दक्षिण )।
३१. ताप्रलिप्ति —देखिए नं० ४ ( सक्षम = सद्ध )

    काशलक —महाकोराल=महानदी के तट पर, उड़ीसा के सोनपुर में राजधानी, नागराज 'मण्टराज' वा

               उड़ीमा के सम्प्रलपुर के भूभाग में राज्य था।
३३. वर्षमान -वर्दवान ( बंगाल का एक विला )।
३४. पूर्वदेश
            -पूर्वीक सभी स्थानों के सहित पूर्वेश की सीमा-
               "प्रयाग से अराकान तक (परिचम से पूर्व) श्रीर विद्वार (दिल्ली), उत्तरी बंगाल तथा
               उड़ीसा का कुछ भाग मिलाकर होता है।" कुछ स्थान, सीमा-गत होते हैं: जिनका वर्शन, पुनः
               पुनः आजासा है।
                                       याग्नेय देश [३]
                                     ( रो. इ. अ. = चन्द्र )
            —महाकोशल = दित्तिणी कोशल ( मध्यादेश के बिलासपुर, रायपुर और उड़ीमा के सम्बलपुर ।
               ( श्रीराम के मातामह सुदास की राजधानी रायपुर जिले के श्रीपुर में थी )।
            -(१) मद्रास के उत्तरी सरकार जिले में (उडीसा के दिल्ल और द्रविड़ के उत्तर, पूर्वी समुद्र
               के तट तक) प्राचीन राजधानी दन्तपुर (जगन्नाथपुरी) मे थी। कालिझर (बौद्धकालीन)=
               कलिंगनगर≈भवनेश्वर (उड़ीसा के पुरी जिले में )।
             -दिल्ली बगाल, महानदी का भूभाग (यह देश, आग्नेय की उत्तरी सीमा का देश है)।
 ३. वग
             -(१) गंगा डेरटा के पूर्व का मध्यभाग (बगाल में) (२) मैमनसिंह (३) मुन्दरवन (४) बन्दरवन
 ४ उपवग
               (चटगाँव से पूर्व )। ये देश, ऋाग्नेय की उत्तरी सीमा के देश हैं। (४) वंगाला = स्थासाम।
             -(अगदेश का मध्यभाग) गंगा से हिमालय तक। अंगदेश (विहार के भागलपुर और मुंगेर
 ४. जटरांग
               के भूभाग में था, राजधानी चम्पा=भागलपुर से ४ मील )। यह भी वत्तरी सीमा का देश है।
             -( शूलिक) स्थान-अष्ट पाठ है। केवल काशी को समम्तकर सीमा देश रखिए।
 ६. सालिक
             -वरार, खानदेश, हैदरावाद, मध्यप्रदेश के भूभाग। राजधानी (१) कौडिन्यपुर=
 ७. विदर्भ
               कुरिडनपुर = कुरहलपुर (वर्धा-श्रमरावती के मध्य, श्रावीं से ६ भील) (२) बीदर
               (विदर्भपुर), हेदरावाद में। इश्वाकुत्रशी अज की परनी (इन्हुमती), निषधराज नल की परनी
               ( दमयन्ती ) और श्री कृष्ण की पत्नी ( रुक्मिणी ), इसी विदर्भ के नरेशों की कन्याएँ थीं।
```

- (पाठ-भ्रष्ट) इसे वत्सगुल्म समिन्छ। वत्सगुल्म = वासिम (वरार के अकोला जिले मे )।

वंत्स-श्राम (देखिए नं० म मन्यदेश)।

न, बला

CALL DE ALLEY CONTROL १७. त्राकर -( खदानों का स्थान, जो कि इस दिशा में अनेक हैं )। त्राकर (एक राज्य)=पूर्वी मालवा, ्रिक्त राजधानी विदिशा (भेलसा, मध्यप्रदेश में ) 🛒 😘 🦠 🦠

१८ वेणाः —वैनगंगा ( Wainganga) नदी ( मध्यप्रदेश में )। १६: ग्रावन्तक - मालवा प्रान्तः ( मध्यप्रदेशः में )।

२०. दशपुर -- मन्दसीर ( मध्यप्रदेश में ) यह सीमावर्ती देश है। २१. गोनर — सुरभिपट्टन = कोयम्बद्धर (कुवत्तूर) मैस्र में। यहाँ सुरभि की राजधानी थी।

२२. केरलक —(केरल) तुंगभद्रा से कावेरी तक ( मद्रास में ), मलावार (त्रावसकोर-कनारा )।

२३. क्यांट -कर्णाटक (कारोमण्डल, दिल्ल-भारत)। २४. महाटवी —( देखिए नं० १० कंकट )।

२४. विचित्रकूट —(१) चित्रकूट (उत्तरप्रदेशीय वाँदा जिले में)।(२) सह्याचल में।(३) त्रिकूट ( लंका में)

(४) भुवनेश्वर (उड़ींसा में )। २६. नासिक्य -( प्राचीन नाम सुगन्धा, यहाँ सती की नाक गिरी थी, ४२ पीठों में से एक पीठ-स्थान )

नासिक (वम्बई प्रान्त में) । यह पश्चिम-भारत की 'काशी' है। शूर्पेणखा के नाक-कान,

यहीं काटे गये थे। श्रीराम ने, बनवास के १० वर्ष, यहीं पंचवटी में, कुटी बनाकर विताये थे। २७. कोल्लगिरि -(१) कोटगु (मद्रास में )। (२) कोलाचल (मद्रास के त्रिवेन्द्रम जिले में )।

-कारोमण्डल तट, राजधानी कुम्भकोण्म। २८. चोल

-- मलावार ( त्रावएकोर-कोचीन )। २६. *चेर* ३०. कींचढ़ीप -( ग्रुद्धपाठ कींचिगिरि )। मिल्लिकार्जुन से २४ मील 'कुमार-स्वामी' का स्थान-( महास के

कृष्णा जिले में ) अथवा क्रींचदुर्ग=हंसदुर्ग ( मैसूर के चित्तलदुर्ग जिले में )। -(१) (देखिए त्याग्नेय देश में नं० १७ रमश्रुधर)। (२) जटातीर्थ (रामेश्वर में एक स्थान)। ३१. जटाधर

-- महास-मैसूर के मध्य एक नदी (इसे व्यर्थगंगा नदी भी कहा गया है)। ३२. कावेरी ३३. ऋष्यमूक -(महास के होसपेट-विलारी की सीमा वाले, अनागन्दी नामक गाँव से डेट्ट मीलपर एक पर्वत)। ३४. वेडुर्य —(क) वैद्वर्यमणि पर्वत = (१) सतपुड़ा पर्वत ( पश्चिमीघाट का उत्तरी भाग) (२) मान्याता

( दिन्ए-मालवा ) टापू ( नर्मदा के मध्य ) का भूभाग । (ख) वैहूर्यपट्टन = वीदर ( दिन्सी हैदरावाद ) यहाँ अरुण ऋषि का आश्रम था।

-शंखतीर्थ=(?) रामेश्वरम में (२) पत्तीतीर्थ में (मद्रास के चिंगलेपुट स्टेशन से १० मील, ३४. शंख समुद्रतट पर )। शंखोद्धार तीर्थ=शंखनारायण=शंखसरीवर [श्रीकृप्ण महल से डेढ़ मील] (वेटहारका में ) श्रीकृष्णजी ने, अपने गुरु-पुत्र की, यहीं (शंखासुर ) से हुड़ाया था।

वेटद्वारका = कच्छ की खाड़ी में एक टापृ । यह सीमावर्ती स्थान है । —( मुक्तागिरि ) मेड्गिरि (मध्यप्रदेश के एलिचपुर से १२ मील पूर्वोत्तर)। यहाँ केशर-बृष्टि रूपी, ३६. मुका

एक चमत्कार होता है। -(इनकी पत्नी का नाम अनुस्या था) (१) चन्द्र के पिता, दैत्य- याजक, अति (वेद ३७' अत्रि

कालीन ) हैं, इनका स्थान, स्वर्गलोक=तपोभूमि=त्रात्रिपत्तन=त्रार्य-त्रीर्यान्=त्रजरवेजान (ईरान) में था। (२) श्रीरामकालीन श्रत्रि का स्थान=चित्रकृट (उत्तरप्रदेशी बाँदा जिले में ) श्रीर गोलगढ़ (काठियावाड़ ) में दत्तात्रेय-जन्म-भूमि । पुराणीं में श्रम =संकलन-कर्तात्रों की अन्यवस्था। ब्रह्मापुत्र भृगु, भृगुपुत्र अत्रि, अत्रिपुत्र चन्द्र, चन्द्रपुत्र वृथ की,

वैवस्वत मनु की कन्या (इला) विवाही थी। इसी वैवस्वत-वंश में, ववस्वत से ६३ वीं पीढ़ी में (पुराण मत से ६३, ४२, (३४ वाल्मीकीय), वायुपुराण में २४ पीढ़ी पर) श्रीराम हुए। इस २५ पीढ़ी में, ५४१ वर्ष राज्य-काल रहा है। वैवस्वत से, सूर्यवंश की

```
804 ]
                                                                                    ि जातक-दीपक
              है। लंका ≃दूर देश। इसके नाम राजसपुरी, कुवेरपुरी, लंका, सीलोन (सिंहल द्वीप का
का अपभ रा) है। सुवर्ष = सुन्दर (न कि सुवर्षभातु)। यहाँ तींचे की खदानें हैं अतपब वास्र
               का उपयोग श्रविक, जो कि सुवर्ण-धातु के समान चमक देता है। यहाँ रामायग्र-वर्णित तथा
               अशोक-कालीन चिन्ह, अभी भी मिलते हैं। ताम्रपूर्ण नदी भी है।
२. कालाजिन —( कृष्णाजिन ) (१) कालहस्ती (महास के नीलोर जिले में)। 'आईनागाजिनेच्छाम ।' (मेघदत)
               श्रजिनम् = न्याम-चर्म = कृष्णमृगचर्म । (२) कालिखर = भुवनेश्वर ( जड़ीसा )।
३. सौरिकीर्ण -( अन्धकवन ) श्रीरंगायाद-श्रीध के मध्य (हेदराबाद, दक्तिण-भारत) मारीच-यथ-
              स्थल ( वस्वई के नासिक से दक्षिण, साईरोड़ा गाँव में )।
४ तालिकट -वालीकोट (वस्पई के बीवापुर जिले में)।
४. गिरिनगर — (पर्वतीय नगर अनेक थे और हैं)। गिरिनगर = गिरनार पर्वत (काठियावाड़ में)।
६. मलय-दर्द र-( ये दो पर्वत, पाल-पास हैं )। त्रावराकोर ( मद्रास ) की पहाड़ियाँ, पश्चिमीघाट का दिल्ली
              भाग । 'शैली मलय-दर्द री ।' ( रघुवश, रघुदिन्विजय )
महेन्द्र —महेन्द्र पर्वत (उडीसा में)।
              भारत )। (३) मलय पर्वत (श्रावणकोर [मद्रास ] में )। मल = परिमल = चन्दन।
               भुकच्छ = (१) कच्छ (काठियावाड के उत्तर)। (२) समुद्र के किनारे की भूमि, जो कि
```

न. भालिन्द्य - (१) मलकूट = चोलराज्य ( महासी तन्जोर के चारों खोर )। (२) कर्दमान पर्वत (दिख्छ ्र मरुकन्छ --(पाठ-प्रष्ट)। भरुकन्छ अथवा भूकन्छ (ग्रुद्ध)। भरुकन्छ = भड़ीच (गुजरात में )। लंका के उत्तर, बन्यासुमारी, रामेश्वर आदि दक्षिण-भारत मे है।

-दरहकारस्य, महाद्यी, महाकान्तार, (दिल्ला भारत के वनप्रान्त)। दरहकारस्य=इक्ष्माकु-> कंकट पुत्र (दग्ड) का राज्य, राजधानी मधुमत्त, विन्ध्याचल से जामसग्दी तक। महाटवी= परिचमघाट से भुवनेरवर (उड़ीसा) तक अथवा हैदरावाद का भूभाग। महाकान्तार= मही नदी से फैन नदी तक, जैसी-राज्य की राजधानी, नचना-गंज (बन्देलसरूड) से।

यहाँ नागराजा ज्याधराज ( ज्याधदेव ) था । -(इसके दो अर्थ हो सकते हैं) (१) 'टक: पापाखदारख.' (अमरकोश)। टंक=टॉकी ११. टक्स ( छेनी ) के द्वारा बनाये गये स्थान ≈ अजल्टा-यलोरा आदि ( औरंगानाद-हेदरानाद में )। (२) 'टंक्णस्तत्थम' (निघएट)। टंकण=तृतिया=नीलायोथा । तृतिया, ताम्र-सान के पास ही निकलना सम्भव है, ताँवे का मैल या जंग ही त्तिया होता है; अतएव मद्रास के त्वीकोरन श्रीर ताम्रपर्णी नदी का भूभाग एवं लंका की ताम्रपर्णी नदी का भूभाग । ताम्रपर्णी नदो = (१) लंका मे । (२) मद्रास के तिल्लोवेली (त्रिनावली) जिले की तॉबर वाली नदी ।

१२. वनप्रासी - बनीसी (धम्बई के उत्तरी किनारा जिले में ) श्रीराम का वनवास स्थल। धारवाड़ी फदम्बी की राजधाती। १३. शिविक -( सीमावर्ती देश ) मेवाड़ राज्य, राजा उशीनर श्रीर शिवि की राजधानी, नागरी ( नगरिया ), चित्तौड से ११ मील पर। कालान्तर (महाराणा प्रताप-काल) मे चित्तौड़ राजधानी। वर्तमान में उदयपुर ( मेवाब की ) राजधानी है। सन् १६४७ ई० के बाद, भारत की 'राज्य-

पद्धति' समाप्त कर दी गयी। १४. फिलकार -शेपाचलम और वेंकटगिरि ( मद्रास मे )। १४. कोंकरा - चम्बई प्रान्त का दक्तिणी भूभाग।

-ताती से देवगढ ( माँसी ) तक। यह राज्य, कालान्तर में कई स्थानों में हुआ है। किन्तु, इस १६. जाभीर दिशा में, यही भूभाग वताना, आवश्यक है।

एकादश-वर्तिका ]

४३. मरुचीपत्तन—(मरोचिपत्तन या मारीचपत्तन शुद्ध-पाठ) भारीचोद्धान्तहारीतामलयाद्रेरुपत्यका।

४४. त्रार्थक -(१) त्रकोट (मद्रास का एक जिला)। (२) आर्थक=आर्थराज्य = अगस्त्य मुनि का राज्य =

४४. सिंहल

५६. ऋषम

६०. भद्र

६१. कच्छ

१. पल्हव

४८. दराडकवन —( देखिए नं० १० कंकट )। ४६. तिमिंगलाशन-( तिमिंगल = लघुमत्स्य ), (१) तेलंगाना = तैलंग = आन्ध्र (देखिए नं० ६ आन्ध्र, आग्नेय-देश में )। (२) तैं मिंगलतीर्थ (वदरीनाथ मन्दिर के पीछे वाले पर्वत पर, नरनारायणाश्रम के पास, उत्तरप्रदेश के गढ़वाल जिले में, किन्तु यह स्थान, इस दिशा में नहीं हो सकता)।

-सोनभद्रनद् (सीमावर्ती)।

६३. ताम्रपणी —(देखिए नं० ११ टंकिए)।

में (उड़ीसा के पुरी जिले में )।

(मद्रास के त्रिचनापह्मी जिले में ) कावेरी नदी के, श्रीरंगम टापू में । (=) गिरिनार पर्वत पर । (६) हरन हल्ली, हड़पाना हल्ली (मद्रास में )।

४७. वलदेवपत्तन--'नीलाम्बरो रौहिऐयस्तालांको मुसली हली।' ( अमरकोश ) (१) वाला जी ( मद्रास के उत्तरी त्रकोट जिले में )। (२) मुसलीपट्टम = मछलीपट्टम (मद्रास)। (३) हलेविद् (वेल्लूर से १० मील, उत्तर-पूर्व, मद्रास में )। (४) कांची (मद्रास से ४३ मील द्विण-पश्चिम)। (४) कुमारीतीर्थ=कन्या-कुमारी (दिच्य-भारत)। (६) रामेश्वरम (दिच्य-भारत)। (७) श्रीरंगम

(३) मत्स्या = माछना नदी (वैतूल, मध्यप्रदेश में )।

उसभतीर्थ ( मध्यप्रदेश के 'शक्ति' जिले में )। इसका नाम पुनः ऋपभतीर्थ हो गया है।

—(१) ऋपभ-राज्य लंका में था [स्कन्दपुराख, शतश्रंग-कथा ] (२) ऋपभतीर्थ = गुंजीगाँव

घटोत्कच के मातामह का नाम भी, आर्यक था। —लंका राज्य की सिंहली भाषा के (बौद्धकालीन) यन्थ, अभी भी मिलते हैं। सिंहल = लंकाराज्य।

-(१) समुद्रतट की भूमि। (२) भद्रकच्छ (देखिए नं. २३ पूर्वदेश के भद्र का नं. ४)

६२. कुअरदरी -(१) एलीफेएटा (वम्चई में)। (२) हाथीगुफा (खारवेल की) भुवनेश्वर के पास, उदयगिरि

६४. दक्षिणदेश —नर्मदा से लंका तक, वरार, दक्षिण मध्यप्रदेश, मद्रास, हैदरावाद, वस्वई, मैसूर, लंका। नैऋत्य देश [५] ( ऋार्द्रा स्वा. शत. = राहु )

स्थान-भ्रष्ट । यह शब्द दिल्ला या वायव्यदेशीय हो सकता है।

—(स्थानभ्रष्ट तथा पाठभ्रष्ट)। पल्ह्व-राजधानी, काबुल (अफगानिस्तान) में थी, अतएव

स्थान-भ्रष्ट । यदि शुद्धपाठ पल्लव माना जाय तो—पल्लवराज्य = पेन्नार-पेल्र्र निद्यों के के मध्य, राजधानी काञ्जीवरम् (मद्रास)। तो भी स्थान-श्रष्ट। यदि शुद्धपाठ, पलक्क माना जाय तो-पलक्क राज्य = नीलोर-मैसूर के मध्य, राजधानी तमकुर (मद्रास)। तो भी

नासिक के आस-पास था, राजधानी अकोला गाँव में (नासिक से २४ मील दिन्तिण-पूर्व, प्रवर नदी के तट पर, संगमनेर से दिल्ला-पश्चिम)।(३)पाण्डव (भीम) के ससुर या

(रघुवंश, रघुदिग्विजय)। मलयपर्वत=(देखिए नं०६)। मारीचवास=मारीचपत्तन= मिरजान-गोकर्ण (मद्रास के उत्तरी किनारा जिले में )। मारीचवधस्थल = वस्वई के नासिक से दक्तिण, अकोला गाँव से परिचम, साईखेड़ा गाँव में। (देखिए नं० ३)।

है। संस्कृत वाले शब्द, अंग्रेजी में लिखते ही, कितने विगड़ जाते हैं; यथा—वंगाल का 'चटगाँव' नगर है। किन्तु इसे अंग्रेजी में चित्रागंग (Chittagong) लिखते हैं। मथुरा सरीखे पवित्र नाम को मूत्र (Muttra) लिखते हैं। किन्तु अब मथुरा ( Mathura ) लिखा जाने लगा है; इत्यादि ।

काञ्ची । । आदि पाठ है; वह काञ्ची = काचिन = कोचिन = कोचीन ( अपभ्रंश शब्द ) हो गया

[ 80= ] जातक-दीपक इतनी पीढ़ी (श्रीराम)तक, बुध के पितामह (श्रवि), कैसे जीवित रहें श्रिसम्भव। इसी प्रकार, अनेक अमात्मक अर्थ प्रचलित हैं। स्वर्ग आदि के समान, कोई दुर्बोध शब्द धाया कि, अध्यापक ने, विद्यार्थी की, आकाश की और इंगित कर, शून्य में भटका दिया। क्योंकि, उस अध्यापक ने 'सन्भव-शब्दार्थ' न करने 'की शपथ खाली है। यथा-ज्यवहार-शून्य अ्योतियी, मुध्टि-प्रश्न का उत्तर 'मुट्टी में पापास' गोल, छेदयुक्त=चक्की का पाट' बताता है, जबकि, व्यवहार-क्शल ब्योतियो, ऐसे मध्टि-प्रश्न का उत्तर 'रत्नजटित-मटिका में' देवा है। श्रस्त । ३८. गरिचर —जलगाँव, मञ्जलीपहम, लक्कादीच, मालदीच, मिनीकोयटापू (दिच्छ-भारत)। विवारियर —(१) लक्कादीव (लंका का एक खरड)।(२) मालदीव (माली-सुमाली दो भाई थे। [सुमाली= रावल-मतामही। दोनो लका से भगाये जाने पर, माली, मालदीव [मालीदीव] में रहने लगा और सुमाली, सोमालीलैएड (अफ़ीका) और बलिडीप (आस्ट्रेलिया) में निवास किया था )। (३) मिनीकीय टापू = मैनाक पर्वत (लंका जाते समय, श्री हुनुमान ने, इसी पर विश्राम किया था। ये तीनो टापू, मलावार-कन्याकुमारी लंका के पश्चिम समुद्र में, वर्तमान है। ४०. धर्मपट्टन —(१) कालीकट (मद्रास)।(२) धर्मपुर (यम्बई के नासिक से उत्तर)। -दोश्राचा (दो नदियों के मध्य भूभाग को भी कहते हैं )। कहीं-कही द्वीप (समुद्र के मध्य का PIE 18 भूभाग-टाप् ) के स्थान मे, दो निदयों के मध्य-भूभाग वाले स्थान सममता चाहिए। दिल्ला योत्रा में, ऐसे कई स्थान मिलेंगे जो कि, द्वीपवत् (दो निदयों के मध्य) हैं। यथा-श्रीरंगम टापू।

. गणराज्य --चोल, चेर, केरल, पाएड्य, पल्लव आदि (दिन्रस-भारत मे )। इन सर्वो का 'स्थान-बोध' इसी लेख में हो जायगा।

४३. कृष्णवेल्लूर—( सुद्ध पाठ, कृष्णा और वेल्लूर ) (१) कृष्णा≔इस नाम से एक नदी और एक जिला, मदास मे है। (२) वेल्लूर ≔वेलपुर ≔विल्वपुर =वेल्लुर ( मदास का एक जिला)। कृष्णवेल्लूर भी इसी बेल्लुर का नोम है।

४४. पिशिक -( पिथुएड )। लागूल ( लागल ) नदी के पास (महास के दिन्नणी गोदाउरी जिले में)। इस नगर को नष्ट करके, कलिए-नरेश सारयेल (ई० प्रथम दशाब्दी ) ने, रूपि-चेत्र यनवाया थाः तय इसका नाम 'पिशिक' पढ गया। ४४ श्र्माद्र —(१) सतपुडा पर्वत पर, नासिक के पास, श्र्पेल्या का निवास था। (२) दहानू या श्र्पोरक=

सोपारा (बम्बई के थाना जिले में )। सोपारा प्राचीन चन्द्रगाह था। ४६ रुसुमन्तर -पुष्पिंगरि ( मद्रास-रायचूर लाइन पर, नन्दल्र से ३५ मील, पेनम नदा के तट पर )। ४७ तुम्बन्त -(१) तुरही (तीरही) मद्रास के महुरा से दक्षिए-पूर्व ।(२) भूतपुरी के आस-शास

(महास के चिंगलेपुट जिले में )। (३) विच्डी रनम (महाम के दक्षिणी अर्काट जिले में )। (४) तमडी ( चड़ेश्वर से २ मील, नर्मदा तट पर )। यहाँ सुद्रगल ऋषि ने तप किया था। ४८ रार्गयम -(इसका सूचक कोई स्थान, किसी भी दिशा में, नहीं मिल सका)।

४६. याम्यादधि -- दक्षिण-भारत का महासागर । ४०. तापसाश्रम --परदरपर ( बस्वर्ड के शोलापर जिले में )। इसे, ऋपिक+तापसाश्रम कहना चाहिए। ४१. ग्रापिक -- (स्थान-अष्ट), ऋषिक=ऋषिकेश (इसे उत्तर दिशा में होना चाहिए)। 'ऋषिक देश में

हरे घोड़े मिले' (महाभारत, सभापन, पाण्डव-दिग्विजय )। (यह दिल्ए देश का नहीं है)। -काञ्चीवरम ( मद्रास से ४३ मील दिव्य-परिचम ) । रेलवे स्टेशन से २ मील, शिवकॉची चीर ४२ रामा शिवकाची से र मील, विध्याकाची है। ज्योतिवयस्थ से जी 'पुरी राजसी देवकस्याव

[ 308 ] एकादश-वर्तिका ] काञ्ची ''।' आदि पाठ है; वह काञ्ची = काचिन = कोचिन = कोचीन ( अपभ्रंश शब्द ) हो गया है। संस्कृत वाले शब्द, अंग्रेजी में लिखते ही, कितने बिगड़ जाते हैं; यथा—वंगाल का 'चटगाँव' नगर है। किन्तु इसे अंग्रेजी में चित्तागंग (Chittagong) लिखते हैं। मथुरा सरीखे पवित्र नाम को मूत्र (Muttra) लिखते हैं। किन्तु अब मथुरा ( Mathura ) लिखा जाने लगा है; इत्यादि । ४३. मरुचीपत्तन—( मरीचिपत्तन या मारीचपत्तन शुद्ध-पाठ ) 'मारीचोद्धान्तहारीतामलयाद्रेरुपत्यका ।' (रघुवंश, रघुदिग्विजय) । मलयपर्वत=(देखिए नं०६)। मारीचवास=मारीचपत्तन= मिरजान-गोकर्ण (महास के उत्तरी किनारा जिले में )। मारीचवधस्थल = वस्वई के नासिक से द्त्तिण, अकोला गाँव से पश्चिम, साईखेड़ा गाँव में। (देखिए नं०३)। ४४. त्रायेक -(१) त्रकीट (मद्रास का एक जिला)। (२) आर्यक=त्रायराज्य = त्रगस्त्य मुनि का राज्य = नासिक के आस-पास था, राजधानी अकीला गाँव में (नासिक से २४ मील दिव्या-पूर्व, प्रवर नदी के तट पर, संगमनेर से दिल्ए-पश्चिम)। (३) पाण्डव (भीम) के ससुर या घटोत्कच के मातामह का नाम भी, त्रार्यक था। —लंका राज्य की सिंहली भाषा के (बौद्धकालीन) प्रन्थ, अभी भी मिलते हैं। सिंहल = लंकाराज्य। -(१) ऋषभ-राज्य लंका में था [स्कन्दपुराण, शतश्यंग-कथा] (२) ऋषभतीर्थ = गुंजीगाँव ५५. सिंहल ५६. ऋषम उसभतीर्थ ( मध्यप्रदेश के 'शक्ति' जिले में )। इसका नाम पुनः ऋषभतीर्थ हो गया है। ४७. वलदेवपत्तन--'नीलाम्बरो रौहिणेयस्तालांको मुसली हली।' ( अमरकोश ) (१) वाला जी ( मद्रास के उत्तरी श्रकीट जिले में )। (२) मुसलीपट्टम = मछलीपट्टम (मद्रास)। (३) हलेविद (वेल्लूर से १० मील, उत्तर-पूर्व, मद्रास में)। (४) कांची (मद्रास से ४३ मील दिल्ए-पश्चिम)। (४) कुमारीतीर्थ=कन्या-कुमारी (दित्तण-भारत)। (६) रामेश्वरम (दित्तण-भारत)। (७) श्रीरंगम (मद्रास के त्रिचनापल्ली जिले में ) कावेरी नदी के, श्रीरंगम टापू में। (=) गिरिनार पर्वत पर। (६) इरन हल्ली, इड़पाना इल्ली (मद्रास में )। ४६. तिमिगलाशन-( तिमिगल = लघुमत्स्य ), (१) तेलंगाना = तैलंग = आन्ध्र (देखिए नं० ६ आन्ध्र, आग्नेय-

४८. दराडकवन —(देखिए नं० १० कंकट)।

देश में )। (२) तैमिंगलतीर्थ (वदरीनाथ मन्दिर के पीछे वाले पर्वत पर, नरनारायणाश्रम के पास, उत्तरप्रदेश के गढ़वाल जिले में, किन्तु यह स्थान, इस दिशा में नहीं हो सकता)। (३) मत्स्या = माछना नदी (वैतूल, मध्यप्रदेश में )।

-सोनभद्रनद् (सीमावर्ती)। ६०. मद्र -(१) समुद्रतट की भूमि। (२) भद्रकच्छ (देखिए नं. २३ पूर्वदेश के भद्र का नं. ४) ६१. कच्छ ६२. कुअरदरी -(१) एलीफेएटा ( बम्बई में )। (२) हाथीगुफा (खारवेल की ) मुवनेश्वर के पास, उदयगिरि

में ( उड़ीसा के पुरी जिले में )। ६३. ताम्रपणी —(देखिए नं० ११ टंकण)।

६४. दिल्लाएदेश -- नर्मदा से लंका तक, बरार, दिल्ला मध्यप्रदेश, मद्रास, हैदरावाद, वस्वई, मैसूर, लंका। नैऋत्य देश [४]

( त्र्यार्द्रो स्वा. शत. = राहु )

-(स्थानभ्रष्ट तथा पाठभ्रष्ट)। पल्हव-राजधानी, काबुल (अफगानिस्तान) में थी, अतएव २. पल्हव स्थान-भ्रष्ट । यदि शुद्धपाठ पल्लव माना जाय तो-पल्लवराज्य = पेन्नार-पेलूर निद्यों के के मध्य, राजधानी काञ्जीवरम् (मद्रास)। तो भी स्थान-श्रष्ट। यदि शुद्धपाठ, पलक्क माना जाय तो-पलक्क राज्य = नीलोर-मैसूर के मध्य, राजधानी तमकुर (मद्रास )। तो भी स्थान-भ्रष्ट । यह शब्द दिल्ला या वायव्यदेशीय हो सकता है।

```
[ 880 =]
                                                                      ıf
 २. नाम्योज —काम्बे (सम्भात की खाड़ी, गुजरात में)।
            -सिन्धुनद का दिल्लो भाग, पश्चिमी हैदराबाद (कराँची), सिन्ध देश का दिल्ली भाग।
 ४ सीवीर
            -एंजाव के मुजतान जिले का भूभाग। सिन्धुनद और समुद्र के दोआवा में सेहवाँ-मोहन-
               जोदारो । सिन्धु-सौदीर नरेश 'जयद्रथ' पारहवकालीन था । यूनानी भाषा में 'महान्-
               जयद्रथ' को मोहानजोदरी लिखा, उसे खँग्रेजी में लिखा गया तब, मोहनजोदरी=मोहनजो-
               दारो हो गया । महान का मोहन हो गया । यथा-महान (Mohan महान) जयद्रथ का जोद्रथ.
               वाद में जोड्रथ का जोदड़ो धन गया ( Jodartho ) अप्रेजी में जोदार्थी लिखा गया, भाषान्तर
               तथा उच्चारण भेद से श्वपन्त्रश हो गया। श्रमेजी मे, 'गायत्री मन्त्र' को 'गायद्री मन्द्र'
               (Gayatri Mantra)। सतना Satana नामक स्थान का सटाना, सटना, साटना, साटन,
               सटन, सटान श्रादि प्रकार से उच्चारण वनता जाता है इत्यादि। श्रार्थमतावलम्बी, किसी
               अॅमेज की शुद्धि कर, हिन्दू बनाकर, यदि गायत्री-मन्त्र का उपदेश करे तो, आजीवन, शुद्ध
               उच्चारण न कर सकेगाः इत्यादि ।

 वडवामुल —लालसागर (रेड-सी. श्ररव के दिल्ला)।

            -श्वरव देश (श्रा समन्तात् रवं शब्दं भवन्ति कुर्वन्ति वा यत्र सः श्वारवो देशः )। कर्व के पुत्र,
 ६. ऋारव
               श्रीर्व का अपभ्रश, स्मारव हो गया। (धृगु-पुत्र च्यवन की शामा में ऊर्व हुए थे) स्नारव, स्नर्ती
               भाषा में, सूर्य की कहते हैं। अरव में आदित्यगणों का राज्य था। विष्णु-लक्ष्मी का नियास-
               स्थान, श्रद्दन (श्रदव) मे था । शेपनाग का राज्य, लालसागर तट पर था । तिष्णु (द्वादश
               श्रादिस्यों में से, एक सर्व लघु श्रादित्य) ने, शेषनाग को विजित कर, राज्य तथा कन्या (लक्ष्मी )
               ले लिया। शेप-शच्या का अर्थ ही है कि, शेपनाग को पराजिस किया। शिव ने नाग-जाति से
               मित्रता कर, हिमाचल (नागराज) से, कन्या (पार्त्रती) खीर कुछ राज्य-भूभाग 'कैलाश'
               लिया। शिव के मूपण-रूप, नागों का रहना, मिनता का लहाए है।
            -(१) गिरनार पर्वत का सहस्राम्रान = कहसावन (काठियावाड में)। (२) गिरनार पर्वत पर
 ७. ग्रस्का
               अम्बा देवी का प्रसिद्ध स्थान है, इन्हें सनावनी तथा जैनी, दोनों पूजते हैं। (३) अमरेली
               (काठियाबाड के वडोदा राज्य में)। (४) अमरेली (द्वारिकापुरी के पास, काठियावाड में)।
               (४) श्रम्बिका नदी (चम्बई के सरत जिले में )।
 म प्रतिवलनारी मुल-(कपिल ने, कभी जिवाह नहीं किया, फिर 'कपिलनारी' कैसे ? (श्रुद्धपाठ कपिलधारा)
               (१) वम्यई के नासिक से २४ मील पर, कपिलधारा नामक गाँव। (२) नर्मदा-उद्गम से ४ मील,
               पश्चिम धुटीपारी के पास, कपिलधारा । (३) ब्रह्मपुरी-विष्णुपुरी के मध्य, कपिला-नर्भदा का
               सगम है (दिश्य मालवा के मान्याता टापू में )।
           -(१) ऋतु-रहित देश = वृष्टि-रहित देश = मरुस्थल = राजपूताना का रेगिस्तान । (२) उत्तरी
 ६. श्रानर्त
               गुजरात मे राज्य (राजधानी श्रनन्तपुर)। (३) गुजरात श्रीर मालवा (राजधानी द्वारिकापुरी)।
               (४) काठियाथाङ्-गुजरात (राजधानी चमत्कार नगर=श्वानन्दपुर = बङ्गा नगर, उत्तरी
               गुजरात में) इसी 'नगर' के निवासी 'नागर-प्राह्मख' वर्तमान में पाये जाते हैं। न० ३ में
               वैवस्वत मतु के पुत्र, शर्याति का राज्य था। शर्याति-पुत्र आनर्व था। आनर्व की बहिन
सुकत्या (च्यवन ऋषि की पत्नी) थी। धानत के नाम पर, यह देश था।
१० फनगिरि —सिन्धुनद के मुद्दाना के पास एक पर्वत (सिन्ध-कराँची)।
            -(१) यमन प्रान्त ( अरव मे ), प्रसिद्ध हातिमताई, यही का था। (२) यवनपुर = जूनागढ़
११ यवन
              (काठियाबाड में )।
```

१३. कर्णपानेय -(कर्णपावरक) पिरदारक तीर्थ (द्वारकापुरी से १६ मील पूर्व, गोलगढ़ के पास, काठियायाड़ में)।

-माकरान ( बल्चिस्तान मे ) ।

१६ माकर

७. कुलूत

यदि आप महासारत के कर्ण पर्व में, कर्ण का सारथी, शल्य होने पर; इनका परस्पर कड़-वातीलाप पढ़िए तो, आपको झात हो जायगा कि, शल्य और पठानी की संस्कृति में, कोई भेद नहीं है। शल्य, बाल्हीकपतित्भी था। बाल्हीक = बलख (अफगानिस्तान में )। बलख से व्यास तट तक, वाल्हाक दश था। वायव्य देश [ ७ ] व्यास तट तक, वाल्हीक देश था।

( अ० म० मू० = केतु )

१. माएडव्य -( देखिए मध्यदेश का नं० ३ )।

—तुषारो शीतलो शीतः हिमः (अमरकोश)। (१) बुखारा (उजवक, दिल्ली रूस में) २. तुपार (२) बलख, बद्ख्शाँ, यूहेशी ( अफगानिस्तान में )।

३. तालहल -(१) तालतोपक=ितव्यतप्रान्त (२) तालहल=[क] तालर पर्वत [ख] तात्रिज की व्यूवर मील [ग] बुलर भील और नमकसर।

—( यदि ताल + हल = तालहल सममा जाय तो ) हल = हलचेत्र = कुरुचेत्र ( देखिए नं० २४ कुरु, ४. हल मध्यदेश में )। ताल शब्द के उपर्युक्त नं० ३ समिमए।

—( देखिए मध्यदेश का नं ० १ )। ४. मद्र

—स्वात घाटी के दिच्या (पेशावर प्रदेश), राजधानी पुष्करावती = चारसदा (पेशावर के समीप, ६. ऋश्मक उत्तर-पश्चिम)। पुष्करावती ( गन्धर्व=गान्धारराजधानी। गन्धर्वराज-कन्या, चित्रांगदा (रावण की द्वितीयपत्नी) थी। गन्धवों ने, भरत के मामा (युधाजित्) को मार डाला, तब भरत श्रीर भरतपुत्र पुष्कर ने, गन्यवीं को पराजित कर, पुष्कर के नाम पर, पुष्करावती राजधानी हुई थी। देखिए बाल्मीकीय। पुष्कर के भाई, तत्त ने तत्त्रशित्ता (रावलिपण्डी) के पास) वसाया था। तत्तरिाला-महाविद्यालय, मौर्यकाल में प्रसिद्ध था। विद्यालय के

प्रधानाध्यापक, चाणक्य थे। चरक ( आयुर्वेद-निष्णात ), पुरुपपुर = पेशावर के निवासी थे। -(१) पंजाव के शिमला-समीप का पहाड़ी देश ( कुल्पहाड़ी प्रसिद्ध )। (२) व्यास-रावी के मध्य (व्यास-तट पर कुलूत [कुलुध] था और रावी-तट पर उदुम्बर [ औदुम्बर] था)।

(३) गढ़वाल और सरहानपुर का भूभाग। (४) हिमालय में वन्दर पूँछ श्रेणी पर, पहांड़ी देश। इसे कुलिन्द = कुल्त = कुलुध = कीणिन्द = कुनिन्द कहा गया है।

-(१) लाहुर (लाहुड़), सीमा-प्रान्त के, पेशावर जिले में। लाहुड़ी जाति का स्थान। व्याकरण-प. लहड़ प्रणेता पाणिनि (ई० पूर्व ७०० वर्ष ) का जन्मस्थान । (२) लाहौर (यह सर्वमान्य नहीं )।

६. ली-राज्य —कुमायूँ-गढ़वाल (उत्तरप्रदेश)। कुरुत्तेत्र-युद्धकाल में, यहाँ की शासिका 'त्र्रामिला' थी।

१०. नृसिंहवन —(१) कटाच के आस-पास। कटाच = कटाछराज (पंजाव के फेलम जिले में )। नरमिसर ( नृसिंह )=ईरान के परसा प्रान्त में । (३) नृसिंहमन्दिर = जोशीमठ ( उत्तरप्रदेशी गढ़वाल जिले ) में । (४) नृसिंदावतार = [क] कटाच [ख] मुलतान (पंजाव)।

११. सस (सस्य)—(१) खाशरूद, ईरान । (२) खास्त (सीमाग्रान्तीय उत्तरी वजीरिस्तान के उत्तर )।

—चंतु = त्राक्सस नदी ( उत्तरी त्रफगानिस्तान में )। १२. वेखुमती

१३. फल्युलुका - ( शुद्धपाठ फल्युतीर्थ ) फलकीवन = फरल गाँव, शुक्रतीर्थ के पास, कुरुत्तेत्र में । इसे, सोमतीर्थ भी कहा गया है (पंजाब के थानेसर से १७ मील दिच्छा-पूर्व )।

—गुरुशिखर, आवूपर्वत में (राजपृताना के सिद्दोरी जिले में )। १४. गुरुहा

— मरक् + उत्स । उत्सः प्रस्रवणम् ( अमरकोश )। (१) आवू पर्वत । (२) साँभर-भील । १४. मरुकुत्स —चामरोन (राजपूताना) में। चामिंड्या जाति के मार्याड़ी होते हैं। वैसे, किसी पुरास १६. चर्मरंग

या इतिहास-मन्थ के द्वारा, यह स्थान नहीं मिल सका।

```
[ 885 ]
                                                                                िजातक~दीपक

 अस्तिगिरि —(१) श्राव पर्वत (२) सुत्तेमान पर्वत; इसे शल्यमान कहा गया है।

६. अपरान्तर - (अपरान्त) (१) कोंकरा-मलावार (किन्तु ये, इस दिशा मे अनावश्यक हैं)। (२) मस्कत
              ( अरब के पूर्व-दित्तम्, समुद्रवट पर )
७. शान्तिक -(१) साँची (भेलसा के पास, मध्यप्रदेश में)। (२) शान्ति-धाम = बद्दीनाथ-धाम
              (गढ़वाल, उत्तरप्रदेश) (३) शान्विपुर=[क] शोणिवपुर (उत्तरप्रदेश के कुमाय में)
              [रा] नियाना ( भरवपुर, राजपुताना ) [ ग ] विजय-मन्दरगढ ( वियाना से ६ मील )।
           -सानदेश, औरंगाबाद, दिल्ला मालवा (राजधानी मान्धाला टापू में, नर्मदा के मध्य)।
६. प्रशस्तादि -(१) श्राव पर्वत [ सनावन तथा जैन वीर्थ ] (२) सुलेमान पर्वत ( यहाँ शल्य का राज्य था,
              इसे शल्यमान कहा जाता था, जय से मुस्लिम राज्य हुए, तब से भाषान्तर के कारण,
              सुलेमान कहने लगे । शल्य की कथाएँ ओर सुलेमान की कथाएँ एक समान, सर्व और श्राट
              ( आद=त्रादम = आदिम = आदित्व ) की कथाएँ एक समान, पार्वती और होवा की कथाएँ
              एक समान, शक-मन्दिर चीर काबा की कथाएँ एक समान मिलेंगी। यदि मुस्लिम-धर्म
              का, आदिम रूप अध्ययन करें तो, आपको शैव-धर्म का रूप, ज्ञात होने लगेगा; केवल भाषा-
              भेद है। काव्य (शुक्र) मन्दिर को आज, काता ( मक्कानगर का मुस्लिम-तीर्थ ) कहत हैं:
              इत्यादि ।
१०. बोक्सण -मनका (अर्थ मे)। इस नगर में भग (श्रादित्य) श्रीर मुनियों के मन्दिर ई०७ वी शताब्दी तकथे।
           -पंजाव की पाँची निदयाँ मिलकर, जहाँ एक ( चिनाव या सतलज ) हो जाती है, उस स्थान से,
११. पंचनद
              सिन्धुनद के संगम तक के मध्य की भूमि की, पंचनद देश कहा गया है। आपस्कोर्ड एटलास
              (इंगलिश) में 'पचनद' मुद्रित हैं। सौरपुर, अलीपुर, सितपुर, अइमदपुर आदि।
              सिन्धु से यमना तक ( उत्तरी पंजाब ) को 'सप्त-सिन्धु' कहा गया है ।
१२. रमठ
            ---बलचिस्तान।
            -ईरान देश। इसे पारद भी कहा गया है।
१३. पारत
१४. तारिहातिजाग-( तारिहातिशृंग ) तालरपर्वत और वारघाँ ( तूरघाँ ), दिससी बल्चिस्तान में।
१४. वेश्य
            —महाजन ( बीकानेर मे )।
            -कनकशूंगां = उब्जैन (मालया में)। यहाँ दोनो कनक (सुवर्ष और धत्र ) की बहुतावत
१६, कनक
               थी। श्री महाकालेश्वर की सेवा के लिए, दोनों की आवश्यकता रहती थी। पौराणिक आख्यान
               तो. उससे भिन्न प्रकार के हैं।
            --(१) शकस्थान=सीसतॉ (ईरान-अपगानिस्तान की सीमा पर)। (२) शकद्वीप ≃ लरकाना-नवाब-
१७ शक
               शाह (सिन्ध पान्त)। (३) शकराज्य-तत्त्वशिला (रावलिपरेडी) से दक्षिण भारत तक, समय-
               समय पर रहा है। बृहत्संहिता के लेखक बराहिमिहिर, ४ वी शकशताब्दी में हुए हैं। ई० पूर्व
              ७१-४७ वर्षों के मध्य, स्वालकोट से उन्जैन तक, शकों का राज्य था। ई० ७५ में. शक राजा
               चाइन ने, विक्रमादित्यवंशी रामदेव को परास्त कर, उन्जैन से काठियावाड तक, राज्य किया।
              पंजाब के स्थालकोट को, शल्य (पाण्डयकालीन ) ने वसाकर, शल्यकृत (रयालकोट, अपभंश
               शब्द ) नाम रखा था। इसी शल्यकृत को बीद्धपन्यों में शाकलद्वीप≂शागल व्यादि लिखा
               गया। ई० पूर्व ७१ वर्ष के लगभग, रसाल् ( शालिवाइन ) ने, स्वालकोट में राजधानी बनावी
               थी। वर्षमान में शक:शोक लोग, 'मोटिए' नाम से, मानसरोवर के आस-पास रहते हैं और
               काठगोदास के सार्ग से, भारत में प्रवेश कर, ज्यापार भी करते हैं।
१८. निर्मयदिष्लेश-पठानिस्तान (सीमाप्रान्त में )।। शेख, सयद, मुगल, पठान नामक चार भेद से, श्रापके,
```

त्राझण, स्तिय, वैश्य, शुद्र की भाँवि होने हैं। म्लेस = आर्येतर जाति। निर्मर्याद = शुद्रवत्।

यदि आप महाभारत के कर्ण पर्व में, कर्ण का सारथी, शल्य होते पर; इनका परस्पर करू वार्तालाप पढ़िए तो, आपको ज्ञात हो जायगा कि, शल्य और पठानी की संस्कृति में, कोई भेद नहीं है। राल्य, वाल्हीकपति भी था। बाल्हीक = बलख ( अफगानिस्तान में )। बलख से व्यास तट तक, वाल्हीक देश था।

वायव्य देश [ ७ ] ं ( अ० म० मृ०' = केतु )

१. माएडव्य —(देखिए मध्यदेश का नं०३)।

—तुषारो शीतलो शीतः हिमः ( अमरकोश )। (१) बुखारा ( उजवक, दिन्तणी रूस में ) २. तुपार (२) बलख, बदख्शाँ, यूहेशी ( त्राफगानिस्तान में )।

३. तालहल -(१) तालतोपक=तिञ्चतप्रान्त (२) तालहल=[क] तालर पर्वत [ख] तात्रिज की व्यूवर कील गि वुलर भील और नमकसर।

—( यदि ताल + इल = तालहल समभा जाय तो ) इल = इलंचेत्र = कुरुचेत्र ( देखिए नं० २४ कुरु, ४. हल मध्यदेश में )। ताल शब्द के उपर्युक्त नं० ३ समिमए।

-( देखिए मध्यदेश का नं० १ )। ४. मद्र

—स्वात घाटी के द्त्रिण (पेशावर प्रदेश), राजधानी पुष्करावती = चारसद्दा (पेशावर के समीप, ६. अश्मक उत्तर-पश्चिम)। पुष्करावती ( गन्धर्व = गान्धारराजधानी। गन्धर्वराज-कन्या, चित्रांगदा (रावण की द्वितीयपत्नी) थी। गन्धवों ने, भरत के मामा (युधाजित्) को मार डाला, तब भरत श्रीर भरतपुत्र पुष्कर ने, गन्धर्वों को पराजित कर, पुष्कर के नाम पर, पुष्करावती राजधानी हुई थी। देखिए वाल्मीकीय। पुष्कर के भाई, तत्त ने तत्त्रशित्ता (रावलपिएडी) के पास) वसाया था। तच्चशिला-महाविद्यालय, मौर्यकाल में प्रसिद्ध था। विद्यालय के प्रधानाध्यापक, चाणक्य थे। चरक ( ऋायुर्वेद-निष्णात ), पुरुपपुर = पेशावर के निवासी थे।

-(१) पंजाव के शिमला-समीप का पहाड़ी देश ( कुल्एमहाड़ी प्रसिद्ध )। (२) व्यास-रावी के ७. कुलूत मध्य (व्यास-तट पर कुल्त [कुलुध] था और रावी-तट पर उदुम्बर [ ऋौदुम्बर ] था)। (३) गढ़वाल और सरहानपुर का भूभाग। (४) हिमालय में वन्दर पूँछ श्रेखी पर, पहाड़ी देश । इसे कुलिन्द = कुलूत = कुलुध = की शिन्द = कुनिन्द कहा गया है ।

-(१) लाहुर (लाहुड़), सीमा-प्रान्त के, पेशावर जिले में। लाहुड़ी जाति का स्थान। ज्याकरण-५. लहड़ प्रणेता पाणिनि (ई॰ पूर्व ७०० वर्ष) का जन्मस्थान। (२) लाहौर (यह सर्वमान्य नहीं)।

६. सी-राज्य — कुमायूँ-गढ़वाल (उत्तरप्रदेश)। कुरुत्तेत्र-युद्धकाल में, यहाँ की शासिका 'अमिला' थी।

१०. नृसिंहवन —(१) कटाच के आस-पास। कटाच = कटाछराज (पंजाव के फेलम जिले में )। नरमिसर ( नृसिंह )=ईरान के परसा प्रान्त में । (३) नृसिंहमन्दिर=जोशीमठ ( उत्तरप्रदेशी गढवाल जिले ) में। (४) नृसिंहावतार = [क] कटाच [ख] मुलतान (पंजाव)।

११. सस (सस्य)—(१) खाशरूद, ईरान । (२) खास्त (सीमाप्रान्तीय उत्तरी वजीरिस्तान के उत्तर )।

—वंतु = आक्सस नदी ( उत्तरी अफगानिस्तान में )। १२. वेणुमती

१३. फल्गुलुका - ( शुद्धपाठ फल्गुतीर्थ ) फलकीवन = फरल गाँव, शुक्रतीर्थ के पास, कुरुत्तेत्र में । इसे, सोमतीर्थ भी कहा गया है (पंजाब के थानेसर से १७ मील दिल्या-पूर्व)।

—गुरुशिखर, आवूपर्वत में (राजपूताना के सिहोरी जिले में )। १४.-गुरुहा

—मरुक् + उत्स । उत्सः प्रस्नवसम् ( अमरकोश )। (१) आवृ पर्वत । (२) साँभर-भील। १४. मरुकृत्स —चामरान (राजपूताना) में। चामड़िया जाति के मार्याड़ी होते हैं। वैसे, किसी पुरास १६. चर्मरंग

या इतिहास-प्रनथ के द्वारा, यह स्थान नहीं मिल सका।

```
िं जीतेंक-दीप
१७.एक्विलिचिनी' - ( पॅकाच'= र्रीकस्थान = मनको [अरब] में) । एकविलीचन, दीर्घमीव ( दीर्घमाव सुद्धपाठ
```

# Li 868, Jz

१०. दर्बियाव े दोर्घोस्य दीर्घकरा—सेसे ४ राज्य, बहुत्सहिता में, वहाँ लिखे पार्च जाते हैं। किन्तु इतिहार १६. दीर्घोस्य १ के प्रश्नों में, बहुत चेनकार के बाद अर्थात अरामानीवराणि हतीय सम्राट् बारायदुस (दारियर

२०. दीयरेश ) ई० पूर्व ४२२-४=६ वर्ष ) के दरवारी यूनानी सैनिक, करवाएडा का स्कोईलाल (ई पूर्व ४१७ ने, भारतीय सिन्धुवादी की सोज में, जो डायरी बनायी थी, उसमें एकाच लोग, दीर्घपीय लोग दीर्घास्य, दीर्घकेश लोगों के स्थानों का वर्णन , लिखा था। श्रासानी राज्य, परिसया था। लम्बान्त, लम्बोदर, लम्बमीव, लम्बकेश, नामक शिव-पुत्र, इरिद्वार में (बायु २३)

शब्दों के अर्थ पर, ध्यान देने से पता चलता है कि, ये सभी स्थान सिन्धुघाटी में ही होत चाहिए। श्रवएन, एकविलोचन = एकाच = फरह ( Forah ) नदी (रमलशास्त्र में फरह, शुन्र को कहा गया है ) बल्चिस्तान को बालोच = बालाच = बालाचि कहा गया है। इसी प्रकार सिन्धुवाटी बाले, दीर्घमान=हिन्दुकुरा पर्वत, दीर्घास्य=खैबरघाटी, दीर्घकेश=पठानिस्तान समित्। दोर्घमीय, दोर्घास्य, दोर्घकेश आदि के अर्थ बोधक व्यक्तियों का बाहुल्य, मीमात्रान्त में वर्तमान है।

२१ शृलिक

२. हिमवान् -हिमालय पर्यत । यह १४०० मील की लम्बाई में है, जिसमें नैपाल, केदार, जालन्धर, कश्मीर, ३ वसुमान् गिरि-मिथला राज्य के पर्यत ।

४ धनुष्मान् गिरि-(१) मिशिला में, धनुषा नामक स्थान (२) बहालचा घाटी (हिमालय मे) (३) चुरिया घाटी

४ फॉनगिरि -(१) ( देखिए नं० १ कैलास )। (२) जींचवर्त्म ( मेधदूत-राधित) सफेदकोह (सीमाप्रान्त में)।

६ मेरु

(नैपाल में)।

(पशिया माइनर) से चीनपर्यंत । (७) करपपर्याप-मेरु=करयपमेरु=करमीर प्रान्त (=)

कूर्माचल श्रादि, ४ संरह हैं।

हेमपर्यंत ( समेरु )=कैलास । (६) समेरु पर्यंत पर, ब्रह्मपुरी (कुर्माचल=कुमायुँ, उत्तरप्रदेश)। (१०) मेर पर करवप ऋषि (कश्मीर)। (११) सुमेर पर आहित्य का चद्दव या निवास या

(३) वींचपदी = मानसरोवर भील का स्थान । (४) हिन्दू कुश के उत्तर, काराकोरम पर्वत । --(१) ईरान-रूस के सीमान्त से, हरू-हिमालय तक। (२) स्वर्ग का मुनेह देश = ब्राट्य देश है।

--(१) शूली बनाने वाले, शूली देने वाला दण्ड-विधान, सीमाप्रान्त से ही प्रचार हुआ। जैसे त्रिशुल में तीन फल, नुकीले होते हैं; वैसे ही शुली में, एक ही फल, नुकीला होता है। शुली पाने वाले अपरायी की, शूली में चढ़ा देते ये अर्थात् शूली की नीक पर, अपराधी की गुदा रखाते थे और तब, अपराधी का शरीर-भार, नीचे आवा-जावा था, अन्तवो गत्या, श्रुली, गुदा से छिदकर, मस्तक फीड कर, ऊपर निकल आती थी। माण्डव्य ऋषि, शूली में चढाये गये थे। सती-महिमा से, सूर्योदय न हो सका था। (२) शूली ( नैमिपारएय में )--वाय २३ ऋध्याय। उत्तर देश [ = ] ( पुन, वि, पूभा, = गुरु ) —( कैलावर्त = कैलावत, बौद्धमन्थों में ) कैलास पर्वत ( तिव्यत के दक्षिण-पश्चिम में )। मान-सरोपर, कैलास में ही है। कैलास चोटी २२०२८ फीट ऊँची। नन्दादेवी चोटी २४६४४ नीट कॅची। गौरीशंकर चोटी २६००२ फीट कची। कैलास की एक शासा (कोच पर्वत ) पर मानसरोवर है। कैलास की परिक्रमा, २४ या ३२ मील की, ३ दिन में की जाती है।

(३) सुमेर शब्द से उत्तरी धुव भी समभिए । (४) सुवर्ण पर्वत सुमर = रूमीचल ( कुमायूँ ~ गढवाल के पर्वत )। (४) बायु पर्वत सुमेर=उत्तरीभूत । (६) पापाणमय सुमेर=कालासमुद्र ृएकादशन्त्रतिका ]

परिक्रमा या भ्रमण (कश्मीर, अक्रुमानिस्तान, सुलेमान पर्वत्)। एक लेखक ने, जवलपुर में बैठः कर लिखा कि, काशी पूर्व में है; किन्तु दूसरे लेखक ने, पटना में वैठकर लिखा कि, काशी परिचम

ुं क्रांडिक (ह) 'में है पिरेन्तु, दोनों का लिखना ठीक है ⊩त्रतएव कभी⊢कभी स्थान पर;्ध्यान देकर, दिशा का निश्चित वोध कीजिए। एक सुमेरु, माला या तशवीइ में रहता है। भक्तमाल-प्रनथ में गो॰ तुलसीदास, सुमेरु बनाये गये थे। सुमेरु=त्रादिभाग=उच्चभाग=श्रेष्ठभाग आदि के अर्थी

三角型 医克雷斯氏试验检验 में कहा जाता है। फ उत्तर कुरु —(१) दिचाणी कुस देश । (२) कार्दिस्तान (ईरान में)। न. चुद्रमीन --मत्स्यदेश (देखिए सध्यदेश को नं० १२) (यह सीमावर्ती देश है )। अन्तर

-(१) अफगानिस्तानःका प्रदिचमोत्तर**ेभूभाग, राजधानी हिरात**ा इसके अनन्तर (२) व्यासन ६. कैक्य सतलज के मध्य में, केकय-राज्य। भरत-माता कैकेयी, इसी देश की थीं 📑 )---(१) चिनाव-सिन्धु-संगम से उत्तर (पंचनद देश)। श्राभीरों के वादं, वसाति राज्ये हुआं १०. वसाति

ं (सिकन्दरः त्र्यमियान काल ई० पूर्व ३२४ में) था। (२) वस्ती ( उत्तरप्रदेश)। ११. यामुन - (यह राव्द मध्यदेश में भी आया है ) अतएव; यहाँ 'पश्चिम-यमुनातट-वासी' अर्थ समिमए। १२. मागप्रस्थ :--(१) भागप्रस्थ = वागपतं ( उत्तरप्रदेशी मेरठ से ३० मील पश्चिम ) (२) भोगवती = नागवास् का मन्दिर (इलाहाबाद में )।

१३. अर्जु नायन - यमुना नदी का पश्चिमी तट ( मथुरा से दिल्ली तक )। भरतपुर से प्राप्त, सिक्कों में अंकित

"ब्रार्जुनायनानाञ्जयः" है । १४. ब्राग्रीन्य —( ब्राग्नीन्य्र, स्वायम्भुव मनु का पौत्र या प्रियव्रत का पुत्र, ब्रग्रीन्ध्र था ब्रौर ब्रग्नीन्ध्र के पुत्र (आप्रीन्ध्र) नव थे। अग्नीन्ध्र का राज्य, जम्बूद्वीप = जम्मू (कश्मीर) में था। यदि, आग्नीध्र

शब्द कहा जाय तो—उत्तरप्रदेशी टेहरी के श्रीनेगर में, कमलेश्वर पीठ से ऊपर, दिच्या दिशा ्र में, वन्हिपव त के निवासी, आग्नीध्र कहायेंगे।

१४. श्रादर्श - कैलासपर्वत, स्फटिकपर्वत, वर्फीलापर्वत । श्रादर्श=दर्पण । "कैलासस्य त्रिदशवनितादर्पणस्या-तिथिःस्याः ॥ ६१ ॥" ( पूर्व मेचदूत ) १६. अन्तद्वीप -कैलास के आस-पास की वस्तियाँ। १७. त्रिगर्त --(१) सतलज-व्यास-रावी के मध्यदेश (जालन्यर-लाहोर)। इसे सेवित या सेवेत भी कहा

गया है। (२) पठानकोट से छल्लू तक, १४० × १०० मील का त्रिगर्त (काँगड़ा-चेत्र) है। १८. तुरगानन - तुकेमन प्रदेश ( दिन्तिणी ह्रस में )। १६. अश्वमुख - सिकन्दर द्वारा स्थापित, फेलम जिले में 'बुसेफला' नामक यूनानी-वस्ती ( अव नहीं है।

बुसेफ्ला, सिकन्दर के घोड़े का नाम था ऋौर वह घोड़ा, यहीं, मर गया था )। —(१) पठानिस्तान (सीमाशान्त में)। (२) काशगर (यारकन्द से उत्तर, सिक्यांग में)। (३) काशीपुर ( उत्तरप्रदेश के नैनीताल जिले में ) अभी तक 'केशपुत्त' नामक, वौद्धकालीन स्थान का निर्णय, नहीं हो सका। केशधर = केशपुत्त (केश + पूत=पवित्र ) नामक स्थान, काशीपुर है,

क्योंकि यहाँ के, एक रत्प में 'बुद्ध के केश' सुरिचत हैं। पास ही प्राचीन अग्नावशेष भी हैं। २१. चिपिटनासिक-तिव्वत और भूटान । २२. दासरक -दासका (पंजाब के स्यालकोट जिले में )।

२३. वाटधान — सतलज नदी के पूर्व का मूभाग, फीरोजपुर के दिच्छा (पंजाव में)

२४. शरधान —(१) केदारनाथ (उत्तरप्रदेश) के, केदार-कुण्ड में, कार्तिकेय का जन्म। शर-वन = काराकोरम पर्व त । यहाँ वैवस्वत मनु पुत्र, (इल) आकर, परुप से स्वी ( इला ) क्रव में के समा २४. तेचशिला —रावलिपडी जिले में।

```
[ 388 ]
                                                                                । जातक≔रीप≉
२६. पुष्करावर्त -पुष्करावती (देशिए वायत्र्यदेश का नं. ६ श्रारमक)।
२७. गैलावत -(देधिए नं० १ कैलास )।
२८. काटधान -(शुद्धपाठ, काष्ट्रधाम)। काष्ट्रधाम≈(१) क्दुका (करमीर के जम्मू जिले में)। (२) काठमाएडू
               (नैपाल में )।
२६. अम्बर
             —षामेर का किला ( जयपुर, राजपूताना )।
            --( देखिए मध्यदेश का नं० १ मद्र )।
३० मदक
            --- फेलम के पूर्वीतट पर श्रीर राबी-चिनाब संगम से उत्तर, दोश्राव में (लायतपुर)।
३१ मालव
               (सिकन्दर अभियान काल ई० पूर्व २२४)। सिकन्दर-मालव युद्ध हुआ था।
३२. वीरव
            -ययातिपुत्र, पुरु का राज्य ( राजधानी प्रतिष्ठान = मूँसी, प्रयाग में )।
            -( देशिय मध्यदेश का नव न बत्स)।
३३ वस
३४. भार
            -बारा (बिहार में )।
३४. दगड
            -(दण्डवार = रण्डपुर) निहार नामक गाँव (बिहार प्रान्त के पटना जिले में)। ई० १२ वीं
              शवान्दी तक, यहाँ मगध की राजधानी रही । यहाँ दण्डी सन्यासी बस्तियाँ होने से दण्डपुर=
              द्रव्हपार नाम पड़ा। पालवंशी प्रथम राजा गोपाल ने, बौद्धमठ (विद्वार) बनवाया। अत्रवन
              व्यहपुर से द्रवारिवार नाम पड़ा, किन्तु अब केवल 'बिहार' नाम रह गया।
३६ पिगलक -पीलीभीव या इरदोई (उत्तरप्रदेश मे)।
३७. माणुहल -(१) मनाल (यद्रीनाथ में )। (२) मानसरीवर मील। (३) मोहमण्डस (अप्रानिस्तान में )।
            -(१) हिराव=हरय वाले हरा )। (२) सिन्धनद-मेलम नवी के मध्य। (३) गन्दगढ-सेंधा
३द. हुए
              नमक के पर्यंत के मध्य का देश । (४) तुर्किस्तान, पश्चिमी तार्तार देश, कैस्पियन समुद्र का
              उत्तरी भाग मिलाकर । हुए, चीन से मानसरीवर, करमीर, कैस्प्यिन सागर तक वढे, हिर
              विषर्पाटी से पुसकर, करमीर की तराई से रावलपिएडी तक फैल गये, तब सिन्ध मैलम के
              मध्य जम गये । इं० ४४६-४४८ के मध्य, गुम-हुण युद्ध हुआ । ईं० ४६४ मे, हुए वीरमाए=
              त्रवामान था । भातुगुत (गुपसम्राट ) के सेनापति, गोपराच को मारकर, ई० ४१० में, हुए।
              ते 'परन' ( मध्यप्रदेश के सागर जिले ) में राजधानी बनाया। गुप्र-साम्राज्य (३२०-७४० ई०)
              मुख्य गुप्त-साम्राज्य (३२०-४३० ई०)। पट्तरांन प्रधेनयुग (ई० प० २०० से ई० परवान
              २०० तक) यनाया गया । पीराधिकपूरा (३२०-८०० ई०)।
            -(१) दुर्रम नरी। (२) कोहाट (मीमामान्त)। (३) कोहकन्द की पहाहियाँ, कोहबाया,
३५. गाहल
              इएइस कोहिस्तान ।
            -पश्चानाथ, तिन्वत, कैलास, केदार, गीरीशकर, नैपास।
४० स्रांतह
प्रश् मार्यद्वय -(देशिय मध्यदेश का ने० ३ मार्यद्वय ) !
            --भनस्थान्=भनान ( बांगेजी म न्टान ) राज गानी पुनारम ( प्रयाहवा परी ) ।
42 4TH
            -गन्धारेश, राजधानी कन्दहार (गान्धार का अपभ्रश)। येशायर से हेरागाजीयाँ वका
४३, गा-पार
            -(१) पेशान्द । (२) कीर्तिनगर ( देवनयाग स १६ मील ) । देवनयाग (वत्तादमदेश के
रक्ष यभागिन
              गुरुवाल जिले म, हरदार स ४४ मील )। (३) कीर्विपुर ( वंजान के होशियारपुर जिले में )।
              (४) की पुर ( उत्तरप्रदेशी रहराहून स एक मांत )। नं० ३-४ नमम मिन्य गुरु कालीन।
त्र हमता र --(हिमगान ) मानसरोवर भील ।
4६ राजनगरपर---गैयर की घाटी और कायुष नदी।
```

-(१) बादमाबद्व ( तेवाल ) के वाम, गोपुन्य पर्वत । (२) पंत्राव का गुजराव जिला ।

१. मेरुक

४८. योधेय — ( युधिष्ठिर-पुत्र योधेयं ) (१) रावी से यमुना तक (२) सतलज कार्ठ से नीचे, लुधियाना

से श्रतवर तक, राजधानी योधेयायन = तुधियाना ।

४६. दासमेय —दासुया (पंजाव के जालन्थर जिले में )। ४०. श्यामाकच्येप-धानकुटा (नैपाल में )।

रहते थे।

-( देखिए उत्तरदेश का नं० ६ मेरु )।

२. नष्टराज्य —पशुपति महादेव ( नैपाल के काठमाण्डू नगर में )। ३. पशुपाल —(कीरत्राम = काँगड़ा, पंजाव में )। कीरत्राम में, वैजनाथ का मन्दिर है। पूर्वी वैजनाथ के ४. कीर

देवघर वाला ही है।

सिन्धुनदी का उद्गम-स्थल तथा चीन देश, दोनों को कहा गया है। ६. त्रिभिसार —(१) सिन्धु-फेलम नदी के मध्य, पश्चिमोत्तर पंजाव में, यहाँ सिकन्दरकालीन राजा आम्भीक की राजधानी, तत्त्रिता (रावलिपरडी) में थी। (२) कींकर अौर मलावार (दिन्स

गोहाटी ( त्र्रासाम ) में सम्भव, समिमए। —(१) भूटान। (२) दरद्लिंग=दार्जिलिंग ( श्रासाम में )। ७. दरद -तंगल पर्वत ( उत्तरी तिब्वत में )। ५ तंगरा -( देखिए वायव्य देश का नं० ७ कुल्त्त )। यह स्थान, यहाँ नहीं हो सकता अथवा वायव्य-६. कुलूत उत्तर-ईशान का सीमावर्ती स्थान समिकए।

-सरहिन्द (पंजाब में )। वनवास में द्रीपदी, सैरन्ध्री वनकर, विराट के भवन में रही १०. सेरन्ध्र थी। 'सैरन्त्री परवेश्मस्था, स्ववशा शिल्पकारिका।' ( अमरकोश )। चतुःपष्टिकलाभिज्ञा, रूपशीलादिशालिनी । प्रसाधनोपचारज्ञा 'सैरन्ध्री' परिकीर्तिता ॥ ( अमरकोश-टीका ) । —सिलइट ( त्र्यासाम में )। ११. वनराष्ट्र

१२. नहापुर -(१) दारुवन (देवदारु वन )। (२) दार्जिलिंग ( त्रांसाम में )। (३) देवदारुवन, गोपेश्वर १३. दाव (रतीश्वर) के स्थान में। गोपेश्वर = हिमालय के गढ़वाल में एक गाँव। यह, कामदेव

का भरम-स्थल है (स्कन्द-पुराख)। —( तन्त्र-शास्त्रीय शब्द ) (१) डाफला प्रान्त और (२) गोहाटी ( आसाम में )। १४. डामर —( देखिए नं० ११ वनराष्ट्र) ।

१५. वनराज्य

४१. धूतदेश — 'उन्मत्तः कितवो धूर्ती धत्तूरः कनकाह्नयः ।' ( श्रमरकोश )। 'धूर्तीऽत्तदेवी कितवोऽत्तधूर्ती द्यूत-कृत्समाः ।' ( श्रमरकोश )। ये दो वाक्य हैं। धूर्त=जुश्रादी। मामा शकुनि, वड़े जुश्रादी थे और इनका देश, गान्धार था, क्योंकि शकुनि की वहिन, गान्धारी थीं। अतएव धूर्तदेश = जुआड़िओं का देश = शकुनिदेश = गान्धारदेश। शकुनि, प्रायः हस्तिनापुर में ही, अड्डा जमाये ईशान देश [ & ] ( श्ले. ज्ये. रे. = बुध )

-गोवी या शाम् का मरस्थल (तिव्वत के उत्तर-पूर्व तथा चीन के उत्तरी भूभाग)!

मन्दिर का स्थान, उड़ीसा के 'देवघर' नामक स्थान को समिकए। 'चितायां वैद्यनाथोऽस्ति' थ. काश्मीर —चीन देश। यदि कीरकाश्मीर शब्द को कीरक + आश्मीर कहा जाय तो, आश्मीर के अर्थ, पर्वतीय जन हो जाते है; अतएव ईशानदेशीय पर्वतीय-नगर समिकए। परन्तु काश्मीर,

भारत में )। किन्तु ये दोनों स्थान ईशान में नहीं हो सकते; अतएव (३) कामरूप देश =

-(१) विलया ( उत्तरप्रदेश में )। (२) गढ़वाल-कुमायूँ ( उत्तरप्रदेश में )। (३) वर्मा देश।

```
[ ,884 ]
                                                                             िक्।तक-्दीपर
१६ दिरात : (१) आसाम कि नागाप्रदेश, राजधानी कामाख्या चेत्रा (गोहाट) में थी (-महाभारत )
               (२) नैपाल से पूर्व का भूभाग, किरात-भूमि।
१७ चीन
            —प्रसिद्ध ।
१८ कोणिद -(देखिए वायव्य देश का न०७ कुल्स )।
१६ भिल्लापलाल--(१) सुदियाँ ( त्रासाम के पूर्वोत्तर )। (३) श्रासाम की नागा बह्तियाँ। भल्लदेश = बलत से
               मेलम तक था। कालान्तर में नाग लोग, आसाम तक बढ गये।
२० जटामुर -(१) मद्रकाधिपति जटामुर, युधिष्टिर की राजसूय-यज्ञ मे गया था (महाभारत)। (२) नैपाल के
              जनकपुर के पास 'जटेश्वर' नासक स्थान है। यहाँ जटासुर मारा गया,था ।
            —खासाम की नट जातियाँ।
२१ कुनट
२२ सस
            -खासी पर्वत ( श्रासाम में ) यह रा द, पूर्व-परिचम-ईशान, तीन स्थानों म श्राया है। श्रतएव,
              सासी पर्नत, पूर्व ईशान का सीमावर्ती है।
           - 'घोप आभीरपल्ली स्यात्।' ( अमरकोश )। गोयलपाड़ा-गोहाटी ( आसाम )।
२३ चप
२४ वृचिक
            -कुच निहार राज्य (वगाल क उत्तरी भूभाग में )।
२४ ए हचरण -एकपाद पगुदेश, एकचका, पुरुपाद आदि श दार्थ से-'आरा' नगर (विहार म)।
२६ अनुविश्व - ब्रह्मपुत्र तट पर, विश्वनाथ नामक एक नगर ( आसाम म )।
२७ सर्वर्णम् — धर्मा देश।
२= नस्थन

 मिथिला-राज्य ( नैपाल विद्वार म )।

२६ दिनिष्ठ
            -देवागिरि (देवघर, विहार उडीसा की सीमा म )।
३० पीरव
           -पारो (भदान में )
३१ चीरनियसन-(१) चेरापूँजी ( आसाम म )।(२) बिहार प्रान्त के बीद्ध स्थल।
            -(१) तिपुरा ( पूर्वी बगाल में ) । सीमावती रथान । (२) अनुविश्व ( देखिए नं २६ )।
३२ त्रिनत्र
३३ मुआद्रि -पटकाई हिल (पूर्वी श्रासाम में)।
            -(१) इम्फाल मनीपुर ( पूर्वी छासाम में ) नृत्यशैली का स्थान । (२) मञ्जूरिया प्रदेश ।
३४ गेषर्व
                                       नोर---
```

प्रष्ट ३६६-४१८ म प्रदक्षित, लगभग ४०० स्थानों का परिचय है। किन्तु, हमार पास १४००० स्थानों से युक्त 'स्थान-पारचय' प्रन्थ, सुद्रग्र भी प्रतीक्षा कर रहा है। ब्रस्तु ।

## अंकों के मित्रावि

| श्रंक                | 8                | ٦ ١                | 3             | 8             | ٧                   | <b>લ</b> ે:  | v                           | 4                | <u>ڊ</u>           |
|----------------------|------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------------|--------------|-----------------------------|------------------|--------------------|
| पति                  | +स्              | ·चं. (के.)         | <b>+गु.</b>   | सृ. (रा.)     | +बु.                | +য়.         | +चं.                        | – श.             | + मं.              |
| स्वांक               | १                | २                  | 3             | 8             | X.                  | ફ            | હ                           | =                | ٤                  |
| त्रिकोर्णांक         | १०               | 88                 | ः १२          | ?३            | . 88                | . १५         | १६                          | १७               | .१≒                |
| मित्रांक             | 38               | २०                 | २१            | -२२           | '२३                 | २४           | २४                          | २६               | २७.                |
| उच्चांक              | २⊏               | રદ                 | ३०            | ३१            | ३२                  | ३३           | ३४                          | ३४               | ३६                 |
| <br>ग्रुभांक (तारीख) | १।१०<br>१६।२५    | २।४१<br>२०।२६      | ३।१२<br>२१।३० | ४।१३<br>२२।३१ | યા <b>१</b> ૪<br>૨३ | ६।१४<br>२४   | ७ <b>।</b> १६<br>૨ <u>૫</u> | मा१७<br>२६       | ६।१ <b>५</b><br>२७ |
| भित्रांक             | ই  <u>২</u><br>৬ | પ્રાપ્તાફ<br>દ્યાદ | १।६<br>७      | २।४<br>६।५    | १।३<br>६। <i>७</i>  | ?!३<br>પ્રાહ | १।३<br>४।६                  | ধা <u>র</u><br>৩ | શાર<br>રાહ         |
| सम                   | ६१६              | 3                  | नाध           | ३             | રાવાદ               | નાદ          | नाध                         | .રાફાષ્ઠ         | <b>५</b> ।६।=      |
| शत्रु                | રાષ્ટ            | १                  | २             | 3             | ષ્ટ                 | २            | ર                           | ٤                | પ્ર                |
| ষ্মানহান্ত্          | 5                | v                  | 8             | ११७           | ×                   | 8            | 8                           | १                | ×                  |
| वार                  | रविवार           | सोमवार             | गुरुवार       | रविवार        | बुधवार              | ग्रुक्रवार   | सोमवार                      | शनिवार           | मंगलवार            |

### जन्म का ग्रंक

यह दो प्रकार से बनाया जाता है। (१)—जिस तारीख में ज़न्म हो, केवल उसके द्वारा तथा (२)—तारीख-मास-सन् के योग द्वारा। यथा, तारीख १६ को जन्म है तो, १६=१+६=१०=१+०=१ अंक हो गया। दूसरे प्रकार से ता० १६।७।१६११ ई. का जन्म है; अतएव—

१+६+७+१+६+१+१=२६=२+६=११=१+१=२ ( जन्म का ) द्यंक हो गया। नोट—

'यंकों के मित्रादि' चक्र में, श्रद्ध १-२ के नीचे, कृष्णपत्त का वार तथा ४-७ के नीचे, ग्रुक्लपत्त का वार समिक्तर। इसके वाद, जन्म के श्रंक द्वारा, इस प्रकार उपयोग की जिए; कि,

जिस वर्ष में, पूर्वोक्त (तारीख-मास-सन् को जोड़कर आये हुए) २ श्रंक के नीचे ( उपर्युक्त-चक्र-द्वारा ) के ग्रुमांक और मित्रांक (२।११।२०।२६ और ४।४।६।८।६) आ जायँगे, वह वर्ष, किसी भी कारण से, ग्रुम व्यतीत होगा। इससे, प्रत्येक दिन का भी ग्रुमाग्रुम ज्ञात हो सकता है। यथा—

## वर्ष का शुभांक

जिसका जन्म १६।७।१६११ ई. को हुआ है, उसका, तारीख १६।७।१६४६ ई. में, ४६ वॉ वर्ष प्रारम्भ होगा। यह कैसा रहेगा ? इसे जानने के लिए १६।७।१६४६ का योग कर  $= ? + \epsilon + \nu + ? + \epsilon + 4 + \epsilon = 3 \epsilon = 3 + \epsilon = ? + 2 + 3 + \epsilon = 3$  ( एक समान ) आने से, इसका ४६ वॉ वर्ष आपकारक रहेगा; अर्थात् ४६ वें वर्ष में, किसी प्रकार की, विशेष अच्छाई होगी। "फलतः यह प्रन्थ, १६४७ ई० की द्वितीय तिमाही में प्रकाशित हुआ।"

```
[ 836 ]
                            बालप्रकृत्द का नं० फ
```

थ १ ४ ७ ३ ६ ३ १ ६ = ४० योग) - B A L M U K U N D = वालसुकुन्द } = 80 + १७ = ६७ = ६ + ७ = १६ चन्त्रांक - १७६ ४ ८ ६ ८ ७ ६ = ४७ योग १६= १∔६≈७

इस प्रकार से, बालमुकुन्द का रुद्धि शंक ७ वन गया।

जवलपुर का नं० ७

सूर्यांक — ६१ ४१ ४६३३ = ३३ योग) वर्ष — JABALPUR = अवलपुर चन्द्रांक — ३ ७१ ७६ ४ = ६ = ४६ योग) 39 + 20 = 20 + 2 = 98 8 = 8 + 8 = 6

व्यक्ति नाम और स्थान का, एक ही अक आने से, इस व्यक्ति को, इस स्थान में शुभ होगा।

# क्योंकि, दोनों के ७ अंक का स्वामी, चन्द्र है। (देखिए, नीचे के चक्र में, सर्योक और पित )

|          |     |     |      |      | 18 | इंग्द्। | વળના | લા ક | N.       |     |     |       |                                          |
|----------|-----|-----|------|------|----|---------|------|------|----------|-----|-----|-------|------------------------------------------|
| स्यांक   | १   | ¥.  | Ę    | ٤    | ₹. | ۲.      | ۶.   | ₹.   | ٤.       | Ę   | ¥   | v     | नोट—                                     |
| पति      | सू. | बु. | য়ু. | मं०  | गु | श.      | ₹1.  | ગુ.  | मं.      | सु. | बु. | चં.   | सूर्योक या चन्द्रांक<br>में १ सं६ तक के, |
| राशि     | Ł   | 3.  | ٦.   | १    |    | १०      | 88   | ृश्य | <u>-</u> | ن ا | Ę   | 8     | अंकों में से २ और                        |
| 1        | मा  | का  | ₹    | च्   | ये | भो      | गृ   | दी   | वो.      | रा  | टो  | ही    | ४ के अंक नहीं हैं।<br>क्योंकि ४ का       |
| 1        | मी  | की  | उ    | चे   | यो | अ       | गे   | 夏    | ना       | री  | q   | 8     |                                          |
| स्वर     | मू  | क   | ए    | चो   | भ  | जी      | गो   | थ    | नी       | ₹   | पी  | to to | २ कास्वामी केतु                          |
| 1 . !    | मे  | घ   | ञो   | ला   | भी | स्री    | सा   | भ    | न्       | रे  | પૂ  | हो    | होता है।                                 |
| श्रीर    | मो  | ड   | वा   | ली   | भू | खू      | सी   | ন    | ने       | रो  | प   | डा    | े×े× ×<br>श्राधाश्रदर                    |
| 1 7      | टा  | छ   | वी   | ल्ड् | ध  | स्रे    | सू   | दे   | नो       | ता  | য   | डी    | को पूरा सममकर,                           |
| ब्यञ्जन  | ਹੀ: | के  | ब्   | ते   | फ  | खो      | से   | दो   | या       | ती  | ठ   | डू    | उदाहरख की                                |
| 1        | द्ध | को  | वे   | लो   | ढ  | गा      | सो   | च    | यी       | त्  | दे  | डे    | भॉति, अपने नाम                           |
| Í        | टे  | हा  | वो   | ग्र  | भे | मी      | दा   | ची   | यू       | ते  | पो  | डो    | श्रीर स्थान का                           |
| चन्द्राक | و   | १   | Ł    | Ę    | ٤  | ą       | =    | =    | 3        | ٤   | Ę   | ¥     | रूद्धि श्वक बनाइए।<br>यथा,               |

सूर्यांक — ६ ६ १ ४ ६ म = ३म नाम — बाल मुक्त न द = बालमुक्तन्य चन्द्राक — ४ ६ ७ १ ३ म = ३० =34+30=64=6+4=88

सूर्यांक — = ६ ६ ४ ६ = ३४ नाम — ज व ल पुर = जनलपुर =३४+२६=६३=६+३=६ मंगल

जब, भारतीय नाम के श्रंक बनाना हो तो, इस वर्णमाला से बनाइए । बुध-गुरु सतोगुषी, सूर्य-चन्द्र-शुक्र रजागुणी और मंगल-शनि-राहु-केनु वमीगुणी होते हैं।

## श्रंकों के मित्रादि

| श्रंक            | 8             | 2                | 3             | ģ                  | <b>x</b>            | ·~ε · ·            | v           | r r                | ف          |
|------------------|---------------|------------------|---------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------|--------------------|------------|
| पति              | +स्           | -चं. (के.)       | :+गु.         | सू. (रा.)          | +4.                 | +য়.               | <b>+ચં.</b> | – श,               | + मं.      |
| स्वांक           | <u>१</u>      | '2               | 3             | 8                  | ४                   | Ę                  | હ           | 4                  | 3          |
| चिकोएां <b>क</b> | १०            | 1 1              | : १२          | १३                 | . १४                | - 3×               | १६          | १७                 | १५         |
| मित्रांक         | १६            | २०               | २१            | २२                 | 73                  | २४                 | २४          | २६                 | २७         |
| उच्चांक          | २५            | 78               | ३० │          | <b>३</b> १         | ३२                  | ३३                 | ३४          | ३४                 | ३६         |
| ग्रुभांक (तारीख) | १।१०<br>१६।२८ | २।४१<br>२०।२६    | ३।१२<br>२१।३० | ४।१३<br>२२।३१      | યા <b>१</b> ४<br>૨३ | ६।१४<br>२४         | ७।१६<br>२५  | मा१७<br>२ <b>६</b> | ह १५<br>२७ |
| भित्रांक         | ই <b>া</b> ধ্ | प्राप्ताइ<br>माध | ११६           | হা <b>ধ</b><br>६।দ | १।३<br>६।७          | ?।३<br><u>ধা</u> ড | १।३<br>४।६  | ধ।६<br>৩           | શર<br>રાહ  |
| सम               | ६१६           | 3                | नाध           | 3                  | शनाध                | नाध                | नाध         | રાફાઇ              | श्रा६ा=    |
| शत्रु            | રાષ્ટ         | १                | ર             | ٤                  | 8                   | २                  | २           | ٤                  | ૪          |
| र्द्यातशत्रु     | =             | હ                | 8             | ११७                | ×                   | 8                  | 8           | 3                  | ×          |
| वार              | रविवार        | र सोमवार         | गुरुवार       | रविवार             | बुधवार              | ग्रुकवार           | सोमवार      | शनिवार             | मंगलवार    |

## जन्म का यंक

यह दो प्रकार से बनाया जाता है। (१)—जिस तारीख में जन्म हो, केबल उसके द्वारा तथा (२)—तारीख-मास-सन् के योग द्वारा। यथा, तारीख १६ की जन्म है तो, १६=१+६=१०=१+०=१ श्रंक हो गया। दूसरे प्रकार से ता० १६।७।१६११ ई. का जन्म है; श्रतएव—

 $2+\epsilon+\omega+2+\epsilon+2+2=2+\epsilon=2+\epsilon=2+2=2+2=2$  का का ) यंक हो गया। नोट—

'अंकों के मित्रादि' चक्र में, श्रद्ध १-२ के नीचे, कुप्णपत्त का वार तथा ४-७ के नीचे, श्रुक्लपत्त का वार समिक्तर। इसके वाद, जन्म के अंक द्वारा, इस प्रकार उपयोग कीजिए; कि,

जिस वर्ष में, पूर्वोक्त (तारीख-मास-सन को जोड़कर छाये हुए) २ छंक के नीचे ( उपर्युक्त-चक्र-द्वारा ) के शुभांक और मित्रांक (२।११।२०।२६ और ४।४।६।८।६ ) छा जायँगे, वह वर्ष, किसी भी कारण से, शुभ व्यतीत होगा। इससे, प्रत्येक दिन का भी शुभाशुभ ज्ञात हो सकता है। यथा—

## वर्ष का शुभांक,

जिसका जन्म १६।७।१६११ ई. को हुआ है, उसका, तारीख १६।७।१६४६ ई. में, ४६ वॉ वर्ष प्रारम्भ होगा। यह कैसा रहेगा ? इसे जानने के लिए १६।७।१६४६ का योग कर  $= ? + \epsilon + \phi + ? + \epsilon + k + \epsilon = 3 = 3 + \epsilon = ?? = ? + ? = 2 = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon = 3 + \epsilon =$ 

धनातमक-१, ३, ४, ६, ७, ६। ऋखातमक-२, ४, २। ऋति-२, ४, ६। ऋयु->, ६। जल-३, ७। प्रध्वी--४, ६। श्राकारा--०। शारीरिक-४, ४। बानसिक-१,४, २, २। श्रासिक-२, ३,४,६। प्राप्त--७, ६, ११,२२। द्विस्वमाव--४, ४, २२। इच्छा पर प्रमाय--१, २,३। व्यक्तिव पर प्रमाय--१,३, ६, ११, २२। लोकिक प्रमाय--३, ६, ११। श्राप्यात्मिक प्रमाय-१, ११, २२। भ्रयकारक--१३, १४, १६, १६।

ता १६।७।१६११ में जन्म हुमा। १ (+सूर्य) +६ (+मगल) +७ (+चन्द्र) +१ (+सू०) +६ (+मगल) + १ (+सू०) + १ (+सू०) = २६ = (२ के+६ म०) से २+६=११ (१+स्०+१+स्) = २[ - च० (केन्रु)] डा अक वना।

|       | 3        | कों का गुख-योग |           |
|-------|----------|----------------|-----------|
| सारीख |          | <b>म</b> ह्    | साक-गुए   |
| 8     | =        | + सूर्य        | १ रजोगुख  |
| ٤     | <b>=</b> | + मगल          | २ वमोगुःख |
| Up    | =        | + चन्द्र       | ३ रजोगुख  |
| 3     | =        | +सूर्य         | ४ रजोगुरा |
| Ł     | =        | +मगल           | ४ वमोगुख  |
| \$    | =        | +सूर्य         | ६ रजोगुख  |
| ٦.    | =        | +सूर्थ         | ७ रजोगुख  |

२६ = २-के+६+म०=(रज४तम२) । र्

### गण-योग का फल

यह व्यक्ति ३ रजोगुणी श्रीर ३ तमोगुणी होगा। हिन्दी वर्णमाला के आधार पर, वालमुकुन्द का ४ खक (प्रह ४२०) अर्थात चुप के गुण कार्य के प्राप्तकार रहेगी। ४ खक के प्रत्यातका रहेगी। ४ खक के प्रत्यातका इति विशेष-त्वरंत, शारीरिक, आरिनक, हिस्तमान आदि (विशेष-सक्तारा) गुण हैं। अतयर स्वन्त कार्य, उप्प-तन्त्व, शारीरिक परिभम करने वाला, आरिमक गुणी से युक्त और हिस्तमानी दग का होगा।

#### दिन का श्रंक

अपने नाम का अक मनाकर, किसी भी दिन की तारीप्त, मास, सन् जोडकर अक बनाले। यदि, 'अकों के मित्रादि चक्र' म, नाम वाले अक के नीचे, दिन का अक, गुभाक या निमाक हो तो, उस दिन गुभानल होता है। यदा—आज (५६ वर्षोरम्भ) ता २०।थ११४६ = ३० = ३ +० = ३ 'दिन का' अक हुआ। 'ऑकों के मित्रादि' वक म, ताम ( रातन्तुकुन्द ) के अक ४ के नीचे, दिन का अक ३ मिमाक है। अवएय, आज का कल, गुभा रहा।। इसी प्रकार, गुभ-वर्ष, गुभ-वास, ग्रुभ-वारीत (दिन) निकालकर, अपना—अपना अनुभव कीतिय।

#### नोर--

पृष्ठ ४२३ से 'नवज-विद्यान' लिखा जा रहा है। साखकारों ने 'नवज-सूची' अ्तेतियों को 'निनिदय' साता है। नवज-विद्यान की परिभागा—"(१) घर-पर जाकर, जिना पृष्ठे ही जोवित-स्क्र नवाने वाला। (२) सिद्धान प्रह्माणन कथा लिखादि-कागत, न जानने वाला। (३) नवज-व्यति द्वारा, अ्येतिय-स्क्र नवाने वाला। (३) नवज-व्यति द्वारा, अ्येतिय-स्क्र नवाने वाला। (४) नवज-व्यति द्वारा, अ्येतिय-स्क्र नवाने वाला। (४) नवज-व्यति द्वारा, अ्येतिय-स्क्र नवाने वाला। (४) नवज-व्यति द्वारा, व्यत्ति करवय, नवाने वाला। (३) नवज-व्यति द्वारा, नवज्ञ नवाने वाला। (३) नवज-व्यति द्वारा, नवज्ञ नवाने वाला। त्याति व्यत्ति होन प्रमाद करवय, त्राद्वाराव, नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ नवज्ञ

तुला

वृश्चिक

धनु

मकर

कुम्भ

मीन

शुक

मंगल

गुरु

शनि

शनि

गुरु

# नचत्र-विज्ञान

चक्र 'ग्र'

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | श्रंग जाति नोट                                                                                                                                            | नचत्र राश्यादितक                                                                                                                                                    | दशश गुस                                | अंग                                                                                     | जारि                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| तरणा १।१०।०० सूर्य एज शि<br>हित्तिका १।१०।०० सूर्य एज शि<br>हित्तिका १।१०।०० सूर्य एज शि<br>हित्तिका १।२०।०० मंगल तम भौ<br>प्राप्ती २।२०।०० मंगल तम भौ<br>प्राप्ती २।२०।०० गुरु सत ना<br>पुरुष ३।१६।४० शिन तम मुख्<br>खिपा ४।००।०० नुध सत का<br>खिपा ४।१३।२० केतु तम डा<br>प्राप्ता. ४।१६।४० सूर्य एज वा.<br>हित्त ४।२३।२० सूर्य एज करा | ादतल स्त्री हिएर<br>भाल स्त्री हिए हैं।<br>भारत स्त्री हैं।<br>भारत स्त्री हैं।<br>भारत पुरुप हिल्ला हैं।<br>मुख पुरुप स्त्री हैं।<br>इस्त्री स्त्री हैं। | स्वाती ६।२०।०० वेशाखा ७।०३।२० अनुराधा ७।१६।४० तेष्ठा न।००।०० मूल न।१३।२० मूल न।१३।२० मूल ह।२३।२० म्रत्यस ६।२३।२० मिष्ठा १०।०६।४० म्रत्मा ११।०३।२० म्राराभा ११।०३।२० | राहु तम<br>गुरु सत<br>शनि तम<br>बुध सत | हाती<br>हृद्य<br>उद्र<br>दा वगल<br>वा. वगल<br>पीठ<br>कमर<br>गुप्तांग<br>गुदा<br>दा. ऊरु | की पुरुष की नपुं. की किया नपुं. पुरुष की पुरुष की पुरुष की पुरुष की मुख्य की मुख्य की मही |

| राशि                                  | 2                                     |                                             |                                    |                                      |                                          |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|
| सारा                                  | पति                                   | जाति                                        | स्थिति                             | श्चंग                                | गुण                                      |
| मेप<br>वृप<br>मिश्रुन<br>कर्क<br>सिंह | मंगल<br>शुक<br>वुध<br>चन्द्र<br>सूर्य | पुरुप<br>स्त्री<br>पुरुप<br>स्त्री<br>पुरुष | विपम<br>सम<br>विपम<br>सम .<br>विषम | शिर<br>मुख<br>कन्धा<br>छाती<br>हृद्य | चर<br>स्थिर<br>द्विस्वभाव<br>चर<br>स्थिर |
| कन्या                                 | बुध                                   | स्त्री                                      | सम                                 |                                      | ्रास्थर                                  |

पुरुष

स्रो

स्रो

पुरुप

स्रो

पुरुष ,

सम

विपम

सम

विपम

सम

विपम

'सम

उद्र

गुप्तांग

पीठ

ऊरु

घुटना

पैर

Ŧ

द्विस्वभाव

चर

स्थिर

द्विस्वभाव

- चर

स्थिर

द्विस्वभाव

पृष्ठ २० का, चक ४ होते हुए

भी, चक्र 'व' को, अंग विभाग जानने लिए लिखना पड़ा । ऋस्तु। त्र्यागे 'नचत्र-विज्ञान' की विशेषता से [ ब्रह-स्पप्ट-द्वारा, उपर्युक्त चक्र 'श्र' से, प्रहों के नत्तत्र जानने के वाद ]ूसमिक्तए:--"सूर्य, कु. उफा. उपा. (तीनों) के प्रथम चर्ण में। मंगल, धनिष्ठा

के आदि के दोचरण में। बुध, रेवती में। गुरु, पुन. वि. पूभा. (तीनों) के चौथे चरण में।"-अपनी एक विशेषता रखते हैं। क्योंकि, इन नचत्रों में, जब इनकी

ही दशा होती है और ये मह, 'नवांश तथा दशा' के क्रम से, कोई उच्च, नीच, स्वगृही, अपही श्रादि संज्ञा में हो

|   | प्रह    | अंग           | गुख        | मित्र राशि       | शबुराशि     | उच्च राशि | नीच<br>राशि | राशीश       | थे <b>छ</b> राशि | नचत्रेश          | श्रवधि<br>१राशिमें |
|---|---------|---------------|------------|------------------|-------------|-----------|-------------|-------------|------------------|------------------|--------------------|
| į | सूर्य   | उदर           | <b>ং</b> জ | ઝા≒ાદા१२         | राग्ना११    | मेप       | वुला        | सिंह        | सिंह             | ह. उक्ता. स्पा.  | १ मास              |
|   | चन्द्र' | वच            | रज         | રાષ્ટ્રાદ        | ×           | वृष       | वृश्चिक     | कर्क        | कर्क             | रो. इ. श्र.      | २३ दिन             |
|   | र्मगत्त | शिर           | त्तम       | પ્રાદા૧૧         | ३।६         | मकर       | कर्क        | मेप-यृशिच.  | वृश्चिक          | मृत्थित्ध.       | १३ मास             |
| į | बुध :   | गला, कन्धा    | सत         | રાષ્ટ્રાહ        | ૪           | कन्या     | मीन         | मिधु,-कन्या | मिथुन            | रत्ते. ज्ये. रे. | १ मास              |
|   | गुरु    | कटि, गुप्तांग | सत         | शश्च             | રારાળ       | कर्क      | <b>मकर</b>  | धनु-मीन     | धनु              | पुनः वि. पूभाः   | १३ मास             |
|   | शुक     | मुख           | रज         | ३१६।१०।११        | શય          | मीन       | कन्या       | वृप-तुला    | तुला             | म. पूफा. पूपा    | १ मास              |
|   | शनि     | ऊरु           | सम         | २।३              | श्राष्ट्राह | तुता      | मेप         | मककुम्भ     | मकर              | पुष्य धनु. उ.    | ३० मास             |
| ) | राहु    | वैर           | तम         | ३।६।७।६<br>१०।१२ | કાર         | वृश्चिक   | वृष         | मकर         | कर्क             | ब्राद्रोस्वा श.  | १= मास             |
| 7 | केतु    | पैर           | तम         | ३।६।७।६<br>१०।१२ | શ્રાષ્ટ     | वृश्चिक   | वृप         | मेप         | तुला             | घ. म. मू.        | १८मास              |
|   |         |               |            |                  |             |           |             |             |                  |                  |                    |

### नवांश-चक्र

|            | _              |                  |                 |            |
|------------|----------------|------------------|-----------------|------------|
| नवांश मे   | (भेश केतु) तम  | (भेश धन्द्र) रज  | (भेश गुरु) सव   | नच्य का    |
| मेप के     | छ. स. मू.      | रो. इ. श्र.      | યુન. ચિ. પૂમા.  | प्रथम पाद  |
| वृष के     | ,, "           | 1,               | , "             | द्वितीय "  |
| मिथु के    | ,,,            | ,,               | ,,              | नृतीय "    |
| कर्क के    | , ,            | "                | ,,              | चतुर्थ "   |
| नवांश में  | (भेश शुक)रज    | (भेश मंगल) तम    | (भेश शनि) तम    | नदात्र का  |
| सिंह के    | भ. पुता. पूषा. | मृ.चि.ध          | पुष्य अनु. उभा. | वथम पाद    |
| कन्या के   | , ", "         | "                | , ,             | द्विवीय "  |
| तुला के    | ,,             | ,,               | "               | रतीय "     |
| वृश्चि. के | , ,            | ,,               | ,,              | चतुर्थ "   |
| नर्जाश में | (भेश सूर्य) रज | (भेश राहु) तम    | (भेश बुध) सत    | नचत्र का   |
| धनु के     | कृ. उफा उपा.   | आर्द्रो स्वा. श. | श्ले. ज्ये. रे. | प्रथम पाद  |
| मक. के     | ,,             | "                | "               | द्विचीय '' |
| कुम्भ के   | "              | 37               | "               | रतीय ''    |
| मीन के     | ,,             | "                | "               | चतुर्थ ''  |

भेश = नक्तु-पति। यदि कोई मह, अधियनी के प्रथम चरण से हो तो, भेष के तथांत्र सें होगा, एवं रेवती के तीसरे चरख में हो तो, हुन्म के नवात्र में होगा। यदि सूच, अरिप्रनी-मचा-मूल के प्रथम चरण में हो तो, तानसिक वरूच में, रो. ह. अ. के प्रथम चरण में हो तो, राजसिक उरूप में श्रीर पुन. वि. पूमा. के प्रथम चरण में हो तो, साहिबक उरूप में होगा। इसे आगे, चक्र 'द' से भी, स्पष्ट समित्र ।

# प्रहों के, सस्व-रज-तम गुण वाले, उच्च-नीच नवांश चक्र 'द'

| उच्चमह                                                            | सत्त्व                                           | रत               | ्तग                                                                            | चरण में                    | नवांश                                                         | नीचमद्द                                                    |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| सूर्य<br>चन्द्र<br>गुरु<br>चुध<br>शनि<br>राहु-केतु<br>मंगल<br>गुक | पुन. वि. पूभा<br>" " *  ×  ×  ×  प्रते. उथे. रे. | रो. इ. श्र.<br>" | श्रिरवनी मया मूल के  " "  मृ.चि.ध.पुष्यश्रनु.उभा"  " "  श्राद्रां स्वाती शत. " | प्रथम<br>द्विनीय<br>चतुर्थ | मेप<br>ग्रुप<br>कर्क<br>कन्या<br>नुला<br>गृहिचक<br>मकर<br>मीन | शनि<br>राहु-केनु<br>मंगल<br>गुक<br>सूर्य<br>चन्द्र<br>गुरु |

## थ्रपेना-कृत, वलिष्ठ-भाव

| १२ वें की छ | पंचा | ६ठा व | लिप्ट, | अशुभता में | १ हैं   | वि  | श्रवेत्ता | ४ था, | y,  | वाँ वलिष्ठ, | शुभता | Ĥ |
|-------------|------|-------|--------|------------|---------|-----|-----------|-------|-----|-------------|-------|---|
| ६ठे "       | 77   | = वां | 37     | "          | ુ પ્રદે | T " | >>        | S     | याँ | 23          | 13    |   |
| ११ वें "    | 33   | ३रा   | 23     | 1)         | ų š     | ť " | 27        | ٤     | वाँ | 35          | 33    |   |
| ३रे"        | 33   | ६ ठा  | "      |            | ن دُ    | i " | ))        |       | घाँ | ;1          | **    |   |

## फल-बोधक-नियम

- (१) नत्त्र, राशि, बह आदि की विशेष संज्ञाएँ, चक्र आ, व और स में दिखायी गयी हैं। प्रत्येक बह की ७ वें भाव में, पूर्णदृष्टि होती है। साथ ही, मंगल की श्राद्य वें, गुरु की श्राह्य वें और शनि की श्राद्य वें भी, पूर्णदृष्टि होती है। ६, द, १२ भाव को त्रिकस्थान। ३, ६, ११ भाव को उपचय। १, ४, ६ भाव को त्रिकाण। १, ४, ७, १० भाव को केन्द्र और १ को लग्न कहते हैं। इतना जानने के उपरान्त, अग्रिम लेख पर ध्यान दीजिए।
- (२) जब बुथ और गुरु (सात्त्विक प्रह्), अपने सात्त्विक उच्चांश या नीचांश में होते हैं, तब इनका, सात्त्विक उच्च या नीच प्रभाव, व्यक्ति पर पड़ता है। यही जब, अपने राजसिक उच्चांश या नीचांश में होते हैं, तब इनका, राजसिक उच्च या नीच प्रभाव, व्यक्ति पर पड़ता है। यही जब, अपने तामसिक उच्चांश या नीचांश में होते हैं, तब, इनका तामसिक उच्च या नीच प्रभाव, व्यक्ति पर पड़ता है। ध्यान रहे कि, बुध-शनि-राहु-केतु, सात्त्विक उच्च नवांश में तो, हो ही नहीं सकते, परन्तु, सात्त्विक नीच नवांश में हो जाते हैं।
- (३) जब शिन, राहु, केतु, श्रपने राजसिक उच्चांश या नीचांश में होते हैं तब, इनका प्रभाव, कुछ श्रुभता के साथ, व्यक्ति पर पड़ता है श्रीर जब ये, श्रपने तामसिक उच्चांश या नीचांश में होते हैं तब ये, श्रपने तामसिक उच्चांश या नीचांश में होते हैं तब ये, श्रपने तामसिक उच्च या नीच 'फ़्ल़' करते हैं।

(४) जब सूर्य, चन्द्र, शुक्र, सात्त्विक उच्चांश या नीचांश में आ जाते हैं तब, इनका शुभफल और राजसिक में आने पर समफल तथा तामसिक में आने पर अशुभ फल, 'उच्च-नीच ढंग से' दिखलाते हैं।

(४) जो यह, अपने ही गुण में रहे तो, वे, अपने मुख्य-गुण का प्रभाव दिखलाते हैं। दूसरे के गुणों में जाकर यह, दूसरे के ही गुणों को अपनाने लगता है। सत्त्व से अभिप्राय है, पूर्ण ग्रुम। रज से अभिप्राय है,

ह्यभाद्यभ । तम से क्षमिप्राय है, पूर्व काग्रुम । प्रत्येक प्रष्ट, कपने दशापति के बाधार पर, फल करता है । किसी भाव का स्वामी, जब त्रिकेरा की दशा में होता है तय, उस भाव का फल, ब्रायुभ कर देता है; ब्योर जब, किसी भाव का स्वामी, त्रिकोणेश की दशा में होता है तय, शमफल देता है ।

लग्नों के योगकारक, ग्रह, बार ( भावेश ), राशि और, उत्तव

| लग्न ग्रह्या वार                                                  |                                                                                               | ΤC                                   | राशि                                                                                                                                                                                         | नत्त्र                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| मेष<br>वृष<br>मिथुन<br>कर्क<br>सिंद्द<br>कन्या<br>तुला<br>वृश्चिक | रेबि, चन्द्र,<br>रिव, बुध,<br>बुध, शुक्र,<br>गुरु<br>गुरु, शुक्र<br>चन्द्र, बुध,<br>रिव, बुध, | गुरु<br>शनि<br>चन्द्र<br>शनि<br>गुरु | कर्क - सिंहू - धर्छ<br>सिंधु कत्या - मक कुम्भ<br>कर्क - कत्या - नुजा - मीन<br>भरा - मीन<br>मेप - दृप - टुरिच,- धर्ज<br>पूप - मिथु नुजा - धर्ज<br>सिंधु कर्क - मक कुम्म<br>कर्क - सिंहू - सीन | रो. इस्त, अवस, उपा. उपा. पुष्य. अतु. वभा. उका. उपा. रव. रो. इस्त, अवस, पृक्ष. पूपा. रेवती पुत्रवेसु, विशासा, पूभा. पुत्रवेसु, विशासा, पूभा. पुत्रवेसु, पृक्षा. पूपा. रेवती पुप्य असु. वभा. रो. इ. अवस्था, पृक्षा. वि. रो. इ. अ. उका. उपा. |
| बनु<br>मकर<br>कुम्भ<br>मीन                                        | रवि, बुध,<br>बुध, शुक<br>बुध, शुक<br>चन्द्र, सुरू                                             | गुरु                                 | मेप - सिंह - कन्या- मीन<br>दृप - कन्या - तुला<br>दृप - मिथु, - तुला<br>कर्क - धत                                                                                                             | पुन. पूना. वि. रे. उका. उपा.<br>पुन्य, श्रामुराधा, उमा रेवती<br>रेवती<br>रो. इस्त, श्राम, पुन. विशा पूना.                                                                                                                                 |

### योगकारक-सिद्धान्त

- (१) मेप लग्न वाले को, सूर्यं, चन्द्र, गुरु योगकारक हैं। रन्प्रेश होने से मंगल, नाशकारक है तथा गुतीयेरा-पटदेश होने से तुम, बावाकारक है। वदि ग्रुक, चन्द्र की दशा में हो तो, बोडा ग्रुम होगा; किन्तु सूर्यं या गुरु की दशा में आने पर, प्रयत्न के बाद ग्रुमफल देता है। यदि मेप लग्न वाले के सूर्यं, चन्द्र, गुरु बा इनमें से कोई, जब सूर्यं था चन्द्र या गुरु की ही दशा में जा जाते हूँ चन, राजयोग (विशेष-सुख मोग) के लक्षण दिखते हैं, अथवा मेप लग्न वाले के कोई मह, सूर्यं, चन्द्र, गुरु की दशा में आने पर, अपेवाइकत ग्राम-जवण दिशता है।
- (०) लान से १, २,४, ५, ५,६,१० वें भाव के अपिपति, यदि ३,६,६,११ १२ वें भाव के स्थामी न हीं और लानेश के मित्र हों तथा लानेश की ग्रुपता दे सकते हों तो, 'योगकारक' हो जाते हैं। नवमस्य, पुष्य का मंगल, उदररोग या गायुरोग करता है। लामस्य, पनिष्ठा का खुप, सूर्य के साथ हो तो, शिर-पीड़ा होती है। चतुर्यस्य, पूणा, का ग्रुक, मधुमेह (बाईबिटीज) या जलिकार से रोग करता है। पट्टेस, ग्रुक भरणी में हो तो, ग्रुपरोग होता है। निकेश की रृष्टि, जिन-जिन भागों के स्वामियों पर होगो, उन-जन भागों के स्वामियों पर होगो, उन-जन भागों के हाने माने गायी है। यथा-(प्राम २६६ में), इसमे, पट्टेस चन्द्र की दृष्टि, दितीयरा-लामेश पर होने से, धन क्या लाम की हानि, यतावा है।
- हितीयेश-लामेता पर होने से, धन तथा लाम की हानि, यताता है।

  (3) जातक प्रत्यों के कोई योग, खार, जब भी जन्म-चक्र मे देंगें, यत समय, उनका चल खबरय देखना चाहिए।
  वल देखने के लिए, सबसे सरल पदारि, नाल्य-पदाति (Stellar-System) ही है। किसी योग के,
  योगकारक प्रह, जब किसी योगकारफ प्रह के ही नज़र मे होंगे, तब, उनका द्वामुनन्त निकंगा, अन्यथा
  नहीं। यथा, (युत २६ में) इसमें, पहिला, "बन्द्र-सुत का केन्द्रीय-पोग होने से 'पाककेसरियोग' वनता है।'
  परन्तु, बन्द्र खारिवनी (केंद्र दशा) और गुरू-सुत की रोगकारफ हैं। से, 'पाककेसरियोग' सह हो
  गया। क्योंकि, कुम्म लग्न वाले की, गुफ-द्वाक ही वोगकारफ हैं। ति कि, राह-केंद्र वोगकारफ)। इसी

कुण्डली में, दूसरा 'नीचभंग-राजयोग' देखिए—"नीचस्थ शनि होने से, जबकि, चन्द्र से केन्द्र में मंगल (तद्राशिनाथ) और सूर्य (तदुच्चनाथ) है तो, नीचभंग-योगकारक, मंगल और सूर्य माने जायँगे।" ठीक है; परन्तु, ये मंगल अश्विनी (केतुदशा) और सूर्य पुनर्वसु (गुरुदशा=लाभेश) योग के नाशकारक वस सुरो। अतुस्य नीचभंग-राजयोग न हो सुका। इसी कुण्डली में, एक तीसरा योग देखिए—"धर्मेश,

वन गये। अतएव नीचभंग-राजयोग न हो सका। इसी कुण्डली में, एक तीसरा योग देखिए—"धर्मेश, लाभेश, धनेश में से, एक भी प्रह, यदि, चन्द्र से केन्द्र में हो और लाभेश गुरु ही हो तो, 'अखण्डसाम्राज्य-पति' होता है।" यह योग भी 'गजकेशरीयोग' की भाँति (गुरु, राहुदशा में होने से ) नष्ट हो गया।

पित' होता है।" यह योग भी 'गजकेशरीयोग' की भाँति (गुरु, राहुदशा में होने से) नष्ट हो गया।
(४) (पृष्ठ २२६ का) धनेश गुरु है, राहु दशा में। अतएव गुरु का जीव (देखिए पृष्ठ ४२८) हुआ राहु;
और राहु है मेप राशि में; अतएव (मेपपित) मंगल हुआ, जीवेश। राहु है केतु दशा में; अतः गुरु के जीव (राहु) का शरीर हुआ केतु या मंगल। यह सान्त्विकी गुरु, पूर्ण तमोगुणी (राहु-मंगल-केतु के कारण) वन गया। "शरीर का प्रधान (मुख्य) गुण और जीव का गौण (साधारण) गुण माना जाता है।" जिससे, गजकेशरी, नीच-भंग-राजयोग, अखण्डसाम्राज्यपित आदि, अनेकों योग, गुरु के कारण, नष्ट हो गये। इसी उदाहरण में देखिए कि, कुम्भ लग्न में जन्म है तो, इस लग्न वाले के योगकारक, वुध और शुक्र हैं। अतएव बुधवार, शुक्रवार शुभ, वृप-मिथुन-तुला राशियाँ ग्रुभ और रेवती नत्त्र ग्रुभ है। द्वितीय भाव में मोन है, इसके पूभा. उभा. रेवती में से, केवल रेवती नत्त्र मात्र ले लिया गया। क्योंकि, पूभा. (गुरु), उभा. (शिन) की दशा त्याज्य हैं। इसका बुध है, पंचमेश और शुक्र है, नवमेश।

अतएव बुध-शुक्र योगकारक है। इसके बुध-शुक्र (दोनों), अपनी-अपनी दशाओं में भी हैं। बुध (श्लेषा = बुध) और शुक्र (पूका = शुक्र)। ये दोनों चतुर्थेश-पंचमेश होने से 'विद्या-बुद्धि' प्रदान कर रहे हैं। (४) पृष्ठ १४२ में, जन्म-चक्र २४ में देखिये, केतु से राहु तक के मध्य में, सूर्यादि सभी श्रह आ जाने के कारण 'कालसर्पयोग' हो जाता है। इसका फल है अल्पायु या निर्धनता। पृष्ठ १४० में, ब्रह-स्पष्ट-चक्र २३ के द्वारा, राहु (वि. = गुक्दशा) और केतु (भर = गुक्रदशा) में है। कालसर्पयोगकारक राहु, विशाखा

(गुरु दशा) में होने से, योग के दुष्फल न होकर, लक्ष्मी- (लच्च) पित और चिरायु का भोग कर रहा है। तात्पर्य यह है कि, शुभ और अशुभ योग, अपने योगकारक, नच्छेश के कारण, 'फल' घटित करते हैं। इसका राहु है, गुरु (पंचमेश) की दशा में और गुरु है, कर्क में तथा बुध है निधनेश की दशा में। अतः राहु का गुरु (जीव), चन्द्र (जीवेश) और बुध (शरीर) है। बुध, रन्ध्रेश है, अतः इसकी चिरायु रहते हुए, शरीर-कष्ट और लच्चाधीश होते हुए, आर्थिक-संकट रहेगा। इसी प्रकार, प्रत्येक योगों का वलावल देखकर 'फल' का अनुसन्धान करना चाहिए।

## उदाहरग-युक्त नियम

- (१) कर्क लग्न वाले को, नवमेश गुरु, योगकारक होता है। यदि गुरु, हस्त के ४ थे पाद में हो तो, कर्क के नवांश में होने से, राजसिक उच्च का होकर, शुभकारक रहेगा।
- (२) मेप लग्न वाले को, नवमेश गुरु, योगकारक है। यदि गुरु, अश्विनी के ४ थे पाद में हो तो, कर्क के नवांश में होते हुए भी, तामसिक उच्च का होकर, अश्वभकारक रहेगा।
- (३) कर्क लग्न वाले को, दशमस्थ मेप का चन्द्र, अश्विनी के दूसरे पाद में होने से, ( ग्रुप के नवांश में ) उच्च नवांश का होगा। किन्तु, केतु दशा में होने से, तामसिक उच्च ( ग्राग्रुभ ) हो गया।
- (४) मीन लग्न वाले को, पंचम में उच्च का गुरु, यदि पुष्य (शनिदशा) में हो और लाभस्थ चन्द्र, यदि, उपा. (पष्ठेश सूर्य की दशा) में हो तो, इसका 'गजकेशरीयोग' नष्ट हो गया।
- (४) सिंह लग्न वाले की, धनस्थ कन्या का बुध, इस्त (व्ययेश = चन्द्रदशा) में होने से, इसका धन श्रीर लाभ भाव नष्ट हो गया।
- (६) मीन लग्न वाले को, लग्नस्थ उच्च का ग्रुक, उभा. (व्ययेश =शनिदशा) में होने से, इसका ग्रुक, उच्चस्थ होते हुए भी, नष्ट हो गया।

जातक-दोपक (७) तुला लग्न वाले को, दशमस्थ कर्क का शुक्र, पुरुष (चतुर्धेश-पंचमेश=शनिदशा) मे होने से, शुक्र, तामसी होकर, श्रह्मभफ्तकारक वन गया। (म) भेप लग्न वाले को, नवमस्थ धनु का गुरु, जपा के प्रथम पाद मे है, जिससे सूर्यदशा में गुरु हो गया। परन्तु, सूर्य सिह राशि का, शनि के साथ बैठा है। चूँ कि स्वगृही सूर्य की अपेत्रा, शनि निर्वल है; अवस्व गुरु का फल हाभ होगा। इसी उदाहरण में, जब मकर का सूर्य-रानि हो तब, यदि गुरु, सूर्य दशा में हो, तो यह सूर्य, स्वगृही शनि के साथ होने से, सूर्य निर्वल हो गया और गुरु का फल अशुभ कर दिया। इसी उदाहररा मे, जब गुरु, सूर्य की दशा में हो, मकर का शनि दशम में हो, श्रीर मीन का सूर्य हो; तब, गुरु के दरोश सूर्य पर, स्वगृही शनि को दृष्टि होने से, गुरु का फल अक्षुभ हो गया । इसी उदाहरख में, जब नवमस्थ गुरु, सर्य की दशा में हो खौर सूर्य, शनि की दशा में हो तब, गुरु का फल शुभ (पंचमेग सूर्य के कारण ) और अध्यम [सूर्य, लाभेश (र्शान) की दशा में होने से] फल देगा। यदि इसी उदाहरख में, गुरु हो, सूर्य दशा में। किन्तु, सूर्य, तुला का हो तो, नीचस्थ सूर्य के कारण, गुरू का फल अशुम हो गया। यदि इसी नीचस्थ सूर्य पर, चतुर्थेश (चन्द्र, मेपस्थ) की पूर्णहरि हो तो, गुरु का फल ग्रुम हो जायगा । इस प्रकार, प्रह की शुभाशुभ स्थिति देखिए। (६) दृश्चिक लग्न वाले को, लग्नस्थ चन्द्र, जेष्ठा में हो श्रीर जेष्ठापति ( चुय ), धनभावस्थ गुरु के साथ हो तो, चन्द्र के लिए, अष्टमेश बुध की दशा, अशुभ सूचक है। परन्तु, धर्नशर्मचमेश (स्वगृही गुरु) के साथ होने से, नीचस्थ चन्द्र का, शुभफल ही होगा । ग्रह का जीव और शरीर ( Soul and Body of The Planets ) भावेश ( मह ) का नक्त्रेश ही, भाव ( मह ) का जीव ( Soul ) होता है: और जीव का नज़रेश ही, भाव (यह) का शरीर (Body) होता है। यथा-(१) धनु लग्न वाले की, सप्तमेश बुध, श्रवण (चन्द्र-दशा) में होने से, दारा-भाव का जीव, चन्द्र हुआ; श्रीर चन्द्र, भरणी ( शुक दशा ) में होने से, दारा का शरीर, शुक हुआ। (२) धनु लम्न वाले की, सप्तमेश बुब, अवरा ( चन्द्र-दशा ) में होने से, दारा का जीव, चन्द्र होना चाहिए, परन्त, यदि चन्द्र है, मेपस्थ मंगल के साथ। तो स्वगृही बलिए मंगल, चन्द्र के तेजस्व को नाशकर, स्वयं जीव वन गया, अतलव, इसमे दारा का जीव होगा मंगल (न कि चन्द्र)। यदि यह मंगल है, कुत्तिका (सूर्य-दशा) मे तो, दारा का शरीर होगा, सूर्य । (३) धनु लग्न वाले को, पृश्चिक का बुज, ज्येष्ठा (बुध दशा) में होने से, दारा का स्वामी बुध ही, दारा का जीय हुआ। यह बुध, बृश्चिकस्थ हैं; अतएव दारा का शरीर, ( बृश्चिकेश के कारण ) मंगल होगा। मीन लग्न वाले की, लग्न में गुरु, पूमा (गुरु-दशा) मे होने से, दशम-भाव वा जीव और शरीर, गरु ही रहेगा। (४) पूर्वीक प्रकार से लान (अपना), तृतीय (भाईका), चतुर्थ (माताका), पंचम (पुत्रका), सप्तम ( दाराका) नवम ( विताका ) जीव और शरीर जातना चाहिए। पुळ २२६ के, नवम भाव का जीव, ग्रुक और शरीर सुध है। इसमें नवसेरा सुक, पूका ( ग्रुक दशा ) में होने के कारख, नं० ३ की माँति, सिंह-स्थ शुक्र का शरीर, सूर्य होना चाहिए; परन्तु सूर्य है बुध के साथ। चूँ कि, सूर्य-बुध (दोना ) कर्क में होने से ( मित्र के घर मे होने से ) समान है, वब सूर्य, पुन. ( गुरुदशा ) श्रीर बुध, रलेपा ( बुधदशा) में होने से, बुध प्रवल होकर, नवम भाव का शरीर वन गया। जबकि, बुब, अण्टमेश है तब; सुक महादशा के युपान्तर में, पिता की मृत्यु होना चाहिए। वर्तमान गणित के अनुसार सवत् १६८६। रार् से संवत् १६८८। । ११ तक, शुक्र में बुध का श्रन्तर था। परन्तु, पिता की मृत्यु, संवत् १६८५। १ के दिन ही, मकरराशि के चन्द्र में हो गयी। हो सकता है कि, विशोत्तरीदशा का स्थूल-गणित हो; इण्टकाल, (पूर्ण सूक्ष्म ) न पन सका हो। श्रस्तु, बुधान्तर से पितु-वियोग, 'स्पप्ट' है। इसी प्रकार.

ि ४२५ 🏻

लग्नेश शनि है, शुक्रदशा में (जीव = शुक्र) और शुक्र का शरीर हुआ बुध । शुक्र, सूर्य, चन्द्र, मंगल की महादशा में बुध का अन्तर, इसे, गम्भीर रोगी बना देता रहा है। आगे, राहु-महादशा में बुधान्तर, शरीर के लिए, प्रवल कष्टकारक रहेगा।

- (६) मिथुन लग्न वाले को, कर्क का चन्द्र, पुष्य (रन्ध्रेश = शनिदशा) में होने से या तो पैतृक-सम्पत्ति न होगी, अथया अपने हाथ से, उसका विनाश करेगा।
- (७) धनु लग्न वाले को, वृश्चिक का शनि, ज्येष्ठा (सप्तमेश = बुध दशा) में होने से, पैतृक-सम्पत्ति का सौख्य होगा; क्योंकि शनि, धनेश है।
- (प्र) वृष लग्न वाले को, मिथुन का बुध, पुनर्वसु (रन्ब्रेश = गुरुदशा) में होने से, पैतृक-सम्पत्ति के द्वारा कृष्ट एवं कठिनाइयाँ आयेंगी।
- (६) कर्क लग्न वाले को, लग्न में सूर्य, पुष्य (रन्ध्रेश = शनिदशा) में होने से, पैतृक-सम्पत्ति में, सूर्य का अशुभ फल दिखेगा। दूसरा कारण शनि, सूर्य का शत्रु भी है।
- (१०) सिंह लग्न वाले को, कन्यों का बुध, चित्रा (भाग्येश = भौमदशा) में होने से, शुभफल होना चाहिए; परन्तु, मंगल से, बुध की शत्रुता है; अतः अशुभ ही फल होगा।
- (११) वृश्चिक लग्न वाले की, धनु का गुरु, पूपा. (व्ययेश = शुक्रदशा) में होने से, अशुभ फल देगा। दूसरा कारण, शुक्र की गुरु से शत्रुता है। पैतृक-सम्पत्ति, समाप्त होगी।
- (१२) बृश्चिक लग्न वाले को, पष्ट भाव में गुरु, कृत्तिका (दशमेश = सूर्य दशा) में होने से, धनभाव का ग्रुभ फल होगा। यहाँ, सूर्य से, गुरु की मित्रता है।
- (१३) तुला लग्न वाले को, वृश्चिक का मंगल, विशाखा (षष्ठेश = गुरुदशा) में होने से, धन-सम्बन्धी, मंगल का, अशुभक्ल रहेगा।
  (१४) कोई प्रह, १, २, ४, ५, ६, १० वें भावेश की दशा में हो; और वह मित्र-प्रह की दशा हो, ३, ६, ८,

११, १२ वें भाव के स्वामी की दशा में न हो तो, उस यह का ग्रुभफल होता है। तथाच ३, ६, ५, १२, १२ वें भावेश से दृष्ट भी न हो, तो उस यह का ग्रुभफल होता है।

- (१४) जब मंगल, बुध दशा में हो तो, मंगल, शुभफलदायक और जब बुध, मंगल की दशा में हो तो, बुध, अशुभफलदायक हो जाता है। जब गुरु, शुक्र दशा में हो तो, गुरु अशुभफलदायक; किन्तु शुक्र जब, गुरुदशा में हो तब, शुक्र शुभफलदायक होगा। जब बुध, शनिदशा में हो तो, बुध अशुभफलदायक, जब शनि, बुध दशा में हो, तब शनि, शुभफलदायक होगा। गुरु, शनिदशा में अशुभ और शनि, गुरुदशा में शुभ। तामसिक बह, रज या सत्त्व गुणी हो जाय अथवा रजोगुणी बह, सत्ते।गुणी हो जाय तब, शुभ। सत्ते।गुणी बह, यदि रज या तम में जाय अथवा रजोगुणी बह, तमोगुणी हो जाय तब, श्रुभ। जब चन्द्र, बुध दशा में हो तब शुभ; किन्तु बुध, यदि चन्द्रदशा में हो तो, अशुभ हो जायगा। जब शनि, ३, ६, ८, ११, १२ वें भाव का स्वामी हो तब अशुभ फल देता है। जब बुध-गुरु ३, ६, ८, ११, १२ वें भाव के स्वामी हो तो, अशुभ; परन्तु थे, दोनों जब, पंचमेश-नवमेश हो जाते हैं तब, बुध-गुरु शुभ हो जाते हैं। वृत्वीयेश-दशमेश मंगल, अशुभ होता है। रन्नेश मंगल, अशुभ। लग्नेश मंगल-शुक्र शुभ होते हैं। वृत्व-तुला-वृश्चिक लग्न वाले को, मंगल-शुक्र शुभ होता है। मकर कुम्भ का शुक्र व्ययस्थ हो तो, अशुभ हो जाता है।
  - (१६) तुला लग्न वाले की, तृतीयस्थ गुरु, पूपा. (लग्नेश = शुक्रदशा) में होने से विहन, का सुख होगा। भाई का सुख न होगा; क्योंकि गुरु से, शुक्र की शत्रुता है। शुक्रदशा में गुरु, अपेचाकृत शुभ। स्त्री-ब्रह की दशा में होने से, विहन का सुख देगा।
  - (१७) वृप लग्न वाले को, लग्न में कृत्तिका का मंगल, धन भाव में मिश्रुन के सूर्य-वुध और सप्तम भाव में वृश्चिक का चन्द्र, ज्येष्ठा में है। जब इसका तृतीयेश चन्द्रमा ज्येष्ठा (बुधदशा) में और मंगल,

```
िजातक-दीपक
 ૪३૦ ]
      कृतिका (स्वर्शा) में है और के स्वा-कुम, धन भाव में हैं: तब स्वगृक्षी सुध की दशा वाले, पन्त्र के
      दोप, नष्ट हो गये। क्योंकि, सूर्यदशा वाल मंगल की दृष्टि, चन्द्र पर है। इसमें मंगल की दृष्टि से, चन्द्र
      की हानि; किन्तु बुधदशा में होने से, चन्द्र की गृद्धि हो रही है। धनेश, स्वगृही बुध के साथ, पबुधेश
      सूर्य बैठा है। अत्वय, तृतीयेश चन्द्र का फल, ग्रुम होकर, अनुज का सुख देगा।
(१८) यदि चतुर्थेरा, ३, ६, ८, १२ का स्वामी न हो, १, २, ४, ४, ७, ६, १०, ११ वें माव के स्वामी की दरा
      में हो, चतुर्वेश या दशापति स्वगृही हो तो, अध्ययन के लिए शुभ है। मानुकारक चन्द्र विवाकारक
      चतुर्थरा, वाहनकारक गुक्र, भूमिकारक मंगल की शुभवा से, चतुर्थभाव की शुभवा होती है।
(१६) मेव सम्म बाले की, चतुर्वेश चन्द्र, पृश्चिक=अतु. (श्वित्शा) में है और शित, दशमस्य होकर,
       चतुर्वमाय को देल रहा है; अतत्व चन्द्र, खुम होकर, विचा देगा। दशमेश तथा मकर का शनि, चलिष्ठ
       होता है। चन्द्र से रानि को राजुता नहीं (रानि से, चन्द्र की राजुता है). व्यपेदारुत, ऐसा चन्द्र ग्रुप है।
 (२०) चतुर्थमाव विद्या का, पंचमभाव बुद्धि का, दशमभाव परीचात्तीर्णता (Qualification) का है।
       जब सूर्य श्रीर लाभेश का सम्बन्ध, चतुर्थभाव या चतुर्थेश से हो तो, राज-भाषा के लिए छुम् है।
       तुला लग्न वाले का, पंचम में स्वयही शानि, पुमा (गुरुदशा) में है। गुरु है—तृतीयेश-प्रदेश
        (अग्रुम)। चतुर्थभाव में मकर का सूर्य है। अष्टममाव में चन्द्र, रोहिखी (अपनी दशा) में है।
        इसकी युद्धि, कठोर होगी, अध्ययन में मन न लगा सकेगा। कारण, चतुर्थेरा शनि, अशुध (नृहस्त्री)
        दशा में है। यवि लामेश सूर्व, चतुर्व में है, दशमेश चन्द्र, अपनी ही दशा में है, पर-तु चतुर्वर-
        पंचमेश, प्रशुभ दशा में होते से, चतुर्य मे राजुगृही सूर्य होने से, चन्द्रमा अष्टम में होते से, पूर्य, चन्द्र,
        शनि (तीना ही) तिगइ गये; श्रीर अध्ययन में वाघाकार छ-योग वनाने में, लग गये।
        पृश्चिक लग्न वाल को, शनि-चन्द्र चतुर्थ में हैं। शनि है पूना ( गुरुदशा ) में । गुरु है पंचनेश और
         चन्द्र है नवमेश। इस कारण पंचमेश-नवमेश से सम्बन्धित शनि, इस विद्वान और राजा बनावेगा।
  (૨૨)
  (२३) तुला लान वाले को, पष्ट-भाव में, मीन का शनि, रेववी (नवमेश = युपदशा) में होने से, यह विद्वान होगा।
         अब सप्तमेश, राति या बुध की दशा में हो तब, यह व्यक्ति, कोमलनवा सन्तानीत्यादिका शक्ति स रहित
          होता है। यदि ऐसे योग में, रानि या बुध, अपनी ही दशा में हो अथवा रानि, बुधदशा ने या बुध, रानि-
   (२४)
          दर्गा में हो, आर फिर यदि शनि या बुध अग्रुम भावा में, बिना किसी बलिए मह से सन्तन्धित वा
          रृष्टि-युक्त हों तो, ऐसे रानि या बुध निष्कल होते हैं। उसके, मन्तानोत्पादिका-राक्ति नहीं होती।
    (२४) मिशुन लम्न वाले को, पचम में तुला के सूर्य श्रीर चुन हैं। तुम है विशास्ता ( गुरुद्शा ) में, अतपव
          इसके पुत्र, कन्या-लगन में (बुध के कारख) और यत लगन में (गुरु के कारख) होंगे। पंचम में, नीचस्थ
           सर्य सं, अपेक्षाकृत, तुथ ही, बलिष्ठ है। क्योंकि तुथ, सप्तमेश-दशमेश ( गुरु ) की दशा में है।
           विता डा द्वितीयेश और पुत्री का नवमेश, एक ही प्रह के नचत्री मे, प्रायः रहता है। इसके लिए आप,
           तीन बोगो पर भ्यान दीजिए-चवा, (क) पिता को डितीबेश चन्द्र, पुज्य में हैं; तो, (स) प्रथम पुत्र का
           नवमेश गुरु, पुष्य में है। इसी प्रकार, (ग) दूसरे पुत्र का नवमेश सूर्य, पुष्य में है।
           मकर समराल के, पंचमेराशुक, त्वीवेश ज्यवेश गुरु के साथ, व्यव में हो ती, इसका, वालक गूँगा होगा।
            पृप लान वाल के, पंचमेश बुप, पुनर्वसु ( रन्धेरा-लाभेश = गुरुरशा ) मे होने सं, गुँगा वालक होगा।
     (૨૩)
     (२६) जब दिलोबरा और सतमेग, ३, ६, ८, ११, १२ वें भावरा की दशा में हो तो, श्लो-सन्बन्धी दुःस्य मिलता
     (२=)
            है। स्त्री को थीमारी होतो है, श्री-मृत्यु हो जा सकती है, सम्बन्ध-विन्छेद भी हो सकता है।
            तिम नचत्र में जन्म हो, उस नचत्र से, नी नचूत्र वह के नाम, कमराः जन्म, सम्पत्ति, विपत्ति, पेन,
            प्रत्यार, साथक, वथ, मित्र और अविमित्र होते हैं। इसी क्रम सं, तीन-तीन नशुत्रों के, एक ही स्वामी
            होते से, ती महीकी, ती संबार, नामार्थरूप में प्रत्न करती हैं। लग्न या घन्द्र के नश्त्र से-१,१०,
             १६ वॉ नध्य, त्रिकोल माना जाता है। १-४-१४-२१ वॉ नध्य, धेन्द्र माना जाता है। चन्द्र या क्षण
             की दशा से रे-४-७ वी दशा में, चाने वाला ग्रह भी, चमुभ चलदायक होता है।
```

| The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon | 4.44 | ,          |                   | •                    | - * •• •           |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-------------------|----------------------|--------------------|---------------|
| [क] जन्म-चक्र के जो प्रह, जिन नच्छों में<br>चैठे होंगे, उसी नच्छ के, चाम भाग में<br>लिखे फल के समान 'फल' करते हैं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | क्रम | फल         | १ त्रावृत्ति<br>६ | २ त्र्यावृत्ति<br>१८ | ३ श्रावृत्ति<br>२७ | नत्त्र<br>पति |
| ालस केल के समान केल करण है।<br>हुन्द्रसी प्रकार, आपके जन्म-नच्छ से क्ष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ર    | जन्म       | ऋरिव.             | मघा                  | मूल                | केंतु         |
| ३, ४, ७, १२, १४, १६, २१, २३, २४ व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ર    | सम्पत्ति   | भर                | पूका.                | पूषा.              | ग्रुक         |
| नत्तत्र पर, गोचर द्वारा, जोभी यह आ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,   | विपत्तिक्ष | कृत्ति. 🕸         | उका. क्ष             | उपा. क्ष           | सुर्य         |
| जायगा, उसी समय में, वह यह, विपत्ति,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8    | चेम        | रोहि.             | इस्त                 | श्रव.              | चन्द्र        |
| प्रत्यरि (शत्रु ), वध रूपी गुर्णो वाला,<br>ऋपने गुर्णो के समान फल देगा। शेप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ×    | प्रत्यरि ह | मृग.              | चित्रा ॐ             | थनि ॐ              | मंगल          |
| नच्चोंमें शुभ-फ्ल रहता है। इसी प्रकार,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ξ    | साधक       | श्राद्री          | स्वाती               | शत.                | राहु          |
| जन्म-लग्न-स्पष्टके नचत्र से,कमशः नच्त्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | હ    | वध क्ष     | पुन. ॐ            | विशाखाक्ष            | पृभा. 🕸            | गुरु          |
| रखकर,देखिएकि,जन्म कुएडली का कीन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5    | मित्र      | पुष्य             | अनु.                 | उभा.               | शनि           |
| यह, कैसे फल वाले नक्तत्र में है। उसी के<br>समान, उस यह का फल होता है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٤    | र्आतमिः    | त्र <b>रलेपा</b>  | ज्येष्ठा             | रेव                | बुध           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |            |                   |                      | _                  |               |

[ख] उदाहरण (पृष्ठ २२६), सूर्य = पुनर्वसु । चन्द्र = ऋश्विनी । मंगल = ऋश्विनी । वुध = श्लेषा । गुरु = स्वाती । शुक्र = पूफा । शनि = भरणी । राहु = ऋश्विनी । केतु = स्वाती । लग्न = पूभा में हैं । इनमें, लग्न और सूर्य = वध नच्च में, (चन्द्र = सर्वदा जन्म नच्च में), मंगल-राहु = जन्म नच्च में, वुध-ग्रुक्र-शिन = सम्पत्ति नच्च में, गुरु-केतु = साधक नच्च में है । नच्च नच्च के समान ही, इनके फल होते हैं ।

[ग] विशेष संज्ञा (श्री) — सतयुग = ४।६।१२ राशियाँ गुरु-राहु बह पिद्मिनी

त्रेतायुग = १।४।८।१० " सृ. मं. के. " चित्रणी . द्वापरयुग = २।३।६ " चं. युघ " शंखिनी कलियुग = ७।११ " शु. श. " इस्तिनी

इनके (श्री) द्वारा, नायक, नायिका, युग छादि के गए सममे जाते हैं। फल कहते समय, राशि छौर यह के गुए समभकर, युग के फलानुसार प्रकृति, छाचार, विचार का कथन करना चाहिए। किन्तुं, सँभलकर । किसी को बुरा समभते हुए भी, बुरा कहिए नहीं, उसके साथ, बुरा व्यवहार भी मत कीजिए। [घ] विशेष संज्ञा (ॐ)—[ये, नचत्र की ही संज्ञाएँ हैं इन्द्र = भोगी। योगी = राजा। रोगी = यम।

ॐ चक्र

१. त्र्राख. (भोगी = इन्द्र) । मघा (रोगी = यम) । मूल (योगी = राजा)
२. भर. (भोगी = इन्द्र) । पूफा. (रोगी = यम) । पूपा. (योगी = राजा)
३. कृति. (योगी = राजा) । उफा. (रोगी = यम) । उपा. (भोगी = इन्द्र)
४. रोहि. (भोगी = इन्द्र) । इस्त (योगी = राजा) । अव. (रोगी = यम)

४. मृग. (रोगी = यम) । चित्रा (भोगी = इन्द्र) । धनि. (योगी = राजा) ६. श्राद्री (योगी = राजा)। स्वाती (रोगी = यम) । शत. (भोगी = इन्द्र)

७. पुन. (भोगी=इन्द्र) । विशा. (रोगी=यम) । पूभा. (भोगी=इन्द्र) म. पुष्य (भोगी=इन्द्र) । अनु. (रोगी=यम) । उभा. (योगी=राजा)

६. रलेपा (योगी=राजा)। ज्येष्ठा (भोगी=इन्द्र)। रेव. (रोगी=यम)

सूर्य—मेप में योगी = राजा।

गृप में भोगी = इन्द्र। सिंह में

योगी = राजा। कन्या में भोगी =

इन्द्र। धनु में भोगी = इन्द्र मकर

में रोगी = यम। यह, नज्ञ के

चरण-भेद से, गुण हो जाते हैं।

यथा— कृत्तिका में सूर्य, मेप-गृप

पर रहेगा; परन्तु प्रथम चरण में

योगी = राजा। २-३-४ थे चरण

में भोगी = इन्द्र हो जाता है। इसी

प्रकार, चरण-भेद से, सूर्य के नज्ञीं

की संज्ञा पर ध्यान रखिए।

४३२ ] [ जातक-दीपक

[सारत में] श्रप्राप्य-वस्तु, श्रापके समन्न प्रस्तुत किया। इसका दुरुपयोग होने से, कर्ता, देश, साहित्य को नित होना, सम्भव है। इस त्रिपयक, कुछ हस्त लिखित प्रतियाँ मात्र, श्रेष्ठ साथकों के पास, गुप्त-सुरितित हैं। यदि, स्वतन्त्र-लेखनी की अवाध-गृति, कर दी जाय तो, यह शरीर?

रहुत-इष्ट लिसकर, नारत के चरखा से दे सकता है। ह्यमम्।

[ एक ] सारितक-रात - हुम। राजिसकरातु-मध्यम। तामसिकरातु-अशुम। सारितक-मित्र = अतिह्यम।

राजिसक मित्र = गुम। तामसिक मित्र सात्रारख। गुन्द ४३२ से [ॐ] लेख, भूमि वन्द्र देवता

स अतुनद्ध, यरादायक, राजिमक-मित्र है। [ गुष्ठ २२६ से ] हुण्डली का सूर्य, मोगी है, जोकि

मारितक-राजिसक-मित्र है। गुभ, योगी=राजा है, यह भी सान्त्रियक-राजिसक-मित्र है। सूर्य-गुभ,

प-द्र (यरा) से अनुवद्ध है [दन्द साक, अध्यास-शाक्ष]।

यहाँ का दशाओं में स्वभाव

्रिश ज सूर्य चन्द्र पुधनुरु ये, मगल-शित राहु-केतु की दशावाले होते हैं वर, वामिमक स्वभाव म, बुरे फल (Bad-Results) वेते हैं।

(२) जन मूर्य, चन्द्र या गुरु का दशा का होता है तम, राजिसक स्वभान से, अच्छा और उत्तम (Good

and fine ) फल देता है। १) जन सुर्व, <sup>अ</sup>श्रपनी या युगदरा। का हा जाता है तन, सास्तिकस्यभाव से, श्रन्छा (Good) पस देता है।

(२) न न पूर, अपना या बुधदरा। का हो जाता है तन, सारतकस्त्रमात्र स, अपन्ना (5000) एस दता है। (४) नत चन्द्र, अपनी या गुरुदशा का हो तन, राजमिकस्त्रमात्र से, त्रमुत अच्छा (Very Good) एस हेता है। (४) जब चन्द्र, सूर्य या बुधदरा। का हो, तन, सान्तिकस्त्रभाव से, त्रमु (Good ) एक होता है।

(६) अत्र मगल, सर्व या तुथ या राहुदशा का हो तत्र, राजसिकस्वभाव से, तहुत अन्द्रा (Best), श्रत्यन्त श्रन्छा ( Better ) श्रीर अन्छा ( Good ) फल, क्रमशा देता हैं।

प्रश्ता ( Detter ) आर अन्या ( Good ) क्या क्रमरा दता है। (७) जब बुज, यपना या गृत या पन्द्रदशा का होता है तब, मास्विकस्वभाव सं, प्रथम द्विताय-तृतीय श्रेषी का, प्रभतापूर्ण पत्न देता है।

का, गुमवाहूल रख पता है। (=) जर बुज, शुरुदशा का हो तब, राजसिकत्रभार से, मध्यम (शुभाशुभ) एत देता है।

(E) गुरु, सूर्य या पुधदशा म सान्त्रिक श्रीर चन्द्र या श्रपनी दशा में राजसिकस्त्रभाव से श्रच्छा पल नेता है।

(१०) जब गुरू, राहुदशा का होता है, वन, तामस सारिनकस्वभाव स, बुरा पत देता है।

(११) जर हार, बुध या सूर्य या राहुदशा का हो वर, राजसिकस्वभावसे, प्रथम व्रतीय-हतीयश्रेणी शुभवत है।

(२) जम शुक्र, गुरु या चन्द्रवशा का हो तम, सात्त्रिकस्यभाव स, शुभाशुभ (Mixed) पत्न देता है।

(१३) जय ग्रुक, शाँत या अपना या मगलदशा का होता है तब, तामिकस्वमान से, बुरा फल देता है। (११) शनि, [क] केतुक्शा में अन्दा ( Good ), [स्र] राहु और गृहदशा म उत्तम ( Fair ) [ग] चन्द्रवशा

(४) ज्ञान, [च) क्तुरशा म सन्द्रा ( Good ), [च) राहु आर पुरुशा म उत्तम ( म्वार्ट) [ग] पन्द्रश म ग्रुभाग्रुभ ( Mexed ) एक, मास्त्रिक स्वभाव स. दत्ता है। (४) जर राति, खपनी या मगत या ग्रुकरश का हो तर्, राजिमकस्वभार में, बुरा पन्त्र देता है।

(४) जब शान, थपना या मगल या शुक्रदशा का हा तब, राजामकस्यमाव म, युरा पन देवा है।

#### देह-दशा-फल

(१) मयलान नाल के, सूर्य, चन्द्र, गुरु म स कोई यदि, सूय-चन्द्र-गुरु की दशा में हो तो, अपनी दशा-खन्तद्शा में ग्रुमफल (अनुमूलत) दते हैं। यदि ग्रुक, चन्द्रदशा में हो तो, थोड़ा ग्रुमफल देगा। यदि ग्रुक, सूर्य या गुरु की दशा म हो ता, प्रयत्न के गृद शुभक्त हागा।

याद ग्रह, सुब या शुरू का दशा भ हा ता. अवल क गर पुन्त गर शुरू। (२) रुपलन नाल के सान-राष्ट्र-कुप पर्यह, कुपदशा में हो, खबवा शनि-राहु यदि, राहु-केंद्र की दशा स हा कीर सूर्व, बुददशा स हो तथा शुरू यदि, सूर्य-कुप को दशा में हो ता, शुन एल देंगे ।

(३) मिशुनलान बाल के, कुथ यदि, युक्-गुरु-युअदशा में हो, ता मुस्समारक होता है। यदि बुख, चन्द्रद्रशा म हा तो, गुमकारक होता है। यदि बुख, चन्द्रद्रशा म हा तो, गुमकारक होता है। यदि युद, चन्द्र-युअदशा में हो तो, सीमाय-मुचक पल होते हैं। यदि शान-राह, युद या गुरु की दशा म हो तो, सुमायुअ फल होते हैं। यदि शान-राह, युद या गुरु की दशा म हो तो, सुमायुअ फल होते हैं।

- श्रु. -प्रथम-उच्चपदस्थ, सच्चरित्र, धर्मात्मा, वेद खोर धर्मप्रन्थों का प्रेमी या पढ़ने वाला । द्वितीय —गीत एकादश-वर्तिका ] पर मुग्ध, कामी, कोर्ट में सम्मानित, दरवार में पूज्य। तृतीय—बुद्धिमान, सुन्दर, शिल्पज्ञ, नीतिज्ञ।
  - चेष्ठा —प्रथम—ग्रन्छा लेखक, श्रिभमानी। द्वितीय—संगीत पर मुग्ध, व्याख्यान-चतुर, रोगी। तृतीय—नेत्र-
  - गृत —प्रथम—चिड्चिड्ा, व्याकुल, पित्त-रोगी। द्वितीय—पठित, उदर-रोगी, मिथ्यावादी, सब का प्रिय, रमणीय। तृतीय—जादू पढ्ने वाला, त्र्यालसी, कामी, सुन्दर रूप वाला। चतुर्थे—हृढ् ग्रंग वाला,
  - णा. -प्रथम-निष्फलता, उत्तरपन (रूच), मध्यावस्था में चैतन्य, दूसरों की अपेचा सम्मानित । द्वितीय-दुश्चरित्र, अपने समान, संगति न करने वाला, साधारण मस्तिष्क वाला। तृतीय—यनी, हर वर्ष माता द्वारा हानि, कुष्ट-रोगी, चरित्रवान् । चतुर्थ-शूर-वीर, साहसी ।
    - ज्या. -पथम-सुन्दर, अच्छी समक्त वाला, उदार, दानी, कारीगरी में चतुर। द्वितीय-कृपण, वार्तालाप में चतुर, दृढ़ अंग वाला, कठोर। तृतीय—अभिमानी, गम्भीर वाणी, मोटी देह वाला। चतुर्थ—पुष्ट
    - अवण -प्रथम-वृद्धिमान्, दीर्घ त्राकार वाला, त्रभिमानी, निष्फलता, ऊसरपन् (रूच् )। द्वितीय-कामी, कृपण, किसी का मित्र नहीं । तृतीय—कामी, रोगी, धनी । चतुर्थ — दुश्चरित्र, धर्मात्मा, धनी, कृपक ।
    - भिनिष्ठा —प्रथम—सिद्धान्त-रहित, दीर्घ त्र्याकार वाला । द्वितीय—दुष्ट्, ठग, दीन, स्थिर, चित्रकार के पास काम करने वाला। तृतीय—सम्मानित, सुन्दर, कृश। चतुर्थ-धनी, कूर, अभिमानी, ठग।
    - शतिभिषा—प्रथम—सुन्दर, पशु-प्रिय, धर्मात्मा । द्वितीय—चिड्चिड्, ठग, ऋधर्मी । तृतीय—ऋच्छी चेष्टा का व्यक्ति, चिड्चिडा । चतुर्थ-योग्य-कार्य-कर्ता, सच्चरित्रवान् ।
    - था. —प्रथम—पुरोहित, स्त्री को पूज्य मानने वाला, पुष्ट, सन्तुष्ट। द्वितीय—अध्ययन से सम्बन्धित कार्य करने वाला, हताश, विश्राम-रहित । तृतीय-प्रसन्न-मुख, साहित्यिक, भ्रमण-कर्ता, कवि, चिड्चिड़ा,
    - ज्ञा. —प्रथम—चिड्चिड्, दानी, उदार, सन्देह्-युक्त। द्वितीय—अति-क्रोधी, दीन, साहित्यिक, भ्रमणशील, वुद्धिमान्, सन्देह-युक्त । तृतीय—मुके मस्तक वाला, परोच में हानि पहुँचाने वाला, जुद्र प्रकृति वाला, ईरवर-भक्त । चतुर्थ-काव्य से प्रेम, वड़े कुटुम्व वाला, चिड़चिड़ा ।
    - रेवती —प्रथम—कलह्कारी, अध्ययन-शील, हँसमुख, योग्य-साथी। द्वितीय—कृश, वीर, कामी, चिड्चिड़ा। वृतीय—कमजोर सिर वाला, दीन, वदला लेने में तत्पर। चतुर्थ—सम्मानित, शत्रुत्रों पर विजयी।

# विशोत्तरी में भारी-भ्रम

मद्रास के कुछ विशेपज्ञों को छोड़कर, शेष भारत और इंग्लैंग्ड में भी, वर्तमान समय तक मचितत, जिस प्रकार से विंशोत्तरी-दशा-पद्धति है, उसमें, एक भारी-भ्रम है। कुल दशावर्ष १२० वताये गये हैं और ध्यहों का, विशोत्तरी में उल्लेख है; यहाँ तक तो, सभी का एक मत है। पर, जब ६ नज्ञों के १२० वर्ष मान लिए जाते हैं। (जैसा कि वर्तमान में प्रचलित हैं) तो, २७ नत्त्रत्र में ३६० वर्ष हो जाते हैं। जविक, २७ नत्त्र = ६ मह = १२० वर्ष होना चाहिए। क्योंकि, 'विंशोत्तरीशतवार्षिकीदशा' शब्द का संत्तेप में, मध्यमपदलोपी-समास करके 'विंशोत्तरी-दशा' शब्द लिखा गया है। ६ ब्रह, २७ नच्च , १२० वर्ष का त्रैराशिक न करके, ६, २७, १२० का लघुतम = ३ × ३ × ३ × ४० = ३६० वर्षीया दशा का प्रयोग करना, युक्ति—संगत नहीं है । [ देखिए आत्म-निवेदन के, विशोत्तारी पद ( Para ) में ] इसे, नचत्र रूप में, निम्न-प्रकार से, जानना चाहिए।

[ 848 ] ∙ जावक-दीपक कृतिका —प्रथम—धर्मात्मा, शिचित, पशुप्रेमी, रोग-युक्त । द्वितीय—श्रथमीं, चिड्चिड़ा स्वभाव, वेद-पुराखीं में अविश्वास करने वाला । तृतीय--मन्द, बीर, दीर्घसूत्री, दुष्ट, दुश्चरित्र । चतुर्थ-दीन, रोग-युक्त, विपाद-युक्त, थोड़ा कलह-कारी।

रोहिणी-प्रथम-सुन्दर या पवित्र, रोगयुक्त, ऋतिचिन्तित, परिश्रमस मे रुचि, श्रस्थिर-मन । द्वितीय-धर्मात्मा, कोमल, सत्यवादी, अच्छा व्याख्यान देने वाला । तृतीय-गखितझ, वाद्य-विय, जाद था कीत्रककार्य-कर्ता । चतुर्थे—विषयी छौर कृतज्ञ ।

मृगशिरा-प्रथम-धर्नी, द्रढाग, शीघकोपी, अधर्मी । द्वितीय-सत्यवादी, तम्र, त्रान्य ज्ञाति (पुरुष हो तो, स्त्री पर और स्त्री हो तो, पुरुष पर सुन्ध) । तृतीय-नम्र, त्रानन्दपूर्ण, धर्मात्मा, ईश्वर-दर्शन करने नाता । चतुर्थ-बुद्धिमान् , नम्र, धर्मात्मा, विषयी, चिड्चिडा स्वभाव, कपटी। श्राद्वी - प्रथम- अन्य जाति ( पुरुप हो तो, की श्रीर की हो तो, पुरुप ) के समान, स्वच्छ-हृदय वाला।

दितीय-चतुर, पूर्व, न्याय के अनुसार, निपाद-प्रिय। हतीय-अशक्त, रोगयुक्त, चिड़चिड़ा, परोह में हानि पहुँचाने वाला। चतुर्थ-सम्बन्धित जना का विरोधी, मलिन, नीच-स्वभाव।

पुनर्वत् —प्रथम—दीर्घे त्राकार याला, विषयी, विधर। द्वितीय—त्रालसी, प्रधर्मी, विवाद युक्त। तृतीय—कुप्ट-रोगी परिश्रमण में रुचि, श्रस्थिर-मन, दन्त-रोगी, लम्बा शरीर । चतुर्थ-सन्दर या पवित्र, छोटी देह वाला, शभकार्य मे श्रमिरुचि।

—प्रथम—स्राँत सम्बन्धी रोग, दयालु, परोपकारी, चङ्चिडा,चतुर,बुद्धिमान् । द्वितीय—युद्ध तथा व्यापार प्रध्य में मन्द, दसरों को शिक्षा या उपदेश देने वाला । हतीय-सम्बन्धी जन के समान, बुद्धिमान, हँसमुख ।

चतुर्थ-कलहकारी, चिड्चिड़ा, अन्य जाति (पुरुप हो तो, स्त्री पर स्त्रीर स्त्री हो तो, पुरुप) पर मुख । श्लेपा -प्रथम-धनी, स्त्रीयत् आकृति (कोमल), प्रसन्न-चित्त, जिनोदी, अनेक कलाआ में अभिकृति । द्वितीय-सुन्दर, धर्मोत्मा, दुष्ट । तृतीय-युद्ध या मुकदमा मे मन्दगति वाला । चतुर्थ-दुष्टसगति

वालों से श्रव्छी मित्रवा, भीच जावि की खी से प्रेम, रोग-प्रस्त, श्रवि-अयी। मुद्रा -प्रथम-रक्त-नेत्र, दूसरे के वाक्यों पर रहने वाला। हितीय-धन उड़ाने वाला (मक्त-हस्त),

कान का रोगी, मन्द-मित । तृतीय - पुष्टदेह, नम्न किन्तु दुराचारी । चतुर्थ-स्त्रों के कथन पर चलने वाला, विधाम-धिय, चर्म-रोग। -- प्राम-धर्मातमा, बीर, ज्यापारी । हिवीय-कृपक श्रीर श्रमाग्यवान् । वृताय-सजन, श्रावरणीय ।

पुरा चतुर्थ-विपादपूर्ण, शरीर में पात्र के चिन्ह ।

उपा. -प्रथम-मधुर भाषी, तीर, मित्रता-योग्य । द्वितीय-दीन और मास-भोजी । वृतीय-सत्र थिय,

पश-प्रमी, धर्मात्मा । चतुर्थ-माता-पिता की समकालीन मृत्यु, न्द्र-प्रतिहा, फुतहा । -प्रथम-श्रमत्यभाषी, श्रभिमानी श्रीर पशु पर मुख्य । द्वितीय-गीत श्रीर नृत्य पर मुख्य । हस्त

वृताय-चतुरवायुक्त, रोगी, ब्यापारी । चतुर्व-श्रसम्र मुख, माता से स्तेह पाने वाला, लम्बा शरार ।

चित्रा -प्रथम-नेत्ररोगी, टीका लिखने वाला (अनुवादक), परिभ्रमण में कवि। द्वितीय-शाधीरिक विलक्षण मुख, दान, सम्या-शरीर, सन्देह-युक्त । तृतीय-वीरमावा का ऋष्ययनशील, विचारक । चतुर्थ-शत्र-विजेता, साहसी।

म्याता -प्रथम-बीर, मर्पदा स्वप्न दराने वाला, उँचाई पर चित्त पृत्ति,व्याक्यान देनेवाला । द्वितीय-टद्-रारीर, कामी, सत्य भाषी । युतीय-दुष्ट और कठोर हृदयवाला । चुर्थ-चतुर, कामी, वार्वालाप में प्रवीण ।

भिशासा—प्रथम—पतित श्वीतिप का जाननेवाला या श्रभ्ययन करनेवाला,व्यापारी, भोला-भाला। द्विभीय—श्रपना ही राग सलापने वाला, जातूगरी का त्रेभी, कामी, मत्य श्रिय, कलहकारी, हर्षित । ग्रायि-एड र्थंग याला, दुरपरित्र, क्षप्त बाह्मति याला, यावालार म चतुर । चतुर्य-धनी, दुदिमान, यावालार

में पन्र, ध्यास्थान-इशल ।

# द्वादश-वर्तिका

# शरीर

# "शरीरमाद्यं खतु धर्म-साधनम्।"

द्वादश-भाव ( व्यय-भाव ), यात्रा का होता है । यात्राएँ, शरीर-द्वारा होती हैं । सभी कार्यों का कियात्मक-सम्पादन ( मोतिक-रूप ), शरीर, देह, तनु, जिसे कहते हैं, उसी से होता है । शरीर, अनेक कार्य-कारणों से सुखी और दुःखों हो सकता है । किन्तु मुख्य कारण, शरीर के दुःखादि में, एक मात्र, पष्ठ-स्थान (रिपु-भाव ) है, जिससे, रोग, शत्रु, तथा आध्यात्मिकदृष्टि से कामादि पद् शत्रु द्वारा ही, शरीर को कष्ट (मिलता है । यों तो, शरीर की स्वस्थता, तीन प्रकार से ही, हो पाती है अर्थान् यदि, शरीर को, शारीरिक-मोजन (अन्नादि), मानसिक-मोजन (मनोरंजनादि) और आध्यात्मिक-भोजन ( ईश्वर-चिन्तनादि ) मिलता रहे, तो शरीर, पूर्ण स्वस्थ रह सकता है । परन्तु, इनमें से 'वर्तमान-समय' एक भी भोजन पहुँचाने में, असमर्थ हो रहा है।

'मिध्याहारिविद्दाराभ्यां दोषा ह्यामाश्रयाः स्थिताः।'' के आधार पर शरीर, रोग-युक्त हो जाता है। तय, वास्तव में शारीरिक कष्ट होता है। यदि शरीर, कष्ट से युक्त रहा, तो फिर, जीवन, (कार्य, धर्म) अव्यविद्यत हो जाना, अवश्यम्भावी है। ज्योतिष के द्वारा, रोग-शत्रु-वाधा को जानकर, उनके निवारण का उपाय, (आयुर्वेदिक, वौद्धिक, आध्यात्मिक आदि प्रकार से) करना चाहिए। जिससे कि, षष्ठ-भाव के जुप्रभाव से वचकर, शरीर का स्वास्थ्य पाकर, ऐहिक और पारलौकिक सौख्य का उपभोग कर सकें। इस चेत्र ने, एक स्थान पर लिखा, कि 'अमुक योग होने पर, वैद्य या डाक्टर, इस जातक के रोग का निदान, मृत्यु-पर्यन्त, नहीं कर पाते।' ठीक, ऐसे ही समय पर, वौद्धिक, आयुर्वेदिक उपायों से निराश-व्यक्ति, आध्यात्मिक उपायों द्वारा, सफलता पा सकता है। मन्त्रौपधि द्वारा उपाय करना चाहिए। (मन्त्रश्च औपधिश्च=मन्त्रौपधिः)।

सम्पूर्ण रोगों का वर्णन-त्तेत्र, आयुर्वेद ही है, ज्योतिष नहीं। फिर भी जो, अनेक रोगों का उल्लेख, इसमें आया है। जिसका संत्रेप में यों कहें कि, वात-पित्त-कफ तथा इनके मिश्रए से, अनेक रोगों की उत्पत्ति, उसी प्रकार होती है, जिस प्रकार, सात प्रह्, भिन्न-भिन्न होते हुए, एक राशि (मार्ग) में आकर, संयोग करते हैं तथा मिलकर, विभिन्न होते हुए, एक रूप में प्रभाव डालते हैं। अतएव अब हम, प्रहों का वह प्रभाव लिखेंगे, जिससे, रोग उत्पन्न होकर, शरीर को कब्ट-युक्त बनाते हैं। शरीर, क्रिया है, प्रह, कारण हैं, कर्ता—'हमारे किये कर्म-फल-दाता' ईश्वर है। स्थूल-हब्टि से स्वयं, सूक्ष्म-हिट से, ईश्वर ही 'कर्ता' है। रोग-योग लिखने के पूर्व, शरीर का विभाग, राशियों में इस प्रकार है।

|              |             | शरी                         | र—विभाग                     |                           |
|--------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| राशि         | कालांग      | वाह्यांग                    | त्रन्तरंग                   | हड़ी-त्रन्ध               |
| मेप          | = शिर       | = मुख-द्वार                 | = मेदा                      | = कन्पटी की, मुख की हड्डी |
| वृष          | = मुख       | = गला                       | = श्वासनितका, अन्ननितका     | = गर्दन की "              |
| मिथु.        | = गला, वाहु | = कन्घा, वाहु               | = फुस्फुस, श्वास, रक्त      | = कन्धे, गले, हाथ की "    |
| कर्क         | = वत्त      | = छाती, कोख                 | = कोष्ठ, पचनेन्द्रिय        | = छाती की, कोख की "       |
| सिंह         | = हृदय      | = मध्य, पंजर                | = हृद्य (हार्ट)             | = ,                       |
| कन्या        | = उद्र      | = पेट, छोटी-वड़ी ऋाँ        | त = छोटी-वड़ी आँत           | ्= }पीठ की "              |
| <b>ंतुला</b> | = कमर       | = कसर, गुर्दा               | = मूत्र-स्थली               | = कमर की "                |
| वृश्चि.      | = गुप्तांग  | = गुप्तेन्द्रिय, गुदा-द्वार | ८ = गुप्तेन्द्रिय, मूत्राशय | = कटि की, नितम्ब की "     |
| धनु          | = जंघा      | = जंघा, पीठ, गर्दा          | ः = शिरा, मजा               | = जंबा की, गुर्दे की "    |
| मक.          | = घुटना     | = कटोरी, घटना               | = हडी. जोड                  | = घुटनाकी "               |
| कुम्भ        | = पिंडुरी   | = पैर, घुटुवा, गुल्फ        | = रक्त, रक्त-संचार          | = धुटना के नीचे की ."     |
| मीन          | · = चरण     | = चरस, तलवे                 | = लसदार पदार्थ              | = पैरकी "                 |

#### नचत्र-दशा-मान

| ₹.     | रो.  | मृ.            | श्रा. | पुन.  | g.    | रले.  | म.   | - पूका | नस्त्र |
|--------|------|----------------|-------|-------|-------|-------|------|--------|--------|
| ₹      | 3    | २              | Ę     | ×     | Ę     | ¥     | २    | Ę      | वर्ष   |
| ٠      | 8    | ક              | ٥     | . 8   | 8     | =     | R    | =      | मास    |
| उद्धाः | ₹    | चि.            | स्वा. | वि    | श्रनु | ज्ये. | म्.  | qui.   | नश्च   |
| ę      | 3    | <b>- - - -</b> | Ę     | ×     | Ę     | ¥     | २    | Ę      | वर्ष   |
| ٥      | 8    | 8              | 0     | 8     | 8     | =     | ጸ    | =      | मास    |
| उपा    | श्र. | ध.             | श.    | पूभा. | उभा.  | ₹.    | श्र. | भ.,    | नस्त्र |
| ą      | 3    | २              | Ę     | ¥     | Ę     | ২     | ঽ    | Ę      | वर्ष   |
| ١٥     | 8 1  | 8              | ٥     | 8     | 8     | ς,    | 8    | =      | मास    |
| ਜ.     | चं.  | मं.            | रा.   | गु.   | श.    | ā.    | àε.  | ग्रु.  | नच्चेश |
| Ę      | 60   | ن              | १म    | १६    | 3.8   | १७    | v    | २०     | वर्ष   |

लपुणराशरी में लिया है कि, "फ्लािन नच्यवशाप्रकारेण दिश्यमहे। इशा विशोचरी चाय माह्या नाह्याचरीमना।।" भायबुत्तहल में—"रसा याशा सेला सुनियुमिता भूवितिमता, नवेला: शैलेला नगपरिमिता विश्वाितिमता। रवािल-द्वारा देवािस में—"रसा याशा सेला सुनियुमिता भूवितिमता, नवेला: शैलेला नगपरिमिता विश्वाितिमता। रवािल-द्वारा, केवल सुने के ६ चन्द्र के १० नंगल के ७ राष्ट्र के १० शुक्र के १० शुक्र के १० वर्ष हैं। इस प्रकार कृषिक, उत्तराजालगुती और उत्तरापाद में जन्म होने से, सूर्य के १० के हैं वर्ष के १० वर्ष हैं। इस प्रकार कृषिक, उत्तराजालगुती और उत्तरापाद में जन्म होने से, सूर्य के १२ शिल हे २ वर्ष मिलाकर, कुल सूर्यहर्शा के ६ वर्ष हो पति हैं। रक्षिक में भी पाच्य-व्यार्थ शब्द वर्ष हो उत्तर सुने अत्यारापाद के १ वर्ष मिलाकर, कुल सूर्यहर्शा के १ वर्ष हो पति हैं। रक्षिक में भी पाच्य-व्यार्थ शब्द समक्त पर हैं। किन्तु, आगे सूर्य के नज्ञ तीन न मानकर, केवल एक नज्ञ में, सूर्यवशा वर्ष १ समक लेहें हैं। विश्व प्रकार वर्ष वर्ष समक्त लेहें हैं। वहि, पत्त नज्ज में १ वर्ष पर मात लिया लाय, तो सूर्य के तीन नज्ज में, सूर्यवशा वर्ष १० नािल हैं। इस प्रकार से विशोचरीयत्वागिष्ठी हथा न होकर, १० नांकों में १२० वर्षणा ह्वा हो जाती हैं। इस प्रकार से विशोचरीयत्वागिष्ठी हथा न होकर, १० नांकों में १२० वर्षणा ह्वा हो जाती हैं। इस प्रकार से विशोचरीयत्वागिष्ठी हथा न होकर, १० नांकों में १२० वर्षणा ह्वा हो जाती हैं। इस प्रकार से हें। वास्तविक-ज्याहरण्य हें में, परस्पार के भूत चाली जा रही हैं। [परस्परा, वृद्ध वस्तु हैं कि जिसके द्वारा है । वस्तर भूत स्वार्य हैं केवल हैं अर्थ हैं केवल हैं हैं सिद्धान्य का जाती हैं। वस्तर स्वार्य हैं १० का क्ये हैं केवल हैं हैं हिंदी हों हैं हैं हैं हैं केवल हैं हैं सिद्धान्य का अत्वर्ध हैं से इस पर हिंदी हैं। इस परितार करने के लिए, इस लिख को स्वार्य हैं। इसर स्वार्य हरने हैं लिए, इस सिद्धान करने हैं लिए, इस स्वार्य करने हैं लिए, इस सिद्धान करने हैं लिए, इस सिद्धान करने हैं लिए, इस सिद्धान करने हैं लिए, इस सिद्धान करने हैं लिए, इस सिद्धान करने हैं लिए, इस सिद्धान होते हैं। इस सर विवार करने हैं लिए, इस सिद्धान करने हैं लिए, इस सिद्धान करने हैं लिए, इस सिद्धान करने हैं लिए, इस सर सिद्धान करने करने हैं लिए, इस सर सिद्धान करने हमें हमें लिए, इस सर

एकादश-वर्तिका ⇒ अ्योतिप में लाभ

## द्वादश-वर्तिका

### शरीर

## " शरीरमाद्यं खलु धर्म-साधनम्।"

द्वादश-भाव ( त्रयय-भाव ), यात्रा का होता है। यात्राएँ, शरीर-द्वारा होती हैं। सभी कार्यों का कियात्मक सम्पादन ( भौतिक ह्रप ), शरीर, देह, तनु, जिसे कहते हैं, उसी से होता है। शरीर, अनेक कार्य-कारणों से सुखी और दुःखी हो सकता है। किन्तु सुख्य कारण, शरीर के दुःखादि में, एक मात्र, पष्ठ-स्थान (रिपु-भाव ) है, जिससे, रोग, शत्रु, तथा आध्यात्मिकदृष्टि से कामादि पद् शत्रु द्वारा ही, शरीर को कष्ट मिलता है। यों तो, शरीर की स्वस्थता, तीन प्रकार से ही, हो पाती है अर्थात् यदि, शरीर को, शारीरिक-भोजन (अत्रादि), मानसिक-भोजन (मनोरंजनादि) और आध्यात्मिक-भोजन (ईश्वर-चिन्तनादि) मिलता रहे, तो शरीर, पूर्ण स्वस्थ रह सकता है। परन्तु, इनमें से 'वर्तमान-समय' एक भी भोजन पहुँचाने में, असमर्थ हो रहा है।

"मिध्याहारिविद्दाराभ्यां दोषा द्यामाश्रयाः स्थिताः।" के आधार पर शरीर, रोग-युक्त हो जाता है। तय, वास्तव में शारीरिक कष्ट होता है। यदि शरीर, कष्ट से युक्त रहा, तो फिर, जीवन, (कार्य, धर्म) अव्यव-स्थित हो जाना, अवश्यन्भावी है। ज्योतिष के द्वारा, रोग-शत्रु-वाधा को जानकर, उनके निवारण का उपाय, (आयुर्वैदिक, वौद्धिक, आध्यात्मिक आदि प्रकार से) करना चाहिए। जिससे कि, पष्ठ-भाव के क्रुप्रभाव से वचकर, शरीर का स्वास्थ्य पाकर, ऐहिक और पारतोकिक सौस्थ्य का उपभोग कर सकें। इस ज्ञेत्र ने, एक स्थान पर लिखा, कि 'अमुक योग होने पर, वैद्य या डाक्टर, इस जातक के रोग का निदान, मृत्यु-पर्यन्त, नहीं कर पाते।' ठीक, ऐसे ही समय पर, वौद्धिक, आयुर्वैदिक उपायों से निराश-व्यक्ति, आध्यात्मिक उपायों द्वारा, सफलता पा सकता है। मन्त्रोपिध द्वारा उपाय करना चाहिए। (सन्त्रश्च औपिधरच=मन्त्रौपिधः)।

सम्पूर्ण रोगों का वर्णन-त्त्र, आयुर्वेद ही है, ज्योतिष नहीं। फिर भी जो, अनेक रोगों का उल्लेख, इसमें आया है। जिसका संत्तेष में यों कहें कि, वात-िषत्त-कफ तथा इनके मिश्रस से, अनेक रोगों की उत्पत्ति, उसी प्रकार होती है, जिस प्रकार, सात प्रह, भिन्न-भिन्न होते हुए, एक राशि (मार्ग) में आकर, संयोग करते हैं तथा मिलकर, विभिन्न होते हुए, एक रूप में प्रभाव डालते हैं। अतएव अव हम, प्रहों का वह प्रभाव लिखेंगे, जिससे, रोग उत्पन्न होकर, शरीर को कष्ट-युक्त बनाते हैं। शरीर, किया है, प्रह, कारस हैं, कर्ता—'हमारे किये कर्म-फल-दाता' ईश्वर है। स्थूल-हष्टि से स्वयं, सृक्ष-हिट से, ईश्वर ही 'कर्ता' है। रोग-योग लिखने के पूर्व, शरीर का विभाग, राशियों में इस प्रकार है।

| _       |             | शरीर                        | (–विभाग                       |                           |
|---------|-------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| राशि    | कालांग      | वाह्यांग                    | <b>अन्तरं</b> ग               | हड्डी-बन्ध                |
| मेप     | = शिर       | = मुख-द्वार                 | = मेदा                        | = कन्पटी की, मुख की हड्डी |
| वृष     | = मुख       | = गला                       | = श्वासनलिका, अन्ननलिका       | = गर्दन की                |
| मिथ्रु. | = गला, वाहु | = कन्धा, वाहु               | = फुस्फुस, श्वास, रक्त        | = कन्धे, गले, हाथ की?     |
| कर्क    | = वत्त      | = छाती, कोख                 | = कोष्ट, पचनेन्द्रिय          | = छाती की, कोख की "       |
| सिंह    | = हृद्य     | = मध्य, पंजर                | = इदय (हार्ट)                 | = \                       |
| कन्या   | = उद्र      | ं = पेट, छोटी-बड़ी श्रॉत    | ि = छोटी-वडी आ <sup>*</sup> त | {पीठ की "                 |
| तुला    | = कसर       | = कमर, गदो                  | = मन-म्थली                    | = कमर की "                |
| वृश्चि. | = गुप्तांग  | = गुप्तेन्द्रिय, गुदा-द्वार | ं= गुप्तेन्द्रियः, मूत्राशय   | = कटि की, नितम्ब की "     |
| वनु     | = जंघा      | = जवा, पीठ, गर्दो           | ः= शिरा, मजा                  | = जंबा की, गुर्दे की "    |
| मक.     | = घुटना     | = कटोरी, घटना               | = हड्डी, जोड़                 | = घुटना की "              |
| कुम्भ   | = पिंडुरी   | = पैर, घुडुवा, गुल्फ        | = रक, रक-संचार                |                           |
| मीन     | = चरण       | = चरण, तलवे                 | = लसदार पदार्थ                | = युटना के नीचे की "      |

[ ४३= ] जातक-दीपक शरीर में ग्रह-कार्य

### —जीवन और पुरुष के लिए श्रायु देनेवाला, रचना श्रीर उप्सुता देनेवाला, हृदय, जीवन-शक्ति, रक्त,

मेदा, पित्त, मेरदरड, स्नायु, बातमा, पुरुप के दिन्त सनेय, स्त्री के वामनेय पर, प्रभाव डालता है। -की के लिए त्रायु देनेवाला, शरीर के सभी स्वामाविक कार्य, शीत, तरल, पक-रूप करना, जाती, 7.6 स्तन, पेट, रस-धातु, कफ, मन, पुरुप के वामनेत्र, स्त्री के दिल्लानेत्र, वातरलेपा, रक्त, मस्तिष्क,

उदर, मूत्रस्थलो पर, प्रभाव डालता है। भीम -पित्त, मजा, पट्टों की पुष्टता, शक्ति, रोग, अग्नि (उप्खता), धैर्य-भाव, रूस, दाहक, नाक, कपाल,

स्तायु-वन्ध, जननेन्द्रिय के बाहिरी-भाग पर, प्रभाव डालता है। —वाणी, पृथ्वी, त्रिद्रोप-धातु, जिन्हा, स्वरनिलका, मेदा, मन, स्वमाव (चंचलता), मञ्जानान्तु, **વુ**ધ

फुस्पुस, हाथ, मुख, केश, समधातु ( जिदोप ), संयोगी-मह के कार्य पर, प्रभाव डालता है। —आकाश, चर्वी, करुधातु, उदर, सीम्य, समधातु ( त्रिदोप ), समशीतोष्ण, रक्त, वीर्य, वकृत्, धमनी, गुरु

शिरा, दाहिन कान पर, प्रभाव डालता है। —उष्य, श्राद्र, गला, दादी, वर्ण, करोल, वीर्य, वामकर्ण, जननेन्द्रिय का भीतरी भाग, कफ, स्वर-ध्वनि शुक

(संगीत), नेत्र पर, प्रभाव डालता है। —हड़ो, जोड़, 'लोहा, दाँत, धुटना, रलेव्मा, वात, स्नायु, राल्य, शूल श्रीर रोग पर प्रभाव डालता है।

#### श्रारोग्यता

मुर्वे

(१) पुरुप की कुण्डली में सूचे, स्त्री की कुण्डली में चन्द्र (आयुर्दायक होने से) तथा लग्न पर, ध्यान देना बाहिए। यदि थे, किसी प्रकार बली या शुभयोग, दृष्टि से युक्त हो तो, ब्रारोग्यता शीप्र मिलती हैं। लग्न से, शरीर को शक्ति, शरीर-वाथा, शरीर के किस भाग में रोग हो सकता है-का विचार करना चाहिए। (२) यदि सम्न में पुरुष (विषम) राशि हो तो, शरीर पुष्ट होने से, रोग हटाने की शक्ति होती है। इसी

प्रकार यदि, लग्न में स्त्री (सम ) राशि हो ती, शरीर की शांक कोमल होने से, हवा-पानी या सांसर्गिक-रोग होकर, देर में हटता है या असाध्य हो जाता है। (३) अग्निराशि विशेष बलिछ, इससे कम वायुराशि बलिछ होती है। प्रध्वीराशि शरीर को पुष्ट तो,

करतो है, साथ हो, कम शक्ति के कारण, देर में रोग हटा पाती है। इसी प्रकार अलराशि, सर्वथा दुर्वल और रोग को हटाने की शक्ति भी, कम रखती है; अतएव कव्ट-साध्य या असाध्य रोग होते हैं।

(४) यदि लाम से ४४-६०-१२० क्षंत्र के समीप, सुर्व हो तो, उष्फुनरोग होता है। इसी प्रकार चित्र, चन्द्र हो यो, भीवरी-किया में विकार होकर, शीव-रोग होता है।

### लग्न-द्वारा रोग-ज्ञान

-मेपराशि या मेपनवाश को लग्न हो तो, पुष्ट शरीर, उप्खता-युक्त, पूर्ण-जीवन शक्ति होती है। शिर, मेव पेट, मुत्राशय में पीड़ा होना सम्भव है। शिर, श्राराम में नहीं रहता, उष्णता के विकार से रोग, व्यर, खुजली, मुखरीग, ब्रह्म, अग्निभय आदि होना, सम्भव हैं।

- मृपराशि या वृपनवांश की लग्न हो तो, सुन्दर शरीर और पृथ्वा मिलती है। किन्तु हृदय श्रीर **વુપ**મ गता, दुवंत होता है, अतएव घटसपं, श्वासनितका-स्वन, पिस जाने से, रोग होते हैं। जब वप का मभाव, वश्चिक पर होने लगता है, तब, मलोत्सर्ग-किया में अञ्यवस्था, मूल-ज्याधि, भीतर से शरीर को फोड़कर, बाहर आने वाले रोग, अपस्मार रोग आदि होते हैं। यदि, इसमे पापमह हो ती, रोग श्रसाध्य हो जाता है।

मिथुन - मिथुनराशि या मिथुननवांश की लग्न हो वो, शरीर तो, मजबूत रहेगा, शरीर में स्वामाविक शक्ति, उत्तम होती है। परन्तु, ऋतु-दोप वथा मानसिक-श्रम-द्वारा, मजा-तन्तु में त्रिकार होकर, बिगड़ा स्वभाव,

### द्वादश-वर्तिका ]

चिड़चिड़ापन, भययुक्त, जातक होता है। फुस्फुस, हाथ, बाहु, कन्या में रोग होता है, खाँसी, दमा, अग्रुद्धरक्त के द्वारा, शरीर-कब्ट होता है। इसमें, शनि-मंगल या शनि-चन्द्र हो और सूर्य को छोड़ कर, अन्य पापप्रह की दृष्टि हो तो, चय-रोग होता है। शनि-मंगल, श्वासोच्छ्वास-क्रिया, विगाड़ता है।

—कर्कराशि या कर्कनवांश की लग्न हो तो, दुर्वल-शरीर, ऋधिक प्रहेण-शीलता होने के कारण, वाह्य परिस्थित में कलह करने वाला, जल-वायु के परिवर्तन से रोग, प्रत्येक रोग, शीघ, वढ़ जाता है। छाती, पेट में दुर्वलता, पेट में वायु-विकार, गैस वनना, पाचन-किया में विगाड़, जलोदर, सिन्ध-वात, गण्डमाला रोग, मनोभावना कोमल होने से, थोड़ा रोग भी ऋधिक जान पड़े, पेटेण्ट औपिथ का ऋधिक प्रयोग करने वाले, मानसिक दुर्वलता के कारण, प्रायः रोगी होते हैं।

सिंह — सिंहराशिया सिंहनबांश की लग्न हो तो बिलिष्ठ शरीर, जीवन-शक्ति अधिक, हृदय का शीघ-प्रचलन, व्लड-प्रेशर (रक्त-चाप), मूच्छी, पीठ के रोग, बाहरी सूजन (शोध), कमर में पीड़ा, भयंकर पीड़ा, रोग तो, तीव्रता से होता है और शीव्रता से दूर भी होता है। प्रायः कम ही, रोगी होते हैं।

कन्या —कन्याराशि या कन्यानवांश की लग्न हो तो, वँधा हुत्या मोटा शरीर, रोग तो, शीघ दूर हो सकता है। मल-कोष्ठ की आँत (वड़ी आँत), दुर्वल होने से आम, शीच-क्रिया, वद्ध-कोष्ठता, पाचन-क्रिया, अग्निमान्य आदि रोग होते हैं; तथा शक्ति, चीण होती जाती है।

तुला —तुलाराशि या तुलानवांश की लग्न हो तो, शरीर, वँधा हुआ, रोग शीव दूर हो सकता है। कमर में दुर्वलता, मूर्वापण्ड के रोग, मधुमेह, मूत्रावरोध, त्वचा-रोग, दाद, खाज आदि रोग सम्भव हैं। किन्तु, शिर और पेट की कियाएँ ठीक रहती हैं। वृश्चिकराशि या वृश्चिकनवांश की लग्न हो तो, शरीर मोटा, वेडौल होता है। मलोत्सर्ग, मूत्रोत्सर्ग,

इन्द्रिय कमजोर, मूलव्याधि, शुक्र-दोष, उपदंश, हृदय और गले के रोग, आकर्षण-धर्म अधिक होने से, सांसर्गिक रोग अधिक सम्भव या राज्ञसी पीड़ा होती है। शनि, मंगल, चन्द्र के संयोग से मादक पदार्थ, मिदरा का व्यसन, भोला या भूले मिस्तिष्क वाला होता है। पनु —धनुराशि या धनुनवांश की लग्न हो तो, पुष्ट-शरीर, नितम्ब या नितम्ब की हड्डी दुर्वल, आमवात,

धर्त —धर्तुराशि यो धर्तुनविशि को लग्न हो तो, पुष्ट-शरीर, नितम्ब यो नितम्ब की हड्डी दुवल, आमवात, सन्धि-ज्वर, त्रस, हड्डी का दूटना या निकलना, फुस्फुस, मज्जातन्तु में विगाड़ होता है। मकर —मकरराशि या मकरनवांश की लग्न हो तो, दुवल शरीर, किसी मात्रा में अशक्त, उष्साता की कमी,

शीत-वायु की त्र्राविकता, सिन्ध-वात, घुटने की पीड़ा, त्वचा-रोग, शीत-रोग, नाटा शरीर, ज्वर ऋाने पर भी, ठएडा शरीर, सन्निपात, निमोनिया का भय रहता है ।

कुम्म —कुम्भराशि या कुम्भनवांश की लग्न हो तो, शरीर मजबूत, किन्तु पैर, पेट, घुटना, गुर्दा दुर्वल, अशक्त, मज्जा-तन्तु रोग, रक्त-न्यून्यता, पेट-ऐंठना, पैर में मोच, नेत्र-रोग, चमत्कारिक या विलक्षण रोग होना, सम्भव रहता है।

मीन — भीनराशि या मीननवांश की लग्न हो तो, अशक्त-प्रकृति, जीवन-शक्ति की कमी, देर तक रोग वना रहने वाला, पेट, आमवात, जलवात, पैर में पसीना निकलने से ठण्डे, शीत लगने से पैर में रोग, जलोदर, सांक्रामिक-रोग, ज्यसन में रुचि, मादक-पदार्थ-सेवी हो जाते हैं।

#### लग्न-सम्बन्ध

(१) गुरु-ग्रुक के द्वारा, शूभ-सम्बन्ध, लग्न में होने से, निरोगी शरीर या रोग दूर करने की शक्ति होती है। इसी प्रकार, लग्न से यदि, सूर्य-चन्द्र का ग्रुभ सम्बन्ध हो तो, सुन्दर शरीर और अवयव-क्रियाएँ ठीक होती हैं। मंगल के ग्रुभ-योग से, शरीर में उष्णुता की वृद्धि, जीवन-शक्ति अच्छी, उत्साह की वृद्धि होती है। शनि के ग्रुभयोग से, हड्डी मजबूत तथा गठीला शरीर वनता है।

(२) जब लग्न से, गुरु-शुक्र का अशुभ सम्बन्ध होता है तब, अदूरदर्शिता या मिथ्या-आहार-विहार से, शरीर में रोग होते हैं। इसी प्रकार मर्ग-चन्त्र के अपात सम्बन्ध राजी शरीर, अनियमित रहने से, शीत से

િ ૪૪૦ી जातक-दोपक रोग होना, सम्भव है। संगल के अग्रुभ योग से, त्रख या नया-व्यर होता है। शनि के अग्रुभ योग से, दुर्बल शरीर, शीत द्वारा या देर तक रहने वाले, रोग होते हैं। दृष्टि-द्वारा रोग [ पारचाच्य, पृष्ठ ३५२-३५३ ] (१) यदि सूर्य पर चन्द्र की अशुभरष्टि हो तो, शीत-विकार और नेत्र-रोग होना, विशेष सम्भव रहता है। भीम (3) उप्पता, उत्साह, दाहयुक्त ज्वर, व्रस या श्रपचात (एक्सीडेस्ट)। (3) ग्र रक्तदोप, अवस्मार, धनी-सान-पान-वास से रोग, रक्ताधिक्य । (8) शुक खान-पान की श्रव्यवस्था से साधारण रोग । (k) " स्विर या असाध्य रोग, तीव्ररोग, शोव या दरिद्रवा से रोग। ( E) यदि चन्द्र पर सूर्य ध्यराकता, शीत विकार । खियों के लिए अति ध्रशम । (0) भौभ ताप, अपधात, दाइक रोग, इठ या अदूरवशिता से रोग। (F) वुध मानसिक-त्रास श्रथवा सानसिक विकार द्वारा रोग होना, सम्भव है। (3) गर यकृत रोग, रक्तदोप, धनीवत् या मसाले की वस्तु खाने से रोग । (20) " शिनि स्थिर रोग, शील या श्वालस्य ( धनी ) से होने वाले रोग। नोर---[क] स्त्रियों के लिए 'चन्द्र' आयुर्दायक है। बृश्चिक तथा मकर का चन्द्र, दुर्वल होता है। बृश्चिक राशि की स्त्री का ऋतु-स्नाच, ठीक नहीं हो पाता तथा इसी कारण से, प्राय: एसे, रोग उत्पन्न होते हैं। रोगों मे, अनियमित रहने पाली, असमान प्रकृति, मेदाधिक्यता होती है। मकर राशि की खी, अशक्त, आलसी. कोमल, छोटे-मोटे रोगों से घिरी हुई, मेदा-विकार या करता या रुचता वाली होती है। [ ख ] इस हिन्द-विचार के पूर्व, जो रोग के योग दिये गये हैं, वें, प्रायः साधारण हैं, कभी घटित होते हैं, कभी नहीं भी। न्योंकि, अन्यान्य 'वाधक-योग' (रोग-वाधक=आरोग्यदायक) भी मिल जाते हैं। परन्त, लग्न-सम्बन्ध में, राशि-प्रह का प्रभाव दिखाना, ऋावश्यक था। ऋनएव उन्हें, लिखना पड़ा। श्रव श्रागे, केवल रोग स्थान के आधार पर, रोग-विचार किया जायगा। जो कि, अधिक चटित होते रहते हैं। रोग-स्थान (१) कुरहती के पष्ट भाव की, रोग-स्थान कहते हैं। जातक की कीनसा रोग होगा, किस अग में होगा, किस

रोग-स्थान रोग-स्थान १) कुदहती के पष्ट भाव को, रोग-स्थान कहते हैं। जातक को कीनसा रोग होगा, किस अग में होगा, किस कारण से होगा। 'इत्यादि का निर्धाय, इसी स्थान से किया जाता है। यह, रिपुस्थान भी हैं। रोग भी, शरीर का 'रिपु' ही है। जैसे अध्यमभाव से, हत्यु-कारण देखा जाता है, वैसे हो, पण्ठ-भाग से, रोग-कारण हैया जाता है।

शारीर का 'रितु' ही है। वैसे अप्टमभाव से, क्ष्यु-कारण देया जाता है, वैसे ही, पण्ट-भाग से, रोग-कारण, देया जाता है।

यदि, पण्ट-भाव में मह हो तो, 'राशि-मह-रोग' से, अ-यथा 'राशि रोग' से विचार कीलिए। हाँ, पण्ट-भाग के रोगि ए पण्ट-भाग में मह हो तो, 'राशि-मह-रोग' से, अ-यथा 'राशि रोग' से विचार कीलिए। हाँ, पण्ट-भाग के रोगी होता है। यह पह सुमा हो हो हो हो, जीवन में कभी-कभी रोग होगा और शीम ही, दूर भी हो लावगा। यदि पण्ट-भाग में भंगल, शति या पाप्युक्त हुव हो, तथा सूर्य-चन्द्र की अशुभ रिष्ट हो हो, कि कि रोग होता है। यदि सुमा क्षित हो, आयुर्व पण्ट मह हो रोग होता है। यदि सुमा बालिए हो, आयुर्व पण्ट मह ही रोग होता है। यदि सुमा बालिए हो, आयुर्व पण्ट मह ही रोग होंगे, एप्यु प्रभाव न होगा। अभिम योगों का तार्य यह है कि, राशि हारा होने याको रोग। ही, रोग त होकर, कभी दस आप की निर्वंतन महोना, सम्भव है। यह नहीं, कि पश्च-धात की हम राशियों के हारा-सूचित, रोग-तुन्द से, प्रस्के महाव्य के, पिरा ही होना चाहिए। मह और राशि कर, (मिश्रित-रोग होते हैं।

—सेदाबिकार, शिर गुज्ज, आधा-शीशी, निज्ञानार, नेव और द्वार के रोग होगा, सम्भव हैं।

-गते के रोग, घटसर्प, श्वासनली में सूजन, दाइ-युक्त रोग-जिससे, इदय और मल-मूत्र की किया में

मेव उप अव्यवस्था, भोजन करने या बोलने में कष्ट हो। यही रोग, वृश्चिक पर भी हो सकते हैं।

मिथुन — फुस्फुस (लॅंग्स) के रोग, खाँसी, दमा, खास-रोग, मञ्जा-रोग, रक्तविकार-रोग।

कर्क — उदर-विकार, पाचन-क्रिया में गड़बड़, शरीर में मेद-बृद्धि, पेट में वायु-विकार (गैस बनना)।

सिंह - अनियमित विद्यार से रोग, रक्त-विकार, हृदय-रोग।

कत्या - उदर-रोग, बद्ध-कोष्ठता, श्रामांश-गड़बड़, श्रनपच ।

तुला -मूत्रस्थल के रोग, मधुमेह, अति-मूत्र ( वहुमूत्र ), मूत्र-कुच्छ आदि रोग।

वृश्चिक - मेलोत्सर्ग-किया, जननेन्द्रिय, मृत्रोशय के रोग, मृल-ज्याधि, भगन्दर, गृप्तरोग।

धनु —हड्डी दूटना, मञ्जा-रोग, ज्ञय, रक्त-दोप, यकृत-विकार, ऋतुदोप से हिस्टीरिया।

मकर —शीत-रोग, रक्त-संचार में विकृति, स्वेदोनमाद, सन्धियात, श्रामयात, वद्ध-कोण्ठता, त्वचा-रोग।

कुमा —मानसिक रोग, रक्त-संचार कम, नेत्र-विकार, शरीर श्रकड़ना, पेट ऐंठना, रूत्तता या उष्णता भरना।
मीन —चुणित-रोग, खाज, नहरुवा (मध्यप्रदेशीय रोग) होना, शरीर में गाँठ होना, श्राँव के रोग, प्रवाही

—चृिणत-रोग, खाज, नहरूवा ( मध्यप्रदेशीय रोग ) होना, शरीर में गाँठ होना, आँव के रोग, प्रवाही रस-रक्त विगड़ना । यदि पापयुक्त हो तो, चय-रोग तक होना, सम्भव है ।

### राशि-ग्रह-रोग

मंगल —इसका मुख्य स्वभाव, उष्णता या दाह करना है। उष्णता सुखकारक,दाह कष्टकारक होती है। उष्णता से उत्साह,शक्ति, सत्य-प्रियता,नियमिता की वृद्धि होती है। परन्तु दाह, केवल रोग उत्पन्न कर, शारीरिक या मानसिक, कष्ट देती है। इसका दाहक स्वभाव, ज्वर, सांक्रामिक ताप, चर्मरोग, श्कोटकरोग, त्रण, चोट, तीक्ष्णरोग (भूतज्वर, क्रोधज्वर), छुछ देर तक रहने वाले रोग करता है। यदि पष्टभाव में, शिन-मंगल या राहु-मंगल हो, अर्थात् इनकी, युति-दृष्टि हो तो, अथिक कष्टकारक रोग होते हैं। यदि मंगल, सूर्य से दृष्टि-युति करता हो तो, प्रायः उत्साह या उष्णता की तीव्रता वढ़ाकर, वीर-पुरुप वना देता है। अब आगे, पष्ट-स्थान में स्थित, मंगल की राशि का प्रभाव, लिखा जा रहा है।

मेप -- मेदाविकार, ज्वर, शिर में रक्तवाहिनी स्नायुका दूटना-विगड़ना, शिर में रक्त-संचय (व्लड-प्रेसर), शिर:-शोथ, दैवीरोग, शिर के किसी भाग में चोट, नेत्र-रोग होना, सम्भव है।

वृप - श्वासनितका-दाह अथवा मूत्रस्थली में किसी रूप का रोग होना, सम्भव है।

मिथुन — खाँसी, फुस्फुस-दाह, निमोनिया, रक्त-विकार, पेट वढ़ना आदि रोगों के होने की सम्भावना है।

कर्क —मन्दाग्नि, अनपच से ज्वर, टाईफाइड (मोतीिफरा), आमज्वर, पित्त-विकार। स्त्री की कुराडली में—यदि मंगल, अग्नि-राशि में (मेप-सिंह-धनु में), पष्टश्थानस्थ हो तो, प्रसव-काल में, रक्त-स्नाव अधिक, गर्भ-पात, प्रसवान्त-रोग, वालक को रोग होना, सम्भव है।

सिंह —हृदय का धड्धड़ाना, मलेरिया, मिल्ली-प्रदाह ( फुस्फुसावरख-दाह ) मूच्छी-रोग, व्लड-प्रेसर होता है।

कन्या — अतीसार, अन्त्र-प्रदाह, कॉलरा (हैजा), अन्तर्दाह, आमाशय-रोग, आम-ज्वर।

तुला - मृत्रपिण्ड-सम्बन्धी कोई रोग।

वृश्चिक —भगन्दर, उपदंश, मूत्ररोग, रक्तविकार । स्त्री को प्रसृतिका, वात-ज्वर, रज या गर्भाशय के रोग ।

धनु — जंघा, नितम्ब, फुस्फुस-दाह, व्वर, गुदा-रोग।

मकर —सन्धि-वात, श्रामांश, त्वचा-रोग।

कुम्म — स्थिर-ज्वर, मन्थर-ज्वर, विपम-ज्वर, देर तक • रहने वाला रोग, हृदय-विकार।

मीन - च्य, सांक्रामिक रोग, रक्त-न्यूनता।

### वुध

इसका प्रभाव, मजा, बुद्धि, मेदा, ज्ञानतन्तु पर विशेष है। अतएव शिरपीड़ा, आधाशीशी, निद्रानाश, भपकी आना (तन्द्रारोग), आलस्य भरना, स्मरण-शक्ति का हास, शिर भन-भनाना, कुछ सुनाई न देना, चकर (फिट) आना, य सब बुध-द्वारा रोग होते हैं अतिश्रम या अतिअभ्यास से होनेवाले रोग (अनपच, ज्ञुधानाश, मेदा-बुद्धि, प्यास बढ़ना) होते हैं। बुध-राशि का प्रभाव आगे लिखा जा रहा है। -शिर:शुल, श्राधाशीशी, निद्रानाश।

--गले में घरघराइट, आवाज वैठना, श्वासनलिका में सूजन, दाँत निकलते समय के विकार। मिथुन -- कन्धा दुखना, हाथ-पैर में एंठन, पॉसी, खास-क्रिया में ऋड्चन होना !

-पेट में दुर्द, मेदा-पृद्धि, श्रनपच, भरभराट या चिन्ता, व्याकुलता, श्रतिश्रम के रोग। —हृदय-कम्प (वेभिग याट्स) मून्छी-रोग, मेरु या पीठ मे दर्द, पुढे मे दर्द। कन्या - उदर्शिकार, मलोत्सर्ग या आमाशय रोग, कृमि-वृद्धि (चुन्ना या पटेर होना)।

-मूत्राशय रोग, मूत्रहच्छ रोग (पेशाय के समय चिलकन)।

वृश्चिक —मूत्रपिरडरोग, जननेन्द्रिय-रोग। स्त्रियों को, ऋतु-स्राय रोग। --जंपा, नितम्ब, कमर, गर्दा आदि मे रोग।

-सन्धि-वात, हाथ-पैर में सूजन, पीलपाँव, बद्धकोष्टता, उदासीमता। -पुरुषों को अशक्तता, वायु-विकार, रूत्तता । सियों को हिस्टीरिया।

मीन -यह शुभगह है। अत: प्राय: रोग नहीं करता। हाँ, जब यह, सूर्य या चन्द्र से, अग्रुभ-युति-दृष्टि करता गुरु हैं, तभी रोग होना सम्भव है । पप्टस्थानस्थ गुरु, मेद-गृद्धि करता है । कोई एकाथ 'रस' श्रधिक कर

देता है। केवल यक्टत में विशेष प्रभाव रखता है। गुरु - राशि का प्रभाव, आगे लिखा जा रहा है। —शिर भन्नाना, मून्छी आना, शिर में रक्त-संचय अधिक होना। मेप --- वात-रक्त-दोप, त्रालस्य था चैन से या धनी रहन-सहन से होने वाले रोग, धाय द्वारा रोग। 39

मिथुन - फुस्फुसावर श-प्रदाह ( फिल्ली-दाह ), खावी की दुर्वलता। —श्रनपच, दाँत से रक्त गिरना ( पीत श्राना ), पायरिया, मेदवृद्धि, जलोदर रोग । — अपस्मार, प्रदाह होना, ज्ञान्तरिक रूत्तवा (ज्यमा भरना) मेद-वृद्धि, पुरकुत में द्वाय, हृदय-कम्प होना। कन्या — आँत की दुर्वलता, यक्रत-रोग, यक्रत-सूजन (लीवर यदना ) प्रनिध पदना ( श्रपेनडेक्स )।

-मृत्रपिएड के रोग, मधुमेह। गृश्चिक---नाभिरोग ( मूल-व्याधि ) मूत्र-रोग, वीर्य-रोग, जननेन्द्रिय-त्रख, जलोदर के समान-रोग । -प्रायः रोग कम होना, गुदा, जंबा, नितन्य में वजन होना। धन

-- उच्छवास-रोग, खाने-पोने में आलस्य या अतिचार से चर्मरोग, रक्तवाह में असमानता । -- कमरपीदा, मेदावृद्धि, रूचता आना, वातविकार से दुर्वलता, रक्त-रस की न्यूनता।

-प्रायः दुर्वलता, देग्यने में मोटापन ।

यह ग्रुभग्नह होने से, प्रायः रोग नहीं करता। परन्तु जय, पापयुति—हिष्ट से, इसमें श्रग्रुभता श्राजाती है तब, बीय-रोग उत्पन्न करता है। यह जब, बृह्चिक राशि में पहस्थानम्थ होता है तब, गरमी, उपरंश । वायुराशि—( मिथुन. तुला. कुम्भ ) में, विषय-वामना ( स्रीसंग ) की वृद्धि करता है। शुक्र प्रायः, जलरोग, गले की गाँठ ( युटको ) यदना, मूत्र-वीर्य-दोप भादि करता है। यदि, शुन-राशि में शुभयुक्त-टए शुक्र हो तो, रचक होता है। किन्तु, श्रशुभराशिस्थ, पापयुत-टए शुक्र, आगे

लिसे गए, रोग उत्पन्न करता है। हाँ, नियां की कुण्डली मे-जब सुक की अगुभ-दृष्टि, चन्द्र पर होती है तभी, उन्हें, घागे लिखे गए रोग, सम्भव हो सकते हैं। —खासकप्, त्वचारोग, कान्विचय, सुबली रोग । | कन्या — उदरविकार, कृतिरोग, अझ पानादि से राग, पार्थवविकार सं रोग, नाभिरोग। मेप —गला रोग, हपोल सूजन, घटसपं, वाणी दोप। तुला -मूत्राशय के रोग, मेद-रोग। 37 मिथन - स्वास-किया में चर्व्यवस्था।

वृहिन .- उपदेश, मृवाराय की निवंत्रता, गर्भाशय रोग, बच्चेदानी बिगइना, योनि-रोग।

-- धनपप, पेट में भएरा होना। 7.6

-दाती में पीड़ा, मृद्धारीम। सिंह

द्वादश-वर्तिका ]

भन्नर —गुद्दो-रोग, फुस्फुस की दुर्बलता।

मन्नर —गुद्दा-रोग, फुस्फुस की दुर्बलता।

—गुद्दा-रोग, फुस्फुस की दुर्बलता।

—गुद्दा-र्द, वमन होना, अकरा होना, कृमि-वृद्धि।

मिन —जलवात (शीतवात), स्वेद-रोग होना।

गिन —जलवात (शीतवात), स्वेद-रोग होना।

गिन —जलवात (शीतवात), स्वेद-रोग होना।

गिन —जलवात (शीतवात), स्वेद-रोग होना।

गिन —जलवात (शीतवात), स्वेद-रोग होना।

ग्राम्वो मलधातवः। वायुना यत्र नीयन्ते तत्र गच्छन्ति धातवः।" माधवनिदानकार ने कह कर, स्पष्ट कर दिया है कि, जव तक वायु अनुकूल रहे, तव तक मनुष्य क्या, संसार तक, स्वस्थ रहता है। शिन का मुख्य धर्म, शीत, वायु, रुत्तता, सुखाना, देर तक रहने वाल रोग करना है। शिन, पष्ठ-स्थान में या लग्न-लग्नेश, पष्ठ-पष्ठिशे से कोई सम्बन्ध भर कर ले, कि, आपको शरीर—सुख नहीं देना—

गुख्य कार्य रहेगा। यदि शिन की अग्रुभ-दृष्टि, सूर्य पर हो या लग्नांश से सप्तम (१८० अंश) पर शिन हो, तो शरीर, सर्वदा अस्वस्थ रहता है। शिन के समान, पष्ठ-स्थान में, अन्य कोई प्रह अग्रुभता नहीं करते। ठण्ड करना, शीत, उदासीनता, स्वेद, उन्माद, सर्ववातरोग, सन्धि-वात, आमवात, विधरता, पत्ताधात, इनष्ट्यूझा, काला-ज्वर, त्वचा-रोग, त्त्य, खाँसी, दमा, राजयक्षमा आदि हैं। आगे, शिन-राशि के रोग, लिखे जा रहे हैं।

मेष —शिरपीड़ा, उदर-रोग, शिर में शीत भरना, यक्तत पीड़ा, दन्तरोग, शिर में घन पड़ना, विधरता।

वृप — चट-सर्प, गाल में सूजन, वोल-बैठना, विधरता, श्वासनिलका के रोग।

मिथुन — त्तय, निर्मानिया, खाँसी, फुस्फुस क्रिया में अव्यवस्था।
कर्क — मन्दाग्नि, अनपच, उद्र-शूल, दमा, श्लेष्मा सूखना, गर्भाशय-रोग।
सिंह — हृदय-रोग, कोख, पंजर, मेरुद्ग्ड अकड़ना, यकृत में विकार।

कन्या — बद्ध-कोष्टता, उदर में वायु भरना ( गैस वनना ), पाचन-क्रिया में गड़वड़ी।

तुला —शिर दुखना, मूत्राशय रोग, कमर दुखना, मूत्रावरोध, पथरी।

वृश्चिक —वातरक्त-विकार, वहुमूत्र, मूल-व्याधि, भगन्दर । स्त्री को—ऋतु-विकृति, गर्भाशय-रोग । धतु —त्राम-रस का संचय, खाँसी, चय, मञ्जातन्तु-रोग ( तन्तु दुर्वलता ), नितम्य-जंघा में शूल ।

मकर —सन्धियात, काल-ज्वर, इन्प्ल्यूञ्जा, चर्म-रोग, घुटने में दर्द, वद्ध-कोष्ठता।

कुम्म — जदर वढ्ना या ऐंठना, अशक्ति, रक्त-न्यूनता, मेरुदण्ड-रोग, नेत्र-विकार, विवाई फटना। मीन — च्य, सन्धिवात, पादतल में रोग, शीव-वात होना, सूजन होना।

राहु-केतु—पष्ठ-भाव में ये दोनों प्रह्, प्रायः अशुभ नहीं होते। जिसमें, पष्ठस्थ केतु का प्रभाव, नहीं के वरावर होता है। हाँ, जब सूर्य-केतु पष्ठ में हो तब सूर्य, पीड़ादायक हो जाता है। राहु तो केवल—मेप-कर्क-दृश्चिक-सिंह-मीन राशि का, षष्ठ-स्थान में, कभी थोड़ा-सा ही अशुभ हो पाता है; वह भी, शिन के समान ही जानिए। परन्तु, अधिकांशतः शुभ ही प्रभाव करता है। आने—विभिन्न-रोगों में से, एक-एक रोग के कई योग, एकत्र करकें, लिखे जा रहे हैं।

### शिर-रोग

(१) यदि सूर्य या गुरु, लग्न में हों, इस पर मंगल, न्शनि की दृष्टि-युति हो तो, शिर-रोग, रक्त-पित्त रोग, क्रोध-रोग, उन्माद-रोग, स्मृति-नाश, भ्रमित-चित्त, चोट के द्वारा विस्मृति-रोग होता है।

(२) यदि लग्न में शनि हो और मंगल, पष्ठ-सप्तम, त्रिकोस में हो, शनि-मंगल की युति-दृष्टि हो, तो मुच्छो, उन्माद, असहा-पीड़ा, आप्रेशन (चीर-फाड़) होता है।

(३) यदि सूर्य-चन्द्र, एक साथ, धनु के पूर्वार्ध राशि में, लग्न या त्रिकोण में हों ख्रोर गुरू, तृतीय या केन्द्र में हो तो, उन्माद-बुद्धि वाला होता है।

(४) यदि जनम लग्न में, मेष-मकर-कुम्भ-भीत राशि हो; सूर्य-चन्द्र त्रिकोण में हों, गुरु, तृतीय या केन्द्र में हो तो, जनमाद-बुद्धि, श्रम-युक्त, संशयात्मक होता है।

(४) यदि चन्द्र-बुध, केन्द्रस्थ हो श्रथवा श्रश्चभ-नवांश में हों; तो वह, श्रम-युक्त या संशयात्मक होता है।

```
जातक-दोपक
```

```
૪૪૨ ]
```

--शिरःशूल, श्राधाशीशी, निद्रानाश। -गले मे घरघराहट, त्रावाज वैठना, श्यासनलिका मे सूजन, दॉत निकलते समय के विकार। 94

मिथुन - कन्धा दुराना, हाथ-पैर में एठन, पॉसी, खास-किया में ऋड़चन होना। —पेट में दुई, मेदा-बृद्धि, अनपच, भरभराट या चिन्ता, व्याकुलता, अतिश्रम के रोग।

-हृदय-कन्प (वेभिग थाट्स) मूर्च्छा-रोग, मेरु या पीठ में दर्द, पुट्टे में दर्द।

-- उदरविकार, मलोत्सर्ग या आमाराय रोग, कृमि-वृद्ध (चुन्ना या पटेर होना)। -मृत्राशय रोग, मृत्रकुच्छ रोग (पेशाय के समय चिलकन)।

वृश्चिक —मूत्रपिरहरोग, जननेन्द्रिय-रोग। स्त्रियो को, ऋतु-स्राव रोग।

—जंघा, नितम्ब, कमर, गर्दा आदि मे रोग।

-सन्धि-बात, हाथ-पैर में सूजन, पीलपॉव, बद्धकोष्ठता, उदासीनता। मकर -पुरुपों को अशक्ता, वायु-विकार, रूचता। हिस्यों को हिस्टीरिया। कुम्भ

- चयरोग, हाथ-पैर ( हथेली-तलवे ) मे पसोना श्राना, शीत-वात, भौरी या चकर श्राना। मीन

-यह शुभगह है। अतः प्रायः रोग नहीं करता। हाँ, जब यह, सूर्य या चन्द्र से, श्रह्मभ्युति-दृष्टि करता गुरु है, तभी रोग होना सम्भव है। पष्टस्थानस्थ गुरु, मेद-रृद्धि करता है। कोई एकाध 'रस' अधिक कर देता है। केवल यकत में विशेष प्रभाव रसता है। गुरु-राशि का प्रभाव, आगे लिखा जा रहा है।

-रिार भन्नाना, मूर्च्छा आना, शिर में रक्त-संचय अधिक होना। मेप

--वात-रत्त-दोप, आलस्य या चैन से या धनी रहन-सहन से होने वाले रोग, धाय द्वारा रोग। वप मिथुन -फुस्फुसावरण-प्रदाह ( मिल्ली दाह ), छाती की दुर्वलता।

—श्रनपच, दाँत से रक्त गिरना ( पीत श्राना ), पायरिया, मेदवृद्धि, जलोदर रोग । कर्क - अपस्मार, प्रदाह होना, थान्तरिक रूचता (उच्मा भरना) मेद-वृद्धि, पुत्पुत मे दवाव, हृदय कम्प होना।

क्या —थॉत की दुर्बलता, यक्तत-रोग, यक्तत-सूजन ( लीवर वदना ) प्रनिथ पदना ( श्रपेनडेक्स )। -मूत्रपिरड के रोग, मधुमेह । तला

वृश्चिक—नाभिरोग ( मूल-व्याधि ) मूत्र रोग, वीर्य-रोग, जननेन्द्रिय-त्रख, जलोदर के समान-रोग। -प्रायः रोग कम होना, गुर्दा, जंघा, नितम्य मे वजन होना। धन

-- उच्छवास-रोग, खाने-पोने मे आलस्य या अतिचार से चर्मरोग, रक्तप्रवाह में असमानता । मक ग

---कमरपीड़ा, मेदाबृद्धि, रूचता त्र्राना, वातविकार से दुर्वलता, रक्त-रस की न्यूनता। क्रम

-प्रायः दुर्वलता, देखने में मोटापन।

यह शुभग्नह होने से, प्रायः रोग नहीं करता। परन्तु जब, पापयुति—हिष्ट से, इसमे श्रशुभता যুক— श्राजावी है तब, वीय-रोग उत्पन्न करता है। यह जब, वृश्चिक राशि में पप्टस्थानम्थ होता है तब, गरमी, उपदंश। बाबुराशि—( मिधुन तुला, कुम्म ) में, विषय-वासना ( स्त्रीसंग ) की पृद्धि करता है। ग्रुक प्राय', जलरोंग, गले की गाँठ ( बुटकी ) बढ़ना, मूत्र-वीर्च-दोप खादि करता है। यदि, शस-राशि में शुभयुक्त-दृष्ट शुक्र हो तो, रचक होता है। किन्तु, अशुभराशिस्थ, पापयुत-दृष्ट शुक्र, आगे लिखे गए, रोग उत्पन्न करता है। हॉ, स्नियों की कुण्डली में—जब शुक्र की श्रशुम-दृष्टि, चन्द्र पर होती है तभी, उन्हें, श्रागे लिखे गए रोग, सम्भव हो सकते हैं।

—स्वासकष्ट, त्वचारोग, कान्तित्त्वयं, खुजली रोग । | कन्या — उदरविकार, कृमिरोग, अन्न-पानादि से मेप 34

रोग, पार्थिवविकार से रोग, नाभिरोग। -- गला रोग, कपोल सूजन, घटसर्प, वासी दोष I तुला -मूत्राशय के रोग, मेद-रोग। मिथुन —श्वास-किया में अञ्यवस्था। मृश्चि.—उपदंश, मूबाशय की निर्वलता, गर्भाशय

— अनपच, पेट मे अफरा होना। रोग, बच्चेदानी विगइना, योनि-रोग। कर्क

-द्वाती में पीड़ा, मुच्छीरोग।

द्वादश-वर्तिका ]

| कुम्म—रक्त-न्यूनता, हिस्टीरिया (भूतवाधा)। —गुदी-रोग, फुस्फुस की दुर्वलता। —घुटना दृद, वमन होना, श्रफरा होना, कृमि-वृद्धि। मीन —जलवात (शीतवात), स्वेद-रोग होना। धनु मकर —ये शनि देवता हैं, रोगों के मुख्य कारण। आप, वायु-प्रधान हैं। अतएव—"पित्तःपंगः कफः पंगुः शनि पंगवो मलधातवः। वायुना यत्र नीयन्ते तत्र गच्छन्ति धातवः।" माधवनिदानकार ने कह कर, स्पष्ट कर दिया है कि, जब तक वायु अनुकूल रहे, तब तक मनुष्य क्या, संसार तक, स्वस्थ रहता है। शनि का मुख्य धर्म, शीत, वायु, रूचता, सुखाना, देर तक रहने वाले रोग करना है। शनि, पष्ठ-स्थान में या लग्न-लग्नेश, षष्ठ-षष्ठेश से कोई सम्बन्ध भर कर ले, कि, आपको शरीर-सुख नहीं देना-मुख्य कार्य रहेगा । यदि शनि की अशुभ-दृष्टि, सूर्य पर हो या लग्नांश से सप्तम (१८० अंश ) पर शनि हो, तो शरीर, सर्वदा अस्वस्थ रहता है। शनि के समान, षष्ठ-स्थान में, अन्य कोई प्रह अशुभता नहीं करते। ठएढ करना, शीत, उदासीनता, स्वेद, उन्माद, सर्ववातरोग, सन्धि-वात, त्रामवात, विधरता, पत्तावात, इनप्ल्यूञ्चा, काला-ज्वर, त्वचा-रोग, त्त्रय, खाँसी, दमा, राजयक्ष्मा

त्रादि हैं। त्रागे, शनि-राशि के रोग, लिखे जा रहे हैं। —शिरपीड़ा, उदर-रोग, शिर में शीत भरना, यक्त पीड़ा, दन्तरोग, शिर में वन पड़ना, विधरता। मेष —चट-सर्प, गाल में सूजन, वोल-वैठना, विधरता, श्वासनलिका के रोग।

वृष मिथुन — त्तय, निमोनिया, खेाँसी, फुस्फुस क्रिया में अञ्यवस्था।

—मन्दाग्नि, अनपच, उद्र-शूल, दमा, श्लेष्मा सूखना, गर्भाशय-रोग। कके —हृदय-रोग, कोख, पंजर, मेरुद्ग्ड अकड़ना, यकेत में विकार।

सिंह ---वद्ध-कोष्टता, उदर में वायु भरना ( गैस वनना ), पाचन-क्रिया में गड़वड़ी।

—शिर दुखना, मूत्राशय रोग, कमर दुखना, मूत्रावरोध, पथरी। तुला

वृश्चिक —वातरक्त-विकार, वहुमूत्र, मूल-व्याधि, भगन्दर । स्त्री को-ऋतु-विकृति, गर्भाशय-रोग । --आम-रस का संचय, खाँसी, चय, मञ्जातन्तु-रोग (तन्तु दुर्वलता), नितम्ब-जंघा में शूल। धनु

—सन्धिवात, काल-ज्वर, इन्ल्युञ्जा, चर्म-रोग, घुटने में दर्दे, वद्ध-कोष्ठता। मकर

— जदर वढुना या ऐंठना, अशक्ति, रक्त-न्यूनता, मेरदण्ड-रोग, नेत्र-विकार, विवाई फटना।

— चय, सन्धिवात, पादतल में रोग, शीत-वात होना, सूजन होना।

राहु-केतु-पष्ठ-भाव में ये दोनों प्रह, प्राय: अशुभ नहीं होते। जिसमें, पष्ठस्थ केतु का प्रभाव, नहीं के बरावर होता है। हाँ, जब सूर्य-केतु पष्ठ में हो तब सूर्य, पीड़ादायक हो जाता है। राहु तो केवल-मेप-कर्क-वृश्चिक-सिंह-मीन राशि का, पष्ठ-स्थान में, कभी थोड़ा-सा ही अशुभ हो पाता है; वह भी, शनि के समान ही जानिए। परन्तु, अधिकांशतः शुभ ही प्रभाव करता है। आगे-विभिन्न-रोगों में से, एक-एक रोग के कई योग, एकत्र करकें, लिखे जा रहे हैं।

### शिर-रोग

(१) यदि सूर्य या गुरु, लग्न में हों, इस पर मंगल,-शनि की दृष्टि-युति हो तो, शिर-रोग, रक्त-पित्त रोग, क्रोध-रोग, उन्माद-रोग, स्मृति-नाश, भ्रमित-चित्त, चोट के द्वारा विस्मृति-रोग होता है।

(२) यदि लग्न में शनि हो और मंगल, पष्ठ-सप्तम, त्रिकोण में हो, शनि-मंगल की युति-दृष्टि हो, तो मूच्छां, उन्माद, असद्य-पीड़ा, आप्रेशन (चीर-फाड़ ) होता है।

(३) यदि सूर्य-चन्द्र, एक साथ, धनु के पूर्वार्ध राशि में, लग्न या त्रिकोण में हों त्रीर गुरु, तृतीय या केन्द्र में हो तो, उन्माद-बुद्धि वाला होता है।

(४) यदि जन्म लग्न में, मेष-मकर-कुम्भ-मीन राशि हो; सूर्य-चन्द्र त्रिकोस में हों, गुरु, तृतीय या केन्द्र में हो ं तो, उन्माद-बुद्धि, भ्रम-युक्त, संशयात्मक होता है।

(४) यदि चन्द्र-बुध, केन्द्रस्य हों त्रथवा त्राष्ट्राम-नवांश में हों; तो वह, श्रम-युक्त या संशयात्मक होता है।

```
जातक-दीपक
[ ૪૪૨ ]
      —शिर:शूल, आधाशीशी, निद्रानाश।
      --गले में घरघराहट, आवाज वैठना, खासनलिका मे स्जन, दाँत निकलते समय के विकार।
मिथुन --कन्धा दुखना, हाथ-पैर में ऐंठन, सॉसी, खास-क्रिया में श्रद्धन होना।
      -पेट में दर्द, मेदा-वृद्धि, अनपच, भरभराट या चिन्ता, व्याकुलता, अतिश्रम के रोग ।
      - हृदय-कम्प (वेभिग थाट्स) मूर्च्छा-रोग, मेरु या पीठ मे दर्द, पुढ़े में दर्द ।
कन्या — उदरविकार, मलोत्सर्ग या स्रामाशय रोग, कृमि-वृद्धि (चुन्ना या पटेर होना)।
      -- मूत्राशय रोग, मृत्रकृच्छ्र रोग (पेशाय के समय चिलकन)।
वृश्चिक — मूत्रपिरहरोग, जननेन्द्रिय-रोग। स्त्रियो को, ऋतु-स्नाव रोग।
       -- जंघा, नितम्ब, कमर, गर्दा आदि में रोग।
धन
       —सन्धि-वात, हाथ-पैर में सूजन, पीलपॉव, बद्धकोष्ठता, उदासीनता।
सकर
       —पुरुषों को श्रशक्तता, वायु-विकार, रूचता। स्त्रियों को हिस्टीरिया।
कुम्भ
       - चयरोग, हाथ-पैर ( हथेली-तलवे ) मे पसोना आना, शीत-वात, भौरी या चकर आना।
 मीन
       —यह शुभग्रह है। ऋतः प्रायः रोग नहीं करता। हाँ, खब यह, सूर्य या चन्द्र से, ऋशुभ-युति-दृष्टि करता
 गुरु
          है, तभी रोग होना सम्भव है। पप्टस्थानस्थ गुरु, मेद-पृद्धि करता है। कोई एकाथ 'रस' श्रधिक कर
          देता है। केवल यक्टत में विशेष प्रभाव रखता है। गुरु – राशि का प्रभाव, आगे लिखा जा रहा है।
       -- शिर भन्नाना, मृच्छी आना, शिर में रक्त-संचय अधिक होना।
       —वात-रक्त-दोप, ब्रालस्य या चैन से या धनी रहन-सहन से होने वाले रोग, धाय द्वारा रोग ।
 79
 मिथुन - फुस्फुसा परए-प्रदाह ( भिल्ली-दाह ), हाती की दुर्वलता।
```

—श्रमपच, दाँत से रक्त गिरना (पीव श्राना), पायरिया, मेदबृद्धि, जलोदर रोग। —अपस्मार, प्रवाह होना, व्यान्तरिक रूतता (बच्ना भरना) मेद-मृद्धि, कुस्कुल मे द्वाव, हृदय-कम्प होना। क्स्या — ऑत की दुर्वलता, यकुत-रोग, यकुत-सूजन (लीवर पदना) प्रनिथ पदना (ऋपेनडेक्स)। -मूत्रपिषड के रोग, मधुमेह । रृश्चिक-नाभिरोग ( मूल-व्याधि ) मूत्र-रोग, वीर्व-रोग, जननेन्द्रियन्त्रण, जलोदर के समान-रोग। -प्रायः रोग कम होना, गुदा, जंघा, नितम्ब से वजन होना ।

—उच्द्रवास-रोग, साने-पोने मे बालस्य या श्रविचार से चर्मरोग, रच्छपवाह मे असमानता । ---कमरपीट्रा, मेदाटृद्धि, रूचवा श्राना, वातविकार से दुर्वलता, रक्त-रस की न्यूनता । -- भायः दुर्वलता, देखने में मोटापन। यह शुभग्नह होने से, प्राय: रोग नहीं करता। परन्तु जय, पापयुति—दृष्टि से, इसमें ऋशुभवा श्राजाती है तब, बीव-रोग उत्पन्न करता है। यह जब, बृहिचक राशि में पग्रस्थानस्थ होता है तब, गुक—

गरमी, उपरंश । वायुराशि—( सिधुन तुला, कुम्म ) में, विषय-वामना ( स्रोसंग ) की दृद्धि करता है। ग्रुक प्रायः, जलरोग, गले की गाँठ ( घुटको ) बदना, मूत्र-गीर्थ-रोप झादि करता है। यदि, ग्रुस-राशि में शुभयुक्त-दृष्ट शुक्र हो तो, रचक होता है। किन्तु, श्रश्चभराशिस्य, पापयुत-दृष्ट शुक्र, श्रागे लिए गर, रोग उत्सन करता है। हाँ, खियाँ की कुरवली में - जब शुक्र की अग्रुम-रिष्ट, चन्द्र पर होती है तभी, उन्हें, आगे लिखे गए रोग, सम्भव हो सकते हैं। —खासकष्ट, त्यचारोग, कान्विचय सुजली रोग । | कन्या — उदर्शवकार, क्रमिरोग, अन पानादि से रोग, पार्थिवविकार से रोग, नाभिरोग। मेप —गला रोग, कपोल सूजन, घटसर्प, बाखी दोप। तुला -मूत्राराय के रोग, मेद-रोग। मिथन -- स्वास-किया में अव्यवस्था।

—सनपच, पेट में श्रफरा होना।

कर्क

-द्वाती में पीड़ा, मूर्व्हारीग।

रृष्ट्रि.-उपदेश, मुत्राशय की निवंतवा, गर्भाशय रोग, बच्चेदानी विगइना, योनि-रोग।

द्वादश-वर्तिकाः]

(४) यदि दक्षिणचकार्ध में, अन्यांश का सूर्य, पापदृष्ट हो तथा दिन में जन्म हो तो, दाहिनेनेत्र में रोग, कष्ट या (०) जार राज्य होता है। (४) जब सूर्य-चन्द्र की एकांश में युति होती है तब चन्द्र 'दग्ध' होता है। ऐसा काणाच (काना) होता है। (४) जब सूर्य-चन्द्र की एकांश में वैठा हो तो, वामनेत्र, नष्ट होता है। (६) यदि दग्ध या चीणचन्द्र, अन्धांश का होकर, दिचणचकार्ध में वैठा हो तो, वामनेत्र, नष्ट होता है। (६) यदि वामचकार्ध में अन्धांश का सूर्य तथा दिन में जन्म हो तो, दाहिने नेत्र में दोष होता है। (७) यदि योग ६ में रात्रिका जन्म हो तो, वामनेत्र में रोग होता है।

ग्रन्ध-योग

नोट-इन योगों में, सूर्य या चन्द्र का अन्यांश में ही होना, आवश्यक नहीं है। शनि, मंगल, राहु, केतु के द्वारा, सूर्य, चन्द्र, शुक्र पीड़ित होने पर, प्रायः नेत्ररोग होते हैं। इसी प्रकार, द्वितीय-द्वादश, पंचम-नवस,

पष्ट-अष्टम-भाव द्वारा, नेत्र का विचार किया जाता है।

(१) यदि सूर्य, धनु के प्रथम श्रंश में हो, शिन से हुन्ट हो तो, अन्धा होता है। (२) यदि चीण-चन्द्र, धतु में, शनिहच्ट तथा गुरु-शुक्र से अहच्ट हो तो, अन्या होता है। (३) यदि सूर्य से दूसरे भाव में, चन्द्र, कूरबह के साथ हो तो. अन्या होता है। (४) यदि दशमस्य चन्द्र, पापदृष्टि-युक्त, दृष्टि-शुभ रहित हो तो, अन्धा होता है। (४) यदि नीच चन्द्र, पापतृष्ट होकर, ६-१२ वें भाव में हो तो, अन्धा होता है। (६) बदि सूर्य से अस्त, मंगल, लग्न में हो तो, अन्धा होता है। (७) यदि चतुर्थ-पंचम में, पापप्रह हो तथा चन्द्र त्रिक में, शुभग्रह से ऋहुए हो तो, अन्या होता है। (द) यदि ७ वें योग में, शुभहृष्ट्युक्त हो तो, अन्था नहीं होता। (६) यदि लग्नेश-युक्त, सूर्य हो और धनेश, त्रिक में हो तो, जन्मान्ध होता है। (१०) यदि १, २, ४, ७, ६ वें भावाधीश, त्रिक में हो तो, जनमान्ध होता है। (११) यदि पंचमेश या रन्प्रेश के साथ शुक्र, लग्न में हो तो, किसी मनुष्य के द्वारा, अन्धा किया जाता है। (१२) यदि सूर्य-चन्द्र-मंगल-शनि, किसी प्रकार से राधानां१२ वें भाव में हो तो, उनमें से, विलिष्टब्रह के अनुसार, वात-पित्तादि दोप से, अन्या होता है। (१३) यदि पूर्वोक्त योग (१२) के प्रह, ३।४।६।११ वें स्थान में हों तो, वलीप्रह के दोष से, अन्या होता है। (१४) यदि शिनि-भौम के साथ चन्द्र, त्रिक में हो तो, अन्धा होता है। (१४) यदि लग्न से दूसरे भौम, वारहवें शिन, छठवें चन्द्र, आठवें सूर्य हो तो, अन्या होता है। (१६) यदि शुक्र-स्थित राशि से, दूसरे भौम, वारहवें शिन, छठवें चन्द्र, आठवे सूर्य हो तो, अन्धा होता है। (१७) यदि सूर्य-राहु लग्न में, शिन-मंगल त्रिकोण में हो तो, अन्या होता है। (१८) धनेश-त्र्ययेश, शुक्र और लग्नेश, त्रिक में हो तो, नेत्र-हीन हो जाता है।

(१६) चन्द्र-शुक्र, पापयुक्त, धनस्थ हों तो, नेत्रहीन हो जाता है। (२०) यदि लग्न से, पंचमभाव के पद-लग्न में राहु हो. इस पर सूर्य की दृष्टि (चक्र ४२ के अनुसार ) हो, तो नेत्र-नाश होता है। (२१) यदि सूर्य-चन्द्र, तृतीय या केन्द्र में हो चौर भौम, केन्द्र में हो या पापराशि में हो तथा भौम पर पापन्नह की दृष्टि हो, शुभवह त्रिक में हों, सूर्य, दशम में हो तो, अन्या होता है। (२२) यदि पाप-दृष्ट शनि, चतुर्थमांव में हो तो, अन्या होता है। (२३) यदि शुभदृष्टि-रहित चन्द्र, शत्रुराशि में हो तो, नेत्र-नाश हो जाता है। (२४) तुला लग्न या मीन लग्न में जन्म हो, सूर्य-चन्द्र, रन्त्रस्थ हों, शनि, त्रिक में हो तो, अन्धा होता है। (२४) यदि चन्द्र-मंगल-शनि, त्रिक में हों तो, अन्धा होता है। (२६) यदि, शनि-मंगल से दृष्ट, सिंह राशि का सूर्य-चन्द्र, लग्न में हो तो, जन्मान्य होता है । (२५) यदि ( योग २६ में ) एक ही यह की दृष्टि हो तो, जन्म के बाद, अन्या हो जाता है। (२८) बदि शुक्र, लग्नेश-व्ययेश-धनेश के साथ, त्रिक में हो तो, अन्या होता है। (२६) यदि लग्नेश के साथ सूर्य-शुक्र, त्रिक में हो तो, अन्या होता है। (३०) यदि चन्द्र-शुक्र, किसी भी पापप्रह के साथ, धनस्य (द्वितीयस्थ) हो तो, नेत्रहीन होता है। (३१) यदि द्वितीयेश, शनि-मंगल, गुलिक के साथ, पापयुक्त हो तो, अन्या होता है। (३२) यदि द्वितीयभाव में, शनि से दृष्ट, कई पापग्रह हो तो, अन्या होता है। (३३) यदि दितीयेश का नवांशेश, पापयुक्त, पापराशि में हो और धनेश, सू. मं. श. या गुलिक से दृष्ट हो तो, अन्या होता है। (३४) यदि लग्नेश के साथ, धनेश भी त्रिक में हो, तो नेत्र-ज्योति में न्यूनता होती हैं। (३४) यदि सूर्य-चन्द्र एक साथ, कर्क या सिंह में हों, मंगल-शनि से हुए हों तो, ज्योति में न्यूनता होती है तथा जातक के नेत्र सं, ज्ल-प्रवाह होता रहता है।

- (६) यदि चन्द्र, पापवुक्त हो श्रीर राहु, लग्न से, श्रानाश्य वें हो तो, कोधोन्माद, कलह-प्रिय होता है। (७) यदि चन्द्र-सूर्य-मंगल, लग्न या अन्टम या पापयुक्त हों तो मृगी या अन्य शिर रोग होता है।
- (म) यदि चन्द्र-बुँध केन्द्र में, पापप्रह से हष्ट हों, थान में भाव में पापप्रह हों तो, मृगी-रोग होता है।
- (६) यदि चन्द्र-शनि-मंगल की युति-हव्टि हो तो, उन्माद, मूर्त्र, कभी-कोई, जन्म का पागल होता है।
- (१०) यदि चोख-चन्द्र, शनि से युक्त, द्वाद्श भाव में हो तो, मूर्ज्जा रोग होता है।
- (११) यदि बुध, लम्नेश या रन्धेश के साथ हो या चन्द्र लम्नेश या पष्ठेश के साथ होतो, उन्माद-रोग होता है। (१२) यदि बुच, लग्नेश या पष्ठेश के साथ, त्रिक में हो तो, उन्माद रोग होता है।
- (१३) यदि लग्न में पापप्रह हो श्रीर चन्द्र, ६-न माव में हो तो, मूच्य्रा-रोग होता है।
- (१४) यदि लग्न में चन्द्र, पापयुत-इब्ट हो और ६ = वें भाव में पापप्रह हो तो, मुरुर्जा-रोग होता है।
- (१४) यदि त्तीय भाव में, पापमह हो तो, विस्मृति या उपेज्ञा-बुद्धि होती है।
- (१६) यदि शनि-चन्द्र, एक साथ, भीम-इष्ट हो तो, मृगी-रोग होता है।
- (१७) यदि अष्टम मे चन्द्र-राह हों तो मृगी-रोग होता है।
- (१८) यदि चन्द्र-शुक्र, एक साथ केन्द्र में हा श्रीर श्रष्टम में कोई पापप्रह हो तो, मृगी-रोग होता है।
- (१६) यदि शनि-मंगल का योग, छठवें भाव में हो तो, मृगी-रोग होता है। (२०) यदि प्रहल समय में जन्म हो, धाः वे शानि-मंगल हो, शशाद में गुरु न हो तो, सृगी-रोग होता है।
- (२१) यदि छठवे भाव में चन्द्र, लग्न में राहु हो तो, मृगी-रोग होता है।
- (२२) यदि तृतीयेश का नवांशेशस्य राशीश, केन्द्र में पापयुक्त हो तो, मस्तक-रोग होता है।
- (२३) यदि शनि-मंगल-राहु, एक साथ हों तो, मस्वक-रोग होता है। (२४) यदि लग्नेश, बुध के साथ, भीम-राशि (११८) में हो तो, मुख-रोग होता है।
- (२४) यदि धनेश और बुध, राहु या केतु के साथ हो अथवा राहुस्थ राशीश के साथ हो तो, तालु-रोग होता है।
- (२६) यदि सूर्य-मंगल, धनभाव में हो तो, मुख-रोग होता है।

#### चक्रार्ध

वामचकार्ध-दशमभाव-स्पष्ट से चतुर्यभाव-स्पष्ट तक दत्तिण चक्रार्ध-चतुर्थभाव-स्पष्ट से दरामभाव-स्पष्ट तक

#### अन्धांश में नेश-रोग

१--सूर्य-चन्द्र, अन्धांश मे होने से अथवा सूर्य-चन्द्र शुक्त खीर द्वितीय-द्वादशभाव जब, मंगल-शनि से पीड़ित होते हैं तब, नेत्र-रोग होता है। सूर्य पुरुष का दाहिना नेत्र तथा स्त्री का वाम-नेत्र एवं चन्द्र पुरुष का, बाम-नेत्र एवं स्त्री का दाहिना-नेत्र, प्रभावित करता है। धनभाव=दाहिना नेत्र तथा द्वादशभाव = याम नेत्र होता है। लग्नेश श्रीर शक भी नेत्र के कारक हैं। २--(क) सुर्य, अन्धांश में होकर, दिसणचकार्ध

में बैठा हो और दिन का इष्टकाल हो तो, दा

' (स) पूर्वोक्त योग में यदि,' रात्रि का इष्टकाल हो तो, वाम-नेन में कष्ट होता है। ३--(क) चन्द्र, अन्धांशमे होकर, वामचकार्थमें बैठा हो और रात्रि का इष्टकाल हो तो, वाम-नेत्र-रोग होते हैं।

(ख) पूर्वोक्त योग में यदि, दिन का इच्टकाल हो तो, दाहिने नेत्र में रोगादि होते हैं।

|            | श्रन्धांश-चः            | र ६१                  |
|------------|-------------------------|-----------------------|
| राशि       | सूर्य-चन्द्र के खन्यांश | चीस-चन्द्र के बन्धारा |
| ą.         | ६ से १० तक              | २१।२२।२६              |
| मि.        | ६ से १४ तक              | ×                     |
| <b>新</b> 。 | १मारणरम                 | ०९१३९                 |
| Ř.         | १८।२७।२८                | १० से १६ तक           |
| ¥i.        | ×                       | १६।२०।२१              |
| ą.         | १।१०।२७।२⊏              | ×                     |
| ਬ.         | ×                       | २० से २३ तक           |
| स.         | २६ से २६ तक             | શરાષ્ટ્રાપ્ટ          |
| ર્ષું.     | ना१०११ना१६              | ×                     |

द्वादश-वर्तिका ]

(४) यदि दिच्चिणचकार्ध में, अन्धांश का सूर्य, पापदृष्ट हो तथा दिन में जन्म हो तो, दाहिनेनेत्र में रोग, कष्ट या काणाच (काता) होता है। (४) जब सूर्य-चन्द्र की एकांश में युति होती है तब चन्द्र 'दग्ध' होता है। ऐसा द्ध या चीणचन्द्र, अन्धांश का होकर, दिचणचकार्ध में बैठा हो तो, वामनेत्र, नष्ट होता है। (६) अदि वामचकार्ध में अन्धांश का सूर्य तथा दिन में जन्म हो तो, दाहिन नेत्र में दोप होता है। (७) यदि योग ६ में रात्रि का जन्म हो तो, वामनेत्र में रोग होता है।

अन्ध-योग

नोट-इन योगों में, सूर्य या चन्द्र का अन्थांश में ही होना, आवश्यक नहीं है। शनि, मंगल, राहु, केतु के ढ़ारा, सूर्य, चन्द्र, शुक्र पीड़ित होने पर, प्रायः नेत्ररोग होते हैं। इसी प्रकार, द्वितीय-द्वादश, पंचम-नवम, पप्ट-अष्टम-भाव द्वारा, नेत्र का विचार किया जाता है।

(१) यदि सूर्य, धनु के प्रथम अंश में हो, शनि से टुब्ट हो तो, अन्धा होता है। (२) यदि चीण-चन्द्र, धतु में, शनिहच्ट तथा गुर-शुक्र से अहच्ट हो तो, अन्धा होता है। (३) यदि सूर्य से दूसरे भाव में, चन्द्र, कूरमह के साथ हो तो, अन्या होता है। (४) यदि दशमस्थ चन्द्र, पापद्यव्द-युक्त, दृष्टि-ग्रुभ रहित हो तो, अन्धा होता है। (४) यदि नीच चन्द्र, पापट्ट होकर, ६-१२ वें भाव में हो तो, अन्धा होता है। (६) यदि सूर्य से अस्त, मंगल, लग्न में हो तो, अन्धा होता है। (७) यदि चतुर्थ-पंचम में, पापप्रह हो तथा चन्द्र त्रिक में, शुभग्रह से ऋष्ट्र हो तो, अन्धा होता है। (८) यदि ७ वें योग में, शुभदृष्ट्युक्त हो तो, अन्धा नहीं होता। (६) यदि लग्नेश-युक्त, सूर्य हो और धनेश, त्रिक में हो तो, जन्मान्ध होता है। (१०) यदि १, २, ४, ७, ६ वें भावाधीश, त्रिक में हो तो, जन्मान्ध होता है। (११) यदि पंचमेश या रन्ध्रेश के साथ शुक्र, लग्न में हो तो, किसी मनुष्य के द्वारा, अन्धा किया जाता है। (१२) यदि सूर्य-चन्द्र-मंगल-शनि, किसी प्रकार से २।६।८।१२ वें भाव में हो तो, उनमें से, विलिष्टग्रह के ऋतुसार, वात-पित्तादि दोष से, ऋन्या होता है। (१३) यदि पूर्वीक्त योग (१२) के बह, ३।४।६।११ वें स्थान में हों तो, वलीबह के दोप से, अन्धा होता है। (१४) यदि शनि-भौम के साथ चन्द्र, त्रिक में हो तो, अन्धा होता है। (१४) यदि लग्न से दूसरे भौम, वारहवें शिन, छठवें चन्द्र, आठवें सूर्य हो तो, अन्या होता है। (१६) यदि शुक्र-स्थित राशि से, दूसरे भौम, बारहवें शिन, छठवें चन्द्र, आठवे सूर्य हो तो, अन्धा होता है। (१७) यदि सूर्य-राहु लग्न में, शिन-मंगल त्रिकोण में हां तो, अन्धा होता है। (१८) धनेश-ज्ययेश, शुक्र और लग्नेश, त्रिक में हो तो, नेत्र-हीन हो जाता है।

(१६) चन्द्र-शुक्र, पापयुक्त, धनस्थ हों तो, नेत्रहीन हो जाता है। (२०) यदि लग्न से, पंचमभाव के पद-लग्न में राहु हो. इस पर सूर्य की दृष्टि ( चक्र ४२ के अनुसार ) हो, तो नेत्र-नाश होता है। (२१) यदि सूर्य-चन्द्र, तृतीय या केन्द्र में हो त्रौर भौम, केन्द्र में हो या पापराशि में हो तथा भौम पर पापग्रह की दृष्टि हों, शुभग्रह त्रिक में हों, सूर्य, दशम में हो तो, अन्धा होता है। (२२) यदि पाप-दृष्ट शनि, चतुर्थभाव में हो तों, अन्या होता है। (२३) यदि शुभद्दि-रहित चन्द्र, शत्रुराशि में हो तो, नेत्र-नाश हो जाता है। (२४) तुला लग्न या मीन लग्न में जन्म हो, सूर्य-चन्द्र, रन्थ्रस्थ हों, शनि, त्रिक में हो तो, अन्धा होता है। (२४) यदि चन्द्र-मंगल-शनि, त्रिक में हों तो, अन्धा होता है। (२६) यदि, शनि-मंगल से दृष्ट, सिंह राशि का सूर्य-चन्द्र, लग्न में हो तो, जन्मान्ध होता है । (२७) यदि ( योग २६ में ) एक ही यह की दृष्टि हो तो, जन्म के बाद, अन्धा हो जाता है। (२८) यदि शुक्र, लग्नेश-व्ययेश-धर्नेश के साथ, त्रिक में हो तो, अन्धा होता है। (२६) यदि लग्नेश के साथ सूर्य-शुक्र, त्रिक में हो तो, अन्धा होता है। (३०) यदि चन्द्र-शुक्र, किसी भी पाष्प्रह के साथ, धनस्थ (द्वितीयस्थ) हो तो, नेत्रहीन होता है। (३१) यदि द्वितीयेश, शनि-मंगल, गुलिक के साथ, पापयुक्त हो तो, अन्धा होता है। (३२) यदि द्वितीयभाव में, शनि से दृष्ट, कई पापमह हो तो, अन्धा होता है। (३३) यदि दितीयेश का नवांशेश, पापयुक्त, पापराशि में हो और धनेश, सू. मं. श. या गुलिक से हुए हो तो, अन्धा होता है। (३४) यदि लग्नेश के साथ, धनेश भी त्रिक में हो, तो नेत्र-ज्योति में न्यूनता होती हैं। (३४) यदि सूर्य-चन्द्र एक साथ, कर्क या सिंह में हों, मंगल-शनि से हुए हों तो, ज्योति में न्यूनता होती है तथा जातक के नेत्र सं, जल-प्रवाह होता रहता है।

(१) यदि सनस्य चन्द्र या भीम को, गुरु या युक्क देखता हो तो, काता होता है। (२) यदि चन्द्र-भीम, अष्टमस्य हों और दिन में जन्म हो तो, काता होता है। (३) यदि सम्रमस्य भीम हो के, मिहस्य चन्द्र को देखता हो तथा नवसेश ११४।०१० राशि में हो तो, काता होता है। (१) यदि सर्थ-चन्द्र, ज्यय में हो तो, काता होता है। (१) यदि सर्थ-चन्द्र, ज्यय में हो तो, काता होता है। (१) यदि सर्थ-चन्द्र, ज्यय में हो तो, हाहित नेत्र से, काता होता है। (६) यदि नवसस्य सर्थ-शांत, सुभवह से क्षप्ट हों तो, सामनेत्र से काता होता है। (०) यदि सर्थ-चन्द्र, प्रध-दादर में, किसी क्षम से हों तो, सपत्नीक वामनेत्र से काता होता है। (०) यदि सर्थ-चन्द्र, द्वितीय-क्षप्टम में, किसी क्षम से हों तो, सपत्नीक वामनेत्र से काता होता है। (०) यदि सर्थ-चन्द्र, द्वितीय-क्षप्टम में, किसी क्षम से हों तो, सपत्नीक वामनेत्र से काता होता है। (०) यदि सर्थ-चन्द्र कम से हो तो, प्रथम प्रपन्न की दशान्तर्दरा में, वामनेत्र-कप्ट होता है। (१०) पृत्वीक योग (६) में, अप्टमस्य पापमह की दशान्तर्दरा में, दाहिना-नेत्र-कप्ट होता है। (११) यदि सिह्द-लान में चन्द्र, शांनभीम से दश हो तो, वामनेत्र से काता होता है।

#### नेत्र के ग्रन्य रोग

- (१) यदि पष्ठेश, मेप-रृश्चिक में, पापहुष्ट हो एवं शुभदृष्ट न हो तो नेश्र में 'फ़ली' होती है। (२) चन्द्र-शुक्र के साथ, घनेश, लग्नस्य हो तो, उसे 'रतींधी' आतो है। यदि धनेश उच्च हो या शक्र न होकर अन्य ग्रह हो तो, 'रवींधी' नहीं आती । (३) यदि वलहीन सूर्य, वकीयह की राशि में हो और चन्द्र, भीम से आफ्रान्त, कर्कराशि में या धनुराशि के अन्तिम (धनु ) नवाश में हो तो, अन्धा होता है। इस योग में यदि, सूर्य की दृष्टि हो तो, 'रतींघी आती है। यदि, शनि की दृष्टि हो तो 'दिनोंघी' आती है। (४) यदि पापदृष्ट, भीम-शुक, सप्तमभाव में हों तो, रतौंधी आती है। (४) यदि व्यय में, चन्द्र हो तो, वाम-नेत्र पीड़ा। सूर्य हो तो, दिल्ला नेत्र पीड़ा होती है। परन्तु, शुभटण्ट या युक्त होने से पीड़ा नहीं होती। (६) यदि व्यय में, मंगल हो तो. वामनेत-पीड़ा और शनि हो तो, दिल्ल-नेत्र-पीड़ा होती हैं। (७) यदि, द्वितीयभाव मे पापमह हो और धनेश पर, शुभदृष्टि हो तो, निमीलितान (चोंधा, चिमधा) होता है। (८) यदि मूर्य-चन्द्र, सिंह लग्न में, शुभ-पाप-रुष्ट हों तो, निसीलिताच (चीधा) द्दोता है। (६) द्वितीयेरा का नवारोरा, पापयुक्त और चतुर्थ में, कीई अन्य पापप्रह हो तो, नेत्ररोग होता है। (१०) यदि शनि, गुलिक से इच्ट तथा सूर्य-मंगल केंतु के साथ, दितीयेश भी हो तो, पित्तविकार, उज्ख्ता, कामलारीग अथवा किसी अन्य प्रकार की शारीरिक ज्यथा से, अत्यन्त बुरे प्रकार का, नेत्ररोग होता है। (११) यदि धनेश श्रीर नेत्रकारक-मह, पापटण्ट-युक्त हो तो, नेत्र-ज्योति में न्यूनता होती है। (१२) यदि पष्ट-भाव में पापप्रह हो तो, वामनेत्र की ज्योति नष्ट होती है। (१३) श्रष्टम भाव में पापबह हो तो, दाहिने नेत्र की ज्योति नए होती है। (चक २४ मे, योग १२,१३ घटित कीजिए)। (१४) यदि सूर्व, लग्न या सप्तम में, शनि से दृष्ट-युक्त हो तो, दाहिने नेत्र की अ्वोति नष्ट होती हैं। (१४) सूर्व, लग्न या सप्तम में, शनि से दृष्ट-युक्त, राहु-भीम के साथ हो तो, वाम-नेत्र की ज्योति नष्ट होती हैं। नोट-जान-स्पष्ट से सप्तम-स्पष्ट तक, ऋदृश्य-चकार्ध तथा सप्तम-स्पष्ट से लग्न-स्पष्ट तक, दृश्य-चकार्ध होता है।
- (१६) यदि लानेरा बीर सूर्य-पुक, अडरय-चकार्य में हों तो, नेत्र-योति अच्छी नहीं होती। (१७) चार के साथ, मंगल-गुर-पुक-सुप में से कोई हों तो, उच्छता से, शोक से, कार्यकार से, शाक ते, (इसमें, किसी कारण से) नेत्र-रोग होता है। (१०) यदि एक्टेम, वकीमद की राशि में हो तो, नेत्र-रोग होता है। (१०) यदि दितोयेश, शांत-मंगल-मान्ति (गुलिक के साथ, धन (दितीय) भ्यान में हो तो, नेत्र-रोग होता है। (२०) यदि दितोयेश-मात्र में कोई पायम हु, शांत से एट भी हो तो, नेत्र-रोग होता है। (२१) यदि स्पर्य-चन्द्र, नवम भाव में हो तो, धनी एवं नेत्ररोगी होता है। (२२) यदि द्वार-पाय होता है। (२४) यदि प्रयोग्य प्राप्त कर्य-आठवें भाव में में, प्रयोग्य होते हो। (२३) यदि इसर-पारह यें या छव्य-आठवें भाव में कोई वर्शिय हो तो, वक्त-नेत्री (पेंचा-चात्र) होता है। (२४) यदि इसर-पारह यें या छव्य-आठवें भाव में कोई वर्शिय हो तो, वक्त-नेत्री (पेंचा-चात्र) होता है। (२४) यदि इसर-पारह यें या छव्य-पार्शक में, मंगल हो तो, कोई वर्शका होते ही स्पर्य पुष्त सुप्त होती, वेंच तें से अधिम राशि में, मंगल हो तो, कोचि-हीत, नेत्र होते हैं सथ्यवा पुष्प हो तो, नेत्र में कोई चिन्ह होता है। (२४) यदि वपरट्ट शुक, लग्न या

अष्टमभाव में हो तो, नेत्र से आँसू (जल) वहता रहता है। (२६) यदि कोई पापमह, द्वितीयेश होकर, त्रिकस्थ हो तो, विना किसी प्रत्यच कारण के, नेत्र-रोग होता है। (२७) यदि धनेश, सूर्य-मंगल से ट्रष्ट या युक्त हो तो, नेत्रकोण, लाल ( डोरेदार ) होते हैं। (२८) यदि पापयुक्त सूर्य, ज्यय या त्रिकोण में हो तो, नेत्र-विकार होता है। (२६) यदि योग २८ में शनि भी साथ में हो तो, नेत्र-रोग होता है।

### नेत्र के शुभ-योग

(क) यदि नेत्र-कारक (सूर्य-चन्द्र-श्रुक, धनेश, व्ययेश) यह वली हों; द्वितीय-भाव या द्वादश-भाव में यह हो, द्वितीयेश, श्रुभयह के साथ हो के अथवा लग्नेश, नेत्रकारक वली यह से दृष्ट या युक्त हो अथवा द्वितीय-द्वादश में, शुभयह हों तो, नेत्र सुख, सुन्दर-नेत्र, वड़े-नेत्र, अधिक ज्योति-युक्त नेत्र, आकर्षक नेत्र आदि प्रकार से, उत्तम-नेत्र होते हैं। (ख) यदि सप्तवर्ग-वल द्वारा, सूर्य वली हो तो, अतिज्योतियुक्त-नेत्र, चन्द्र हो तो, कोमल-भोले नेत्र, भीम हो तो, प्रभाव डालने वाले नेत्र, बुध हो तो, चालाक नेत्र, गुरु हो तो, पुण्डरीकाच (कमलपत्राच), शुक्र हो तो, आकर्षक (रसीले) नेत्र, शनि हो तो, स्थर-नेत्र (निरीह) होते हैं। (वलीयह=सप्तवर्ग द्वारा, सर्वाधिक वली यह)।

(१) यदि मान्दि या गुलिक के साथ, मंगल तृतीय में हो तो, कर्ण-रोग होता है। (२) यदि तृतीय भाव में कोई पापबह, पापद्रघ्ट हो तो, कर्स्प-रोग होता है। (३) यदि तृतीयेश, करूर पष्ट्यंश में हो तो, कर्स्प-रोग होता है। (४) यदि ३।११वें भाव में पापबह, शुभद्रष्टि-रहित हों तो, कर्स्प-रोग होता है; (४) यदि मंगल, धनेश के साथ, लग्न में हो तो, कर्स्प-पीड़ा होती है। (६) यदि शिन-मंगल-धनेश, लग्न में हों अथवा दितीयेश—पष्ठेश लग्न में हों अथवा मंगल—गुलिक, व्यय में हों तो, कर्स्प-पीड़ा या कर्स्प-विनाश होता है। (७) यदि चन्द्र पर, शिन की दृष्टि हो और सूर्य-शुक्र की दृष्टि, लग्न पर न हो तो, कर्स्प-विनाश होता है। (७) यदि शुक्र, पष्ठेश हो के, लग्न में हो, इस पर, चन्द्र एवं पापब्रह की दृष्टि हो तो, दित्त कर्स्परांग होता है। (६) यदि पष्ठेश, और खुप, ४।६ वें भाव में, शिन से दृष्ट हों तो, विघर (वहरा) होता है। (१०) यदि पष्ठेश और खुप, शिन से हृत्य, होता है। (११) यदि पष्ठेश वीं हो। विश्व होने पर, कर्स्प-दोप होते हैं। (१३) यदि पूर्ण-चन्द्र के साथ भोम, पष्ठभाव में हो तो, विघर होता है। (१४) यदि चींस-चन्द्र, लग्न में हो तो, जातक उंचा सुनने वाला (विघर) होता है। (१६) यदि चन्द्र-चुप-गुरू-शुक्र, एक साथ स्थित हों तो, विघर होता है। (१०) यदि पष्ठ में पापब्रह हो, वुध त्रिक्र में हो, मंगल दूपित हो गया हो, तृतीय—भाव पापयुक्त-दृष्ट हो तो, विघर होता है। (१८) यदि प्रम में हो तो, कर्स्प-रोग होता है। (१८) यदि लग्न में या चरराशि का केतु, पाप-टृष्ट हो तो, कर्स्प-रोग होता है या कर्स्-कर्तन होता है।

### दन्त-रोग

(१) यदि चन्द्र या राहु, व्यय या त्रिकोण में हो और सूर्य, सप्तम या अप्टम में हो तो, नेत्र या दन्त-रोग होते हैं। (२) यदि योग नं० १ के यह (चं. रा. सू.), नीचनवांश में हो तो, दन्त-रोग होता है। (३) यदि शुभदृष्टि-रहित, कोई पापप्रह, सप्तम में हो तो, सुन्दर-दन्त-पंक्ति नहीं होती। (४) यदि धनेश, राहु के साथ त्रिक में हो और राहुस्थ-राशीश, द्वितीयेश के साथ हो तो, द्वितीयेश की महादशा में, राहुस्थ राशीश की अन्तदंशा आनेपर, दन्त-रोग होता है तथा वुध की अन्तदंशा में जीभ-रोग होना सम्भव है। (४) यदि द्वितीयेश, पष्ठेश के साथ हो अथवा द्वितीयेशस्थ राशीश, अपने नवांशेश के साथ हो तो, इन्हीं प्रहों की दशान्तदंशा में, दाँत उखाड़े जाते हैं या दाँत गिरते हैं। (६) यदि लग्न में, मेप-वृप-वृश्चिक राशि, पापप्रह से दृष्ट हो तो, सुन्दर दाँत नहीं होते। (७) यदि लग्न में गुरु-राहु हों या पष्ठ में शुक्र हो या पष्ठ में, राहु- केतु हो तो, दन्तरोग होना है।

(१) यदि सप्तस्थ चन्द्र या भीम को, ग्रह या शुक्र देखता हो तो, काना होता है। (२) यदि चन्द्र-भीम, अष्टमस्थ हों और दिन में जन्म हो तो, काना होता है। (३) यदि सप्तमस्थ भीम हो के, सिहस्थ चन्द्र को देशताहो तथा नवसेश शिक्षान्त रुपारि में हो तो, काना होता है। (४) यदि स्प्रमण्ड न्या हो तो, काना होता है। यदि पक ही हो तो, नेजरोग होता है। (४) यदि स्प्रिन्यंगल से ट्रष्ट, सिहस्थ सूर्य, तम्म में हो तो, राहिने नेज से, काना होता है। (६) यदि नवसस्य सूर्य-राति, शुभमह से कप्टह हों तो, सामनेज से काना होता है। (७) यदि सूर्य-चन्द्र, पश्च-शद्य में, किसी कम से हों तो, सपत्नीक वामनेज से काना होता है। (८) यदि सूर्य-चन्द्र, दितीय-अष्टरम में, किसी कम से हों तो, सपत्नीक, दाहिने नेज से काना होता है। (६) यदि, सूर्य-चन्द्र किसीय-अष्टरम में, किसी कम से हों तो, सपत्नीक, दाहिने नेज से काना होता है। (१) अप्टर्सस्थ पापमह को दर्शान्वर्दरा में, वाहिना-नेज-कप्ट होता है। (११) यदि सिह्-लग्न में चन्द्र. शिन-भीम से दृष्ट हो तो, वामनेज से काना होता है।

#### नेत्र के अन्य रोग

- (१६) विहे लग्नेश और सूर्य-शुक्र, अदृश्य-सकार्ष में हो तो, तेत्र-ग्योति अच्छी नहीं होतो। (१७) चन्द्र के साथ, मंगल-गुर-शुक्र-बुण में से कोई हों तो, उच्छाता थे, सोफ से, कामिकार से, शाक से, (इनमें, किसी कारण से) नेत्र-रोग होता है। (१८) विहे विद्योवेश, सामिकार से, शाक से, (इनमें, किसी कारण से) नेत्र-रोग होता है। (१८) विहे दितीवेश, शान-मंगल-मान्ति (गुलिक) के साथ, भन (दितीय) ग्यान में हो तो, तेत्र-रोग होता है। (२०) विहे दितीवेश, शान-मंत्र के कोई पापम है, शाने से एट्ट भी हो तो, नेत्र-रोग होता है। (२१) विहे स्वर्ण-पर्य, गनम भाव में हो तो, भगी एवं नेत्ररोगी होता है। (२२) विहे दिन भाव में या वकीमह की राशि में, स्वर्ण-पर्य, तेत्र के किस साथ में हो तो, अति हो तो, होता है। (२४) विहे हमरे-बारह यें या इठवें आठवें भाव में की स्वर्ण-पर्य, होता है। (२४) विहे हमरे-बारह यें या इठवें आठवें भाव से कोई वकीमह हो तो, वकनेत्री (वेंचा-ताना) होता है। (२४) विहे दम्बी अधिम राशि में, मंगल हो तो, कोई वकीमह हो तो, वकनेत्री (वेंचा-ताना) होता है। (२४) विहे दम्बी अधिम राशि में, मंगल हो तो, कोई वकीमह हो तो, वकनेत्री (वेंचा-ताना) होता है। (२४) विहे पर्य की अधिम राशि में, मंगल हो तो, को साल-है-ते, तेन होते हैं अथवा बुण हो तो, नेन में कोई चिन्ह होता है। (२४) विह प्राप्त सार स्वर्ण होता है।

अष्टमभाव में हो तो, नेत्र से आँसू (जल) बहता रहता है। (२६) यदि कोई पापप्रह, द्वितीयेश होकर, त्रिकस्थ हो तो, विना किसी प्रत्यच कारण के, नेत्र-रोग होता है। (२७) यदि धनेश, सूर्य-मंगल से टब्ट या युक्त हो तो, नेत्रकोण, लाल ( डोरेदार ) होते हैं। (२६) यदि पापयुक्त सूर्य, ज्यय या त्रिकोण में हो तो, नेत्र-विकार होता है। (२६) यदि योग २८ में शनि भी साथ में हो तो, नेत्र-रोग होता है।

### नेत्र के शुभ-योग

(क) यदि नेत्र-कारक (सूर्य-चन्द्र-श्रुक, धनेश, व्ययेश) यह वली हों; द्वितीय-भाव या द्वादश-भाव में यह हो, द्वितीयेश, शुभग्रह के साथ हो के अथवा लग्नेश, नेत्रकारक वली ग्रह से दृष्ट या युक्त हो अथवा द्वितीय-द्वादश में, शुभग्रह हों तो, नेत्र सुख, सुन्दर-नेत्र, बड़े-नेत्र, अधिक ज्योति-युक्त नेत्र, आकर्षक नेत्र आदि प्रकार से, उक्तम-नेत्र होते हैं। (ख) यदि सप्तवर्ग-वल द्वारा, सूर्य वली हो तो, अतिज्योतियुक्त-नेत्र, चन्द्र हो तो, कोमल-भोले नेत्र, भीम हो तो, प्रभाव डालने वाले नेत्र, वुध हो तो, चालाक नेत्र, गुरु हो तो, पुण्डरीकाच (कमलपत्राच ), शुक्र हो तो, आकर्षक (रसीले ) नेत्र, शनि हो तो, स्थिर-नेत्र (निरीह) होते हैं। (वलीग्रह = सप्तवर्ग द्वारा, सर्वाधिक वली ग्रह )। कर्णा-रोग

(१) यदि मान्दि या गुलिक के साथ, मंगल तृतीय में हो तो, कर्ए-रोग होता है। (२) यदि तृतीय भाव में कोई पापप्रह, पापट्ट हो तो, कर्ष-रोग होता है। (३) यदि तृतीयेश, क्रूर षष्ट्यंश में हो तो, कर्ण-रोग होता है। (४) यदि ३।११वें भाव में पापप्रह, शुभटिष्ट-रहित हों तो, कर्ष-रोग होता है; (४) यदि मंगल, धनेश के साथ, लग्न में हो तो, कर्ण-पीड़ा होती है। (६) यदि शनि-मंगल-धनेश, लग्न में हों अथवा द्वितीयेश-षष्ठेश लग्न में हों त्रथवा मंगल-गुलिक, व्यय में हों तो, कर्ण-पीड़ा या कर्ण-विनाश होता है। (७) यदि चन्द्र पर, शनि की दृष्टि हो और सूर्य-शक की दृष्टि, लग्न पर न हो तो, कर्ण-विनाश होता है। (५) यदि हाक, पष्ठेश हो के, लग्न में हो, इस पर, चन्द्र एवं पापप्रह की दृष्टि हो तो, दिल्लाफर्फरोग होता है। (६) यदि पष्ठेश, और बुध, ४।६ वें भाव में, शनि से दृष्ट हों तो, विधर (वहरा) होता है। (१०) यदि पष्ठेश और बुध, शनि से टब्ट, त्रिक में हो तो, विधर होता है। (११) यदि पब्ठेश बुध हो तो, बुध और पब्ठस्थान को, यदि शनि-दृष्टि (१८० अंश वाली) हो तो, विधर होता है। (१२) तृतीयेश-पष्ठेश, और शनि-मंगल-दुध, इनके पीड़ित होने पर, कर्ण-दोष होते हैं। (१३) यदि पूर्ण-चन्द्र के साथ भौम, पष्ठभाव में हो तो, विधर होता है। (१४) यदि बुध छठवें, शुक्र दशवें तथा रात्रि में जन्म हो तो, वामकर्णरोग होता है। (१४) यदि चीएा-चन्द्र, लग्न में हो तो, जातक ऊंचा सुनने वाला (विधर) होता है। (१६) यदि चन्द्र-बुध-गुरू-शुक्र, एक साथ स्थित हों तो, विधर होता है। (१७) यदि पष्ठ में पापप्रह हो, वुध त्रिक में हो, मंगल दूपित हो गया हो, तृतीय-भाव पापयुक्त-दृष्ट हो तो, विधर होता है। (१८) यदि भेतपुरीश में स्थित भौम, तीसरे भाव में हो तो, कर्ण-रोग होता है। (१६) यदि लग्न में या चरराशि का केतु, पाप-इन्ट हो तो, कर्ण-रोग होता है या कर्ण-कर्तन होता है।

### दन्त-रोग

(१) यदि चन्द्र या राहु, ज्यय या त्रिकोण में हो और सूर्य, सप्तम या अष्टम में हो तो, नेत्र या दन्त-रोग होते हैं। (२) यदि योग नं० १ के प्रह (चं. रा. सू.), नीचनवांश में हो तो, दन्त-रोग होता है। (३) यदि शुभदृष्टि-रहित, कोई पापत्रह, सप्तम में हो तो, सुन्दर-दन्त-पंक्ति नहीं होती। (४) यदि धनेश, राहु के साथ त्रिक में हो और राहुस्थ-राशीश, दितीयेश के साथ हो तो, दितीयेश की महादशा में, राहुस्थ राशीश की अन्तर्दशा आनेपर, दन्त-रोग होता है तथा वुध की अन्तर्दशा में जीभ-रोग होना सम्भव है। (४) यदि दितीयेश, पष्ठेश के साथ हो अथवा दितीयेशस्य राशीश, अपने नवांशेश के साथ हो तों, इन्हीं प्रहों की दशान्तर्दशा में, दाँत उखाड़े जाते हैं या दाँत गिरते हैं। (६) यदि लग्न में, मेप-वृप-वृश्चिक राशि, पापप्रह से दृष्ट हो तो, सुन्दर दाँत नहीं होते। (७) यदि लग्न में गुरू-राहु हों या पष्ठ में शुक्र हो या पष्ठ में, राहु-

### भू कि प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के मासिका-सेग

े(१) यदि व्यय से, वापमह या पट्ट में चन्त्रमा या अच्टम में लग्नेरा और रानि हो, तथा ये सब, पापनवारा में हो, तो पीनसन्दोग, नासिका-विच्छेद, माधुन्यांक की न्यूनता होना, सन्भव है। (२) यदि साम में मगल, पट्ट भाव में शुक्र हो तो, आपेशन या किसी अन्य कारण से, नासिका-दोग-कच्ट या विन्त्रेद होता है। वाणी-नोग

भाषान्ता।
(१) यदि बुधाष्टकन्वर्ग बनाने पर, बुध-रिधन-राशि सं, हितीय राशि सं, कोई रेरा न हो
(यून्य हो) तो, गूँगा होता है। (२) यदि दितीयेरा, नुरु के साथ, अप्टममान में हो तो, गूँगा होता है।
परन्तु, इन रोनों में सं, कोई उरुवादि ग्रुमना रराता हो तो, गूँगा नही होता। (३) यदि बुप-अाराश्त में
भाव से हो और चन्द्र सं नृष्ट सूर्य, नबुर्द में हो तो, अपसण्ट-स्वर (इक्ताना) होता है। (४) यदि युन्वतवृत्त का जम्म हो और चन्द्र-मंगल, लगनस्य हा तो, अपसण्ट-स्वर (इक्ताना) होता है। (४) यदि पान्यह्र,
प्रामाश्त हो और चन्द्र-मंगल, लगनस्य हो तो, अपसण्ट-स्वर (इक्ताना) होता है। (४) यदि पान्यह्र,
प्रामाश्त को निरु से ते। स्वर्ण के माद, स्वर-स्पष्ट (बोलना) होता है। (७) यदि चन्द्र से न्ष्ट बुध, सुर्ये
साजिश्य के अस्त होकर प्रामाश्त राशिस्य हो तो, जाम में दोण होता है। (७) यदि पण्टेश और बुध, अाश्तर
मं मान में हो, पायन्य हो तो, गूँगा होता है। (६) यदि एप्टेश और बुध, लगनस्य पाणस्य हो तो, गूँगा होता है। (१) यदि पण्टेश और बुध, अर्थन हो ता, गूँगा होता है। (१) यदि व्यूप एक्ट हो ता, गूँगा होता है। (१) यदि व्यूप एक्ट हो ता, गूँगा होता है। (१) विष्ट एक्ट होता, एक्या होता होता। (१०) देखिए न० ४ रन्तरोग।

#### वक्ता-योग

(१) यदि न रमेरा चन्द्र, बनभाप्र में ही तो, बत्ता, बाग्मी, ब्वाख्याता, मनोहर प्रापी खादि होता है। (२)यदि धनेश, केन्द्र-त्रिकोख में, ग्रुममह के साथ हो तो, ज्याख्याता होता है। (३)यदि धनेश, शुमग्रह होके, केन्द्र-विकोख म हो तो बाग्मी होता है।

#### कएठ-रोग

(१) यदि तुनीयेश, तुभ के साथ हो तो, करठ-रोग होता है। (२) यदि काई नीच या शतुमुद्दी यह सुर्य से अहस हो तो, दिगड़ारा करठ-रोग होता है अथवा रोग-कारण से बहुत भन क्या (सर्व ) होता है। (३) यदि तृतीय में कोई पापमह, किसी पायमह से न्यट-युक या मानिट के साथ हो तो, करठ-रोग होता है। (४) यदि त्वन्द्रमा, चतुर्यभाव की नताश-राशि का होकर, चतुर्थ में हो अर्थाम् चतुर्यभाव में यगींचमी चन्द्र हो और कोई पापमह साथ में हो तो, करठरोग होता है। (४) यदि त्वन्द्रमा, चतुर्यभाव में यगींचमी चन्द्र हो और कोई पापमह साथ में हो तो, करठरोग होता है। (४) यदि त्वन्य, सूर्य के साथ, त्रिक म हो तो, ताप गाउ रोग (७) त्वानेश पर्वश्व कर्य त्रिक महो तो, त्रिक सहा तो, त्रिक महो तो, त्रिक महो तो, त्रिक महो तो, त्रिक महो तो, त्रिक महो तो, त्रिक महो तो, त्रिक महो तो, त्रिक महो तो, त्रिक महो तो, त्रिक महो तो, त्रिक महो त्रिक स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान

#### वबस्थल-रोग

(१) यदि सूर्य-चन्द्र, अन्यो-याश्रय सम्जन्य करते हों तो, ज्ञयरोग होता है। (२) यदि सूर्य कर्काश म, जन्द्र सिद्धाश (नवाश) में हा तो, ज्यररोग होता है। (३) यदि सूर्य के साथ चन्द्र कर्क था सिंद्र में हो तो, ज्यररोग वा अव्यन्त कर शारीर होता है। यह रोग, आय आगत आगत पास की असावस्था के समीप होता, सम्प्र र हता है। (४) यदि सूर्य-चन्द्र, स्रग्न्छी हों तो, रच पित्र रोग होता है और आय रच-यमन से ज्यर हो जाता है। (४) यदि गुरू अव्यन्स्य हो तो, रोग निदान करने में अव्यन्त करिजाइयों होती है। वैयाजकरर, रोग का निदान, स्थिर नहीं कर पाते। (३) यदि गुरू यहुत या चन्द्र, जलराशि का आव्यस्थान में पाप-च्छ हो तो, ज्यर-रोग होता है। (७) यदि शनि-मानल के मच्य, चन्द्रा हो और मकरस्थ से हो तो, कास-व्यास, ज्यर जोड़ा, गुरूपरोग होते हैं। किसी का सत है हि,

लग्न में चन्द्र, होना चाहिए। (८) यदि योग ७, चतुर्थभाव में हो तो, चयरोग होता है। (६) यदि पण्ठभाव में चन्द्रमा, शिन-मंगल से धिरा हो, सूर्य मकरस्थ हो तो, फेफड़े की सूजन (त्रोंकाइटीज) होती है। (१०) योग ६, अष्टमभाव में हो तो, गण्डमाला नामक, चयरोग होता है। (१०) यदि चन्द्र, सूर्य के साथ मकरस्थ होकर, शिन-मंगल से धिरा हो तो, दमारोग होता है। (१२) यदि चन्द्र, दो पापप्रहों से धिरा हो, शिन सप्तम में हो तो दमा, गुलम, चय, प्लीहारोग होता है। (१३) यदि राहु या केतु अष्टम में हो, गुलिक केन्द्र में हो, लग्नेश अष्टम में हो तो, चयरोग होता है। (१४) यदि पष्टभाव में, सूर्य-राहु से टप्ट-शिन या मंगल हो तो, चय या दमारोग होता है। (१४) यदि सूर्य-गुफ-शिन, एक साथ चतुर्थ या सप्तम या अप्टम में हो तो, चय-रोग या हृदयरोग होता है। (१६) यदि मंगल-बुध पप्टभाव में, चन्द्र-शुक से टप्ट हो तो, चय-रोग होता है। इस योग में, बुध पर शुक की दृष्टि, ३०-३६-४४ वाली ही हो सकती है, सप्तम-दृष्टि असम्भव है। (१७) यदि गुलिक के साथ शिन, पप्टमावस्थ हो, सूर्य-मंगल-राहु से टप्ट हो, शुभदृष्टि-युति न हो तो, कास-रवास, चय, कफादिरोग सम्भव हैं। (१८) यदि राहु-मंगल योग, चतुर्थ या पंचमभाव में हो तो, चयरोग होता है।

(१६) शुभांश (नवांश) के न होकर तथा सूर्य-चन्द्र से ट्रष्ट हो के, पष्टभाव में मंगल-बुध हों तो, च्रयरोग होता है। इस योग में, सूर्य-बुव की सप्तम-दृष्टि, असम्भव है अतः ३०-३६-४४ अंश की दृष्टि का, उपयोग कीजिए। (२०) केतु की हिन्द-यति, पन्ठेश या सप्तमेश से हो तो, चयरोग होता है। (२१) यदि छठवं-आठवं भाव की जलराशि में, किसी पापप्रह के साथ चीण चन्द्र हो तो, चयरोग होता है। (२२) यदि लग्नस्थ सूर्य पर, भीम की दृष्टि हो तो दुमा, सुय, प्लीहा, गुल्म, गुदारोग से पोड़ित होता है। (२३) यदि लग्नेश-युक्त चन्द्र, पष्टभाव में हो तो, चय, शोथ (सूजन) रोग होता है। (२४) यदि शुक्र-युक्त लग्नेश, त्रिक्र में हो तो, चयरोग होता है। (२४) यदि शनि या गुरु, पष्टेश होकर, पापदृष्ट, चतुर्थ भावस्थ हो तो, हृदय-कम्प (धड़के का) रोग होता है। (२६) यदि पष्ठेश सूर्य, पापयुक्त होकर, चतुर्थ भाव में हो तो, हृदय-रोग होता है। (२७)यदि मंगल-गुरु-शनि, चतुर्थभाव में हों तो, हृदय-रोग तथा त्रण होता है। (२८) यदि चतुर्थ में राहु हो, लग्नेश निर्वल खीर पापरृष्टि-युत हो तो, हृदय-शूल-रोग होता है। (२६) यदि सप्तमेश के साथ पंचनेश, पश्चमाव में हो ख्रोर पंचम या सप्तम में पापप्रह हों तो, उदरपीड़ा तथा हृदयरोग होता है। (३०) यदि तृतीयेश, राहु-केंतु के साथ हो तो, हृदय-दोष से, मूर्च्छा होती है। (३१) यदि, चतुर्थ-पंचम में पापप्रह हों तथा पंचमभाव पापपष्ट्यंश में हो एवं शुभवह की हृष्टि-युति से रहित हो तो, हृदय-रोग होता है। (३२) यदि पंचमेश और पंचम भाव, पापप्रहसे घिरा हो (पंचमभाव पापकर्तरी में हो या दो पापप्रहों से घिरा हो ) तो, हृद्यरोग होता है । कर्तरीयोग, जब भाव के ब्यय स्थान में मार्गीयह एवं भाव के धन-स्थानं (दितीय) में, वकी-यह हो तब, कर्तरीयोग होता है। ग्राभयह में ग्राभकर्तरी, पापत्रह में पापकर्तरी, शुभाशुभवह में शुभाशुभ-कर्तरी होता है। (३३) यदि, पंचमेश व्यय में हो या पंचमेश-द्वादशेश एक साथ, त्रिक में हो तो, हृदय-रोग होता है। (३४) यदि पंचमेश का नवांशेश, पापहण्ट-युक्त हो तो, हृदयरोग या हठी या कठोर-हृदय वाला होता है। (३५) यदि कारकांश लग्न से, चतुर्थमाव में मंगल, व्यय में राहु हो तो, चयरोग होता है। (३६) यदि शनि-मंगल की दृष्टि, लग्न पर हो तो, चय-कास-श्वास रोग होता है। (३७) यदि श्रानि-चन्द्र पर, भौमदृष्टि हो तो, यकृत्, संप्रहिंगीरोग (इंग्टर टी. वी.), चयरोग होता है। (३८) यदि कर्क का बुध हो तो, चयरोग होता है।

### उदर-रोग

[ "सर्वेषामेव रोगाखां निदानं कुषिता मलाः। " मलाः=धातूनाम्मलाः ]

<sup>(</sup>१) यदि अब्टमेश निर्वल हो, अप्टम में पापप्रह, पापट्ट हो, लग्न पर पापप्रह की दृष्टि हो तो, ऐसा रोग होता है जिसमें, भोजन करने में असमर्थ हो जाता है। मन्दाग्नि रोगादि। (२) यदि सूर्य-चन्द्र-मंगल, पब्ठमावस्थ हों तो, वायुगोला, ज्वर-युक्त फोड़ा-फुन्सी होते हैं। (३) यदि मकर-कुन्म राशि का चीए-चन्द्र, पापप्रह के साथ, लग्न में अथवा अठ्ये-आठवें भाव में हो तो, वायु विकार या प्लीहा रोग होता है। (४) यदि मंगल लग्न में, पब्ठेश निर्वल होतो, गुल्म (विद्धि), वायुगोला, अजीण,

#### क्षा कर के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किय

- (१) यदि व्यय में, पायमह या पण्ड में चन्द्रमा या खट्स में लग्नेरा और शित हो; तथा ये सब, पायनवाश में हो, तो पीनसन्दोग, नासिका-विच्छेद, प्राख-शक्ति की स्यूतना होना, सम्भव है। (२) यदि लग्न में संगल, पण्ड भाव में शुक्र हो तो, आप्रेणन या किसी सन्य कारख से, नासिका-दोग-कट्ट या विच्छेद होता हैं। वाशी—गो।
- (१) यदि बुधाष्टक-वर्ग बनाने पर, बुध-स्थित-राशि से, बिंदीय-राशि से, केई रेखा न हो (ग्रह्म हो) तो, गूँगा होता है। (२) यदि दिनीयेश, गुरु के साथ, अष्टतभाग से हो तो, गूँगा होता है। परन्तु, इन होनों से से, कोई उच्चादि ग्रुमना रस्ता हो तो, गूँगा नहीं होता । (३) यदि ग्रुपे-प्रान्थर में सास में हो भीर चन्द्र से रूप्त, चतुर्थ में हो तो, अस्पट-स्पर (हकताना) होता है। (४) यदि ग्रुपेन प्रान्थर का जन्म हो और चन्द्र-मंगल, जानस्थ हो तो, अस्पट-स्पर (हकताना) होता है। (४) यदि पायम्ह, श्रद्धाश्य राशि में हो तथा चन्द्र, पायन्य हो तो, ग्रुपा होता है। (६) यदि चन्द्र पर, ग्रुप्तमह की निष्ट हो तो, अधिक काल या ४ वर्षोषु के गाद, स्थर-स्पर्य (बोकाना) होता है। (७) यदि चन्द्र से नष्ट बुध, सुर्ध साक्षिण्य से अस्त होकर श्रद्धाश्य राशिस्थ हो तो, जीस में दोय होता है। (०) यदि चन्द्र से नष्ट बुध, सुर्थ सान्न से अस्त होकर श्रद्धाश्य होता, ग्रुपा होता है। (६) यदि पट्टेश और बुध, सनस्य पायन्य हो तो, ग्रुपा होता है। (६) यदि पट्टेश और बुध, सनस्य पायन्य हो तो, ग्रुपा होता है। (१) यदि पट्टेश और बुध, सनस्य पायन्य हो तो, ग्रुपा होता है। (१) व्यदि बुध, श्रुप्त स्वर्थ से तो होता। (११) देखित न० १ इन्तरोंन।

#### वक्ता-योग

(१) यदि नवमेश चन्द्र, घनभाग से हो तो, बक्ता, बास्मी, ब्याख्याता, मनोहरू-भाषी श्रादि होता है। (२)यदि धनेश, केन्द्र-त्रिकोण में, ग्रुभमइ के साथ हो तो, ब्याख्याता होता है। (३)यदि धनेश, शुभग्रह होके, केन्द्र-त्रिकोण से हो तो, बाग्मी होता है।

#### कएठ-रोग

(१) यदि तुनीयेश, युभ के साथ हो तो, करठ-रोग होता है। (२) यांत्र कोई तीच या राजुगृही यह, सूर्य के अहत हो तो, रिपड़ारा करठ-रोग होता है। (३) यदि तुनीय में, कोई पायहरा करठ-रोग होता है। (३) यदि तुनीय में, कोई पायहरा करठ-रोग होता है। (३) यदि तुनीय में, कोई पायहरा, हिस्ती पायह है ते, रूट-युक्त या मान्ति के साथ हो तो, करठ-रोग होता है। (४) यदि चन्द्रमा, चतुर्थभाव की नगरा-राशि का होकर, चतुर्थ में हो अर्थान् चतुर्थभाव में वर्गीनभी चन्द्र हो आंद कोई पायह साथ में हो तो, करठरोग होता है। (३) यदि लानेग, सूर्य के साथ, किक में हो तो, तावा-राष्ट्रमें। (७) वर्षान्य-राज्य के साथ चारा-राष्ट्रमें की, जलारण्डरों। (७) कार्य-राप्टर-नद्दि किस्स हो तो करनाव्हरोंग। (८) कार्य-राप्टर-पाट्ट किस्स हो तो करनाव्हरोंग। (८) कार्य-राप्टर के साथ चारा-राप्टर के साथ चारा-राप्टर के साथ चारा-राप्टर के साथ चारा-राप्टर के साथ चारा-राप्टर के साथ चारा-राप्टर के साथ चारा-राप्टर के साथ चोता है। कार्य-राप्टर के साथ चेता हो। की साथ कार्यान का योग हा? के साथ चेता तो साथ की साथ कार्यान का योग हा? के साथ चेता तो साथ की साथ कार्यान का योग हा? के साथ चेता तो साथ की साथ की साथ कार्यान का योग हा? के साथ चेता तो साथ की साथ की साथ कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्य

#### वचस्थल-रोग

(१) यदि सूर्य-चन्द्र, अन्योन्याधय-सन्द्रन्य करते हा तो, स्वरोग होता दि। (२) यदि सूर्य कर्काय में स्वरा (स्वारा) में हा तो, स्वर्योग होता दि। (३) यदि सूर्य के साथ चन्द्र, कर्क या विद्द में हो तो, स्वर्योग होता दि। (३) यदि सूर्य के साथ चन्द्र, कर्क या विद्द में हो तो, स्वर्योग या अव्ययन कर्छ शारीर होता दि। यह रोत, प्रायः आवश्य अम्यवस्य सा के समीय होता, सन्भर रहता दि। (४) यदि सूर्य-चन्द्र, स्वर्याही हो तो, राजनिया होता दि। (४) यदि सुक्त अप्टमस्य हो तो, रोग निवान करते में अव्ययन किताइयाँ होती है। वैपा-वास्त्रर, रोग का निवान, विद्य न वर्ष कर्रा ने (३) यदि सुक्त या प्रमुख सा व्यवस्था होती है। वैपा-वास्त्रर, रोग का निवान, विद्य न वर्ष कर्रा ने (३) यदि सुक्त या प्रमुख सा वर्ष कर्रा ने (३) यदि सा वर्ष स्वर्य, स्वर्याहि स्वर्याह स्वर्याह स्वर्याह स्वर्याह स्वर्याह स्वर्याह स्वर्याह स्वर्याह स्वर्याह स्वर्याह स्वर्याह स्वर्याह स्वर्याह स्वर्याह स्वर्याह स्वर्याह स्वर्याह स्वर्याह स्वर्याह स्वर्याह स्वर्याह स्वर्याह स्वर्याह स्वर्याह स्वर्याह स्वर्याह स्वर्याह स्वर्याह स्वर्याह स्वर्याह स्वर्याह स्वर्याह स्वर्याह स्वर्याह स्वर्याह स्वर्याह स्वर्याह स्वर्याह स्वर्याह स्वर्याह स्वर्याह स्वर्याह स्वर्याह स्वर्याह स्वर्याह स्वर्याह स्वर्याह स्वर्याह स्वर्याह स्वर्याह स्वर्याह स्वर्याह स्वर्याह स्वर्याह स्वर्याह स्वर्याह स्वर्याह स्वर्याह स्वर्याह स्वर्याह स्वर्याह स्वर्याह स्वर्याह स्वर्याह स्वर्याह स्वर्याह स्वर्याह स्वर्याह स्वर्याह स्वर्याह स्वर्याह स्वर्याह स्वर्याह स्वर्याह स्वर्याह स्वर्याह स्वर्याह स्वर्याह स्वर्याह स्वर्याह स्वर्याह स्वर्याह स्वर्याह स्वर्याह स्वर्याह स्वर्याह स्वर्याह स्वर्याह स्वर्याह स्वर्याह स्वर्याह स्वर्याह स्वर्याह स्वर्याह स्वर्याह स्वर्याह स्वर्याह स्वर्याह स्वर्याह स्वर्याह स्वर्याह स्वर्याह स्वर्याह स्वर्याह स्वर्याह स्वर्याह स्वर्याह स्वर्याह स्वर्याह स्वर्याह स्वर्याह स्वर्याह स्वर्याह स्वर्याह स्वर्याह स्वर्याह स्वर्याह स्वर्याह स्वर्याह स्वर्याह स्वर्याह स्वर्याह स्वर्याह स्वर्याह स्वर्याह स्वर्याह स्वर्याह स्वर्याह स्वर्याह स्वर्याह स्वर्याह स्वर्याह स्वर्याह स्वर्याह स्वर्याह स्वर्याह स्वर्याह स्वर्याह स्वर्याह स्वर्याह स्वर्याह स्वर्याह स्वर्याह स्वर्याह स्वर्याह स्वर्याह स्वर्याह स्

लग्न में चन्द्र, होना चाहिए। (न) यदि योग ७, चतुर्थभाव में हो तो, चयरोग होता है। (६) यदि पष्ठभाव में चन्द्रमा, शिन-मंगल से विरा हो, सूर्य मंकरस्थ हो तो, फेफड़े की सूजन (त्रोंकाइटीज) होती है। (१०) योग ६, अष्टमभाव में हो तो, गण्डमाला नामक, चयरोग होता है। (१२) यदि चन्द्र, सूर्य के साथ मकरस्थ होकर, शिन-मंगल से विरा हो तो, दमारोग होता है। (१२) यदि चन्द्र, दो पापप्रहों से विरा हो, शिन सप्तम में हो तो दमा, गुलम, चय, प्लीहारोग होता है। (१३) यदि राहु या केतु अष्टम में हो, गुलिक केन्द्र में हो, लग्नेश अष्टम में हो तो, चयरोग होता है। (१४) यदि पष्टभाव में, सूर्य-राहु से दृष्ट-रानि या मंगल हो तो, ज्ञय या दमारोग होता है। (१४) यदि सूर्य-गुरु-शिन, एक साथ चतुर्थ या सप्तम या अष्टम में हो तो, चय-रोग या हृदयरोग होता है। (१६) यदि मंगल-बुध पष्टभाव में, चन्द्र-शुक्र से दृष्ट हों तो, चय-रोग होता है। इस योग में, बुध पर शुक्र की दृष्टि, ३०-३६-४४ वाली ही हो सकती है, सप्तम-दृष्टि असम्भव है। (१७) यदि गुलिक के साथ शिन, पष्टभावस्थ हो, सूर्य-मंगल-राहु से दृष्ट हो, शुभदृष्टि-युति न हो तो, कास-रवास, चय, कफादिरोग सम्भव हैं। (१८) यदि राहु-मंगल योग, चतुर्थ या पंचमभाव में हो तो, चयरोग होता है।

(१६) शुभांश (नवांश) के न होकर तथा सूर्य-चन्द्र से हुए हो के, पष्टभाव में मंगल-बुध हों तो, चयरोग होता है। इस योग में, सूर्य-बुव की सप्तम-दृष्टि, असम्भव है अतः ३०-३६-४४ अंश की दृष्टि का, उपयोग कीजिए। (२०) केतु की हिन्द-युति, पन्ठेश या सप्तमेश से हो तो, चयरोग होता है। (२१) यदि छठवें-आठवें भाव की जलराशि में, किसी पापप्रह के साथ चीए चन्द्र हो तो, चयरोग होता है। (२२) यदि लग्नस्थ सूर्य पर, भौम की दृष्टि हो तो दमा, च्य, प्लीहा, गुल्म, गुदारोग से पोड़ित होता है। (२३) यदि लग्नेश-युक्त चन्द्र, पष्टभाय में हो तो, त्तय, शोथ (सूजन) रोग होता है। (२४) यदि शुक-युक्त लग्नेश, त्रिक में हो तो, त्तयरोग होता है। (२४) यदि शनि या गुरु, पष्टेश होकर, पापट्ट, चतुर्थ भावस्थ हो तो, हृदय-कम्प (धड़के का) रोग होता है। (२६) यदि पष्ठेश सूर्य, पापयुक्त होकर, चतुर्थ भाव में हो तो, इदय-रोग होता है। (२७)यदि मंगल-गुरु-शनि, चतुर्थभाव में हों तो, हृदय-रोग तथा त्रण होता है। (२८) यदि चतुर्थ में राहु हो, लग्नेश निर्वल और पापदृष्टि-युत हो तो, हृदय-शूल-रोग होता है। (२६) यदि सप्तमेश के साथ पंचमेश, पठमाव में हो ख्रीर पंचम या सप्तम में पापप्रह हों तो, उदरपीड़ा तथा हृदयरोग होता है। (३०) यदि तृतीयेश, राहु-केतु के साथ हो तो, हृदय-दोप से, मृच्छी होती है। (३१) यदि, चतुर्थ-पंचम में पापप्रह हों तथा पंचमभाव पापपष्ट्यंश में हो एवं शुभवह की दृष्टि-युति से रहित हो तो, हृदय-रोग होता है। (३२) यदि पंचमेश श्रीर पंचम भाव, पापप्रहसे घिरा हो (पंचमभाव पापकर्तरी में हो या दो पापप्रहों से घिरा हो ) तो, हृद्यरोग होता है। कर्तरीयोग, जब भाव के ज्यय स्थान में मार्गीयह एवं भाव के धन-स्थानं (द्वितीय) में, वकी-यह हो तव, कर्तरीयोग होता है। ग्रभयह में ग्रभकर्तरी, पापत्रह में पापकर्तरी, शुभाशुभवह में शुभाशुभ-कर्तरी होता है। (३३) यदि, पंचमेश व्यय में हो या पंचमेश-द्वादशेश एक साथ, त्रिक में हो तो, हृदय-रोग होता है। (३४) यदि पंचमेश का नवांशेश, पापहब्ट-युक्त हो तो, हृदयरोग या हठी या कठोर-हृदय वाला होता है। (३५) यदि कारकांश लग्न से, चतुर्थभाव में मंगल, व्यय में राहु हो तो, ज्ञयरोग होता है। (३६) यदि शर्नि-मंगल की टिंट, लग्न पर हो तो, त्तय-कास-श्वास रोग होता है। (३७) यदि श्रानि-चन्द्र पर, भौमद्याष्ट्र हो तो, यकृत्, संप्रहिंगीरोग (इंग्टर टी. वी.), चयरोग द्दोता है। (३८) यदि कर्क का बुध हो तो, चयरोग होता है।

### उदर-रोग

[ "सर्वेषामेव रोगाणां निदानं कुपिता मलाः। " मलाः=धातूनाम्मलाः ]

<sup>(</sup>१) यदि अष्टमेश निर्वल हो, अष्टम में पापग्रह, पापद्रष्ट हो, लग्न पर पापग्रह की दृष्टि हो तो, ऐसा रोग होता है जिसमें, भोजन करने में असमर्थ हो जाता है। मन्दाग्नि रोगादि। (२) यदि सूर्य-चन्द्र-मंगल, पष्टमावस्थ हों तो, वायुगोला, ज्वर-युक्त फोड़ा-फुन्सी होते हैं। (३) यदि मकर-कुन्भ राशि का तीए-चन्द्र, पापग्रह के साथ, लग्न में अथवा अठवें-आठवें भाव में हो तो, वायु विकार या प्लीहा रोग होता है। (४) यदि मंगल लग्न में, पष्ठिश निर्वल होतो, गुल्म (विद्धि), वायुगोला, अजीर्थ,

(२२) सुर्ये राहु से दण्द, सिन-मंगल पण्डस्थ हो, लानेश निर्धंत हो तो, चिर-रोगी होता है। (२३) यदि सिन कर्कस्थ, चन्द्र मकरस्थ (अन्योगन्यशिस्थ) हो तो, जलीवर रोगहिता है। (२४) यदि शानि या गुरू, एण्टेश होकर, चुन्न मा वर्ष हों हो, इन्टल-चित्त रोग होता है। (२४) यदि लानेशा, गुरू के साथ दिक से हो तो, आमाशय रोग होता है। (२६) यदि शानि युक्त चन्द्रपर, भीम-ष्टि हो तो, संगहित्यों रोग जनित चयरोग (इण्टर टी. थी.) होता है। (२६) यदि शानि युक्त चन्द्रपर, भीम-ष्टि हो तो, संगहित्यों रोग जनित चयरोग (इण्टर टी. थी.) होता है। (२०) यदि सक्त में पन्द्र, सास में शति हो तो, इच्दर रोग (मन्द्रानित, वायुक्त, जलोवर, कटोबर) होता है। (२०) यदि कर्क-प्रियक्त कम साम में हो तो, पीर्य-रोग, उच्छता या हिमांग-रोग या की को रोग होता है। (३०) यदि कर्क-प्रियक्त इम्म मंत्र ता साम में हो तो, पीर्य-रोग, उच्छता या हिमांग-रोग या की को रोग होता है। (३०) यदि कर्क-प्रियक्त इम्म मंत्र ता साम में हो तो, पीर्य-रोग, उच्छता या हिमांग-रोग या की को रोग होता है। (३०) यदि कर्क-प्रियक्त इम्म मंत्र ता साम मंत्र तो तो होता है। (३२) यदि पार्य प्रमान स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध हो तो, विद्या हो से स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्

#### गुस-रोग

गुमरोग के चर्य हैं, प्रमेह, चवासीर, भगन्दर, मुनेन्द्रिय रोग, उपदंश, बॉव-रोग, ववड-कोरा रोग, मॅनि-रोग इत्यादि । मुश्यध्वी के रोग, प्रायः १२ प्रकार के होते हैं । (क) वावड्यवर्की—नायुकोर छे, वस्ति-स्थान में, पेसाव का गोलाकार होकर, टिकना । (स्थ) वावटतीला—यायुकोर से, वित्तयान में, पेसाव को, गठि या गोलाकार होकर, टिकना । (ग) वावचित्त—मुद्देश के कारण, पित की वायु से, दिस का सुरा वन्द होकर, पेसाव कक्ता । (य) मुतावीव—योदा-योदा, वार-वार पेसाय लगता । (४) मुतावर—पृथ प्रवाह रुक्ते से, वयोवायु विकार होकर, नामि के नीचे वर्द होना । (य) मुतोब्दा—ववरा हुव्य पेसाय, याद्व की व्यवस्ति। से, मुक्ताल या वरित में, एकाएक कन्ता वधा पुतः वन्ते वस से, कभी-कमी रफ भी लिय हुप निकलना।

- (छ) मूत्रच्य—रूच्ता के कारण, वायु-पित्त योग से, दाह होते हुए, मूत्र का सूखना। (ज) मूत्र-प्रान्थ—पथरी होने के कारण, पेशाव निकलने में अत्यधिक कष्ट होना। (फ) मूत्र-शुक्र—शकर जाना, मधुमेह, मूत्र के साथ या आगे-पीछे वीर्य का निकलना (अ) उप्ण-वात—व्यायाम, अतिश्रम, अग्नि या सूर्य की उप्णता (धूप) के कारण पित्तकोप होकर, वस्ति में, वायु से आवृत हो, पेशाव रूकना, दाह होना, (कड़क होना)। मूत्र, पीला या लाल, थोड़ा-सा होना। (ट) पित्तज मूत्रीकसाद—पेशाव में जलन होना, गादा होना, गहरा लाल निकलना। (ठ) कफज मूत्रीकसाद—सफेद और चिकना (लुआवदार) पेशाव, कष्ट से निकलना।
- (१) यदि पच्ठेश, बुध या राहु के साथ होकर, लग्न में हो तो, जननेन्द्रिय का आश्रेशन होता है। (२) यदि पष्ठेश-भौम का योग हो, ग्रुभवह की दृष्टि न हो तो, जननेन्द्रिय रोग होता है। (३) यदि चन्द्र, कर्क-वृश्चिक-कुम्भ के नवांश में, शनि के साथ हो तो, जननेन्द्रिय, भगन्दर, अर्श ( ववासीर ) रोग होते हैं। (४) यदि चन्द्र, पापप्रह और अप्टमेश के साथ हो तथा अप्टमेश पर राहु की दृष्टि हो तो, गुदारोग होता है। (४) यदि अप्टम में, तीन या चार पापप्रह हो तो, गुदा रोग होता है। यदि एक भी ग्रुभप्रह हो तो, कम सम्भव है। (६) यदि चन्द्र, कर्क या वृश्चिक राशि में या कर्क-वृश्चिक नवांश में, पापटण्ट-युक्त हो तो, गुप्त रोग होता है। अन्य मत से, शनि द्वारा दृष्ट या युक्त होने से, यह योग लागू होता है। (७) यदि चन्द्र, जलराशि में, चन्द्रस्थराशीश पष्टभाव में, जलराशिस्थमह की दृष्टि हो तो, मूत्रकुच्छूरोग (कप्ट से थोड़ा-थोड़ा पेशाव होना) होता है। सुश्रुत के मतानुसार, शर्करा-मधुमेह, मूत्रकृच्छू के भेद हैं। (न) पूर्वीक्त सातवें योग में 'प्रह' के स्थान में जलराशिस्य बुध की दृष्टि हो तो, मूत्रकृच्छू रोग होता है। (६) यदि चतुर्थेश-सप्तमेश, त्रिक या शत्रराशि में, पाप-इप्ट हों तो, मूत्र-स्थली रोग होते हैं। (१०) यदि तृतीयेश के साथ, मंगल-बुध भी लग्न में हों तो, मूत्रकुच्छ रोग होता है। (११) यदि पष्टेश या सप्तमेश, व्ययेश के साथ, शनि से टप्ट हो तो, मूत्रकुच्छ रोग या प्रमेह होता है। कभी प्रमेहदोप से, लकवा भी हो जाता है। (१२) यदि तृतीयेश के साथ, मंगल-व्यय-शनि भी लग्न में हो तो, पथरी-रोग होता है। (१३) यदि राहु, अन्टम में हो तो, गुदारोग, प्रमेह, अप्डवृद्धि, अर्शरोग होना सम्भव है तथा ३२ वर्षायु में मृत्युभय होता है। परन्तु, ग्रुभ-प्रह युक्त होने से, २४ वें वर्ष में मृत्युभय होता है। (१४) यदि लग्नेश अोर धनेश, ग्रुकवर्ग (पड्वर्ग) में हो तो, जननेन्द्रिय रोग होता है। (१४) यदि राहु, अप्टमस्थ राशि के नवांश में हो खीर अप्टमेश, ४।१२ वें भाव में हो तो, जननेन्द्रियरोग होता है। (१६) यदि शुक्र, त्रिक में या पष्टेश के साथ हो तो, जननेन्द्रिय पीड़ा होती है। (१७) यदि लग्नेश श्रीर पष्टेश, बुध तथा राहु के साथ हो तो, जननेन्द्रिय रोग होता है। (१८) यदि शनि-मंगल से ट्रप्ट या युक्त होकर, सप्तम में ग्रुक हो तो, जननेन्द्रिय रोग होता है। (१६) यदि लग्नेश, पष्टस्थ हो और पष्टेश के साथ बुध हो तो, जननेन्द्रिय रोग होता है। (२०) यदि राहु-मंगल-शनि, एक साथ लग्न में हों तो, अण्ड-यृद्धि रोग होता है। (२१) यदि २० वाँ योग पष्ठ-भाव में हो तो, अरुड-वृद्धि रोग होता है। (२२) यदि राहु-गुरु का योग, लग्न में हो तो, अरुड-वृद्धि रोग होता है। (२३) यदि राहु-मंगल, पष्ठ-भाव में हों तो, ऋषड-दृद्धि होती है। (२४) यदि लग्नेश-राहु-मान्दि, अष्टमस्थ हों तो, अष्ड-युद्धि होती है। (२४) यदि सूर्य-गुरु-राहु, तृतीय भाव में हों तो, अर्ड-युद्धि होती है। (२६) यदि लग्न में राहु, त्रिकोण में गुलिक, अष्टम में शिन-मंगल हों तो, अरड-वृद्धि होती है।
  - (२७) यदि लग्नेरा, राहु-केतु या पापयह के साथ हो तो, अराड-मृद्धि होती है। (२८) यदि लग्न का नवांशेरा, राहु-मंगल-शिन-मान्दि के साथ हो तो, अराड-मृद्धि होती है। (२६) यदि राहु, अष्टमेश के साथ हो तो, अराड-मृद्धि होती है। (३१) यदि शिन-मंगल अष्टमस्थ हों तो, वात प्रकोप से अराड-मृद्धि होती है। (३१) यदि शिन-मंगल अष्टमस्थ हों तो, वात प्रकोप से अराड-मृद्धि होती है (फालेरिया रोग)। (३२) यदि शुक्र-मंगल, एक साथ मेप या मृदिचक में हो तो, भूमि-दोप या वात-दोप से अराड-मृद्धि होती है। (३३) यदि चन्द्र-मंगल, एक साथ, मेप या मृप में, गुरु और शिन से टष्ट हों तो, वीर्य-दोप से अराड-मृद्धि होती है। (३४) यदि मंगल, लग्न में हो तो, चोट या अन्य कारण से, नाभि, गुल्म, अराड में शोथ (फूलना) होता है (३४) यदि लग्नेश और मंगल-बुध, विकस्थ हों या एक साथ होकर, पष्ठ-भाव को देखते हों तो, गुप्तरोग, ववासीर होते हैं। (३६) यदि भौम से

#### ग्रप्त-रोग

गुप्तरोग के अर्थ हैं, तमेह, ववासीर, भगन्दर, मूनेन्द्रिय रोग, वयदश, आँव-रोग, अपड-कोश रोग, योनि-रोग इत्यादि। मूनस्थली के रोग, प्राय. १२ प्रकार के होते हैं। (क) व्यवद्वश्वस्ती—वायुकोप सं, विस्त-स्थान में, पेशाव का गोलाकार होकर, टिकना। (य) वातप्तीला—वायुकोप सं, विस्तस्थान में, पेशाव को, गोठ या गोलाकार होकर, टिकना। (य) वातप्तिय—मूनकेग के कारख, निश्च की वायु से, विर्त्त का प्राय वन्द्व होकर, येशाव ककना। (व) मूनावीए—योडा-योडा, वार-रार पंशाव लगना। (क) मूनजरूर—पून जवाह ककी, अयोवायु विकार होकर, नाभि के भीचे देई होना। (च) मूनोलरण व्यवस्त्र हुआ देशाव केन स्वाय की अधिकता सं, भूननाल या विस्त में, एकाएक रुकना तथा पुन. वद वेग से, कभी कभी रक्त भी

- (१) शनि-श्रुक का द्विद्वादश योग हो तो, नपुंसक के समान होता है। इसमें संग-शक्ति तो, होती है, परन्तु, सन्तानोत्पदक-शक्ति नहीं होती। (२) षठेश-बुध-राहु, एक साथ होकर, लग्नेश से सम्वन्धित हों तो, नपुंसक होता है। (३) चन्द्र, समराशि में हो और बुध विषमराशि में हो, दोनों पर मंगल की दृष्टि हो तो, नपुंसक होता है। (४) लग्न में समराशि हो, चन्द्र विपमराशि के विपमनवांश में हो, चन्द्र पर, भौम-टिष्ट हो तो, नपुंसक होता है। (४) यि लग्न-चन्द्र, विपमराशि में, सूर्य से दृष्ट हों तो, नपुंसक होता है। (६) यि शुक्र-शित, दशम या अष्टम में एक साथ हों, शुभवह-ट्ष्ट न हो अथवा नीचस्थ-शित, छठवें हो तो, नपुंसक होता है। (७) यि शुक्र, वक्रीयह की राशि में हो तो, भोगद्वारा स्त्री को सन्तुष्ट नहीं कर पाता। (८) यि लग्नेश स्वगृही हो, सप्तम में शुक्र हो तो भी, योग ७ वें के समान फल होता है। (१०) यि तुलास्थ चन्द्र, शित के साथ, मंगल से चौथे-दशवें हो तो, योग ७ वें के समान फल होता है। (१०) यि तुलास्थ चन्द्र को, मंगल या सूर्य या शित देखे तो, नपुंसक होता है। (११) यि मंगल, विपमराशि में, सूर्य से ट्रुट हो तो, नपुंसक होता है। (१२) यि विपमराशि में हो तो, जातक की स्त्री नपुंसक होती है अथवा स्वयं जातक, अपने स्त्री के प्रति, नपुंसक होता है। (१४) यि वुधराशि (३-६) का पष्टेश, लग्न में हो और बुध से ट्रुट या युक्त हो तो, स्त्री-पुर्ध (दोनों) नपुंसक होते हैं। (१४) यि, मिश्रुन या कन्याराशि में शिन, पष्टेश होकर, मंगल के साथ हों तो, पुंसक होते हैं। (१४) यि, मिश्रुन या कन्याराशि में शिन, पष्टेश होकर, मंगल के साथ हों तो, पुर्प नपुंसक होता है। (१४) यि, मिश्रुन या कन्याराशि में शिन, पष्टेश होकर, मंगल के साथ हों तो, पुर्प नपुंसक होता है। (१४) यित, मिश्रुन या कन्याराशि में शिन, पष्टेश होकर, मंगल के साथ हों तो, पुर्प नपुंसक होता है। (१४) यित, नपुंसक नहीं होती।
  - (१६) जब सप्ततेश या शुक्र या दोनों, अग्निराशि ( १-४-६ राशि ) में हों तो कामशक्ति बलिष्ठः किन्त गम्भीर तथा कम अपराध करने वाले होते हैं। यदि वायुराशि (३-७-११) में योग हो तो, विषय-वासना अधिक तथा अधिक अपराध करने वाले होते हैं। (१७)—"यदि शनिर्मदने हिमदीधितेः करतलेन हि वीर्यपरिच्युतिः।" र्याद चन्द्र-शनि की परस्परदृष्टि (१८० श्रंशान्तर) हो तो, स्वहस्त द्वारा वीर्य-च्युति करता है। इस योग में, युति नहीं लिखा। परन्तु, शनि-चन्द्र की युति से भी ऐसा ही हो सकता है। हाँ, लाभ, सुख, दशमभाव में, चन्द्र की युति, चाहे दोषयुक्त न होती हो। किन्तु, अन्यत्र, इस युति का परिणाम, ग्रुभ नहीं होता। कल्पना, कोम-लता, मनोहर चित्र तथा सीन्दर्य का कारक, चन्द्र, होता है। हठ, ग्रन्धकार, विनाश, स्थिरवृत्ति के कारण, दृषित कल्पना में दृढ़ता एवं अधिक काल तक वृत्ति रखना, रानि का धर्म है। इन दोनों के विना मिले, "अन्यकार या विनाश-कल्पना को देर तक रखकर, हठ-भाव जमाना" अन्य कोन कर सकता है। श्रतः चन्द्र-शनि का योग, शुभ नहीं। इन वौद्धिक दुरिभसिन्ययों पर, दूपित शिन का प्रभाव रहता है। दूसरा नम्बर चन्द्र का है। क्योंकि चन्द्र, कल्पना-मात्र कराता है (१८) चन्द्र-नेपच्यून युति से, अतिशय विषयी होने के कारण, स्त्रीवत् त्राचारी, इस्त-मैथुन, गुदा-भंजन कराने वाला त्रादि, प्रकृति-विरुद्ध मैथुन-सेवी होता है। वृष-सिंह-कन्या धनु-मीन, लग्न वाले की पत्रिका में, यह युति या अशुभ-दृष्टि हो अथवा इन राशियों में, यह युति हो तो, गुदाभंजन कराने वाले ( Passive-Agent ) होते हैं। शेप राशि के युति वाले अथवा चन्द्र-मंगल युति वाले, ऐसा कर्म करने वाले ( Active-Agent ) होते हैं। इस प्रकार, बुद्धि से सूक्ष्म अनुसन्धान द्वारा, फलों का निश्चय करना चाहिए।

त्रण [ वाव या फोड़ा ]

(१) यदि लग्न में, सूर्य या मंगल, सूर्य-शनि से या चन्द्र-शनि से दृष्ट हो तो, चेचक रोग होता है।
(२) यदि सूर्य या मंगल, १-२-७-द मांन में हो, मंगल या सूर्य से दृष्ट हो तो, अग्निभय या लघुचेचक रोग होता है। (३) यदि शनि अष्टम में, मंगल सप्तम या नवम में हो तो, चेचक रोग होता है। (४) यदि सप्तमस्थ-पष्ठेश पर, मंगल की दृष्टि हो तो, चेचक रोग होता है। (४) यदि लग्नेश-पष्ठेश से, मंगल की युति हो तो, चेचक, रक्त-विकार, चर्मरोग, मारपीट के द्वारा त्रण होते हैं। (६) यदि विलष्ठ शनि, मंगल के साथ, तृतीय भाव में हो तो, कप्खु रोग (चर्मरोग, रक्त-विकार) होता है। (७) यदि शिशाणा १११२ राशिस्थ, चन्द्र सप्तम में, कर्क-नवांशस्थ शनि से दृष्ट हो तो, दाद रोग होता है। (५) यदि केतु या मंगल, लग्न से

िं प्रेप्त ने

नपुंसक-योग

जननेन्द्रिय रोगों से में, सबसे वहां रोग, यही है। पुत्रव की सन्तानोत्तादक-शक्ति के क्षमाव को, न्युसका कहते हैं। चन्द्र-मगत्त-सुर्य-लग्न से, हम का विचार किया जाता है। मैपस्य (विषस) सुर्य, हरिक्टकस्थ (सम) चन्द्र की, परस्पर-हृष्टि, त्रीमिन मन [प्रप्र १९-७] द्वारा हो सकती है। गिश्चनस्थ (विषम) यूर्य, कन्या-मीनस्थ (सम) चन्द्र की परस्पर-हृष्टि। त्रिहन्य सूर्य, मकरस्य चन्द्र की परस्पर-हृष्टि। एवं हम्म सूर्य, कन्या-मीनस्थ चन्द्र की परस्पर-हृष्टि। त्राह्म सूर्य, कन्या-मीनस्थ चन्द्र की परस्पर-हृष्टि। हुक्तम्थ सूर्य, कक्स्य चन्द्र की परस्पर-हृष्टि। यहा त्रुग-शान, मंगतनसूर्य आर्थ की परस्पर-हृष्टि। हुक्तमस्थ सूर्य, कक्स्य चन्द्र की परस्पर-हृष्टि। इसी प्रवार, वुत-शान, मंगतनसूर्य आर्थ की हृष्टि हेतिय। वयाच-मिश्चनस्थ प्रपुर कन्या-पश्चिम्स शान की परस्पर-हृष्टि के साथ, केवत शान, दशम हृष्टि हो, वुष के देख रहा है। त्रिमिन-हृष्टि वया प्रश्चान्य मन को हृष्टि-(प्रप्त १९४३) का जपनेग करके ह्या योगों पर प्रान दीतियः, अन्यया परस्पर-हृष्टि होना, असम्भव है ] निम्न-लिसिस योगों का सिलान, आर्युवर-शाव्य-विष्ठित प्र-भूसक-निदान है, होता है।

मिलान, आयुव्य-रात्रियाचित, वट्नानुसारात्ति से, इता दे। (श्र) सूर्य विषमराशि में श्रीर चन्द्र समराशि में, परस्पर-हच्ट-युक्त हों तो, नपुंसक होता है।

(इ) चुम " शनि " " " (इ) मंगल " सूर्य " " " "

(ए) लग्न, चन्द्र " संगल " " " (ऐ) चन्द्र " बुध " (दोनों) संगलक्ष्य ्र"

(थी) लग्न, चन्द्र, शुक्त, विपमराशि में तथा विपमनवाश में .....

ग होता है।

ा हष्ट हो तो, केशरोग (खल्वाट) ा दरिद्र या साधू होता है। ऐसा ऋरदृष्ट हो तो, खल्वाट होता है।

म्भावना रहती है। (२) लग्न में ्र्य होने से रक्तकुष्ट, मंगल होने से जव तक लग्नस्थ पापमह, पीड़ित, में होने से, कुष्ट होना, असम्भव है। नंगल-शनि, कर्क-मकर-सीन के नवांश ंन, एक साथ कर्क-वृश्चिक-मीन में हों व या वृष में हो तो, कुष्टरोग होता है। , रक्तकुष्टी तथा महापातकी होता है। ातकुष्ट होता है। (८) चन्द्र-मंगल-शुक-त्रणादि होते हैं; जिससे, मरणान्त कष्ट 🥶 षष्ठस्थ हो तो, सोफ (कुष्ट का एक नाम) दृष्ट हों तो, पाग्डु-कुष्टरोग होता है। होता है। इस योग से, छः प्रकार के योग ेन्द्र, सप्तम में सूर्य हो तो, श्वेतकुष्ट होता - १।४।⊏ भावस्थ ) से, कुष्टरोग होना, सम्भव रा, लग्न वलिष्ठ होकर, आरोग्यता रहती है। ंहै। (१४) १।६।८ भावेश, शनि या मंगल के ं पंचम (पापप्रह्) नवांश में या धनु के पंचम ्ठा होकर, मंगल-शनि से ट्रष्ट या युक्त हो तो, की दृष्टि हो तो, कुष्ट न होकर, केवल चर्मरोग इब्ट, राहु-केतु के साथ हो तो, कुट रोग या नवम भाव में हो, उस पर पापप्रह की स्थ चन्द्र के साथ, राहु या शनि हो, किन्तु लग्नेश लग्नेश के साथ राहु-सूर्य-मंगल-शनि में से कोई हो हों से बताया गया है, अतएव १२ प्रकार के योग त के साथ चन्द्र भी हा, शनि की टप्टि हो भीम-दृष्ट पछेश, राहु-युक्त, सप्तम-भाव में । (२३) पाप-दृष्ट, पष्ठेश ( गुरु या शुक्र ) लग्नस्थ i, कूर प्रह हों तो, एक प्रकार का, चकत्ता कुष्ट होता रवेत कुष्ट, दाद, खुजली, मन्दाग्नि रोग होता है। गल-चन्द्र-राहु या केतु एक साथ, किसी भाव में छठवें या आठवें भाव मे हो तो, चर्मरोग होता है। (६) यदि मंगल-राति, ६-१२ वें भाव मे हो तो, अर होता है। कठिन त्रण या आप्रेशन होता है। (१०) यदि, पष्टेश के साथ, मगल हो तो, चर्मरोग होता है (११) यदि, बुध-राहु-पच्छेश-लग्नेश एक साथ हो तो, चर्म रोग होता है, (एन्जिमा सम्भव है) (१२) पापप्रह, पष्टेश होकर १-५-१० वे भाव में हो तो, चर्म रोग होता है। (१३) यदि पछेश, शत्रुगृही नीच, बकी, अस्त हो तो चर्मरोग होता है। (१४) यदि पछेश, पापप्रह के साथ हो, इस पर लानस्थ-रन्ध्रस्य दशमस्य पापप्रह की टिप्ट हो तो. चर्मरोग होता है। (१४) यदि शनि अष्टमस्य श्रीर मंगल सप्तमस्य हों तो, १४ से ३० वर्ष तक, मुख पर फन्सी होती हैं। कभी त्रण भी हो सकता है। (१६) यदि लग्नेश, मंतत के साथ, पापद्रप्र-युक्त होके, लग्नस्य हो तो, पत्थर या किसी शख द्वारा, शिर में बरा होते हैं। (१७) यदि लग्नेश, पापटच्ट शनि के साथ, लग्नस्थ हो या लग्न में कोई पापमह हो तो, शिर में चोट द्वारा या श्रीन-द्वारा, शरीर में त्रण होता है। (१८) यदि पछेश, पापमह्युक्त, शुभन्नहर्द्धान्रहित, लग्न या त्रिक-भावस्य हो तो, जणादि होते हैं। (१६) यदि पष्टेश, लग्न में, राहुन्केनु के साथ हो तो, त्रण होते हैं। (२०) यदि पष्टेश, पापयुक्त, शुभदृष्टि-रहित, दशमभाव में हो तो, स्कोटक ( चैचक या विप-तस्तु द्वारा ) राग या युद्ध में भय (ब्रण्) होता है। (२१) यदि शनि-मंगल-गुरु एक साथ, चतुर्थमान में हो तो, अत्यन्त दुखनायी व्रण् या इदय रोगी होता है। (२२) यदि वृश्चिकस्य भीम पर, श्वमप्रह की दृष्टि न हो तो, त्रण, वाव, फोड़ा-फुन्सी होतो है। (२३) यदि केत-रानि, सप्तम में हो अथवा लग्नेश के साथ, मंगल जिकस्य हो तो, त्रणरोगः अथवा पष्ठेश के साथ सुर्य, लग्न या अष्टम में हो ती, मस्तक में याय; अथवा लग्नेश मंगल होकर, पंचम में पापयुक्त हो तो, परथर या राख से अग्र; अयम लग्न में मंगल और सातवें गुरु या श्रक हो तो, शिर में अनेक अग्र होते हैं। (२४) यदि पापयुक्त चन्द्र, नवसस्थ हो तो, करहुरोग होता है। (२४) त्रिक्र में चन्द्र-राहु हो तो, स्कोटक (शीतला या तिप-वस्तु द्वारा ) रोग होता है।

#### पित्तादि दोप

(१) सूर्य, पापदृष्ट या युस्त, पप्तस्थ हो तो, पित्त 'की ऋधिकता से रोग होता है। (२) अष्टम में सुर्य, धनभाव में पापमह श्रीर मंगल निर्वती हो तो, पित्ताधिक्यता से रोग होता है। (३) लग्नेश-वुध, त्रिकभावस्थ हों तो, पित्तजनित असावधानी से रोग। यदि नीचस्थ शनि भी माथ में हो तो, पायुक्तेप होता है। (४) सूर्य-बुध-बुक, पष्टभावस्थ हो तो, रोग द्वारा स्त्री को विपत्ति होती है। (४) पावनवांरागत मंगल-वध, पप्तस्य हों, चन्द्र-शुक्र की ट्रांब्ट हो तो, श्लेष्मा-विकार होता है। (६) चन्द्र, पापयुक्त या हण्ट, अन्द्रमस्थ हो तो, बातरोग होता है। (७) चन्द्र, पायरण्ड या युक्त, पप्टस्थ हो, संगल सप्तम में हो तो, रक्त-विकार या पित्त-विकार होता है। (=) योग ७ वें में, मंगल न होकर, बुध हो तो, वायु-कफ जनित रोग; शनि हो तो, सुल्मरोग, शुक्र हो तो, श्रतीसार रोग; राहु-केतु हो तो, पिशाच दोप से रोग; सूर्य-शनि का योग हो तो, कफ़रीम होता है। (६) सूर्य-युष-गुरु, पष्टभावस्थ हो तो, रोग-रहित होता है।

#### विशाच-दोप

पित्तादि दोप का = वाँ योग भी देखिए। (१) राहु-प्रस्त चन्द्रमा, लग्न में हो खीर निको**ण** में शनि-मगल हो तो, पिशाच की इप्रदेव मानता है। (२) प्रष्टेश, शणश्व वें भावस्थ हो, लग्न पर भीम की हृद्धि हो तो, जाद-टोना से पीड़ा होती है। (३) लग्नेश, मंगल के साथ केन्द्र में हो, परेश लग्न में हो तो, जादू-दोना से पीड़ा होती है। (४) गुरु, १।४।१० वें भावस्थ हो, केन्द्र में मान्दि हो तो, किसी देवता के साजातकार द्वारा, पीड़ा होती है। (४) शनि सप्तम में हो, पापहण्ट चन्द्र हो, चरराशित्थ श्रभमह, सन्त में हो तो, भूतादि दर्शन से पीड़ा होती है। (६) शनि-राहु, लग्न में हों तो, पिशाव-याथा होती है। (a) चन्द्र-राह, लग्न में हो, शनि-मंगल विकीख में हो तो, प्रेतादि से पीड़ा होती है। (=) निर्वेती चन्द्र, शनियुक्त श्रष्टमस्थ हो तो, पिशाच-बाधा होती है। (६) शनि-राहु लग्नस्थ हो तो, पिशाच-बाधा होती है। (१०) लग्नस्य केंतु, पावयुक्त या हुए हो तो, पिशाच-बाधा या चोर-भय होता है। (देखिए, भय-योग नं. २३)।

कुर कर राष्ट्र कर्ति । तर कि कहा वि**ग्रोण्ड-रोग**ावी असे कर के कर विकास के

पन्ठ-भाव में, राहु या केतु हो तो, ऋषि-राग; अथवा दन्तच्छद रोग होता है।

खल्वाट योग ( केश-रोग )

(१) कर्क-सिंह-कन्या-वृश्चिक-धतु राशि की लग्न में चन्द्र, भीम से टब्ट हो तो, केशरोग (खल्वाट) होता है। यदि खल्वाट, १८ वर्ष के पूर्व हो जाय तो, धनी या विद्वान; अन्यथा दिरद्र या साधू होता है। ऐसा पारवात्त्य सामुद्रिक-शास्त्र (पामिष्ट्री) का मत है। (२) लग्न में वृष-धनु राशि, क्रूरदृष्ट हो तो, खल्वाट होता है।

# ं कुष्ट-रोग

(१) लग्न-चन्द्र-मंगल के दूपित होने पर, प्रायः इस रोग की सम्भावना रहती है। (२) लग्न में पापग्रह हो, कोई स्वगृही न हो तो, कुष्ट रोग होना, सम्भव रहता है। सूर्य होने से रक्तकुष्ट, मंगल होने से श्वेतकुष्ट, शनि-राहु-केतु होने से नीलकुष्ट होना, सम्भव है। ध्यान रहे कि, जय तक लग्नस्थ पापप्रह, पीड़ित, निर्धल, रोग कारक यह से दृष्ट न होगा, तय तक केवल एक ग्रह मात्र, लग्न में होने से, कुष्ट होना, असम्भव है। अन्य मत से, लग्न में पापग्रह या पछेश सूर्यादि होना चाहिए। (३) चन्द्र-मंगल-शनि, कर्क-मकर-मीन के नवांश में हों, शुभट्ट-युक्त न हो तो, कुष्टरोग होता है। (४) चन्द्र-मंगल-शनि, एक साथ कर्क-वृश्चिक-मीन में हों तो, रक्त-विकार से कुष्टरोग होता है। (४) योग के ४ थे के ग्रह, मेच या वृष में हो तो, कुष्टरोग होता है। (६) चन्द्र-मंगल-शुंक-रानि, एक साथ, कर्क-वृश्चिक-मीन में हों तो, रक्तकुष्टी तथा महापातकी होता है। (७) चन्द्र-सूर्य, किसी पापप्रह के साथ, कर्क-वृश्चिक-मीन में हो तो, खेतकुष्ट होता है। (८) चन्द्र-मंगल-शुक्र-शनि, पीड़ित होकर जलराशि में हों तो, ल्ताकुष्ट होता है अर्थात् ऐसे त्रणादि होते हैं; जिससे, मरणान्त कष्ट होता है (ग्लित-कुष्ट का लक्त्ए )। (६) शुक्र या गुरु, पापमह से दृष्ट, पष्टस्थ हो तो, सोफ (कुष्ट का एक नाम) रोग होता है। (१०) चरराशिस्थ शुक्र-चन्द्र, एक साथ पापप्रह से दृष्ट हों तो, पाण्डु-कुप्टरोग होता है। (११) षष्ठेश, राहु-केतु के साथ, १-८-१० वें भावस्थ हो तो, कुष्टरोग होता है। इस योग से, छ: प्रकार के योग वन जाते हैं। (१२) मंगल-शनि, दूसरे या बारहवें हों, लग्न में चन्द्र, सप्तम में सूर्य हो तो, श्वेतकुष्ट होता है। (१३) चन्द्र-व्रध-राहु-सूर्य-मंगल-रानि—इनके मिश्रण ( विशेषत: १।४।८ मावस्थ ) से, कुष्टरोग होना, सम्भव है। कभी, चर्मरोग बढ़कर शान्त हो जाता है। क्योंकि, किसी के द्वारा, लग्न विलष्ट होकर, त्र्यारोग्यता रहती है।

(१४) चन्द्र-गुरु षष्टस्थ हों तो, साधारण-सा कुष्ट होता है। (१५) १।६।८ भावेश, शनि या मंगल के साथ हों तो, साधारण कुष्ट होता है। (१६) चन्द्र, किसी राशि के पंचम (पापयह) नवांश में या धनु के पंचम नवांश ( सिंहांश ) में हो अथवा चन्द्र, मेष-कर्क-मीन के नवांश का होकर, मंगल-शनि से ट्रष्ट या युक्त हो तो, कुष्टरोग होता है। किसी का मत है कि, यदि चन्द्र पर, शुभग्रह की टिष्ट हो तो, कुष्ट न होकर, केवल चर्मरोग होता है। (१७) चन्द्र या बुध (लग्नेश होकर)-शिन से टब्ट, राहु-केतु के साथ हो तो, कुछ रोग होता है। (१८) वृप, कर्क, वृश्चिक, मकर राशि, पंचम या नवम माव में हो, उस पर पापप्रह की युति या दृष्टि हो तो, कुष्ट रोग होता है। (१६) लग्नस्थ चन्द्र के साथ, राहु या शनि हो, किन्तु लग्नेश साथ में न हो तो कुष्ट रोग होता है। (२०) चन्द्र या बुव या लग्नेश के साथ राहु-सूर्य-मंगल-शिन में से कोई हो तो, रवेत कुष्ट होता है। इसमें तीन प्रहों का योग, चार प्रहों से बताया गया है, अतएव १२ प्रकार के योग वनेंगे। (२१) लग्नेश, मंगल या बुध हो, ऐसे लग्नेश के साथ चन्द्र भी हो, शनि की दृष्टि हो या केतु साथ में हो तो, कुष्ट रोग होता है। (२२) भौम-दृष्ट पटेश, राहु-युक्त, सप्तम-भाव में हो तो, किसी रोग, से अङ्ग-भङ्ग होकर, कुष्ट रोग होता है। (२३) पाप-दृष्ट, पष्ठेश (गुरु या शुक्र ) लग्नस्थ हो तो, सोफ (क्रष्ट) रोग होता है। (२४) मीन-कर्क-वृश्चिक में, क्रूर ग्रह हों तो, एक प्रकार का, चकत्ता कुष्ट होता है। (२४) लग्नेश, पापयुक्त-रुष्ट होकर, अष्टम में हो तो, श्वेत कुष्ट, दाद, खुजली, मन्दाग्नि रोग होता है। (२६) लग्नेश और बुध, राहु या केतु के साथ हो अथवा मंगल-चन्द्र-राहु या केतु एक साथ, किसी भाव में छठवें या आठवें भाव मे हो तो, चर्मरोग होता है। (१) यदि मंगल-शनि, ६-१२ वें भाव मे हो तो, त्रख होता है। कठिन झए या आप्रेशन होता है। (१०) यदि, पछेश के साथ, मगल हो तो, चर्मरोग होता है। (११) यदि, बुथ-राहु-पच्ठेश-लग्नेश एक साथ हो ती, चर्म रीग होता है, (एस्जिमा सम्भव है)। (१२) पापप्रह, पष्ठेश होकर १~५-१० वे भाव में हो तो, चर्म रोग होता है। (१३) यदि पछेश, शत्रुगृही, नीच, बकी, अस्त हो तो चर्मरोग होता है। (१४) यदि पछेरा, पापमह के साथ हो, इस पर लानस्थ-रन्त्रस्थ दशमस्थ पापमद्द की दृष्टि हो तो. चर्मरोग होता है। (१४) यदि शनि अष्टमस्थ और मंगल सप्तमस्थ हों तो, १४ से ३० वर्ष तक, मुख पर फुन्सी होती हैं। कभी ब्रख भी हो सकता है। (१६) यदि लग्नेश, मंगल के साथ, पापहरू-युक्त होके, लग्नस्य हो तो, पत्थर या किसी शख द्वारा, शिर में बण होते हैं। (१७) यदि लग्नेश. पापटब्ट शनि के साथ, लग्नस्थ हो या लग्न में कोई पापप्रह हो तो, शिर में चोट द्वारा या अग्नि-द्वारा, शरीर में त्रण होता है। (१८) यदि पछेश, पापमह्रयुक्त, ग्राममह्दृष्टि-रहित, लग्न या त्रिक-भावस्य हो तो, अणादि होते हैं। (१६) यदि पछेश, लग्न में, राहु-केत के साथ हो तो, अण होते हैं। (२०) यदि पछेश, पापयक्त, श्रभटिष्टि-रहित, दशमभाव में हो तो, स्कोटक (चेचक या त्रिप-तस्तु द्वारा ) रोग या युद्ध में भय (ब्रस) होता है। (२१) यदि शनि-मंगल-गुरु एक साथ, चतुर्थभाव में हो तो, श्रत्यन्त दुखदायी ब्रस या हृदय रोगी होता है। (२२) यदि वृश्चिकस्थ भीम पर, शुभवह की दृष्टि न हो तो, त्रण, घाव, कोड़ा-कुम्सी होती है। (२३) यदि केतु-रानि, सप्तम में हो अथवा लग्नेश के साथ, मंगल निकस्थ हो तो, अगुरोग; अथवा पष्ठेश के साथ मुर्य, लग्न या अब्दम में हो तो, मस्तक में वाय: अथवा लग्नेश मंगल होकर, पंचम में पापयक्त हो तो, परवर या राख से अण; अव रा लग्न में मंगल और सातवें गुरु या शुक हो तो, शिर में अनेक अण होते हैं। (२४) यदि पापयुक्त चन्द्र, नवमस्य हो तो, कब्ह्ररोग होता है। (२४) त्रिक में चन्द्र-राहु हो तो, स्कोटक ( शीवला या निष-वस्त द्वारा ) रोग होता है।

विचादि दोष

पिशाच-डोप

पिताबि दोप का = वॉ योग भी देखिए। (१) राष्ट्र-पस्त चन्द्रमा, लग्न में हो श्रीर त्रिकोस में शित-मगल हो तो, पिशाध को इटदेव मानता हैं। (२) परेश, १।७१० वें भावस्व हो, लग्न पर भीम की इटिंट हूं तो, जाइ-दोना से पीड़ा होती है। (३) लग्नेता, संगत के साथ केन्द्र में हो, परेश लग्न में हो तो, जादू-होना से पीड़ा होती है। (४) शुरू, ११४१० वें भावस्य हो, केन्द्र में मान्दि हो तो, किसी देवात के साखास्त्रार ज्ञार, पीड़ा होती है। (४) शांस सप्तम' में हो, पाएटच्ट चन्द्र हो, चरराशिस्थ ग्रममह, लग्न में हो तो, भूतादि दर्शन से पीड़ा होती है। (६) शांनि-राहु, लग्न में हो तो, पिशाच-याथा होती है। (७) चन्द्र-राहु, लग्न में हो, शांनि-र्गल विकोस में हो तो, प्रेतादि से पीड़ा होती है। (६) निर्वर्शन चन्द्र प्रतिपुक्त अप्रसंस्थ हो तो,-पिशाच-पाथा होती है। (६) शांनि-राहु लग्नस्य हो तो, पिशाच-याथा होती है। (१०) जनस्य केन्द्र, पारपुरत या टुष्ट हो तो, पिशाच-याथा या चोर-भय होता है। दिखिय, भय-योग ते, २३)।

(१४) सूर्य, मंगल-शनि, एक साथ पष्ठस्थ हों तो, लँगड़ा होता है। (१६) पापटण्ट-शनि, पष्ठेश के साथ, व्यय-भाव में हो तो, लँगड़ा होता है। (१७) यदि शाश्रादाश्वाश्य राशिमें, पापयुक्त शनि-चन्द्र, नवमस्थ हों तो, लँगड़ा (खञ्ज) होता है। (१८) पापटण्ट-अष्टमेश, नवमेश, किसी पापप्रह के चतुर्थ स्थान में हों तो, जंवा-चैकल्य होता है। (१६) सूर्य-शनि लग्न में, चन्द्र-शुक्र से दृष्ट हों और सूर्यप्रहण का समय हो तो, अपयश या लिंग कटता है। (२०) लग्नस्थ ग्रुक पर, शनि की दृष्टि हो तो, कमर में विकलता होती है। (२१) चतुर्थ में ग्रुक हो स्रोर किसी भाव में, एक साथ मंगल-वुध-गुरु-शनि हों तो, कमर, हाथ, पैर, विकल होते हैं। (२२) सूर्य-चन्द्र-शनि एक साथ, ब्रठवें या ब्राठवें भाव में हों तो, वाहु-पीड़ा होती है। (२३) तृतीय भाव में पापप्रह हों तो, वाहु-पीड़ा, वन्धु-पीड़ा, विस्मृति रोग होते हैं। (२४) सूर्य-चन्द्र एक साथ, केन्द्र में या अष्टम में हों तो, विकलांग तथा 'किं कर्तव्य विमूढ़' भाव होता है। (२४) पापटए मंगल, त्रिकोण में हो तो, विकलांग होता है। (२६) सप्तमेश या शुक्र, पापटण्ट-युक्त, निर्वल, अस्त, नीच के हों तो, विकलांग होता है। (२७) योग २६ वाँ हो तो, कभी-कभी स्वयं विकलांग न होकर, स्त्री विकलांग होती है। (२८) सभी पापग्रह केन्द्र में हों तो, सर्वांग विकल होता है। (२६) लग्नेश गुरु पर, शनि की दृष्टि हो तो, वात रोग होता है। (३०) लग्नेश गुरु का, शनि से (चार प्रकार में से कोई) सम्बन्ध हो तो, वात रोग होता है। (३१) यदि (क) गुरु लग्न में, मंगल सप्तम में (ख) शनि-मंगल लग्न में, गुरु सप्तम में, (ग) लग्नेश गुरु पर, मंगल की दृष्टि (घ) लग्नेश गुरु का, मंगल से सम्बन्ध हो तो, वातरोग होता है। (३२) गुरु लम में, शनि सप्तम में हो तो, वातरोग होता है। (३३) पापहष्ट ग्रुक्र-मंगल, सप्तम में हो तो, वातरोग या अयड-वृद्धि रोग होता है। (३४) लग्नेश और भौम त्रिक में हो तो, गठिया या शख से वाव होता है। (३४) लग्नेश, गुरु के साथ, त्रिक में हो तो, गठिया होता है। (३६) मंगल-युध-शुक्र एक साथ अथवा सूर्य-चन्द्र-युध-शुक्र एक साथ हों तो, हीनांग होता है। (३७) केतुयुक्त पछेश, पाप या भौम से दृष्ट सप्तमस्थ हो तो, पछेश की दशान्तर्दशा में हीनांग होता है। (३८) यदि सूर्य-ग्रुक एक साथ, शणध वें साव में हों तो, उसकी स्त्री हीनांग होती है। (३६) सप्तमस्थ शनि हो तो, स्त्री को वात रोग होता है। (४०) व्ययेश निर्वल हो, ऋरश्रह की राशि या नवांश या नीचांश में हो तो, अंग-विकलता होती है। (४१) व्यय में पापप्रह, व्ययेश पाप्युक्त हो तो, अंग-वैकल्य होता है। (४२) सर्य से दूसरे शनि, दशवें चन्द्रमा, सातवें मंगल हो तो, ऋंग-वैकल्य होता है। (४३) नीचांशस्थ पच्छेश, शनि युक्त हो तो, ५४ प्रकार के वायु रोगों में से, कोई वायु रोग होता है। (४४) प्राणट्वें भाव में मंगल, लग्न में शनि या शनि-युक्त चील-चन्द्र, व्यय में हो तो, वात रोग होता है।

नोट-इनमें ४-४-६ योग द्वारा, कभी-कभी गर्भ से ही, बाहु-पाद-मस्तक-विहीन ही, जन्म होता है।

### भय-योग

[ गृह, जल, चोर, अग्नि, पशु आदि का भय ]

(१) लग्न में राहु हो और लग्नेशस्थ-राशि वली हो तो, सर्प-भय होता है। (२) लग्नेश-पण्ठेश, राहुकेंतु के साथ हो तो, सर्प, चोर, अग्नि, पशु से भय होता है। (३) लग्न में राहु, लग्नेश-तिथिश का योग हो तो,
सर्प-भय होता है। (४) यदि सूर्य-शिन-राहु, एक साथ सप्तम में हों तो, सर्प-द्वारा पीड़ा होती है। (सोते
समय सर्प का काटना)। (४) पापग्रह से युक्त या ट्रण्ट शिन, द्वितीय भाव में हो तो, कुत्ते द्वारा पीड़ा होती है।
(६) द्वितीयेश के साथ, शिन हो अथवा शिन पर, द्वितीयेश की टिप्ट हो तो, श्वान-भय होता है। (७) लग्न
पर, मंगल-सूर्य की टिप्ट हो, गुरु-शुरू की टिप्ट न हो तो, वैल (साँड़) या अन्य पशु से भय होता है। (६) व्यय
या चतुर्थ भाव में, चन्द्र-मंगल-बुध-शुरू शिन के संयोग से, श्वान-भय होता है। (६) तृतीयेश के साथ, गुरु भी
लग्नस्थ हो तो, चतुष्पाद जीव से या गाय-वैल से पीड़ा होती है। (१०) धनु-मीन में बुध, मकर-कुम्भ में मंगल
हो तो, वन्य-पशु (व्याव्रादि) से भय होता है। (११) चन्द्र-मंगल एक साथ, छठवें या आठवें भावस्थ हों तो, सर्पभय होता है। (१२) धनभाव में राहु और गुलिक हो तो, सर्प-भय होता है। (१३) तृतीयेश के साथ, राहु
भी लग्नस्थ हो तो, सर्प-भय होता है। (१४) मंगल और गुलिक, एक साथ २ या म वें भाव में हो, धनेश से
टप्ट हो तो, श्रगाल (सियार, लेड़इया) से भय होता है।

[ ४४६ ]

हों तो, रवेत-कुए होता है। (२७) सूर्य-मंगल-रानि, एक साथ किसी भाव में हों तो, कुए रोग होता है (२०) पार-ग्रहों से पिरा चन्द्र, लानस्थ हो तो, रवेत-कुए होता है। (२६) कारकांश लग्न से, चतुर्थ भात में चन्द्रमा, केंद्र टए हो तो, तील कुए होता है। (२०) जब योग रह में, केंद्य-टिए न हीकर, ह्युक-टिएट हो तो, रवेत कुए होता है। (३१) ज्ञानेश या चन्द्र, मंगल-राहु या केतु से युक्त हो तो, सोरीर के एकांग में, रवेत-कुए होता है। (३२) ज्यवस्थ रानि, लग्नस्थ चन्द्र, भनस्थ मंगल, सम्मस्थ सूर्य हो तो, रवेत-कुए होता है। (३२) लग्नस्थ भीम, चतुर्थस्थ शांनि, अप्टमस्थ सूर्य हो तो, कुए रोग होता है। (३४) मेपस्थ तुथ, दशमस्य चन्द्र, शनि-मीम का योग, कहीं भी हो या दशम में हो तो, कुए रोग होता है। (३४) मिसुन, कर्क, भीन के नवांश में, चन्द्र-शनि एक साथ, भीम-युक्त या टप्ट हो तो, कुए रोग होता है। (३६) हुए, कर्क, वृत्तिक, मकर राशिस्थ पापमह, त्रिकोण से हों या त्रिकोण को हेरों तो, कुए रोग होता है।

नोट—आयुर्वेड मे ३६ प्रकार के छुए रोग बताये गये हैं। जिसमें दाद, साज, झाजन, उक्रीता ब्यादि वर्गरोग के प्रकार भी सम्मिलित हैं। अत्यव त्रण, चर्गरोग, कुए रोग, एक समान योगों पर, विचार पूर्वक निरचय करना चाहिए। जब कोई मतुष्य, गुरु से कपट, मित्र से चोरी या कृतकाता करता है तब उसे, कुए रोग का कप्ट होता है। इस रोग वाले को, सूर्य की ज्यासना करना चाहिए। जय चन्द्र, अलन्त दूषित हो जाता है तन कंजी श्रांख या सूर्यमुखी (वाल सफेद्र, छोण नेन-व्योति, नर्वांग से समान स्वेत-कृष्ट ) वाला बच्चा जन्म लेता है।

ग्रङ्ग-वैकल्य

आयुर्वेद से वास-पित्त-कर--इन्हों सीनों पातुओं के सेदोपसेद से, सभी रोगों की उत्सित बतायी गयों है। न्याय-दरीन-राग्त से वार्च को पञ्चमूनी में एक, कहा है। इसका गुण्य, स्पर्श बताया है। ज्योतिए-साक्ष में, स्वाति का बावुल्य तथा गुरू के आकारतरूर ( खतीस) कहा गया है। आयुर्वेद से--रारीर के अन्दर की वह वायु ही, सक्त हो हो। हो देश के अन्दर की वह वायु ही, सक्त हो है। इरिट्यों के वह वायु ही, सक्त हो है। इरिट्यों के कार्यों का सी पातु में स्वाति है। इरिट्यों के कार्यों का भी पातु में स्वति है। इरिट्यों के कार्यों कहा है। बरिट्यों के वायु हो। बरिट्यों के वायु हो। स्वति है। बरिट्यों के वायु हो। से स्वति के कार्यों की सीन से हो हो। वो हिप्यों के वायु हो। से सिन के कार्यों की सीन से कि वायु हो। से सिन के कार्यों से सिन के वायु हो। त्रि हो। विस्ति कर हो। हो। विस्ति कर हो। से सीन के वायु हो। विस्ति कर हो। से सीन के वायु हो। विस्ति हो। विस्ति हो। विस्ति हो। विस्ति हो। विस्ति हो। विस्ति हो। विस्ति हो। विस्ति हो। विस्ति हो। विस्ति हो। विस्ति हो। विस्ति हो। विस्ति हो। विस्ति हो। विस्ति हो। विस्ति हो। विस्ति हो। विस्ति हो। विस्ति हो। विस्ति हो। विस्ति हो। विस्ति हो। विस्ति हो। विस्ति हो। विस्ति हो। विस्ति हो। विस्ति हो। विस्ति हो। विस्ति हो। विस्ति हो। विस्ति हो। विस्ति हो। विस्ति हो। विस्ति हो। विस्ति हो। विस्ति हो। विस्ति हो। विस्ति हो। विस्ति हो। विस्ति हो। विस्ति हो। विस्ति हो। विस्ति हो। विस्ति हो। विस्ति हो। विस्ति हो। विस्ति हो। विस्ति हो। विस्ति हो। विस्ति हो। विस्ति हो। विस्ति हो। विस्ति हो। विस्ति हो। विस्ति हो। विस्ति हो। विस्ति हो। विस्ति हो। विस्ति हो। विस्ति हो। विस्ति हो। विस्ति हो। विस्ति हो। विस्ति हो। विस्ति हो। विस्ति हो। विस्ति हो। विस्ति हो। विस्ति हो। विस्ति हो। विस्ति हो। विस्ति हो। विस्ति हो। विस्ति हो। विस्ति हो। विस्ति हो। विस्ति हो। विस्ति हो। विस्ति हो। विस्ति हो। विस्ति हो। विस्ति हो। विस्ति हो। विस्ति हो। विस्ति हो। विस्ति हो। विस्ति हो। विस्ति हो। विस्ति हो। विस्ति हो। विस्ति हो। विस्ति हो। विस्ति हो। विस्ति हो। विस्ति हो। विस्ति हो। विस्ति हो। विस्ति हो। विस्ति हो। विस्ति हो। विस्ति हो। विस्ति हो। विस्ति हो। विस्ति हो। विस्ति हो। विस्ति हो। विस्ति हो। विस्ति हो। विस्ति हो। विस्ति हो। विस्ति हो। विस्ति हो।

(१) गुह-शांति एक साथ हों, वन्द्रमां (खपन्योति का) दरास्त्य हो, मंगल सप्तमस्य हो यो, खंग में विकलता (गिठया-लक्कादि) होना, सम्मव है। (३) शांन, मगल-राहु के साथ, सप्तम में हो खपवा निर्यंत सित हो तो, विकलाइ दोना है। (३) शांन से विविध्य मूर्य हो, दराम में वन्द्र, सप्तम में मंगल हो तो, निर्वल्लांग होता है। किसी मत से, पत्तमाय में यूर्य हो होना खायरक है। (४) पंचममाय के द्रेक्ताख में मंगल हो तो, निर्वल्लांग होता है। किसी मत से, पत्तमाय में यूर्य होता है। (४) योगा ४ या, नवम भाव के द्रेक्ताख में हो तो, वाद-रित होता है। (३) योगा ४ या, लाम के द्रेक्ताख में हो तो, मस्तक-रहित होता है। (७) राष्ट्र-चेत साम में हो, धाद लग्दम में हो तो, होय क्या क्षा के स्वरंत मार्थ के स्वरंत मों हो साम के हो, धाद लग्दम से हो तो, होता है। (७) युद्ध-मंत्रम में हो तो, होय क्या ता है। यह प्रसर्ध-दुति हो तो, हो स्वरंत में स्वरंत में हो तो, हो स्वरंत साम से, पत्तम में हो तो, हो साम के ता हो योग हो साम के ता ता है। यह ता है। यह ता हो योग हो साम के ता ता हो से हो तो, हो से क्या ता है। योग हो साम के ता ता हो योग हो साम के ता से हो तो, हो से क्या ता है। योग हो साम के ता ते हो तो, हो से क्या ता है। योग हो साम के ता से हो तो, वेरा हो साम के ता हो हो ते, हो से क्या ता है। योग हो साम के ता से हो तो, वेरा हो तो, हो साम के ता हो हो तो, से साम साम से से हो ते, वेरा हो तो हो हो ते हो हो हो हो हो तो हो हो तो हो तो हो हो ते हो तो हो हो तो हो हो तो हो हो तो हो हो तो हो हो तो है। हो तो हो तो हो तो हो तो हो तो हो तो हो तो हो तो हो तो तो हो तो हो तो हो तो हो तो हो तो हो तो हो तो हो तो हो तो हो तो हो तो हो तो हो तो हो तो हो तो हो तो हो तो हो तो हो तो हो तो हो तो हो तो हो तो हो तो हो तो हो तो हो तो हो तो हो तो हो तो हो तो हो तो हो तो हो तो हो तो हो तो हो तो हो तो हो तो हो तो हो तो हो तो हो तो हो तो हो तो हो तो हो तो हो तो हो तो हो तो हो तो हो तो हो तो हो तो हो तो हो तो हो तो हो तो हो तो हो तो हो तो हो तो हो तो हो तो हो तो हो तो हो तो हो तो हो तो हो तो हो तो हो तो हो तो हो तो हो तो हो तो हो तो हो तो हो तो हो तो हो तो हो तो हो तो हो तो हो तो हो तो हो तो हो तो हो तो हो तो हो तो हो तो हो तो हो तो हो तो हो तो हो तो हो तो हो तो हो तो हो तो हो तो हो तो हो तो हो तो हो तो हो तो

(१४) सूर्य, मंगल-शनि, एक साथ पष्ठस्थ हों तो, लँगड़ा होता है। (१६) पापटष्ट-शनि, पष्ठेश के साथ, व्यय-भाव में हो तो, लँगड़ा होता है। (१७) यदि शाशादा१०।१२ राशिमें, पापयुक्त शनि-चन्द्र, नवमस्थ हों तो, लँगड़ा (खड़ा) होता है। (१८) पापहण्ट-अष्टमेरा, नवमेरा, किसी पापप्रह के चतुर्थ स्थान में हो तो, जंवा-वैकल्य होता है। (१६) सूर्य-शनि लग्न में, चन्द्र-शुक्र से दृष्ट हों और सूर्यप्रहण का समय हो तो, अपयश या लिंग कटता है। (२०) लग्नस्थ शुक्र पर, शनि की दृष्टि हो तो, कमर में विकलता होती है। (२१) चतुर्थ में शुक्र हो और किसी भाव में, एक साथ मंगल-वुध-गुरु-शनि हों तो, कमर, हाथ, पैर, विकल होते हैं। (२२) सूर्य-चन्द्र-शनि एक साथ, छठवें या आठवें भाव में हों तो, वाहु-पीड़ा होती है। (२३) तृतीय भाव में पापग्रह हों तो, वाहु-पीड़ा, वन्धु-पीड़ा, विस्मृति रोग होते हैं। (२४) सूर्य-चन्द्र एक साथ, केन्द्र में या अष्टम में हों तो, विकलांग तथा 'किं कर्तव्य विमृढ़' भाव होता है। (२४) पापटए मंगल, त्रिकोण में हो तो, विकलांग होता है। (२६) सप्तमेश या श्रुक्र, पापटण्ट-युक्त, निर्वल, अस्त, नीच के हों तो, विकलांग होता है। (२७) योग २६ वाँ हो तो, कभी-कभी स्वयं विकलांग न होकर, स्त्री विकलांग होती है। (२८) सभी पापप्रह केन्द्र में हों तो, सर्वांग विकल होता है। (२६) लग्नेश गुरु पर, शनि की दृष्टि हो तो, वात रोग होता है। (३०) लग्नेश गुरु का, शनि से (चार प्रकार में से कोई) सम्बन्ध हो तो, वात रोग होता है। (३१) यदि (क) गुरु लग्न में, मंगल सप्तम में (ख) शनि-मंगल लग्न में, गुरु सप्तम में, (ग) लग्नेश गुरु पर, मंगल की दृष्टि (घ) लग्नेश गुरु का, मंगल से सम्बन्ध हो तो, बातरोग होता है। (३२) गुरु लग्न में, शनि सप्तम में होतो, वातरोग होता है। (३३) पापटब्ट शुक्र-मंगल, सप्तम में हो तो, वातरोग या अण्ड-वृद्धि रोग होता है। (३४) लग्नेश और भीम त्रिक में हो तो, गठिया या शस्त्र से घाव होता है। (३४) लग्नेश, गुरु के साथ, त्रिक में हो तो, गठिया होता है। (३६) मंगल-वुध-ग्रुक एक साथ अथवा सूर्य-चन्द्र-वुध-ग्रुक एक साथ हों तो, हीनांग होता है। (३७) केतुयुक्त पछेश, पाप या भौम से दृष्ट सप्तमस्थ हो तो, पछेश की दशान्तर्दशा में हीनांग होता है। (३८) यदि सूर्य-शुक्त एक साथ, शणह वें भाव में हों तो, उसकी स्त्री हीनांग होती है। (३६) सप्तमस्थ शनि हो तो, स्त्री को वात रोग होता है। (४०) व्ययेश निर्वल हो, क्रूरवह की राशि या नवांश या नीचांश में हो तो, श्रंग-विकलता होती है। (४१) व्यय में पापप्रह, व्ययेश पाप्युक्त हो तो, श्रंग-वैकल्य होता है। (४२) सूर्य से दूसरे शिन, दशवें चन्द्रमा, सातवें मंगल हो ता, अंग-वैकल्य होता है। (४३) नीचांशस्थ पच्ठेश, शनि युक्त हो तो, 48 प्रकार के वायु रेगों में से, कोई वायु रोग होता है। (४४) प्राज्य में मंगल, लग्न में शनि या शनि-युक्त चीण-चन्द्र, व्यय में हो तो, वात रोग होता है।

नोट-इनमें ४-४-६ योग द्वारा, कभी-कभी गर्भ से ही, बाहु-पाद-मस्तक-विहीन ही, जन्म होता है।

### भय-योग

# [ गृह, जल, चोर, अग्नि, पशु आदि का भय ] -

(१) लग्न में राहु हो और लग्नेशस्थ-राशि वली हो तो, सर्प-भय होता है। (२) लग्नेश-पष्ठेश, राहु-केतु के साथ हो तो, सर्प, चोर, श्राग्न, पश्च से भय होता है। (३) लग्न में राहु, लग्नेश-तियेश का योग हो तो, सर्प-भय होता है। (४) यदि सूर्य-शिन-राहु, एक साथ सप्तम में हों तो, सर्प-द्वारा पीड़ा होती है। (सोते समय सर्प का काटना)। (४) पापप्रह से युक्त या टष्ट शिन, द्वितीय भाव में हो तो, श्रुत्ते द्वारा पीड़ा होती है। (६) द्वितीयेश के साथ, शिन हो अथवा शिन पर, द्वितीयेश की दृष्टि हो तो, श्रुत्तान-भय होता है। (७) लग्न पर, मंगल-सूर्य की दृष्टि हो, गुरु-शुक्र की दृष्टि न हो तो, वेल (साँड़) या अन्य पश्च से भय होता है। (५) व्यय या चतुर्थ भाव में, चन्द्र-मंगल-बुध-शुक्र-शिन के संयोग से, श्रुत्त-भय होता है। (६) तृतीयेश के साथ, गुरु भी लग्नस्थ हो तो, चतुष्पाद जीव से या गाय-वेल से पीड़ा होती है। (१०) धनु-मीन में बुध, मकर-कुम्भ में मंगल हो तो, वन्य-पश्च (व्याव्रादि) से भय होता है। (११) चन्द्र-मंगल एक साथ, छठवें या आठवें भावस्थ हों तो, सर्प-भय होता है। (१२) धन्माव में राहु और गुलिक हो तो, सर्प-भय होता है। (१३) तृतीयेश के साथ, राहु भी लग्नस्थ हो तो, सर्प-भय होता है। (१४) मंगल और गुलिक, एक साथ २ या म वें भाव में हो, धनेश से हण्ट हो तो, श्रुगाल (सियार, लेड़इया) से भय होता है।

(१४) सूर्यपुक्त पष्ठेश, धनभावस्थ हो तो, शृगालादि पशु से भय होता है। (१६) यदि कर्क या चोर या अग्नि से भय होता है। (२३) लान में केंतु, पाषयुक्त या दृष्ट हो तो, चोरभय या पिशाच-वाथा होती है। (दिरित पिशाच दोष नं० १०) (२४) पच्छेश, राहु या केतु से बुक्त हो तो, पर्प, चार या झीन से अब होता है। (२४) नवमेश, पण्डस्थ होकर, पण्डेश से हुए था कुछ हो तो, बोर या खीन से अय होता है। (२६) पष्टेश, रानि-मंगल ने युक्त हो तो, चोर खानिमथ होता है। (२०) लान-खाट्सम्ससम में सूर्य, भीमन्दृष्ट हो तो, फोड़ा-फुन्सी, अग्नि या दुव्टजन से भय होता है। (२८) ११२।अद वें भार में, भीम को सूर्य देखता हो तो, फोड़ा-फुन्सी, त्रान्नि या दुर्जन से भय होता है। (२६) शदाला१२ वे भावस्थ, गुलिक-मगल को सूर्य देखता हो ती, फोड़ा, स्थान, दुर्जन से भय होता है। (३०) पब्टेस, भीमयुक्त हो तो, श्रान्निभय होता है। (३१) लग्नस्य कृरमह ( सूर्य-राहु ) पर, पापमह ( मं रा. के ) की दृष्टि हो तो, श्रामिभय होता है। (३२) चोराचन्द्र दशमस्य हो, भीम नवसस्य हो, शनि लग्नस्य हो, सुर्य पंचमस्य होतो, धूमान्निभय, कारागार (वन्धन), चोट द्वारा पीड़ा होती है । (देखिए कारागार योग १४)। (३३) नवम में मंगल हो तो, श्राम या विष से भय होता है । (३४) लग्नस्थ मंगल-शनि पर, सूर्य की दृष्टि हो तो, शस्त्रभय होता है। (३४) पण्ठेश, पण्ठस्थ हो तो, जाति शत्र-भय होता है। (३६) पंचमेश, ६ या १२ वे भावस्थ हो तो, पुत्र से शत्रुता तथा भय होता है। (३०) लग्नेश-पंचमेश की परस्पर रात्रुता हो अथवा पंचमेरा पष्ठस्थ होकर, लानेश से रेष्ट हो तो, पुत्रशत्रुता से भय होता है। (३८) लमेरा से, सुरोरा-लाभेरा की रात्रुता हो अथवा सुलेरा, पापमह से युक्त हो प्रथम लग्नेरा से, पष्ठमाब में, सुरोरा हो व्यथवा सुखेश, पण्ठभाव में हो तो, माता की शतुका से भय होता है। (३६) लग्नेश-दशमेश की, परस्पर रावता हो अथवा लग्न या लग्नेस से, पष्ठ भाव में, दशमेश हो अथवा त्रिकस्थ पंचमेश पर, लग्नेश की या राह-मंगल की टिव्टि हो तो, पिता की शत्रता से भय होता है। (४०) पव्टेश निवनी, शत्रहण्ट-युक्त या पापहण्ट-युक्त हो तो, शत्रु-भय होता है।

### कारागार ( बन्धन, जेल, रोग ) योग

(१) पक-पक या दोनों या वीन-वीन मह एक साथ—दूसरे-बारहवें या वीसरे--वारहवें या चीसरे-दूसरें या पायम नववें वा हवें न्यावें हों तो, प्रेंखला (बडीर, इधकड़ी) से बदनेगा हाता है। पायमहरोग से पत्पन, प्रथमहर देगे से, बुदकार में होता बदाया गया है। यह, होनों म्थानों से ग्रुप्तवह ही हो तो, री-वन्धन से पदसर, कुछ काल के लिये साधारण स्वतन्त्रता नट्ट हो तो हो है। स्वतन्त्रता का दिनाश होता है। साधारण रूप से पला-फिरना, मिलना-जुलना, प्रावा-पिहनना, सादि वार्ता में, जर रसन-द्वान नट होता है तभी, कारागार में राज्य हाता, मिलना-जुलना, प्रावा-पिहनना, सादि वार्ता में, जर रसन-द्वान नट होता है तभी, कारागार या रोग-यस्त स्थिति होती है। कमे-वन्धन (देह-धारण), विदेशी राज्य (जिकास-यन्धन) भी होते हैं। जब उन पायवहाँ के साथ गुभमह भी हों, ग्रुपस ही हॉल हो खया। जिन स्थानों में पायमह हो, जनक स्थामी, किसी ग्रुपमह है से हिन्द-श्वीत करते हों तो, खुक्समा, साधारण यम्पन (जब्दवन्दन) या परोप्तहार प्रधान (कुक्स में नहीं) वा खसरव-अपराध पर, मुक्समा होना खाद प्रधान होते हैं। (२) दमरे-बारहवें या पायमह क्षम में पायमह होते हैं। (३) दमरे-बारहवें या पायमह स्थानों से, पत्पन स्थानों से, पत्पन-भंगी होता है। यदि इस धानों से, पत्पन के सवाये पर्वे ही वो, रज्य (रस्ती) से वपन होता है। ग्रंसवा (जीतोर) राजु (रस्ती) हार, हो से, एक्स के सवाये पर्वे हैं। ररजु (रस्ती) से वपन होता है। श्रेसवा (जीतोर) राजु (रस्ती) हार, हो से, एक्स के सवायों पर्वे हैं। ररजु (रस्ती) से तर होता है। श्रेसवा (जीतोर) राजु (रस्ती) हार, हो से, एक्स के सवाये पर्वे हैं। ररजु (रस्ती) से वपन होता है।

(३) सरलता के लिए, स्थानों के नाम द्विद्वीदश, चतुर्थ-दशम, त्रिकीस, रिपु-रन्ध्र कहिए तो, अधिक अच्छा रहेगा। यदि इनमें, एक या अधिक स्थानों में पापप्रह हों अथवा इन स्थानों में, पापप्रह की दृष्टि हो, अथवा इन भावेशों के साथ, पापप्रह का सम्बन्ध हो तो, कारागार, हवालात, राजदण्ड, द्रव्यदण्ड होता है। कृपया, इस योग का फल, खूब सोच-सममकर किहयेगा। क्योंकि प्रायः सभी कुण्डलियों में, लागू हो जायगा। वन्धन के लिए, युगुल स्थान ( द्विद्वीद्श आदि ) तथा रोग के लिए, एक ही स्थान पर ध्यान देना पड़ेगा। (४) जन्मलग्न मिथुन-कन्या-तुला-क्रम्भ हो तो, श्रृंखला-बन्धन। कर्क-मकर-मीन में, किले के अन्दर बन्धन। धतु-मेष-वृप में, रज्जुवन्धन । वृश्चिक में नजरवन्द या द्रव्य-द्र्य होता है । सिंह लग्न वाला तो, स्वयं वन्धन करने वाला हो सकता है। यह योग तभी लागू होंगे, जब पूर्वोक्त तीन प्रकार में से, कोई योग लागू हों। (४) चतुर्थ भाव में, सूर्य या मंगल हो और दशम में शनि हो तो, कारागार या फाँसी होती हैं। (६) लम्नेश, षष्ठेश के साथ, केन्द्र-त्रिकोण में राहु-केतु से दृष्ट या युक्त हो तो, बन्धन होता है। (७) लग्नेश, पष्ठेश के साथ, शनि एक साथ नवम में हो तो, वन्धन होता है। (=) सूर्य-शुक-शनि, एक साथ नवम में हो तो, घृणित कार्य में राजदण्ड होता है। (६) द्वितीय-पंचम में पापप्रह हो तो, बन्धन, धनबन्धन, द्रव्य-दण्ड, ऋणी को जेल, जुर्माना के बदले जेल, चोर को जेल ( धन के कारण ) होती है । (१०) बुधदोष के कारण, व्यापारी, वकील, डाक्टर को राजदण्ड। शनि के कारण, चोर या साधु को राजदण्ड। मंगल के कारण, डकैत या करल करने वाला या राजा को राजदण्ड होता है। व्लेक-मार्केटिंग, घोखा देना, बुध का काम। अन्धेरे में या विश्वासघात करना, शनि का काम। वीरता करना, मंगल का काम है। अन्य श्रह वाले, प्रायः अपराधी नहीं होते। शनि श्रीर मंगल के कारण, जेल भरी रहती है। शरीफ-बदमाश, बुध के कारण होते हैं। (११) नवम-द्वादश में, पापमह हों तो, बन्धन होता है। (१२) सर्प-निगड-आयुध, देवकाण में लग्न हो और देवकाणेश पर, पापमह की दृष्टि हो तो, कारागार होता है। सपै में कारागार। निगड में वेंड़ी-वन्यन। ऋायुथ में वेंत आदि लघुदएड। (१३) यदि वारहवें भाव में पापराशि, पापयुक्त-दृष्ट, व्ययेश का नवांशेश पापबह हो, सूर्य निर्वल (नीच, नीचांश, प्रहण-समय, पापटप्ट, पापयुक्त ) हो तो, कारागार होता है। (१४) पाप-युक्त-दृष्ट चन्द्र दशम में, मंगल नवम में, शनि लग्न में, सूर्य पंचम में हो तो, कारागार में चोट द्वारा या धूमाग्नि द्वारा मृत्यु होती है।

नोट—सर्पे —वृश्चिक का पहिला-दूसरा, कर्क का दूसरा-तीसरा, मीन का तीसरा देकाए। अथवा कर्क का द्वितीय, वृश्चिक का प्रथम, मीन का अन्तिम देकाए। आयुध—वृश्चिक का द्वितीय देकाए। निगड —मकर का प्रथम देकाए। मतान्तर से, वृश्चिक का द्वितीय भी। विहंग —सिंह का प्रथम देकाए। मतान्तर से, मकर का प्रथम भी।

# चिन्ता-योग

(१) लग्नेश और चन्द्रमा, जिस स्थान में बैठता है या जिस भाव को देखता है, उस भाव के पदार्थों की चिन्ता, जीवन में विशेष होती है। (२) दराम में मंगल हो तो, स्थान या घर या पद या खेती की चिन्ता होती है अथवा त्रिक में मंगल हो तो, सुख की चिन्ता होती है अथवा त्रिक में गुरु हो तो, वाहन-आभूपण-वस्न की चिन्ता होती है अथवा त्रिक में चन्द्र-श्रुक हो तो, राजचिन्ह की चिन्ता होती है। (३) गुरु शाजि वें भावस्थ हो तो, पुत्र की चिन्ता होती है। (३) पंचम भाव में वुध हो तो, बुद्धि या परीचा, विवाद-विजय, व्यापारिक, कूटनीति कार्य, चौर कार्य की चिन्ता होती है। (४) त्रिकोण में सूर्य हो तो, पिता या वन्धु की चिन्ता होती है। (६) शाज वें भावस्थ श्रुक हो तो, यात्रा की चिन्ता होती है। (७) अष्टमस्थ बुध हो तो, मुक्ति, इंश्वर, मृत्यु की चिन्ता और व्ययस्थ बुध में, ऋण की चिन्ता होती है। वे योग, प्रश्न-लग्न द्वारा भी देखकर मृक्तप्रस्त वता सकते हैं।

जातक-दीपक િ ૪૬૦ી जन्मर्च द्वारा रोग-ज्ञान श्र. —वातज्वर, श्रधौगपीड़ा, मतिश्रम, निद्रानाश स्या. —अनेक व्यथाएँ भ. —तीव्रवर, त्रातस्य, छुर्दि आदि त्रनेक रोग वि. —कुच्चिशुल, सर्वाग-पीड़ा अनु. —तीवज्वर, शिरपीड़ा, सर्वांग-कष्ट —श्रतिदाह, उदरशुल, नेश्रपीड़ा, श्रनिद्रा रो. -ज्वर, कुच्चिशूल, शिरपीड़ा, प्रलाप ञ्. - ज्याकुलता, पित्तरोग, कम्पन मु. - त्रिदोपरोग, चर्मरोग, ऋर्घांग-पीड़ा मृ —उदररोग, मुखरोग, त्रिदोप-ज्वर श्राः —ज्वर, सर्वाग-पीडा, त्रिदोप,श्रनिद्वा प्या. -शिरपीड़ा, कम्पन, महाकष्ट पुन. —ज्वर, कटिवोड़ा, शिररोय उपा. - उदरशूल, कटिपीड़ा, प्रलाप थ. -- त्रतीसार, सर्वांग-पोड़ा, त्रिदोप-ज्वर यु. - ज्वर, शूल, महाकटकारी रोग ध. -मूत्रकृच्छु, रक्तातिसार, ज्वर, कम्पन रले -सर्वांग-पोड़ा, पर के रोग, मृत्यु-सम कट श. -वातन्त्रर, कष्ट, सम्निपात-भय —अर्थाग-वोड़ा, शिर-वीड़ा एमा. -शिरपीड़ा, त्रिदोप, वमन, व्यथता पुना -- ज्वर, शिररोग, सर्वांग-पीडा उँ*सा*.—कुद्दिशुल, ज्वर, सर्वांग-पोड़ा उमा —शूलब्बर, ऋतीसार, कामला, वातरोग रं. —चित्तविद्धिप्त, ब्यर, ऊरुशूल, वात-पित्त रोग *हस्त.*—ऋपच, उदरशूल, स्वेद, सर्वांग पीड़ा नि. — अनेक रोग, महाकष्ट नोट- पृष्ठ २२६ का, श्रश्विनी नचत्र है। लग्न या चन्द्र द्वारा रोग तुला —यस्ति, गुर्दे के रोग, चर्म। मेव -शिररोग, विषमज्वर, मृगी, स्वध्नदोष. वृश्चि.—मृत्राशय, त्तत, स्नायुरोग, भगन्दर, रक्त-थनिद्रा, नेत्ररोग। पित्त, मल-मूत्र रोग। ्रवृप —मुखरोग, ब्रह्म, शोथ, मेद-वृद्धि, कल्ठनली धनु —जंबा, श्रपस्मोर, पद्माघात, नितम्ब-पीडा, रोग, मस्तिक के ऋधोभाग के रोग। बुटने के रोग, धमनियों में विकार। मिथु.-वचस्थल, गठिया, निमोनिया, आमवात, मकर-चुटना, कुष्टरोग, स्लीपद (हाथीपॉव), दन्त-चय, श्वास-कासादि, फुस्फुस रोग। रोग, ऋस्थि-सन्धि रोग। कुम्म-पिंडुरी, सहसा-चत, मॉस-चत, स्नायु रोग, कर्क —हृदय, कैन्सर, जलोदर, विस्फोटक, उदररोग। श्वासनली रोग, रक्त-विकार। सिह-भुजा, श्रविमान्य, श्रजीर्ख, निर्वलता,मधुमेह, च्च्य, रसवाहिनी-नाडी-विकार। हृदयरोग, यक्रतविकार। भीन --पैर, राजयक्ष्मा, श्रॉत का श्रयरोग। कन्या-यद्भकोष्टवा, शुप्त, श्रातरोग, वीर्यदोष, प्लीहा। केवल ग्रह द्वारा रोग सूर्ये -- आत्मा, पित्त, हृदय, मस्तिष्क, हृदफूटन, ज्वर, अस्थि, मर्मस्थल पीड़ा, भाद्रपद के रोग। चन्द्र —मन, वसस्यल, गर्भाशय, रक्तप्रन्थि, शीत, वातकफ, ब्यर, पाचन-विकार, सापन के रोग। मंगल-पित्त, कान, नरा, कपाल, मॉसपेशी, ज्वर, वमन, स्नायु, शोध, वैशास-मार्गशीर्प के रोग । बुथ - उदर, बुद्धि, जीभ, फेरुड़ा, बाँव, स्नायु, वित्त, त्रिदोष, मूर्खा, चर्म, ब्रापाद-ब्राहिवन् के रोग। गुरु --जंपा, गुर्दे, मांस, मेद, वायु, रक्त, धमनियाँ, निमानिया, पर्वावृद्धि, स्थूलवा, पीय-चैत्र के रोग । शुक्र -वीर्य, गर्भाराय, नेत्र, वातस्थल, उत्पादक-स्थल, क्रम्नवात, क्रम्झ, रसमली, ज्येष्ठ-कार्तिक के रोग।

देतुं —वाश्व-समान रोग, सर्वाग-रूप्ट, पैर रोग, वायु रोग, मजा रोग, स्लेप्मा-विकार, रुखता के रोग । ट्रेप्काण द्वारा रोग पहिले प्रताया जा चुका है कि, प्रत्येक राशि के बीन-बीन ट्रेप्काण होते हैं। ऋगे वाले पक ६२ से देखिए। यदि किसी लान के प्रथम ट्रेप्काण से जन्म हो तो, प्रथम ट्रेप्काण के थेगों को लिसकर, जिस भाष के,

र्शान —पैर, पुटने, वायु-पित, सर्वागपीझा, मजारोग, कर सुखना, रूपुता, माप-मास्गुन के रोग । राहु —वात-पित्त, स्वाकुलता, पैर रोग, वायु रोग, मजा रोग, स्तेष्मा रोग, रूपुता के रोग । जिस द्रेष्काण में, जो यह वैठा हो, उस यह को, उसी द्रेष्काण में लिखकर, यह के अनुसार, यंग में तिलादि का ज्ञान करना चाहिए। इसी प्रकार, द्वितीय द्रेष्काण में जन्मवाल के लिए, द्वितीय द्रेष्काण के, यंग-विभाग पर एवं तृतीय द्रेष्काण में, तृतीय अंग-विभाग पर, यह स्थापन करके, फल जानिए। जिस द्रेष्काण में पापयह हो या पापयह की हिट हो तो, उस द्रेष्काण के अंग में त्रण होना, सम्भव है। यदि इस पापयह पर, शुभहिट या युति हो तो, तिल-मसा-लहसुन आदि चिन्ह होता है। यदि यह स्वगृही, स्थिरराशि, स्थिरनवांश में हो और साथ में शिन हो तो, वह चिन्ह जन्म से ही होता है; अन्यथा जन्म के वाद, यह इत घाव (त्रण), योगकारक यह की दशान्तद्शा में होता है।

### ग्रह-चिन्ह

सूर्य —लकड़ी द्वारा चोट, पशु के श्राघात से घात्र होता है। चन्द्र —(चीए होने पर) जल-जन्तु के द्वारा, सींगवाले पशु के श्राघात से, तरल-पदार्थ (तेजात्र श्रादि) से पात्र होता है। मंगल—त्रण, फोड़ा-फुन्सी, श्रानि, विप (सपीदि), शस्त्रद्वारा घात्र होता है। वुध—(सपाप) भूमि पर गिरने से (पतनात्), ढेला-ईंट की चोट से घात्र होता है। शानि—पत्थर की चोट से, जल या शीत-विकार से, वातरोग द्वारा घात्र होता है। सूर्य-चन्द्र—शत्रुगृही या पापगृही हो तो, त्रण तथा शुभट्ट युति होने से, तिल-मसा श्रादि होता है। गुरुशुक्र या पूर्णचन्द्र या शुभवुध की युति या दृष्टि से, कोई चिन्ह (त्रण्) नहीं हो पाता। हाँ, कभी तिलादि होना सम्भव है। यदि किसी देष्काण-श्रंग के, तीन-प्रह शुभ या पाप हों, इनके साथ चौथा प्रह बुध हो तो, उस श्रंग में घात्र, अवश्यमभावी है।

## श्रंग-द्रेष्काण-चक्र ६२

| <del></del> |          |         |         |         |         |         |                                        | 7        |          |            |               |         |         |           |              |
|-------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------------------------------|----------|----------|------------|---------------|---------|---------|-----------|--------------|
|             |          | प्रथ    | म ।     | द्वित   | तीय     | तृतं    | ीय                                     |          |          | সং         | थम ।          | द्वि    | तीय     | तृत       | ीय           |
| क्रम        | भाव      | द्रेष्क |         | _       | हाण     | _       | ग्णा                                   | क्रम     | भाव      | देह        | <b>ज्ञा</b> ण | देख     | काण     |           | हास          |
|             |          | χι.     | . 0     |         | 1110    |         | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | <u> </u> | <u> </u> |            | 7             |         |         | 1 25      |              |
| ₹           | लग्न     |         | मस्तक   | वाँया   | नेत्र   | वाँया   | नेत्र                                  | 38       | दारा     | •••        | मुख           | दाहिर्न | ो दाढ़ी | दाहिनी    | दाढ़ी        |
| २           | "        | • • •   | कएठ     | •••     | कएठ     | "       | कन्धा                                  | २०       | "        | • • •      | नाभी          | •••     | नाभि    | दाहिन     | । पेट<br>-   |
| ३           | "        | •••     | वस्ति   | • • • • | वस्ति   | •••     | वस्ति                                  | २१       | "        | •••        | सुप्ती        | • • • • | सुप्ती  | ••••      | सुप्ती       |
| 8           | धन       | दाहिन   | ा नेत्र | •••     | मस्तक   | • • •   | मस्तक                                  | २२       | त्र्यायु | वाँया      | दाढ़ी         | •••     | मुख     | •••       | मुख          |
| ሂ           | "        | "       | कन्धा   | दाहिन   | । कन्धा | • • • • | कण्ठ                                   | २३       | 32       | >>         | पेट           | वायाँ   | पेट     | •••       | नाभि         |
| દ્          | 25       | "       | लिंग    | "       | लिंग    | दाहिन   | गलिंग                                  | २४       | 37       | 77         | पिंडुरी       | "       | पिंडुरी | वायाँ     | पिंडुरी      |
| v           | ∤ भ्रातृ | "       | कान     | "       | नेत्र   | "       | नेत्र                                  | २४       | धर्म     | "          | गाल           | "       | दाढ़ी   | "         | दाढ़ी.       |
| =           | ; "      | ,,      | भुजा    | "       | भुजा    | ,"      | कन्धा                                  | २६       | "        | "          | हृद्य         | 77      | हृद्य   | "         | पेट          |
| 8           | - 27     | "       | ऋग्र    | 5 "     | ऋरड     | "       | ऋरड                                    | २७       | ì        | "          | घुटना         | "       | घुटना   | ,,        | घुटना        |
| १०          | 🏻 सुख    | >>      | नाक     | ,,,     | कान     | "       | कान                                    | २६       | कर्म     | "          | नाक           | "       | गाल     | 77        | गाल          |
| १           | "        | "       | पञ्जर   | "       | पञ्जर   | "       | भुजा                                   | २६       | 1        | "          | पञ्जर         | "       | पञ्जर   | "         | हृद्य        |
| 3.          |          | "       | जंघा    | "       | जंघा    | 227     | जंघा.                                  | ३०       |          | 77         | जंघा          | "       | जंघा    | 77        | जंघा         |
| \$.         | , –      | "       | गाल     | "       | नाक.    | "       | नाक                                    | 38       | . ]      |            | कान           | . 22    | नाक     | "         | नाक          |
| 8           |          | 33      | हृद्र   | Γ ."    | हृद्य   | 77      | पञ्जर                                  |          | , ,      |            | . भुजा        | 2 22    | भुजा    | <b>33</b> | पञ्जर        |
|             | x "      | . "     | ्घुटः   |         | ्धुटन   | r   "   | घुटना                                  |          | .,       | 75,        |               | "       | अएड     | "         | अएड          |
|             | ६ रिष्   | , "     | दार्द्  | 7 "     | गाल     | 77      | गाल                                    | 3        | 1 7      | <b>4</b> " | नेत्र         | . 23    | कान     | 17,77     | कान          |
| ξ           | S        | ; "     | पेट     | . 77    | ਧੇਣ     | . "     | 634                                    |          |          | 5 5 22.    | . कन्धा       | "       | कन्धा   | "         | भुजा         |
| 8           | 5 "      | 1 "     | े पिंडु | हो : "  | पिंडुर  | ते "    | ं पिंडुर् <b></b>                      | ो वि     | ξ "      |            | लिंग          | . 27    | लिंग,   | 37        | जिंग<br>लिंग |

[ 880 ] िजातक-दीपक जन्मर्च द्वारा राग-ज्ञान श्र. —वातव्यर, श्रधांगपीड़ा, मतिश्रम, निद्रानाश स्याः —श्रनेक व्यथाएँ म. —तीत्रज्वर, श्रालस्य, छुर्दि श्रादि श्रनेक रोग वि. -कुचिश्रुल, सर्वाग-धीडा —अतिदाह, उदरशूल, नेत्रपीड़ा, अनिद्रा श्रनु. —वीश्रन्तर, शिरपीड़ा, सर्वाग-कष्ट रो. —ज्वर, कुच्चिशुल, शिरपीड़ा, प्रलाप ञे. - ज्याकुलता, पित्तरोग, कम्पन म. - त्रिदोपरोग, चर्मरोग, श्रधांग-पोड़ा —उदररोग, मुन्तरोग, त्रिदोप-ज्वर श्राः —ज्यर, सर्वांग-पीड़ा, त्रिदोप,श्रानद्रा पुषाः —शिरपीड़ा, कम्पन, महाकष्ट पुन. -- ज्वर, कटिपोड़ा, शिररोग उपा. —उदरशूल, कटिपीड़ा, प्रलाप च्यर, शूल, महाकटकारी रोग अ. —श्रवीसार, सर्वाग-पोड़ा, त्रिदोप-ज्वर रले -सर्वाग-पोड़ा, पैर के रोग, मृत्यु-सम कष्ट ध. -मूत्रकृच्छ्र, रक्तातिसार, ज्वर, कम्पन म -अर्घाग-पोड़ा, शिर्-पोड़ा रा. -वावज्वर, कप्ट, सन्निपात-भय पूरा. —ज्वर, शिररोग, सर्वांग-पीड़ा पुनाः -शिरपीड्ग, त्रिदोप, वसन, व्यप्रता उता.-कुत्तिश्रल, उनर, सर्वाग-पोड़ा . उमा —शूलब्बर, श्रतीसार, कामला, वातरोग हस्त.—श्रपच, उदरशूल, स्वेद, सर्वांग पीड़ा रं. —चित्तविद्धिप्त, इयर, ऊरुशुल, वात-पित्त रोग नि — अनेक रोग, सहाकष्ट नोट-- पृष्ठ २२६ का, श्रारेवनी नक्त्र है। लग्न या चन्द्र द्वारा रोग मेप —शिररोग, विषमन्त्रर, मृगी, स्थप्नदोष. तुला --वस्ति, गुर्दे के रोग, चर्म । ष्मनिद्रा, नेश्ररोग। वृश्चि.--मूत्राशय, त्तत, स्नायुरोग, भगन्दर, रक्त-्रवृप -- मुस्ररोग, व्रण, शोथ, मेद-वृद्धि, कण्ठनली पित्त, मल-मूत्र रोग। रोग, मस्तिक के अधीभाग के रोग। धनु —जंघा, अपस्मोर, पत्ताधात, नितम्ब-पीड़ा, घुटने के रोग, धमनियों में विकार। मिथु.-वत्तस्थल, गठिया, निमोनिया, त्रामवात, त्त्रय, रवास-कासादि, फुस्फुस रोग। मकर-धुटना, कुष्टरोग, स्लीपद (हाथीपॉव), दन्त-रोग, ग्रस्थि-सन्धि रोग। कर्क —हृदय, कैन्सर, जलोदर, विस्फोटक, उदररोग। कुम्म-पिंडुरी, सद्दसा-चत, मॉस चत, स्नायु रोग, सिंह-भुजा, अग्निमान्य, अजीर्ख, निर्वलवा,मधुमेह, श्वासनली रोग, रक्त-विकार। श्चय, रसवाहिनी-नाडी-विकार।

हृदयरोग, यकृतविकार।

कन्या—बद्धकोष्ठता, गुप्त, चाँतरोग, बीर्यदोप, प्लीहा। केवल प्रहद्वारा रोग सूर्य - आत्मा, पित्त, हृदय, मस्तिष्क, हृदृफुटन, ब्वर, श्रस्थि, मर्मस्थल पीड़ा, भाद्रपद के रोग।

गुर -जंबा, गुर्दे, मांस, मेद, वायु, रक्त, धमनियाँ, निमोनिया, चर्वीवृद्धि, स्यूलंता, पीप-चैत्र के रोग। शुक्र -वीर्य, गर्भाशय, नेत्र, वातस्थल, उत्पादक-स्थल, कफ बात, फेसड़ा, रसनली, ज्येष्ट-कार्तिक के रोग। शनि -पैर, घुटने, वायु-पित्त, सर्वागपीड़ा, मजारोग, कफ सुखना, रूसता, माध-फाल्गुन के रोग।

चन्द्र —मन, वचस्थल, गर्भाशय, रच्छान्थ, शीत, वातकफ, ब्वर, पाचन-विकार, सावन के रोग। मंगल-पित्त, कान, नस्त, कपाल, मॉसपेशी, ब्वर, वमन, स्नायु, शोध, वैशास-मार्गशीर्प के रोग । बुध - उदर, बुद्धि, जीभ, फेफड़ा, आॅत, स्नायु, पित्त, त्रिदीप, मूर्छी, चर्म, आपाद-आरिवन के रोग।

राजयक्ष्मा, श्रॉत का चयरोग।

राहुं —वात-चित्त, व्याकुलता, वैर. रोग, वायु रोग, मजा रोग, ख्लमा रोग, रूचवा के रोग। चेतु —वात-समान रोग, सर्वाग-कथ्ट, पैर रोग, वायु रोग, मजा रोग, ख्लेम्मा-विकार, रुचवा के रोग। द्रेप्काश द्वारा रोग

पहिले बताया जा चुका है कि, प्रत्येक राशि के वीन-तीन ट्रेप्काए होते हैं। आगे वाले चक ६२ में देखिए। यदि किसी लग्न के प्रथम ट्रेप्काए में जन्म हो तो, प्रथम ट्रेप्काए के अंगों को लिखकर, जिस भाव के,

## श्रंग-प्रमार्ग-चक्रः ६४

| भाव ग्रंग                                                                                                                                                                                                                                                | राशि                                             | दींघींद                                                                                    | मह दीर्घादि                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| लग्न = शिर, मस्तिष्क धन = मुख, गला भ्रात्त = वत्त, फेफड़ा सुख = छाती, हृद्य सुत = कुत्ति, पीठ रिपु = कमर, श्राँत दारा = वस्ति (नाभि से लिंग त श्रायु = लिंगादि गुप्तांग धर्म = ऊर्क (जंवा) कम = जातु (घुटना) लाभ = जंवा (पिंडुरी) व्यय = गुल्फ श्रौर चरण | चृप<br>मिथुन<br>कर्क<br>सिंह<br>कन्या<br>5) तुला | = छोटी<br>= छोटी<br>= सम<br>= सम<br>= वड़ी<br>= वड़ी<br>= वड़ी<br>= सम<br>= छोटी<br>= छोटी | सूर्य = सम<br>चन्द्र = बड़े<br>मंगल = छोटे<br>चुध = सम<br>गुरु = छोटे<br>गुक्र = सम<br>शिन = बड़े<br>राहु = सम<br>केतु = छोटे |

# [ चक्र २४ द्वारा ]

| भाव    | राशि          | प्रमाण् | ऋंग         | म्रह्                     | प्रमाण         |
|--------|---------------|---------|-------------|---------------------------|----------------|
| त्रम   | 4             | वड़ा    | शरीर या शिर | चं: ह्यु. गुरु दृष्टि     | वड़ा, सम, छोटा |
| धन े   | 3             | सम      | मुख, गला    | सू. बु. भौम दृष्टि        | सम, सम, छोटा   |
| भ्रातृ | १०            | सम      | वन्त        | गुरु-हष्टि                | छोटा           |
| सुख    | 33            | छोटा    | छाती        | शनि-दृष्टि                | वड़ा '         |
| सुत    | १२            | छोटा    | कुचि        | मं. गु. दृष्टि            | छोटा-छोटा      |
| रिपु   | 3             | छोटा    | कमर         | भौमदृष्टि, केतु-स्थिति    | छोटा-छोटा      |
| दारा   | 1             | छोटा    | वस्ति       | शनिदृष्टि, चं. शु. स्थिति | वड़ा, वड़ा, सम |
| श्रायु | 3             | सम्     | गुप्तांग    | सूर्य, बुध                | सम-सम          |
| धर्म.  | 8.            | सम      | 1 .         | गुरु भारत विकास           | छोटा 🚈 🕟       |
| कर्भ   | \ \\ \\ \\ \. | वड़ा    | घुटना ं     | शनि 🕴 🏸                   | वड़ा           |
| ंलाभ   | ε             | वड़ा    | पिंडुरी     | मंगल म्बर्                | छोटा :         |
| : व्यय | l o           | वड़ा    | <b>पैर</b>  | राहु १४ के करान           | सम             |

### विधि

पहिले जन्म-लग्न की राशि, लग्न पर युक्त-हब्ट मह के द्वारा, शरीर का मजुपात (प्रमाण) देखिए। उसी मजुपात से, उसके मंगदि छोटे-बड़े होंगे। यथा—

वड़ी राशि और वड़ा मह, लग्न में हो तो, उसके अनु— पात से, वड़ा शरीर होगा। छोटी राशि में, वड़ा मह और वड़ी राशि में, छोटे मह के अनुपात (वलानुसार) से, शरीर एवं अंग का

नोट चक्र ६४ के पूर्व तक, अमेकानेक रोगों के कारण, कष्ट्रचोग लिखे गए हैं। किन्तु इतने ही प्रकार से, शरीर-कष्ट नहीं होते (जीवन में समय-समय पर, इन योगों के रोग होते हैं जिनके द्वारा कभी-कभी मृत्यु हो सकती है अथवा स्वल्प-काल रोग रहकरा फिर शरीर, स्वस्थ हो जाता है)। किन्तु चक्र ६४ से, लिखे गये योगों में, प्रायः मृत्यु या मरणान्त-कष्ट होता है। कभी-कभी ये, योग भी स्वल्प-मात्रा में हो पाते हैं; किन्तु, ऐसा अवसर कम ही मिलता है।

यदि परभाव में कोई पापमह हो तो, उस खन में घाय होना, निरोप सम्भव है। यदि इस पापमह पर, युभ इंटिट हो तो, तिल मसा खादि होते हैं। यदि ग्रुममह भी (पापमह के) वान हो तो, उस खन में केरा खिक होते हैं। हाँ, जब ख़न में केरा खिक होते हैं। हाँ, जब ख़न में केरा खिक होते हैं। हाँ, जब ख़न में केरा खिक होते हैं। हाँ, जब ख़ुन ख़ुन में होना, उसम पान हाता है। शीत, बोग, समामक कारण से पाव होता है। जब मुक्त पर, ग्रुममद को न्टिर हो तत्र, तिल वा ससा होते हैं। ग्रुल, जब ग्रुममद के साथ होता है। वह सुन-सुप के खाने पीछे पाँच खरा तक हो या ख्राममद को निर्मा होते। जिल मान स्वाप होता है। ग्रुम, सुप के खाने पीछे पाँच खरा तक हो या ख्राममदाश में हो तो, अति ख्राम, होता है। यदि मुख मध्य में तिल होता है। किर के मौचे, यदि तिल होता है। केर के मौचे, यदि तिल होता है। केर के मौचे, यदि तिल होता है। किर होता है। किर होता है। विस्ति होता है। विस्ति होता है। विद्रा सुपीवा में जन्म हो तो, लहुस्त होता है।

उदाहरस्य अग-द्रेष्कास्य ६३ चिक्र २२ (११० १४२ ) और ३५ (११० १२५ ) जारा ने

| कम   | :    | थग             | मह्     | फल                   | क्रम | 1  | श्रग    | प्रह्      | <b>फ्ल</b>               |
|------|------|----------------|---------|----------------------|------|----|---------|------------|--------------------------|
| ş    |      | मस्तक          |         | च द्र-रिंट           | 8 =  | दा | मुख     | चन्द्र     | जल चन्तु,पशु तरलपदाः     |
| 5    |      | कएड            |         |                      | २०   | "  | नामि    | शनि दृष्टि |                          |
| 3    |      | वस्ति          |         | गुरु∽शुत्र~हरिट      | २१   | "  | सुप्ती  | शुक्र      | शात वीर्यदाप, सनामक      |
| 8    | दा   | नेत्र          |         | सूर्थ-नध्ट           | २२   | वा | दाड़ी   | सूर्य      | काट्ठ या पशु आघात        |
| ×    | "    | कस्या          |         | बुध-दृष्टि           | २३   | "  | पंट     | बुध        | पतन स, उला स चाट         |
| Ę    | "    | लिंग           |         | भौम-दृष्टि           | 48   | "  | पिंडुरी |            |                          |
| v    | "    | कास            |         | 1                    | २४   | "  | गाल     |            |                          |
| 5 1  | ,    | भुवा           |         | l                    | २६   | "  | इद्य    |            |                          |
| £    | 55   | श्ररह          |         | गुरु–≈िट             | 40   | "  | घुटना   | गुरू       | विलादि या काई चिन्ह नहीं |
| ę٥   | ,    | নাফ            |         | -                    | -5   | "  | नाक     |            |                          |
| ११   | 11   | पञ्जर          | 1       | शनि-गट्ड             | 35   | "  | पनर     | शान        | पत्थर चोट, शीत ग्रात रोग |
| اجع  | "    | जधा            | ļ       |                      | ३०   |    | च्या    |            |                          |
| १३⊹  | ,    | गाल            |         |                      | ३१   |    | थान     |            |                          |
| १४   | "    | हद्य           | [       |                      | ३२   |    | मुना ं  |            |                          |
| १४   | - ,, | घुटना          | ł       | गुरु-भीम नाष्ट       | 133  |    | अड      | मगन्न      | व्रश जाम्न, विप-शसूस     |
| १६   | 39   | दाढा           | Į       | 1                    | 38   |    | ने प्र  |            |                          |
| १७   | "    | Ų≠             |         | _                    | 3×   |    | कन्धा   | शनि-₹ष्ट   |                          |
| १≒ [ | "    | <b>षिड्</b> री | भीभ कतु | पतन, शस्त्र-धाव, रोग | 3€   | ,  | लिंग '  | ਹਾਂ ਫੁ     | पतन, शस्त्र-धाव, राग     |

आपका जन्म लग्न थान होने से, प्रथम देण्काण म जन्म हुआ। अवएव, प्रथम देण्काण के अग पर मह स्थिति, इस प्रकार नमाने से 'निट' देखने में सरजवार रही। निस प्रकार मह स्थिति का एक लिखा है। इसा प्रकार आप, उन महीं की निष्क का एक समितर है। इसा प्रकार आप, उन महीं की निष्क का एक समितर है। किन्तु तीसरे देण्काण पर, गुरु की निट भी है, उन्हों से साम प्रकार में स्थान के प्रणा होगा, सम्भव हैं। किन्तु तीसरे देण्काण पर, गुरु की निट भी है, अब विस्त भाग म रोग से। न होगा। परन्तु, सुनी (देर के मान बा गुन्क) म रोग भय, ज्ञण आदि होना, सम्भव न से इसी प्रकार मंगल स्थान (३३ वें) में ज्ञण होगा। किन्तु ११ वें में गुरु की निट, सुमकारक है।

### ग्रंग-प्रमाण-चक्र ६४

| भाव                                  | अंग                                                                                                                                       | राशि दीघीद                                                                                                                                                                                                                                                                       | म्रह दीर्घादि                                                                                                                 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| रिपु =<br>दारा =<br>श्रायु =<br>धर्म | शिर, मस्तिष्क  मुख, गला  वन्न, फेफड़ा  झाती, हृद्य  झिन, पीठ  कमर, श्राँत  विंगादि गुप्तांग  ऊक्ष (जंवा)  जंघा (पिंडुरी)  गुल्फ श्रीर चरण | मेप       = छोटी         वृष       = छोटी         मिश्रुन       = सम         कर्क       = सम         सिंह       = वड़ी         कन्या       = वड़ी         तुला       = वड़ी         युश्चक       = सम         मकर       = सम         कुम्भ       = छोटी         मीन       = छोटी | सूर्य = सम<br>चन्द्र = बड़े<br>मंगल = छोटे<br>चुध = सम<br>गुरु = छोटे<br>शुक्र = सम<br>शिन = बड़े<br>राहु = सम<br>केतु = छोटे |

# [चक्र २४ द्वारा]

| भाव    | राशि            | त्रमाण | छंग -               | म्रह                      | प्रमाण         |
|--------|-----------------|--------|---------------------|---------------------------|----------------|
| लग्न   | 5               | वड़ा   | शरीर या शिर         | चं. सु. गुरु दृष्टि       | वड़ा, सम, छोटा |
| धन     | ε.              | सम '   | मुख, गला            | स्. बु. भौम दृष्टि        | संम, सम, छोटा  |
| भ्रातृ | १०              | सम     | वन्त                | गुरु-दृष्टि               | छोटा           |
| सुख    | 22              | छोटा   | छाती .              | शिन्दृष्टि .              | वड़ा '         |
| सुत    | १२              | छोटा   | कुचि                | मं. गु. हष्टि             | छोटा-छोटा      |
| रिपु   | 3               | छोटा   | कसर                 | भौमदृष्टि, केतु-स्थिति    | छोटा–छोटा      |
| दारा   | =               | छोटा   | वस्ति,              | शनिदृष्टि, चं. शु. स्थिति | वड़ा, वड़ा, सम |
| श्रायु | 1               | सम     | गुप्तांग            | सूर्य, बुध                | सम-सम.         |
| धर्म   | 8.              | सम     | जंघा                | गुरु                      | छोटा :         |
| कर्म   | \ \ \ \ \ \ \ . | वड़ा   | घुटना               | शनि । 👝 🚟                 | वड़ा           |
| ं लाभ  |                 | वड़ा   | षिं <del>डुरी</del> | मंगल ::                   | छोटा 🛴         |
| ं ठयर  | 1               | -1     | 4                   | राहु का अ अ               | सम             |

## विधि

पहिले जन्म-लग्न की
राशि, लग्न पर युक्त-हृष्ट
ग्रह के द्वारा, शरीर का
अनुपात (प्रमाण) देखिए।
उसी अनुपात से, उसके
अंगादि छोटे-बड़े होंगे।
यथा—

वड़ी राशि और वड़ा प्रह, लग्न में हो तो, उसके अनु-पात से, वड़ा शरीर होगा। छोटी राशि में, वड़ा प्रह और बड़ी राशि में, छोटे प्रह के अनुपात (वलानुसार) से, शरीर एवं अंग का प्रमाण होता है।

नोट चक्र ६४ के पूर्व तक, अमेकानेक रोगों के कारण, कष्ट-योग लिखे गए हैं। किन्तु इतने ही प्रकार से, शरीर-कष्ट नहीं होते (जीवन में समय-समय पर, इन योगों के रोग होते हैं जिनके द्वारा कभी-कभी मृत्यु हो सकती है अथवा स्वल्प-काल रोग रहकर, फिर शरीर, स्वस्थ हो जाता है)। किन्तु चक्र ६४ से, लिखे गये योगों में, प्रायः मृत्यु या मरणान्त-कष्ट होता है। कभी-कभी ये, योग भी स्वल्प-मात्रा में हो पाते हैं: किन्तु, ऐसा अवसर कम ही मिलता है।

#### विशेष-रोग-योग

- (१) पष्ठेरा, चन्द्र के साथ, लग्न या अष्टम भाव में | हो तो, मुख पर ब्रख होता है।
- (२) पष्टेश, मगल के साथ, लग्न या श्रष्टम भाव मे हो तो, करठ पर शरा होता है।
- हा ता, करते पर अस हाता है। (३) पछेरा, बुध के साथ, लग्न या अष्टम भाव में हो तो इदय पर कस होता है।
- (४) पष्टेश, गुरु के साथ, लग्न वा अष्टम भाव में हो तो, नाभि से नीचे त्रश होता है।
- (४) पट्टेश, शुक्र के साथ, सन्न या श्रष्टम भाव में हो तो, नेत्र पर वस होता है।
- (६) पष्टेश, शनि के साथ, लग्न या श्रष्टम भाव में हो तो, पैर पर बख होता है।
- ्रा पा, पर पर मुख हाता है। (७) पष्टेश, राहु केतु के साथ, लग्न या ऋष्टम भाव में हो तो, मुख पर त्रण होता है।
- (म) मगल श्रहाश वें भागस्थ हो और व्यय में शुक्र हो तो, वाम कुत्ति (पार्यन्भाग) भ त्रस्य होता है।
- (६) बुव श्रीशर में भावस्य हो चीर ज्यय में चन्द्र गुरु हो तो, गुदारोग, भगन्दर, वाल-तोड (मरा) होता है।
- (१०) पायपुक्त या दृष्ट पप्टेश, दशम भाव मे हो तो, दशम राशि द्वारा कालाग-खरड (पृष्ठ ४३७) में त्रण होता है।

- (११) लानेश पर, सनि राहु-केतु की युनि निष्ट ही तो, सकामक रोग या चोर-श्रन्त्यन द्वारा कच्ट होता है।
- (१२) पापयुक्त शनि, व्यय या त्रिकोण से हो तो, नित्यरोगी या अनेक रोगवान् होता है।
- (१३) श्रष्टमेश त्रिकस्थ हो तो, नित्यरोगी होता है।
- (१४) लाभेश, पष्ठस्थ हो तो, श्रमेक रोग होते हैं। (१४) पष्ठस्थ शनि मंगल, सर्व से न्ष्ट हों,
  - लग्नेश निर्वल हो तो, दोर्घकाल तक रहने वाला रोग होता है ।
- (१६) पच्छेश, तीसरे भाव में हो तो, नाभि रोगी (नाभि का सरकता) होता है।
- (१७) पष्टभाव में शनि हो तो, पैर में रोग होता है।
- (१८) रन्धेश, राहुकीत से युक्त हो तो, चातुर्थिक (चीथिया) ज्वर रोग होता है।
- (१६) लग्नस्थ चन्द्र, पावयुक्त या रुष्ट हो सो, शीत-रोग होता है।
- (२०) लग्नेश-सप्तमेश की परस्पर शत्रुता हो तो, की द्वारा शत्रुता से भय, हानि, श्रनादर होता है।

#### गद-सक्त ६ ४

|         |          |              |            | X6-440 € 4            |                     | _                                 |
|---------|----------|--------------|------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------------|
| सूर्य   | शिर      | श्रमिन       | ऋस्थि      | प्रासाधार,मार्मिकशांक |                     | 1                                 |
| चन्द्र  | मुख      | जल           | <b>₹</b> ₩ | पालन, पुष्रता         | वावश्लेष्मा         | नोट                               |
| भौम     | कान      | अग्नि        | स्नायु     | शोध, दाह              | प <del>्रिश्त</del> | ्राय <sup>.</sup> किसी भी पत्रिका |
| बुध     | ਪੈਟ      | भूमि         | चर्म       | रनायु-शक्ति           | त्रिदोप             | मे, अनेक रोगों के संयोग,          |
| गुरु    | गुर्दा   | यायु स्राकाश | माँस,चबी   |                       | कफ                  | पूर्वीक योगीं द्वारा मिलेंगे।     |
| गुक     | नेत्र    | जल           | वीर्य      | अन्तर्गद रस           | वात कप              | तब प्रश्न है कि, क्या सभी         |
| शनि     | पैर      | वायु ,       | म∘जा       | प्रगादवा              | वायु                | लोगा के, सभी रोग होंगे ?          |
| राहु    | सर्वांग  | वायु         | रुक        | मुस्तिष्क, चर्म, पैर  | वाव रक्त            | प्राय ऐसा नहीं हो पाता।           |
| केतु_   | रक्त     | वायु         | रफ         | चमें                  | बात रक              | क्याकि, जिन् योगा के साथ,         |
| सर्य-चन | र-सग्र-ल | ग्तेश-गरु-शक | की बलवत्त  | । काम करेगी, उन रोगों | का अभीव             | या न्यूनवा रहेगी । वात्पर्य       |

मुख्येन्द्रन्त्वम-लानेश-गृह-गुक्र की बलवत्ता काम करेगी, उन रोगों का श्रभाव या न्यूनता रहेगी। तासर्य यह कि, लम-लानेश के साथ, किसी यह का बलीपन, रोगयोगों का वाथक (आरोगकारक) भी होता है। अववस्त, लम श्रीर लानेश की पुष्टता पर, अपरच प्यान दीजिया। एक बार पुन, पिखले योगों का सिंहावलोकन करते हुए, निर्लय-विधि पर, अनुमान ठहराइये। अब पहिले आप, प्रह-पर प्यान दीजिय। निर्लय के लिए प्रानिक्ति देश न मानियेगा।

### सारांश

सूर्य बली हो तो अस्थ पुष्ट, िनिर्वल हो तो मस्तिष्क में दुर्वलता । पीड़ित हो तो, राजकोप, शिरपीड़ा, पित्तव्वर, मृगी, चयरोग, उदर-हृदयरोग, नेत्र-रोग, चर्मरोग, अस्थिरोग, शूलरोग होते हैं। चन्द्र चली हो तो, ठीक रक्त-संचार होने से आरोग्यता । पाप होने से, मूत्रकुच्छ, नासिका, कफ़, पीनस, पाण्डु, स्नी-संग, अतीसार, मन्दाग्नि, रक्तविकार, मुख, जल, वातरलेष्मा आदि के विकार से रोग होते हैं। मंगल बली हो तो अस्थि मजवूत । दोपी होने से अण्डकोशवृद्धि, कफ, फोड़े-फुन्सी आदि रक्त-विकार, पित्त-

वायु, क्रुष्ट, शस्त्रादि भय, स्नायु में उत्तेजना, अग्नि, शोथ, दाह आदि रोग होते हैं। बुष— वली हो तो सुन्दर, चर्मरोग-रहित। अशुभ होने से उदर, गुप्तांग, वायु, त्रिदोषच्वर (न्युमोनिया, टाइफाइड) मन्दाग्नि, शूल, संग्रहणी, क्रुष्ट, चर्म, कामला, पाण्डु, कण्ठ-नासिका, भूमिविकार, स्नायुरोग, मूच्छी

(हिस्टीरिया) आदि रोग होते हैं।

गुरु— वली हो तो मस्तिष्क शक्तिवान । दोषी हो तो, प्लीहा, दुवु द्धि, ज्वर, कफ, मस्तिष्क-विकार, मूच्छां, कर्ण, मानसिक कष्ट, गुदां, वायु, पतनभय, माँस-चर्चा, रक्ताधिक्य, स्थूलता से रोग होते हैं।

शुक- वली हो तो वीर्यपुष्टि से त्रारोग्यता, काम-शक्ति में उत्तेजना। दोषी हो तो, स्त्री-संग से जननेन्द्रिय रोग, मादक-द्रव्य से, पाण्डु, मूत्र, कफ-वायु, जल (शीत), अन्तर्गतरस के रोग होते हैं।

शनि—वली हो तो, स्नायुवन्य दृढ़े, मजवूत शरीर । दोषी होने से, अपराधीकार्य, वायु-कफ, गठिया, उद्र, पत्ताचात, अंग-भंग, द्रिद्रता, पर, मजाविकार, कफ सूखने वाले (पागल, आत्म-हत्या) रोग होते हैं। राहु —प्रायः अनुकूल होता है। विपरीत होने से मृगी, चेचक, कुष्ट, कृमि, पर में रोग, सप-भय, हत्या या

त्रात्मधात रोग होते हैं अथवा शनिवत् रोग हो सकते हैं।

केंतु -रक्त-वायु विकार से कण्डु, चेचक तथा राहु-शनि के समान प्रभाव होता है।

नोट--ग्रुभयह, केन्द्रेश होने से अनिष्टकारी। पापप्रह, केन्द्रेश होने से ग्रुभकारी। त्रिकोणेश सर्वदा ग्रुभ। त्रिकेश सर्वदा अग्रुभ। दितीयेश-तृतीयेश-लाभेश ग्रुभाश्चभ। उच्चादिग्रह ग्रुभ। नीचादिग्रह अग्रुभ।

### चक्र ६६

| राशि           | भाव    | वहिरंग                       | अन्तरंग                    | तत्त्व | घातु     | हड्डी एवं मांस           |
|----------------|--------|------------------------------|----------------------------|--------|----------|--------------------------|
| मेष            | लग्न   | शिर .                        | मस्तिष्क, भेजा             | अग्नि  | पित्त    | जीवनी-शक्ति              |
| <b>बृ</b> ष    | धन     | मुख .                        | नेत्र, अन्त्र, कण्ठनली     | भूमि   | वात      | हड्डी एवं मांस           |
| मिथुन          | भ्रातृ | गला-भुजा                     | रक्त-श्वास निलयाँ          | वायु   | श्लेष्मा | रवास-क्रिया <sup>'</sup> |
| कर्क           | सुग्व  | वचस्थल                       | फेफड़ा                     | जल     | पित्त    | रक्त-संचार               |
| सिंह           | सुत    | हृदय, पीठ, मेरुदएड           | त्राँत, आमाराय, हृदय       | अग्नि  | वात      | जीवनी-शक्ति              |
| कन्या          | रिपु   | पेट का वाहिरी भाग            | <b>अति</b> इयाँ            | भूमि   | रलेपा    | हड्डी एवं मांस           |
| . <b>तु</b> ला | दारा   | 1                            | गुर्दा                     | वायु   | पित्त    | रवास-क्रिया              |
| वृश्चिक        | i      |                              | गुप्तांग,गुदाका भीत्री भाग | जल     | वातं     | रक्त-संचार               |
| धनु            | धर्म   | जंघा, नितम्ब (उक्त)          | जंवा, नितम्व की स्नायुएँ   | अग्नि  | श्लेष्मा | जीवनी-शक्ति              |
| मकर            | कर्म   |                              | घुटने के जोड़ की हड़ी      | भूमि   | पित      | हड्डी एवं मांस           |
| कुम्भ          | लाभ    | Alamana Salar Car Car        | जोड़-बन्ध, हड्डी, नसें     | वायु   |          |                          |
| मीन            | - व्यय | गुल्फ (गुट्टा) चरण, श्रंगुली | जोड़, नसें                 | जल     | रलेष्मा  | रक्त-संचार               |

#### विशेष-रोग-योग

- ावशप-राम-याम (१) पुष्ठेरा, चन्द्र के साथ, लग्न या अष्टम भाव मे . (११) लग्नेश पर, शनि-राइ-केत की युनि-पृष्टि हो
- हो तो, सुरा पर अस्स होता है। (२) पष्टेश, मंगल के साथ, लग्न या ऋष्टम भाव मे हो तो, कस्ठ पर अस्स होता है।
- (३) पष्टेरा, बुध के साथ, लग्न या अष्टम भाव में हो तो, हृदय पर त्रस होता है।
- (४) पप्रेश, गुरु के साथ, लग्न या अष्टम भाव में हो तो, नाभि से नीचे ब्रल होता है।
- (४) पष्टेरा, शुक्र के साथ, लग्न या अष्टम भाव में हो तो, नेत्र पर त्रण होता है।
- (६) पष्टेश, शनि के साथ, लग्न या श्रष्टम भाव में हो तो, पर पर जग्न होता है।
- (७) पद्वेरा, राहुन्हेतु के साथ, लग्न या अष्टम भाव में हो तो, मुख पर अणु होता है।
- (८) मगल श्रदिरिश वें भावस्थ हो श्रीर व्यय में शुक्र हो तो, वास-कृत्ति (पार्श्व-भाग) में त्रण होता है।
- (६) वुर्व शिशिश में भावस्थ हो और व्यय में चन्द्र-गुरू हो तो, गुद्दारोग, भगन्दर, बाल-तोड (अग्र ) होता है।
- (१०) पायपुक्त या टप्ट पच्छेश, दशम भाव में हो तो, दशम राशि द्वारा कालांग-खरड (प्रष्ठ ४३७) में त्रण होता है।

- तो, संक्रामक रोग या चीर-खन्त्यज हारा कष्ट होता है।
- (१२) पापयुक्त शनि, व्यय या त्रिकोख में हो तो, नित्यरोगी या व्यनेक रोगवान होता है।
- (१३) ऋष्टमेश त्रिकस्थ हो तो, नित्वरोगी होता है।
- (१४) लाभेश, पष्ठस्थ हो तो, श्रमेक रोग होते हैं। (१४) पष्ठस्थ शनि-मंगल, सर्व में ट्रष्ट हों,
- लग्नेश निर्वल हो तो, दीर्घकाल तक रहने बाला रोग होता है। (१६) पण्डेश, तीसरे भाव में हो तो, नाभि-रोगी
  - (नाभिका सरकना) होता है।
- (१७) पष्टभाव में शनि हो तो, पैर में रोग होता है।
- (१८) रन्धेरा, राहु केतु से युक्त हो तो, चातुर्थिक (चीथिया) उपर रोग होता है।
- (१६) लग्नस्थ चन्द्र, पाष्युक्त या दृष्ट हो तो, शीत-रोग होता है।
- (२०) लग्नेश-सप्तमेश की परस्पर शत्रुता हो तो, स्त्री द्वारा शत्रुता से भय, हानि, अनादर होता है।

-चक्र ६

|    |             | _      |               |             | प्रह-चक्र ६३            |               |                               |
|----|-------------|--------|---------------|-------------|-------------------------|---------------|-------------------------------|
| ľ  | सूर्य       | शिर    | चरिन ।        | अस्थि       | प्राणाधार,मार्मिक शक्ति | पित्त         | <u></u>                       |
|    | चन्द्र      | मुख    | <b>ज</b> ल    | ₹क          | पालन, पुष्टवा           | वावश्लेष्मा   | नोट                           |
| l  | भौम         | कान    | श्रग्नि ,     | स्नायु      | शोध, दाह                | <b>पि</b> त्त | शाय: किसी भी पत्रिका          |
| ì  | <b>बु</b> ध | पेट    | भूमि          | चर्भ ः      | स्नायु-शक्ति            | त्रिदोष       | मे, अनेक रोगों के संयोग,      |
| l  | गुरु        | गुर्दा | वायु-आकाश     | मॉस,चर्बी   | रत्ताधिक्य, स्थूलता     | कफ            | पूर्वीक योगीं द्वारा मिलेंगे। |
|    | गुक         | नेत्र  | अल ।          | वीर्य       | व्यन्तर्गत रस           | वात-कफ        | तब प्रश्त है कि, क्या सभी     |
| ١  | शनि         | पैर    | वायु          | मञ्जा       | प्रगाइता                | वायु          | लोगों के, सभी रोग होंगे ?     |
| ĺ  | राहु        | सर्वाग | वायु _        | <u>₹</u> क  | मस्तिष्क, चर्म, पैर     | वात रक        | प्रायः ऐसा नहीं हो पाता।      |
| I. | केतु_       | रक्त   | बायु          | रक          | चमें                    | वात-एक        | क्वोंकि, जिन् योगों के साथ,   |
| Ī  | anî.===     |        | क्षेत्र-सह-शक | की बलाउत्ता | काम करेगी, उन रोगो      | का अभाव       | या न्यूनता रहेगो । तात्पर्य   |

कतु । रक्त वासु (एक विश्व प्राप्त क्षेत्र का क्षेत्र का क्षेत्र का स्वाप्त का देवी। तास्त्र का स्वप्त का क्षेत्र का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का

### सारांश

सूर्य चली हो तो श्रस्थि पुष्ट,। निर्वल हो तो मस्तिष्क में दुर्वलता। पीड़ित हो तो, राजकोप, शिरपीड़ा, पित्तज्वर, मृगी, ज्ञयरोग, उदर-हृदयरोग, नेत्र-रोग, चर्मरोग, श्रस्थरोग, श्रूलरोग होते हैं।

चन्द्र—वली हो तो, ठोक रक्त-संचार होने से श्रारोग्यता। पाप होने से, मूत्रकृच्छ, नासिका, कफ, पीनस, पाण्डु, स्त्री-संग, अतीसार, मन्दाग्नि, रक्तविकार, मुख, जल, वातरलेण्मा आदि के विकार से रोग होते हैं। मंगल—वली हो तो अस्थि मजवूत। दोपो होने से अण्डकोशवृद्धि, कफ, फोड़े-फुन्सी आदि रक्त-विकार, पित्त-

वायु, कुष्ट, शस्त्रादि भय, स्नायु में उत्तेजना, अग्नि, शोथ, दाह आदि रोग होते हैं।

वुध— वली हो तो सुन्दर, चर्मरोग-रिह्त । श्रशुभ होने से उदर, गुप्तांग, वायु, त्रिदोपज्वर (न्युमोनिया, टाइफाइड) मन्दाग्नि, शूल, संग्रहणी, कुष्ट, चर्म, कामला, पाण्डु, कण्ठ-नासिका, भूमिविकार, स्नायुरोग, मूच्छी (हिस्टीरिया) श्रादि रोग होते हैं।

गुरु— बली हो तो मस्तिष्क शक्तिवान । दोपी हो तो, प्लीहा, दुर्बु द्धि, ज्वर, कफ, मस्तिष्क-विकार, मूर्च्छा, कर्ण, मानसिक कष्ट, गुर्दा, वायु, पतनभय, माँस-चर्ची, रक्ताधिक्य, स्थूलता से रोग होते हैं।

शुक- वली हो तो वीर्यपुष्टि से त्रारोग्यता, काम-शक्ति में उत्तेजना। दोपी हो तो, स्त्री-संग से जननेन्द्रिय रोग, मादक-द्रव्य से, पारेंडु, मूत्र, कफ-वायु, जल (शीत), त्रान्तर्गतरस के रोग होते हैं।

शनि—वली हो तो, स्नायुवन्य दृढ़, मजवूत शरीर । दोषी होने से, अपराधीकार्य, वायु-कफ, गठिया, उदर, पत्ताचात, अंग-भंग, दरिद्रता, पैर, मजाविकार, कफ सूखने वाले (पागल, आत्म-हत्या) रोग होते हैं। राहु —प्रायः अनुकूल होता है। विपरीत होने से मृगी, चेचक, कुष्ट, छमि, पैर में रोग, सर्प-भय, हत्या या

अात्मघात रोग होते हैं अथवा शनिवत् रोग हो सकते हैं।

केतु -रक्त-वायु विकार से कण्डु, चेचक तथा राहु-शनि के समान प्रभाव होता है।

नोट--ग्रुभमह, केन्द्रेश होने से व्यनिष्टकारी। पापमह, केन्द्रेश होने से श्रुभकारी। त्रिकोणेश सर्वदा श्रुभ। त्रिकेश सर्वदा व्यश्रुभ। द्वितीयेश-तृतीयेश-लाभेश श्रुभाश्रुभ। उच्चादिम्रह श्रुभ। नीचादिम्रह व्यश्रुभ।

|             | यक ८५       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |        |          |                           |  |  |  |  |  |
|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|----------|---------------------------|--|--|--|--|--|
| राशि        | भाव         | वहिरंग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ऋन्तरंग                     | तत्त्व | धातु     | हड्डी एवं मांस            |  |  |  |  |  |
| मेप         | लग्न        | शिर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | मस्तिष्क, भेजा              | अग्नि  | पित्त    | जीवनी-शक्ति               |  |  |  |  |  |
| ृब्ध        | धन          | मुख :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | नेत्र, अन्त्र, कण्ठनली      | भूमि   | वात      | :हड्डी एवं मांस           |  |  |  |  |  |
| मिथुन       | भ्रातृ      | गला-भुजा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | रक्त-श्वास निलयाँ           | वायु   | श्लेष्मा | रवास∸क्रिया <sup>(े</sup> |  |  |  |  |  |
| कर्क        | सुग्न       | वत्तस्थल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | फेफड़ा                      | जल     | पित्त    | ॱरक्त−संचार               |  |  |  |  |  |
| सिंह        | सुत         | हृदय, पीठ, मेरुद्एड                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | आँत, आमाशय, हृदय            | अगिन   | वात      | जीवनी-शक्ति               |  |  |  |  |  |
| कन्या       | रिपु        | पेट का बाहिरी भाग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>अति</b> इयाँ             | भूमि   | रलेपा    | हड्डी एवं मांस            |  |  |  |  |  |
| . तुला.     | दारा        | · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | गुर्दा                      | वायु   | पि्त्त   | श्वास-क्रिया              |  |  |  |  |  |
| वृश्चिव     | i .         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | गुप्तांग, गुदा का भीतरी भाग | जल     | वातं     | रक्त-संचार                |  |  |  |  |  |
| <b>घ</b> नु | <b>चर्म</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | जंवा, नितम्व की स्नायुएँ    | अगिन   | रलेष्मा  | जीवनी-शक्ति               |  |  |  |  |  |
| मकर         | कर्म        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | घुटने के जोड़ की हड़ी       | भूमि   | पित      | हड्डी एवं मांस            |  |  |  |  |  |
| कुम्म       | लाभ         | James and the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same | जोड़-बन्ध, हड्डी, नसे       | वायु   | वात      | श्वास-क्रिया              |  |  |  |  |  |
| मीन         | ं व्यय      | गुल्फ (गुट्टा) चरण, श्रंगुली                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | जोड़, नसँ                   | जल     | रलेष्मा  | रक्त-संचार                |  |  |  |  |  |

#### निर्णय~विधि

- (१) पष्ट-स्थान से रोगादि, अष्टम स्थान से मृत्यु, द्वादश स्थान से विनाश का निचार किया जाता हैं। पष्ट-स्थान, पेट, यकुत (लीवर) का है। सभी रोगों का कारण-धातुश्रों के मल हैं श्रीर मल-सचय का स्थान 'उदर' है। ऋतएव सर्वप्रथम, पाचन-किया का सुन्यवस्थित होना, चिकित्सा-शास्त्र का मुख्य लक्ष्य होता है। तब यह सिद्ध हुआ कि, पष्ठ-भाव, पष्ठेश, बुध और कन्याराशि के दोप के कारख से. पेट का विगड़ना, रोगभय, राजभय, शतुभय होना, सम्भव रहता है। जो कि, श्रनुचित श्राहार, विद्वार( त्राचरण ) से दोप, आमाशय में टिके रहते हैं।
- (२) [देखिए चक्र २४] सूर्य-बुध (मिथुन)=वायुतत्त्य । चन्द्र-ग्रुक्त ( वृष )=भूमितत्त्व । मंगल (कन्या)= भूमितत्त्र। गुरु (कर्क)=जलतत्त्व। शनि (सिंह)=श्रमितत्त्व। राहु (तुला) =वायुतत्त्व। केतु ( मेष )= ऋप्रि-तत्त्व । लग्न ( वृश्चिक ) = जलतत्त्व । तात्पर्य यह है कि, वायुतत्त्व के ३ ग्रह, भूमितत्त्व के ३ पह, जलतत्त्र के २ ग्रह, अग्नितत्त्व के २ ग्रह है। पष्ठ में, अग्नितत्त्व, अष्टम में वायुतत्त्व है। त्रत वायुतस्य प्रमुख तथा जलतत्त्व द्वितीय श्रेणी का मानिए। इन्ही दो तत्त्वों के विकार से, रोगों की उत्पत्ति हो सकती है। प्रष्ठ १६-२० से तत्त्व जानिए।
- (३) सूर्य, तम्र, पष्टस्थ (राशि, मह, रुष्टा-मह) सम्बन्धी, पाचीं महीं के तत्त्व में से, श्रधिक तत्त्व वाले मह के अधार पर रोग होता है। यथा, [देखिए चक २४]। सूर्य=वायु। लग्न=जल। सेप=अग्नि। केतु= वायु । मंगल = ऋग्नि । तात्पर्य यह है कि, वायतत्त्व ऋधिक होने से यायु रोग । यदि दोनों नियमों से एक ही तत्त्व निकले तो, निरुचय ही जानिए। यदि दोनों में भिन्नता आवे तो, न ३ प्रधान रहेगा। अत सर्वदा, इससे अवस्य देखिए। यदि पीडाकारक ब्रह, भूमि या जल राशि में हो तो खेटमा, (कप) विकार। अग्निराशि में पित्त विकार। वायु राशि में वायु विकार रोग होता है। हाँ, श्राप्त या वायुतत्त्व के कारण, कभी-कभी रक्ताधिक्य, रक्तप्रकीप, रक्त चाप, रक्त-पित्त श्रादि रोग हो जाते हैं।

#### त्रिकेश-विचार

- १. पष्ट-अष्टम-दादश (त्रिक) के स्वामी, जिस भाव में होते हैं, वहाँ वे, उस अग में कष्ट करते हैं। २. जिस भाव का स्वामी, त्रिक में पढ़ता है: उस भाव के यम मे पीडा होती है। स्पष्ट यों है कि. सप्त-मेश, प्रध में हो तो, सममभाव तथा राशि के अगी मे
- पीडा होगी। 3. त्रिकेश जिस भाव में हो तो, यदि उस भाव
- का स्वामी, त्रिक में स्थित हो तो, निर्दिष्ट खंग में 🗸 श्रवश्य ही वीड़ा होगी । जैसे-श्रव्टमेश, प्रमाव में हो तो, श्राँत, श्रामाशय श्रादि की पीड़ा।
- ४ यदि त्रिकेश, त्रिकस्थ हो स्रथवा स्वपृही होकर जिकस्थ हो तो, पीडा न होकर, प्राय: पूर्ण स्वस्थ होता है। यहाँ कभी अस्तस्थता का कारण है कि, जो मह, दो-दो राशिपति होते हैं, वह स्वगृही होने पर, दूसरी राशि का स्वामी चनकर, त्रिकस्थ होता है। श्रेतएय हमने, प्रायः शब्द का उपयोग किया। तात्पर्य है कि. कम ही अस्वस्थवा होती है।

- ४. त्रिकेश, त्रिकस्थ न होकर, अन्य भागों में हो। स्वगृही भी न हो, किन्तु त्रिकेशस्य-राशीश, यदि स्वगृही हो तो. स्थायी पीड़ा नहीं होती ।
- ६. त्रिकेश, त्रिकस्थ न होकर, श्रन्थ भाव में हो तो. यदि जिकेशस्थ-राशीश, जिक्स्थ न होकर, विकेशस्थ भाव पर. हव्दि खालता हो तो, स्थायी पीड़ा नहीं होती। यथा क्रम्भ लग्न में जन्म हो। ज्ययेश शनि. वतीय में हो और तृतीयेश संगल, नवम में बैठकर, तृतीय भाव पर दृष्टि हाले तो, तृतीय भाव की पीड़ा 'स्थायी' न होगी।
- ७. एक साधारण नियम पर श्राप, श्रवस्य ध्यान रतियः, कि.जिस भाव का स्वामी अस्त,नीच, नीचारा, निर्वल (सप्तवर्ग द्वारा), पीड़ित ( पापयुक्त-रुप्ट ) हो तो. उस भाव-राशि वाले श्रंग में पीड़ा होती है।
- द, यथा, मिथुन राशि का नुष अप्टम में हो तो, स्वगृही होने से, लाभेश (कन्या) भी बुध है। चीर लाभेश वुष ( रनप्रस्य होने से ) का फल, लाभ

भाव को अशुभ होना चाहिए; किन्तु ऐसा न होकर, लाभभाव-राशि के अंग में, अल्प या स्पर्शमात्र दोप हो सकता है। सर्वदा नहीं। परन्तु जन, पष्ठेश-लग्नेश, मंगल ( वृश्चिक लग्न में जन्म ), लाभ भाव में होगा तब, योग नं ३ के अनुसार, उस लाभ-भावांग में, पीड़ा अवश्य होगी दिखिए चक्र २४ ]।

६. त्रिकेश दोष, मंगल-ग्रुक-शनि को, कभी-कभी नहीं होता। यथा-मेप-वृश्चिक लग्न में, जन्म होने से मंगल को, यृप-तुला लग्न में जन्म होने से शुक को, कुम्भ लग्न में जन्म होने से शनि को, त्रिकेश दोप नहीं होता।

१०. "स एव शुभसन्धाता लग्नाधीशोऽपि चेत्स्वयम् ।" द्वारा, योग ८ में दिखाये गए, मंगल का दोप नहीं रहता। सारांश यह है कि, लाभभावांग की पीड़ा, सर्वदा (स्थायी) नहीं रह सकती। फिर भी, लग्न-लग्नेश का सम्बन्ध, त्रिक या त्रिकेश से, किसी प्रकार न हो तो, प्रायः रोग की सम्भावना नहीं रहती।

११. जब त्रिकेशस्थ राशीश, त्रिकेश के साथ वैठकर, जितने यह, जितने भाव, उसकी दृष्टि या युति में आर्थेंगे, उन सबों पर, त्रिकेश का दोप फेंकता रहेगा। [ पृष्ट २२६ का चन्द्र ]

# लग्नेश-पष्टेश-युनि

१. लग्नेश-पब्ठेश-सूर्य साथ हों तो, उत्रर, पित्त, रक्त, चय, हड्डी रोग, जीवन-शक्ति की कमी।

२. लग्नेश-पष्ठेश-चन्द्र साथ हों तो, जलभय, हैजा, जलोदर, शीतरोग, चेचक, खाँसी, रवासरोग।

३. लग्नेश-पच्ठेश-भीम साथ हो तो. स्फोटक. त्रण, घाव, फोड़ा, चर्मरोग, युद्ध में पीड़ा।

४. लग्नेश-पण्ठेश-चुच साथ हों तो, वित्तरोग, अरुचि, वमन, अफरा, वायु भरना, उदररोग,

४ लग्नेश-पष्ठेश-गुरु साथ हों तो, रोगरहित, या कभी-कभी साधारण अस्वस्थता।

६. लग्नेश-पष्टेश-शुक्र साथ हों तो, ग्री को रोग या वीये या मूत्र रोग।

७. लम्नेश-पट्टेश-शनि साथ हों तो, वातरोग, उदररोग, अनपच, पेट गुड्गड्गना, स्तम्भ-वाय ।

=. लग्नेश-पण्ठेश-राहु या केतु साथ हों तो, शिर-व्यथा, वायुरोग, चौराग्निभयु, (केन्द्र में, कारागार)। ६. लग्नस्थपष्ठेश से, मंगल का सम्बन्ध हो तो,

र्याकस्मिकघटना,चीरफाड, याप्रेशन, हत्या, स्कोटक। १०. लग्नस्थपप्ठेशसे, बुधका सम्बन्ध हो तो, गप्तरोग । 🗉

११. लग्नस्थपष्ठेश से, गुरुका सम्बन्ध हो तो, स्थस्थता या रोगादि से शीव मुक्ति।

१२. लग्नस्थषष्ठेशसे, शुक्रका सम्बन्ध हो ती. मिथ्या आहार-विहार द्वारा रोग । ः १३, लग्नस्थपुष्ठेशसे, शनि का सम्बन्ध हो तो, जननेन्द्रिय-त्र्याप्रेशन, किठिन व्याधि, कभी-कभी

१४. पष्टभाव से, शनि का सम्बन्ध हो तो, उदर-पीड़ा या घ्यनपच होती है।

१५. पष्ठेश, किसी पापग्रह के साथ, लग्न में हो तो त्रए । पंचम में हो तो पुत्र को या स्वयं की त्रए । इसी प्रकार चतुर्थ में माता की, सप्तम में खी की, नवम में मामा को, तृतीय में अनुज को, लाभ में ज्येष्टज को, अन्दम में स्वयं को त्रण या गदात्रण (भगन्दर) होता है।

१६. शनि-मंगलका त्रिकाणयोग हो तो, वायुरोग। १७. चतुर्थस्थ शनि हो तो नेत्ररोग, अग्निभय,

आयात होता है।

१म. शुक्र के साथ सप्तमेश, पष्टस्थ हो तो स्त्री नप्सक होती है। (पुरुष कुण्डली द्वारा)।....

१६. लग्नेश, भीम के साथ, त्रिकस्थ हो तो,गठिया, त्रण, राम्नमय होता है। इसी प्रकार चुध साथ हो तो पित्तरोग, गरुहो तो, आमाशय रोग, शुक्र हो तो चयरोग तथा शनि-राहु-केतु हो तो, चोर-चाएडा-लादि का भय होता है।

२०. पष्ठेश (मंगल् ) से, स्त्री को सर्पभय । पष्टेश (बुध) से, स्त्री को विषभय। पछेश (चन्द्र) से, हठात् मृत्यु योग । पष्टेश (सूर्य) से वन्य पश्च भय या राजभय होता है।

ें २१. इतना देखने से, आपको निश्चित वोध होगा िक, इस शरीर**ुके किस**ं श्रंग में किस्र रोग का, ्र निश्चित प्रभाव होगा । ऋब रोग के सिवाय) ऋन्य कारण (अष्टमभाव सम्बन्धी अपुषात-योग), आगे जैनतेन्द्रिय का कुदना-होता है,।१५ (३) १ १५३ १ १ १३ । तिखे जा रहे हैं। १५३ १ १५ । है। हो हुए है।

#### निर्माय-विधि

(१) पप्ट-स्थान से रोगादि, श्रष्टम स्थान सं मृत्यु, द्वादश स्थान से निनाश का विचार किया जाता हैं। पप्ट-स्थान, पेट, यक्कत (लीवर) का है। सभी रोगों का कारण-धातुआं के मल हैं और मल-संचय का स्थान 'उदर' है। श्रवएव सर्वप्रथम, पाचन-किया का सुरुववस्थित होना, चिकित्सा-शास्त्र का सुरुव लक्ष्य होता है। तब यह सिद्ध हुन्ना कि, पष्ठ-भाव, पष्ठेश, बुध और कन्याराशि के दोप के कारण से, पेट का विगड़ना, रोगभय, राजभय, राजभय होना, सम्भव रहता है। जो कि, अनुचित श्राहार, विहार ( आवरण ) से दोप, आमाशय में टिके रहते हैं।

(२) [देरिरए चक २४] सूर्य-युध (मिधुन)=वायुतत्तर । चन्द्र-शुक्र ( वृष )=भूमितत्तर । संगल (कन्या)= भूमितस्य । गुरु (कर्क) = जलवस्य । शर्मि (सिंह) = श्रवितस्य । राहु (तुला) = वायुतस्य । केतु ( मेष )=श्रमि-तत्त्व । लग्न ( वृश्चिक ) =जलतत्त्व । तात्पर्य यह है कि, वायुतत्त्व के ३ ग्रह, भूमितत्त्व के २ थह, जलतस्य के २ मह, अग्नितस्य के २ यह है। पष्ट में, अग्नितस्य, अष्टम में वायुतस्य है। श्रत वायुत्तरत्र प्रमुख तथा जलवस्य द्वितीय श्रेग्ही का मानिए। इन्हीं दो वस्यों के विकार से, रोगों

की उत्पत्ति हो सकती है। पृष्ठ १६-२० से तत्त्व जानिए। (३) सूर्य, लग्न, पग्रस्थ (राशि, ग्रह, हच्टा-प्रह) सम्प्रन्थी, पाचीं प्रहो के तत्त्व में से, श्रविक तत्त्व वाले प्रह के श्राधार पर रोग होता है। यथा, दिखिए चक २४ ]। सर्व=वार । लग्न=जल । सेप=श्रीप्र । केत्≕ वायु । मंगल = ऋग्नि । तात्पर्य यह है कि, वायतत्त्व ऋधिक होने से वायु रोग । यदि दोनों नियमों से एक ही तत्त्व निकले तो, निश्चय ही जानिए। यदि दोनों में भिन्नता आवे तो, न ३ प्रधान रहेगा। श्रवः सर्वदा, इससे अवस्य देखिए । यदि पीडाकारक ग्रहः, भूमि या जल राशि में हो तो ख्लेप्मा, (कप) विकार। श्रिप्रराशि में पित्त-विकार। वायु राशि में वायु विकार रोग होता है। हाँ, र्श्राप्र या वायुतत्त्व के कारण, कभी-कभी रकाधिक्य, रक्तप्रकोष, रक्त चाप, रक्त-पित्त आदि रोग हो जाते हैं।

त्रिकेश-विचार ४. जिकेश, जिकस्थ न होकर, अन्य भाजो में हो, १. पप्ट-श्रष्टम-द्वादश (त्रिक) के स्वामी, जिस भाव में होते हैं, वहाँ वे, उस अग में कष्ट करते हैं।

२. जिस भाष का स्वामी, त्रिक में पड़सा है, उस भाव के जग में पीड़ा होती है। स्पष्ट यों है कि. सप्त-मेरा, पर में हो हो, सप्तमभाव तथा राशि के अगों मे

पीड़ा होगी। 3. त्रिकेश जिस भाव में हो तो, यदि उस भाव का स्वामी, त्रिक में स्थित हो तो, निर्दिष्ट खंग में .

श्रवस्य ही पीड़ा होगी । जैसे-श्रव्टमेश, पष्टमाव में हो तो. व्याँत, श्रामाशय श्रादि की पीड़ा।

४ यदि त्रिकेश, त्रिकस्थ हो श्रथवा स्वगृही होकर त्रिकस्थ हो तो,पीड़ा न होकर, प्राय: पूर्ण स्वस्थ होता है। यहाँ कभी अस्वस्थता का कारण है कि, जो मह, दो-दो राशिपवि होते हैं, यह स्वगृही होने पर, दूसरी राशिका स्वामी वनकर, त्रिकस्थ होता है। चवएय हमने, प्रायः शब्द का उपयोग किया । तात्पर्य है कि, कम ही अस्वस्थवा होती है ।

स्वगृही भी न हो, किन्तु निकेशस्य-राशीश, यदि स्वगृही हो तो, स्थायी पीड़ा नहीं होती।

६. ब्रिकेश, ब्रिकस्थ न होकर, अन्य भार में हो तो, यदि जिरुशस्य-राशीश, त्रिकस्थ न होकर, त्रिकेशस्थ भाव पर, हृष्टि डालवा हो वो, स्थायी पीडा नहीं होती। यथा कुम्भ लग्न में जन्म हो। ज्ययेश शनि, त्तीय में हो और तृतीयेश मंगल, नवम में वैठकर, त्तीय भाव पर दृष्टि ढाले तो, तृतीय भाव की पीड़ा 'स्थायी' न होगी।

७. एक साधारण नियम पर श्राप, श्रवस्य ध्यान रस्तिए, कि,जिस भाव का स्वामी श्रस्त,नीच, नीचारा, निर्वल (सप्तवर्ग द्वारा), पोदित ( पापयुक्त-रप्ट ) हो थो. उस भाव~राशि वाले अंग में पीड़ा होती है।

न. यथा, मिथुन राशि का बुध चष्टम में हो तो. स्थगृही होने से. लाभेश (कन्या) भी सूध है।

श्रीट सामेरा पुत्र ( रन्प्रस्य होने से ) हा प्रता साम

भाव को अग्रुभ होना चाहिए; किन्तु ऐसा न होकर, लाभभाव-राशि के अंग में, अल्प या स्पर्शमात्र दोप हो सकता है। सर्वदा नहीं। परनत जब, पष्ठेरा-लग्नेश, मंगल ( वृश्चिक लग्न में जन्म ), लाभ भाव में होगा तब, योग नं ३ के अनुसार, उस लाभ-भावांग में, पीड़ा अवश्य होगी [ देखिए चक्र २४ ]।

E. त्रिकेश दोप, मंगल-शुक्र-शनि को, कभी-कभी नहीं होता। यथा-मेप-वृश्चिक लग्न में, जन्म होने से मंगल को, वृप-तुला लग्न में जन्म होने से शुक्र को, कुम्भ लग्न में जन्म होने से शनि को, त्रिकेश दोप नहीं होता।

ग्रुभसन्धाता लग्नाधीशोऽपि १०. "स एव चेत्स्त्रयम् ।" द्वारा, योग ८ में दिखाये गए, मंगल का दोप नहीं रहता। सारांश यह है कि, लाभभावांग की पीड़ा, सर्वदा (स्थायी) नहीं रह सकती। फिर भी, लग्न-लग्नेश का सम्बन्ध, त्रिक या त्रिकेश से, किसी प्रकार न हो तो, प्रायः रोग की सम्भावना नहीं रहती।

११. जब त्रिकेशस्थ राशीश, त्रिकेश के साथ वैठकर, जितने यह, जितने भाव, उसकी दृष्टि या युति में त्रायेंगे, उन सवों पर, त्रिकेश का दोप फेंकता रहेगा। [ पृष्ठ २२६ का चन्द्र ]

# लग्नेश-पष्टेश-युनि

१. लग्नेश-पन्ठेश-सूर्य साथ हों तो, ज्वर, पित्त, रक्त, चय, हड्डी रोग, जीवन-शक्ति की कमी।

२. लग्नेश-पष्ठेश-चन्द्र साथ हो तो, जलभय, हैजा, जलोदर, शीतरोग, चेचक, खाँसी, रवासरोग।

३. लग्नेश-पप्ठेश-भीम साथ हो तो, स्फोटक, त्रण, वाव, फोड़ा, चर्मरोग, युद्ध में पीड़ा।

४. लग्नेश-षष्ठेश-बुध साथ हों तो, वित्तरोग, अरुचि, वमन, अफरा, वायु भरना, उदररोग,

४ लग्नेश-पष्ठेश-गुरु साथ हों तो, रोगरहित, या कभी-कभी साधारण अस्वस्थता।

६. लम्नेश-पष्टेश-शुक्र साथ हों तो, जी को रोग या बीये या मूत्र रोग । 🖯

७. लग्नेश-पछेश-शनि साथ हों तो, बातरोग, उदररोग, अनपच, पंट गड़गड़ाना, स्तम्भ-वाय ।

😉 🛋 लग्नेश-पष्ठेश-राहु या केतु साथ हों तो, शिर्-व्यथा, वायुरोग, चौराग्निभय, (केन्द्र में, कारागार)।

६. लग्नस्थपष्ठेश से, मंगल का सम्बन्ध हो तो, त्रांकिसकघटना,चीरफाड़,त्रांपेशन, हत्या, स्कोटक १०. तग्नस्थपप्ठेशसे, बुधका सम्बन्ध हो तो, गप्तरोग ।

११. लग्नस्थपष्ठेश से, गुरुका सम्बन्ध हो तो, स्थस्थता या रोगादि से शीव मुक्ति।

१२. लग्नस्थपष्ठेशसे, शुक्रका सम्बन्ध हो तो, मिश्या त्राहार-विहार द्वारा रोगता है अपन हुई ाः १३ लग्तस्थपष्ठेशसे, शनि का सम्बन्ध हो तो, ' जननेन्द्रिय्-आप्रेशन, , कठिन व्याधि, कभी-कभी

१४. पष्टभाव से, शनि का सम्बन्ध हो तो, उदर-पीड़ा या अनपच होती हैं।

१५. पष्ठेश, किसी पापग्रह के साथ, लग्न में हो तो त्रए। पंचम में हो तो पुत्र को या स्वयं को त्रए। इसी प्रकार चतुर्थ में माता की, सप्तम में स्त्री की, नवम में मामा को, तृतीय में अनुज को, लाभ में ज्येष्ठज को, अष्टम में स्वयं को त्रण या गदात्रण (भगन्दर) होता है।

१६ शनि-मंगलका त्रिकोणयोग हो तो, वायुरोग । १७. चतुर्थस्थ शनि हो तो नेत्ररोग, अग्निभय, अायात होता है।

१न. शुक्र के साथ सप्तमेश, पष्टस्थ हो तो स्त्री नपुंसक होती है। ( पुरुष कुएडली द्वारा )।

१६. लग्नेश, भौम के साथ, त्रिकस्थ हो तो,गठिया, त्रण, रासमय होता है। इसी प्रकार बुध साथ हो तो पित्तरोग, गुरु हो तो, आमाश्य रोग, शुक्र हो तो त्त्यरोग तथा शनि-राहु-केतु हो तो, चोर-चाएडा-लादि का भय होता है।

२०. पछेश (मंगल ) से, स्त्री को सर्पभय । पछेश (बुध) से, स्त्री को विषभय। पछेश (चन्द्र) से, हर्रात् मृत्यु योग । पष्टेश (सूर्य) से वन्य पशु भय या राजभय होता है।

'२१ इतना देखने से, त्रापको निश्चित बोध होगा कि, इस शरीर के किस अंग में किस रोग का, ्र निश्चित प्रभाव होगा । अब रोग के सिवाय, अन्य कारण (अष्टमभाव सम्बन्धी अपुधात-योग), आगे जैनतेन्द्रियं का कुंद्रना होता है, १७ (-) । १९२० ४ ००० । तिखे जो रहे हैं।। जे एक राहित कि कार्या है।

#### अपवात-योग [ मवारी द्वारा ]

(१) मंगल चतुर्ध में, चन्द्र धनान्थ, सूर्य कर्मस्थ हो तो, हाभी या घोड़े या किसी सवारी द्वारा अप-पात योग। (२) दशम से सूर्व, चतुर्ध में मंगल हो तो, किसी सवारी से गिरमा या टकरामा, चीट से अपवाव योग। (३) लांकरा-अध्येस के साथ, चतुर्धेस या अन्य कई मह हो तो, सामूहिक (रेल, वहाज, चस, सान, भूकम, हैजा, त्वेग आहि) अपवात योग। अथवा त्रीय चन्द्र, चतुर्थेस्य हो तो, वाहून द्वारा अपवात योग। (४) अध्येस के साथ, कई मह हों अथवा अध्यम स्थान में बहुत मह हो तो, सामूहिक अपवात योग।(४) अध्य में सिन हो तो, सवारी गाड़ी द्वारा अपवात योग। (६) सिन वुक्त सुद्धेस, पष्टस्य हो तो, सवारी द्वारा अपवात योग। (७) चन्द्र-भीम एक साथ, अध्यम या केन्द्र में हो तो, वाहून द्वारा अपवात योग।

#### [ पशु द्वारा ]

(१) कर्क या सिह का चन्द्र, अन वें भावस्य, राहु के साथ हो तो, पशु द्वारा अपयात योग। (२) सूर्य द्वारा में, मंगल चतुर्य में, लग्न में युष, मंगल के साथ कोई ग्रामद न हो तो, पशु द्वारा अपयात योग। वर्ड़ा से मणा। (३) सूर्य-चन्द्र का योग, छठवें या आठवें भाव में हो तो, सिहादि पशु द्वारा अपयात योग। (३) चतुर्य में मंगल, दराम में रागि हो तो, सिहादि पशु द्वारा अपयात योग। (३) ररामस्य मगल, सममस्य मुद्दे हो तो, कुत्ते द्वारा अपयात योग। (३) ररामस्य मगल, सममस्य मुद्दे हो तो, कुत्ते द्वारा अपयात योग। (३) सम्बन्ध होट न हो तो, सों इतारा अपयात योग। (३) अपन मोन का युष, भकर-कुम्भ कामंगल हो तो, सन्ययग्र द्वारा अपयात योग। (३) माल-राहु, अप्टम में हो तो, रदा अपयात योग। (३) माल-राहु, अप्टम में हो तो, रदा भिन्तिन-रती-अपद-पट्यद-सावप्दर तम्य पामस्य पशु द्वारा अपयात योग।

#### चो र----

#### विप-घटी-साधन

| (क) यदि जन्म समय विषवटी हो तो, विष, श्रिप्र,                                                                  | नच्य                    | सर्वर्ज्ञ का पोडशाश |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| क्रजीव द्वारा श्रमधात-योग ।                                                                                   | श्ररियनी                | ४० घटी के बाद       |
| ·                                                                                                             | भ. पूपा. उमा.           | રક "                |
| (रा) सर्वर्त्त के पोडशाश भाग समय तक, नत्त्र घटी के                                                            | कु. पुन. म. रे.         | <b>રે૦</b> "        |
| उपरान्त निप-घटी रहती है। यथा—चक्र २४                                                                          | रोहिसी                  | 80 "                |
| सर्वर् <del>च ४६।३३</del> ≈३ घटी ३२ पल                                                                        | मृ. स्था, वि. ज्ये.     | १४ "                |
| सवस १६ == २ वटा रर रल                                                                                         | श्राद्वी, हस्त          | २१ "                |
| (ग) जन्मचं कृत्तिका को ३० घटी से ३३ घटी ३२ पल तक                                                              | पुष्य, पूषा. चित्रा उपा | २० "                |
| तिप घटी रहेगी। गतर्च २६।४८ विष-घटी से पूर्व ही                                                                | रलेपा                   | ३२ "                |
| था। श्रतएव, तिप-घटी में जन्म नहीं हुआ।                                                                        | उफा शत.                 | <b>8</b> □ "        |
| (क) स्थान क्यांक केन्द्र में हो हा सभी धन केन्द्र                                                             | श्रानु. धवए धः          | <b>ξο</b> "         |
| (प) लग्नेश, ग्रुभयुक्त केन्द्र में हो या वली चन्द्र, केन्द्र-<br>त्रिकोण में हो तो, रिय घटी का दोप नहीं होता। | मूल                     | <b>κ</b> ξ "        |
| त्रकाण म हाता, त्रपंघटा का पात्र कहा हावार                                                                    | पूर्वाभाद्रपद           | 8é 1,               |

#### सिर्प या विष द्वारा ]

(१) आर्द्रा, स्तेया, यूपा, यूपा, यूपा, स्वावी, ज्येष्टा नग्नन के समय, विषयदार्थसेवन द्वारा अपपात योगा (२) विष-पटी या पूर्वीक नग्नमी के समय विद्व, सर्व कुता-प्रगाल कार्टे सो, सन्हे बिप द्वारा अपपात योगा। (३) नवमस्य यूप्युक्ता का सूर्व, पन्ट्र से टट या युक हो तो, सर्प द्वारा अपपात योगा। (४) अद्वासार प्राप्त पर, वायबद्व की टिंड हो तो, सर्प द्वारा या प्रोप्ता द्वारा अपपात योग। (४) राष्ट्रारांसा वाले ग्रामस्ट, त्रिकस्य हों और भीम, शत्रुगृही-शत्रुयुक्त भी हो तो, सर्प द्वारा अपचात योग । (६) राहु-ग्रुक का योग, दशम भाव में हो तो, सर्प द्वारा अपवात योग । (७) कारकांश-लग्नस्थ सूर्य पर, पापप्रह की दृष्टि हो तो, सर्पदंश द्वारा अपवात योग। (८) दशम में सूर्य, चतुर्थ में मंगल, अष्टम में शनि हो तो, सर्पदंश द्वारा अपवात योग। (६) शनि-सूर्य-राहु सप्तम में हो तो, सपेंद्रा द्वारा अपघात योग।

- ्रिक्ट स्थान स्थान है । विष-अग्नि-शस्त्र द्वारा ] (१) पष्ठेश या रन्ध्रेश या मंगल, तृतीयेश से युक्त हो और शनि, गुलिक के साथ करांश में हो तो, युद्ध में अपधात योग। (२) चन्द्र लग्न में, शनि चतुर्थ में, मंगल दशम में हो तो, युद्ध में अपधात योग। (३) पापमह से विरा तथा पाप रुट, कन्या का चन्द्र चतुर्थभाव में हो तो, ऋस्न (वन्द्क) द्वारा ऋपवात योग। (४) विषयटी में जन्म हो, पापप्रह अष्टम में हो तो, विषया वन्दूक द्वारा अपवात योग। (४) लग्न-नवांश-राशि से दशमनवांशेश, शनियुक्त या त्रिक में हो तो, विष द्वारा अपवात योग। (६) धनेश-पष्ठेश-शनि. एक साथ त्रिक में हो तो, विप से अपवात योग। (७) लग्न में चन्द्र, निर्वती सूर्य अष्टम में, द्वितीय-चतुर्थ में कोई पापप्रह हो तो, हाथ और नेत्रों से हीन होकर, बड़े कब्ट से अपवात अथवा विष से अपवात योग। (८) सुख में मंगल, सप्तम में सूर्य, अष्टममें शनिचन्द्र हो तो, विशेष प्रकार के भोजनसे (विष द्वारा) अपचात योग। (६) पष्ठेश-रन्थ्रेश-राहु, एक साथ पष्ट में हो तो चोर से या शस्त्र से अपवात योग। (१०) मंगल-बुध एक साथ, छठवें या त्राठवें हो तो, चोर द्वारा हाथ-पैर नष्ट होकर त्रपचात योग । (११) पापप्रह के नवांशस्थ, मकर-कुम्भ राशि का चन्द्र हो तो, अग्नि, शस्त्र या पतन से अपघात योग । (१२) पापप्रहों से घिरा, पापप्रह की राशि या मेप-बृश्चिक में चन्द्र हो तो, शस्त्र या अग्नि से अपदात योग। (१३) चन्द्र, मेप-बृश्चिक-मकर-कुम्भ का होकर, पापप्रहों से घिरा, पापट्ट हो तो, अग्नि, शस्त्र, वन्द्रक से अपवात योग। (१४) चीगाचन्द्र दशम में, मंगल नवम में, शिन लग्न में हो तो, धुएँ से ज्याकुल होकर या अग्नि से या वन्धन से या चोट से अपधात योग । (१४) मेप-बृश्चिक का चन्द्र पापयुक्त हो तो, अग्नि या शस्त्र से अपवात योग । (१६) चन्द्र लग्न में, निर्वली सूर्य अष्टम में, गुरु अकेला या पापयुक्त व्यय में, चतुर्थ में पापप्रह हों तो, रात्रि समय, किसी नीच जाति के शस्त्र से या सोने के स्थान से गिर कर अपधात योग। (१७) लग्नेश-रन्ध्रेश, पापयुक्त या राहु-केतु युक्त पप्टस्थ हो तो, चोर से, रास्त्र से, युद्ध में अपवात योग । (१८) १।४।८।१० वें भाव में ग्राभग्रह, पापहुट हों तो, वर्छी से अपघात योग। (१६) वृप-तुला में, रानि-चन्द्र एक साथ या पृथक हों तो २८ वें वर्ष में तलवार से अपघात योग। (२०) नवमस्थ मंगल और सूर्य-शनि-राहु, कहीं एकत्र हों (शुभट्टट न हों) तो, वास से ऋपघात योग।
  - (२१) लग्नेश-रन्त्रेश निर्वल हो, पष्ठेश-भौम युति हो तो, युद्ध में शस्त्र से अपचात योग । (२२) पापचन्द्र दशम में, मंगल नवम में, शनि लग्ने में, सूर्य पंचम में हो तो, कारागार में चोट से या धूमारिन द्वारा अपवात योग। (२३) शनि-मंगल-राहु अन्टम में हों तो, शस्त्र से अपवात योग। (२४) सुखेश-केतु पप्टस्थ हों तो, शख से अपयात योग । (२४) लग्न में शानि मंगल, अब्दम में चन्द्र हो तो, शस्त्र से अपवात योग। (२६) यदि लग्न में सूर्य, कन्याराशिस्थ चन्द्र पर, पापप्रह की दृष्टि हो तो, युद्ध से या जल से अपघात योग। (२७) अष्टम में चील-चन्द्र के साथ, मंगल-राहु-शनि हो तो, जल, पिशाचदोप, अग्नि से अपचात योग । (२८) शनि द्रेष्काणेश, मंगल से युक्त, दृष्ट, मेप-वृश्चिक राशि या नवांश में हो तो, शस्त्र या शत्र से अपचात योग। (२६) व्यय में मंगल, अष्टम में शनि हो तो, अति अनुचित या कष्टप्रद अपचात योग । (३०) पष्टत्थ भीम होतो, दुर्मरण (कप्टपद) अपचात योग। (३१) लग्न के द्वादशांश राशि के चौथे या दशवें भाव में सूर्य हो तो, राज-गृह में अपवात योग। (३२) चन्द्र-बुध, पष्ट या अष्टम में हो तो, विष से अपघात योग। (३३) नवमस्थ पापप्रह ( ग्रुभपह की दृष्टि-रहित ) हो तो, वाण से अपघात योग। (३४) अष्टम में सूर्य-बुध हों अथवा सूर्य-मंगल लाभ में हो तो, विष-श्रग्नि-राख से अपचात योग । (३४) अष्टम में मंगल हो तो, अग्नि से अपघात योग। (३६) १।४।= राशिस्थ शनि, पापयुक्त हो तो, भुजा कटने का अपघात योग।

(३७) रात्रुगृही शनि पर, शुक्र की दृष्टि या युवि हो तो, हाथ कटने का अपचात योग। (३८) सूर्य-चन्द्र-मंगल-राहु, एकत्र अप्टम में हो तो, कर-पाद कटने का अपपात योग। (३६) धनेशःशानि-मंतल, एकत्र लग्न में हो तो, कान कटने का अपपात योग। (४०) रन्त्रस्थ श्रुभवह, पाप्युक्त-इन्ट हो तो, शस्त्र या शत्रु द्वारा अपपातयोग। [वज्रपात-पर्यतादि द्वारा]

(१) सूर्य-चन्द्र-मंगल-शनि, एकत्र श्रष्टम या त्रिकोण में हों तो, वजपात (विजलो) से या दीवाल गिरने से, तूषान से श्रपघात योग। (२) लग्नस्थ सूर्य, पंचमस्य शनि, श्रप्रमस्य चन्द्र, नवमस्य भीम ही ती, वज या वृत्त गिरने से अपघात योग। (३) चतुर्थ-दराम में, मंगल-सूर्य रानि हो तो, शूली (फॉसी) से, पर्वत से गिरना, वक्रपात द्वारा अपवात योग। (४) सूर्य लग्न में, शन में शनि-मंगल-६ वें चन्द्र हो तो, वक्रपात या पर्वत द्वारा या वृत्त द्वारा या इल के फार की चोट से अपयात योग। (४) कारकांश-लग्न में धनुराशि हो तो, वाहन द्वारा या उच स्थान से पतन द्वारा व्यवचात योग। (६) दशम में सूर्य, चतुर्थ में मंगल हो तो, पापाण द्वारा अपघात योग । (७) सूर्य-मंगल चतुर्थ में हो तो, पापाण-द्वारा अपघात योग । (८) सुखेश, दशमेश से दृष्ट-युक्त हो तो, पापास-द्वारा श्रपपात योग । (६) सुखेश, शनि-राह-युक्त, भीम दृष्ट हो तो, पापास द्वारा श्रपपात योग । (१०) सातवें-व्यारहवें राह हो तो, काष्ट्र या पापास द्वारा अपघात योग । (११) शनि-सूर्य-राह, लग्नस्थ हों तो, रुच द्वारा श्रपवात योग । (१२) लग्नेश-पष्टेश-रन्ध्रेश-भंगल एकत्र हों तो, बन्नगत, पर्वत, दीवाल गिरने से श्रापधात योग। (१३) सूर्य-मंगल दशम या चतुर्थ में हो तो, शिला (पापाए) की चीट से अपधात योग। (१४) एकत्र लग्नेश-सर्थ, मकर-क्रम्भ में हो तो, वळपात द्वारा अपघात योग ।

#### [विभिन्न कारण से ऋषधात ]

(१) सूर्य-चन्द्र, कन्याराशिस्य हों तो, स्वजन द्वारा अपघात योग । (२) सूर्य-शनि, अप्रम भावस्य हो तो, विभूति (धनादि) द्वारा अपवात योग। (३) भंगल-बुध, सप्तम-दशम में एकप्र या पृथक हो तो, यन्त्र ( मशीन ) द्वारा श्रवपात योग । (४) सूर्य-मंगल सप्तमस्थ, शनि अष्टमस्थ, पाप-चन्द्र चतुर्यस्थ हो अथवा पची द्रेप्काण में लग्न हो तो, पची द्वारा श्रपपात योग। इस योग के श्रपपात में, शब का श्रानि श्रादि संस्कार न होकर, पद्मी-भद्मण द्वारा शव-संस्कार होता है। प्रायः वन में या तुषान भूकम्य, मेला, युद्ध-स्थल, पर्वत, नहीं श्रादि एकान्त-स्थल में श्रपघात योग। (४) लग्न में शनि-चन्द्र हों. सप्तम में मंगल हो तो, बन्त्र ( मशीन ) द्वारा अपयात योग । (६) अष्टम में पापबह, रन्धेश व्यय या केन्द्र में. लग्नेश निर्वल हो तो, कुमार्गी होते से श्रवपात योग। (७) दशम में मकर-कुम्भ गत (पापी) चन्द्र, मेप-वृश्चिक में सूर्य हो तो, विष्ठा के मध्य श्रापचात योग। (=) पापचन्द्र दशम में, सूर्य सप्तम में, मंगल चतुर्थ में हो तो, विष्ठा के मध्य श्रापचात योग। (L) तुलास्थ मंगल मेप-रृश्चिक में, वृपस्थ सूर्य, मकर-कुम्भस्थ चन्द्र हो तो, मल-स्मादि के मध्य अपघात योग। (१०) तुलास्थ मंगल, मेपस्य शनि, कुम्भ-मकरस्य चन्द्र हो तो, विष्ठा के मध्य अपघात योग । (११) शत्रपृष्ट से इण्ट, शनि-राह सम्नस्य हो तो, पाप-कमे द्वारा श्रवचात योग। (१२) शुक्र-स्थित राशि से, चौथे-आठवें, सूर्य-मंगल-शाम हों तो, व्यान-द्वारा, समकी स्त्री का अपयात । (१३) शुक्र के दिर्दादश में, पापमह हों वर्धान हो पापमह के मध्य में शुक्र हो ती, उनकी खी का उपस्थान से पतन द्वारा अपचात योग। अथवा वैसे शक पर, किसी गुभमह की दृष्टि ने हो तो, उसकी को का (फॉसी लगाकर) अपयात योग। (१४) मीनस्थ सूर्य-चन्द्र (फाल्गुन-चैत्र श्रमात्रास्या के समीप) लग्नस्थ हो, पापयुक्त हो, अष्टम में पायमह हो ती, किसी स्त्री द्वारा अपचात योग । (१४) सूर्य लग्न मं, कन्याराशिस्य चन्द्र सप्तम में, शुक्र मेप में हो तो, किसी श्री द्वारा अपचात योग । (१६) सूर्य लग्न में, इन्यादाशि हा पायपुक्त चन्द्र सामा में, शुक्र मेच में हो तो, हिसी खी है कारण, गृह् या मान्दर में श्वपात योग। (१७) लानेश-दुन्धेश-सामेश एकत्र हों तो, खी सहित खपगत योग। (१८) लानेश, केतु के साथ हो, दक्के दोनों बोर (दिडोदरा) में, वावबद हो बोर बाटन में वावमह हो तो, सात के कोप से बावपात योग। (१६) नवमेरा, सूर्य, मंगल, एकत मत्रमस्य हो, लग्नेश-ग्रममा मित्र हो तो, रात्रा दा अपचास योग।

## जिल-द्वारा ]

(१) सुर्य लय में, पाप-हन्द कन्या का चन्द्र हो तो, जल द्वारा या युद्ध द्वारा या सम्वन्धी-जन द्वारा अपवात योग। (२) सूर्य-चन्द्र लग्न में, अन्य सभी यह द्विस्वभाव में पाप हन्द्र हों तो, जल द्वारा अपवात योग। (३) सूर्य-चन्द्र (मीन या) द्विस्वभाव राशिस्थ लग्न में हों, दो पापप्रह से हन्द्र हों तो, जल द्वारा अपवात योग। (४) सूर्य-चन्द्र (कन्या या) द्विस्वभावस्थ हो, पापहन्द्र या सिहत हो तो, जल द्वारा अपवात योग। (४) सिन-चन्द्र, चतुर्थ या त्रिकमें हों और अन्द्रमेश एवं अन्द्रमभाव, पाप घेरे में हों तो, नदी या समुद्र में अपवात योग। (६) रन्त्रेश (४।०।६।१०।११।१२ जलराशिस्थ) ४।६।१२ वें भाव में हों तो. सप-सिह-मृग-कृप द्वारा अपवात योग। (७) शित चतुर्थस्थ, चन्द्र सप्तमस्थ, मंगल दशमस्थ हो तो, कृप (कुआँ) द्वारा अपवात योग। (६) चतुर्थशस्थ राशोश पर, चतुर्थश की दृष्टि या युति हो तो, जल-द्वारा अपवात योग। (१०) चीणचन्द्र, शिन या मंगल-राहु से युक्त, रन्ध्रस्थ हो तो, जल, अग्नि, पिशाच दोप से अपवात योग। (१०) चीणचन्द्र, रानि या मंगल-राहु से युक्त, रन्ध्रस्थ हो तो, जल, अग्नि, पिशाच दोप से अपवात योग। (१०) नीच, अस्त, पराजित ग्रह, चतुर्थ में हो, पग्रस्थान में जलराशि हो तो, जल द्वारा अपवात योग। (१२) चन्द्र मकर में, शिन कर्क में हो तो, जलोदर या जल द्वारा अपवात योग। (१३) चोण-चन्द्र अन्दमस्थ हो तो, जल-द्वारा अपवात योग। (१४) लुवेश निर्वल हो, चतुर्थ में पापग्रह हो तो, जल-द्वारा अपवात योग। (१४) सुखेश निर्वल होरा अपवात योग।

# [ महानिद्रा का स्थान ]

(१) चौथे-दशवें पापप्रह हों, चींख-चन्द्र, छठवें या आठवें हो तो, शत्रु के पड्यन्त्र से तीर्थ में अपघता योग। (२) नवमेश नवमस्थ हो तो, तीर्थ या गंगा किनारे महानिद्रा ( मृत्यु ) होती है। (३) नवमेश नवम को, लग्नेश लग्न को, रन्ध्रेश रन्ध्र को देखता हो तो, शुभ तीर्थ में महानिद्रा। (४) अष्टमेश शुभमह हो, अष्टम में शुभग्रह हों तो, तीर्थ में महानिद्रा। (४) ऋष्टमेश नवमस्थ पर, शुभचन्द्र-बुध-गुरु-शुक्र की दृष्टि हो तो, द्वारकापुरी या तीर्थ में महानिद्रा। (६) अष्टमेश या लग्न से २२ वें द्रेष्कारणपति, बुध या शुक्र होकर, नवमस्थ हो तो, द्वारकापुरी या तीर्थ में महानिद्रा। (७) अष्टमेश या लग्न से २२ वाँ द्रेष्काऐश गुरु, नवमस्थ हो तो, प्रयाग तीर्थ में महानिद्रा। (८) पूर्वोक्त सातवें योग में, चन्द्र हो तो, कार्शा तीर्थ में महानिद्रा। (६) पूर्वोक्त सातवें योग में, मंगल हो तो, परदेश में महानिद्रा। (१०) अप्टमभाव में चरराशि हो तो, जन्म स्थान से बाहर, च्चन्य देश में महानिद्रा। र्याद स्थिरराशि हो तो, स्वगृह में। यदि द्विस्वभावराशि हो तो, जहाँ न घर हो श्रीर न परदेश (स्थिर रूप से ) न हो, वहाँ महानिद्रा। (११) रन्ध्रेश पापग्रह होकर लग्नस्थ, लग्नेश से हण्ट हो तो, अचानक अपने घर में महानिद्रा। हाँ, यदि ऐसे अष्टमेश पर, पापग्रह की दृष्टि भी हो तो, स्वजनों से रहित स्थान में महानिद्रा। (१२) नवमेश गुरु, अष्टमस्थ हो तो, शान्तिपूर्वक अपने घर में महानिद्रा। (१३) रन्त्रेश पापत्रह, सप्तमस्थ हो नो, मार्ग (यात्रा करने ) में महानिद्रा (१४) मंगल, नवम में हो तो, मार्ग में महानिद्रा । त्र्रथवा शनि, चरराशि या चरांश में हो तो, दूर–देश में महानिद्रा । (१५) नवमेश चन्द्र, रन्ध्रस्थ हो तो, विष्णु तीर्थ में महानिद्रा । (१६) नवमेश शुक्र रन्ध्रस्थ हो तो, काशीतीर्थ में महानिद्रा । (१७) नवमेश शुभग्रह रन्ध्रस्थ, शुभयुक्त-हृष्ट हो तो, काशीतीर्थ में महानिद्रा। (१८) तीनग्रह एकत्र हों, किन्तु चन्द्र न हो तो, सहस्रों पापों से विमुक्त होकर, गंगातीर में महानिद्रा। (१६) ऋष्टमेश, शुभव्रह, केन्द्रस्थ हो तो, ईश्वर का यश-गायन करते-करते, सुन्दर तीर्थ में महानिद्रा। (२०) शनि लग्न में, भौम व्यय में, सू. चं. बु. सप्तम में हो तो, विदेश में, मन्दिर में, वाटिका में महानिद्रा। (२१) सू. मं. व्यय में, चं. रा. सप्तम में, गुरु केन्द्र में हो तो, शुभस्थान, देवमन्दिर, वाटिका में महानिद्रा। (२२) रन्ध्रेश उच्च या स्वगृही हो तो, तीर्थ में महानिद्रा। (२३) गुरु या शुक्र के साथ लग्नेश हो तो, तीर्थ में महानिद्रा। (२४) सूर्य-राहु एकत्र हों तो, तीर्थ या पर्वत पर महानिद्रा। (२४) नवमस्थ गुरु हो तो, तीर्थ में महानिद्रा। (२६) बुध-शुक्र नवमस्थ हों तो, मार्ग या शिवालय या द्वारकापुरी में महानिद्रा। (२७) नवमेश लग्नस्थ हो तो, तीर्थ में महानिद्रा। (२८) नवमेश [ ४७० ] [जातक-दीपक

(२७) शानुगृही शनि पर, शुक्र की दृष्टि या सुति हो तो, हाथ कटने का व्यपपात योग। (२८) सूर्य-चन्द्र-संगत-राहु, एकत्र व्यप्टम में हों तो, कर-पाद कटने का व्यपपात योग। (२६) धनेश शनि सगत, एकत्र तमन में हा तो, कान कटने का व्यपपात योग। (४०) रन्यस्य ग्रुप्तमह, पापयुक्त-क्ट हो तो, शस्त्र या शानु द्वारा व्यपपातयोग। [यनपात-पर्वतादि द्वारा ]

(१) सूर्य चन्द्र-मान रानि, एक प्रकार अप्रम या त्रिकोण में हों तो, वस्रपात (विज्ञकों) से या दीवाल गिरते से, त्रुदान से अपयात योग। (२) लनस्य सुर्य, प्रचासक शिन, अप्रमस्य चन्द्र, नमस्य भीम हो तो, वस्रपात योग। (३) चतुर्य-द्रमा म, मान-त्रुय शानि हो तो, युनी (कासी) से, पर्वत से गिरता, वस्रपात द्रोग। (४) सुर्य लग्न में, श्राद में शिन-मान-- वें चन्द्र हो तो, वस्रपात वाग पर्वत द्वारा अपयात योग। (४) सुर्य लग्न में, श्राद में शिन-मान-- वें चन्द्र हो तो, वस्रपात वाग पर्वत द्वारा या युन्त द्वारा या इस के कार की चोट से अपयात योग। (४) कारकाश-लग्न में वतुराशि हो तो, वाहन द्वारा वा वस स्थान से पवन द्वारा अपयात योग। (६) द्वारा अपयात योग। (८) सुर्य म मान हो तो, पायाण द्वारा अपयात योग। (८) सुर्य ममन चतुर्थ में हो तो, पायाण द्वारा अपयात योग। (८) सुर्य ममन चतुर्थ में हो तो, पायाण द्वारा अपयात योग। (१०) साल मान योग। (१०) साल प्राप्त प्राप्त प्रमुप्त मन के हो तो, पायाण द्वारा अपयात योग। (१०) साल प्रमुप्त मन के स्वप्त प्रमुप्त प्रमुप्त प्रमुप्त प्रमुप्त प्रमुप्त प्रमुप्त प्रमुप्त प्रमुप्त प्रमुप्त प्रमुप्त प्रमुप्त प्रमुप्त प्रमुप्त प्रमुप्त प्रमुप्त प्रमुप्त प्रमुप्त प्रमुप्त प्रमुप्त प्रमुप्त प्रमुप्त प्रमुप्त प्रमुप्त प्रमुप्त प्रमुप्त प्रमुप्त प्रमुप्त प्रमुप्त प्रमुप्त प्रमुप्त प्रमुप्त प्रमुप्त प्रमुप्त प्रमुप्त प्रमुप्त प्रमुप्त योग। (१२) स्वर्य मनल स्थान योग। (१२) स्वर्य मनल स्थाम या चतुर्थ में हो तो, शिला (पापाण) का चोट से अपयात योग। (१४) एक लन्त लन्त सूर्य, मनल-कुम्प में हो तो, वस्रपात द्यारा अपयात योग)

#### [विभिन्न भारण से अपघात]

(१) सूर्य-चन्द्र, कन्याराशिस्थ हों तो, स्यजन द्वारा अपघात योग। (-) सूर्य-शनि, अष्टम भावस्थ हों तो, विभूति (धनादि) द्वारा अपवात योग। (३) मगल-बुध, सप्तम-दशम म एकत्र या प्रथक हों ता, यन्त्र ( मशीन ) द्वारा अपधात योग । (४) सूर्य-मगल सप्तमस्थ, शनि अन्टमस्य, पाप-चन्द्र चतुर्यस्य हॉ अथवा पत्ती देवकाण म लगा हो ता, पत्ती द्वारा श्रपपात योग। इस योग के श्रपपात में शब का श्रान्त ऋदि सस्कार न होकर, पद्मी-भद्मण द्वारा शव-सस्कार द्वोता है। प्राय वन में या तुकान भुकम्प, मेला, युद्ध-स्थल, पर्वत, नदो आदि एकान्त-स्थल म अपधात योग । (४) लग्न में शनि-चन्द्र हों सप्तम में मगल हा तो, यन्त्र ( मशीन ) द्वारा श्रवपात योग । (६) श्रष्टम में पापभह, रन्धेश व्यय या केन्द्र में लग्नेश निर्वल हो तो, कुमार्गी होते से अपयात योग। (७) दशम में मकर-कुम्भ गत (पापी) चन्द्र, मेप-वृश्चिक म सूर्य हो तो, विष्ठा क मध्य अपवात याग। (६) पापचन्द्र दशम में, सूर्य सप्तम में मगल चतुर्थ म हो तो, तिष्ठा के मध्य अपवात योग। (६) तुलास्थ मगल मप प्रिचक म, बृपस्थ सूर्य, मकर-कुम्भस्थ चन्द्र हो तो, मल-सुत्रादि के मध्य अपधात योग। (१०) तुलास्थ मनल, मेपस्य शमि, कुम्म-मकरस्य चन्द्र हो तो, विष्ठा के मध्य अपघात योग । (११) शत्रग्रह स न्दर, शनि राष्ट्र लग्नस्थ हो तो पाप-कर्म द्वारा अपधात याग । (१२) ग्रुक स्थित राशि से, चीथे-आठवें, सूर्य-मगल-शनि हों तो अमिन द्वारा, उसकी स्त्री का अपवात । (१३) शुक्र के द्विद्वीदश में, पापमह हों अर्थात् दो पापमह के मध्य म शुक्र हो तो, उसकी स्त्री का उचस्थान से पतन द्वारा अपयात योग। अथवा वैसे शुक्र पर, किसी ग्रामपह की निट न हो तो, उसकी खो का (फासी लगाकर) अपचात योग। (१४) मीनस्थ सूर्य चन्द्र (फाल्गन-चैत्र श्रमावास्या के समाप) लग्नस्य हो, पापयुक्त हो, अष्टम म पापमह हो ता, किसी स्त्री द्वारा श्रपचात योग । (१४) सूर्य लग्न म, कन्याराशिस्य चन्द्र सप्तम में, श्रुक मेप में हा ता, किसी स्त्री द्वारा श्रपपात योग । (१६) सूर्य लग्न म, कन्याराशि का पापयुक्त चन्द्र सप्तम म, शुक्र मेप म हो तो, किसा स्त्री के कारण, गृह या मान्दर में अपघात योग। (१७) लग्नेश रन्प्रेश-सप्तमेश एकत्र हों तो, स्त्री साहत अपघात याग। (१८) लग्नेश, कतु के साथ हो, इसके दोनों खोर (द्विर्दादरा) में, पापमद हों खीर अप्टम म पापमह हो तो, माता के कीप से अपचात योग। (१६) नवमेश सूर्य, मगल, एकत्र नवमस्थ हो, लग्नेश सप्तमश मित्र हां तो, दम्पती का ऋषवास योग ।

### जिल-द्वारा

(१) सुर्यं लय में, पाप-दृष्ट कन्या का चन्द्र हो तो, जल द्वारा या युद्ध द्वारा या सम्यन्धी-जन द्वारा अपवात योग। (२) सूर्य-चन्द्र लग्न में, अन्य सभी मह दिस्वभाव में पाप दृष्ट हों तो, जलजन्तु द्वारा अपवात योग। (३) सूर्य-चन्द्र (मीन या) दिस्वभाव राशिस्थ लग्न में हों, दो पापमह से दृष्ट हों तो, जल द्वारा अपवात योग। (४) सूर्य-चन्द्र (कन्या या) दिस्वभावस्थ हो, पापदृष्ट या सिंहत हो तो, जल द्वारा अपवात योग। (४) रानि-चन्द्र, चतुर्थ या त्रिक्में हों और अष्टमेश एवं अष्टमभाव, पाप घेरे में हों तो, नदी या समुद्र में अपवात योग। (६) रन्नेश (४।७।६।१०।११।१२ जलराशिस्थ) ४।६।१२ वें भाव में हों तो. सप-सिंह-मृग-कूप द्वारा अपवात योग। (७) शनि चतुर्थस्थ, चन्द्र सप्तमस्थ, मंगल दशमस्थ हो तो, कृप (कुआँ) द्वारा अपवात योग। (६) चतुर्थशस्थ राशोश पर, चतुर्थश की दृष्टि या युति हो तो, जल-द्वारा अपवात योग। (१०) चीणचन्द्र, रानि या मंगल-राहु से युक्त, रन्धस्थ हो तो, जल, अप्रि, पिशाच दोप से अपवात योग। (१०) नीच, अस्त, पराजित मह, चतुर्थ में हो, पप्टस्थान में जलराशि हो तो, जल द्वारा अपवात योग। (१०) नीच, अस्त, पराजित मह, चतुर्थ में हो, पप्टस्थान में जलराशि हो तो, जल द्वारा अपवात योग। (१०) चन्द्र मकर में, रानि कर्क में हो तो, जलोहर या जल द्वारा अपवात योग। (१३) चोण-चन्द्र अप्टमस्थ हो तो, जल-द्वारा अपवात योग। (१४) लग्नेश निर्वल हो, चतुर्थ में पापमह हो तो, जल-द्वारा अपवात योग। (१४) सुखेश निर्वल हो, चतुर्थ में पापमह हो तो, जल-द्वारा अपवात योग।

# [ महानिद्रा का स्थान ]

(१) चौथे-दशवें पापप्रह हों, चींख-चन्द्र, छठवें या ऋाठवें हो तो, शत्रु के पड्यन्त्र से तीर्थ में अपवता योग। (२) नवमेश नवमस्थ हो तो, तीर्थ या गंगा किनारे महानिद्रा ( मृत्यु ) होती है। (३) नवमेश नवम को, लग्नेश लग्न को, रन्ध्रेश रन्ध्र को देखता हो तो, ग्रुभ तीर्थ में महानिद्रा। (४) अष्टमेश ग्रुभग्रह हो, अष्टम में ग्रभवह हों तो, तीर्थ में महानिद्रा। (४) अष्टमेश नवमस्थ पर, ग्रुभचन्द्र-बुध-गुक-शुक्र की दृष्टि हो तो, द्वारकायुरी या तीर्थ में महानिद्रा। (६) अप्टमेश या लग्न से २२ वें द्रेष्काणपति, व्रथ या श्रुक होकर, नवमस्थ हो तो, द्वारकापुरी या तीर्थ में महानिद्रा। (७) अप्टमेश या लग्न से २२ वाँ द्रेप्काणेश गुरु, नवमस्य हो तो, प्रयाग तीर्थ में महानिद्रा। (८) पूर्वोक्त सातवें योग में, चन्द्र हो तो, काशी तीर्थ में महानिद्रा। (६) पूर्वोक्त सातवें योग में, मंगल हो तो, परदेश में महानिद्रा। (१०) अप्टमभाव में चरराशि हो तो, जन्म स्थान से बाहर, श्रन्य देश में महानिद्रा। यदि स्थिरराशि हो तो, स्वगृह में। यदि द्विस्वभावराशि हो तो, जहाँ न घर हो श्रीर न परदेश (स्थिर रूप से ) न हो, वहाँ महानिद्रा । (११) रन्नेश पापग्रह होकर लग्नस्थ, लग्नेश से हर्ष्ट हो तो, अचानक अपने घर में महानिद्रा। हाँ, यदि ऐसे अष्टमेश पर, पापप्रह की दृष्टि भी हो तो, स्वलनों से रहित स्थान में महानिद्रा। (१२) नवमेश गुरु, अष्टमस्थ हो तो, शान्तिपूर्वक अपने घर में महानिद्रा। (१३) रन्त्रेश पापप्रह, सप्तमस्थ हो तो, मार्ग (यात्रा करने ) में महानिद्रा (१४) मंगल, नवम में हो तो, मार्ग में महानिद्रा । त्र्रथवा शनि, चरराशि या चरांश में हो तो, दूर-देश में महानिद्रा । (१५) नवमेश चन्द्र, रन्ध्रस्थ हो तो, विष्णु तीर्थ में महानिद्रा। (१६) नवमेश शुक रन्ध्रस्थ हो तो, काशीतीर्थ में महानिद्रा। (१७) नवमेश शुभग्रह रन्थ्रस्थ, शुभयुक्त-हृष्ट हो तो, काशीतीर्थ में महानिद्रा। (१८) तीनग्रह एकत्र हीं, किन्तु चन्द्र न हो तों, सहस्रों पापों से विमुक्त होकर, गंगातीर में महानिद्रा। (१६) ऋष्टमेश, शुभग्रह, केन्द्रस्थ हो तो, ईश्वर का यश-गायन करते-करते, सुन्दर तीर्थ में महानिद्रा। (२०) शनि लग्न में, भौम व्यय में, सू. चं. बु. सप्तम में हो तो, विदेश में, मन्दिर में, वाटिका में महानिद्रा। (२१) सू. मं. व्यय में, चं. रा. सप्तम में, गुरु केन्द्र में हो तो, शुभस्थान, देवमन्दिर, वाटिका में महानिद्रा। (२२) रन्द्रेश उच्च या स्वगृही हो तो, तीर्थ में महानिद्रा। (२३) गुरु या शुक्र के साथ लग्नेश हो तो, तीर्थ में महानिद्रा। (२४) सूर्य-राहु एकत्र हों तो, तीर्थ या पर्वत पर महानिद्रा। (२४) नवमस्थ गुरु हो तो, तीर्थ में महानिद्रा। (२६) बुध-ग्रुक नवमस्थ हों तो, मार्ग या शिवालय या द्वारकापुरी में महानिद्रा। (२७) नवमेश लग्नस्थ हो तो, तीर्थ में महानिद्रा। (२५) नवमेश

का अपघात योग।

(२७) राषुगृही राति पर, सुक्र की राष्ट्र या सुति हो तो, हाथ कटने का श्रपपात योग। (२८) सूर्य-चन्द्र-संगत-राहु, एकत अष्टम में हों तो, कर-पाद कटने का श्रपपात योग। (३६) धनरा-राति-संगत, एकत्र क्षम में हों तो, कान कटने का श्रपपात योग। (४०) रन्यस्थ ग्रुम्मह, पायुक्त-हप्ट हो तो, राख्न या राष्ट्र द्वारा श्रपपातयोग। [यज्ञपात-पर्यतादि द्वारा]

(१) सूर्य-चन्द्र-मंगल-रानि, एक्ज अष्टम वा त्रिकोण में हों तो, व अपात (विजली) से या दोवाल गिर्स्त से, त्रूरान से अपपात वोग। (२) लग्नस्य सूर्य, पंचमस्य शृति, अप्टमस्य चन्द्र, नवमस्य भीम हो तो, व अया वृत्त विज्ञाल के अपपात वोग। (३) चतुर्य-द्राम में, मंगल-सूर्य शृति हो तो, यूली (कॉसी) से, पर्वत से गिरता, व अपपात दोग। (४) सुर्य लग्न में, श्राट में रानि हो तो, व व्यवत हो तो, व अपपात वोग। (४) अर्रात हारा अपपात वोग। (४) अर्रात हारा अपपात वोग। (३) कारकां या प्रवास में पत्र हो तो, वाहन हारा या उच स्थान से पत्र हारा अपपात वोग। (६) द्राय अपपात वोग। (६) सुर्येम मंगल हो तो, पायण हारा अपपात वोग। (६) सुर्येम संगल व नतुर्थ में हो तो, पायण्ड हारा अपपात वोग। (६) सुर्येम, दरामेश से इस्-तुक हो तो, पायण्ड हारा अपपात वोग। (६) सुर्येम, दरामेश से इस्-तुक हो तो, पायण्ड हारा अपपात वोग। (१०) स्विन्स्य-राह, लग्नस्थ हों तो, प्रवास-वार्य संपात वोग। (१०) सालवेम्य स्वास वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार वार्य वार्य वार वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य

#### [ विभिन्न कारण से अपघात ]

(१) सूर्य-चन्द्र, कन्याराशिस्थ हों तो, स्त्रजन द्वारा अपघात योग। (२) सूर्य-शान, अष्टम भावस्थ हो तो, विभृति (धनादि) द्वारा व्यववात योग । (३) मंगल-बुध, सप्तम-दशम में एकत्र या पृथक् हों तो, यन्त्र (मशीन) द्वारा अपचात योग। (४) सूर्य-मंगल सप्तमस्थ, शनि अन्डमस्थ, पाप-चन्द्र चतुर्थस्थ हीं अथवा पत्ती देष्कास में लग्न हो तो, पत्ती ढारा अपयात योग। इस योग के अपघात में, शव का अग्नि आदि संस्कार न होकर, पत्ती-भक्तण द्वारा शव-संस्कार होता है। प्रायः वन में या तूफान. भूकम्प, मेला, युद्ध-स्थल, पर्वत, नदो आदि एकान्त-स्थल में श्रपपात योग। (४) लग्न में शनि-चन्द्र हों. सप्तम में मंगल हो तो, यन्त्र ( मशीन ) द्वारा अपयात योग । (६) अष्टम में पापमह, रन्नेश व्यय या केन्द्र में, लग्नेश निर्वल हो तो, कुमार्गी होते से अपचात योग। (७) दशम में मकर-कुम्भ गत (पापी) चन्द्र, मेप-वृश्चिक में सूर्य हो तो, विधा के मध्य अपघात योग। (म) पापचन्द्र दशम में, सूर्य सप्तम में, मंगल चतुर्य में हो तो, विश्वा के मध्य अपघात योग। (६) तुलास्य मंगल मेप-रिश्वक मे, वृपस्य सूर्य, मकर-कुम्भस्य चन्द्र हो तो, मल-सुत्रादि के मध्य अपघात योग। (१०) तुलास्य मंगल, मेपस्य शनि, कुम्म-मकरस्य चन्द्र हो तो, विद्या के मध्य अपचात योग । (११) शत्रगृह से हुद्द, रानि-राहु लग्नस्थ हो तो, पाप-कर्म द्वारा अपधात योग। (१२) ग्रुक-स्थित राशि से, चौथे-आठवें, सूर्य-संगल-शानि हों तो, आम्न-द्वारा, उसकी छी का अपवात । (१३) शुक्र के द्विर्दादश में, पापमह हो अर्थान् दो पायब्रह के मध्य में शुक्र हो तो, उसकी स्त्री का उचस्थान से पतन द्वारा अपघात थोग। अथवा वैसे शुक्र पर, किसी शुभवह की ट्रिट न हो तो, उसकी स्त्रों का (फाँसी लगावर) अपधात योग। (१४) मीनस्थ सूर्य-चन्द्र (फाल्मन-चैत्र श्रमावास्या के समीप) लग्नस्थ हो, पापयुक्त हो, अध्यम में पापपह हो तो, किसी स्त्री द्वारा अपचात योग। (१४) सूर्य लग्न में, कन्याराशिस्य चन्द्र सप्तम में, शुक्र मेप में हो तो, किसी स्त्री द्वारा अपचात योग । (१६) सूर्य लग्न में, कन्याराशि का पापयुक्त चन्द्र सप्तम में, शुक्र मेप में हो तो, किसी स्त्री के कारण, गृह या मन्दिर में अपचात योग। (१७) लग्नेश-रन्प्रेश-सप्तमेश एकत्र हों तो, स्त्री सहित अपचात योग। (१८) लग्नेश, ें और अष्टम में पापपह होतो, माता केत के साथ हो, इसके दोनों और (विद्वीदश) में, -सप्तमेश मित्र हों तो, दम्पती के कोप से अपचात योग। (१६) नवसेश, सूर्य, मंगल,

# [जल-द्वारा]

(१) सुर्य लम में, पाप-दृष्ट कन्या का चन्द्र हो तो, जल द्वारा या युद्ध द्वारा या सम्बन्धी-जन द्वारा अपवात योग। (२) सूर्य-चन्द्र लग्न में, अन्य सभी मह दिस्वभाव में पाप दृष्ट हों तो, जल द्वारा अपवात योग। (३) सूर्य-चन्द्र (मीन या) दिस्वभाव राशिस्थ लग्न में हों, दो पापम्रह से दृष्ट हों तो, जल द्वारा अपवात योग। (४) सूर्य-चन्द्र (कन्या या) दिस्वभावस्थ हो, पापदृष्ट या सहित हो तो, जल द्वारा अपवात योग। (४) शिन-चन्द्र, चतुर्थ या त्रिकमें हों और अष्टमेश एवं अष्टमभाव, पाप घेरे में हों तो, नदी या समुद्र में अपवात योग। (६) रन्ग्नेश (४।७।६।१०।११।१२ जलराशिस्थ) ४।६।१२ वें भाव में हों तो. सप-सिह-मृग-कूप द्वारा अपवात योग। (७) शिन चतुर्थस्थ, चन्द्र सप्तमस्थ, मंगल दशमस्थ हो तो, कूप (कुआँ) द्वारा अपवात योग। (६) चतुर्थशस्थ राशोश पर, चतुर्थश की दृष्टि या युति हो तो, जल-द्वारा अपवात योग। (१०) चतिष्ठ या प्रति हो तो, जल-द्वारा अपवात योग। (१०) चतिष्ठ या मंगल-राहु से युक्त, रन्नस्थ हो तो, जल, अग्नि, पिशाच दोष से अपवात योग। (१०) नीच, अस्त, पराजित मह, चतुर्थ में हो, पष्टस्थान में जलराशि हो तो, जल द्वारा अपवात योग। (१२) चन्द्र मकर में, शिन कर्क में हो तो, जलोदर या जल द्वारा अपवात योग। (१३) चोण-चन्द्र अष्टमस्थ हो तो, जल-द्वारा अपवात योग। (१४) लग्नेश निर्वल हो, चतुर्थ में पापम्रह हो तो, जल-द्वारा अपवात योग। (१४) मुखेश निर्वल हो, चतुर्थ में पापमह हो तो, जल-द्वारा अपवात योग। (१४) मुखेश निर्वल हो, चतुर्थ में पापमह हो तो, जल-द्वारा अपवात योग।

# [ महानिद्रा का स्थान ]

(१) चौथे-दशवें पापप्रह हों, चींख-चन्द्र, छठवें या ऋाठवें हो तो, शत्रु के षड्यन्त्र से तीर्थ में ऋपघता योग। (२) नवमेश नवमस्थ हो तो, तीर्थं या गंगा किनारे महानिद्रा ( मृत्यु ) होती है। (३) नवमेश नवम को, लग्नेश लग्न को, रन्ध्रेश रन्ध्र को देखता हो तो, ग्रुभ तीर्थ में महानिद्रा। (४) अष्टमेश शुभग्रह हो, अष्टम में शुभवह हों तो, तीर्थ में महानिद्रा। (४) ऋष्टमेश नवमस्थ पर, शुभचन्द्र-बुध-गुरु-शुक्र की दृष्टि हो तो, द्वारकापुरी या तीर्थ में महानिद्रा। (६) ऋष्टमेश या लग्न से २२ वें द्रेष्काणपति, ब्रुध या शक्त होकर, नवमस्थ हो तो, द्वारकापुरी या तीर्थ में महानिद्रा। (७) अष्टमेश या लग्न से २२ वाँ द्रेष्कार्रोश गुरु, नवमस्थ हो तो, प्रयाग तीर्थ में महानिद्रा। (६) पूर्वोक्त सातवें योग में, चन्द्र हो तो, काशा तीर्थ में महानिद्रा। (६) पूर्वोक्त सातवें योग में, मंगल हो तो, परदेश में महानिद्रा। (१०) अष्टमभाव में चरराशि हो तो, जन्म स्थान से वाहर, श्चन्य देश में महानिद्रा। यदि स्थिरराशि हो तो, स्वगृह में। यदि द्विस्वभावराशि हो तो, जहाँ न घर हो श्रीर न परदेश ( स्थिर रूप से ) न हो, वहाँ महानिद्रा । (११) रन्ध्रेश पापग्रह होकर लग्नस्थ, लग्नेश से हुइट हो तो, अचानक अपने घर में महानिद्रा। हाँ, यदि ऐसे अष्टमेश पर, पापप्रह की दृष्टि भी हो तो, स्वजनों से रहित स्थान में महानिद्रा। (१२) नवमेश गुरु, ऋष्टमस्थ हो तो, शान्तिपूर्वक ऋपने घर में महानिद्रा। (१३) रन्त्रेश पापप्रह, सप्तमस्थ हो तो, मार्ग (यात्रा करने ) में महानिद्रा (१४) मंगल, नवम में हो तो, मार्ग में महानिद्रा । त्र्रथवा शनि, चरराशि या चरांश में हो तो, दूर-देश में महानिद्रा । (१५) नवमेश चन्द्र, रन्ध्रस्थ हो तो, विष्णु तीर्थ में महानिद्रा। (१६) नवमेश शुक रन्ध्रस्थ हो तो, काशीतीर्थ में महानिद्रा। (१७) नवमेश शुभग्रह रन्ध्रस्थ, शुभयुक्त−दृष्ट हो तो, काशीतीर्थ में महानिद्रा । (१८) तीनग्रह एकत्र हों, किन्तु चन्द्र न हो तो, सहस्रों पापों से विमुक्त होकर, गंगातीर में महानिद्रा । (१६) ऋष्टमेश, शुभन्रह, केन्द्रस्थ हो तो, ईश्वर<sup>्</sup>का यश-गायन करते-करते, सुन्दर तीर्थ में महानिद्रा। (२०) शनि लग्न में, भौम व्यय में, सू. चं. बु. सप्तम में हो तो, विदेश में, मन्दिर में, वाटिका में महानिद्रा। (२१) सू. मं. व्यय में, चं. रा. सप्तम में, गुरु केन्द्र में हो तों, शुभस्थान, देवमन्दिर, वाटिका में महानिद्रा। (२२) रन्ध्रेश उच्च या स्वगृही हो तो, तीर्थ में महानिद्रा। (२३) गुरु या शुक्र के साथ लग्नेश हो तो, तीर्थ में महानिद्रा। (२४) सूर्य-राहु एकत्र हों तो, तीर्थ या पर्वत पर महानिद्रा। (२४) नवमस्य गुरु हो तो, तीर्थ में महानिद्रा। (२६) बुध-श्रुक नवमस्य हों तो, मार्ग या शिवालय या द्वारकापुरी में महानिद्रा। (२७) नवमेश लग्नस्थ हो तो, तीर्थ में महानिद्रा। (२८) नवमेश [ ४७२ ]

श्रीर चन्द्र रन्भस्थ हों तो, सुखपूर्वक महानिद्रा । (२६) मबमेरा सुप हो श्रयवा शुभ्रहव्ट सुप रन्भस्थ हो तो, तीर्थे में महानिद्रा । (२०) नाम लान में चरराशि हो तो स्वदेश में, क्रिस्वमावराशि हो तो विदेश में, स्थिर राशि हो तो, मार्ग में महानिद्रा । (३१) अब्दमेश या शिन चरराशि या चरनवाश में हो तो विदेश में, स्थिर हो तो स्वदेश (स्वगृह्र ) में, क्षिस्वमाय हो तो मार्ग (यात्रावस्था ) में महानिद्रा ।

#### [ राजकोप-शस्त्र-फॉसी द्वारा ]

- (१) चतुर्थ में भीम, सप्तम में सूर्य, दशम में शनि हां तो, राजकेय, शस्त्र, श्राम्न द्वारा श्रववात योग। (२) सिंह का भीम, मेप-पृश्चिक का सूर्य, अब्दमेश से केन्द्र में हों तो, राजकीप द्वारा अपवात योग। (१) मंगल-रानि अन्योन्य राशि में हों, अथवा रन्त्रेश से युक्त केन्द्र में हो ती, राजकीप द्वारा अपवात योग, अथवा शनि-मङ्गल रस्थ्र में हों तो, ऊँचा वॅथने से (फॉसो ऋदि से) अपधात योग। (४) मङ्गल-शनि अन्योन्य-राशि या नवांश में हों, रन्त्रेश केन्द्रस्थ हो तो, राजकोप द्वारा अपघात थोग। (४) त्रिकोण में पापप्रह, श्वभरप्ट न हों तो, बन्धन (बेल ) द्वारा अपवात योग । (६) सप्तमन्य सूर्य, राहु-केतु युक्त हो, रन्ध्र में शुक्र, लग्न में पापमह हो तो, बन्धन-द्वारा अपचात योग। (७) लग्न या चन्द्र से त्रिकीए में पापमह हीं, मद्गल रन्ध्रस्थ हो तो, बन्धन या उद्गेग द्वारा अपचात योग। (८) श्रव्टमभाव का द्रेव्काण, सर्व-पाश-निगड हो ता, कारागार में महानिद्रा या ऋषवात योग। (६) लग्न-त्रिकोण में, पापप्रह या मृ, श. मं. हों तथा चीण चन्द्र साथ हो तो, शुली ( पॉसी ) या आकृत्मिक घटना या वेजसी पर अपवात योग । (१०) सूर्व चतुर्थस्थ, भोम दशमस्य, जीखनन्द्र से टब्ट हो तो, फाँसी द्वारा कारागार में अपवात योग। (११) चतुर्थ में भीम, दशम में सूर्य या शनि हो तो, शूली या पर्वत द्वारा अपचात योग। (१२) सूर्य-मह्न एकत्र या पृथक चतुर्य-दशम में हो तो, पर्यत द्वारा या शुली से अपयात योग। (१३) पापसुक्त जीए चन्द्र, लाभ या दिकीए में हो तो, शुली से अपचात योग। (१४) चतुर्थ में महल या सर्व हो तथा चीएचन्द्र-शनि युक्त हो, लग्न-त्रिकोण में पापपह हों तो, शुली से अपधात योग। (१४) चतुर्थ में मङ्गल, दशम में शनि हो तो, शुली से श्वपत्रात योग। (१६) मेप-बुप-मिथुन में सभी मह हों (राहु-केंतु नहीं) तो, शूली से अपघात योग।
- (१७) त्रिकोसस्य चीसचन्द्र, ग्रुभदण्ट न हो तो, बन्धन से व्यवधातयोग। (१८) रनध-द्रेष्काखेश, पापमह होकर, चन्द्र से अष्टम में हो तो, बन्धन से अपधात योग। (१६) लग्न नवांश का दशमेश, राहु-केतु बक्त हो तो फासा से अपचात योग । (२०) धनेश श्रीर पष्ठेश या लानेश-धनेश, राहु या फेतु युक्त, बिकस्थ हों तो, फाँभी से अप शत योग। (२१) चतुर्थ या दशम में महल-सीएचन्द्र एक साथ, शनि से हप्ट होतो लाठी स्रादि की मार से अपचात योग। (२२) पावचन्द्र अव्टम में, सूर्य लग्न या सुख में, शनि सुख या लग्न में, महत्त दराम में हो तो, लाठा की मार से ऋपवात योग। (२३) पच्ठेरा से युक्त हाक हो तथा पाप-नवाश के शनि या सूर्य-राहु युक्त हो तो, शिर कटने से अपघात योग। (२४) शनि नवम मं, गुरु तीसरे मे भ्रयचा दोना ऋष्टम वा व्यय में हों तो, हाथ कटने से ऋष्यात योग । (२४) राहु-शनि-पुष दशमस्थ हों तो, हाथ में यड़ा-फोड़ा, चार फाड़, आप्रेशन से अपधात योग। (२६) लग्न में शनि, राह्युक्त चीएउन्द्र सप्तमस्थ हो, नीचस्थ ग्रुक हो तो, हाथ-पैर कटने से अपचात योग। (२७) पर्छश ग्रुक्यक हो बीट पाप राशिस्य शनि या राह्युक सूर्य हो ता, शिर कटने से अपवात योग। (-=) रन्त्रीश सूर्य, शुक्र-हच्ट है। अथवा राहु-युक्त शनि, क्रिपट्यंश का हो तो, शिर कटने से अथवात यांग। (सूर्य पर गुक्रहिट, पाश्चात्त्य मत से हो सकेगों) (२६) गुरु-शुक की दृष्टि, सूर्य पर ही श्रीर शांन, मझल या राहु से युक्त हो तो, शिर कटने से अपयात योग । (३०) राहु कर्क में, चन्द्र सिंह में श्रायवा चन्द्र-राहु राग्नस्थ हों तो, शिर फटने से अपवात योग । (३१) सूर्य चतुर्थ में, शनिहण्ड-महल दशम में, शीएचन्द्र से युक्त या इन्ट शुरु हो वो काम सं अववात योग। (३२) चन्द्र से त्रिकोण में, पापयुति-द्रष्टि हो और लग्न का उर याँ द्रेष्काण, सर्प-निगड-पाश हो तो, फाँसी लगाकर, आत्म-हत्या से अपचाव योग। (३३) रन्धेश-भीमयुक्त लग्न में ही भीर चतुर्थ-दशम या त्रिकेश में पापमह दो तो, पाँसी लगाकर (भात्म-हत्या ) अपयात योग । (३४) धनेश

त्रीर रन्ध्रेश राहु या केतु युक्त त्रिकस्थ हों तो, फाँसी लगाकर आत्महत्या से अपयात योग। (३६) लग्नेश से हब्द, चन्द्र-शनि-मान्द्र-राहु एकत्र, त्रिकस्थ हों तो, कष्ट्रयुक्त अपयात योग। (३६) शनि, रन्ध्र में, निर्वल चन्द्र दशम में, सूर्य चतुर्थ में हों तो, अचानक काष्ठ से अपयात योग। (३७) चीणचन्द्र, सुख या रन्ध्र में, शनि सप्तम में, मङ्गल दितीय में हों तो, काष्ठप्रहार से अपयात योग। (३८) सूर्य चतुर्थ में, शनि से हुए मङ्गल दशमस्थ हों तो, काष्ठादि प्रहार से अपयात योग। (३६) सूर्य सुख में, मङ्गल कर्म में, पाप चन्द्रयुक्त, शनिहृष्ट हों तो, गिरने से या काष्ठ-प्रहार से अपयात योग। (४०) ग्रुभदृष्टिरहित शनि लग्न में, चीण चन्द्र-राहु-सूर्य एकत्र हों तो, नाभि से अपरी भाग में, शस्त्राचात से अपयात योग। (४१) बुध-शनि, रन्ध्रस्थ हों तो, वन्धन या शूली से अपयात योग।

# [ यजीर्ण द्वारा ]

(१) गुरुयुक्त लग्नेश, पष्ठस्थ हों तो, अजीर्ण द्वारा अपचात योग। (२) लग्नेश-सुखेश-गुरु, एकत्र हों तो, अजीर्ण द्वारा अपचात योग। (३) धनेश-सुखेश-रन्नेश, रन्ध्रस्थ हों तो, अजीर्ण द्वारा अपचात योग (४) लग्नेश-धनेश-सुखेश एकत्र हों तो, अजीर्ण द्वारा अपचात योग। (४) धनेश-सुखेश-सप्तमेश एकत्र हों तो, अजीर्ण द्वारा अपचात योग।

# िचयरोग द्वारा ]

(१) पापट्ट शुक्र, रन्त्र में हो तो, त्रमेह, वात, त्त्रयरोग द्वारा अपवात योग। (२) पापट्ट, जलराशिस्थ गुरु-चन्द्र रन्त्रस्थ हों तो, त्त्रयरोग द्वारा अपवात योग। (३) लग्नेश, राहु-केतु युक्त रन्त्रस्थ हों, केन्द्र में मान्दि हो तो, त्त्रयरोग द्वारा अपवात योग। (४) सूर्य और राहु से हच्ट, मंगल और शिन पट्ठस्थ हों तो, त्त्रय रोग द्वारा अपवात योग। (४) सूर्य-राहु-गुरु, सप्तम या अट्टम में हों तो, त्त्रय रोग से अपवात योग। (६) शुक्र और चन्द्र से हच्ट, (पारचात्त्र्य मत हिंट) मंगल और बुध, पट्ठस्थ हों तो, त्त्रयरोग द्वारा अपवात योग। (६) पट्ठेश या सप्तमेश के साथ केतु हो या केतु की हिंट हो तो, त्त्रयरोग द्वारा अपवात योग। (८) सूर्य-चन्द्र अन्योन्याश्य योग में हों तो, त्त्रय रोग या रक्त-पित्त-प्रकोप द्वारा अपवात योग। (१०) सूर्य-चन्द्र, अन्योन्य-नवांश में हों तो, त्त्रय रोग द्वारा अपवात योग। (११) सूर्य-चन्द्र, कमी-कभी त्त्रय रोग द्वारा अपवात योग।

# [ विभिन्न योग द्वारा ]

(१) धनभाव में शनि, चतुर्ध में चन्द्र, दशम में मंगल हों तो, वाव हारा अपवात योग। (२) चीणचन्द्र पर, वली भौम की हिप्ट हो तो, कृमि, वाव, गुदारोग, अर्था, भगन्दर, शस्त्र, अप्ति हारा अपवात योग। (३) शनि हितीय में, चन्द्र सुख में, भौम कर्म में हो तो, कृमि-कृत वाव, चीरफाड़ (आप्रेशन) द्वारा अपवात योग। (४) विल्वन्द्र पर, वली भौम की हिप्ट हो, शिन रन्त्रस्थ हो तो, अर्था, भगन्दर, आँत, कृमि रोग, शस्त्र, दाहक पदार्थ (तेजाव आदि) हारा अपवात योग। (६) लग्नेश या लग्ननवारोश भौम हो, सूर्य लग्नस्थ हो, चीस चन्द्र-राहु एकत्र हों, वुध सिंह राशि या सिहांश में हो तो, पेट पट जाने से अपवात योग। (७) मं. श. रा. युक्त, चीस चन्द्र, त्रिकस्थ हो तो, भयानक अपस्मार (मृगी) रोग से अपवात योग। (०) मं. श. रा. युक्त, चीस चन्द्र, त्रिकस्थ हो तो, रक्त-शोफ या रक्त-विकार या धनुप-टकार (टिटनस या शार्टिज ऑफ व्लड) हारा अपवात योग। (६) चीसचन्द्र, भौमगुक्त हो, त्रिक में शिन-राहु हों तो, रक्त-शोफ या रक्त-विकार या धनुप-टकार (टिटनस या शार्टिज आंफ व्लड) हारा अपवात योग। (६०) शिसचन्द्र, भौमगुक्त हो, त्रिक में शिन-राहु हों तो, रक्त-शोफ या रक्त-विकार या धनुप-टकार (टिटनस या वार्यूचिका आदि हारा अपवात योग। (१०) शिन-चन्द्र कर्कस्थ हों तो, लँगड़ा होने के वाद महानिद्रा या अपवात योग। (१०) शिन-चन्द्र सर्कस्थ हों तो, लँगड़ा होने के वाद महानिद्रा या अपवात योग। (१०) धनस्थ पाप्रह हो, रन्त्रस्थ निर्वेली सूर्य या निर्वेली भौम हो तो, पिज-विकार से अपवात योग। (१०) रन्त्रस्थ रहे। तो, पिज्त-विकार से अपवात योग।

[ ४७४ ] (१०) हस्य (११६)-११० सर्वत्राप्त) सम्बद्धाः विकास

(१४) चन्द्र (११६) १० राशिस्थ ) शुभवा रहित, पापमहों से घिरा हो तो, ऋग्नि या सित्रपात जबर से अपना योग। (१२) पापस्ट तुन, विहस्य हा तो, विहोप-जबर हारा अपपात योग। (१६) आप्टम में राहु या केतु हो तो। त्यारा अपपात योग। (१०) आप्टम केतु हो तो। एक। अपटमेश के साथ राहु-या केतु हो, अप्टमभाय क्रूपपद्ध्यं में हो तो, चात्रपिक जबर हारा अपपात योग। (१०) सूर्य से हप्टम मीम, पण्टस्य हो तो, फरू या अतीस हारा अपपात योग। (१६) चतुर्यस्य, सूर्य-मीम, दरामस्य शिन हो तो, सूलरीम हारा अपपात योग। (१०) चतुर्यस्य स्थान से सीम हो, इन पर पापचन्द्र कोन निष्ट हो तो। सूलरीम हारा अपयात योग। (१०) चतुर्य में सूर्य, हशाम में भीम हो, इन पर पापचन्द्र को निष्ट हो तो। सूल रीम हारा अपयात योग।

[बुद्धि-रोग]

(१) पापरासिश्य चन्द्र पर, सूर्य-मगल की दिन्द हो तो, नहा-हत्या करने वाला। (२) शनि-सूर्य-मंगल एकन हों तो नहा-हत्या करने वाला। (३) सूर्य-मगल गुरु एकन हों तो, नहा हत्या करने वाला। (३) पाप महराशिश्य (पापराशिश्य) चन्द्र पर, सूर्य-मगल-शनि की दिन्द हो तो, गो-हत्या करने वाला। (३) लमनेश मगल की पूर्णुक्ति ( एकारा में) हों तो, कूर हत्या करने नाला (अनेक जीवनाशक)। (६) पापपुक शुक्र, नीचश्य हों सूर्य नीचश्य हो तो, वाल हत्या करने वाला। (७) पापमह केन्द्र म्, पापट्ट गुक्र अप्टम हो तो, गी मृगादि की हत्या करने वाला। (५) पायद्यन्द चन्द्र-जुप, (शुम-निद्दहित) वशमस्य हों तो, प्लो हत्या करने वाला। मोट — हामियोपेथी में, आरस इत्या ना अन्य हत्या करने करना, पह रोग माना गया है। ऐसा, रक्तनीप के कारण, कोषाचेश या पापल हो वाने पर, करता है। उसकी अनेक खीवश्य भी श्वामी हैं। स्वीतिश गानावारा

कोधांचेश वा पागल हो जाने पर, करवा है। उसकी श्रानेक श्रीपि भी बतायी हैं। ज्योतिप शास्त्रानुसार, श्राप्तुभ मगल के कारण, ऐसी बुद्धि वाला हो जाता है। बुध से बीद्धिक हानि, शनि से धनहानि, मंगल से शरीरहानि [कारणों से ], ऐसा श्रवसर श्रा जाता है।

रिन्धस्थ-ग्रह द्वारा ]

(१) प्राय देखा जाता है कि, यदि अस्टमभाय में कोई ग्रुममह हो तो सुखयुक्त महानिद्रा (मृत्यू) होता है। हाँ, जब पापमह बैठता है तर, कस्टयुक्त महानिद्रा होती है। जो मह अस्टमस्य हो, उसी के धातु-प्रकेष द्वारा अथवा उस मह की जाति-अनुसार, मतुष्य के आधान से महानिद्रा होती है। (२) अस्टमस्य सूर्य में अधिन-पित्त-पित्त-प्रकेष होते हैं। स्ट्रमं की जाति-अनुसार, मतुष्य के आधान से महानिद्रा होती है। (२) अस्टमस्य सूर्य में अधिन-पित्त-प्रकार हो। यो अपना कारण है तो जीवादि से। युक्त में अपना होता होता हो। योक मार्था (त्या), वीर्यरोग से। शांत में सुरा या अधिक भोजन से, महानिद्रा होती है। शिशे पन्न १७ में देखिए।

चक्र ६७ श्रद्ध संस्थ युध (पार) (कठिननिदान) सूर्य (श्रमि) चिद्र (जल) शुक (प्यास) शनि (भूख) मगल (शस्त्र) प्रह श्रिप्रवेश स निल से श्रनेक रोग संतृष्णा वा लाभ उच यिद्ध से भस स ज्वर स दावाग्नि से सगीत से चिद्रीप स बन्धुवर्ग स तीच की कारण राजुसे श्रम स हाथकी चोट गोर्सा करने से कफराग स शाल रोग स मुखरोग स उपयास स थयाश तञा स दरभ से महारोग से हिजा स शत्र द्वारा नीचाश पित्त कलसे वित्र, शस्त्र से हिजा से मित्रराशि । विषमो पन से उदररोग सकाष्ट्र द्वारा मुखराग स मृत्य, शाक स सिप द्वारा महादहरोग स्यामी द्वारा वियन्करठ स ष्यस्य द्वारा शतराशि रचिकार से शिवरोग से शिवरोग स उन्धन स रत-प्रकोप से विष द्वारा पत्ती द्वारा गदाराग से जल कथाँ स नंदरोग स मित्राश प्रत्थन स पश्च द्वारा विषयोजन से उदररोग स राजकोष स स्ना कारण गत स शक्यश त्त्व, दास सं गधे स श्रिक्मोजनसे श्रतिष्ट स वयराम से चिर द्वारा पाद जण स स्वगृद्धी उच्याता स पाव से मकडीके घावस पशु द्वारा | दीयाल गिरनेसे यावरोग स श्रश्य द्वारा वर्गात्तम लोह स दन्तरोग से धनशनव्यव से कर्णरोग से शुभ पडवर्ग प्रभाद स वलवार से भारम इत्यास (बाबराग स वन्यपश से चय रोग से भिर्मासा**ररो**ग करू पद्वरा धिम से वियोग स लिब्रवात सेपायाण द्वारा

# [ रन्ध्र-दृष्टा ग्रह द्वारा ]

सूर्य—अग्नि या पित्त-प्रकोप। चन्द्र—जल या कफ रोग। मंगल—शत्रु, अस्त्र, उच्णता। बुय—ज्वर, त्रिदोष। गुरु—अज्ञातरोग, कफरोग। श्रुक—प्यास, वात-कफरोग। शिनि—भूख, वायु रोग। इन प्रहों का हिन्दि-फल, अप्टमस्थ प्रहों के समान है। अप्टमस्थ राशि द्वारा। (शरीर-विभाग पृष्ठ ४३७ से) तथा प्रहों से (पूर्वोक्त चक्र ६७ से) जानकर, साथ ही महानिद्रा के योगों का ध्यान रखकर अनुमान कीजिए। यथा, [चक्र २४] मिथुनस्थ सूर्य-बुध से [क] गला, कन्धा, वाहु, फुस्फुस, श्वास, रक्त, गले, कन्धे, हाथ की अस्थि [ख] शिर, अस्थि, पित्त [ग] पेट, चर्म, स्नायु, त्रिदोप, इन तीनों कारणों में बुध [ग के कारण ही] विलिष्ठ हैं।

# लग्न का २२ वाँ द्रेष्काण

लगभग अष्टमभाव का द्रेष्कास होता है। तात्पर्य यह है कि, अष्टमेश खोर अष्टमभाव का द्रेष्कार्सेश, इन दोनों में, जो वली होगा, उसी के आधार पर, मृत्यु-कारस-अनुमान किया जाता है। जब अष्टमभाव पर, पापयुति-दृष्टि हो तो, अष्टम-द्रेष्कास के आधार पर अनुमान करना, आगे चक्र ६८ में लिखा गया है।

### चक्र ६८

| क्रम     | राशि          | देष्का.<br>राशि | कारस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | क्रम       | राशि      | द्रेष्का.<br>राशि | कारण                                 |
|----------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------------|--------------------------------------|
| १        | मेघ<br>१      | १               | विच्छू-सर्पं, द्विपद्, पित्तरोग से                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १६         | तुला<br>१ | و                 | स्त्री से, पशु, ऊँचे से गिरना।       |
| २        | ર ∙           | ሂ               | जल या जलजन्तु से                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | २०         | २         | 33                | उदर रोग से                           |
| 3        | 3             | 3               | वावली, तालाव, कूप, नदी से                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>२</b> १ | ३         | 3                 | तुम्बी त्रादि लघु प्रहार से          |
|          | वृष           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | बृ.       |                   |                                      |
| 8        | १             | २               | <b>अरव-ऊँट, गधा ऋादि पशु से</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २२         | १         | 5                 | शस्त्र, विप, स्त्री के अन्न खाने से  |
| ሂ        | २             | ६               | पित्त, अग्नि, चोर, वकरी आदि से                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | २३         | ર         | १२                | श्वान त्रादि पशु द्वारा              |
| દ્       | 3             | 80              | वाहन या युद्ध से                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | २४         | 3         | 8                 | हाथी, ऊँट, मृग, पशु से               |
|          | मिथुर         |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | धनु       |                   |                                      |
| v        | 3             | 3               | बुरी वीमारी, श्वास, कफ रोग से                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | २४         | 1 8       | 3                 | वात-प्रकोप से                        |
| 5        | २             | \ \             | साँड़ आदि पशु या ऊँचे से गिरना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | २६         | २         | 3                 | विष, अग्नि, मल-मूत्रादि से           |
| 3        | 1 '           | 188             | वन्यपशु या ऊँचे से गिरना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | २७         | 3         | ×                 | उदररोग, जलजीव से                     |
|          | कर्व          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | मकर       |                   |                                      |
| १०       |               | 8               | The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s | रे≒        | 8         | १०                | शूकरादि पशु या राजकोप से             |
| ११       | •             | 5               | ा जन उन्न जान के आवात स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,5        | २         | २                 | ज्लजीव; कोड़ा-वेंत स्राघात से        |
| १३       |               | १२              | अजीर्ण,दस्त, सीहा, गुल्म,मूर्छा,प्रमेह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ३०         | 3         | Ę                 | चोर, शस्त्र, गिरने से                |
|          | सिं           | 7               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | कुम्भ     | 1 .               | ं गर्भ । गर्भ स                      |
| १३       |               | ১               | 1 3 3 3 3 5 3 5 6 3 4 4 6 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 38         | 8         | 38.               | जलजीव, स्त्री, विप से                |
| 35       | 1             | ع . ا           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ३२         | 2         | 3                 | गुदारोग या कामान्धता से              |
| \$3      | 1 '           | 1 8             | गुदारोग, विष, शस्त्राचात से                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ३३         | 3         | ی                 | पशु या मुखरोग से                     |
|          | कल            | 1               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | मीन       | Į.                | ગહુ ના શુલરામ લ                      |
| <b>१</b> |               | ६               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ३४         | 3         | १२                | ring a 2                             |
|          | र्ख <b>्य</b> | - 1             | प्यास, सपे, दंशजीव, श्रश्व से                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 34         | 2         | .8                | संप्रह्णी रोगसे                      |
| _        | <b>म</b>   ३  | -   '           | पशु, जल, शक्ष, स्त्री के अन्न खाने से                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ३६         |           | 5                 | प्रमेह या गुल्म रोग से               |
| •        |               |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | 1 3       | 1 2               | जल,त्र्यर्श,मलमूत्र,कोह्नी,घुटनारोग। |

#### [ अष्टमस्थ-राशि या नवांश द्वारा ]

मेप — ज्वर, विष, उदर-पित्त-श्रामित से। वृष — जिदोप, दाह, जलन, रोोक से। मिथुन— स्वास, कास, शूलादि रोग से। कर्ते — मन्दागिन, श्राप्ति से। कर्ते हुन से, हास, उदर से। क्या — जठरागिन, गुप्तरोग, युड, पतन से।

तुला — मूर्खता से, इनर, सित्रपात से।
, मृश्चि.-- पांच्यु या संबद्धणी रोग से।
थतु — मृद्ध, जल, राख, काष्ट्र से।
मनर — अवन्ति, मितिअम, सर्प, पश्च से।
कुम्म — सर्प, पश्च, उनर, चर, रनासरोग से।
मान — मार्ग में, सर्प, जल्जीर, मेप-रक्केंप से।

### िलग्नेश के नवांश द्वारा ]

िसं

में — जबर, पिसं, जठरानिनदीय से

पूर्व — दमा, शूल, प्रमेह, सिवापत स

मिश्रुन — शिर-पीड़ा, स्वास रोग से

मन्ते — वाद रोग, उत्साद रोग से

सह — विस्पेटन, पाय, विप, श्रुस, अवर से

क्रिया — गुमाग रोग, जठरानि विकार से

#### [ गुलिकांश से सप्तमस्थ ग्रह द्वारा ]

गुलिक नवारा राशि से, ७ वें वली ग्रामह होने से, सुखपूर्वक मृत्यू होती है। किन्तु, पापमह सुर्य हो तो राजकोप, जलजीन से, मगल हो तो युद्ध, कलह, ईपों से, शिन हो तो जोर, दानव, सपं, हिसक पग्न या बुरे प्रकार से मृत्यु होती है।

मोट—रोग, अपपात, मृत्यु, कुमार्ग पर बुद्धि होने के, अनेकाने क्योग, यहाँ दिसाये गये हैं। परन्तु, इतने ही 'अल' नहीं हैं। मन्यान्तरों में, और भी अतेकानेक योग भरे पत्ने हैं। जिनका इक्ट्रा करान, एक महुष्य क, एक जीवन का काम नहीं है। ज्ञार्युवेंद ( येग, डाक्टर, सर्जिकल, निजकक, होमियायेथी, वायो-लाजी) और ज्योतिय ( पित्रेल, प्रस्त, रमल, सामुद्रिक) द्वारा ज्ञात्वक ह्वाता होने पर और भी योगों का अमुसन्धान किया जा सकता है। हवाई जहाज ना गिरना। ( उच्चान पतनम्) ( आनि-भयम्) ( वाहन-भयम्) वान्न, टेंक, तीप, आदि (अपित, राक्ष, युद्ध) मादक पदार्थ, रासायिनक पदार्थ (विष) गदर, भूकम्, वज्ञात, अक्षात्वाधित, तदी वाट, जोला आदि से मृत्युर्व, आक्रस्किक घटना, सामूहिक मृत्यु आदि समक्तर, युक्ति से निर्णय कीजिय।

#### पाश्चास्य मत

मंगल-राहु-केतु का अग्रुभ योग, जन्मलग्न-लग्नेश, वर्षलम-वर्षलग्नेश, वर्षश के समीप हो ( अर्थात् उदित भाग में हो ) तभी, आकस्मिक अपचात या मृत्यु होना, पुरुष या स्त्री के लिए सम्भव है। (६) वहुधा सम्भव है कि जब, शिन या मंगल, सूर्य चन्द्र से अग्रुभ योग करता है, अथवा लग्न पर, पापग्रह की दृष्टि होती है, तभी पुरुष या स्त्री की मृत्यु होती है। यदि ऐसा ( सम्भव ) योग, स्थिरराशि में हो तो, व्याभवार से, गला दवने से, मकान गिरने पर शरीर दवने से मृत्यु होती है। शिश्राधाश्व राशिस्थ शिन हो तो, दंशन ( सर्पादि ) से मृत्यु होती है। वृश्चिक में शिन हो तो, सर्प से मृत्युयोग ( अष्टमभाव में हो या सूर्य-चन्द्र से, अग्रुभ योग करता हो तभी )। अष्टमस्थ जलराशि का शिन, सूर्य से अग्रुभद्दियोग करता हो तव, जल से मृत्यु-योग सम्भव है। वरराशि में शिन हो तो, मकान गिरने से मृत्यु होती है। (१०) मंगल, अष्टमभाव में हो, आयुर्वायक प्रह से अग्रुभद्दियोग करता हो तो, युद्ध में मृत्यु, शस्त्राघात से या अन्य किसी कारण से, रक्त-साव होकर मृत्यु। ऐसा मंगल, वृश्चिकराशि में हो तो, शस्त्रकिया ( आप्रेशन ) से मृत्यु होती है। ऐसा मंगल, अग्निराशि में हो तो, अग्निर द्वारा मृत्युयोग। यदि अष्टमभाव में शिश्र राशि व धनु के पूर्वार्ध भाग में मंगल होकर, आयुर्वायक ग्रह से, अग्रुभद्दियोग करता हो तो, युद्ध से, शन्नु से, विपरीत बुद्धि से, स्फोटक द्रव्य से, रेलवे अपवात से, मोटर अपवात से, आत्महत्या से, डाक्टर-चैद्य की मृल द्वारा औषधि सेवन से मृत्यु होती है।

## विविध-योग

(१) शिन से चतुर्थ भाव में बुध हो तो, थोड़ा कम सुनने वाला होता है। (२) वारहवें शुक्र हो तो, वायें कान से कम सुनाई देता है। (३) वायु या भूमि राशि का शिन, पापटष्ट-युक्त हो तो, ४० वर्ष के वाद विधर (विहरा) होता है। मंगल से टब्ट या युक्त हो तो कान में ज्ञण होता है, मैल निकलता है। तृतीयस्थ शिनमंगल हो तो, कान में फोड़ा या पीव वहती है। (४) मेषस्थ शिन-चन्द्र, लग्न में हो श्रथवा मेषस्थ चन्द्र-शुक्र हो, छठवें भाव में बुध हो अथवा मेष-कर्क का शुक्र लग्न में हो, अथवा लग्न में चन्द्र-शुक्र हो, अथवा लग्न में चन्द्र, आठवें बुध हो तो, उसका मुख, दुर्गन्ध-युक्त होता है। (४) द्वितीयभाव में मंगल, बुध, शिन, राहु, जल या अग्निराशि में हो तो, वोलने में स्पष्ट स्वर नहीं होता। (६) लाभेश षष्ठस्थ हो तो, प्रायः रोगयुक्त। (७) वारहवें शिन, पापयुक्त हो तो, अत्यन्त रोगी, वीमारी के कारण, व्यापार में अव्यवस्था, अधिक समय तक अस्पताल में ही पड़े रहना (स्थिररोगी) होता है। (८) सूर्य-गुरु-शिन, एकत्र चतुर्थभाव में १।३।४।६।१० राशिस्थ हों तो, हदयरोग द्वारा, अचानक मृत्यु होती है। (६) यदि योग प्रवाह वो आठवें भाव में हो तो, आकस्मिक मृत्यु हो जाती है।

नोट—लग्न से सप्तम तक अनुदित (अदृश्य) और सप्तम से लग्न तक उदित (दृश्य) भाग होता है। आगे दी गई राशियाँ, यदि लग्न में हों तो, सामान्यतः लग्न से विचार कीजिए। परन्तु यदि, उदित भाग में सूर्य (किन्तु स्त्री के लिए चन्द्र) हो तो, सूर्य (चन्द्र) की राशि द्वारा ही विचार कीजिए [लग्न द्वारा नहीं]।

### मुंघ

यह बुद्धि-दर्शक राशि है। इसका प्रभाव, शिर पर विशेष होता है। इस राशि की लग्न या सूर्य होने से, सुन्दर आकृति वाला होता है। इसे नाटक, तमाशा, गाना-वाना, नाद (आवाज कार्य) के कारण, जागरण न करना चाहिए। इसे, मस्तिष्क या मानसिक तथा शारीरिक विश्राम, अत्यन्त आवश्यक होता है। निद्रा लाने के लिए, मादक पदार्थ का, कभी-भी सेवन न करना चाहिए। यथा-सम्भव, शान्त-स्थिति में रहना चाहिए। शारीरिक या मानसिक परिश्रम अधिक हो जाने पर, शीम ही स्वास्थ्य विगड़ने का भय रहता है। आतः नियमित विश्राम करना ही चाहिए। सात्त्वक भोजन, वनस्पति आहार, चना का प्रयोग, समुचित करना चाहिए। माँसाहार, स्वल्य मात्रा में, कभी-कभी कर सकता है, किन्तु, करना ही आवश्यक नहीं। शुद्ध वायु सेवन, साधारण व्यायाम उचित है। उत्तेजक, मादक, गरिष्ठ, मसालेदार पदार्थ, हानिकारक हैं।

[ see ]'

[ जातक-दीपक

इस राशि का गुरायमें वय्य है, खतः वन्यविकार से प्रकृति। में कन्यवस्था होती है। यदि संगल हो तो, गृह-कल्क, गर्नु-नापा, वनावली या खित्रारी चुदि होती हैं। खता हुट बीर हेपी के त्यान से स्वस्थता रहेगी। यदि गेप लग्न (मेपस्य सूच के साथ) में चुप हो तो, पदने वाला, जोर से पढ़ता है। परन्तु, हसे घेपे से पढ़ना रे चारिए प्रयोग, पढ़ने-लिलने के सभी कार्य, धैये से करना (चाहिए । यदि गुक हो तो, जुदि-कार्य के करना चाहिए। यदि गुक हो तो, क्रान्तिवर्धक, केशवर्धक ( मुबासिव ) तेल का वप्योग नहीं करना चाहिए। यदि गुक हो तो, क्रान्तिवर्धक, केशवर्धक ( मुबासिव ) तेल का वप्योग नहीं करना चाहिए, हाँ, आयुर्वेद मत ते, श्रीपथि-तेल वपयोग कर सकते हैं। यदि ग्रानि हो तो, क्रांतिवर्धक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप

#### ष्ट्रप

इस राशि में, जीवनशकि पूर्ण होती है। हृदय और गले की बीमारी होना, मन्भव है। इस राशि से प्रभावित जातक, सुख (चैन) पूर्वक रहने वाला, जाराम-पचन्द ही होता है। यह राशि, लग्न में या सूर्य युक्त को के लिए पन्ट युक्त) हो तो, न्यायाम जायरयक है। यह राशि, राशीर में मेद-पृद्धि करती है, भूख अच्छी लगती है। यदि इस राशि वाला व्यायाम न करता हो, उसे पीटिक पदार्थ या चर्बी बढ़ाने वाले पदार्थ, अधिक न खाना चाहिए। साने-पीने पर, नियमित ध्यान रसना चाहिए। हदय रोग होने का भय रहता है, अवएव, दीइना, हॉफने वाले कार्य, बहुत बोलने वाले कार्य, चिल्लाना आदि वर्जित है। मन उदास होने पर, गाना गाने ( मध्यम स्वर से उचित ) या सनने से मन, ब्यानन्दित तथा आराम पायमा । इस राशि वाले की, माने का बड़ा चाव (शीक) होता है। मादक पदार्थ वर्जित है। कैपल हृदय-गित को समुचित राने के लिए, उत्तेजक भौपि का प्रयोग किया जा सकता है। भूस अन्द्री होते हुए, यथा-सम्भव उप्रातावर्धक, चर्बी बदाने वाले, शकर के पदार्थ (बादाम आदि), थोड़े, उपयोग कर सकते हैं। परन्तु जासव-कारिट्ट ( माल्ट ) का उपयोग, कदापि न करना चाहिए। भोजन में, अधिक नमक प्रयोग कीजिए, जिससे गला साफ-स्वस्थ रहे। इस राशिका गुए-धर्म, ठढा और रूखा है। यात्रा ( बाहरी ग्रान्त ) बाहिर वेला में. थोडा-सा उत्तेजक पदार्थ सेवन करना, श्रेंब्ठ है। इस राशि के लग्न में होने पर या सूर्य के साथ मगल हो तो, अच्छा गला नहीं रह पाता, चारम्यार आवाज विगड़ने की सम्भावना रहती है। यदि बुध हो तो, श्रतिशय गाने से या बहुत बोलने से (उक्ता या गायक की) आवाज विगड़ने का भय रहता है। यदि गुरु हो तो, कुपया थोडी श्राराम-पसन्दगी कम कीजिए, तब स्वास्थ्य श्रव्हा रहेगा। यदि शक हो तो, गले म रूमाल श्रादि से पट्टा कसिये, नहीं तो शीत के कारण कष्ट होगा। यदि शनि हो तो, गले का विकार होना, श्राधिक सन्भव है. श्रतएव गल-पटा बाँधने का सर्वदा ध्यान रखिए।

मिधुन

यह सारा, यदी पुदित्यालिनी है। शारीर शांक की अपेदा, युद्धि-शिक्त, अधिक होती है। हाँ, फेक्स और मज्जावन्तु दुर्वल होते हैं। अत. ऐसा व्यायाम (प्राण्यायामि) करे, विससे हाढ हवा से श्वास-क्रिया, ममुचित रह सके। यह रासि, जान में या स्पर्धपुक्त ( औ के चन्तु पुक्त ) हो। तभी इसके एक होते हैं। मय, मिस्तक या भागसिक अद्धर्मया के कारण, मज्जावन्तु दुर्वल होते हैं, पूमने फिरने-ट्रह्लने से स्वस्थ्या रहेगी। मानसिक कार्य, आधिक न करना चाहिए। प्राय उप्प ( कमी) विश्लोपरोग, झाती ढकने के लिए, करते रहना चाहिये, जिससे फेल्हे में चल पहुँचता रहे, अन्यथा खासनली में किकार होगा। पीटिक-पदार्थ का, अधिक उपयोग करना चाहिए। जिससे मेदा, रक्त, जामधातु की स्वस्थता हो सके। उज्जेजक और चर्या बढ़ाने वाले ( वेलदार ) पदार्थ आवश्यक नहीं। ही, क्ल और दूप, उत्तम मोजन रहेगा। राप्ति में कहोर एव क्ले अल के पदार्थ, नहीं खाना चाहिए। इस राशि का गुण-भमें, उच्छ-सार्द्र है। यदि मगल हो तो अति अध्यक्ष, के स्वार्थ, नहीं खाना चाहिए। इस राशि का गुण-भमें, उच्छ-सार्द्र है। यदि मगल हो तो अति होती, फेफड़े पर अधिक ध्यान रखिए अधिक व्यायाम करना चाहिए। यदि गुरु हो तो श्रेष्ठ, केवल खानेन पीने का थोड़ा नियम अवश्य रखिए। यदि शुक्र हो तो, रक्त विकार से लर्भरोग होना, सम्भव है। यदि शनि हो तो, प्रायः शरीर या प्रकृति अस्वस्थ रहती है, शीत विकार होने का भय रहता है। १०० १००० विकार हो

्रिक्त कर्मा होता है। यह राशि दुर्वेल (तिवल ) है, प्ररन्तु वाहरी दृष्टि से; जातक मोटा होता है। यह राशि, लग्न में या सूर्य युक्त ( स्त्री-चन्द्र युक्त ) हो तो, शरीर में प्रायः पाचन-क्रिया की गड़बड़ी रहती है। अतएव अतिशय पाचक (पका अन्न ) इलका अन्न (पदार्थ ) खाना चाहिए। कच्चे पदार्थ, तले पदार्थ, दिदल पदार्थ, मुल ( जड़ ) पदार्थ न खाना चाहिए। मादक पदार्थ सर्वदा वर्जित हैं। सभी प्रकार के भय, आलस्य, अतिश्रम से यथा-सम्भव दूर रहिए; अन्यथा पाचन क्रिया विगड़ती चली जायगी। प्रकृति (स्वास्थ्य) विगड़ने पर, जल का किनारा, नदी या समुद्रीय प्रदेश उत्तम हैं। नौका-विहार श्रेष्ठ है। इस राशि वाले, प्रायः सन्देहास्पद बुद्धि वाले, हो जाते हैं। अतएव किसी भी रोग के लच्चण, पढ़ते-सुनने-देखने पर, उस रोग को, अपने शरीर में भी है, सममने वाले, हो जा सकते हैं। सारांश यह है कि, अल्परोगी या विना रोग के ही, अपने को रोगी सममने वाले, होते हैं। बीर-गाथा सुनना-देखना श्रेयस्कर है। अकल्प-कल्पना तथा सर्वदा शंकितबृद्धि से सचेत रहिए। अनेक प्रकार के औषधि-सेवन करना, हानिकर है। हाँ, ऊषा-पान (प्रातः विना भोजन किये, शौचादि के उपरान्त, ताजा जल पीना अथवा सायंकाल, एक ताम्रपात्र में जल भरकर, काष्ट्र (पटा ) पर रखे, प्रात: सोकर उठने से पूर्व, राय्या में ही वैठे, ताम्रपात्र का जल पीना—इस विधि में कोई भूल न कीजिए। परन्तु ऊपा-पान, प्रारंभ में एक छटाँक से, कमशः वढ़ाकर सेर भर तक कर सकते हो) करने के वाद, चने के पदार्थ अवश्य खाना चाहिए। इससे पाचन-शक्ति वढ़ेगी। इस राशिका गुण-धर्म, शीत-ब्रार्ट्र है। मुख्य प्रभाव, पाचनशक्ति तथा मन पर रहता है। इसमें मंगल हो तो, सांक्रमिक रोग का विशेष भय रहता है; क्योंकि इनकी कोमल प्रकृति होती है। स्त्रियों को प्रस्तिज्वर (सेप्टिक प्वाईजनिंग) का अधिक भय होता है; अतएव अधिक स्वच्छता रखने का प्रवन्ध कीजिए। यदि बुध हो तो श्रेष्ठ; केवल कल्पनाशक्ति का व्यर्थ ( अपव्यय ) प्रयोग करता है। यदि गुरु हो तो शरीर श्रारोग्य, किन्तु उच्चरीति का रहन सहन होने के कारण, श्राराम-पसन्द ( त्र्यालस्य ), दुर्गेण आ जाता है। यदि शुक्र हो तो, जागरण करने के कारण अथवा अनियनित विहार (वर्ताव) करने के कारण, स्वास्थ्य विगड़ता जाता है। यदि शनि हो तो, ऋत्यन्त श्रशुभ होता है, पाचन-क्रिया का सुधार होना कठिन, शीतरोगों का दौरदौरा अधिक, अन्त्रसम्बन्धी, अधिक कठोरता हो जा सकती है; जिस पर, सर्वदा ध्यान रखना चाहिए।

सिंह

राशिचक के मध्य में यह राशि, लग्न में या सूर्य-चन्द्र युक्त हो तो, खाने-पीने में अधिक श्रम या समय नहीं लगाना चाहिए। इसे नियमित रखना चाहिए। एकाथ दुर्गुण आने पर उन्हें, छोड़ने में असमर्थ होता है। उष्ण पदार्थ तथा मादक वस्तुत्रों का एकदम परित्याग करना चाहिए। भोजन परिमाण में, कमी करनी चाहिए। इस राशि का गुण-धर्म, उष्ण है अतएव उष्णपदार्थ प्रयोग होने से, प्रकृति (स्वास्थ्य ) विगड़ने का भय रहेगा। इसमें यदि मंगल हो तो, अतिशय उतावला या अतिकामी होता है। यदि बुध हो तो, वक्ता होने पर, वोलने में कमी करनी चाहिए, क्योंकि छाती पर अधिक जोर पड़ने से कमजोरी आयेगी। यदि गुरु हो तो, त्रारोग्यता रहेगी, हाँ, खाने-पीने का शुमार (क्रम ) नहीं होता। यदि शुक्र हो तो, श्रेष्ठ । यदि शिन हो तो, शारीरिक परिश्रम अधिक नहीं हो पाता अथवा जीवन में अनेक आपत्तियाँ आती हैं; जिनके कारण, धैर्य छूटता जाता है, । हाँ, ऐसे ( शनि वाले ) व्यक्ति को, थोड़ी (र्जाचत) मात्रा में, मद्य या श्रन्य उत्तेजक-पदार्थ का प्रयोग करना, आवश्यक है।

कन्या

उर्देश हो ता की शक्ति, शरीर द्वारा नहीं जानी जा सकती। हाँ, जब कोई प्रबन्धकार्य हो तब, इसी राशि वाला, अधिक शक्तिमान् रहेगा। क्योंकि इसका प्रभाव मन एक निशेष कोता है। गानिक र के

स्थिति, अत्यन्त सुन्दर होती है। सरीर का कोई भाग, इसका दुर्वल होता है या हो सकता है, जिसके लिए, समय, वायु, भोजन-पदार्थ में परिवर्षन करना चाहिए। ऐसा करने से, स्वास्थ्य में सुधार होता रहेगा। जहाँ तक हो सके, श्रीपधि-प्रयोग, न करना चाहिए। भोजन व व्ययहार (दिनचर्या) में नियमित होते ही, ऐसे व्यक्ति स्वस्थ रह सकते हैं। ऐसे व्यक्ति जब, भीड़-भाड़ के कार्य मे शीघना करना; ऐसा प्रवन्य, इतने समय में हो ही जाना चाहिए श्रादि वातावरण में, स्वस्थ रहते हैं। हाँ, जय ज्यावार में शिविलता या नीकरी में कोई ( पद व श्रार्थिक ) उन्नति नहीं दिखती, तभी कन्याराशि वाले, लोगों की प्रकृति विगड़ने लगती है। कन्याराशि का गुरा-धर्म, शीव और रूच है। इसका मुख्य परिखाम, पाचन-क्रिया पर होता है। यदि कन्याराशि ( कुएडली के किसी भाव में ) हो तो, ध्यान दीजिए कि, पापमह युक्त, रुप्ट, श्रस्त, नीचादि मह संयोग, त्रिकस्य आदि तो, नहीं है। क्योंकि कन्याराशि, किसी भाव में आने पर, पापादि संयोग द्वारा, पाचन-क्रिया की अञ्यवस्था, सूचित करेगी [ विशेषतः पापसंयोग युक्त पच्ठ, सप्तम, अप्टम तथा व्यय, लग्न, धन भाव में ] वात्पर्य यह है कि, पापयुक्त-हच्ट, अन्याराशि की स्थिति व हाँच्ट (समक्रान्ति ), पाचत-किया का विगाइ दिखायेगी अवस्य । जब आप परिश्रम करेगे अधिक, श्रीर भोजन मिलेगा कम, तथा वार्वेगे खूब । किन्तु, प्रावः से सार्य पर्यन्त जमीन में (मोटर या गदी के कारए) एक कदम न रखेंगे, तभी स्वास्थ्य राराय होगा। स्वामी का, मोटर होने के कारण तथा सेवक का, मोटर न होने के कारण, स्वास्थ्य खराव रहेगा। यदि कन्याराशि ( लग्न या सूर्यस्थ ) में, मंगल हो तो, सांक्रामिक रोग-भय होता है। यदि वध होतो, उत्तम स्वास्थ्य, केवल मानसिक भय के कारण, स्वास्थ्य विगड़ने की सम्भावना होती है। यदि गुरुहोतो, श्रेष्ठ प्रकृति (स्वस्थ)। यदि शुक्र हो तो, श्रानियमित दिनचर्या रहती है। यदि शनि हो तो, उदास प्रकृति (स्वभाव), जिससे कभी अच्छाई नहीं हो पाती।

#### तला

**ब्रश्चिक** 

इस राशि में, जीवन शक्ति अच्छी होती हैं। इसका प्रभाव; मलोत्सर्ग क्रिया पर, हद्दय और गले पर विशेष होता है। इस राशि के लोगों के रोग, नियमित रहन-सहन के ढारा, शीप दूर हो सकते हैं। हाँ, लग्नस्थ होने की अपेत्ता, यदि रिवस्थ-राशि वृश्चिक हो तो, विषय-वासना अधिक होती है; और भोगिदि वृिप्त में व्यवधान (वाघा) पड़ने पर, स्वास्थ्य विगड़ जाता है। ऐसे व्यक्तियों को, अपने साथी के या स्पर्शनन्य (सांक्रामिक) रोग, शीव ही घरना चाहते हैं। प्लेगिदि सांक्रामिक रोग-वातावर से दूर रहने पर, आरोग्यता रहती है। उट्स तथा उत्तेजक पदार्थ वर्जित हैं। ताजे, ठएढे जल से स्नान करना हितकर है। इस राशि का गुण-धर्म, शीत है। इस राशि में सलोत्सर्ग किया अथवा जननेन्त्रिय रोग अधिक होते पाये जाते हैं। यदि लग्न में या सूर्ययुक्त वृश्चिक राशि में सुक्र-युक्त मंगल हो तो सांक्रामिक, उप्युविकार, गुनेन्द्रिय रोग, उपदंश आदि रोग होना, प्रायः सम्भव है; अथवा अनियमित वर्ताव (दिनचर्या) के कारण, रोगों का उद्गम होता है। यदि बुध हो तो व्यक्ति, भोला या भूला हुआ, विस्मृति-युक्त तथा अनुत्साहित रहता है, आलस्य से ओत-शोत, अतिशय मानसिक उत्करठा के कारण, शरीर व स्वास्थ्य विगड़ जाता है। यदि गुरु हो तो, मेद-वृद्धि अधिक होती है। यदि सुक्र हो तो, दिनचर्या ठीक नहीं रहती, जिससे शरीरकण्ट भोगना पड़ता है। यदि शिन यदि शिक होती है। यदि सुक्र हो तो, पल-मूत्र-अवरोध से, अनेक विकार होते हैं। चन्द्र या गुरु युक्त वृश्चिक में, कभी-कभी हस्त-मेथुन या इसी प्रकार (गुन-मेथुनादि सरीखी) अधुभ-विचार-धारा के कारण, स्वास्थ्य खराव होता जाता है। वृश्चिक लग्न या वृश्चिक के सूर्य के मिश्रण के साथ, चन्द्र या गुरु या दोनों के मिश्रण से, अनुचित प्रकार द्वारा वीर्य-नाश होना, सम्भव होता है।

धनु

[ अनेक पिएडत-संज्ञा व्यक्ति 'थन' शब्द का उपयोग, इस चेत्र में, इस ढंग से करते हैं कि, कभी किसी की समम में, धन (श्रर्थ), धन (राशि), धन ( लग्न ), धन ( भाव ) का बोध होने लगता है। यथा-धन-भाव, (में)धनुराशि (हो तो-) धन (होता है) के स्थान में, द्रव्य, अर्थ आदि की वृद्धि लिखकर, स्पष्टभाव प्रयोग की जिए। 'धन की वृद्धि' राव्द के अर्थ हैं धन की वृद्धि या धनभाव की ( कुटुम्ब, आभूपण, कोश आदि की ) वृद्धि। धनुराशि, धन-भाव में होने से, धन-वृद्धि । राशि, भाव, द्रव्य-सूचक, भिन्न संकेत रखिए तथा धन श्रीर धनु का अभ्यास अवश्य रिखए विद विलिष्ठ राशि है। धनु राशि का प्रभाव, ऊरू (जंवा) श्रीर नितम्व भाग पर विशेष रहता है। अन्तरंग में, मेर-दण्ड की समाप्ति (भाग) और मज्जातन्तु है। ऐसे व्यक्ति की मर्दाने (वीर-क्रीड़ा) खेल तथा ताल-नाद वाले वाद्य ( तवला, ढोलक, मृदंग, नक्कारा छादि ), विशेष प्रिय होते हैं । ऋतिश्रम करने पर ही, स्वास्थ्य उत्तम रहता है। धनु लग्न वाले, जब तक योगासन, प्राणायाम आदि, कुछ समय न कर तें, तब तक शारीरिक-किया स्वस्थ नहीं रहता। उन्हें, उच्छवंग-शक्ति भी प्राप्त होती है। जैसा कि, घन-राशि का गुण तथा राशीश गुरु का आकाशतत्त्व है। धनु-लग्न या धनुराशिस्थ सूर्य वाले, होते हुए जातक यदि, पूर्वोक्त गुण न ला सके हों तो, प्रयत्न कीजिए, शीव सफलता मिलेगी। हाँ, धनुराशि वाले का, किसी अन्यकारण से, जब स्वास्थ्य विगड़ना प्रारम्भ हो, तब खुली हवा, व्यायाम ( प्राणायामादि ), वेदान्त-परिशील होने से, स्वास्थ्य सुधरने लगेगा।[मैंने 'व्यायाम' शब्द का जो उपयोग किया है; उससे यह न समम लेना कि, दण्ड पेलते हुए स्वास्थ्य सुधरेगा, न, कभी नहीं। स्वास्थ्य के अर्थ हैं— शारीरिक और मानसिक स्वस्थता। पहलवानों को शारीरिक स्वास्थ्य तो, यथासम्भव प्राप्त हो जाता है, हो सकता है; किन्तु मानसिक स्वास्थ्य का नितान्त-श्रभाव । क्यों ? । वर्तमान व्यायाम-पद्धति, बुद्धि-नाशक । शिर में अधिक अम-बोक्त पड़ने से, ज्ञानतन्तु कठोर हो जाते हैं। पाँच दरड ( विना शिर हिले ) और पच्चीस वैठकथा १० मिनट प्राणायाम-योगासन, दो मीलपैदल घूमना आदि यथोचित प्रकार के (शरीर शक्ति के अनुसार) व्यायाम हितकर हैं ] इस वतु राशि वाले को अपवात (हड्डी दूटना, सवारी से भय), त्रण होने का भय रहता है। दंशक जीव द्वारा भय, वैल-घोड़ा का पदाघात (एकलत्ती-दुलत्ती लगने) से रक्त-स्नाव अधिक होना, तथा अन्य प्रकार से भी, रक्त-त्रय की रत्ता करना चाहिए। इस राशि का गुगा-धर्म, उष्ण-रूत्त है। यदि मंगल हो तो, खेल या सवारी-वेला में दुःखापित होती है। यदि बुध हो तो, अतिराय अभ्यास के कारण, स्वास्थ्य विगड़ सकता है। यदि गुरु हो तो, उत्तम स्वास्थ्य, अधिक भोजन करने से, कभी स्वास्थ्य विगड़ना, सम्भव है। यदि श्रुक हो तो, काम-विकार द्वारा रोग तथा शनि हो तो, सन्धिवात, शीतज्वर, हैजा हो जाना स्थापन के

यह श्रात दुर्वल राशि है। ऐहिक श्रथवा पारतीकिक या दोनों के कार्यों में दुर्वलता प्रकट होती है। इसका प्रभाव, जातु ( पुटना ) वया रवचा पर होता है। तससे ऐसा न्यिक, प्रायः उदासीन वृत्ति वाला होता है। श्रायन्त समापान वृत्ति होता है। दे से, विशेष गोति ( किए ) होती है। बढ़लेक्टवन होने पर, सीन्य-रेचक एरवडल-तैल ( कास्टर आयल ) का उपयोग, कभी, धोड़ा-सा किया जा सकता है। उत्तेवक सीन्य-रेचक एरवडल-तैल ( कास्टर आयल ) का उपयोग, कभी, धोड़ा-सा किया जा सकता है। उत्तेवक तथा उच्छ-पदार्थ दितकर हैं। योज मादक-पदार्थ, दितकर हो सोक्ता है। श्रावन श्रावन श्रावन योगित में समय विवास के प्रकृति (स्वभाव-सास्थ्य) पर उत्तम परिणाम होता है। कान्तिवर्धक तैलादि के पदार्थ, वर्जित हैं। क्योंकि, ऐसा करने से वर्मरोग होता, समभव हैं। इस राशि जा गुण-पम, श्रीत है। इसमें जीवन-शक्ति की कमी होती हैं। युद्धार्थ कार्यों में ऐसे व्यक्ति, सफल नहीं होते, बोरता-पूर्ण कार्य, कम ही कर पाते हैं। यदि प्रवाह कमी होती हैं। यदि प्रवाह को से स्वाह होती। यदि प्रकृति होती है। यदि प्रकृति होती होती होती होती। श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत होती। श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत होती। श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्रीत श्री

#### क्रम्भ

इस राशि में, जीवन-रािक अधिक है। यह पुरुष-रािश है। ईसमें बौद्धिक सामर्थ्य भी अधिक होती है। इसका प्रभाव, रक्त तथा जंवा-(धुटता से नीचे का भाग=िव्हरी) पर अधिक होता है। रक्त-ग्रुद्धि का सवंदा प्यान रखना चाहिए। रक्त-ग्रुद्धि के लिए, जीविधिक कार्य करने से भी स्वास्थ्य ठीक रहेगा। शिर-चेदना होता, सम्भव है, जिससे नेत्ररोग की परीवा, वत्तम विकित्सक द्वारा होते रहना चाहिये। शिर-चेदना होता, सम्भव है, जिससे नेत्ररोग की परीवा, वत्तम विकित्सक द्वारा होते रहना चाहिये। पीिटक और मेदा को वसेजना देने वाले वदार्थ, अधिक राताना चाहिय। इस रािश का ग्रुख-धर्म, वक्ता है। यदि संगल हो तो अग्रुस-है, सांकाधिक रक्त-विकार होना सम्भव है। यदि बुध हो तो, अनेक कुवक, मन में उठते हैं, जिससे मन, अत्यन्त सर्वाक्त रहना है, जिसका परिखाम, स्वास्थ्य पर बुरा होता है। यदि ग्रुह हो तो, आविदाय विद्वान, आरोध्यता रहनी है। यदि ग्रुक हो तो, शीव-विकार, अविदाय परिक्रम के कारण, शिर-पांड होती है। यदि शुक हो तो, शीव-विकार, अविदाय परिक्रम के कारण, शिर-पांड होती है। यदि शुक हो तो, शीव-विकार, अविदाय परिक्रम के कारण, शिर-पांड होती है। यदि शुक हो तो, शीव-विकार, अविदाय

#### धीन

यह जी राशि है। दुवंस ( निर्धल ) शकि। इसका प्रभाग, चरण-तल, शरीर के रस भाग पर विशेष होता है। अतिशय मानकिक उक्करणा (उताबती) के कारण, स्वास्थ्य निगढ़ जाता है। पर में शांत रोग होता, सम्भय रहता है, अथवा पर में शींत तोग हो, अस्व सम्भावित रोग भी हो जा सकते हैं। पर, अयना उठाकर ( देल-भाल कर ), रक्षमा वाहिए। आहार सम्प्रम्थी, विशेष प्यान रखना चाहिये। अव्वता रखना, परमावश्यक है। इस राशि बोल व्यक्ति, मारक-महाये में विशेष कांच रतते हैं। ग्रीपक राशि की भींकि, इस राशि में भी, मासकार्मिक रोगों का भय रहता है। मुक्त दुर्गुण, भोजापन, भूल-त्य, उत्साह-दिह होता है। अपने कार्मों में, अपने शरीर-स्वास्थ्य पर कम हो या नर्यो-सा, भ्यान रसते हैं, जितमें अनेक रोगों से पिर जाते हैं। अपिक जल नहीं पचता, अत्वत्य इसका भोजन करना चाहिये। इस राशि का गुण पर्म, शींत है। ग्राद मारक हो तो, मारक प्रवार के जनके रोगों से पिर जाते हैं। अपिक जल नहीं पचता, अत्वत्य इसका है। सह स्वास्थि हो यदि पुत्र हो तो, है र उतावार होने हैं। यि पुत्र हो तो, आहे का उत्तर मारक हो, सा सिक स्वत्य करने रहना चाहिर। यदि ग्रुक हो तो, आत्र का उत्तर रहना चाहिर, अधिक काले मेंने कम मारक-पर्या वैद्या है स्वास्थ्य विश्व हो हो है। यदि पुत्र हो हो है। ग्री राहना चाहिर, अधिक काले मेंने तम मारक-पर्या वैद्या हो सम्य ही सा स्वत्य व्यवस्था होती है। स्वत्य स्वत्य स्वत्य होता हो सा स्वत्य करने रहना चाहिर। यदि ग्रुक हो तो, स्वास्थ्य विश्व होता होता हो सा स्वत्य करने स्वास्थ्य स्वत्य होता है। स्वत्य स्वत्य का स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य होता होता स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य होता है। सा स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य होता है। स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स

# शस्त्र-क्रिया ( श्राप्रेशन ) में वर्जित समय

पृथ्वी के ऋत्यन्त समीप (लगभग २३२००० मील) चन्द्र होने से, प्रकृति पर विशेष प्रभाव डालता है। अतएव चन्द्र-अमण के समय में, राशि-सूचक अंगों पर, अौषधि प्रयोग से या शस्त्र-क्रिया प्रयोग से, कैसा होता है ? इस पर भी ज्योतिष-शासकारों ने ध्यान दिया है; जिसका विकशित प्रभाव, आपके शब्दों में, निम्न-लिखित होता है। इसका सम्बन्ध, मुहूर्त-प्रकरणान्तर्गत है; किन्तु, शरीर-व्यवस्था के उपयोगार्थ, हम इसे, यहीं लिख रहे हैं। निम्न-राशिस्थ, चन्द्र-समय में प्रयोग-परिसाम देखिए।

## ्चन्द्र-परिगाम

श्रीषधि-प्रयोग वर्जित ।

वृष - गला, गर्दन, मुख का रक्त निकालना या जड़ाऊ काम करना वर्जित।

मिश्रुन—हाथ-पैर की हड्डी विठाना, हेसिंग करना, इनका आप्रेशन या औषधि-प्रयोग वर्जित।

कर्क -पेट के आप्रेशन या औषधि-प्रयोग वर्जित।

सिंह -पीठ, मेरुद्रुड पर अौपध-प्रयोग या श्राप्रेशन वर्जित ।

कन्या-मल-कोष्ठ, आँत के आप्रेशन या औषधि प्रयोग वर्जित।

मेष -शिर, नेत्र, दाँत सम्बन्धी आग्नेशन या | तुला -मूत्राशय, जननेन्द्रिय, गुदारोग में श्रीषि ं प्रयोग या श्राप्रेशन वर्जित । वृश्चिक-मृल-व्याधि, श्रपेण्डेसायटिस ( श्राँत-पुच्छ )

मूत्राशय, गुप्तांग पर श्रोपधि-श्राप्रेशन वर्जित ।

धनु —हाथ, पर, नितम्ब, जंघा का ऋौषधि-प्रयोग, शस्त्र-क्रिया, इड्डी विठाना, ड्रेसिंग करना

मकर —घुटना, चर्मरोग पर आप्रेशन, इन्जेक्शन, श्रीषधि-प्रयोग वर्जित।

कुम्भ - पिंडुरी तथा सञ्जातन्तु पर श्रौपधि-प्रयोग या त्राप्रेशन वर्जित ।

मीन -चरण श्रीर तलुश्रों पर श्रीपधि-प्रयोग या आप्रेशन वर्जित ।

मेष-वृष-मकर राशिस्थ चन्द्र समय में दी गई श्रीपिध, उत्तेजक या वमनकारक होती है; ठीक काम नहीं करती। जब लग्नेश व चन्द्र, अनुदित भाग में हो; तब जुलाव लेना, श्रेष्ठ है। वसन करने वाली श्रीपधि, जब लग्नेश व चन्द्र, उदित भाग में हो तव, ठीक व शीव्र गुण करती है। रक्त निकलवाना या जुलाब लेना या दोनों कार्य, जलराशिस्थ चन्द्र में, अधिक गुएकारी होते हैं। वृश्चिक-राशिस्थ चन्द्र में, मलोत्सर्गक या स्वेदकारक औषधि, शीघ लागू होती है। सभी प्रकार की औषधि खाने के लिए, कर्क-मीन राशिस्थ चन्द्र का समय, विशेष श्रेष्ठ होता है; क्योंकि, इन दोनों राशियों में यहण-शक्ति अधिक होती है। वृषभ, कन्या, मकर राशि से, सूर्य का योग ( अंशात्मक युति ), केन्द्र-योग, प्रतियोग ( १८० अंश की टिष्ट ) हो तो, शिर-भाग, का आप्रेशन, वर्जित है। वृष-गत चन्द्र ( शुक्लपत्त-मात्र ) अथवा उदित-भागस्थ चन्द्र में, नेत्र का आप्रेशन होना, श्रेयस्कर होता है; परन्तु चन्द्र पर, पापग्रह की दृष्टि न होना चाहिए।

## प्रश्न-लग्न द्वारा

पंचम स्थान, पंचमेश के द्वारा, श्रीपिध के उचित-श्रनुचित प्रभाव जाने जा सकते हैं। (१) रोग-कारक ग्रह यदि, मिथुन, तुला, मीन, धनु ( जुड़ी राशि) में हो तो, रोग उलटने ( स्वस्थ होकर, पुन: अस्वस्थ होने का ) भय रहता है। (२) पष्ठेशस्थ राशि-सूचक श्रंग में, यदि रोग हुआ तो, तीत्र रोगों में —जिस दिन, जिस समय, रोग हुआ हो, उससे (उस समय के चन्द्रराश्यादि से), आगे ४४, ६०, १३४, १८० अंश में, चन्द्र बढ़ता (पहुँचता) है तब, उस समय के निश्चित लक्षण द्वारा, रोगी का रोग, साध्य या असाध्य है ?— सममा जा सकता है। (३) जन्म-चक्र के जिस ग्रह द्वारा रोग उत्पन्न हुआ हो, वह ग्रह, लग्नेश से, जब युति, केन्द्रयोग, प्रतियोग करेगा; उन समयों में, पष्ठेश से, जब-जब चन्द्र का अशुभ योग होगा; तब-तब स्वास्थ्य विगड़ेगा तथा शुर्भयोग ( चन्द्र का ) होने पर, स्वास्थ्य सुधरेगा । प्राय: मृत्यु-समय में, लग्नेश और रोगकारक-प्रहा एवं पष्ठेश से, चन्द्र का अशुभ-योग उपस्थित हो ही जाता है।

#### स्रर्य-परिशाम

(१) पुरुष की कुरहली में, सूर्य की राशि-भाव देखिए। सूर्य बलिप्ट हो, किसी भी यह की अशुभ टिंट न हो, गुरु की शुभ-टिंट हो तो, जीवन-समय श्रिषक होता है। (२) यदि सूर्य निर्वत राशिस्य हो, गुरु, श्वभ-दृष्टि-रहित; पापग्रह की श्रश्चभ-दृष्टि-युक्त हो तो, स्वास्थ्य विगड़ता रहता है। (३) यदि गुरु की शुभ-दृष्टि हो, पापमह की अशुभ-दृष्टि-युति हो तो, निदान-कर्ता वैद्य को चाहिए कि, ऐसे रीगी के राँग पर, विशेष अध्ययन करना चाहिए; क्योंकि ऐसे ही समय में ( निदान-निरुचय में ) वड़ी भूल होना, सम्भव रहता है। (४) यदि कोई प्रष्टु, सूर्य को दुबंत कर रहे हो; और सूर्य, अनुदित में हो; प्रह उदित में हो तो स्वाध्थ्य, अत्यन्त विगृहता रहता है। (४) यदि प्रह अनुदित में, सूर्य विदत में हो तो, अग्रुम-ट्राव्ट-योग का विशेष प्रभाव नहीं हो पाता। (६) जब शनि-संगल (दोनों), सुर्व से अशुभ योग करते हों तो, स्वास्थ्य पर विशेष प्रभाव नहीं हो पाता; क्योंकि शनि का अशुभ प्रभाव; मंगल के कारण नहीं-सा होकर, शरीर के अन्तर्गत, उप्णुता ( जीवन-राक्ति), अधिक भर देता है। (७) जब सूर्य पर, मंगल की अशुभ-रिष्ट्युति आदि हो तब, इन दोनो से त्रिकील में कोई ग्रह हो; अथवा मंगल पर, सूर्य का शुभ योग हो, तब मंगल ही, अपने अशुभ प्रभाव द्वारा संक्रामिक रोग, विषम-ज्वर, अपवात, मृत्यु आदि ला देता है। (८) शुभपह-राष्ट्र-युति--रहित सूर्य, पष्ठस्थ हो तो, दुर्वल प्रकृति ( अस्वस्थ ) कर देता है, जिसके दुष्परिणाम स्वरूप, जीवन भर किसी प्रकार का भगड़ा, अधिक दिन ठहरने वाले या कष्टदायक (भयकारक) रोग, बनाये रखता है। (६) सूर्य पर, शुभ-दृष्टि-योग से, अशुभक्रल में कमी तथा अशुभ-दृष्टि-योग से, अशुभता में बृद्धि होती है।

#### द्वादश-राशिस्थ-सूर्य

मेप 🛮 —चलिष्ठ शरीर, जीवनशक्ति पूर्ण, रोग कम, आरोग्यता अधिक। अश्वभ सूर्य में ब्वर, शिर-नेत्र रोग। वृप —स्वास्थ्य उत्तम, हृदय-विकार सम्भव, सृगी-मृच्छा का भय । शनि की अग्रुभ-टिप्ट से आर्कास्मक मृत्यु तक होना, सम्भव है।

मिशुन—प्रायः आरोग्य, फेक्ड़ा, रक्त, मज्जा के रोग होना, सम्भव है। अशुभ-स्थानस्थ, पापटप्टि-युक्त हो तो,

स्य, फेफड़ा, रक्त-दोप होना, सम्भव है।

कर्क --निर्वल शरीर, पाचन-क्रिया गङ्गङ हो सकती है। शनि-दृष्टि से सन्धि-वात, मलेरिया, आमरोग,

स्थिर (दिनारू) रोग होते हैं।

सिद्द —अत्यन्त वित्रप्त, प्रायः श्रारोग्यता रहती है । शनि के श्रशुभ प्रभाव से इदय रोग होना, सम्भव है । कन्या —कोमल-प्रकृति (नाजुक ), खाँत तथा पाचन-क्रिया निर्वल, अश्यन्त कोष्ठ-यद्भता, फेरहा अशक्त, पेट

तुला -- रारीर निरोगी। मूत्रपिषड तथा कमर दुर्बल। मधुमेह, चर्मरोग, शिर, पेट के रोग, आन्तरिक

निकार, अधिक होते हैं। वृश्चिक-बलिष्ठ स्वभाव स्वस्थता, जीवनशक्ति पूर्ण। दाइक, तीव रोग होना, सम्भव है। गला, हृदय,

मल, आमाशय, संकापिक, मूल-ज्यापि, भगन्दर, हड्डी-प्रख (नास्रर), अन्य त्रख, मूतरोग होते

हैं। कारण, माइक शक्ति अधिक होती है। धतु —यलिष्ठ, प्रायः आरोग्य, रक्त, मञ्जातन्तु निर्वल, फेक्ष्डा पुष्ट, अतिश्रम से दुर्वलता, अपपात-भय ।

मकर -- दुधल, जीवन-रास्ति कम, खाँत, पाचन किया निर्वल, शीतरीम, खाने-पीने की अन्ववस्था से सन्धि-पात, स्थिररोग, कोप्ठबद्धता । शनि-टप्टि से स्वेदोन्माद, भूतव्वर का भव रहता है।

कुम्म - स्याम्ध्य टीक, रक्त-सचार गड्बद, पेट, पेट में पीदा, नेन, हृदय, मन-विकार से निवेतता होती है । 

## स्वर-विज्ञान

यह, प्रत्येक व्यक्ति के लिए, नित्य उपयोगी है। इसके द्वारा स्वारव्य, त्रायु श्रीर कार्य-सिद्धि होती है। अहोरात्र=२४ घएटे=१४४० मिनट=६० घटी=३६०० पल=२१६०० खास ( प्राण=श्रमु ) होते हैं।

= २१६०० x ३६० x ६ = ४६६४६००० मुलाधार = सूर्य = दित्तग्तनेत्र = द्रेप्काण = पृथ्वी स्वाधिष्ठान = चन्द्र = वामनेत्र = होरा = जल =२१६०० x ३६० x ७= ४४४३२००० =नवांशं = अग्नि =मंगल = रक्त मिर्णपूरक = २१६०० x ३६० x १७ = १३२१६२००० =त्रिशांश =वायु =बुध = मांस श्रनाहत =गुरु = मांस-रस=द्वादशांश = आकाश = २१६०० × ३६० × १६ = १२४४१६००० विश्रद्ध =सप्तांश =जल =शुक = हड्डी ऋाज्ञा =  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2$ श्चरविन्द =शनि = मजा · = गृह = वायु = 7 ? \$00 x 3 \$0 x ? = ? 3 & E \$ 8 2000 =सन्धि = वाय कुएडितनी = राहु = स्नायु = ? ? \$ 600 x 3 \$ 60 x & = \$ \$ \$ \$ 3 ? 000 मस्तिष्कद्वार् = केतु = स्तायु-द्रव = सन्धि =वाय्

वर्ष १२० = ६३३१२०००० अस

## स्त्रर-नाडी

## नोट

पिंगला = कफ = चन्द्र = वामस्वर सुप्रमणा = वायु = राहु = दोनोंस्वर

= पित्त = सूर्य = द्त्रिणस्वर | [देखिए, प्रलय-पद ] इसमें १२८ वर्षीय सूर्य-नित-गति ६३४०२ ००३२ वतायी गयी है; श्रीर यहाँ, १२० वर्ष के मानव-त्रसु ६३३१२०००० ह्या रहे हैं [६+३+३+१+२=१८=६]

## स्वरोदय-समय

प्रत्येक व्यक्ति की नासिका में, दो छिद्र होते हैं। दाहिने छिद्र से दित्तण-स्वर तथा वाम छिद्र से वाम-स्वर निकलता है। दोनों छिद्र से एक साथ निकलने पर, सुपुम्णा ( कुण्डलिनी ) नाड़ी का स्वर होता है। वाम-स्वर का उदय, ग्रुक्लपत्त की १, २, ३, ७, ८, ६, १३, १४, १४ और कृष्णपत्त की ४, ४, ६, १०, ११, १२ तिथि के सूर्योदय समय से होता है। इसी प्रकार, दिल्ला-स्वर का उदय, शुक्लपच की ४, ४, ६, १०, ११, १२ श्रीर कृष्णपच की १, २, ३, ७, ८, ६, १३, १४, ३० तिथि के सुर्योदय समय से होता है। [यहाँ, सूर्योदय के समय जो तिथि हो, उसी को २४ घएटे तक सममता चाहिए ] प्रत्येक (दिच्छा-वाम) स्वर, स्वाभाविक गति से एक घएटा = ६०० श्वास रहता है। इस एक घरटे में, २० मिनट पृथ्वी, १६ मिनट जल, १२ मिनट अग्नि, ८ मिनट वायु,४ मिनट आकाश तत्त्व रहता है।

## ्स्वर-परिवर्तन

ा जिल्ला विपरीत स्वर चलता है तब उसे, बदलना पड़ता है। यदि दक्तिण-स्वर का उदय करना हो तो, वायाँ हाथ नीचे, दाहिना हाथ अपर करके (दाहिनी करवट से) लेटना चाहिए। यदि वाम-स्वर का उदय करना हो तो, दाहिना हाथ नीचे, वायाँ हाथ अपर करके (वायीं करवट से ) लेटना चाहिए। ऐसा करने से १४ मिनट के अन्दर ही, अभीष्ट-स्वर आः जाताः है। ध्यान, धारणा, परमात्म-चिन्तन आदि, सुपुम्णा-स्वर में, सर्व दिन में, सर्व-तत्त्व में ( आकाश-तत्त्व में विशेष ) करना, उचित है।

#### वाम-स्वर के २० कार्य

#### [ सोम-बुध-गुरु-शुकवार को पृथ्वी या जल तत्त्व में ]

(१) शान्तिकर्मे (२) पीष्टिकर्कमें (३) मैत्रीकर्स (४) प्रसुन्द्र्युत (४) योगाध्यास (६) दिव्य श्रीपिय-सेवन (७) एतावनकर्म (०) भूषण्याराख (६) वक्षणराख (१०) विवाह (११) दान (१२) श्राम-प्रवेश (१३) मवन-निर्माण (१४) वाताशय (१४) वात-वाटिका (१६) यह (१७)सम्मेलन (१८) प्राम का वसाना (१६) दूर-यात्र ( दिख्य या परित्म की ) (२०) पानी पीना या पैरात्र ज्ञाना—नामक कार्य करना, जीवत हैं।

#### दिचण-स्त्रर के २० कार्य

#### [रवि-मगल शनिवार को ऋग्निया वायु वस्य मे ]

(१) कठिन (कूर) कमें (२) राखाभ्यास (३) रााखाभ्यास(ई) हा) (४) संगीत (४) यादन (६) व्यायाम (७) नीका रोहरा (२) यन्त्र-सन्त रप्ता (६) वर्षेत या क्लिं पर चढ़ाई (१०) रिपय-मोग (११) युद्ध (१२) पद्मपत्ती का कम्ब-विक्रय (१३) काटना-कॉटना (१४) कठोर चौरीक साथमा (१४) राजदर्शन (१५) विवाद (१७) किसो के समीप जाना (१२) म्नान (१६) मोजन (२०) पत्नादि लेखन कार्य करना, वर्षचा है।

#### कार्य, सन्तान, माग्य के स्वर

#### श्रापत्ति की धूचना

जब मुमागुम परिखाम होने वाला होता है। तथ, स्वर का समय तथा सविथ में परिवर्धन हो जाता है। (१) गुम्ल प्रतिवदा को वामस्वर का वदय न होकर, दिखस्वर का बदय हो थी, उस वच म (प्रिया तक) क्यार्थकार, कलह या होने होती है। (२) क्रस्त प्रतिवद्धा को दिखस्वर का वदय न होकर, वाम-स्वर का बदय हो थी, उस वच में (भ्रमाशस्य तक) शीतविकार, स्माक्ष्य वा होने होती है। (३) हमाम्रकार वर्षि, क्षतावार दो वच कह, विवरीत (बजटे) स्वर का वस्त्र हो थी, स्वयं वर विशेष स्मार्था, मियजन की की बीमारी या मृत्यु होती है। (४) यदि, लगातार तीन पत्त तक विपरीत स्वर का उदय हो तो, अपनी मृत्यु को निकट समम्मना चाहिए। (४) यदि, केवल तीन दिन तक, विपरीत स्वर का उदय हो तो, कलह या रोग की सम्भावना होती है। (६) यदि, लगातार एक मास तक, विपरीत काल में वाम-स्वर का उदय हो तो, महारोग की सम्भावना होती है। × × × सर्वदा ग्रुभफल, वामस्वर के परिवर्तन से तथा अशुभफल, दोनों स्वरों के परिवर्तन से हुआ करते हैं। शुभफल (१) वामस्वर, लगातार १ घएटा ३६ मिनट तक चले तो, अम-मैत्री आदि की प्राप्ति; (२) ३ घएटा १२ मिनट तक चले तो, सुखादि की प्राप्ति; (३) ४ घएटा ३६ मिनट तक चले तो, प्रेम-मैत्री आदि की प्राप्ति;। (४) २४ घएटे तक चले तो, ऐरवर्य-चैभव की ग्राप्ति। (४) यदि दो दिन तक, आधे-आधे प्रहर, दोनों स्वर चलते रहें तो, यश और सौभाग्य की वृद्धि होती है। (६) यदि दिन में वामस्वर तथा रात्रि में दिन्तणस्वर चलता रहे तो, आयु की वृद्धि होती है। अशुभफल—(१) वामस्वर, लगातार ४ घएटे तक चले तो, शरीर-कष्ट, (२) ४ घएटे ४८ मिनट तक चले तो, शत्रु-उद्देग; (३) एक या दो या तीन दिन तक चले तो, महारोग (४) ४ दिन तक चले तो, व्याकुलता (४) एक मास तक चले तो, धनहानि होती है। दिन्तिण स्वर, (१) लगातार १ घएटा ३६ मिनट तक चले तो, खळन का विनाश । (४) २४ घएटे तक चले तो, मत्यु की मूचना, सममना चाहिए।

## मृत्यु का ज्ञान

(१) यदि, लगातार,दाहिना स्वर प्रहर तक चले तो, ३ वर्ष में मृत्यु। (२) १६ प्रहर तक चले तो, दो वर्ष में मृत्यु। (३) ३ दिन ३ रात (२४ प्रहर) तक चले तो, एक वर्ष में मृत्यु। (४) दिन में दिन्त और रात्रि में वाम-स्वर, यदि एक मास तक चले तो, ६ मास में मृत्यु। (४) दिन एक्यारात्र तक चले तो, ३ मास में मृत्यु। (६) यदि सुपुम्णा, २ वपटे चल कर, न वदले तो, तत्काल मृत्यु होती है। (७) अपने नेत्रों से, अपनी नाक न दिखे तो, ३ दिन में मृत्यु। (८) विना कारण, स्थूल या छश श्रीर हो जाय तो, एक मास में मृत्यु। (६) स्नान के वाद, हृदय-पर-कपाल का जल, अस्वाभाविक ढंग से सूख जाय तो, तीन मास में मृत्यु होना, सम्भव है। मृत्यु-ज्ञान के दो विशेष चिन्ह—(क) दाहिने हाथ की मुद्री बाँधकर, नाक की ठीक सीध में. कपाल पर रखकर, नीचे की ओर, उसी हाथ की कोहनी तक देखने से, हाथ, वहुत पतला, हिट-गोचर होता है। इस प्रकार देखने से, जिस दिन मणिवन्ध (कलाई) न दिखे और मुद्री, हाथ से अलग प्रतीत हो तो, उस दिन से ६ मास, आयु के शेष समफना चाहिए। (ख) आँखें बन्द करके, अँगुलो से, नासिका के पास, आँख का कोना दवावे तो, जिस दिन आँख का तारा न दिखे, उस दिन से १० दिन, आयु के शेष समफना चाहिए।

## स्वर से ख्रौपधि

रोग, स्वर की अव्यवस्था से होता है। अतएव स्वर को वदल कर, सुव्यवस्थित कर लेना चाहिए। (१) ज्वर में, जब इसका प्रारम्भिक रूप हो तब, जो स्वर चल रहा हो, उसे वन्द कर दें अर्थात दूसरी करवट लेट जाँय, जब तक स्वस्थता न मिले, तब तक, इसी करवट से लेटिए, अन्यथा बैठिए [ बैठने पर, वन्द करने वाले छिद्र में, बहुत ही स्वच्छ रुई लगा दीजिए] (२) शिरपीड़ा में, बराबर भूमि में शवासन की माँति, सीधे लेट जाइए। दोनों हाथों को नीचे लम्बा फैला दीजिए। किसी दूसरे के द्वारा, दोनों हाथों की कोहनियों के एक अंगुल ऊपर, रस्सी द्वारा, जोर से ( यथा सम्भव ) कसकर बँधवा लीजिए, ४-७ मिनट में पीड़ा दूर हो जायगी। (३) यदि आधासीसी हो तो, उस दशा में, जिस ओर की शिरपीड़ा हो, केवल उसी ओर की, हाथ की कोहनी को वँधवाना चाहिए। यदि दूसरे दिन, पुनः आधासीसी की पीड़ा हो, और पिहले दिन जो, स्वर चल रहा था, वहीं दूसरे दिन भी चल रहा हो तो, कोहनी के साथ-साथ, वह स्वर भी, बहुत ही स्वच्छ रुई से वन्द कर देना चाहिए। (४) अजीर्ण, जिन्हें सर्वदा अपचन का रोग रहता हो तो, उन्हें सर्वदा दिन एसवर के समय,

#### वाम-स्वर के २० कार्य

#### [सोम-बुध-गुरु-शुकवार को पृथ्वी या जल तत्त्व में ]

(१) शान्तिकर्म (२) पीष्टिकर्कम (३) मैत्रीकर्म (४) प्रशु-तुर्गृत (४) योगाप्यास (६) दिव्य चौषि-सेवर्च (७) रसायनकर्म (८) भूषण्याराख (६) बक्याराख (१०) विवाह (११) वान (१२) खाझा-अवेश (१३) सवन-निर्माण (१४) जलाशय (१४) याग-वाटिका (१६) यह (१०) सम्मेलन (१८) प्राम का वसाना (१६) दूर-यात ( दिल्ल या परिचम की) (२०) पानी पीना या पेशान जाना—नासन कार्य करना, उपित हैं।

#### दिचिण~स्वर के २० कार्य

#### [रवि–मगल शनिवार को श्रग्निया बायुतस्य में ]

(१) कठिन (कूर) कर्म (२) राखाभ्यास (३) शाखाभ्यास(दींचा) (४) संगीत (४) बाहन (६) ज्यायाम (७) नीका रोहण (७) यनत्र-सन्त्र रचता (६) पर्वत या किले पर चढ़ाई (१०) रिययभोग (११) युद्ध (१२) पश्च पची का क्रम-विकस (१३) काटना-छाँटना (१४) कठोर यीगिक साघना (१४) राजदरीन (१६) विचार (१७) किसी के समीप जाना (१२) नात (१६) भोजन (२०) पत्रादि लेदान कार्य करना, उत्तरत है।

#### कार्य, सन्तान, माग्य के स्वर

जो कार्य र चिए एयर और अनि-सायु तस्य में स्वायं गये हैं वे, प्रश्नी-जल तस्य में भी किये ला सकते हैं। × × अभीष्ट कार्य-सिद्धि के लिए, जिस और का स्टर पल रहा हो, उसी ओर का से ए. पिहले जा कर चलता चाहिए। परन्तु चलने के समय, प्रश्नी या जल का तस्य होना चाहिए।, किर प्रमुक्त के पास पहुँच कर, जिस ओर का स्टर चल रहा हो, उसी ओर, उसी स्वोर कर, मार्यचात करने से, आपका, अभीष्ट मनोरय सिद्ध होगा। × × × पुक्र का दिवालस्टर और की का यामस्ट हो और उस समय प्रध्नी तस्य हो पा प्रध्नी-जल का समम हो तथा खादु धर्म से स्, र,०१२,९१६ वी राशि हो तो, उस मार्याम समय प्रध्नी तस्य हो पा प्रध्नी-जल का समम हो तथा खादु धर्म से स्, र,०१२,९१६ वी राशि हो तो, उस मार्याम समय प्रध्नी तस्य हो पुत्री हो हो है। इसे। प्रकार, पुक्र का वामस्यर और को का दिवलस्य हो, उस समय प्रध्नी-जल तस्य हो और रुद्ध-प्रभा हो स्ट समय प्रध्नी-जल तस्य हो और रुद्ध-प्रभा से ४,६१२ वी राशि हो तो, उस मार्यामा से उत्तम गुरू-सील-मुक्ता पुत्री होती है। × × र अपना भाग्योव्य करने के लिए, हो नियम चारण कीविय (१) नित्य ही सूर्योव्य से आपा परवा पूर्वे, उटना ही चाहिए (२) सवेर उटने के समय, विस्तर पर और खुले हैं, जिस और का स्वर चल रहा हो, उसी और का हाथ, अपने गुरू पर परेर कर, मार्याप एर वैट जाइए। याद में मार्याप पर से उतरते समय, विस्तर पर से ते का पर पर से उतरते समय, विस्तर पर और खुले हैं, जिस और का स्वर चल रहा हो, उसी और का हाथ, अपने गुरू मार्याप हो, उसी और वाले पर हो वह हो हो हा सहिए। ऐसा ति हो स्वर से स्वर से अपाय

#### श्रापत्ति की खचना

जब शुभाशुभ परिणाम होने वाला होता है। तब, स्वर का समय तथा श्रवि में परिवर्षन हो जाता है। (१) शुम्ल प्रतिपदा को वामस्वर का उदय न होकर, दिखस्वर का बदय हो तो, उस पद में (पूर्णिया एक) उप्याविकार, कलह या होति होती है। (२) छण्ड प्रतिपदा को दिखस्वर का उदय न होकर, वाम-स्वर का वदय का तो, उस पद में (प्रमावास्याव एक) शीतिस्कार, आलस्य या होति होती है। (३) इसीप्रकार पद का वदय हो तो, उस पद में दिखस्वर का विद्याव एक) शीतिस्कार, आलस्य या होति होती है। (३) इसीप्रकार पदि, लगातार दो पद वस्त्र के (वपरीत (उलटे) स्वर प्रावस्त्र होती, स्वर्ण पर निरोप आपन्ति, प्रियजन की

की वीमारी या मृत्यु होती है। (४) यदि, लगातार तीन पत्त तक विपरीत स्वर का उदय हो तो, अपनी मृत्यु को निकट सममना चाहिए। (४) यदि, केवल तीन दिन तक, विपरीत स्वर का उदय हो तो, कलह या रोग की सम्भावना होती है। (६) यदि, लगातार एक मास तक, विपरीत काल में वाम-स्वर का उदय हो तो, महारोग की सम्भावना होती है। × × × सर्वदा ग्रामफल, वामस्वर के परिवर्तन से तथा अश्रामफल, दोनों स्वरों के परिवर्तन से हुआ करते हैं। श्रामफल (१) वामस्वर, लगातार १ घरटा ३६ मिनट तक चले तो, अचिन्त्य वस्तु की प्राप्ति; (२) ३ घरटा १२ मिनट तक चले तो, मुखादि की प्राप्ति; (३) ४ घरटा ३६ मिनट तक चले तो, प्रेम-मैत्री आदि की प्राप्ति;। (४) २४ घरटे तक चले तो, ऐरवर्य-वेभव की प्राप्ति। (४) यदि दो दिन तक, आधे-आधे प्रहर, दोनों स्वर चलते रहें तो, यश और सोभाग्य की वृद्धि होती है। (६) यदि दिन में वामस्वर तथा रात्रि में दिन्तिएस्वर चलता रहे तो, आयु की वृद्धि होती है। आग्रामफल—(१) वामस्वर, लगातार ४ घरटे तक चले तो, शरोर-कप्ट, (२) ४ घरटे ४० मिनट तक चले तो, शत्रु-उद्धेग; (३) एक या दो या तीन दिन तक चले तो, महारोग (४) ४ दिन तक चले तो, व्याकुलना (४) एक मास तक चले तो, धनहानि होती है। दिन्तिण स्वर, (१) लगातार १ घरटा ३६ मिनट तक चले तो, कुछ विगाड़ या वस्तु-चिनाश (२) ४ घरटा तक चले तो, सन्जन से द्वेप (३) ० घरटे २४ मिनट तक चले तो, सन्जन का विनाश। (४) २४ घरटे तक चले तो, मृत्यु की सूचना, सममना चाहिए।

### मृत्यु का ज्ञान

(१) यदि, लगातार,दाहिना स्वर = प्रहर तक चले तो, ३ वर्ष में मृत्यु। (२) १६ प्रहर तक चले तो, दो वर्ष में मृत्यु। (३) ३ दिन ३ रात (२४ प्रहर) तक चले तो, एक वर्ष में मृत्यु। (४) दिन में दिन्न योर रात्रि में वाम-स्वर, यदि एक मास तक चले तो, ६ मास में मृत्यु। (४) दिन्न एक्य होती है। (७) घ्रपने नेत्रों से, घ्रपनी मं मृत्यु। (६) यदि सुपुम्णा, २ वपटे चल कर, न वदले तो, तत्काल मृत्यु होती है। (७) घ्रपने नेत्रों से, घ्रपनी नाक न दिखे तो, ३ दिन में मृत्यु। (६) विना कारण, स्थूल या छश शुरीर हो जाय तो, एक मास में मृत्यु। (६) स्नान के वाद, हृदय-पेर-कपाल का जल, घ्रस्वाभाविक ढंग से सूख जाय तो, तीन मास में मृत्यु होना, सम्भव है। मृत्यु-ज्ञान के दो विशेष चिन्ह—(क) दाहिने हाथ की सुद्री वाँधकर, नाक की ठीक सीध में. कपाल पर रखकर, नीचे की छोर, उसी हाथ की कोहनी तक देखने से, हाथ, वहुत पतला, हिट-गोचर होता है। इस प्रकार देखने से, जिस दिन मिणवन्ध (कलाई) न दिखे छोर सुद्री, हाथ से छलग प्रतीत हो तो, उस दिन से ६ मास, घ्रायु के शेष समफना चाहिए। (ख) छाँखें बन्द करके, छँगुली से, नासिका के पास, आँख का कोना दवावे तो, जिस दिन आँख का तारा न दिखे, उस दिन से १० दिन, छायु के शेष समफना चाहिए।

## स्वर से श्रौपधि

रोग, स्वर की अव्यवस्था से होता है। अतएव स्वर को वदल कर, सुव्यवस्थित कर लेना चाहिए।
(१) ज्वर में, जब इसका प्रारम्भिक रूप हो तब, जो स्वर चल रहा हो, उसे बन्द कर दें अर्थात् दूसरी करवट लेट जाँय, जब तक स्वस्थता न मिले, तब तक, इसी करबट से लेटिए, अन्यथा बैठिए वैठने पर, वन्द करने वाले छिद्र में, बहुत ही स्वच्छ रई लगा दीजिए] (२) शिरपीड़ा में, बराबर भूमि में शवासन की भाँति, सीधे लेट जाइए। दोनों हाथों को नीचे लम्बा फैला दीजिए। किसी दूसरे के द्वारा, दोनों हाथों की कोहनियों के एक अंगुल ऊपर, रस्सी द्वारा, जोर से (यथा सम्भव) कसकर बँधवा लीजिए, ४-७ मिनट में पीड़ा दूर हो जायगी।
(३) यदि आधासीसी हो तो, उस दशा में, जिस और की शिरपीड़ा हो, केवल उसी और की, हाथ की कोहनी को बँधवाना चाहिए। यदि दूसरे दिन, पुनः आधासीसी की पीड़ा हो, और पहिले दिन जो, स्वर चल रहा था, बही दूसरे दिन भी चल रहा हो तो, कोहनी के बाँधने के साथ-साथ, वह स्वर भी, बहुत ही स्वच्छ रुई से वन्द कर देना चाहिए। (४) अजीएं, जिन्हें सर्वदा अपचन का रोग रहता

[ 855 ]

भोजन करना चाहिए और भोजन के परचात् १४-२० मिनट, बायी करवट लेटने से अपेचाकुत, शीघ लाभ होगा। पुराना अपचन मिटाने के लिए, नित्य १०-१४ मिनट तक पद्मासन में चैठकर, नामि पर दृष्टि-स्थिर रहाने से, एक सप्ताह में आशावीन लाम होता है। (४) दाँत का दुराना या हिलना, शौच तथा पेशाच के समय, दाँत पर दॉव रसकर, जोर से दवाये रखना चाहिए। (६) छाती-पीठ-कमर-पेट श्रादि की पीड़ा में, जो स्वर चल रहा हो, उसे एकदम बन्द कर देना चाहिए अर्थात् रुई भी लगाइए और करवट भी बनाकर लेटिए। (७) दमा, इसका जब दौरा हो और खास फूलने लगे, तब जो स्वर चलता हो, उसे बन्द कर देना चाहिए। १०-१४ मिनट में लाभ हो जायगा। इस रोग को जह से जिनाश करने के लिए, लगातार एक सास तक, चलने हुए स्वर को बन्द करके, दूसरा चलाने का अध्यास, नित्यप्रति जितना अधिक हो सके, उतना श्रधिक करते रहने से दमा नष्ट हो जाता है। जितना शीघ्र अम्यास बढेगा, उतना ही शीघ्र लाभ होगा। (५) परिश्रम की थकावट की दूर करने के लिए या घूप की गरमी की शान्त करने के लिए, थोड़ी देर तक, दाहिनी करघट से लेटकर, दाहिने स्वर की जाप्रत करना चाहिए। (६) दिन में प्रत्येक समय, स्वर बदलने का जितना ही श्रधिक श्रभ्यास बढ़ाया जाय तो, चिर-यौवन रह सकता है। (१०) शीत रोगों की श्रीपधि, दक्तिणस्वर में तथा उष्णरोगों की श्रीपधि, वामस्वर में सेवन करना चाहिए।

#### दीर्घाय का उपाय

प्राय: श्वास की साधारण गति का प्रमाण, प्राहर आवे हुए १२ औगुल तथा अन्दर जाते हुए १० अंगुल होता है और इस किया में ४ सेकेण्ड का समय लगता है। इस गति का प्रमाख, कम करने से मनुष्य, दीर्घाय-भोगी हो सकता है। धातदीर्बल्य आदि रोग वाले की श्वास गति का प्रमास अधिक तथा समय कम लगता है। श्वास-गति. (१) गायन काल मे १६ अगुल (२) भोजन काल में २० अंगुल (३) गमन काल मे २४ अंगुल (४) शयन काल में ३० खगुल (४) मैथून काल में ३६ खंगुल (६) ज्यायाम जादि अम-काल में, और भी छाधिक प्रमाण वह जाता है। यदि, १२ व्याल से पटाकर खास-गति, ११ कर ले तो, स्थिर-प्राण १० में महानस्ट की प्राप्ति, ह में कवित्व-शक्ति. द में वाक्सिद्धि, ७ में दूर-इण्डि, ६ में आकाशनामन, ४ में प्रचरड वेग, ४ में अध्दासिद्धि, ३ में नवनिधि, २ में रूप-परिवर्तन, १ में खद्ध होने की शक्ति तथा नसाम-सम श्वास-गति हो जाय तो. अमर हो सकता है।

#### स्वर से प्रश्न

- कार्य, सिद्ध होगा ? प्रश्न में यदि, वामस्वर के पृथ्वी-जल तत्त्व का उदय हो तो, कार्य सफल होगा। (8) श्राग्न, वायु, श्राकाश तत्त्व में, कार्य श्रसकत होगा !
- यदि परन-कर्ता, उत्तर-दाता के दाहिनी श्रोर वैठकर, प्रश्न करे श्रीर उस समय उत्तर-दाता का वामस्वर (२) हो तो, कार्य असफल होगा। दिल्लास्त्रर हो तो, कार्य सफल होगा।
- उत्तर दाता के स्वर की खोर बैठकर प्रश्न-कर्वा प्रश्न करे ती, उसका कार्य सफल होगा। (३)
- यदि रामत्त्रर हो और प्रशनकर्ता, ऊपर से, सामने से, वार्या श्रोर से, प्रश्न करे ता, कार्य सफल होगा। (8)
- वदि प्रस्त-कर्ता, गायी श्रोर से श्राकर, दाहिनी श्रोर पैठकर, प्रश्न करे श्रीर उत्तर-शता का वामस्पर (x) हो तो, कार्य का विनाश होगा।
- पूर्विक जो, ४ परनोत्तर यवाये गये हैं वे, उत्तर-कृता के वामस्वर के आधार पर हैं। यदि उत्तर-कृता **(ξ)** का विश्वास्थर हो थो, जहाँ वाम है, वहाँ दिश्य समफकर, उत्तर, व्यों के त्यों दिये जा सकते हैं।
- प्रश्न-कर्ता, जिस चोर श्राकर बैठे, वसी बोर का स्वर, यदि वत्तर-दाता का हो तो, कार्य-सिद्धि होती है। (v) परन्त पूर्णी या जल सस्य का होता, व्यावस्थक है।.

(म) रोग-प्रश्त, वायों खोर से किया जाय और उत्तर-दाता का दिल्लास्वर हो तो, रोगी का विनाश होता है। इसमें यदि वामस्वर हो और पृथ्वी तत्त्व हो तो, रोगी, एक मास में स्वस्थ हो जायगा। सुपुम्णा स्वर हो, गुरुवार और वायु-तत्त्व हो तो, रोगी स्वस्थ हो जायगा। सुपुम्णास्वर हो, शिनवार और खाकाश-तत्त्व हो तो, रोगी की मृत्यु हो जाना, सम्भव है।

# स्वर से गर्भ-ग्रश्न

(१) वन्द स्वर की ओर से, प्रश्न किया जाय तो, गर्भ है, समम्मना चाहिए; अन्यथा नहीं। (२) यदि, प्रश्न-कर्ता का वाम स्वर हो और उत्तर-दाता का दिल्लास्वर हो तो, पुत्र की अल्पायु समम्मना चाहिए। (३) यदि प्रश्न-कर्ता और उत्तर-दाता (दोनों) का दिल्लास्वर हो तो, पुत्र की चिरायु समम्मना चाहिए। (४) प्रश्न-कर्ता का दिल्लास्वर और उत्तर-दाता का वामस्वर हो तो, पुत्री की अल्पायु समम्मना चाहिए। (४) यदि, दोनों का वामस्वर हो तो, पुत्री की चिरायु होगी। (६) यदि, सुपुम्ला में प्रश्न किया जाय तो, गर्भपात या मातृकष्ट होगा। (७) यदि गर्भ-प्रश्न के समय, आकाश-तत्त्व हो तो, गर्भपात होगा।

## स्वर से प्रवासी-प्रश्न

(१) प्रश्त-समय, वामस्वर में, पृथ्वीतत्त्व हो तो, प्रवास में कुशलता; (२) जलतत्त्व हो तो, मार्ग में पानी की बाढ़; (३) अग्नितत्त्व हो तो, प्रवास में कष्ट; (४) वायुतत्त्व हो तो, प्रवासी, आगे चला गया है; (४) आकाशतत्त्व हो तो, प्रवासी, रोगी हो गया है। (६) सुपुम्ला और आकाश-पृथ्वी का संगम हो तो, प्रवासी की मृत्यु। (७) दिल्लास्वर में, पृथ्वीतत्त्व हो तो, प्रवासी, परदेश में स्थिर है; (८) जलतत्त्व हो तो, प्रवासी, सुखी; (६) अग्नितत्त्व हो तो, प्रवासी, रोगादि कष्टों से मुक्त है। (१०) वायुतत्त्व हो तो, प्रवासी, अन्यत्र चला गया है; (११) आकाशतत्त्व हो तो, प्रवासी की मृत्यु हो चुकी, समभना चाहिए।

## स्वर से युद्ध-प्रश्न

यित, प्रश्न-कर्ता और उत्तर-दाता के विपरीत स्वर हों तो, प्रथ्वीतत्त्व में पेट में घाव, जलतत्त्व में पैर में घाव, अग्नितत्त्व में छाती में घाव, वायुतत्त्व में जाँव में घाव, आकाशतत्त्व में मस्तक में घाव लगा, समम्मना चाहिए। सुपुम्ला में प्रश्न हो तो उसे, मृत्यु या वन्धन में समम्मना चाहिए। यदि प्रश्न-कर्ता और उत्तर-दाता का एक ही स्वर हो तो, कुशलता समम्मना चाहिए।

## स्वर का तत्त्व-ज्ञान

- [क] अभ्यास के वाद, मुख-स्वाद से, तत्त्व-ज्ञान किया जा सकता है। पृथ्वी का मधुर, जल का कसेला, अग्नि का तीखा, वायु का खट्टा और आकाश का कटु स्वाद होता है। लवण, पंचतत्त्वात्मक होता है।
- [ख] दोनों हाथों के दोनों अँग्ठों से, दोनों कानों के छिद्र, दोनों तर्जनियों से दोनों आँखें, दोनों मध्यमाओं 'से दोनों नासिका-छिद्र, दोनों अनामिकाओं तथा किनष्टाओं से मुख वन्द करने पर, यदि पीला रंग दिखे तो, पृथ्वीतत्त्व की, रवेतरंग से जलतत्त्व की, लालरंग से अग्नितत्त्व की, हरे या मेघरंग (काले) से वायुतत्त्व की और रंग-विरंग से आकाशतत्त्व की, उपस्थित सममना चाहिए।

[ ४५६ ]

भोजन करना चाहिए खोर भोजन के परचात् १४-२० भिनट, बायो करवट लेटने से खरेबाछत, शीप्र लाभ होगा।
पुराना अपवन मिटाने के लिए, नित्य १०-१४ मिनट तक पद्मासन में पैठकर, नामि पर दृष्टि-स्थिर राजने से,
एक समाह में आशाबीन लाभ होना है। (१) दाँत का दुराना या हिलना, शीच तथा रेशाव के समय, बाँव पर
दाँव राजकर, जोर से द्वाये राजना चाहिए आर्थात के भी लगाइए खोर करवट भी वनाकर लेटिए। (७) दम,
इसका जय दौरा हो और श्वास फूलने लगे, तब जो स्वर चलता हो, उसे वन्त कर देना चाहिए।
१०-१४ मिनट में लाभ हो जायगा। इस रोग को जब से विनाश करने के लिए, लगावार एक मास
तक, चलते हुए स्टर को वन्द करके, दूसरा चलाते का अध्यास, नित्यमति जितना अधिक हो सके,
उतना अधिक करते रहेने से दमा नष्ट हो जाता है। जितना शीप्र अध्यास वेगा, उतना ही शीप्र लाभ होगी
(६) परिश्रम को थकावट को दूर करने के लिए या घृप को गरमी को शान्त करने के लिए, योड़ी रेर तक,
दाहिनी करवट से लेटकर, शहित स्वर को जानत करना चाहिए। (६) दिन में प्रत्येक समय, स्वर वदत्त
का जितना ही अधिक अध्यास बढ़ाया जाय तो, चिर-यौवन रह सकता है। (६०) शीव रोगों की श्रीपि,
दिल्लास्वर में तथा क ज्योगों की श्रीपि, वामस्वर में सेवन करना चाहिए।

#### दीर्घायुका उपाय

प्राय: रत्रास की साधारण गति का प्रमाण, वाहर आते हुए १२ अंगुल तथा अन्दर जाते हुए १० अंगुल होता है और दस किया में ४ सेकेटड का समय सगता है। इस गति का प्रमाण, कम करने से मनुष्य, दीघोड़ुभोगी हो सकता है। धातुरीभेल्य आदि रोग वाले की श्वास गति का प्रमाण अधिक तथा समय कम लगता है। श्वास-गति, (१) गायन काल में १६ अंगुल (२) मोजन काल में २० अंगुल (३) गमन काल में २४ अंगुल (४) यत्रन काल में २० अंगुल (४) मैशुन काल में २६ अंगुल (६) व्यायाम आदि अम-काल में, और भी अधिक प्रमाण वढ़ जाता है। यदि, १२ अगुल से घटाकर स्वास-गति, ११ कर ले तो, स्थिर प्राण १० में महानन्द की प्राप्ति, ६ में कदित्व-राफि, ६ में वालिसदि, ७ में दूर-टॉप्ट, ६ में आकार-गमन, ४ में प्रचट वेता, ४ में अपटासिद्ध, ३ में नविनिधि, २ में रूप-परिवर्दन, १ में अटश्य होने की शक्ति तथा नक्षाप्र-सम श्वास-गति हो जाय सो, अमर हो सकता है।

#### स्वर से प्रश्त

- (१) कार्य, सिद्ध होगा ? प्रश्त मे यदि, पामस्वर के पूज्यी-जल तत्त्व का उदय हो तो, कार्य सफल होगा । श्रामित, वायु, आकाश तत्त्व में, कार्य श्रमकल होगा ।
- (२) यदि प्रसन-कर्ता, उत्तर-दाता के दाहिनो श्रोर वैठकर, प्रसन करे श्रोर उत समय उत्तर-दाता का वामस्वर हो तो, कार्य श्रसन्त्र होगा। दिल्लास्वर हो तो, कार्य सक्त होगा।
- (३) उत्तर-दाता के स्वर की छोर बैठकर प्रश्त-कर्ता प्रश्न करे तो, उसका कार्य सफल होगा।
- (३) उत्तर-दाता के स्वर का अरि परन-वर्ता, ऊपर से, सामने से, वार्थी और से, परन करे तो, कार्य सकल होगा।
- (श) याद यामस्यर हा आर अराज्या अरर जा ताना जा जार जा जार के जी कर की जार का जार की आर की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार की जार
- (६) पूर्वोक्त जो, ४ परनोत्तर बवाये गये हैं ने, उत्तर-दावा के बामस्वर के आधार पर हैं। बदि उत्तर-दावा का दक्तियर दो तो, जहाँ बाम है, वहाँ दक्तिय समक्तर, उत्तर, वर्षों के त्यों दिवे जा सकते हैं।
- (७) प्रस्त-कर्ता, जिस क्रोर आकर वेठे, उसी कोर का स्वर, यदि उत्तर-बाता का हो तो, कार्य-सिद्धि होती है। परन्तु पृथ्वी या जल तस्य का होता, वावरयक दे।

(म) रोग-प्रश्न, वायों श्रोर से किया जाय और उत्तर-दाता का दिश्तिएस्वर हो तो, रोगी का विनाश होता है। इसमें यदि वामस्वर हो श्रोर पृथ्वी तत्त्व हो तो, रोगी, एक मास में स्वस्थ हो जायगा। सुपुम्सा स्वर हो, गुरुवार श्रोर वायु-तत्त्व हो तो, रोगी स्वस्थ हो जायगा। सुपुम्सास्वर हो, शिनवार श्रोर श्राकाश-तत्त्व हो तो, रोगी की मृत्यु हो जाना, सम्भव है।

# स्वर से गर्भ-प्रश्न

(१) वन्द स्वर की छोर से, प्रश्न किया जाय तो, गर्भ है, समम्मना चाहिए; अन्यथा नहीं। (२) यदि, प्रश्न-कर्ता का वाम स्वर हो और उत्तर-दाता का दिन्छास्वर हो तो, पुत्र की अल्पायु समम्मना चाहिए। (३) यदि प्रश्न-कर्ता और उत्तर-दाता (दोनों) का दिन्छिएस्वर हो तो, पुत्र की चिरायु समम्मना चाहिए। (४) प्रश्न-कर्ता का दिन्छिएस्वर और उत्तर-दाता का वामस्वर हो तो, पुत्री की अल्पायु समम्मना चाहिए। (४) यदि, दोनों का वामस्वर हो तो, पुत्री की चिरायु होगी। (६) यदि, सुपुन्छा में प्रश्न किया जाय तो, गर्भपात या मातृकष्ट होगा। (७) यदि गर्भ-प्रश्न के समय, आकाश-तत्त्व हो तो, गर्भपात होगा।

## स्वर से प्रवासी-प्रश्न

(१) प्रश्न-समय, वामस्वर में, पृथ्वीतत्त्व हो तो, प्रवास में कुशलता; (२) जलतत्त्व हो तो, मार्ग में पानी की बाढ़; (३) अग्नितत्त्व हो तो, प्रवास में कष्ट; (४) वायुतत्त्व हो तो, प्रवासी, आगे चला गया है; (४) आकाशतत्त्व हो तो, प्रवासी, रोगी हो गया है। (६) सुपुम्णा और आकाश-पृथ्वी का संगम हो तो, प्रवासी की मृत्यु। (७) दिल्लास्वर में, पृथ्वीतत्त्व हो तो, प्रवासी, परदेश में स्थिर है; (८) जलतत्त्व हो तो, प्रवासी, सुखी; (६) अग्नितत्त्व हो तो, प्रवासी, रोगादि कष्टों से मुक्त है। (१०) वायुतत्त्व हो तो, प्रवासी, अन्यत्र चला गया है; (११) आकाशतत्त्व हो तो, प्रवासी की मृत्यु हो चुकी, समभना चाहिए।

## स्वर से युद्ध-प्रश्न

यदि, प्रश्न-कर्ता और उत्तर-दाता के विपरीत स्वर हों तो, पृथ्वीतत्त्व में पेट में वाव, जलतत्त्व में पैर में वाव, अग्नितत्त्व में छाती में वाव, वायुतत्त्व में जाँव में वाव, आकाशतत्त्व में मस्तक में वाव लगा, सममना चाहिए। सुपुम्णा में प्रश्न हो तो उसे, मृत्यु या बन्धन में सममना चाहिए। यदि प्रश्न-कर्ता और उत्तर-दाता का एक ही स्वर हो तो, कुशलता सममना चाहिए।

### स्वर का तत्त्व-ज्ञान

- [क] अभ्यास के वाद, मुख-स्वाद से, तत्त्व-ज्ञान किया जा सकता है। पृथ्वी का मधुर, जल का कसेला, अग्नि का तीखा, वायु का खट्टा और आकाश का कटु स्वाद होता है। लवण, पंचतत्त्वात्मक होता है।
- [ख] दोनों हाथों के दोनों खँगूठों से, दोनों कानों के छिद्र, दोनों तर्जनियों से दोनों आँखें, दोनों मध्यमाओं 'से दोनों नासिका-छिद्र, दोनों अनामिकाओं तथा कितशाओं से मुख वन्द करने पर, यदि पीला रंग दिखे तो, पृथ्वीतत्त्व की, रवेतरंग से जलतत्त्व की, लालरंग से अग्नितत्त्व की, हरे या मेघरंग (काले) से वायुतत्त्व की और रंग-विरंग से आकाशतत्त्व की, उपस्थित सममना चाहिए।

[ 880 ]

[ जातक-दीपक ]

प्रसादाद्विश्व-निर्मातुः कृपालोज्योतिपात्मनः । गुणीनां गणनारम्भे गरिमद्गगनोज्यो ॥

> देवंज्यनासरे कामे, शुक्ले फान्गुन—मासिके । गती द्विणतोऽङ्कानां नख-चन्द्र~त्रि-विक्रमे॥

इन्द्र—धात्—भग-स्वष्ट्-मित्रावरुण-—श्रर्यमन् । विवस्वत् सुयकृत् पूपन्-नंशुमद्विष्णु--रूपकः ॥

> द्वादशादित्यसङ्काम्यो ग्रन्थो द्वादशवार्तिकः । जातकदीपको जातोऽशेषो वै शेष-शायिनम् ॥

नेहरू-मन्त्रियो राज्ये भारते भारतीमुखे । मुकुन्दे कुन्द-माधुर्ये सुकृतेः प्रकटीकृते ॥

" जयत जातक-दोपक "



## --: आकांचा :--

[ पं॰ श्री द्वारकाप्रसाद शास्त्री, जम्रनिया, वरेला, जवलपुर ]

ऋालोचक,

समालोचना चाहिए ।

प्रत्यालोचना के लिए, ग्राप पर,

कोई प्रतिवन्य नहीं । जिससे, उभय-लाभ

हो सके; उतने ग्रक्षर (ब्रह्म ), ग्रवश्य उपयोग

कीजिए। पंच-तत्त्व निर्मित शरीर (ग्रन्थ ) के लिए,

पंचगव्य, पंचामृत (दोनों ही ) उपयोगी हैं । ग्रावश्यक सब है;

किन्तु सवका लिखना, सदा साध्य नहीं । इसलिए, कुछ लिखा गया

है । व्यावहारिक परिचय, उत्तमांग (शिर ) द्वारा, किया जा सकता है ।

भद्रा-ज्ञान, वर्जितविधानाश्रयी है । ग्रमृतसिद्धि-ज्ञान, विहित-विधानाश्रयी है ।

वन्धन हेथ, स्वतन्त्रता प्रिय होती है । जो कि, ग्रापका ग्राश्रय पाकर, मुखरित होगी ।

विराट् पुरुष की जीवन-शक्ति (सूर्य-तत्त्व) का परमाणु-वर्ष, कल्याणकारी बनाइए ।

व्रापका :— 'यथा–रुचि'

#### लेखक-परिचय

[ श्री महेराप्रसाद घुराटिया ( B. A. ), साठिया कुत्राँ, जवलपुर ]

प्रिय-यन्धु,

सुके, यदि लेखक का शतु न माना जाये तो, मित्र, कैसे माना जा सकता है ? जयिक, इस लेख में, बे लिखा जा रहा है; यह सब इवना गुत्र था कि, पाँच लाख को जन-संख्या का यह नगर, जिसमे 'सिदि-जल-पायक-गागन-समीरा' के इकाई का जन्तु हो, लेखक की उन सभी प्रमुख गुत्रवातों की जानकारी कर सका है, जिनम सम्बन्ध सुख्य लेखक से हैं। 'कायुर्वितं गृहिष्यई मन्त्रमेश्वनभेषात्र। विषादानापमानं च नव गोप्यानि यस्तवात्ता।' (प्रमुख्य अध्य अध्य से हैं। 'कायुर्वितं गृहिष्यई मन्त्रमेश्वनभेष्य । विषादानापमानं च नव गोप्यानि यस्तवात्ता।' (प्रमुख्य अध्य से प्रमुख्य को श्रुप्त से प्रमुख्य को श्रुप्त से प्रमुख्य को ग्रुप्त रखना चाहिए।—जात कर भी, प्रकाश कर रहे हैं। किर भी सुके, मित्र-संख्या- ग्रुप्त को खंक समका जाये,—निर्णय के लिय, पाठक की किप ही, विधान है।

मारारातः भागु, धन, मन्य, मैशुन (पुत्र ), भेषज, तथ, हान भागिन-स्वरूप, यह मन्य है। भव रहें तथा, मबम अधिक सुत्र भए का भेर् । असे हो तो, लियने के लिए, मुक्ते भी लेरहरायवाट लेजा पद्मा । लेवक बारारोट-निमांदा, बानपुट में हुम्मा किन्तु ज्वबसुट में, सरोट-निमांद्य के शिवार, भाग सब बुद्ध हुमा। हमी नहीं अध्यापन भी, दोनों स्थानों में । नीर की रेटें, अभा स्थान में पूर्व मन्यप्त्रभा में को रेटें, जिनीय स्थान में पहाची गयी। प्रभाव के शिवार में, हमा ही कहा जा महना है कि "रानी मुख्यट पूर्व पक्षित्र की जीव हर, मुस्ट ग्रेशना, किमा ने नहीं बनायों भी, जिस के हारा मरलता से पूरशा-पुत्र, जन्म-पश्चित्र की जीव रसी जा महें, चौर सुत्र मुस्ट

#### पर का भेद

बद रो शामाओं में दे। भारतीय और समेरिकन। भारतीय सामा सेमक दे। (१)भीवंक गयासार [स्वारी ( २५म ) [ याजमा रूप्ट ४२ ] (३) भी वंक शिवरूप हा दिवारी [ राममा ] (३) भी वंक संग्रहकार [स्वारी | [ जाजमा ] [४] भा वंक गयास्यार (स्वारी (दितीय) (४) वंक भी बहुतास्यार दिवारी (स्वार के सेम्प्रकारा) (६) रूप भेषप्त्र को सन्तीयमें, सामारास्य मीनारास्य, मीनारास्य, स्वतनास्यय दे, और सेसक की सन्तीयमें, सनीरमा तथा विभा (कुरकी हुई, रोजनी विचारियों) है। नेस्प्रधान हो, स्वारी मातुल-गृह तिलशहरी (पृष्ठ ४४) में, नं० ४ के लेखक-युगुल-श्राता, अपने मातुल-गृह, मन्धना (पृष्ठ ४६) में, नं ६ के ज्येष्ठल-जात, तिलशहरी में और लेखक-जात, अपने मातुल-गृह (बारी-भीतरगाँव, कानपुर) में अवतारेत हुए। पूर्वोक्त सभी प्राणी, एक मात्र, संस्कृत-विद्याध्यायी, सुसंस्कृत बने। लेखक को आनुवंशिक-शक्ति (Atavism-Power) से वेद, व्याकरण, ज्योतिष, पुराण, तन्त्र, साहित्य, कर्मकाण्ड आदि का ज्ञान, गर्भस्थ-काल में मिला। जिनका विकाश, जवलपुर में हुआ। इनमें से, लेखक के मस्तिष्क में, ज्योतिष और इतिहास (पुराण), अधिक भर गया। ज्योतिष के कुछ कण, अपने मातामह के निराकार-शरीर (मात्-शक्ति) से भी प्राप्त हुए। [इस प्रन्थ में, ज्योतिष के वाद, इतिहास का भी उल्लेख है ]

अमेरिकन शाखा में, श्री पं० मंगलप्रसाद त्रिपाठी के भतीजे, श्री पं० चन्द्रशेखर शर्मा, आर्य थे। इनका आद्यन्त विन्दु-स्थल, जाजमऊ है। यथा-ज्ञात, इनको सन्तितयाँ (१) सावित्री, जिनका सतत-संगी, पं० श्री रामनारायणप्रसाद R. N. Prasad हैं—(इसमें प्रसाद की स्पेलिंग, भारतीय उच्चारण के आधार पर हैं) इनकी कृति, नार्थ अमेरिका से प्रिएट, इंगलिश भाषा में, सत्यनारायण-कथा, लेखक के पास है। (२) पं० श्री परमानन्द शर्मा (लेखक से, एक वर्ष उपेष्ठ)। (३) पं० श्री रंवतीरमण शर्मा (लेखक का अनुज)। (४) अज्ञातनाम, किन्तु इसकी, युगुल-मूर्ति (रेवतीरमण की विह्न तथा बहनोई) का छाया-चित्र (Photo), लेखक के पास है। लेखक, अपने अमेरिकन चाचा की कुछ वस्तुएँ, पासपोर्ट (Passport), र डिक्सनरी बुक, एक गणित-उयोतिष-प्रन्थ (सूर्यसिद्धान्त) के साथ, उनकी धार्मिक-संस्कृति (भारतीय आर्थ-समाज एवं कांग्रेस द्वारा सुधार-धर्म) भी रखता है। इससे पता चलता है कि, इन दोनों शाखाओं में, केवल भारतीय-रक्त है। व्यावहारिक में, दैशिक-वातावरण का प्रयोग, सभी को करना ही पड़ता है। उतनी दूर होने पर भी, उनकी भारतीय संस्कृति, केवल उनके नामों द्वारा स्पष्ट हो रही है [ अन्यथा मिस्टर Greatest-Pleasure सरीखा, कोई काइस्ट-नेम होता जविक, यह लेखक सुक्त सरीखे मार्कएडेय का आराध्य-विन्दु हो चुका है ]

## लेखक की स्मृतियाँ

"वीते हुए सुलों का स्मरण करना, दुःख-कारण हैं। किन्तु, वीते हुए दुःलों का स्मरण करना, सुख-मूल है।" ऐसा मनोविज्ञान का मत है। ता० १८।०।१८०६ ई० को चाचा चन्द्रशेखर का जन्म। १८८२ ई० में श्री पं. गयाप्रसाद त्रिपाठी (द्वितीय या लेखक पिता) का जन्म। १८६३ ई० में, चाचा चन्द्रशेखर, भारत छोड़कर, दिल्लिणी अफ्रीका (इमरा देश) गये। [गये नहीं, हठात जाना पड़ा। 'स्वकर्मसूत्रे प्रथितो हि लोकः ।'] १८६६ ई० में युक्ति-द्वारा, इमरा देश से त्रिटिश-गयाना पहुँच गये। वहाँ समय आने पर, एक सारस्वत-कन्या से विवाह एवं सन्तानादि हुए। 'सूर्योदय' नामक, एक मासिक-पत्र निकाला। 'ईश्वर-सन्तित को ढाई वर्ष का नरक' नामक एक पुस्तक भी लिखा [ यह नरक, वैरिस्टर गान्धी (१८६३-१८६६ ई०) के अफ्रीका-स्थल हें ] वहाँ, क्राइस्ट मत का खण्डन कर, आर्थ-मत तथा हिन्दी-भाषा का प्रचार, आजीवन करते रहे थे। १८६८ ई० में, मन्धना-निवासी श्री पं० भानुप्रताप अवस्थी की ज्येष्ट पुत्री (प्रथम-सन्ति) जानकी देवी, लेखक के पैतृक-गृह को पुष्पित किया [ समय आने पर, अपने एक कण से इन्होंने, इस प्रन्थकार का शरीर बना दिया ]। ई० १८६८-१६०० के मध्य श्री पं० मंगलप्रसाद त्रिपाठी (लेखक-पितामह) और श्री पं० भानुप्रताप अवस्थी (लेखक-मातामह) की मृत्यु हो गयी। १६०२ ई० में, चाचा चन्द्रशेखर का प्रथम पत्र (जाने के ६ वर्ष वाद) अपने चाचा [ स्व० पं० मंगलप्रसाद त्रिपाठी का जन्म। १६१० ई० में पं० श्री परमानन्द का अमेरिका में जन्म हुआ।

ता० १६।७१६११ में, इस लेखक का जनम हुआ। ता० १४।८१६११ को, १८ वर्ष बाद, चाचा चन्द्रशेखर भारत आकर, अपने चचेरे छोटे भाई (लेखक-पिता) से तिलशहरी में मिले। तब, लेखक-पिता ने कहा था कि, "भरत-मिलाप तो १४ वर्ष में हुआ। था। किन्तु, मेरा आह-मिलाप, १८ वर्ष में हुआ।" ता० १४।८।१६११ ई० को, लेखक की मूल-(अश्विती) शान्ति के दिस (लेखक की २७ दिनायु) में, चाचा

चन्द्रशेखर की गोदी में, लेखक की लिटा रिया गया था। तय, चाचा की कहना पदा था कि, 'एक वर्षाय, एक वालक (परमानद) में, सुके, अपने देश (अमेरिका) से निकाल दिया और इस वालक (वालसुइन्द) ने सुके, अपने देश (अमेरिका) से निकाल दिया और इस वालक (वालसुइन्द) ने सुके, अपने देश (अगरे के स्वार्क के स्वार्क के स्वार्क के स्वार्क के स्वार्क के स्वार्क के स्वार्क के स्वार्क के स्वार्क के स्वार्क के स्वार्क के स्वार्क के स्वार्क के स्वार्क के स्वार्क के स्वार्क के स्वार्क के स्वार्क के स्वार्क के स्वार्क के स्वार्क के स्वार्क के स्वार्क के स्वार्क के स्वार्क के स्वार्क के स्वार्क के स्वार्क के स्वार्क के स्वार्क के स्वार्क के स्वार्क के स्वार्क के स्वार्क के स्वार्क के स्वार्क के स्वार्क के स्वार्क के स्वार्क के स्वार्क के स्वार्क के स्वार्क के स्वार्क के स्वार्क के स्वार्क के स्वार्क के स्वार्क के स्वार्क के स्वार्क के स्वार्क के स्वार्क के स्वार्क के स्वार्क के स्वार्क के स्वार्क के स्वार्क के स्वार्क के स्वार्क के स्वार्क के स्वार्क के स्वार्क के स्वार्क के स्वार्क के स्वार्क के स्वार्क के स्वार्क के स्वार्क के स्वार्क के स्वार्क के स्वार्क के स्वार्क के स्वार्क के स्वार्क के स्वार्क के स्वार्क के स्वार्क के स्वार्क के स्वार्क के स्वार्क के स्वार्क के स्वार्क के स्वार्क के स्वार्क के स्वार्क के स्वार्क के स्वार्क के स्वार्क के स्वार्क के स्वार्क के स्वार्क के स्वार्क के स्वार्क के स्वार्क के स्वार्क के स्वार्क के स्वार्क के स्वार्क के स्वार्क के स्वार्क के स्वार्क के स्वार्क के स्वार्क के स्वार्क के स्वार्क के स्वार्क के स्वार्क के स्वार्क के स्वार्क के स्वार्क के स्वर्क के स्वार्क के स्वार्क के स्वार्क के स्वर्क के स्वर्क के स्वर्क के स्वर्क के स्वर्क के स्वर्क के स्वर्क के स्वर्क के स्वर्क के स्वर्क के स्वर्क के स्वर्क के स्वर्क के स्वर्क के स्वर्क के स्वर्क के स्वर्क के स्वर्क के स्वर्क के स्वर्क के स्वर्क के स्वर्क के स्वर्क के स्वर्क के स्वर्क के स्वर्क के स्वर्क के स्वर्क के स्वर्क के स्वर्क के स्वर्क के स्वर्क के स्वर्क के स्वर्क के स्वर्क के स्वर्क के स्वर्क के स्वर्क के स्वर्क के स्वर्क के स्वर्क के स्वर्क के स्वर्क के स्वर्क के स्वर्क के स्वर्क के स्वर्क के स्वर्क के स्वर्क के स्वर्क के स्वर्क के स्वर्क के स्वर्क के स्वर्क

१६३४ ई० में लेखक-मातामही की मृत्यु हो गयी। १६३६ ई० में चाचा चन्द्रशेखर ने, त्रिटिश-गयाना से द्वितीय बार भारत के लिए प्रस्थान किया ितार २४।=।१६३८ ईर का कलकत्ता द्वारा प्राप्त, धाचा चन्द्रशेखर का वासपोर्ट है ] ता० पाधारध्यम ई० को लेखक-पत्नी की मृत्यु हो गयी [किन्तु, लेखक को स्रभी तक, चाचा-दर्शन नहीं हुआ था ] ता० जरा१६३६ ई० की, लेखक की २७ दिनायु वाली स्मृति जगाने के लिए आर्थ-चाचा. लेखक के पास, तिलशहरी पहुँचे। तब उनके चरखों में शिर रखकर लेखक ने कहा था कि, "मेरे पिता, स्वर्ग से पन: आगये।"-सन्कर, चाचा 'आहूं' हो गये थे ( आहूं= State of Being Piteous )। घएटे दो घरटे वार्तालाप के बाद उन्हें, ज्ञात हो गया कि, उनका लघु-मतीजा ( लेखक ), उश्व-गणना-योग्य है। ता० ७।४।१६३६ ई० में ( लेख क के दितीय जिजाह अवसर में ) आर्य चाचा चन्द्रशेखर ने. अपने अलीकिक व्यानन्द का 'यन' कर दिया था। लेखक, अपनी इस वर्तमान संगिनी वारी-भीतरगाँव, कानपर निवासी पं० श्री ब्रह्मादीन पाएडेय की ब्रिय-पुती ] को 'मगतान' कहता है। किन्तु वे, लेखक को 'भगवान' सममती हैं। ता० १८ । १६३६ को लेखक, अपने सन्पादकी कार्य के लिए, जवलपुर चला आया इसी वर्प में बाराणसीय ज्योतिष-शास्त्रों की परीचा भी, लेखक ने दिया, जिसमें, उत्तीर्ण भी हुआ। इसी पर्प में 'अ्योतिर्विवेक-एरनाकर' सामक स्योतिय प्रस्थ (४०० पृष्ठीय ४ × ७ इंच) लिखा । प्रकाशित भी हुआ । किन्तु, पारिश्रमिक-दाता (प्रकाशक) की 'बटामि त ददामि नो ।' वाली नीवि के कारण, ६ वर्ष अवैत्तिक कार्य करने के परचात, मई १६४१ ई० में, लेखक, जवलपुर छोड़कर, नर्मवा-वृत्तिण-भारत-भाग की यात्रा के लिए, यैरग चल दिया । दिसम्बर १६४१ में, जबलपर के कर्मवीर प्रेस अधिपति पं० लक्ष्मीप्रसाद पाठक की मृत्यु हो गयो। फलवः आज वहाँ की सारी व्यवस्था क्षित्र भिन्न हो गयी है। ता० २४।४।१६४४ ई० को लेखक, जनलपुर जाया जीर प्रसंगवश (पूर्व परिचित, कर्मग्रीर प्रेस के, एक कस्पोजीटर छेदीलाल द्वारा ) इस प्रनथ के प्रकाशक महोदय से मिला। बहुत शीम उपयोगी वार्तालाप हुआ श्रीर र मिनट बाद, लेखक को 'मुयन-मार्तण्ड-पचांग' की निर्माण-योजना में लग जाना पड़ा। जो कि, श्राज भी करते चले जा रहे हैं।

ता० १४।६।१६३६ को जबलपुर में, लेखक ने, अपने विदेशीय, भारतीय-सस्कृति-गुफ, पाचा चन्द्ररोखर के श्रन्तित पत्र का दरीन किया। जिसमें, लेखक-खेटज्ज प० श्री परमानन्द की सुपना के साथ, चाबाका मन्तव्य था कि, ''७१ गाँव के सिवाय, १४ गाँव के निर्माण में, अभी (परमानन्द को), ४००+३०० हालर (भारतीय सादे तीन रुपये के समान, श्रमेरिकन सिक्षा) व्यय करना, श्रावस्थक है। वदुपरान्त २०० हालर भेजेंगे। तब, हम (चन्द्रशेखर) छोर तुम (बालमुकुन्द) अमेरिका चलेंगे।" किन्तु, दिसम्बर १६३६ ई० में आर्य चाचा, अपने जाजमऊ में, जान्हवी-ज्योति हो गये। फलतः लेखक-ज्येष्ठज पं० श्री यमुनाप्रसाद त्रिपाठी द्वारा सूचना पाकर ता० २२।४।१६४० ई० का प्रेपित-परमानन्द-पत्र, अमेरिका से चलकर ता० ११।७।१६४० ई० में, लेखक को (कानपुर में) हस्तगत हुआ। "From:—Pn. Chandrashekhar Sharma, Importer of Indian Goods, 64 Village (P. O. Benab) Corentyne, Berbice, British-Guiana (S. A.)। सेवा मं—पं० श्री यमुनाप्रसाद वालमुकुन्द त्रिपाठी, तिलशहरी, कानपुर, भारत।" लेखक को, इस पत्र की सबसे अधिक मर्मीली स्मृति, प्रो. पं० श्री मास्करानन्द शर्मा (आर्य M. A. B. L. ज्यास) के तत्त्वावधान में, पं० श्री परमानन्द शर्मा द्वारा आयोजित, चतुर्वेदोय-यज्ञ (पितृ-श्राद्ध = The Obsequial Ceremony of A Father) में पठित, १६-१२ मात्रा वाले इर-गीतिका के चार छन्द हैं। [ त्रुटियों के लिए चमा-याचना । ]

श्री चन्द्रशेखर आर्य, जो थे, वेद-धर्मी, वंकटी, वर्विस जनों की मण्डली में, पोप-जन के संकटी।

> जव, वर्ण ब्राह्मण का छिपाकर, वन 'कुली' मित-श्रान्ति से, नरक, डमरा-देश काटे, वर्ष ढाई क्रान्ति से ॥१॥

फिर बुद्धि-कौशल से गयाना-त्रिटिश के सुख-योग से, दो बार भारत में पधारे, पूर्व के संयोग से।

> थे अटल-धार्मिक, वेद के सब, कर्म को करते रहे, जो आप लोगों के दिलों में, सर्वदा भरते रहे।।२॥

जब ईसबी के वर्ष छत्तिस, हो विदा, व्रिय-वर्ग से, सब छोड़, पुत्री, पुत्र अपने, भारती-उत्सर्ग से।

> सन्यास लेकर देश भारत, जाय गंगा-तीर में, दे भस्म श्रन्तिम देह डाली 'वैदिकी' शुभ-नीर में ॥३॥

है ईश से विनती हमारी, इस पिता के कर्म से, 'हो सद्गमन उनका' हमारे, शान्ति, आत्मिक धर्म से।

ये भिन्न-संगी, वन्धु उनके, 'द्यव गये' जो छोड़ के, सब सौख्य 'परमानन्द' पार्वे, भिन्नता को जोड़ के ॥४॥

'संकलन-कर्ता'

## 🤏 पुंo श्रो जवाहरलाल नेहरू 🤏

### [ प्रधान-मन्त्री, भारत ] .



ता० १४।११।१८८६ ई० टाइम १।४ ए.एम. (प्रयाग) गुरुवार किही पर इट ४१।३८।३० होने से, कर्क लग्न का जन्म बताया गया है (सूर्य ६।२६।४४) कहीं सूर्य भी वृश्चिक का आ गर्या है] राहुं महादशा ता० २४।११।१६४१ ई० से ता० २४।११।१६६६ ई० तक रहेगी। जन्म-चक्र का राहु २।१२ [आर्ट्री में राहु]। खेपा के द्वितीय चरण में जन्म। इनका बुध, स्वाती में होने में 'वृधान्तर' रोग कारक रहेगा।

इनका राहु, आर्ट्रो नच्छ में है अर्थात् राहु, अपनी दशा में होने से योगी (राजा) बनाता है [ पृष्ठ ४३१ ॐ चक्र ]। सिंह लग्न में जन्म होने से त्रेतासुगीय बातक है। त्रिकोणेरा, गुरु की पूर्ण-फि, राहु पर है। सामस्य मिशुन ( बबस्य ) में राहु, अपनी दशा से, गुरु से इष्ट है। अतपन सर्वोत्तरहरू उत्ति की महादशा राहु की है ही, साथ ही प्रत्यत राष्ट्र जाता न्या क अप पंटर वा अवस्य अवस्य अवस्य मान्या राष्ट्र का वह साम चार्या प्राप्त है। प्रमास-दायक, उनका पद-कार्य है। कान्मेंस पद में देखिए तो, झात होगा कि, झुप के समझ चन्द्र-मंगल है। ननाथात्प्रचण वर्षा पर्याप्य या जानाया रह च राज्य जा राज्य सामा शुक्र अवस्था निर्माणका हो। श्रीर राहु के समझ केतु, होता ही है। श्रायु-झान पद से झात होता है कि, रलेपा (हुप−रशा) से जन्म होते भार राष्ट्र भ चनक च्छा बला वर बर्ग चार्च का का वर्ग वर्ग वर्ग का प्रकार का प्रशासन से स्वाप्त का दशान्त्रदशार, आयु-नाथक होती हैं । एक विशेष बात है कि, यदि लग्न में चन्द्र होता तो, पा प्रतास का रुपा करित होता है कि सुद्धा स्वास्थ्य क्षीत के इन्हें, स्वास्थ्य स्वीत स्रायु (दोनों ) दिया। पता त्यारच्या व्यवसा करून वा विश्व हुन स्वतर, (कालसपेबीम के कारस) तथा ता० आश्रह से ती० रुआश्रहर से १३१६१६३ तक राहु में केंद्र अन्तर, (कालसपेबीम के कारस) तथा ता० आश्रहण से २२०११११६६ तक (राहु के चन्द्र-मगुलान्तर) में, इनके स्वास्त्य का प्रतिकृत वातावरण रहेगा। तथ्यतः ऐसे जाप, जगर रूप रूप र प्रकार प्राप्त परित्रा, चुच दशा में है तो चन्द्र की आत्मा (Soul) हुआ बुद । और बुद है स्वाती (राहु दशा) में; अतएव चन्द्र पुष प्रधा न ६ वा पात्र का आस्ता (२०००) ७ ना उन् ्राप्त कुत्र ५ राज्य २ राज्य २ राज्य १ राज्य १ त्र का शरीर (Body) हुच्चा राहु । राहुचन्द्र का दशान्तदशा सम्बन्ध-काल, शरीर-स्थान की अतुकूलता ला देता

'संकलन–कर्ता'



है। जिसकी प्रतीचा, कोई भारतीय नहीं करना चाहता। शुभम्।